



पंडित मुखलालजी (वा. ८-५०-१९५५)

# दर्शन और चिन्तन

पण्डित सुखलालजीके हिन्दी लेखोंका संबद्ध

खण्ड-१, २



प्रकाशक :

पण्डित सुखलालजी सन्मान समिति गुक्सक विद्यासमा, मह

अद्वयदावाद-१

#### क्षरपादक मण्डल

- भी. दङसुसमाई मालवणिया (मुख्य सम्पादक
- थी. पं. बेचरदास जीवराज दोशी
- थी. रसिक्डाल छोटालाल परीस
- श्री. चुनीलाल वर्धमान शाह
- भी. बालामाई बोरचन्द देसाई 'जयमिल्खु'

[ ब्रन्थ प्रकाशनके सर्वाधिकार जैन संस्कृति संशोधन मण्डळ-बनारस-हार। सुरक्षित ]

बि. सं. २०१३ : बीर निर्वाण स २४८३ : ई. स. १९५७

## मूल्यः सात वपये

# प्रन्थ-प्राप्ति-स्था**न**

- (१) जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, ३/३, B. R. U. बनारस-५ ( उत्तर प्रदेश )
- (२) गूर्जर ग्रन्थरत्न कार्यास्त्रय, गोधीमार्ग, भहमदाबाद (ग्रजरात)
- (३) श्री. बम्बई जैम युवक संघ, ४५-४०, घनजी स्ट्रीट, धम्बई-३
- प्रकाशकः श्री. दलमुखमाई माठवणिया, मत्रो, पण्डित मुख्याळजी सन्मान समिति, गुजरात विवासमा, मह, अहमदाबाद-१ (गुजरात)
- मुद्रक : अपम सण्डके ए. २८० पर्यन्त, औ. परेशनाथ श्रोष, सरका प्रेस, गरोलिया, बनारस ।
  - क्षेत्र सम्पूर्ण प्रम्य, श्री. शजेन्द्रप्रसाद ग्रुप्त, श्री. शंकर सुप्रणास्त्रण, दानीयती, बनारस ।

# संपादकीय निवेदन

विद्वारं च राप्त्य च, नैव सुरूपं कदाचन । शबेबी पूरुपते राजा, विद्वान सर्वत्र पूरुपते ॥

विभृतिषुजा संसारके प्रत्येक देशके छिये एक आवश्यक कार्य है। समय समय पर देशकी महान् विवृतियोंका आदर-सन्कार होता ही रहता है, और यह प्रजाकी जागरूकता और जीवनविकासका जिह है।

जिस विमृतिका सन्मान करनेके उदेश्ये हम यह प्रन्यरान प्रकट कर रहे है वह केवल जैनोंके लिए आदरणीय है, या सिर्फ गुजरातकी श्रद्धेय न्यक्ति है, वैसा नहीं हैं; वह तो सारे भारतवर्षको विधाविमृति है। और उसका सन्मान भारतकी भारतीदेवीका सन्मान है।

पण्डित श्री सुस्राग्रंजी संबवी ता. ८-१२-५५ को अपने जीवनके ७५ वर्ष पूर्ण करनेवाले थे। अतप्व सारे देशकी ओरसे उनका सन्मान करनेके विचारसे अहमदाबाद में ता. ४-९-५५ के दिन 'पाण्डत सुस्राग्रंजी सन्मान समिति 'का संगठन किया गया, और निम्न प्रकार सन्मानकी योजना की गई:---

- (१) पण्डित श्री. सुखलाळजीके सन्मानार्थे कांत्रिल भारतीय पैमाने पर एक सन्माननिधि एकत्रित करना ।
- (२) उस निषिमेंसे पण्डित मुखलालजीके लेखोका संग्रह प्रका-शिल करना।
- (३) उस निष्मिंसे आगामी दिसम्बर मासके बाद, बम्बईमें, उचित समय पर, पण्डित सुखळाळबीका एक सन्मान-समारोह करना।
- (२) उपर्युक्त सम्मान-समारोहके समय, अवशिष्ट सन्माननिधि पण्डित वीको वर्षण करना ।

- (५) उपर्युक्त कार्यको सम्पन्न करनेके लिये, अष्ट्रमदाबादमें, पक 'पण्डित सुस्वशलको मध्यस्थ सम्प्रान समिति' की स्थापमा करना व उसका सुस्य कार्यालय अष्ट्रमदाबादमें रखना ।
- (६) इसी उदेश्यको पूर्तिके लिये बम्बई, कलकत्ता व कहाँ वहाँ बावस्यक मार्चम हो वहाँ वहाँ स्थानिक समिति कायम करना; और इन स्थानिक समितिओंके सर्व सरस्योको मध्यस्य समितिके सदस्य समझना।
- (७) जहाँ ऐसी स्थानिक समिति कायम न की गई हो वहाँकी विशिष्ट व्यक्तिओंको भी मन्यस्थ समितिमें शामिल करना।

इस समिनिका अध्यक्षक्द माननीय श्री गणेश बासुदेव मावलंकर, अध्यक्ष, लोकसभाको दिया गया। श्री मावलंकरके निधनके बाद भारत सरकारके न्यापार उद्योग मन्त्री माननीय श्रा मोगरजीयाई देसाई उस समितिके अध्यक्ष को है।

. मन्मानकी इस योजनाकी दूसरो कलमको मूर्तेऋप देनेके हेतुसे समितिकी कार्यकारिणी समितिने ना. १४-१: -५५ को निम्न प्रस्ताव किया :--

- (१) पण्डित त्रीके जो लेख हिन्दीमें हों वे हिन्दी भाषामें और जो लेख गुजरातीमें हो वे गुजराती भाषामें—इस प्रकार दो अलग अलग प्रथ्य मुदित किए जायाँ।
- (२) इन प्रन्थोंक सम्यादनके लिए निम्म पांच सदस्योंका सम्यादकमण्डल नियुक्त किया जाता है। श्री दलप्रसमाई मालवणिया मुख्य सम्यादक रहेंगेः—
  - (१) श्री दलपुलभाई मालविगया [मुख्य संपादक]
  - (२) श्री पं. वेचरदास जीवराज दोशी
  - (३) अं। गसिकलाल छोटालाल परीख
  - (४) श्री चुनीलाल वर्षमान शाह
  - (५) श्री बालाभाई वीरचंद देसाई 'बयशिस्ता '

- (३) अन्त्रोंको कहाँ गुद्धित करांना इस बातका निर्णय सम्पादकमण्डल करेगा, व इन प्रन्योंको तैयार करनेमें जो भी आवस्थक खर्च करना होमा बह सब सम्पादकमण्डलकी स्वना अनुसार किया जायगा ।
  - (४) प्रन्थ डिमाई ८ पेजी साईक्षमें मुद्रित किया जाय।
  - (५) दिन्दी व गुजराती दोनों प्रन्थींकी दो-दो हज़ार नकलें रहें।
- (६) सन्माननिधिमें कम-से-कम रू. २५) (पश्चीस) का चन्दा देने-बालोंको हिन्दी तथा गुजराती दोनों प्रन्थ मेंट दियें जाँय।

इस प्रस्तावके अनुसार 'दर्शन और चिन्तन 'क नामसे प्रस्तुत पुस्तकमें पंहिनजीके हिन्दी छेलीका संग्रह प्रकाशित किया जाता है।

प्रथम सण्डमें धर्म, समाज तथा दाशीनक मीमांसा विषयक छेलोका संग्रह है और दूसरे सण्डमें जैन धर्म और दर्शनसे संग्रह छेल संगृहीत हैं। ये छेल पत्र-पत्रिकाओ, पुस्तकोंको प्रस्तावनाओ, प्रन्थगत टिप्पणो और व्याख्यानोके स्रूपमें लिखे गये थे। इं० १९१८ में मुद्धित कर्मप्रथको प्रस्तावनासे छेकर है० १९५६ के अक्तुबर्म गार्थापारिवाधिकको प्रामिक अवसर पर दिये गये व्याख्यान तकको पंडितकोंको हिन्दी साहित्यको साधनाको साकार करनेका महाँ प्रयस्त है।

वाचक यह न समझें कि पंडित मीको साहित्यसायना इतनेमें हो मयाँदित है। इसी पुस्तकके साथ उनके गुजराती छेखोका संग्रह मो प्रकाशित हो रहा है, जो विषवैविद्यको दृष्टिने, हिन्दी संग्रहको अपेका, अधिक समृद्ध है। उनके संस्कृत छेखोंका संग्रह किया हो नहीं गया। और कुछ छेखोंका संग्रह होना अभी बाको है। विशाज पत्रशक्तिको और वाचनके समय की गई नोघोको भी छोड़ दिया गया है। संस्कृत और प्राकृत प्रन्थोंके सम्यादनको शैखी उनकी अपनी ही है। इन सबका परिशोजन किया जाय तब ही पंडितजीकी साह्रीय-साक्ष्मका पूरा परिचय प्रक्ष हो सकता है।

पंडितजीके सामाजिक जोर धार्मिक छेलोंका प्रधान तत्व है-बुक्किश्रुद्ध श्रद्धासे समन्त्रित सुसंवादी धार्मिक समाजका निर्माण 1 व्यक्तिक वैयक्तिक
और सामाजिक दोनों प्रकारके कर्तव्योमें सामज्ञस्य होना आवस्यक है। केवछ
प्रवर्तक या केवछ निवर्तक, सचा धर्म नहीं हो सकता; किन्तु प्रवृत्ति और
निवृत्तिका समन्त्रय हो सचा धर्म हो सकता है। बाह्य आचारोंकी आवस्यकता,
आन्तरश्चिस यदि वे उपयोगी है, तव हो है, अन्यथा नहीं; कोरा बाह्याचार निरंशक है। जीवनमें प्राथमिकता आन्तरश्चिक्ति है, बाह्याचारकी नहीं। इन्हीं
बातोंका शास्त्र और बुद्धिके बस्त्रसे पडितजीने अपने केखोंमें विशद रूपसे
निरंगण किया है।

पंडतजीन दर्शनक क्षेत्रमें भारतीय दर्शनोंके प्रमाण-प्रमेयके विषयमें जो लिखा है उसका संग्रह 'दार्शनिक मीमांसा!' नामक विभागमें किया गया है। उससे उनका बहुश्रुतख तो प्रकट होता हो है, किन्तु साथ हो दार्शनिकों में अपने अपने अभिमत दर्शनके प्रति जो कदाग्रह होता है उसके स्थानमें पंडितजीमें समन्वय और माध्यस्थ्य देखा जाता है। यह समन्वय और माध्यस्थ्य देखा जाता है। यह समन्वय और माध्यस्थ्य केवल जैनदर्शनके अभ्यासस हा आया हो, ऐसी बान नहीं, किन्तु गांधीजीके संसर्गेस, उनके जीवनदर्शनक जीवित अनेकान्तके जो पाठ पंडितभाने पढे है, उसका भी यह फल है। यहां कारण है कि निराग्रहां हो कर दार्शनिक विविध मन्तस्थो-की दुख्ना करके उनका सारसर्वस्य तटस्थ की तरह व ग्रहण कर सकते हैं।

यह सच है कि पंडितजीका कार्यक्षेत्र जनधर और कैनदर्शन विशेषतः रहा है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनका जैनधर्म और दर्शनमें कदाग्रह है। इस बातकी प्रतीति प्रस्तुत संग्रहरात प्रत्येक छेख करा सकेगा। किसी भी विषयका प्रतिपादन करना हो, तब दो विशेषताएँ पंडितजीकी अपनी हैं, जो उनके छेखोमें प्राय सईत्र न्वक्त होती है—एक है, ऐतिहासिक दृष्टिकी और दूसरी है, तुल्नात्मक दृष्टिकी। इन दो दृष्टिओंसे विषयका प्रति-पादक करके वे बावकके समक्ष बस्तुस्थिति रख देते हैं। निर्णय कभी वे दे

देते हैं और इसी स्ववं वायकके उपर छोड देते हैं।

बह तो निर्विवादक्षि कहा जा सकता है कि हिन्दी या अंग्रेजीमें एक एक दक्षेत्रके विषयमें बहुत कुछ छिला गया है, किन्तु दार्शनिक एक एक प्रमेसको छेकर उसका ऐतिहासिक दिष्टसे अभिक दुछनाश्मक विवेचन प्रायः नहीं हुआ है। इस दिशामें पंडितजीन दार्शनिक छेलकोंका मार्गहरीन किया है— ऐसा कहा जाय तो अध्युक्ति न होगी। 'दार्शनिक मीमांसा' विमागमें जिन छेलोंका संग्रह प्रस्तुत संग्रहमें है, उनमेंसे किसी एकका भी पढन वाचकको इस तथ्यकी प्रतीति करा देगा।

'कैनभमें और दर्गन ने विभागमें उन विविध केलोंका संग्रह है, जो उन्होंने कैनभमें और दर्गनको केन्द्रमें रखकर लिखे हैं। ये लेख वस्तुनः कैनभमेंके मर्नको तो प्रकट करते ही हैं, साथ ही कैन मन्तन्थोंको अन्य दार्शनिक मन्तन्थोंको तुल्ना मी करते हैं—यह इन केलोंकी विरोषता है। पूर्वोक्त 'दार्शनिक मीमांसा' विभागकी विरोषताएँ इन लेलोंमें भी प्रकट है। कैनभमें और दर्शनके विषयमें द्विन्दीमें अन्यहप हो लिखा गया है। और जो लिखा भी गया है वह प्रायः सांप्रदायिक दक्षिकोण से। पेसी स्थितमें प्रस्तुत केस-संग्रह वाचकको नई दृष्टि देगा, इसमें सन्देह नहीं।

इस मन्यमें पण्डितजीका संसित परिचय दिया गया है। इससे झान-साधना व जीवनसाधनाके लिये उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, उसका कुछ परिचय मिछ सकेगा । ऐसी आशा है।

प्रस्तुत संगदनको अध्यन्य समयमें पूरा करना था। अनेक मिनोंको सहायता न होती तो हमारे लिये यह कार्य किंद्रन हो जाता। श्री महेन्द्र 'राजा'ने इस लेखसंग्रहके पूक्त देखनेमें और श्री मोगीमाई पटेल शाखी B. A. ने सूची बनानेमें सहायता की; बनारसके सरला प्रेसके व्यवस्थापक श्रीयुत परेशनाथ घोष व शंकर मुद्रणालयके व्यवस्थापक श्रीयुत राजेन्द्रप्रसाद गुसने इस मन्यको समय पर मुद्रिल कर दिया है; शहमदाबादके एल. डी. लार्ट्स कालिजके अध्यापक श्री रणधीर उपाध्यायने पण्डितजीके संक्षिप्त परिचयका हिन्दी भाषान्तर कर दिया है – हम इन सबका आभार मानते हैं।

श्री भेंबरमलश्री सिंधीका तो हम खास आभार मानते हैं कि उन्होंने आजसे १५ वर्ष पूर्व प्रेरणा की थी कि यदि पंडिनजीके टेखोंका संग्रह किया आय तो प्रकाशनका प्रवच्य के कर देंग। फल्स्वरूप पंडितजीके विखरे हुए टेखोंका इतना भी संग्रह हो सका। श्री नापुराम प्रेमीजीन पंडितजीके टेखोंका एक संग्रह—'समात्र और धर्म' नामसे और जैन संस्कृति संशोधन मंडलने 'चार तीर्थकर' के नामसे प्रकाशित किया हैं-यह भी उसी प्रेरणाका फल्ड हैं।

इस पत्रवर्षे संगृहीत 'सर्वज्ञल और उसका अर्ध ' इस एक लेखको लोडकर बाकी सभी लेख पूर्वप्रकशित हैं। यहाँ हम उन सभी प्रकाशकोंका हार्दिक आभार मानते हैं, जिनके प्रकाशनोंसे यह संग्रह तैयार किया गया है।

कीन छेख कब और कहाँ प्रकाशित हुआ है, इसकी सूचना विषयानु-कममें दो गई है। संकेतोंको संपूर्ति अंतमें दो गई सूचीमें की गई है ;

अन्तर्में सन्मान समितिका मी इस आभार मानते हैं कि उसने पंडित-जीके छेलों हा संकत्रित रूपमें पुनर्युद्रण करके उन्हें मन्थक्ष्यमें जनताके समक्ष उपस्थित करनेका अवसर दिया।

बुद्धजयन्ती मि. स. २०१३

—सम्पाद्**कमण्ड**ळ

# पंडित सुखळाळजी

[ संक्षित परिचय ]



# सचस्स आणाप उवहिष से मेहाबी मारं तरह ।

-सत्यकी आजा पर खडा हुआ बुढिमान मृत्युको पार कर जाता है।

—श्री आचारांगसूत्र ।

0



पश्चिया महाद्रीप सदा ही धर्मप्रतर्नकों, तस्विक्तकों और साथकोंकी जनमभूमि रहा है। इस महागीरको निमाये रखनेका प्रेस विशेषतः भारत-वक्ती है। पुराणपुर्गमें मध्यान रामचंद्र और कर्मचोगी श्रीकृष्ण, इतिहासका भारत-मध्यान महाबीर तथा भगवान बुद्ध और अर्थाचीन युगमें महान्या गांधी, बोगी थ्री. अरविन्द एव संत विनोचा देश युगपुरखंकों जन्म देकर भारतवर्षने धर्मविक्तकों क्षेत्रमें गुरुपर शाव किया है। युगोसे भारतवर्षने इस प्रकारके अनेक तन्दर्शितकों, शाव्ययोगाओं, साथकों, बोगियों और विद्वानीको जगती-तन्त्र पर गादर समर्थित किया है।

प्रजावश्च पांडत सुकालको उन्हींमेंसे एक हैं। वे सदा ही स्टायोधक, जीवनसाथक, पुरुषार्थपाराया नथा ज्ञान-पिपासु रहे हैं। इस पडित पुरुषने झान-माने पर अपने कालीकको प्रकाशित कर उज्जनक चरित्र द्वारा जीवनको निमंत्र और उन्योगांनी बनानेक निरतर प्रथल किया है। इनकी माधना सामकस्यपूर्ण है, दनको प्रजा सम्बस्कुक तथा समन्वयनामी है और इनका जीवन स्थाग, नितिक्षा एव संयमकुक तथा समन्वयनामी है और इनका

#### जन्म, कुटुस्ब और बाल्यावस्था

पडितजीकी जन्मभूमि बही मौराष्ट्र हैं जहां कई संतां, बीरों और साहित्रिकीं जन्म लिया है। झालाबाड निरुधे मुस्त्रितगरंत छ गीठक फालके पर जीमार्ज नामक एक छोटते गांवमें संवत् १९३० के मार्गाशीर्षकी छुका पवसां, सत्तुसार ता० ८-१२-१८८० के दिन पडितजीका जन्म हुआ था। इनके चिताजीका नाम संवत्रीआई था। वे विसाधीमाली झातिक जन था। उनका उपनाम संवत्री और गोष्ट्र पाकड (४कंट) था। जब पडितजी बार ही सारुके थे, तब उनकी माताजीका स्वर्गवाय हो गया । घरमें विभाताका आगमन हुआ । उनका नाम या जहीवाई । वे जितनी सुंदर थीं, श्रुतनी ही प्रमुखदना भी थीं। स्तंह और भीजन्य तो उनमें कुट कुटकर भरा हुआ था। वे मानो मातृत्वकी ताक्षात् मृति ही थीं। पडितजीका कहना है कि कई वर्षे वाद उन्हें यह जात हुआ कि वे उनकी विभाता थीं। इनना उनका सुदु व्यवहार थां!

पारिवारिक व्यवस्था और वर्षोकी देखभालका साग काम मूल्जी काका करते थे। वेथे तो घरके जीकर, पर कुटुम्बके एक सदस्य ही बन गये थे। उनमें बढ़ी बफादारी और ईसानदारी थी। बालक मुखकालको तो वे अपने वेटेसे भी ज़्यादा चाहते थे। उन्हें पटितजी आज भी 'तुरुवमाता 'के स्नंहभरे नामसे स्थाल करते हैं।

वचपनसे ही मुखलालको लेल-कृदका बहा औक था। वे बहे निर्मीक और नाहती थे। एक बार तैरना सीलनंका जीमें आचा तो बिना किसीकी मदद मांग जाकर कुर्तमें कृद पड़े और अपने तर्दे तरना सील श्रिया। पुडमवार्ग गेट बहुत पसंद थी। मरक्सके मवारकी नाह घोडेकी पीठ पर न्याई होकर उसे रीका में उन्हें बहा मजा आना था। बहे बार वे इसमें मुँहके बर गिरे भी थे।

ाक बार मुखलाल अवनं दो मित्रोंके साथ नालाब पर नहाने चके।
बानें करने करने नीनों मित्रोंमें वह दोर तथी कि उन्नरे पांच चलकर कीन
सबसे पहले नालाब पर पहुँकना है। बग! अब क्या पर लगे मुसलाल तो उन्नरे पांच करने । बारों है। वग! अब क्या पर लगे मुसलाल तो उन्नरे पांच करने । बारों है। उन्में वे धुराके करेरोम जा मिरे। मारे शांपामें पुरी तरह करने नुभ गये। वे वहीं केशीम हो गयं। उन्हें पर के जावा गया। वहीं मुस्किरमें चारन्त प्रशंक वार जब वे होशमें आपे, नो क्या देखते हैं कि सारा वदन करोमें विध गया है। नेल लगाया जा रहा है और नाई एक गुरू कर कारें निकाल नहां है। पर उन्होंन उनकी वरा मी परवाह नहीं की। लगे वद वदकर आगों शीय-गाथा गाने। एमें माहलाधिय और कीलाधिय मुखलाल परिध्यों, आताकारी नथा कावश्यों भी कम नहीं थे। विकेक और कववश्या उनके प्रशेक कार्यमें दीन परनी थी। दूरगोका कमम करनेकों वे सदा तथर रहते थे। पहाईमें वे कमी गाएनशांस नहीं करने थे। उनमें आत्मक्य गामको न था। बुदि इननी तीहन थी कि कीलमा विषय भी उनके किने सारन्ता था। सम्लाक्षकि इतनी नीव बी कि जी भी वे पहने, देश केलने किने हो जाता। पुस्तकोंकी देखभाल इतनी अधिक करते थे कि सालभरके उपयोगके बाद भी वे बिलकुळ नर्श्-सी रहती थीं।

गुकराती सातकों श्रेणी पास करनेके बाद मुखलालकी इच्छा अप्रेची पढ़नेकी हुआ, पर उनके अभिभावकोंने तो वह सोचा कि इस होशियार लड़केको पढ़ाओंके बहले व्यापारमें तथा दिया जाय तो योचे ही अरसेमें दुकानका बोझ उठानेमें यह अच्छा साझीदार बनेगा। अतः उन्हें दुकान पर बठना पका।

भीरे भीरे मुसलाल सफल न्यापारी बनने रंगे। त्यापारमें उन दिनों बड़ी तेजी ही। परिवारके जबबहार भी उससे बन्द रहें थे। दासाई, हादी, मीत और जन्मके भीकों पर पंसा पानिकी तरह बहाया जाता था। अनिधि-सन्कार और तिथि-सीहार पर कुछ भी बाली न रखा जाता था। पंडितजों कहते हैं—इन सबकों में देखा करता। यह तब पर्णंद भी बहुत आता था। पर न जाने क्यों मनके किसी कोनेसे इस्ती-ची आवाज उठती थी कि यह सब टीक तो नहीं हो रहा है। पदना-लिक्सना छोडकर इस प्रकारकं खर्चील दिवाजोंने कर इसेसे कीई मता नहीं होगा। शायद यह किसी अमस्य मार्वोका होनन था।

चौटह वर्षकी आयुमें विमाताका भी अवसान हो गया। मुखलालकी समाई नो बचपन ही में हो गई बी। वि० सं० १९५२में पहड़ वर्षकी अवस्थामें विवाहकी तमारियां होने लगी, पर समुरालकी विक्ती कटिनाईके कारण उस वर्ष विवाह स्थान करना पद्मा। उस समय विक्तीको यह ज्ञान नहीं था कि वह विवाह स्थान करना पद्मा। उस समय विक्तीको यह ज्ञान नहीं था कि वह विवाह स्थान करना पद्मा।

#### वेवककी बीमारी

त्वापारमें हाथ कैंटानेबाले मुललाल मारे परिवारकी आधा बन गये थे, किन्दु मधुर लगनेवाली आधा कई बार जीगनी वनकर घोखा है । पिडलाजीक परिवारको भी ग्रही अनुमव हुआ। वि से १९९५ में ने १ वर्षके किस्तोर सुखलाल चेचकके भवंकर रोगके विकार हुए। धरीरके रोस रोममें बह ल्याधि परिव्यास हो गई। सल सलमें मृत्युका साक्षास्कार होने लगा। जीवन-भरणका भीवण इन्द्र-युक्ट छिड़ा। अंतमें मुखलाल निजयी हुए, पर इसमें वे अपनी जीवोंका प्रकास सो चेंट । अपनी विजय उन्हें पराजयते भी विशेष असका हो गई, और जीवन मृत्युक्त सीचिक क्रप्टाची प्रतिह हुआ। नेत्रीक असका हो गई, और जीवन मृत्युक्त सीचिक क्रप्टाची प्रतिह हुआ। नेत्रीक असका हो गई, और जीवन मृत्युक्त सी अधिक क्रप्टाची प्रतिह हुआ।

पर दुःखकी सन्धी औषधि समय है। कुछ दिन बीतने पर सुखलाल स्वस्थ द्वुए । खोवा द्वुआ अखिका बाह्य प्रकाश धीरे धीरे अंतर्जीकर्में प्रवेश करने लगा । और फिर तो उनकी विकलता, निराहा तथा घरन्यता विनष्ट ही गई । उनके स्थान पर स्वस्थता एव शांतिका चर्चांदय हुआ । अब युवक खुललाल का जीवन-मंत्र वना— तै दैग्यं, न पळाएनम् । ' महाच्यं कर्णकी मीति ' महायसं तु पौरुषं' के अमीथ अकसी माम्यके साथ लग्नेना हर् संकल्प कर लिया । अपनी विषदाओं को उन्होंन विकासका साधन बनाया । 'विषद: सन्तु नः शांत्रवान्'—माता कुन्ती द्वारा व्यक्त महा-भारतकारके वे शब्द आज भी उन्हें उनने ही प्रिय और प्रथक हैं । सुखलाव्यों चंचककी बोमारीमें पुक्त होकर अपना जीवन-प्रवाह वस्तु हों, और जन्मने जो देश्य थे वे कर्मसे अब प्राद्याण (सरस्वती-पुत्र) अनने लगे न दे वर्षकी वसमें द्विकरके ये नवीन संस्वार । लीलाश्यकी लोला ही तो है ।

#### विद्या-साधनाके मार्ग पर

मुखलारुका अंतर्मुखी मन आत्माक प्रति गमन करने लगा । उन्होंने विद्या-साधनाका मार्ग अपनावा । अपनी त्रिकाता-नुष्टिके लिये वे साधु-साध्यो और सैत-साधकोंका सन्तर्मेग करने लगे । इस सन्तर्मक हो ग्रुप परिणाम आदे । एक और बर्मसाइमेंकि अध्ययनमें मुन्नलालकी प्रज्ञामें अभिष्ठाँद होने लगी और दूसरी और त्रन, तप और नियमपालन हारा उनका जीवन संयमी एवं संपक्ष बनने लगा ।

विः सं॰ १९५३ से १९६० तवका ६-० वर्षका कार मुख्यालके जीवनमें संक्रांतिकाल था। उस अवधिमें एक वार एक मुनिराजक संगर्भस मुख्याल मन-अवधानके प्रयोगकी ओर मुंह। एक माध हो सी-पचास वार्ते बाद रुक्त उनका व्यवस्थित उत्तर देना किन्ता आवर्धजनक हैं। किन्तु अन्य समस्मे ही सुख्यालने अनुभद किया कि यह प्रयोग न केवल विद्योगाजनमें ही बाधक है, अपितु उपसे युक्तिने वन्यत तथा जिज्ञासाङ्गानमं हिम्मलना आजाती हैं। करतः तकाल ही इस प्रयोगको छोक्कर ने विद्यान्तापनामें संख्या हो गयं। आज भी यदि कोई अवधान सीवनेको बात छहना है तो पंडितजी स्पष्टतः कहते हैं कि युक्तिको वन्या और जिज्ञासाको कृष्टिन बनानेका यह मान है।

इसी प्रकार एक बार मुखलालको संत्रनात्र सीखनको इच्छा हो आई। अवकाश तो था ही; बौद्धिक प्रयोग करनेका साहस भी था। सोचा — सापका बहर उतार सके या अमीरिसत वस्तु प्राप्त कर सके तो क्या ही अच्छा र रुगे संत्रनीत्र सीखने, किन्दु अल्पानुभवसे ही उन्हें वह प्रतीति हो गई कि इन समर्गे सर्व्याच तो क्रमिल् ही है, विशेषाः दंभ और मिण्यात्व है। उसमें अञ्चान, अंघभद्वा तथा बहमको विशेष वल मिलता है। उनका परिव्याग कर वै फिर श्रीवन-साधनार्मे लग गये—ज्ञानमार्गकी और प्रकृत हुए।

दि॰ सं॰ १९६० तक वे लीमली गाँवमें वधार्यभव ज्ञानोपार्जन करते रहे। अर्थमागाधीके लागम तथा अन्य धार्मिक प्रत्योक्ष पठन्न मनन कर उन्हें कठरण रह लिया। साथ ही अनेक संस्कृत पुस्तकों तथा रासी, स्त्यनों और सरकार्यों वैसी अर्फ्स गुजराती कृतियोंकों भी खनाने याद कर लिया। पुष्य लाघाजी स्वामी और उनके विद्वान शिष्य पुष्य उत्तमनंदार्यी स्वामीने उन्हें सारस्वत—व्याकरण पदाया, पर इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। लीमलीमें नये अभ्यासकी सुविधा नहीं भी। उन्हें इन दिनों वह भी अनुभव होने तथा कि अपने समस्त शाक्र-ज्ञानको व्यवस्थित करनेके लिये संस्कृत भाषाका सम्बक् ज्ञान अनिवार्य है। संस्कृतके विद्याल अपापनको सुविधा लीमलीमें वी ही नहीं। सुकताल अपापनको सुविधा लीमलीमें वी ही नहीं। सुकताल अपापनको सुविधा लीमलीमें बी ही नहीं। सुकताल अपापनको सुविधा लीमलीमें बी ही नहीं। सुकताल अपापनको सुविधा लीमलीमें बी ही नहीं। सुकताल स्व

#### काशीमें विद्याध्ययन

देवबोगसे उसी समय उन्हें जात हुआ कि पून्य मुनि महाराज थीं. धर्मिकव्यजी (शाविवारद जैनावाय थीं. विजयसमंद्रियाजी) ने जैन विवार्थियों संस्कृत-प्राकृत भाषांक रिटित बनानंक टिवे काशीमें थीं. यशीविवय जैन संस्कृत राज्ञाल स्वारित की हैं। इनसे मुखलाल अपत्र प्रस्त हो गये। उन्होंने अपने कुटुम्बी-जनीसे गुत पत्रव्यवहार करके बनारसमें अध्ययन करनंकी महाराज्जीसे अनुसित प्राप्त कर ली, पर दृष्टिविहीन इस युवकको बनारस तक मेजनंको जुटुम्बी-जन राजी हों वैसे ! सग्य मुखलालका मन तो अपने सक्त्य पर दृष्ट था। ज्ञान-पिपासा इननी अधिक तीन बी कि उसे कोजी द्वा नहीं सक्ता था। साहस करनेकी हत्ति तो जन्मजात बी हो। फलतः वे पुरुषार्थ करनेको उच्चत हुए। एक दिन उन्होंने अपने अभिमावकीसे कहा- "अब मुक्ते आपनेसी कोहे रोक नहीं सखता। में बनारस चरूर आईमा। अपने सामे हिंदी तो विवार अभिमावकीसे कहा- "अब मुक्ते आपनेसी कोहे रोक नहीं सखता। में बनारस चरूर आईमा। अपने सामे होने स्वीहित नहीं हो तो बहा अनिष्ट होगा।" परके सभी होर चुप वे ।

एक दिन पहिल्ली अपने साथी नानालालके साथ बनारसके लिये रवाना हो ही गये। बिलकुल अनजाना प्रदेश, बहुत लम्बी बाला और मला-मोला साथी—इन सबके कारण उन्हें बालामें वही परेशानी उठानी परी। एक बार क्षौचादिके लिये एक स्टेशन पर उत्तरे, तो गाको ही छूट गई । पर ज्यों-स्यों कर वे अंतमें काशी पहुँचे ।

पंडितजीके जीवनके दो प्रेरक बल हैं — जामत किहासा और अविरत प्रयत्न । इन दोनों गुणों के कारण उनका जीवन सदा नवीन एव उक्कासपूर्ण दहा हैं। अपनी कासा-तुष्टिके लिये वे किसी भी प्रकारका पुरुवार्ण करनेसे नहीं हिचकिचारों ।

भावा ज्यां भोजनमें लग जाता है. काशी पहेंचकर सखलाल त्यां अध्ययनमें सलग्न हो गये। वि०स॰ १९६३ तक, मात्र तीन ही वर्षमें, उन्होंने अत्रारह हजार श्लोक-परिमाण सिद्धहेमव्याकरण कठस्थ कर लिया। (पंडितजीको आज भी समग्र व्याकरण टीकाके साथ स्मरण है।) व्याकरणके साथ साध न्याय और साहित्यका भी अध्ययन आरंभ कर दिया। इससे पंडितजीकी जिज्ञासा और बढ्ने लगी। वे नये नये पुरुषार्थ करनेको उद्यत हुए। जब पाठकालाका वातावरण उन्हें अध्ययनके अधिक अनुकृत नहीं अँचा. तो वे उसमें मक्त होकर स्वतंत्र रूपसे गगाजीके तटपर भदेनी घाट पर रहने रुगे । उनके साथ उनके मित्र बजलालजी भी थे। बनारस जैसे सदर प्रदेशमें पडितजीका कोई सम्बन्धी नहीं था, खर्चकी पूरी व्यवस्था भी नहीं थी। जिज्ञामा-वृत्ति अदम्य थी. अतः आये दिन उन्हे विकट परिस्थितिका सामना करना पड़ता था । आर्थिक संकट तो इस स्वप्नदर्शी नवयुवकको बेहद तम करता था । अंतमें सोचा-यदि भारतमें व्ययकी व्यवस्था नहीं हुई तो अमरिकाके मि॰ रोकफेलरसे, जो अनक युवकांको छात्रवृत्तियाँ दिया करते हैं, आर्थिक सहायता प्राप्त कर अमरिका पहुँचगे । पर देवयोगसे आवश्यक धन प्राप्त हो गया और अमरिका जानेका विचार सदाके ठिये छट गया ।

मुखलाल अब शियोपाजनमें विशेष कटियद हुए। उन दिनो किसी शैर्य विवार्षीके लिये जाइरण पडिनसे सस्कृत साहित्यका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य था, पर मुखलाल हताश होनेवाले व्यक्ति नहीं ये। चिलचिलाती हुई धूर्में या कहाके की सर्दीमंं ने रोज आठन्द्रत मील पैदल चलकर पंडितोके घर पहुँचते, सेवा-शुभ्या कर उन्हें सनुष्ट करते और ज्यों-त्यों कर अपना हेतु सिद्ध करते। इस प्रकार अविन्त परिश्रमसे छात्र मुखलाल प्रवित

गंगा-तटके इस निवास-कालके बीच कभी कभी पडितजी अपने एक हाथसे रस्सीके एक सिरेको बांधकर और दूसरा मिरा किसी दूसरेको सौंपकर गंगा- सानका आनंद टेते थे। एक बार तो वे बिना रस्ती मंधि नदीमें कूद पड़े और लगे कूबने, किन्तु संयोगसे उनके मित्र ब्रक्शल वहां समय पर आ पहुँचे और उन्हें बचा लिया।

वि॰ सं॰ १९६६में सुबकावजी न्यायावार्यको परीक्षामें संमिदित हुए, पर दुर्मायावें 'ठेवक' निकम्मा मिना। सुबकावजी विकाप कुछ, और वह विश्वे कुछ। अंतर्मे उन्होंन अपनी कठिनाई कांडेजके प्रिन्तियक श्री॰ वेनिस साहबसे कही। वे अंग्रेज विद्वान सहदय ये। विद्यार्थीको वास्तिक स्थितिको समझक उन्होंने तुरंत मौसिक परीक्षाको न्यवस्था कर हो और स्वय भी परीक्षकोंके गाथ वेटे। पहित्योंके उत्तर हानकर शी॰ वेनिस साहब अत्यंत मुख्य हो गये और उन परीक्षकोंकें। एक शी॰ दामाव्यय महाचार्य तो इतने अधिक प्रसक्ष हुए कि उन्होंने कुकवार-जीसे अपने यहाँ पढ़ने जानको बहा। यह पंडित-जीको प्रतिमाका एक उदाहरण है।

क्रमशः मुखलालजीने 'न्यायाचायं' उपाधिके तीन खंडोंकी परीक्षा भी दे दी, परतु वि० सं० १९६९ में अंतिम खटकी परीक्षाके समय परीक्षकोंके ऐसे क्टू अनुमत्र हुए कि परीक्षाके लिये उस कारेड-अध्यनमें किर कभी पैर न रक्षांका नंक्या कर पडिटली बाहर निकल गये। इस प्रसंगके रुगभग २१-२३ वर्ष पथान वि० नं० १९९९ में पात्रकम-चैशोधन समितिके एक सदस्य की हैसियनसे उन्होंने उस भवनमें सम्मानपूर्वेक पुनः प्रवेश दिया!

## मिथिलाकी यात्रा

वि॰ सं॰ १९६६-६० तक पटितजीने बनारसमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो सकता था, प्राप्त कर टिजा; किन्दु उनकी जिज्ञासा और ज्ञानपियासा तो दिन प्रतिदित्त बदती ही जा रही थी। उनका मन अब बिहारके विद्याधाम मिथिलाकी और दौकने लगा।

सिथिला प्रदेश यानी दरिहताकी भूमि; किन्तु वहाँके सरस्वती-उपासक, ज्ञान-तपस्वी पंतितगण विद्याके ऐसे ज्यावंशी हैं कि वे अध्ययनमें अपनी दरिह-ताका दुःख ही भूल जाते हैं। 'नव्यन्याय'का विद्योश अध्ययन करनेके लिये पांडेतजी वनारससे अब समय-समय पर सिथिला जाने करा। सिथिलानें भी जन्होंने कम कह नहीं होला। वहाँ वे भोजनमें पाते थे-दाल, भात और साग। कभी अगर दहीं सिल गया तो बढ़रस भोजन! सिथिलाकी सर्च और वरसातका सुक्तावला करना ठोईके वने चवाना था। फूसकी झोंपकीमें सासके क्स्तर पर सोकर भुललाल्जीने सब कुछ सहा और अपने अभीष्ट मार्ग पर उटे रहे।

पंडितजीके पास एक गरम स्वीटर था । जीवनमें पहली बार उन्होंने उसे खरीदा था । ककाके की सर्दों थी । गुरूजीने स्वीटरकी बढ़ी तारीक की । पंडितजी ताब गये । सर्दासे खुदके ठिद्धरनेकी परवाह न कर उन्होंने बह स्वीटर गुरूजीकी सेवामें सादर समर्थित कर दिवा, और खुदने पासके विस्तर और जजीति कंबल पर सर्दोंके दिन काट दिये ।

हुइ--बुहमें पड़ितजी मिथिलांके तीन चार गांवांमें अध्ययन-स्वरूपांके किये धूमे। अंतमें उन्हें दरमगामें महामहोपाध्याय और बास्कृष्ण मिश्र नामक गृह मिल गये, जिनकी कृपाते उनका परिश्रम सफल हुआ। मिश्रजी पड़ितजीसे उनमें छोटे थे, पर न्यायवाल और सभी दश्चेनोंके प्रकार विद्वान थे। साथ ही बन से भी से, और सबसे बड़ी बात तो यह बी कि वे अत्यंत सहस्य एवं सज्जन थे। पड़ितजी उन्हें पाकर कुतकुख्य हुए और शुस्त्री मी ऐसे पंडित- शियाको पाकर अस्पत प्रसास हुए।

तरप्यात् भी॰ वारुकृष्ण मिश्र वंशारसके ओरिए-टल कालेजके प्रिनिपण नियुक्त हुए। उनकी सिकारिशसे महामना पहित मदनमोहद मान्यभीयां और भाषायां आनदसकर पुतंन मन् १९३२ में पहित्तीको जन-दशनका अध्यापक नियुक्त किया। बनारसमें अप्यापक होते हुए भी पटितती भी॰ बारुकृष्ण मिश्रके वर्गमें यहा कहा उपस्थित रहा करते थे। यह या पंहिततीका जीवत विवार्षी-मात्र। आज भी पहित्तीके मन पर इन ग्रक्तके पाहिला एवं सीजन्यका वहा मारी प्रभाव है। उनके नाम-स्थरणसे ही पांहरती भीका, श्रद्धा एवं आसारकी भावनासे पहणह हो जाते हैं।

इस प्रकार वि॰ संबद् १९६० से १९६९ तकके नौ वर्ष पहित्योंने गंगीर अभ्ययनमें व्यतीत स्थित्र थे। उस समय उनकी अवस्था ३२ वर्षकी श्री। उनके बाद अपने उपार्कित क्षानको विद्यार्थीवर्शमें वितरित करनेका पुष्य कार्य उन्होंने ग्रुक्त क्षित्रा।

यहाँ एक वस्तु विशेष उक्तेवार्गय है कि अपने अध्ययन-काटमें पहित्वी मात्र विद्योगार्वनमें ही नहीं टमें रहे। वगभगसे प्रारंग होकर विविध रूपीमें विकसित होनेवाले हमारे राष्ट्रीय आन्दोलममें भी वे पूर्णतः अदगत रहे। तदुपरान्त देशकी मामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं पर भी उन्होंने चितन किया । इस प्रकार पेडिस्जीकी दृष्टि शुरूसे ही स्थापक वी । निःसंबेह सह उनकी जामत जिल्लासाका ही फल था ।

## अध्यापन, प्रंथरचना तथा अन्य प्रवृत्तियाँ

थी॰ बाब दयालचंदजी जौहरी आदि उत्साही एवं भावनाशील नवयुव-कांसे आकृषित होकर अब पडिटजीने बनारसके बदले आगराको अपना प्रवत्ति-केन्द्र बनाया । वहाँसे वे आसपासके शहरोंमें मनियोंको पढानेके रिये चार-छ: मास जा आते और फिर आगरा वापस आकर अध्ययन-अध्यापन करते । इस प्रकार तीन-चार वर्ष बीते । इतनेमें महात्मा गांधीके प्रसिद्ध सलाग्रह-संग्रामकी दद्यभ देशके कोन-कोनेमें बजने सगी । पंडितजी उससे अिंगत केसे रह सकते थे ? उन्हें भी बापूके कर्मयोगने बेहद आकर्षित किया । प्रारंभमें अहमदाबादके को बरव आश्रममें और तत्पश्चात सत्याग्रह-आश्रम. साबरमतीमें वापुके साथ रहने पहुँचे । वहाँ सबके साथ चक्की पीसते और अन्य ध्रम-कांग्र करते । गाँधीजीके साथ चक्की पीसते पीसते हाथमें फफोले उठनेकी बात आज भी पण्डितजी आनन्दके साथ बाद करते हैं। किन्त थोड़े ही समयके बाद उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके जैसे पराधीन व्यक्तिके लिये वापूके कमयोगका पूर्णतः अनुसरण संभव नहीं है। इस वास्ते विवश होकर किर वे आगरा लौटे, पर उन पर बापुका स्थायी प्रभाव तो पहा ही। व सादगी और स्वावलवनके पुजारी बने। पीसना, वर्तन मलना, सफाई करना वर्रारह स्वावलवनके कामोंको करनेमें उन्हे आनंद आने लगा । यह वि० सं० १९७३ की बात है । इन दिनों जीवनको विशेष सम्मी बनानेके लिये पडितजीने पाँच वर्ष तक घी-दूधका भी लाग किया और खाने-पीनेकी झंझटसे छड़ी पाने और ज्यादा कर्चसे बचनेके स्थि उन्होंने अपनी खराकको बिलकुल सादा बना लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सन १९२० में पहितजीको बनासीरके भयंकर रोगन आ घरा और वे मरते-मरते ज्यां-त्यांकर बचे । तबसे पडितजीने शरीर-सँभातनेका पढार्थपाठ सीखा ।

अबतक तो पहित्यों अन्यापन-कार्य ही करते थे, पर वि० सं० १९०४ में एक बार झांतमूर्ति सम्मित्र मुनि श्री कपूरिवेक्त्योंने पंडितजीके सिम्न अजलात्योंसे कहा कि-"आप तो बुळ टिव्स सकते हैं, फिर आप रिव्यं नवीं हैं। मुक्कालाव्ये क्लिक नहीं सकते, इसिल्ये वे पंडितोंकों कैपार रुप्यंते कर्मा कर्म करें नहीं : मुक्कालाव्ये क्लिक नहीं सकते, इसिल्ये वे पंडितोंकों कैपार रुप्यंत विवक्ता कर्म करें। उन्हें अपनी विवक्ता बहुत करकी। उन्होंने सोचा-"में स्वयं क्लिक नहीं सकता तो क्या हुआ?

दूसरेको लिखाकर तो प्रंथ-रचना की जा सकती है!" द्वांत ही उन्होंने कमंतरचहान सम्बन्धी प्राष्ट्रत भाषाका 'कमंप्रध' उठाया । चार परिश्रम कर उस कठिन प्रंथका अनुवाद, विवेचन और अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना तैयार कर छण्याया । तब तो सभी विद्वान दांतों तले उँगडी दबाने रुगे। इस प्रकार पंतितजीको लेखन-प्रतिभाका पहित्वर्गको प्रथम परिचय प्राप्त हुआ । उसीके साथ पहित्तजीको प्रथम-निर्माण की परपरा आरभ हो गई, जो अक्षुष्ण रूपसे आज तक चन रही है।

तीन वर्षकं प्रधात पहितवीन 'सन्मितिन्हं 'जैसे महान दार्शनिक प्रथका संपादन-कार्य आगागों रहकर आरंभ किया, पर उसी समय गांधीबाजि सक्दान बादमें गुकरात विवापीठकी स्थापना की और पहिनवीके मित्रोनं उन्हें विवापीठके पुरातत्व मंदिरमें भारतीय दर्शनके अध्यापक-पदको महण करनेका अनुरोध किया। पहितवीको गांधीबीके प्रति आकर्षण तो पहले से था ही, मनपदद काम करते हुए गांधीबीके समर्मों रहनेका वह मुबोग पाकर वे अप्रंत प्रस्त हुए और सबद १९.४८ में अहमदाबाद जाकर गुकरात विवापीठके अध्यापक वन गये।

गुजरात विद्यापीठ और सावरमती आध्यम उन दिनों राष्ट्रीय नीर्थस्थान मान कात थे। विद्यापीठमें अभ्यापन-कार्यक निर्धे भारतस्यकं चोटोक विद्वान एकत्रित हुए थे। धी- काका कार्येटकर, आचार्य क्रपालानी, आचार्य गिरवानी, मुनि जिनविजयमी, अभ्यापक धर्मानन्द कोसन्धी, थी- विद्वानिकारमाई म्रझार-वाला, प्रो- रामनारायण पाठक, थी- रामककाउ परीख्त, प- वेचरदामजी, श्री- नातामाई मह, थी- नरहींमाई परीख हस्यादि अज्ञक विद्वानीन अपनी वृहुस्थ सेवाएँ निर्माणीयनिक विद्यापीठ को स्मिपन की थी। पटिनजी भी उनमें सीमितिल हुए। यह मुगीप उन्हें बहुत पसंद आवा।

विवागी हमें रहकर पहिनतीन अध्यापनके साथ-साथ अध्यापक धर्मानन्द कोसन्वीसे पानी माधाका अध्ययन भी किया। तदुपरांत प० बेबरदासन्त्रीके स्वयोगसे ८-४: वर्षका अविरत परिध्रम कर 'सम्मितिन्तरे' के संपादनका भर्गीरथ कार्य सम्पन्न किया। विद्वानीने उत प्रथक्षी (मृत्र पांच भाग और छठा भाग अतुनाद, विवेचन तथा विस्तृत प्रस्तावना आदिका) मुक्तकंद्रसे प्रसास की। डैंग्ड इसन जेकोसी, प्री॰ लोबसन और प्री॰ लबुक्स बैसे, प्रसिद्ध पथिमी विद्वानीन भी उसकी तारिक की। गांधीजीको भी उसके निर्माणसे बचा ही सेनीय हुआ, और उन्होंने कहा—" इतना सारी परिस्नम करनेके पक्षात् सुखलालजीको एकाच वर्षका विश्रास केना चाहिए।" इत्लेमें सन् '१० का ऐतिहासिक वर्ष जा पहुँचा। सारे देखनें स्वर्तञ्जा-संप्राक्षके नकारे वजने हमे। राष्ट्रीय आंदोलनमें सेमिहित होनेका सबको आहान हुआ। प्रसिद्ध दांशेक्ट्रूज प्राप्त हुई, और गोपीजोके सभी साथी दह आहिसक संप्राप्त हैं। और गोपीजोके सभी साथी दह आहिसक संप्राप्त हैं। यह तमने तेले से साथी दह अहिसक संप्राप्त हिन्द से सम्बन्ध स्वप्त ही न वा, अतः व मन मसीसकर चुप रह गये। उन्होंने दिस समयका सहुपयोग एक और सिद्ध प्राप्त करनेके किये किया। अंप्रजीविध विषय विषयके उपकारिके गंभीर साहित्यका प्रकाशन देखकर पडिनामीको अंप्रजीकी अपनी अज्ञानना बहुत खटकी। उन्होंने किये किया। अंप्रजीकी अपनी अज्ञानना बहुत खटकी। उन्होंने किये स्विया विषय विषय से प्राप्त साहित्य सामक स्वयंत्र साहित्य मी रह आये। अप्रजीकी अच्छी बोयबता पावर ही उन्होंने स्वार स्वार स्वार स्वार साहित्य स

सन् १९३३ में पडितजी बनारस हिन्दू बृनिवर्सिटीमें जैन-दर्शनके अप्यापक नियुक्त हुए। दस वर्ष तक इस स्थान पर कार्य करनेके पश्चात सन् १९४४ में वे निवृत्त हुए। इस दस वर्षको अविधि पडितजीने अनेक शिद्दानोंको, जिन्हें पडितजी 'जैतनध्य' कहते हैं, तैवार किया और वई प्रशोक्त वंशदन किया।

निवृत्तिकं समय हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसके त्रकाठीन वाहस-बान्सकर और वर्तमान उपराप्पपित डॉ॰ गायकुणाने वृत्तिवर्तिटोमें ही अन्य-संपादनका महत्त्वपूर्ण कार्य तीरांन और एतन्द्रथं आदश्यक धनको प्रवस्था कर देनका परित्रजीकं सामनं प्रस्ताव रसा, पर पंडिन्जीका मन अब गुजगतकी ओर सीचा जा रहा था, अतः उसे वे स्थीकार न कर सके।

द्यमे पूर्व भी कलकत्ता यूनिवर्सिटोके त्रकालीन वाइस बांसलर श्रीक रयामाश्रमाद मुक्किने सर आञ्चलोक चेयरके जेन-दर्शनके अध्यापकका कार्य करनेकी श्रेटिकोसे आर्थना की बी, पर पडितजीने उसमें भी सर्वितय अपनी अस्मार्थना प्रदर्शित की बी।

#### समन्बयसाधक पांडित्य

पंडितजीके अध्यापन एवं साहित्य-सर्जनकी मुख्य तीन विशेषताएँ हैं :--

(१) " नामूछं लिख्यते किंचित्"— तो दुख भी पहाना वा लिखना हो नह आधारभूत ही होना चाहिए और उत्तमें अत्योक्ति, अतिहाशीकि वा कल्पित उक्तिका तनिक भी समावेश नहीं होना चाहिये।

- (२) ऐतिहासिक दृष्टि यांनी सत्यक्षीयक दृष्टि—विसी भी तथ्यका उपयोग अपने मान्य मतको सत्य शिद्ध करनेके हेतु नहीं, पर उस मतके सत्यस्वरूपका साक्षात्कार करनेके तिये ही होना चाहिये।
- (३) तुलनात्मक रष्टि—किसी भी प्रम्थके निर्माणमें कहें प्रश्क कलीने कार्य किया होता है। इसीके साथ उस प्रम्थ पर पूर्वकालीन या समकालीन प्रम्योंका प्रभाव होता है तथा उपमें अनेक अन्य उदरणोंके समाधि होनेकी संभावना रहती है। इसके अनिरिक्त समान विषयच प्रम्थोंमें, भावा-मेदके होते हुए मी, विषय-निरूपणकी बुळ समानना अवस्य रहती है। इसिक्ये क्रिय व्यक्तिको सलकी लीज करनी है, उसे तुक्तात्मक अध्यवनको अपनाना चाहिये।

पंडिनजीने उपयुक्ति पदिति अन्य-रचना कर कई सांप्रदायिक रूदियाँ और गान्यनाआंको छिक-मिक्त कर दिया । वई नई स्थापनाएँ और ग्रान्थनाएँ प्रस्तुन की । इसिट्ये वं एक ओर समर्थ विद्वानोक प्रीतिपात्र बने, तो दूसरी और पुराने फर्दिनादियोके कोष्पात्रन भी वर्ष ।

परितजी सरकत, प्राक्त, पाक्त, पार्टी गुजराती, हिन्दी, मराठी, अंग्रजी आदि अनेक भाषाओंक झाना हैं। गुजराती, हिन्दी और संस्कृतमें उन्होंने प्रस्य-रचना की है। प्रारमें पंडतजी प्रस्तावता, टिपणिकां आदि संस्कृतमें छिन-ताते थे, किन्तु बादमें गुजराती और हिंदी जैसी लोकत्यमम भाषाओंने रिक्षानेका आप्रह रखा। जब किसी विशय पर निम्ता होता है, तथ पड़िजानी नत्संबची कई प्रस्थ पड़वाते हैं, मुनते मुनते वह महस्वकं उद्धरण नोट बरवाते हैं और इक को याद भी रख लेते हैं। उनके बाट एकाम होकर स्वस्थतापूर्वक धाराव्वाही स्पन्ते प्रस्थ प्रवकात हैं। उनकी समरणवासि, कुशाम दुद्धि और विभिन्न विषयों को बहानिक दगमें प्रस्तुत करनेकी असाधारण हमतो देवकर आवर्ष होता है।

पहितात्रीका मुस्य दिश्य हैं । अग्तिय दर्शनशास्त्र, और उसमें भी वे जैन-दर्शनके विशेषत्र हैं । उन्होंने सभी दर्शनोंक मूल तत्त्वोंका एक सभे अभ्यात्र किया हैं । इसीलिए वे उनकी तात्त्विक मान्यताओंको जब-मुलसे पक्क मनते हैं । आज जबकि हमारे शामान्य पहितोंको भारतीय दर्शनोंकों सम्बद्ध निवास कर अनाह हिताया हमें सम्बद्ध नाम क्षेत्र के अमेदनस्त कर अनाह हिताया हो । इस प्रकार सब्दे भारतीय दर्शनोंकों अभ्य समन्ययानादी दर्शनोंकों भीलिक देन हैं । आज तो वे भारतीय दर्शनोंकों भीलिक देन हैं । आज तो वे भारतीय दर्शनों समन्ययान

साथक तस्वीके दर्शन कर रहे हैं। अब पंडितजी सही अधीमें 'सबैदर्शन-समन्त्रबके समर्थ पंडित' वन गये हैं।

#### जीवनपद्धति

पंडितजी अधिकसे अधिक हानवर्षननके पश्चपाती हैं। किसी पर अवस्थित रहना उन्हें स्विक्ट नहीं। दूसरोंकी सेवा देते समय उन्हें बचा क्षोम होता है। प्रपातकंबन उन्हें प्रिय नहीं है, अतः उन्होंने अपने जीवनको बहुत ही साहा और कम सर्ववाला बनाया है। अपरिस्ट्रके ने आपही हैं।

पंडितबीके भोजन, वाचन, रुखन या मुठाकातका कार्यक्रम सदा निश्चित रहता है। वे प्रत्येक कार्यमें नियमित रहनेका प्रयत्न करते रहते हैं। निरयंक कारुक्षेप तो उन्हें धनके दुर्व्यवसे भी विशेष अस्तर है।

पडिजीका जीवनमंत्र है — 'जीरेंकी ओर नहीं, अपनी ओर देखी। दूसरे बया कहते हैं, इसकी चिंता न करो। अपने मनको स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना हमारे हाथमें हैं।' एक बार प्रसंगवसात उन्होंने बड़ा था, "बह बात हमें सदा बाद रखनी चाहिये कि इस अपने मनको अपने बसमें रख सहते हैं। मन ही बंधन और मुक्तिका कारण है। मान क्षीत्रिय मैंने किसीसे रखका प्याला सैंगवाया। रसका बह भरा हुआ प्याला आहे-जोरे रास्त्रेसे गिर पका और फूट गया। सारा रस दमीन पर फैल गया। इस पर हमें पुस्ता आना सामाजिक है। पर एके मौकों पर हमें, किन्दें आध्यासिक साधना हष्ट है, हतना ही सोचना चाहिये कि पालेकों वा रसको नीच गिरतेसे बचाना भले ही हमारे हाथमें न हो, पर हमारे चिक्को कोच हारा पतित होनेसे बचाना तो हमारे दसकी बात है। हम उसे क्यों न करें?"

## व्यापक दृष्टि

पडितजी मूलतः ज्ञानोपासक हैं, पर ज्ञानको ही सर्वेसर्वा माननेवाले वे पोंगापशी नहीं । वे जीवनको त्यापक दृष्टिसे देखते हैं । संकृत्वितता उनमें नामको भी नहीं । वे दर्शनकास्त्र एव संस्कृत-पाली-प्राकृत साहित्यके समर्थ विदान होते हुए भी मनोविज्ञान, मानववशकास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि विविध ज्ञान-विज्ञानकी शाखाओंके भी जानकार हैं। साथ ही जीवनोपयोगी विविध प्रवृत्तियोंका महत्त्व वे स्तव जानते हैं। इसीलिए तो उन्हें गंभीर अध्ययन तथा झास्त्रीय चितनमें जितनी रुचि है उतनी ही पशुपालन, खेती, बी-शिक्षा, हरिजनोद्धार, प्रामोद्योग, सादी, कराई-बनाई, शिक्षाका माध्यम इत्यादि राष्ट्रनिर्माण और जनसेवाके विविध रचनात्मक कार्योंमें र्हाच है। वे इनमें रस छेते हैं और समग्र मानव जीवनके साथ अपने व्यक्तिगत जीवनका ताडातम्य स्थापित करनेका निरतर प्रयत्न करते हैं। अज्ञानता, अध्यक्षा, बहम, महिपरायणता आहिने प्रति पिंतजीको सस्त नफरत हैं । स्त्री-पुरुष या मानव-मानवके ऊँच नीचके मेटभावको देखकर उनकी आत्माको बड़ा क्लेश होता है। जिस धर्मने एक दिन जनताको अज्ञानता, अंधश्रद्धा तथा रूढ़िसे मुक्त करनेका पुण्यकार्य किया था उसी धर्म या मतके अनुयायियोंको आज प्रगतिरोधक दुगुणोंको प्रथम देते देखकर पिंतजीका पुण्यप्रकोप प्रकट हो जाता है और व कह उठने हैं—" द्वाक्षाक्षेत्रे गर्दभाक्षाति । "

बानका हेंदु सस्य-गोभन और कियाका हेंदु जीवन-बोधन अर्थाद् अहिंगा-पालन है। अतः यदि कही शासके नाम पर अंध्यद्धा और अझाननाकी तथा कियाके नाम पर विवेदहीनना और जहनाधी पुष्टि होनी हो, तो पांडतजी उसका उम्र विरोध किये विना रह नहीं सकते। इसीके परिणामस्वरूप वे परप्पावादी और व्हांडवादी समाउकी घोर निंदाके पात्र बनते हैं। झान-साधनाको सफल बनानेके लिये वे सस्यक्षे सम्मदास्ये बक्कर मानते है। साम्याद्धिक हस्ताह्म या अपने मनका मोह उन पर कमी नहीं छावा। बुद्धि और हरवके विकासकी अवरोधक प्रश्नीक्षा उनकी दृष्टिमें कोई सुम्ब नहीं। इस प्रकार पडितजी सदा ही क्रांतिकारी एवं प्रगतिश्वील दक्षिकोणका स्वागत करते रहे हैं, अन्याय और दमनका विरोध करते रहे हैं, सामाजिक हुट्यवहारसे पीडित महिलाओं एवं पददलितोंके प्रति सहृदय बने रहे हैं ।

पिनित्जी धार्मिक एव सामाजिक रोगोंके सबै परीक्षक और चिक्तिसक हैं। निवृत्तिक नाम पर प्रवृत्तिक प्रति हमारे समाजकी उदासीनता उन्हें बेहद खटकती है। उनका धार्मिक आदर्श है: मित्ति में सच्चमूप्त — समस्त विश्वके साथ अहिनाह वानी अहिसाका पूर्ण साधातकार। इसमें सांप्रदायिकता या पशापकीको तिनक भी अवकाश नहीं है। उनका सामाजिक प्रवृत्तिका आदर्श है — औपुष्ठ या मानवसामुकी समानता।

पडितजी उसके भूने हैं, पर कुशामदसे कोसों दूर भागते हैं। वे जितन विश्व हैं, उतने ही हद भी हैं। अत्यत हार्तिपूर्वक सत्य बस्तु कहनेमें उन्हें कोई हिचकिचाहर नहीं। आवरवकता पदने पर कट्ट सत्य कहना भी वे नहीं चकते।

पंत्रितजीकी व्यवहारकुक्षालता प्रसिद्ध है। पारिशास्त्रिक या गृहस्थीके जिल्ल प्रश्नेका वे व्यवहारिक हल खोज निकालते हैं। वे इतने विचक्षण हैं कि एक बार चित्री व्यक्ति या स्थानकी मुलाकात ने लेने पर उसे फिर कभी नहीं भृतने: और जब वे उत्पक्ष बर्गन करना ग्रुस्त करते हैं, तब मुननेबाल यह भाष नहीं सकता कि वर्णनेकर्ता चक्कृतिन है। वे उदार, मरह एक सहर हैं। कोई उन्हें अपना मित्र मानता है, कोई पीता और कोई गुहरंग ।

गौँथोत्रोके प्रति पंडितजीकी अटट अद्धा है। बापूकी रचनात्मक प्रश्तिन्योमें उन्हें वही हिन है। अपनी विवसतांक कारण वे उनमें सिक्र्य सहयोग नहीं वे सकते, इसका उन्हें वहा दुःख है। इन दिनों गुजरातके भूदान कांपकांशोने तो उन्हें अपना बना लिया है। पूर रिवेशकर महाराजके प्रति पंडितजीको वहा आदर है। तदुपरांव 'गु**षाः पुजास्थानं गुणियु न बा** किंगों न ब ब्यूयः'—इस सिद्यानातुस्तार थी॰ नारायण देशहं जैसे नव-युवकांकी सेवा-प्रश्नांक प्रति सी वे सनेह व अद्धापूर्वक देखते हैं।

## प्रवृत्तिपरायण निवृत्ति

बनारससे निवृत्त होकर पंडितजी बन्बईके भारतीय विद्यालवनमें अवैतनिक अध्यापकके रूपमें काम करने ठगे, पर बन्बईका निवास उन्हें अनुकृत न हुआ । अतः वे बापस बनारस औट गये। सन् १९४७ में वे अहमदाबादमें आये और गुजरात विद्यासमाके थी॰ सो॰ छे॰ विद्याभवनमें अवैतानक अध्या-पकके रूपमें कार्य छुरू किया। यह कार्य आज भी जारी है और अब तो अहमदाबाट ही में पहितजीका कार्यमी भुकाम हो गया है।

वसे देखा जाय तो पडितजी अब निष्टम िमं जाते हैं, पर उनका बह निष्टाम-जाठ प्रकृषि कारते किसी तरह बम नहीं। दिवाके उपार्कन और निरामका कार्य आज ७० वर्षकी आधुमें भी वे अविरान मार्तित कर रहे और मानो किसी प्राचीन कठि-आध्यक वृज्यति हो रूग तरह विद्यार्थियों, अध्यापको और दिहानोको उनका असुर्य मारोदर्शन मुख्य हो रहा है।

अपर्य निषट आनेवाले व्यक्तिको कुछ-न-पुछ देखर मानवताके ऋषसे मुक्त होनेकी पर्यक्रवानी सदा पिना करते रहते हैं। हाल ही में (ता॰ ६६-२-५७ हे दिन) गुजरातके नवुक्त हु। हाल कार्यक्रवानी प्रवस्ताने हुए आपार्थ निनोधा मानेन परित्रजीके बारे में सत्य ही निष्ता है—

"पंडित सुखलालजीको आपको विचार-रोधनमं मदद मिलती है, यह जानकर मुझे खुरी हुई। मदद देनेको तो दे बैठे ही हैं। मदद लेनेवाला कोई मिल जाता है तो उसीका अभिनंदन करना चाहिये।"

#### विद्वनाका बहुमान

गत दस वर्षमिं पडितजीकी विद्वनाका निम्निधियत दगमे बहुमान हुआ है—

सन् १९४२ में जैन साहित्यकी उत्तर्वनीय सेश करनेके उपलक्ष्यमें भावनगरकी थी॰ यंगीरिक्स जैन प्रथमालाकी ऑरमं थी॰ विजयप्रसंस्ति जैन साहित्य सुवर्ण-चटक (प्रथम) अर्थिन किया गया।

सन् १९५१ में आप ऑल टॉण्ड्या ओरिगण्डल कान्फरम्सकं १६वें लखनक अधिवेशनकं वैन और प्राकृत विस्तानके अध्यक्ष यन ।

सन् १९५५ में अहमदाबाइमें गुजरात विद्यालमा द्वारा आयोजित श्रीक पोपरकाल हेमचद अत्याल्म व्याख्यानमालामे 'अत्यालमिविचारणा' संवर्धा तीन व्याख्यान दिये ।

सन् १९५६ में वर्षाकी राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे दार्घानक एउं आध्यात्मिक प्रयोकी हिन्दोंमें रचना कर हिन्दों भाषाकी सेवा करनेके उपलक्ष्यमें ह० ५५०१) का श्री० महात्मा गाँघी पुरस्कार (पंचम) आपको प्रदान किया गया। (चतुर्थ पुरस्कार पू० विनोबाजीको प्रदान किया गया था।)

सन् १९५० में महाराजा सवाजीराव यूनिवर्सिटी, बहौदाके तस्वा-वधानमें महाराजा सवाजीराव ओनरेरियम लेक्चर्सकी श्रेणीमें 'भारतीय तस्विद्या ' पर आपने पाँच व्याख्यान दिये।

मन् १९५० में गुजरात यूनिवर्सिटीने आपको टाक्टर ऑफ लेटर्स (D. Litt.) की सम्मानित उपाधि प्रदान करनेका निर्णय किया।

सम्त १९४० में अखिल भारतीय रूपमें संगीटत 'पडित मुखलालजी मन्मान समित 'द्वारा चंद्रमें आपका सार्वजनिक दमसे मच्च सन्मान किया गया। एक सन्मान-कोश भी अर्पित किया गया और आपके टेक्न-संमहीं ( दो गुजरातीमें और एक हिन्दीमें—इंक तीन मंथों का प्रकाशन करनेकी घोषणा दी गई।

#### साहित्य सर्जन

पंडितजीके सपादित, संशोधित, अनुवादित और विवेचित अथोंकी नामावली निम्नाकित हैं—

- (१) आत्मानुशास्तिकुळक—( प्रीवार्य कृत ) मृत प्राकृत: गुजराती अनुवाद ( सन १९१४-१५ ) ।
- (२-५) **कर्मप्रध १ से ४**—दिवन्द्रम् छन: मृत्र प्राष्ट्रत: हिन्द्री अनुवाद, विवेचन, प्रस्तावना, परिशिष्ट्युक्तः सन् १९१५ से १९२० तकः, प्रकाशकः श्री आत्मानंद्र जेन पुस्तक प्रचारक सहल, आगरा ।
- $(\xi)$  दंडकः—पूर्वाचार्य इत प्राकृत जैन प्रकरण प्रथका हिन्दीसारः सन् १९२१; प्रकाशक उपर्युक्त ।
- (७) **पंच प्रतिक्रमण**—जैन आचार विषयक प्रत्य: मूळ प्राइत: हिन्दी अनुवाद विजयन, प्रस्तावना युक्त: सन् १९२१: प्रकाशक उर्ण्युक्त ।
- (৫) **योगदर्शन**—মূত থারকর योगद्दत्र, ছলি তথাখার বহারিকররা কল নথা গ্রী হান্দির্মেট্রিক রাজ্ব যাঁথার্বিহার মূত, শ্রীরা (संकृत) তথাখার ব্যাবিকর্মনী কুল: হিন্দু। মারে, বিবিক্তন নথা সংলাবনা ব্রুক্ত; মূত্র ১২২২; সন্নায়ক ক্রম্পুক্ত।
- (९) सन्मितितर्क मृत प्रकृत तिद्धसेन दिवाकर कृत; टीका (संस्कृत) थी अभयदेवसूरि कृत: वाँच भाग, छठा भाग मृत और गुजराती सार, विवेचन तथा प्रस्तावना सहित; प. वेचरदासजीक सहयोगसे। मन् १९२५ से १९३२ तक;

प्रकाशकः गुजरात त्रिद्यापीठ, अहमदाबाद ।

- ( छठे भागका अंग्रेजी अनुवाद सन् १९४० में जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक कान्फरन्सकी ओरसे प्रकट हुआ है । )
- (१०) जैन दृष्टिप ब्रह्मचर्यविचार गुजरातीमें, पडित वेचरदास-जीके सहयोगसे, प्रकाशक उपयेक ।
- (११) **तस्यार्थस्त्र** उमास्त्रति बाचक कृत संस्कृतः सार, विवेचन, विस्तृत प्रस्तावना युक्तः गुजराती और हिन्दीमें; सन् १९२० में । गुजरातीके प्रकाशकः गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, तीन आवृक्तियाँ।

हिन्दी प्रथम आवृत्तिके प्रकाशकः थी॰ आत्मानंद जन्म शताब्दी स्मारक समिति, बम्बई: दूसरी आवृत्तिके प्रकाशकः जन संस्कृति संशोधक मडल, बनारस ।

- (१२) स्यायाबतार सिद्धसेन दिवाकर कृत: मृत संस्कृत: अनुवाद, विवेचन, प्रस्तावना युक्त: सन् १९२५: जन साहित्य संशोधक में प्रकट हुआ है।
- (१३) प्रमाणमीमांसा—हेमचडाचार्य इत: मूल संस्कृत: हिन्दो प्रस्तावना तथा टिप्पण युक्त: सन् १९३९: प्रकाशक: सिंधी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई ।
- (१४) **जेनतर्कभाषा** उपाध्याय यजोश्जियजी कृतः मूल संस्कृतः संस्कृत टिप्पणयुक्तः, हिन्दी प्रस्तावनाः सन् १९४०: प्रकाशक उपयुक्तः ।
- (१५) हेतुर्बिड्-बीड न्यायका संस्कृत प्रन्थ. धमकीर्ति कृत: टीकाकार अर्चेट, अनुटीकाकार दुवेंक मिश्र: अंग्रेजी प्रस्तावना युक्त. सन १९.६९: प्रकाशक: गायकराड ओरिएण्टल सिरीज, वहाँदा ।
- (9.5) **शानर्बिय**—उपाध्याय यशोविजयजी छतः मूल संस्कृतः हिन्दो प्रस्तावना तथा संस्कृत टिप्पण युक्तः सन् १९४९ः प्रकाशकः सिंधी जैन प्रन्यसाला, वस्बद्दे ।
- (१९) **तत्त्वोपप्रवसिंह**—जयगांवि कृतः वार्वाक परम्पराका संस्कृत प्रन्यः अंप्रवी प्रस्तावना युक्तः सन् १९४०; प्रकाशकः गायकवाद ओशिण्यस्य सिरीज, बदौदा ।
- (१८) वेदवादद्वार्शिशिका—सिदसेन दिवाकर कृत: संस्कृत: गुजरातीमें सार, विवेचन, प्रसावना: सन् १९४६; प्रकाशक: भारतीय विद्याभवन, वस्वई । (बह प्रन्य हिन्दीमें भी प्रकाशित हुआ है।)

- (१९) **आध्यात्मिक विकासका**—गुणस्थानके तुलनात्मक अध्ययन सबधी तीन लेख; सन् १९२५; प्रकाशकः शंभुलाल ज॰ शाह, अहमदाबाद ।
- (२०) **निर्प्रेथ संप्रदाय**—महत्त्वके प्राचीन तथ्योंका एतिहासिक निरूपण; हिन्दीमें; सन् १९४०; प्रकाशक<sup>्</sup>जैन संस्कृति संशोधक मंडल, बनारस ।
- (२१) **बार तीर्थकर**—भगवान ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महाबीर संबंधी लेखोंका संग्रह: हिन्दीमें: सन् १९५४; प्रकाशक उपर्युक्त ।
- (२२) **धर्म और समाज**-केलोंका संग्रह, हिन्दीमें: सन् १९५१; प्रकाशक: हिन्दी श्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बस्बई ।
- (२३) **अध्यारमविचारणा**—गुजरात विद्यासमाकी और गोपटलाल हेमचंद्र अध्यात्म व्याख्यानमाशके अंतरान आस्ता, परमात्मा और सामनाके सबभमें दिये गये तीन व्याख्यान; गुजरातीमें; सन् १९५६; प्रकाशकः गुजरात विद्यालमा, अहमदाबाद ।
- (२४) आरतीय तस्वविद्याः महाराजा नयाजीराव यूनिवर्सिटी, बडीटाकं तस्वावधानमें महाराजा नयाजीराव ओनरेरियम लेक्चवंके अतर्भत काल, त्रीव और दूंपरांकं संबंधमे दिये गये पांच व्याख्यान; प्रकाशक: बडीटा यूनिवर्सिटी (प्रेसमें)।

इनके अमिरिकन दार्शनिक, धार्मिक, साहित्यक, सामाजिक और राष्ट्रीय संप्रयोग सम्बद्ध अनेक केल पर्यक्रजीन गुकरानी और हिन्दीमें दिन्ने हैं। इनमेंसे अधिकांश केल 'पांडत सुरक्षाजाजी सन्मान सामिन की ओरसे प्रकाशित 'दशन अने चिनन' नामक गुकरानीके दो प्रन्थोंने तथा 'दर्शन और चितन' नामक हिन्दीके एक प्रन्थमें स्वर्शत किये गये हैं।

# विषयानुक्रमणिका

## प्रथम खण्ड

| to a total and any and and a                                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १. धर्म श्रोर समाज                                                                 |             |
| १. धर्म का बीज और उसका विकास [ 'धर्म और समाज', ई॰ १९५१                             | ] :         |
| २. धर्म श्रौर संस्कृति [नया समान, ई॰ १९४८]                                         | ٠,          |
| <ul><li>वर्म श्रौर बुद्धि श्रिमेसवाद्ध नवयुवक, ई॰ १६३६ ]</li></ul>                 | 2 3         |
| ४. विकास का मुख्य साधन [ संपूर्णानन्द श्रमिनन्दन प्रंथ, ई० १६५०                    | ] १०        |
| <ol> <li>जीवन दृष्टि में मौलिक परिवर्तन [ नया समाज, ई॰ १६४८ ]</li> </ol>           | -<br>२६     |
| <ol> <li>समाज को बदलो ितरुगा, ई० १६५१</li> </ol>                                   | ą.          |
| ७. बालादीचा [तस्या, ई० १६४६]                                                       | Ąc          |
| a. वर्म श्रौर विद्या का तीर्य—वैशाली [ई॰ १६५३]                                     | 88          |
| ६. एक पत्र [ ब्रोसवाल नवयुवक, वर्ष ८, ब्रांक ११ ]                                  | Ę           |
| २- दार्शनिक मीमांसा                                                                |             |
| <ol> <li>दर्शन ग्रीर सम्प्रदाय [न्यायकुमुदचन्द्र का प्राक्कयन, ई० १६४१]</li> </ol> | Ęu          |
| २. दर्शन शब्द का विशेषार्थ [ प्रमागामीमांसा, ई॰ १६३६ ]                             | ७२          |
| रे. तत्त्वोपप्तवसिंह [ भारतीय विद्या, ई॰ १६४१ ]                                    | 98          |
| ४. ज्ञान की स्वपरप्रकाशकता [प्रमाण्मीमांसा, ई० १६३६]                               | ११०         |
| ५. ब्रात्मा का स्वपरप्रकारा (१) [ , , , ]                                          | 223         |
| ६. झात्मा का स्वपरप्रकाश (२) [ ,, ,, ]                                             | ११५         |
| ७. प्रमायाञ्चलयों की तार्किक परंपरा [,, , ,, ]                                     | 110         |
| 5. प्रामाय <del>्य स्</del> वतः या परतः [ " " ]                                    | <b>१</b> २२ |
|                                                                                    |             |

|                                      | r < 1                          |                            |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| विषय                                 |                                | ध                          |
| ६. सर्वज्ञवाद                        | [ प्रमाखमीमांसा, ई॰ १६३६ ]     |                            |
| १०. इन्द्रियविचार                    | [ , , ]                        | <b>१</b> ३४                |
| ११. मनोविचारखा                       | [ , , ]                        | 3\$5                       |
| १२. प्रभाग का विषय                   | [ , , ]                        | 585                        |
| ११. द्रव्यनुष्य-पर्याय               | [ , , , ]                      | 888                        |
| १४. वस्तुत्व की कसौटी                | [ , , ]                        | 880                        |
| १५. प्रमास्यक्त चर्चा                | [ ,, ,, ]<br>[ ,, ,, ]         | श्यश                       |
| १६. प्रत्यद्भ विचार                  | i                              | શ્પ્રપ                     |
| १७. बौद्ध प्रत्यञ्जलञ्च्या           |                                | १६०                        |
| १८. मीमांसक का प्रत्यस्वस्य          |                                | १६२                        |
| <b>१९.</b> सांख्यका प्रत्यच्चस्या    | [ ,                            | १६३                        |
| २०. घारावाहिक ज्ञान                  | [ " " ]                        | ₹६३                        |
| २१. स्मृतिप्रामाख्य                  |                                | १६७                        |
| २२. प्रत्यभिज्ञा                     | [ , , ]                        | 200                        |
| २३. तर्कप्रमाण्                      | [ ,, ,, ]<br>[ ,, ,, ]         | १७२                        |
| २४. श्रनुमान                         | [ , , ]                        | १७४                        |
| २५. व्याप्तिविचार                    | [ " " ]<br>[ " " ]<br>[ " ", ] | <b>१</b> 50                |
| २६. परार्थानुमान के श्रवयव           | [ , , ]                        | श्य                        |
| २७. हेतु के रूप                      | [ , , ]                        | \$5¥                       |
| <b>२</b> ⊏. हेतु के प्रकार           |                                | 155                        |
| २६. कारण श्रौर कार्य <b>लिङ्ग</b>    | [ ,, ,, ]                      | 939                        |
| <b>२०. प</b> द्मविचार                |                                | 127                        |
| <b>३१. इ</b> ष्टान्तविचार            | L " "]                         | <b>१</b> ६५                |
| <b>4</b> २. हेरबामास                 | [ " "]                         | \$E0                       |
| 👯. दृष्टान्ताभास                     | [ , , ]                        | २०७                        |
| <b>₹४.</b> दूषण-दूषणाभास             | [,, ,,]                        | 243                        |
| <b>३५.</b> वादविचार                  | 1                              | २२ <i>१</i>                |
| <b>६६.</b> निग्रहस्थान               | , " "                          | २२ <b>६</b><br>२२ <b>६</b> |
| ३७. योगविद्या [ योगदर्शन भूमि        | ו פריים בל דב                  | • •                        |
| <b>१</b> ५. शतभामृति सिद्धसेन दिवाकर | ा. भारतीय विद्या, ई॰ १६४५ ]    | 740                        |
| सूची                                 | C (341) 40 (CER )              |                            |
|                                      |                                | र⊏१                        |

# द्वितीय सम्ब

# १. जैन धर्म और दर्शन

| १. मगवान पार्श्वनाथ की विरासत [क्रोरिएन्टल कोन्फरंस, ई० १६५३] ३  |
|------------------------------------------------------------------|
| २. दीर्घतपस्वी महावीर [ मास्तवमयूद, ई० १६३३ ] २६                 |
| ३. भगवान् महावीर का जीवन [ जैन सं. शं॰ मं॰ पत्रिका, ई॰ १६४७ ] ३४ |
| ४. निर्मन्य संप्रदाय [ " " " ] ५०                                |
| प. जैन धर्मका प्राया [दै०१६४६ ] ११६                              |
| ६ जैन संस्कृति का हृदय विश्ववायी, ईं॰ १६४२ ] १३२                 |
| ७. अनेकान्तवाद की मर्यादा [ अनेकान्त, ई० १६३० ] १४७              |
| प्रमेकान्तवाद [प्रमास्मिमांसा की प्रस्तावना, ई॰ १६३६] १६१        |
| ६ स्त्रावश्यक किया [पंचप्रतिक्रमण की प्रस्तावना, ई॰ १६२१ ] १७४   |
| १०. कर्मतत्त्व [ पचम कर्मग्रन्य का 'पूर्व कथन' ई० १६४१ ] २०५     |
| ११. कर्मवाद [कर्मविपाक की प्रस्तावना, ई० १६१= ] २१२              |
| १२. कर्मस्तव [द्वितीय कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना, ई० १६१८ ] २४५    |
| १३ बन्धस्वामित्व [तीसरे कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना, ई॰ १६१८] २५२   |
| १४. वडशीतिक [चौथे कर्मप्रन्य की प्रस्तावना, ई० १६२२ ] २५७        |
| १४. कुछ पारिभाषिक शब्द [ चौथा कर्मग्रन्थ, ई० १६२२ ] २६७          |
| लेश्या—२६७, पंचेन्द्रिय—३००, संज्ञा—३०१,                         |
| श्रपर्यात-३०३, उपयोग का सहक्रमभाव-३०६,                           |
| एकेन्द्रिय में भृतज्ञान—३०८, योगमार्गसा—३०६,                     |
| सम्यक्त्व−३११, श्रचद्धर्दर्शन-३१६, श्रनाहारक-३१८,                |
| त्रविदर्शन-३२१, श्राहारक ३२२, दृष्टिवाद-३२३,                     |
| चचुर्दर्शन के साथ योग-३२८, केवलीसमुद्धात-३२६,                    |
| काल—३३१, मूलवन्यहेतु—१३४, उपश्रमक श्रौर                          |
| चपक का चारित्र—३३५, भाव—३३७                                      |
| १६. दिगम्बर-श्वेताम्बर के समान-श्वसमान मन्तव्य [ ,, ] ३४०        |
| १७. कार्मग्रन्थिको श्रीर सैद्धान्तिको के मतमेद [,, , ] ३४४       |
| १८. चौयाकर्मप्रन्थ तथा पंचसंप्रद् [,, ,, ३४४                     |
| १६. चौये कर्मप्रन्य के कुछ विशेष स्थल [ ,, ,, ३४५                |
| २०. 'प्रमाखमीमांसा' [ प्रस्ताबना, ई० १६ १६ ] ३४६                 |
| २१. शानबिन्दु परिचय 🛛 शानबिन्दु की प्रस्तावना, 🕏 १९४० 🕽 ३७५      |
| -                                                                |

| विषय                                                          | 5.6   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| २२. 'बैनतर्कभाषा' [ प्रस्तावना, ई० १९६१ ]                     | YXX   |
| २३, 'न्यायकुमुदचन्द्र' का प्रास्कथन [ ई॰ १६३८ ]               | ¥Ęŧ   |
| ₹¥. " [ €• १६४१ ]                                             | 446   |
| २५. 'झकलंकप्रत्यत्रय' [का प्राक्कथन ई० १६३६ ]                 | 80€   |
| २६. जैन साहित्य की प्रगति [ क्रोरिएन्टल कोन्फरंस, १९५१ ]      | 유도를   |
| २७. विश्वशांतिवादी सम्मेलन और वैन परंपरा [ई॰ १६४६ ]           | 405   |
| २८. जीव श्रौर पंचपरमेश्री का स्वरूप [ पंचप्रतिक्रमण ई॰ १६२१ ] | પ્રસર |
| २६. संयारा <b>औ</b> र ऋहिंसा [ई॰ १६४३]                        | પ્ર₹₹ |
| ३०. वेदसाम्य-वैषम्य [ई० १६४५]                                 | ¥.₹७  |
| ३१. गांघीजी की बैन धर्म को देन [ई० १६४८ ]                     | 488   |
| ३२. सर्वज्ञत्व श्रौर उसका श्रर्थ [ई०१६४६]                     | 440   |
| ३३. 'न्यायावतारवार्तिकवृत्ति' [ का ब्रादिवाक्य, ई० १६४६ ]     | ५६२   |
| सची                                                           | 4814  |

प्रथम खराड

### में हिन्दी लिखने की बोर क्यों भुका ?

मैं नित्य की तरह एक दिन अपने काम में खाग ही या कि मेरे मित्र औं रितेमाई ने आकर मुक्त से हतना ही कहा कि आपको पुरस्कार के खिए भी जेवा-खाख जोशी कहने आएँगे, तो उसका अस्तीकार नहीं करना, हत्यादि। यह सुनकर मैं एकदम आपन्य में यह गया। आरचर्य कई वार्ता का या। पुरस्कार मुक्ते कित बात के खिए हैं फिर भी जेडाखाख जोशों से हसका समा सम्बन्ध हुआ में ऐसी कीन सी वात है कि जिसके खिए में पसन्य किया गया है फिर पुरस्कार स्था होगा हम्या कोई पत्तक होगी या अपन्य कछ है हस्थादि।

आरचर्य कुछ असें तक रहा। मैंने अपने मानसिक महनों के बारे में पृक्ष-तांकु मी नहीं की—पह सोचकर कि भी जोशीजी को तो आने दो। जब है मिले और उनसे पुरस्कार की मृभिका जान तो तब मैंने उसका स्वीकार तो किया, पन में तब से आज तक उत्तरोत्तर आहचर्य की परम्परा अधिकाधिक बहती। ही रही है।

कई प्रश्न उठे । कुछ ये हैं— मैंने को कुछ हिन्दी में खिला उसकी जान-कारी वर्षा राष्ट्रमाधा प्रचार समिति को कैते हुई ! क्या हर खानकारी के पंछे, मेरे किती निशेष परिचित का हाय तो नहीं है ! समिति ने मेरे खिले सब हिन्दी पुस्तक-पुरिस्तक, सेल आदि देखे होंगे या कुछ ही ! उसे यह सक लेल-साममी कहाँ ने कैसे मिखी होगी जो मेरे यास तक नहीं है ! अच्छा, यह सामग्री मिखी भी हो तो वह पारितायिक के पात्र है— हसका निर्माय किसने किया होगा है। निर्माय करने वालों में क्या रहे व्यक्ति भी होंगे किन्होंने मेरे सारे हिन्दी साहित्य को ध्यान से अमेति देखा भी होगा और उसके ग्रुप्य-रोपी पर स्वकन्त्र भाव से विचार मो किया होगा ! पेसा तो हुआ न होगा कि किसी एक प्रविद्धित व्यक्ति ने रिष्ठारिया की हो और इसर अन्यों ने बेला बुखा झम्य समितियों में होता है चैत, एक या दुसरे कारच से उसे मान्य खान्दों माना मानी होने के नावे हब पुरक्तार के स्वीकार करें ! न जाने देखें कितवे हो ग्रुप्त मन मंग उठते रहें !

कुछ बिनों के बाद भी बेठालाज जोशी मिले। किर भी मोहनसाल मट्ट के साथ भी वे मिले। मैंने हक्त प्रश्नों में से महत्व के बोदे प्रश्न उनके सामने. एके। मैं कानवान या कि कार्यकारियी वाधिती के स्वस्थ किरने, कीन-कीन बीट किस कोट के हैं। श्री जोशीओं और भी भट्ट भी ने सदस्यों का कुछ परिषक कराया। फिर तो उनकी योग्यता के बारे में सन्देह को स्थान ही न रहा। किर भी मन में एक स्वाब तो बार-बार उठता ही रहा कि निश्चन्देह सदस्य धुयोग्य हैं, पर क्या हतनी उपलत किसी को होगी कि वह मेरा खिला ध्यान से देख भी हों हो कि वह मेरा खिला ध्यान से देख भी हों हो कि वह मेरा खिला ध्यान से देख भा के जीन जानेवाले कई विषयों पर यथाशिन जो कुछ खिला है उतमें उन सुयोग्य प्रहायों को भी कैसे रक खाया होगा। परन्त्र कम मैंने दुना कि जीवपूर्त को भी कैसे रक खाया होगा। परन्त्र कम मैंने दुना कि जीवपूर्त के प्रतिश्चिक देने का नियाय किया तब मुक्त हतनी तक्त्वों हुई कि सबस्य ही किसी-किसी धुयोग्य ध्यक्ति ने पूर्व नहीं तो महत्त्व का मेरा खिला स्वय करूर पड़ा है। इतना हो नहीं, बहिक उतने मध्यम हों से ग्रुप-वोष का विचार भी किया है। ऐसी तक्त्वी होते ही नैन आ मह और भी जोशी दोनों के सामने प्रतिशिक्ष क्षीचर करने की स्वयन्ति है दी।

पुरस्कार सेने न-तोने की भूमिका इतनी विस्तृत रूप से खिलने के पीक्षे मेरा स्वास उद्देश है। मैं सतत वह मानता आया हूँ कि पुरस्कार केवल गुणवता की कसीटी पर ही दिया जाना चाहिए, और चाहता या कि इस आन्तरिक मान्यता का मैं किसी तरह अपवाद न वर्षे।

श्चव दो मैं झा हो गया हूँ और अपनी कहानी भी मैंने कह दी है। समिति पारितोषिक देकर श्चिकारी पाठकों को यह द्वित्त करती है कि वे हस साहित्य को पढ़ें और सोन्वें कि समिति का निर्चाय कहाँ तक ठोक है। मेरा चिच कहता है कि झगर श्चिकारी हिन्दींक मेरे क्षित्रें विषयों को पढ़ेंगे तो उनको समय व शक्ति करवाद होने की शिकायन करनी न पढ़ेगी।

अब में अपने असली विषय पर जाता हूँ। यहाँ मेरा मुख्य वकन्य तो इसी मुद्दे पर होना चाहिए कि मैं एक पुजराती, गुजराती में भी असलावाड़ी, तिस पर मेरी परतन्त्र, तिर हिन्दी भाषा में लिखने की ओर नगे, कब और किस असला मुक्ता है संदेग में में कहें कि हिन्दी में लिखने की मेरखा का बीच कमा रखा है

मेरे सहचर और सहाध्यायी थं. जजलाल शुक्त को उत्तर-प्रदेश के निवासी कान्यकुन्य जासन्य रहे, मेरे भिन्न भी ये। इस रोनों ने बंगमंग को इसचल से, सासकर लोकमान्य को सच्चा मिलते के बाद की परिस्थित से, साथ ही काम करने का तय किया था। काठियालाइ के ग्रुपसिन्न बैने-सीर्थ पालीताना ग्रेट बैन मुनि ये, जिसका नाम या समिन्न कपूर विजयवी। इस दोनों निन्नों के बह अद्यामावन भी रहे। एक बार उक्त मुनिजी ने जबलालावी से कहा कि प्रस् क्रा हो और स्वतन्त्र भी। आतप्य उद्यम-उद्यम कैन वन्यों का अनुवाद करों वा सार किलो और मुखलाइको नहीं देल सकने के कारच खिलने में तो समर्थ हो नहीं एक मुनलो कर उनके प्रिय क्रम्यापन कार्य को हो करते रहें। पीई हो मही एक मुनलो के एक्साद बात हुई। उसी स्वय मुक्ते विचार कार्या कि क्या में समझ्य क्रमने मुक्तपीत और मुगरियित विचयों में भी खिलने का काम कर नहीं एकता! क्रमामुंत मन ने जवान दिया कि द्वाम करूर रूप करते हो और दुम्हें कारना भी चाहिए। वह कवान संकर्म में परिवृत तो हुमा, पर कारो प्रस्त या कि कब और कैसे उसे करखी कर दिया जाए। मेर हर संकर्म यो प्रस्त कोई वानतान या, पर वह मुक्ते चुन्य के रहने भी न देता था। एक बार अवानक एक पने-सिक्त गुक्तपति मित्र का गए। मुक्त से कहा कि हन पण्चीस प्राकृत गायाओं का अनुवाद चाहिए। मैं कैठ गया और करीन स्वा प्यटे में खिल बाता। वृत्तप प्रसंग सम्मयतः क्योरे में काया। याद नहीं कि वह अनुवाद मेंने गुजराती में खिलवाया पा हिन्दी में, पर तब से वह संकर्म का बीच संकृतित कितने का कोर मन में पक्का विवास पैरा हुमा कि क्रम्यापन के क्रमाम में जिलने का काम भी कर तहाँ गा।

मेरे कुछ मित्र और सहायक झागरा के निवासी में । झतराय में हैं ० १ १ १ ६ के अन्त में आगरा चला गया । उघर तो हिन्दी माधा में ही लिखना पढ़ता था, पर जब मैंने देखा कि काशी में दस साल विताने के बाद भी में हिन्दी को छुड़ रूप में में हर हो के अपने माधा में तो व दुरन्द ही में आप कर पर मंत्र निवास के हिन्दी को छुड़ रूप में माधा में तब दुरन्द ही में आप कर कर में जानता नहीं हूँ और लिखना तो है उसी माधा में, तब दुरन्द ही में आप तट का एकान्त स्थान तो साधाना की गुम्म वितास मा पर मेरे कार्य में कई बाधार मेरे तथा प्रचानन स्थान तो साधाना की गुम्म वितास का निवास मेरे लिए सप्योचित अन्य साधनों की गुम्म अपना । पर आसित्त को बत तो संक्ष्म मेरे लिए सप्योचित अपने साधाना मेरे तथा मा प्रचान मेरे का स्थान मेरे कि स्थान मा प्रचान मेरे स्थान मा प्रचान मा प्रचान मा प्रचान मा प्रचान मेरे स्थान मा प्रचान मा मा प्रचान मा प्रचा

फिर तो मैंने हिन्दी के कामतानसाद गुरू, रामबीसास स्नादि के कई व्याकरण प्यान से देखे । हिन्दी साहित्य के सब्बामतिष्ठ तेखकों के प्रत्य, तेख, पत्र- पिकार्षे, बंदि यापा को दक्षि से देखने क्या । ब्राजार्थ महायोर सकार दिखेत के खुबरेंग्र, माप ब्रादि के ब्रनुवाद, ब्रॉजेंग्रों के स्वाचीनता, शिखा ब्रादि ब्रजुक्त को र्जुंके ही, पर तस्त्राचीन सरस्वती, सर्यादा, ब्रजुन्दव ब्रादि ब्रजेंक्ड ब्रामीक पत्रों को भी कई दक्षि के सुनने ब्राग, पर उसमें मुख्य दक्षि भाषा की रही।

रोजमर्रा केवल अच्छे साहित्य को सन लेने से जिल्लने योग्य आवश्यक संस्कार पढ नहीं सकते-यह प्रतीति तो थी ही । अतएव साथ ही साथ हिन्दी में लिखाने का भी प्रयोग करता रहा । याद है कि मैंने सबसे पहले संस्कृत प्रत्य 'कानसार' पसन्द किया जो प्रसिद्ध तार्किक और दार्शनिक बहुअत विद्वान उ. यशोविजयजी की पदाबद मनोरम कृति है। मैं उस कृति के ब्राएकों का भावा-नुषाद करता, फिर विवेचन भी । परन्तु मैं विशेष एकामता व अम से अनुवाद ग्राटि लिखाकर जब उसे मेरे मित्र बजलालजी को दिखाता था तब श्रवस्थर वह उसमें कुळु-न-कुळु त्रुटि बतलाते थे। वह विरुप्ट हिन्दी-भाषी थे श्रीर श्रक्का लिखते भी थे। उनकी बतलाई त्रिट ग्रहसर भाषा. शैली आदि के बारे में होती थी। निर्दिष्ट त्रृटि को सुनकर मैं कभी हतोत्साह हुआ। ऐसा याद नहीं श्राता । पुनः प्रयत्न, पुनर्लेखन, पुनरवधान इस क्रम से उस बच्छराज घाट की गुफा वैसी कोटरी में करारे जाड़े और सस्त गरमी में भी करीब ब्राट मास बीते । इपन्त में थोड़ा सन्तोष हुआ। फिर तो मूल उद्दिष्ट कार्य में ही खगा। वह कार्य था कर्मविषयक जैन अन्थों का हिन्दी में श्रमुवाद तथा विवेचन करना। उस साल के श्रापाद भास में पूना गया । निर्धारित काम तो साथ था ही, पर पुना की राजकीय. सामाजिक श्रीर विद्या विषयक इलचलों ने भी मुक्ते अपने लेखन कार्य में प्रोत्साहित किया । तिलक का गीतारहस्य, केलकार के निवन्ध राजवादे के गीता-विवेचन ऋादि देखकर मन में हुआ कि जिन कर्मग्रन्थों का मैं अनुवाद विवेचन करता हैं उनकी प्रस्तावनाएँ सुमे उत्तना एवं इतिहास की दृष्टि से जिलानी चाहिए । फिर मुक्ते जैंचा कि ऋव ऋगगरा ही उपयुक्त स्थान है । वहाँ पहुँच कर योग्य सायियों की तजवीज में लगा और ऋन्त में बोडी सफलता भी मिली। इष्ट प्रस्तावनाओं के लिए यथासम्मव विशास हिंह से आवश्यक दार्श्वनिक संस्कृत-पाइत-पावि आदि वाक्मय तो सुनता ही था, पर साथ में धुव थीं हिन्दी भाषा के विशेष परिशीसन की।

इस पुन का चार सात का समा इतिहास है, पर यहाँ तो दुके इतना है। कहना है कि उन दिनों में सात छोटेनडे संस्कृत प्रत्य दिन्दी बदुवार-विवेचन के साथ वैचार दुए और उनकी मस्त्रवनाएँ मो, सर्वाश में नहीं तो अल्यांश में, सन्वोसननक विस्ती गई व नहुत-सु माय खुग भी। को अन्य पूरे तैसार हुए के तो बुरे, पर बहुत सा देखा भाग भी बिस्ता क्या को मेरी सम में विषय व निकास है। की हांड से सम्मीर या, पर पूरा हुआ। नहीं था। मैं उस अपूरे मैटर को कहीं-को इकर १६२१ की सरमी में आहमदाबाद बता आगया।

गुजरात विद्यापीट में इतर कार्यों के साथ किसाता तो था, पर नहीं मुस्के कार्य सम्मादत और अध्यापन का रहा। बीच-बीच में बिसता अवस्य था, पर गुजराती में अधिक और हिन्दी में केनज मध्येपका । यवारि गुजरात में गुजरात में ही काम करता रहा फिर भी मुख तो हिन्दी माथा के संस्करों की बोसे ही रहा। इसी से मैंने तस्वार्य आदि को हिन्दी में ही जिससा आदी रखा।

गुजरात में, तिसमें भी गुजरात विद्यापीठ और गान्धीओं के सान्तिष्य में रहना
यह प्राचीन भाषा में कहें तो पुषयत्वस्य प्रसंग था। वहाँ जो विनिष्व विषय के
गरागांसी विद्यानों का दल जमा था उससे मेरे लेखन-कार्य में मुक्ते बहुत-हुक्तु
प्रेरणा मिली। एक संस्कार तो यह इह हुक्का कि जो लिखना वह चालू बोल-चाल की भाषा में, चाहे वह गुजराती हो या हिन्दी। संस्कृत बैसी शास्त्रीय भाषा में लिखना हो तो भी साथ ही उसका भाव चालू माक्षा में रखना चाहिये। इसका फल मी अच्छा श्रद्धमुद हुक्सा।

श्रहमदानाद श्रीर गुजरात में नारह वर्ष नीते। किर ई० १९.३३ से काशी में रहने का मस्स श्राया। श्रुक में दो साख तो खास खिलानों में न नीते, वर १९.६३ से नया ग्रुग श्रुक हुआ। पं० भी दक्षण मात्रविद्या, जो श्रमी दे १९.६३ से नया ग्रुग श्रुक हुआ। पं० भी दक्षण काश्रविद्या कर है, १९.६५ में काशी श्राये। पुनाः हिन्दी में लेलन-यह की म्मिका तैयार होने खानी। प्रमाया-मीमीला, जानिन्दु, जैनतर्क भावा, तस्त्रीपन्तविद्या हो हुति से संस्कृत प्रन्यों का सम्पादन कार्य सामने या, पर विचार हुआ कि हुतके साथ रार्थनिक विवार मुद्दों पर तुजनात्मक व पेतिहासिक हृष्टि से टिप्यवियों खिली आएँ। प्रसावना आदि भी उसी विद्याल हृष्टि से, श्रीर वह सब खिलना होगा हिन्दी में।

यदापि मेरे कई मित्र तथा गुहजन, जो मुख्यतथा संस्कृत-भक्त थे, गुके सखाइ देते थे कि संस्कृत में ही लिला। इससे विद्यलपियद् में प्रतिक्षा बहेगी। में बाहता तो अवस्थ ही संस्कृत में और शायर चुनाह सरख संस्कृत लिलाता, पर मेरे आप में लिला के संस्कृत में भीर शायर चुनाह सरख रखा। तभी से सेचता हूँ तो खगता है कि हिन्दी भाषा में लिला यह अच्छा हुआ। यदि संस्कृत में लिला तो मी उससे आलिर को पढ़ने नाले अपनी-अपनी भाषा में से लिला तो मी उससे आलिर को पढ़ने नाले अपनी-अपनी भाषा में से सार प्रश्य करते। देशों स्थित में हिन्दी भाषा में सिल्ते विषय को पढ़नेना कुछ अपनी-अपनी भाषा में सिल्ते विषय को पढ़नेना कुछ अपनी-अपनी भाषा में सिल्ते विषय के पढ़नेना के स्था करते। प्रशी स्था की स्था में सिल्ते विषय के पढ़नेना के स्था करते। सेसी स्था करते हैं भी सोचा कि उसके बंगाओं और इस्कृत की स्थान के स्था करते हैं भी सीचा कि उसके बंगाओं और इसके

चांविचात्य ऐसे हो सकते हैं जो हिन्दी को करावर नहीं जानते, पर जब दिन्दी भाषा राष्ट्रीय, ध्यापक व सरख है तब वे बोग भी, कार पुस्तक उपायेय है तो, कावरय गोचेंगे और जिज्ञासा हुई तो इस निमिच हिन्दी समम्मेने का मयल भी करेंगे व राष्ट्रभाषा के मचार की नाति भी बहावेंगे। करता,

काशी में था तो कभी-कभी मित्रों ने सलाइ दी थी कि मैं अपने ग्रन्थों को भंगलामसाद पारितोषिक के लिए समिति के सम्मुख उपस्थित कहाँ, पर मैं कभी मन से भी इस प्रलोधन में न पड़ा। यह मोचकर कि जो लिखा है वह स्थार उस-उस विषय के सनिष्णातों को योग्य व उपयोगी जैंचेगा तो यह वस्त पारि-तोषिक से भी अधिक मन्यवान है: फिर पारितोषिक की आशा में मन को विच-खित क्यों करना ? श्रीर भी जो कुछ प्राक्कथन श्रादि खिलना पडता था वह काशी में तो प्राय: हिन्दी में ही लिखता था. पर ई० १६४४ की जनवरी में बम्बई श्रीर उसके बाद १९५७ में श्रहमदाबाद श्राया तब से श्राज तक हिन्दी भाषा में बिखने के विचार का संस्कार शिथिल नहीं हुआ है। यदापि गजरात में ऋधिक-तर गुजराती में ही प्रवृत्ति चलती है, तो भी राष्ट्रीय-भाषा के नाते व पहले के हद संस्कार के कारण हिन्दी भाषा में लिखता हूँ तब विशेष सन्तोष होता है। इससे गुजरात में रहते हुए भी जुदे-जुदे विषयों पर थोडा बहुत कुछ-न-कुछ हिन्दी में जिलता ही रहता हैं। मैं इस रुचिकर या श्रारुचिकर रामकहानी को न लिखने में समय बिताता श्रीर न सभा का समय उसे सनाने में ही लेता. अप्रार इसके पीछे मेरा कोई खास आशाय न होता । मेरा मुख्य और मौलिक आभिप्राय यह है कि मनुष्य जब कोई संकला कर लेता है श्रीर श्रार वह संकल्प हद तथा विचारपूत हम्मा तो उसके द्वारा वह ग्रन्त में सफल श्रवश्य होता है। दसरी बात जो मुक्ते सुभाती है वह यह कि ऋध्ययन-मनन लेखन ऋगदि व्यवसाय का मुख्य प्रेरक बल केवल अन्तर्विकास और आरम-सन्तोष ही होना चाहिये। ख्याति. श्रर्थसाम, दसरों को सवारना इत्यादि बातों का स्थान विद्योपासक के खिए गीया है। खेती मुख्य रूप से अन्न के लिए है; दुष-मुसा आदि अन्न के साथ श्रानपंगिक हैं।

में गुजरातीमापी होने के नाते गुजराती भाषा के साहित्य के प्रकर्ष का पब्दगती रहा हूँ और हूँ, दर इससे राष्ट्रभाषा के प्रति मेरे इध्व्हिश में कभी कोई अन्तर न पड़ा, न आज भी है। प्रस्तुत मेंने देखा है कि वे प्रान्तीय भाषाएँ परस्तर कहोदर मिनियाँ हैं। कोई एक दूसरी के उत्कर्ष के विचाय अपना-अपना पूरा और सर्वांगीय उत्कर्ष साथ है। नहीं सक्तीं। प्रान्तीय भाषा-भागित्यों में भी राष्ट्रभाषा का कई कारवाँ से विद्याप्त की श्राह्म कायम रखने और न्याने के लिए हिन्दी के सुक्षेत्रकों और निचारकों के ऊपर गुम्मीर जिम्मेदारी मी है।

संक्रचित स्मौर मीरू मनोवृत्तिवाते प्रान्तीय भाषा के पश्चपातियों के कारश कळ गलतफडमी पैदा होती है तो दसरी झोर आवेशयुक्त और धमगडी हिन्दी के कुछ समर्थकों के कारण भी कुछ गक्ततप्रहमियाँ फैल जाती है। फलस्वरूप ऐसा बाताबरण भी तैयार हो जाता है कि मानी प्रान्तीय भाषाओं व राष्ट-भाषा में परस्पर प्रतिस्पर्का हो । इसका ग्रसर सरकारी-तन्त्र में भी देखा जाता है । परन्त मैं निश्चित रूप से मानता हैं कि प्रान्तीय भाषाओं और राष्ट्र-भाषा के बीच कोई विरोध नहीं और न होना चाहिये। प्रान्तीय भाषाओं की प्रवृत्ति व कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से प्रान्तीय सर्वा गीख शिखा, प्रान्तीय सामाजिक, श्रार्थिक व राजकीय-व्यवहार आदि तक सीमित है: जब कि राष्ट-भाषा का प्रवृत्तिक्षेत्र अन्तरप्रान्तीयः बावत् व्यवहारों तक फैला है। इसलिये राष्ट्रीयता के नाते हरएक शिकित कहलाने बाले प्रान्तीय व्यक्ति को राष्ट्रभाषा का जानना उचित भी है और खासदायक भी । इसी तरह जिनकी मातुमाषा हिन्दी है वे भी शिद्धित तथा संस्कारी कोटि में तभी गिने जा सकते हैं जब वे प्रान्तीय भाषाओं से श्रविकाषिक परिचित हों। शिखा देना या लेना, विचार करना व उसे ऋभिव्यक्त करना इत्यादि सब कारन मात्रभाषा में विशेष श्रासानी से होता है और इस कारख उसमें मौलिकता भी सम्भव है। जब कोई प्रान्तीय भाषा-भाषी ऋपनी सहज मातुभाषा में मौलिक व विशिष्ट रूप से लिखेगा तब उसका लाभ राष्ट-भाषा को अवश्य मिलेगा। श्चनेक प्रान्तीय भाषात्रों के ऐसे लेखकों के सर्जन अपने-अपने प्रान्त के श्रलावा राष्ट्रभर के लिए भेंट बन जाते हैं। कविवर टैगोर ने बंगासी में लिखा. पर राष्ट्र-भर के लिए वह अर्थना साबित हुआ। गान्धीजी गजराती में लिखते थे तो भी इतर भाषाओं के उपरान्त राष्ट्र-भाषा में भी खबतीर्था होता था। सच्चा बता प्रतिभाजनित मौलिक विचार व लेखन में है. फिर वह किसी भी भाषा में क्राभिन्यक्त क्यों न हम्रा हो । उसे बिना ब्रापनाए बदिजीवी मनुष्य सन्तष्ट रह ही नहीं सकता । श्रुतएव मेरी राय में प्रान्तीय भाषा-भाषियों को हिन्दी भाषा के प्रचार को श्राक्रमया समभाने की या शंका-दृष्टि से देखने की कोई जरूरत नहीं । वे अपनी-अपनी भाषा में अपनी शक्ति विशेष-रूप से दरसायेंगे तो उनका सर्वन द्भन्त में राष्ट-भाषा को एक देन ही साबित होगा। इसी तरह राष्ट-भाषा के श्चति उत्साही पर श्चदीर्घदर्शी लेखको व नकाश्चों से भी मेरा नम्न निवेदन है कि वे अपने लेखन व भाषण में ऐसी कोई बात न कहें जिससे अन्य प्रान्तों में हिन्दी के आक्रमण का भाव पैदा हो। उत्सादी व समऋदार प्रचारकों का

विनम्म कार्य तो यह होना चाहिए कि वे राष्ट्रीय भाषा के साहित्य की गुर्थावका क्याने की कोर ही दचित्रव रहें कीर जुद यथाशकि प्रात्यीय भाषाओं का क्रायन सन भी करें, उनसे हें सात्रमाही भाग दिन्दी में क्षवरीयों करें तथा प्रात्तीय भाषाओं के सुलेखकों के साथ पेरे छुद्धानिक्ष आर्थे जिससे सब को उनके प्रति क्षादशीय क्षतियों का माय पेरा हो।

श्रंमेजी भाषा का वर्षस्य मले ही राजकीय सत्ता के कारण पहले यहत श्रुह हुआ, पर आज जो उनके प्रति अति-आकर्षण और आपर-माता का भाव है वह तो उसकी ख्रमेकांगी गुणवना के कारण ही। आज भारत के उपर स्मेजी भाषा का बोक योगने वाली कोई परकीय सत्ता नहीं है, फिर भी हम उत्तके विशिष्ट सामप्यं से उसके ऐन्छिड़ भक्त वन जाते हैं, तब हमारा फर्ज हो जाता है कि हम राष्ट्रमाणा के पद्मेशाती और प्रचारक राष्ट्रमाणा में ऐसी गुण-मयी मीहिनो लाने का प्रयस्त करें जिससे उसका आपर सहज मान से सार्विषक हो। हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए जितने साथन-मुभीने आज प्राप्त हैं उनि एक्ते कभी न वे। अब जरूतत है तो हम सात की हैंक हिन्दी भाषा के साहित्य का प्रयोक श्रंम पूर्ण रूप से विकतित करने की और प्रवृत्ति की जाए।

जर्मन, फ्रेंच, श्रंभेच, श्राहि श्रनेक पाश्चात्व विद्वानों ने मारतीय भाषाओं, दर्गनी, श्राब्दी, वस्प्यतंश्रं श्रीर शिहर स्थाव्य श्राहि के बारे में पिन्न से सा सी वर्ष में इतना श्राविक श्रीर गंवेपवार्ग्ण विख्वा है कि हमके महत्वपूर्ण माम को विना जाने हम अपने उच्चतम साहित्य की भूमिका हो नहीं है विद्यार कर सकते । इस दृष्टि से कहना हो तो कहा जा छक्ता है कि राष्ट्र-भाषा के साहित्य विद्यार कर सहते । इस दृष्टि से कहना हो तो कहा जा छक्ता है कि राष्ट्र-भाषा के साहित्य विद्यार कर से साहित्य विद्यार कर से साहित्य अपना माम साहित्य कर से साहित्य विद्यार के साहित्य विद्यार के साहित्य अपना माम साहित्य कर से अपने श्राव्य के साहित्य कर से साहि

वेद, बाह्मया, झारस्यक, उपनिषद्, रिटक, झागम, अवेस्ता झादि से लेकह झाधुनिक भारतीय विविध विवयक कृतियों पर पास्तात्य भाषात्रों में इतना आविक और कमी-कमी इतना सूक्ष्म व मीखिक खिला गया है कि इस उसका पूरा उपयोग किए बिना दिन्दी वाङ्मय की राष्ट्रीय व झन्तर्राष्ट्रीय मिछि वाङ्म ही नहीं सकते।

मैं यहाँ कोई समालोचना करने या उपदेश देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, पर अपने काम को करते हुए सुके जो अनुभव हुआ, जो विवार आया वह ब्रगर नम्र-भाव से स्चित न करूँ तो मैं साहित्य का, खास कर हिन्दी साहित्य का उपासक ही कैसे कहता सकता हूँ ?

वह मैं अंग्रेजी के अप्लब्ध परिचय के ब्राया भी मेस्समूबर, योवो, सारों, जोकोबी, विन्तर्मित्व, दोरबास्त्रकी आदि की वर्षण्या को अस्तांग्र में भी जान सका और समान विषय के नवीनतम हिन्दी लेखकों की उन मनोश्यों को साधना के ताय बुक्ता की ठी सुने लगा कि अमर मेरी उम्र व शक्ति होती या पहले ही वे स्व दिया में मुने कुछ मथल करने का स्कता ठी अवस्य ही में अपने विषय में कुछ और अविक मीलिकता ला सकता। पर मैं योहा भी निराया नहीं हूँ। मैं अविक्रमात्र में क्या की हित्री माननेवाला नहीं। व्यक्ति तो समष्टि का एक अंग है। उसका सोचा-विचारा और किया काम अपर स्वस्त्रकरम्यकृत है। ते वह समष्टि के और नई पीवी के ब्राय सिंद हुए विना रह ही नहीं सकता।

मारत का भाग्य बहुत काशापूर्य है। वो भारत गान्यीजी, विनोवाजी और नेहरू को पेदाकर सत्य, क्षरिया की सन्त्यी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता है वह अवस्य ही अपनी निर्वेतताओं को भादमूह कर फॅक देगा। मैं आया करूँगा कि आप मेरे इस कथन की अतिवादी न समर्की।

मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा का कामारी हूँ जिसने एक ऐसे व्यक्ति की, जिसने कभी करनी कृतियों को पुरस्कृत होने की स्थन में भी कारा न की थी, कोने में पढ़ी कृतियों को दूँह निकाला। 'महारमा गान्यों पुरकार' की योजना हसलिए सराहनीय है हि उससे क्राहिन्दीभाषी होनहार लेखकों को उचनेन मिलता है। गुम्म बैस श्रीकृत तो सायद शहरी उचेवन के सियाय भी भीतरों भेरणावया बिना कुल-मुक्क लिखे गान्य रह हो नहीं सकता, एर नई रीहो का प्रश्न निराला है। क्रावस्य हो इस पुरस्कार से वह पीटी प्रभावित होगी।'

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के जयपुर ऋषिवेशन में 'महात्मागांची पुरस्कार' के ऋषसर पर ता० १८-१६-५६ को दिवा गया भाषण-सं०

# धर्म और समाज

#### धर्मका बीज झौर उसका विकास

लॉर्ड मोर्लेने कहा है कि धर्मकी लगभग १०००० व्याख्याएँ की गई हैं. फिर भी उनमें सब धर्मोंका समावेश नहीं होता। श्रास्त्रिर बीब. बैन श्रादि धर्म जन व्यास्थाओंके बाहर ही रह जाते हैं । विचार करनेसे जान पहला है कि सभी व्यास्थाकार किसी न किसी पंथका अवलम्बन करके व्याख्या करते हैं। जो व्यास्थाकार करान ग्रीर मुहम्मदको व्यास्थामें समावेश करना चाहेसा उसकी ब्यास्था कितनी ही उदार क्यों न हो, श्रन्य धर्म-पंथ उससे बाहर रह जाएँ गे । जो व्याख्याकार बाइविल और क्राइस्टका समावेश करना चाहेगा. या जो वेद. परास आदिको शामिल करेगा उसकी व्याख्याका भी यही हाल होगा । सेश्वरवादी निरीश्वर धर्मका समावेश नहीं कर सकता और निरीश्वरवादी सेश्वर धर्मका । ऐसी दशामें सारी व्याख्याएँ ऋधूरी साबित हों, तो कोई अचरज नहीं । तब प्रक्ष यह है कि क्या शब्दोंके द्वारा धर्मका स्वरूप पहचानना संभव ही नहीं ? इसका उत्तर 'हाँ' और 'ना' दोनोंमें है। 'ना' इस अर्थमें कि जीवनमें धर्मका स्वतः उदय हरः बिना शब्दोंके द्वारा उसका स्पष्ट भान होना संभव नहीं और 'हाँ' इस अर्थमें कि शुन्दोंसे प्रतीति अवस्य होगी. पर वह श्रनभव जैसी स्पष्ट नहीं हो सकती। उसका स्थान अनुभवकी अपेखा गौरा ही रहेगा श्रतएव, यहाँ धर्मके स्वरूपके बारेमें जो कुछ कहना है वह किसीपान्यिक दृष्टिका श्रवलंदन करके नहीं कहा जाएगा जिससे अन्य धर्मपंथोंका समावेश ही न हो सके। यहाँ जो कछ कहा जाएगा वह प्रत्येक समझ्यार व्यक्तिके अनुभवमें आनेवाली हकीकतके आधारपर ही कहा आएगा जिससे वह हर एक पंथकी परिभाषामें घट सके और किसीका बहिर्भाव न हो । जब वर्ष्टन शान्दिक है तब यह दावा तो किया ही नहीं जा सकता कि वह अनुमय जैसा स्पष्ट भी होगा ।

पूर्व-मीमांडामें 'क्रयातो घर्मीजडावा' तुस्ते धर्मके स्वकंपका विचार प्रारंभ किया है कि घर्मका स्वरूप क्या है! तो उत्तर-मीमांडामें 'क्रयातो म्रह्म-जिवारों 'त्र्यातो महा-जिवारों 'त्र्यातो महा-जिवारों 'त्र्यातो महा-जिवारों स्वरूप ज्यातके मुखतस्वके स्वरूपका विचार प्रारंभ किया है। व्यक्तेमं आवारका और दूर्वरंभ तत्रवका विचार प्रत्युत है। इसी तरह पाइनिया मांचा विचार प्रत्युत है। किया प्रारंभिक स्वरूप करते हैं कि इसमें किजीविया है। विच्छीविया केमल महान्य,

रयु-नबी तक ही शीमित नहीं है, वह तो च्हमातिष्ट्य कीट, पतंग और वेक्टेरिया जैसे जंदुओं में मी है। जिजीविषाके गर्ममें ही सुलकी बात, अखात अमिलापा अविषार्थकराने निहित है। वाल ग्रें स्वक्त अस्ताता है, वहाँ प्रति-कृत वेदता या इ. एक्टो व चनेकी हाँच मी अवस्थ रहती है। इस विभाविषा, खुलामिलापा और दु:खंक यतिकारकी इच्छामें ही धर्मका बीज निहित है।

कोई स्रोटा या बहा प्रासाधारी अनेले अपने आपमें जीना चाहे तो जी महीं सकता श्रीर वैसा जीवन विता भी नहीं सकता। वह अपने छोटे बड़े सनातीय दलका त्राध्य लिये बिना चैन नहीं पाता । जैसे वह अपने दलमें रहकर उसके आअयसे सखानभव करता है वैसे ही यथावसर अपने दलकी श्रन्य व्यक्तियोंको यथासंभव मदद देकर भी सुखानुभव करता है। यह बस्तु-रियति चींटी, भौरे और दीमक जैसे सुद्ध जन्तुश्रोंके वैज्ञानिक श्रन्वेषकोंने विस्तारसे दरसाई है। इतने दर न जानेवाले सामान्य निरीचक भी पश्चियों श्रीर बन्दर जैसे प्राशियों में देख सकते हैं कि तोता, मैना, कौन्ना ऋदि पत्नी केवल अपनी संततिके ही नहीं बलिक अपने सजातीय दलके संकटके समय भी उसके निवारणार्थ भरणांत प्रयत्न करते हैं श्रीर श्रपने दलका श्राश्रय किस तरह पसंद करते हैं। आप किसी यन्दरके बच्चे को पकड़िए, फिर देखिए कि केवल उसकी माँ ही नहीं. उस दलके कोटे-बढ़े सभी बन्दर उसे बचानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरह पकड़ा जानेवाला बच्चा केवल अपनी माँकी ही नहीं अन्य बन्दरोंकी ओर भी बवावके लिए देखता है। पशु-पिद्धयोंकी यह रोजमर्राकी घटना है तो ऋतिपरिचित और बहुत मामूली-सी. पर इसमें पक सत्य सदमरूपसे निहित है ।

वह सत्य यह है कि किसी प्रायुवारीकी जिजीविया उसके जीवनसे कालग नहीं हो नकती और जिजीवियाकी दृष्टि तभी हो सकती है, जब प्रायुवारी अपने क्षेट्रे-बहें तलमें रहकर उनकी मदद लें और मदद करें। जिजीवियाकी जाय अनिवार्य रूपने संकलित हस सजातीय दलते मदद होनेके भावमें हो भर्मका बीज मिहित है। अपन समुद्रायुवे रहे दिना और उनसे मदद लिए बिना जीवनवारी प्रायुक्ति जीवनेन्छा तुन होती, तो धर्मका प्रायुभीव संभव ही गया। इस हास्त्रे देखनेपर कोई सन्देद नहीं रहता कि धर्मका बीज हमारी जिजीवियामें है और वह जीवन-विकासकी प्रायमिकते प्रायमिक रियतिमें भी भीवर है. बादे बह अहान या अध्यक अवस्था ही क्यों न हो।

हरिया जैसे कोमल स्वभावके ही नहीं बल्कि जंगली मैंचा तथा गैयडों जैसे कठोर स्वभावके परास्त्रोमें भी देखा जाता है कि वे सब स्वपना-स्वपना दल शॉकडर रहते और जीते हैं। इसे इस कार्य आयुर्वशिक संस्कार सामें बाहे एवंजमर्गेशार्जित, पर विकलित मतुष्य-जातिमें मी यह शाहदायिक हुति झाने-वार्य रुपसे देखी जाती है। जब पुरातन मतुष्य जंगली अवस्थामें या स्व और जब झालका मतुष्य सम्म मिना जाता है तब भी, यह शाहप्रशासिक हुत्ति एक-सी झालदा देखी जाती है। हाँ, इतना एकं अवस्थ है कि जीवन निकासकी झाल मुमिका तक शाहप्रशिक हुत्ति उतनी समान नहीं होती जितनी कि विकलित बुदिशील मिने जानेवाली मान्यमं है। इस समान या सम्मान मानवाली शाहप्रशिक हुत्तिको मानाहिक या स्वीधिक हृत्ति कह सकते हैं। पर सही हुत्ति वर्म-बीजका झालव है, इसमें कोई एनदेह नहीं। इस वर्म-बीकका सामान्य और संवित्त स्वस्त्य वही है कि देवकिक और शाहपायिक जीवनके लिए जो अनुकुल हो उसे करना और जो प्रतिकृत्त हो उसे सालामा वा

जब इस विकलित मानव जातिके इतिहाल-पटपर झाते हैं तब देखते हैं कि केवल माता-पिवाके खहारे बहुने और पतानेवाला तथा इस्ट्रेंबर्स वातावरपां इस्ट्रेंबर वातावरपां इस्ट्रेंबर वातावरपां इस्ट्रेंबर वातावरपां इस्ट्रेंबर वातावरपां वातावरपां

मनुष्य-जातिमें ऐसी विकास शक्ति है कि वह प्रेम-वर्मकी और प्रपत्ति कर सकती है। उसका वह विकास-तत एक ऐसी बद्ध है जो कभी-कभी विक्रूत शेकर उसे गहाँ तक उसकी दिशामें कॉब्बता है कि वह पशुसे भी निक्रक्त माल्य-होती है। यही कारण है कि मानव-जातिमें देवाहर-हरिका हरूद देवा जाता है। तो भी एक बात मिश्रित है कि जब कभी वर्महरिका आविक्ते अधिक या पूर्ण उदय देखा गया है या संभव हुआ है तो वह मनुष्यंकी आरक्तामें ही।

देश, काल, जाति, भाषा, वेश, झाचार झारिकी गीमाझोंमें झीर शंभाझोंसे परे भी उच्चे पर्वकी हित झपना फाम करती है। यही काम पर्य-बीक्स पूर्ण विकाग है। इसी विकायको लक्ष्मरें रावकर एक ख्रिष्टेन कहा कि 'कुर्चेसेवेह कर्माणि जिजीवियर, शतं तथाः' झ्रायांत् जीना चाहते हो तो कर्तव्य कर्मे करते ही करते जियो। वर्तव्य कर्मेकी संक्षेत्रमं व्याक्ष्मा यह है कि 'गैत लक्ष्मत खुझीयाः मा एषः कर्स्यक्ति पत्रम्' झर्मात् क्रम भीग करो पर बिना स्थाने नहीं और कितीक सुल वा सुलके साववन क्रिया हणि न रलो। उचका साराह्म यही है कि जो शाहुदाधिक हिला कम्मिक्स है उचका बुद्धि और विवेकपूर्वक झ्रायकािक्क रेसा विकास किया जाए कि वह स्वक के हितमें परियात हो। यही पर्य-बीजका मानव-जातिमें संभवित विकास है।

कपर जो बस्तु संद्वेपमें सुचित की गई है, उसीको हम दसरे प्रकारसे श्रर्थात् तस्यचिन्तनके ऐतिहासिक विकास-क्रमकी दृष्टिस भी सोच सकते हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि सहमातिसहम जन्त्रश्रोंसे लेकर बढ़ेसे बढ़े पश-पद्धी जैसे प्राणियांतकमें जो जिजीविषामुलक अमरत्वकी वृत्ति है. वह दैहिक या शारीरिक जीवन तक ही सीमित है। मनध्येतर प्राची सदा जीवित रहना चाहते हैं पर जनकी दृष्टिया चाह वर्तमान दैहिक जीवनके खारो नहीं जाती। वे स्थाने या पीके के जीवन के बारेमें कल सोच ही नहीं सकते । पर जहाँ मनुष्यत्वका प्रार्भ इन्ना वहाँ से इस वृत्तिमें सीमा-मेद हो जाता है। प्राथमिक मनुष्य दृष्टि चाहे जैसी रही हो या श्रव भी है. तो भी मनुष्य-जातिमें हजारों वर्षके पूर्व एक एसा समय आया जब उसने बर्तमान दैहिक जीवनसे आगे दृष्टि वौढाई । मनध्य वर्तमान दैहिक श्रमस्त्वसे संतृष्ट न रहा, उसने मरणोत्तर जिजीविधामलक श्रमरत्वकी भावनाको चित्तमें स्थान दिया श्रीर उसीका छिद्ध करनेके लिए वह नाना प्रकारके उपायीका श्रद्रष्ठान करने लगा । इसीमेसे बलिदान, यह, व्रत-नियम, तप, ध्यान, ईश्वर-भक्ति, तीर्ब-सेवन, दान श्रादि विविध धर्म मार्गीका निर्मास तथा विकास हन्त्रा। यहाँ हमें समकता चाहिए कि मनस्यकी हिए वर्तमान जन्मसे आगे भी सदा जीवित रहनेकी हच्छासे किसी न किसे उपायका श्राभव तेती रही है। पर उन उपायोंने ऐसा कोई नहीं है जो सामुदायिक कृति या सामुदायिक मावनाके सिवाय पूर्ण सिद्ध हो सके । यह ब्रीर दानकी तो बात ही क्या. एकांत रापेच माना जानेवाला ध्यानमार्ग भी झालिएको किसी

जब मनष्यकी दृष्टि पारलौकिक स्वर्गीय दीर्घ-जीवनसे तुस न हुई और उसने एक कदम आये लोचा कि ऐसा भी जीवन है जो विदेह अमरत्व-पर्या है. तो उसने इस समस्त्वको सिद्धिके लिए भी प्रयत्न ग्रह किया । प्रराने उपायोंके अतिरिक्त नये उपाय भी उसने सोचे । सबका ध्येय एइमात्र अक्टीर अस-राख रहा । मनुष्य क्रभी तक मुख्यतया वैयक्तिक क्रमरत्वके वारेमें सोचता था. पर उस समय भी उसकी हृष्टि सामदायिक वृत्तिसे मक न थी । जो मक होना चाहता था. या मक्त हम्रा माना जाता था. वह भी ऋपनी भेग्रीमें ऋन्य सक्तोंकी वृद्धिके लिए सतत प्रयत्नशील रहता या । ऋर्यात मक व्यक्ति भी ऋपने जैसे मुक्तोंका समदाय निर्माण करनेकी वृत्तिसे मुक्त न था। इसीलिए मुक्त व्यक्ति श्रपना सारा जीवन श्रन्योंको मक्त बनानेकी श्रोर लगा देता था। यही कृति सामदाविक है और इसीमें महायानकी या सर्व-मकिकी भावना निहित है। यही कारया है कि आगे जाकर मक्तिका अर्थ यह होने लगा कि जब तक एक भी प्राची द:स्वित हो या वासनावद हो. तब तक किसी अवेक्षेकी मुक्तिका कोई पूरा ऋर्य नहीं है। यहाँ हमें इतना ही देखना है कि वर्तमान दैहिक जिजीविषासे श्रागे अमरत्वकी भावनाने कितना ही प्रयास क्यों न किया हो. पर वैयक्तिक जीवनका परस्पर संबन्ध कभी विच्छिन नहीं होता ।

श्चय तस्विच्तवने इतिहासमें वैयक्तिक जीवन-मेवके स्थानमें या उसके ताय-नाय अल्लव्य जीवनकी या आल्वयक महकी भावना स्थान पाती हैं। देशा माना जाने लगा कि वैयक्तिक जीवन भिक्त भिक्त भत्ने ही विलाई है, ते से मा सारत्वसे कोट-पतंत्रवे मद्राच्य तक तब जीवनवारियोमें और निजीव मानीजाने-वाली खिष्टिमें मी एक ही जीवन व्यक्त-झव्यक रूपते विद्यमान है, जो केवल मझ कहताता है। इस हास्में तो वास्त्वस्य कोई एक व्यक्ति इस व्यक्तिमें मुंतन भिक्त होता है। इस्कार्य इसमें वैयक्तिक स्थानस्य नामुद्यायिक स्थानस्य मुंतन मिल जाता है। वाराय यह है कि इस येवक्तिक जीवन-मेदकी हास्से प्रावस्य अस-जीवनकी हिस्से विचार करें या व्यवहारमे देखें, तो एक ही बात नजरमें आती है कि वैयक्तिक जीवनमें सामुद्यायिक हासि स्रानियार्थकरसे निहिंद है और उसी हरिका विकास मनुष्य-जातिमें अभिक्ते स्विक संगवित है और तरदुखार ही उसके प्रभौताशिक्त विकास होता हता है। उन्हीं सब मार्गोका संदेशमें प्रतिगादन करनेवाला वह ऋषिवचन है जो पहले निर्देश किया गया है कि कर्तव्य कमें करते हैं। करते जीको और अपनेमेरी त्याग करो, दूररोका हरवा न करो । यह कपन शाद्रशिक जीवन-चुक्किका या भनेके पूर्व विकासका सूचक है जो मनुष्य-जातिमें ही विषेक और प्रयक्तने कमी न कमी संगयित है ।

हमने मानव-जातिमें दो प्रकारित वर्म-बीजका विकास देखा । पहले प्रकारमें वर्म-बीजके विकासके आधाररूपसे मानव जातिका विकसित बीवन या विकसित चेतन्यस्पन्यन विवस्ति है और दूबरे प्रकारमें देशान्यमावनाले आगे वहकर पुनर्जन्मसे भी पुरु होनेकी मावना विवस्तित है । बाहे जिस प्रकारसे विचार क्या जाए, विकसका पूर्ण मर्म क्यार कहे हुए ऋषिवनमें ही है, जो वैविकेड और सामाजिक संपक्षी योग्य विद्या बतलाता है ।

प्रस्तुत पुस्तकमें पर्स और समाजविषयक को, जो लेख, व्याख्यान मार्थि संग्रह किये गए हैं, उनके पीक्ने मेरी वर्गीष्यक दृष्टि वही रही है जो उक्त ऋषिवचनके द्वारा प्रकट होती है। तो भी हरके कुछ लेख, ऐसे मालून पर एकते हैं कि एक वर्ग विशेषको लक्ष्में रहा, उस समय उसी वर्गोक स्वाहके कि लिख समय तीना शायक नगं लक्ष्मों रहा, उस समय उसी वर्गोक स्वाहके हृष्टिते विचार प्रकट किए गए हैं। यही कारख है कि कई लेखोंमें जैनपरंपपाका संबग्ध विशेष दिखाई देता है और कई विचारोंमें दार्शीनक राज्योक उपयोग भी किया गया है। परन्तु मैंने यहीं जो अपनी पर्मविषयक दृष्टि प्रकट की है यदि उसीके प्रकाशमें इन लेखोंको पद्मा जाएगा तो पाठक यह अच्छी तरह समस्त आएँगे कि पर्म और समाजक पारसाहित संवग्धक बारों मैं कैं वसा लेखांकी

ई० १६५१ ]

['घर्मभीर समाज'से

# धर्म और संस्कृति

वर्मका छच्चा कर्य है काष्यात्मक उत्कर्ग, निवक हारा व्यक्ति विहंतुंबत्ताको ह्रोक्क स्—यस्माक्षिक पायसे दरकर —युद्ध चिद्दुक्त या क्राय-स्वरूपको क्षाप्त क्षाप्त

धर्म और संस्कृतिमें वास्तविक रूपमें कोई अन्तर होना नहीं चाहिए । जो व्यक्ति या जो समाज संस्कृत माना जाता हो, वह यदि धर्म-पराङमुख है, तो फिर जंगलीपनसे संस्कृतिमें विशेषता क्या ? इस तरह वास्तवमें मानव-संस्कृतिका श्चर्य तो धार्मिक या न्याय-सम्पन्न जीवन-स्यवहार ही है । परन्त सामान्य जगतमें संस्कृतिका यह अर्थ नहीं लिया जाता । लोग संस्कृतिसे मानवकृत विविध कलाएँ. विविध ग्राविष्कार श्रीर विविध विद्याएँ महरा करते हैं। पर ये कलाएँ. में भाविष्कार, ये विद्याएँ हमेशा मानव-कल्यासकी दृष्टि या वृत्तिसे ही प्रकट होती हैं. ऐसा कोई नियम नहीं है। इस इतिहाससे जानते हैं कि सनेक कलाओं, अमेक आविष्कारों और अनेक विद्यास्टोंके पीक्के हमेशा मानव-करुपायाका कोई शब्द उद्देश्य नहीं होता है । फिर भी ये चीजें समाजमें आती हैं और समाज भी इनका स्वागत पूरे हृदयसे करता है। इस तरह इस देखते हैं श्रीर व्यवहारमें पाते हैं कि जो बस्त मानवीय बढि श्रीर एकाग्र प्रयत्नके द्वारा निर्मित होती है और मानव-समाजको पुराने स्तरसे नए स्तरपर लाती है. वह संस्कृतिकी कोटिमें आती है। इसके साथ शुद्ध धर्मका कोई अनिवार्य संबन्ध हो. ऐसा नियम नहीं है । यही कारता है कि संस्कृत कही झौर मानी जानेवाली जातियाँ भी अनेकथा धर्म-पराक्रमख पाई जाती हैं। उदाहरखके लिए मूर्तिनिर्माया. मन्दिरीको तोङ्कर मस्जिद बनाना और मस्जिदीको दोडकर मन्दिर-निर्माण, झीना-सपटी ख्रादि सब घर्म ख्रथवा धर्मोढारके नामपर होता है। ये संस्कृत जातियोंके लच्चण तो कदापि नहीं हैं।

जेंते सच्चे मानीमें इम झाज संस्कृत नहीं है, जेंसे ही स्वचे मानीमें इम आर्थिक भी नहीं हैं। कोई भी पूख सकता है कि तब स्था हरिहासकार और विदान जब भारतको स्वकृति तथा धर्मका भाम कहते हैं, तब बना दे कुठ कहते हैं हरका उत्तर 'हों' और 'मा' दोनोंमें हैं। क्रमर इम हरिहासकारों और विदानोंके कथनका यह अर्थ समस्ति कि सारा भारतीय जातियों और रस्मराएँ संस्कृत एवं चार्मिक ही हैं तो उनका कथन अवस्थ सरख्या होंगा। याँ इम उनके कथनका अर्थ प्रताही समस्ति हमारों देशमें वास-सांति प्रताही समस्ति हमारों हमें हो तो उनका कथन अस्ति वासिक हमारों देशमें वास-सांति प्रताही सांति स

उपयुक्त चर्चासे हम इस नतीजेवर पहुँचते हैं कि हमारे निकटके या वूर-वर्ची पूर्वजीके संस्कृत एवं धार्मिक जीवनसे हम अपनेको संस्कृत एवं धार्मिक मान तेते हैं और वस्तुतः वेसे हैं नहीं, तो सबसुन हो अपनोको और दूचरीको बोला देना है। मैं अपने अल्प-स्लग्द हिहालके आज्यान और वर्चमान स्थितिके निर्धिक्त द्वारा इस नतीजेवर रहुँचा हूँ कि अपनेको आर्थ कहमैनाला भारतीय समाज वास्तवमें संस्कृति एवं स्थिते कोली हर है। जिल देशमें करोकों नाह्यक्ष हों, जिनका एकमात्र जीवन-नत पढ़ना-पढ़ाना या तिखा देना नहा काता है, उठ देशमें इतनी निरक्रता केते ! जिल देशमें लाखोंकी वंबगामें भिद्ध, संनाती, लाडु कीर असब्द हो, जिनका कि एकमात्र उद्देश क्रांकन एक्स स्व मकारकी मानव-वेदा करना बहा जाता है, उस देशमें समाजकी हतनी निराधारता केते !

इसने १६४२ के बंगाल-वुभिन्नके समय देखा कि जहाँ एक बोर सक्कंपर अरिय-कंकाल विक्षे पढ़े ये, नहाँ दूलरी और अनेक स्थानोमें मक एवं प्रतिक्षाके उत्सव देखे जाते थे, जिनमें लाखोंका ज्यय पुत, इति और दान-सिच्चामें होता या—सानो अब मानव-समाज, खान-पान, वक्क-निवास आदिसे पूर्ण सुखी हो और वची बुई जीवन-सामग्री इस लोकमें जकरी न होनेसे ही परलोकके लिए ख़र्च की जाती हो!

पिछले एक वर्षसे तो हम अपनी एंस्कृति और धर्मका और भी स्था रूप रेख रहें हैं। लाखों वरप्याधियोंको निम्हीम कह होते हुए भी हमारी संबद्ध तथा परिषद हुचित तिनक भी कम नहीं हुई है। ऐसा के दिखता हो ज्यापारी मिलेगा, जो धर्मका दोग किन्ने बिना चोर-बाजार न करता हो और जो चुक्को एकमात्र संस्कृति एवं धर्मके रूपमें अपनाप हुए न हो। जहाँ लगभग समूची जनता दिलसे सामाजिक नियमों और सरकारों कान्द्रका पालन न करती हो, बहाँ अगर संस्कृति एवं धर्म माना जाए, तो पिर कहना होगा कि ऐसी संस्कृति और ऐसा पर्य तो चोर-बाङ्क्रमीमें भी संभव है।

हम हजारों वर्षोंसे देखते आ रहे हैं और हल समय तो हममें बहुत बहें पेमानेसर देखा है कि हमारे जानते हुए ही हमारी माताएँ, बहनें और पुलियाँ अपदत दुरं। यह भी हम जानते हैं कि हम पुरुषोंक अवललके काश्यास हमारी किया विशेष अवला एवं अनाथ बनकर अपदत हुई, जिनका रख्या एवं स्वाध बनकर अपदत हुई, जिनका रख्या एवं स्वाध बनकर अपदत हुई, जिनका रख्या एवं स्वाधिक करनें अपिक समारा जाता है। फिर भी हम हतने अपिक संस्कृत, हतने अपिक सामिक और हतने अपिक उन्तत हैं कि हमारी अपनी निर्मेशताके कारणा अपदत हुई कियाँ यहि फिर समि समाजें आना वाहे, तो हममेंसे बहुतने उपलामिमानी पंडित, नास्त्रण और उन्होंकी सामोड्य स्वाधिक कर हैते हैं कि अब उनका स्थान हमारे यहाँ कैसे हैं आपर कोई साहशिक अपनि अपदत की अपना लेता है, तो उन्होंकी अपना लेता है साम कोई साहशिक अपना करनेमें हमारी वहनें ही अपिक रस लेती हैं।

देश प्रकार हुंग फिल किसी जीवन-चेबको लेकर विचार करते हैं, तो यही मालूम होता दें कि हम मारतीय जितने प्रमाणमें संस्कृति तथा पर्मकी बातें करते हैं, हमारा समूचा जीवन उतने ही प्रमाणमें संस्कृति एवं पर्मसे दूर हैं। हाँ, हतना अवरथ दें कि संस्कृतिक बाह्य रूप और पर्मकी बाहरी रथूल लीकें हममें हतनी असिक हैं कि शायद ही कोई दूसरा देश हमारे मुकाबलेमें लड़ा रह सके। केवल अपने विरत पुरुषोंके नामार जीना और बड़ाईकी बीमें हॉकना तो असंस्कृति और पर्म-परास्मुलताका ही लख्या है।

**\$**0 \$€8≃]

[ नया समाज।

## धर्म और बुद्धि

श्राज तक किसी भी विचारकने यह नहीं कहा कि धर्मका उत्पाद और विकास बुद्धिके खिलाय श्रीर भी किसी तत्कलो हो सकता है। प्रत्येक धर्म-संग्र-बायका इतिहास यही कहता है कि अनुक बुद्धिमान् पुक्लोके द्वारा हो उ धर्मकी उत्पत्ति या सुद्धि हुई है। हरेक धर्म-संग्रस्थक पेषक धर्मगृड श्रीर विद्वान् हुली एक बातका स्थापन करनेमें गौरल सम्माने हैं कि उनका धर्म बुद्धि, तर्क, विचार श्रीर अनुभव-सिद्ध है। इस तरह धर्मके इतिहास श्रीर उसके संचालकंक प्रावहारिक जीवनको देखकर हम केवल एक ही मतीका निकाल सकते हैं कि बुद्धितरक ही धर्मका उत्पादक, उसका संशोधक, पोषक श्रीर प्रचा-रक रहा है श्रीर रह सकता है।

ऐसा होते हुए भी हम धर्मोंके इतिहासमें बराबर धर्म और बद्धितत्त्वका विरोध और पारस्परिक संघर्ष देखते हैं। केवल यहाँ के आर्थ धर्मकी शाखाओं में ही नहीं बल्कि यूरोप श्रादि श्रन्य देशोंके ईसाई, इस्लाम श्रादि श्रन्य धर्मोंमें भी इस मतकालीन इतिहास तथा वर्तमान घटनाद्योंमें देखते हैं कि जहाँ बढि तत्त्वने अपना काम शरू किया कि धर्मके विषयमें अनेक शक्ता-प्रतिशका और तर्क-वितर्कपूर्ण प्रशावली उत्पन्न हो जाती है । श्रीर बडे श्राक्षर्यकी बात है कि धर्मगुर श्रीर धर्माचार्य जहाँ तक हो सकता है उस प्रशावलीका. उस तर्कपूर्श विचारणाका भादर करनेके बजाय विरोध ही नहीं, सख्त विरोध करते हैं। उनके ऐसे विरोधी और संक्रवित व्यवहारसे तो यह जाहिर होता है कि अगर तर्क. राष्ट्रा या विचारको जगड दी जाएगी. तो धर्मका ऋस्तित्व डी नहीं रह सकेगा श्रयवा वह विकत होकर ही रहेगा । इस तरह जब हम चारों तरफ धर्म श्रीर विचारणाके बीच विरोध-सा देखते हैं तब हमारे मनमें यह प्रश्न होना स्वाभा-विक है कि क्या धर्म और बुद्धिमें विरोध है ! इसके उत्तरमें संखेपमें इतना कहा जा सकता है उनके बीच कोई विरोध नहीं है और न हो सकता है। यदि सचमुच ही किसी धर्ममें इनका विरोध माना जाए तो हम यही कहेंगे कि उस बुद्धि-विरोधी धर्मसे हमें कोई सतलब नहीं। ऐसे धर्मको श्रांगीकार करनेकी श्रमेचा उसको श्रंगीकार न करनेमें ही जीवन सखी श्रीर विकसित रह सकता है।

वर्मके दो रूप हैं, एक तो जीवन-शुद्धि और दूसरा बाह्य व्यवहार । चमा, नमता, सत्य, संतोष काहि जीवनगत गुक्त पहिले रूपमें काते हैं और स्नान,

तिलक, मृतिपूजन, यात्रा, गुरुसत्कार, देइदमनादि शक्ष व्यवहार दूसरे रूपमें । सास्विक धर्मका इच्छक मनुष्य जब श्रहिसाका महस्य गाता हुआ भी पूर्व-संस्कारवश कभी-कभी उसी अमेंकी रकाके लिए हिंसा, पारम्परिक पचपात तथा विरोधीयर प्रहार करना भी आवश्यक बतलाता है, सत्यका हिमायती भी ऐन मौके पर अब सत्यकी रजाके लिए असत्यकी शरण लेता है. सबको सन्तर रहतेका अपदेश देतेवाला भी जब धर्म-समर्थनके लिए परिग्रहकी आवश्यकता बतलाता है. तद बद्धिमानोंके दिलमें प्रश्न होता है कि अधर्मस्वरूप समने जाने वाले हिंसा आहि होवोंसे जीवन-शहि-रूप धर्मकी रचा या पण्टि कैसे ही सकती है ? फिर वही बद्धिशाली वर्ग अपनी शकाको उन विपरीतगामी गुरुशी या परिहतों के सामने रखता है । इसी तरह जब बढ़िमान वर्ग देखता है कि जीवन-शक्तिका विचार किये बिना ही धर्मगरु और परिडत बाह्य क्रियाकाएडोंको ही धर्म कहकर उनके ऊपर ऐकान्तिक भार दे रहे हैं और उन कियाकायडों एवं नियत भाषा तथा वेशके विना धर्मका चला जाना, नष्ट हो जाना, बत-लाते हैं तब वह अपनी शङ्का उन धर्म-गृहक्षो. परिहतों आदिके सामने रखता है कि वे लोग जिन ऋस्थायी श्रीर परस्पर श्रासंगत बाह्य व्यवहारोंपर धर्मके नामसे पूरा भार देते है उनका सच्चे धर्मसे क्या और कहाँतक संबन्ध है ? प्राय: देखा जाता है कि जीवन-शृद्धि न होनेपर, बल्कि अशद्ध जीवन होनेपर भी, ऐसे बाह्य-व्यवहार, श्रज्ञान, वहम, स्वार्थ एव भोलेपनके कारण मनुष्यको धर्मात्मा समभ लिया जाता है। ऐसे बाह्य व्यवहारोंके कम होते इए या दसरे प्रकारके बाह्य-व्यवहार होनेपर भी सास्त्रिक धर्मका होना सम्भव हो सकता है। ऐसे प्रश्नोंके सनते ही उन धर्म-गुरुखां श्रीर धर्म पंडितींके मनमें एक तरहकी भीति पैदा हो जाती है। वे समझने लगते हैं कि ये प्रशन करनेवाले वास्तवमें तास्विक धर्मवाले तो हैं नहीं. केवल निरी तर्कशक्तिसे हम लोगोंके द्वारा धर्मरूपसे मनाये जानेवाले व्यवहारोंको श्रधम बतलाते हैं। ऐसी दशामें धर्मका ब्यावहारिक बाह्यरूप भी कैसे टिक सकेगा ? इन धर्म-गुरुश्चोकी दृष्टिमें ये लोग अवस्य ही धर्म-द्रोही या धर्म-विरोधी हैं। क्योंकि वे ऐसी स्थितिके प्रेरक हैं जिसमें न तो जीवन-शुद्धिरूपी असली धर्मही रहेगा और न भूठा सवा व्यानहारिक धर्म ही । धर्मगुरुओं श्रीर धर्म पंडितोंके उक्त भव श्रीर तजन्य उलटी विचारसामेंसे एक प्रकारका दृन्द्व शुरू होता है। वे सदा स्थायी जीवन-शुद्धिरूप तास्विक वर्मको पूरे विश्लेष एके साथ समक्रानेके बदले बाह्य व्यव-हारोंको त्रिकालावाधित कहकर उनके ऊपर यहाँतक जोर देते हैं कि जिससे बुद्धि-मान वर्ग उनकी दलीज़ॉसे ऊवकर, अधन्तुष्ट होकर यही कह बैठता है कि गुरु

स्नीर पंडितोंका पर्म किर्फ दक्षेत्रला है-बोलेकी टही है। इस तरह धर्मोपरेश-क क्रीर तर्कवादी बुद्धिमान बार्क बीच प्रतिच्छा क्रन्तर स्त्रीर विरोध बदता ही जाता है। उस दशामें धर्मका आचार विदेकसून्य श्रद्धा, ऋशान चा बहम ही रह जाता है और बुद्धि एवं तत्रन्य गुणोके साथ बर्मका एक प्रकारसे विरोध दिखाई देता है।

यूरोरका इतिहाल बताता है कि विज्ञानका जन्म होते ही उनका सबसे पहला प्रतिरोध हैयाई धर्मकी खोरते हुआ। । अस्तर्मे इल प्रतिरोधने वर्मका ही लर्बया नारा देखकर उसके उपदेशकांने विकानके मार्गर्मे प्रतिरची भावसे आना ही खोड़ दिया। उन्होंने अपना सेन एंटा बना लिया कि वे वैज्ञानिकांके मार्गर्मे विमा बाघा डाले ही कुछ पर्मकार्य कर सकें। उधर वैज्ञानिकांका भी खेन ऐसा निम्हारक हो गया कि जितसे ने विज्ञानका विकास और समर्थन निवाध करते हैं। इसका पर सामर्थन निवाध करते हैं। इसका एक सुन्दर और महस्त्वका परिचाम यह हुआ कि सामार्थक और अन्तर्म राजकीय खेनले भी धर्मका देश उठ गया और कलतः बहाँकी सामाजिक और राजकीय संदर्श हैं अपने ही गुल-दोबोयर बनने-विगड़ने लगी।

इस्लाम और हिन्दू धर्मश्री कभी शालान्त्रीकी दशा इचके विषयीत है। इस्लामी दीन और धर्मोंकी अपेखा बुद्धि और तर्कवादने अधिक पवकाता है। शायद दशीलिए वह धर्म अभी तक किसी अन्यतम महास्माको पैदा नहीं कका और स्वयं स्वतन्त्रतांके लिए उत्तक होकर भी उसने अपने अपुनाधियोको अनेक सामाधिक तथा राजकीय वन्त्रनांति जकह दिया। हिन्दू भर्मेकी शाखा-आंका भी यही हाल है। वैदिक हो, बौढ हो या जैन, समी धर्म स्वतन्त्रता का दावा तो बहुत करते हैं, किर भी उनके अनुवायी जीवनके हरेक खेजमें अधिक से आधिक गुलाम हैं। यह स्थित अब विचारकोंके दिलमें लटकने सक्षा के साधिक गुलाम हैं। यह स्थित अब विचारकोंके दिलमें लटकने सिरोध समझा जाएगा तव तक उस धर्मसे किसीका मला नहीं हो सकता। यही विचार आजकरक में युवकोंकी मानसिक क्रांतिक। एक प्रधान लख्य हैं।

राजनीति, समाजराज, धर्मशाब्द, तर्कशाब्द, हितहास और विज्ञान आदिका अम्बास तथा चिन्तन इतना अधिक होने लगा है कि उबसे युवकों के विचारों स्वतन्त्रता तथा उनके प्रकाशनमें निर्मयता दिखाई देने लगी है। इपर धर्मगुरु और धर्मधंविजोंका उन नशीन विचान्नोंसे परिचय नहीं होता, इस कारण वे अधने पुराने, बहमी, संकुलित और भीर बहानीं ही विचार के तरा है। वर्षों ही पुष्तर के तरा वे स्वाप्त स्वतन्त्र विचार प्रकट करने लगता है त्यों ही धर्मीचीं साहासा चयकांने और सहत्र कारण है कि विद्या और विचारण ही तो

प्रमेका नारा सुक किया है। जैनसमाजकी ऐसी ही एक ताजी बटना है। प्रहमदानाइमें एक प्रेस्पुपट नकीलने जो मण्यक्रेयोंके निर्मंत विचारक हैं, धर्म-के व्यावहारिक स्वरूपर कुछ विचार प्रकट किये कि चारों क्रोरेस विचारक कर-स्तानोंसे पर्म-गुडकोंकी क्रात्माएँ जाग पड़ीं। हलचल होने लग गई कि ऐसा कितनी दी जाए! स्वा ऐसी हो कि हिंसात्मक भी न समभी जाय कौर हिंसा-स्मक सजारी क्रायिक कठोर भी सिंद हो, जिससे क्रागे कोई स्वतन्त्र कौर निर्मंत्र भावते चार्मिक विपयोंकी समीचा न करे। हम जब जैनसमाजकी ऐसी ही युरानी पटनाओं तथा क्षापुनिक पटनाओंगर विचार करते हैं तद हमें एक हो बात मालूम होतो है और वह यह कि लोगोंके ख्यालममें प्रमीदिवारका विरोध ही जँच गया है। इस स्वाह हमें थोड़ी गहराईसे विचार-विश्लेषण करना होगा।

इस उन धर्मपुरंधरोंसे पूजुना चाहते हैं कि क्या वं लोग तास्विक श्रीर व्यावहारिक धर्मक स्वरूपको अभिन्न या एक ही उसम्मते हैं ? श्रीर क्या व्याव-हारिक स्वरूप या वंधारायाको वे अपरिवर्तनीय शावित कर सकते हैं ? व्यावहारिक धर्मका वंधाराया श्रीर स्वरूप अगर वहलता रहता है श्रीर वहलना चाहिए तो इस परिवर्तनके विषयमें यदि कोई श्रम्थायी श्रीर चिन्तनशील चिनाहक केवल श्रमता विचार प्रदर्शित करे, तो इसमें उनका क्या विगकता है ?

सत्य, ऋहिंसा, स्रतीय आदि तात्त्विक धर्मका तो कोई शिवारक अनावर करता ही नहीं बिक्त वह तो उस तात्त्विक धर्मकी पुष्टि, विकास एवं उपयोगि-ताहा स्वयं कायक होता है। वह जो कुछ आलोचना करता है, जो कुछ रूप या तोइ-फोड़की आवश्यकता बताता है वह तो धर्मके व्यावहारिक स्वरूपके संवर्णमा है और उसका उद्देश धर्मकी विशेष उपयोगिता एव प्रतिष्ठा बढ़ाना है। ऐसी स्थितिमें उस्पर चर्म-विनायका आरोप लगाना या उनका विरोध करना केवल यही सावित करना है कि बातों धर्मपुरन्थर चर्मके वास्तविक स्वरूप और हातिहासके वर्श सम्मत्त हुए भी ऐसा पासर प्रयन्न करनेमें उनकी कोई परिस्थिति कारवामृत है।

श्राम तीरांस श्रनुवायी यहस्य वर्ग ही नहीं बहिक छाड़ वर्गका बहुत वहा भाग भी कियी बस्तुका चमुचित विश्लेषणा करने और उस्पर समतीलपन रख-नेमें निवाल अध्यम्प है। इस स्थितिका कायदा उठाकर संकुचितमना साह और उनके श्रनुवायी यहस्य भी, एक स्वरंत कहने लगते हैं कि ऐसा कह्यूक श्रमुक्ते पर्मनाश कर दिया। वेनारे मोहि-माले लोग हस्त वात है श्रामके और भी गहरे गढ़ेमें जा गिरते हैं। वास्तवमें चाहिए तो यह कि कोई विवासक मए इप्टि- बिन्दुसे किसी विषयपर विचार प्रकट करें तो उनका सब्बे दिलसे झाइर करके विचार-स्पातंत्र्यको प्रोत्साहन दिया जाए । इसके बबलेसे उनका गला मेंटनेका जो प्रयत्न चारी और देखा जाता है उसके मुलसे मुक्ते दो तस्व मालून होते हैं। एक तो उस विचारोंको सम्भ कर उनकी गलती दिखानेका झसामर्थ और तुस्ता अक्रमेय्वताकी मित्तिके उसर झनायास मिलनेवाली झारम-तलबीके विनासका भ्या

यदि किसी विचारकके विचारोंमें ऋांशिक या सर्वया गलती हो तो क्या उसे धर्मनेता समक्त नहीं पाते १ खनार वे समक्त सकते हैं तो क्या उस गलतीको वे चौगुने बलसे दलीलोंके साथ दर्शानिमें असमर्थ हैं ! अगर वे समर्थ हैं तो उचित उत्तर देकर उस विचारका प्रभाव लोगोंमेंसे नष्ट करनेका न्याच्य मार्ग क्यों नहीं लेते ? वर्मकी रज्ञाके बहाने वे अज्ञान और अधर्मके संस्कार अपनेमें और समाजमें क्यों पृष्ट करते हैं ? मुझे तो सच बात यही जान पहती है कि चिरकालसे शारीरिक और दूसरा जवाबदेहीपूर्ण परिश्रम किए विना ही मख-मली और रेशमी गहियोंपर बैठकर दसरोंके पसीनेपूर्ण परिश्रमका पूरा फल बड़ी भक्तिके साय चखनेकी जो श्रादत पड़ गई है, वही इन धर्मधुरंघरोंसे ऐसी उपहासास्पद प्रवृत्ति कराती है। ऐसा न होता तो प्रमोद-भावना खीर ज्ञान पूजाकी हिमायत करनेवाले ये धर्म-धुरन्धर विद्या, विज्ञान और विचार-स्वातन्त्र्यका श्रावर करते श्रीर विचारक यवकोंसे वढी उदारतासे मिलकर अनके विचारगत दोषोंको दिखाते श्रीर उनकी योग्यताकी कद करके ऐसे युवकोंको उत्पन्न करनेवाले श्रपने समाजका गौरव करते। खैर, जो कुछ हो पर अब दोनों पर्छोमें प्रतिकिया शुरू हो गई है। जहाँ एक पच शात या अञ्चात रूपसे यह स्थापित करता है कि धर्म और विचारमें विरोध है. तो दसरे पत्तको भी यह अपवसर मिल रहा है कि वह प्रमाश्वित करे कि विचार-स्वातम्ब्य आवश्यक है। यह पूर्ण रूपसे समक्ष रखना चाहिए कि विचार-स्वातन्त्र्यके विना मनुष्यका श्रस्तित्व ही श्रर्यशुन्य है। वास्तवमें विचार तथा धर्मका विरोध नहीं, पर उनका पारस्परिक श्रनिवार्य संबन्ध है।

श्रगस्त १६३६ ]

श्रीसवाल नवयुवक ।

## विकासका मुख्य साधन

विकास दो प्रकारका है, खारीरिक श्रीर मानविक । खारीरिक विकास केवल मनुष्यों में ही नहीं पणु-पांचवों तकमें देखा जाना है। सान-पान-स्थान श्रादिके पूरे सुमीते मिलों और चिनता, मय न न रहे तो यद्यु पत्त्री मी खूव बरवाय पुत्र कोर यहां पत्त्री के खारीरिक विकास परक श्रार परांच देने योग्य है, कि मनुष्यां और पह पत्तियोंक शारीरिक विकास केवल सान-पान और रहन-सहन आदिके पूरे सुमीते और निक्षित्रतासे ही सिद्ध नहीं हो सकता जब कि प्रयु-पिद्ध बंका हो जाता है। मनुष्यके शारीरिक विकास के पिछे जय प्रा और ममुचित मनीव्यापार-सुदियोग हो, तमी यह पूरा और समुचित मनीव्यापार-सुदियोग हो, तमी यह पूरा और समुचित मनीव्यापार-सुदियोग मानेव्यापार-स्थान प्रहा हो हो समान कह सस्थापार और प्रधान सामन सुदियोग-मनोव्यापार-स्थत प्रहुत्ते हैं।

मानिषक-विकास तो। जहाँ तक उसका पूर्णकर संभव है मतुष्य मात्रमें है। उसमें शरीर-बोग-देर-व्यापार अवस्थ निमित्त है, देह-बोगक विना वह सम्मव ही नहीं, फिर भी कितना ही देह-बोग क्यों न हो, कितनी ही शासीरिक प्रमान की नहीं, कितना ही शरीप-वल क्यों न हो, यदि मनोयोग-बुद्धि-व्यापार या समुचित रीतिसे समुचित दिशामें मनकी गति-विधि न हो तो पूरा मानिषक विकास कभी सम्मव नहीं।

श्रर्थात् मनुष्यका पूर्ण श्रीर समुचित शारीरिक श्रीर मानसिक विकास केवल व्यवस्थित श्रीर जागरित बुद्धि-योगकी श्रपेखा रखता है।

हम खपने देशमें देखते हैं कि जो लोग लान-पानसे और खार्षिक हथ्दिसे कमादा निश्चित हैं, जिन्हें रिरावतमें पैतृक स्वरांच जमीदारी या राज्यला प्राप्त है, वे ही खिकतर मानस्कि विकासमें मंद होते हैं। खाद-लाख पनवानीओं एक्तानों, तज्युजों और जमीदारोंको देखिए। बाहरी चमक-दमक और दिखा बटी कुर्ती होने पर भी उनमें मनवा, विचारशांकिका, प्रतिमाका कम ही दिखास होता है। बाह्य साथनां मां पूरे प्राप्त हैं, शिखक-अप्यापक भी वर्षेष्ट मिलते हैं, शिखक-अप्यापक भी वर्षेष्ट मिलते हैं, शिख जी उनका मानस्कि वकास एक तरहसे दके हुए तालावके पानिकी तरह गिरिती होता है। दूसरी आंत्र जिल्हों हें सुक्त साथनां भी प्रतिहरी के होता है। दूसरी आंत्र जिल्हों हें अपने वो कोई खुल स्वर्मीच मिलती है और न कोई दूबर मनोशोगक सुमीते सरलतासे मिलते हैं, उस वर्गमें स्वष्टा सरावाद मनोविकासवाले व्यक्ति देशा

होते हैं। इस अन्तरका कारण क्या है है होना तो यह वाहिए वा कि किन्हें शाधन अधिक और अधिक सरलतारे प्राप्त हो वे ही अधिक और जक्षी विकास प्राप्त करें पर देखा जाता है उलटा। तब हमें लोजना चाहिए कि विका-वकी अवली जक क्या है ? सुख्य उवाय क्या है कि जिसके न होनेसे और सब न होनेके बराबर हो जाता है।

जवाब बिलकुल सरल है और उसे प्रत्येक विचारक व्यक्ति श्रपने और श्रपने श्रास-पासवालोंके जीवनमेंसे पा सकता है। वह देखेगा कि जवाबदेही या उत्तरदायित्व ही विकासका प्रधान बीज है। हमें मानस-शास्त्रकी दृष्टिसे देखना चाहिए कि जवाबदेहीमें ऐसी क्या शक्ति है जिससे वह अन्य सब विका-सके साधनोंकी अपेदाा प्रधान साधन बन जाती है । मनका विकास उसके सत्व-ग्रंजकी येग्य ग्रीर पर्ण जागृतिपर ही निर्भर है । जब राजस या तामस ग्रंश सत्वराजाने प्रवल हो जाता है तब मनकी योग्य विचारशक्ति या शृद विचार-शक्ति त्रावृत या कृष्ठित हो जाती है । मनके राजस तथा तामस ग्रंश बलवान होनेको व्यवहारमें प्रमाद कहते हैं। कौन नहीं जानता कि प्रमादसे वैयक्तिक श्रीर सामष्टिक सारी खरावियाँ होती हैं। जब जवाबदेही नहीं रहती तब मनकी गति कृष्ठित हो जाती है और प्रमादका तस्व बढ़ने लगता है जिसे योग-शास्त्रमें मनकी जिस और मृद ग्रवस्था कहा है। जैसे शरीरपर शक्तिसे ग्रविक बोक लादनेपर उसकी स्फूर्ति, उसका स्नायुवल, कार्यसाधक नहीं रहता वैसे ही रजोगुणुजनित चिप्त अवस्थामें श्रीर तमोगुणुजनित मृढ श्रवस्थाका बोम्स पड़ने-से मनकी स्वभाविक सत्वगुराजनित विचार-शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। इस तरह मनकी निष्क्रियताका मुख्य कारण राजस और तामस गुलका उद्रेक है। जब हम किसी जवाबदेहीको नहीं सेते या लेकर नहीं निवाहते, तब मनके सास्विक श्रंशकी जागृति होनेके बदले तामस श्रीर राजन श्रंशकी प्रवलता होने लगती है। मनका सुद्म सञ्चा विकास इककर केवल स्थूल विकास रह जाता है श्रीर वह भी सत्य दिशाकी श्रोर नहीं होता । इसीसे वेजवाबदारी मनुष्य जातिके लिए सबसे श्रिधिक खतरेकी वस्तु है। वह मनुष्यको मनुष्यस्वके गथार्थ मार्गसे गिरा देती है। इसीसे जवाबदेडीकी विकासके प्रति श्रसाचारण प्रधानताका भी पता चल जाता है।

जनावदेही अनेक प्रकारकी होती हैं —कभी-कभी वह मोहसेंचे आती हैं। किसी युवक वा युवतोको लीजिए। जिस व्यक्तिगर उसका मोह होगा उसकें प्रति वह अपनेको जवाबदेह समसेगा, उसोके प्रतिकर्तवय-गालनकी चेश करेगा, दूसरोके प्रति वह उपेचा भी कर सकता है। कभी-कभी जनावदेही स्लेह या

प्रेममेंसे खाती है। माता खपने बच्चेके प्रति उसी स्नेडके वहा कर्तव्य पालन करती है पर दसरोंके बच्चोंके प्रति ऋपना कर्तव्य मल जाती है । कभी जवाबदेही भय-मेंसे आती है। अगर किसीको भय हो कि इस जक्कलमें रातको या दिनको शेर श्चाता है. तो वह जागरित रहकर श्रमेक प्रकारसे बचाव करेगा. पर भय न रहनेसे फिर बेफिक होकर अपने और दूसरोंके प्रति कर्तब्य मूल जाएगा । इस तरह लोभ-वृत्ति, परिप्रहाकाचा, कोधकी भावना, बदला चकानेकी वृत्ति, मान-मत्सर श्चादि श्रनेक राजस-तामस श्रंशोंसे जवाबदेही थोड़ी या बहत. एक या दसरे रूपमें, पैदा होकर मानुषिक जीवनका सामाजिक श्रीर श्रार्थिक चक्र चलता रहता है। पर ध्यान रखना चाहिए कि इस जगह विकासके. विशिष्ट विकासके या पर्सा विकासके ग्रासाधारमा श्रीर प्रधान साधन रूपसे जिस जवाबदेशीकी ग्रोर संकेत किया गया है वह उन सब मर्यादित और संक्रचित जवाबदेहियोसे भिन्न तथा परे है । वह किसी चाणिक सकवित भावके ऊपर श्रवलम्बित नहीं है, वह सबके प्रति. सदाके लिए. सब स्थलामे एक-सी होती है चाहे वह निजके प्रति हो, चाहे कौदुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय श्रीर मानुषिक व्यवहार मात्रमें काम लाई जाती हो। वह एक ऐसे भावमेंसे पैदा होती है जो न तो चिखिक है, न संक्रवित श्रीर न मलीन । वह भाव ग्रपनी जीवन-शक्तिका यथार्थ ग्रनभव करनेका है । जब इस भावमेंसे जवाबदेही प्रकट होती है तब वह कभी रुकती नहीं। स्रोते जाराने सतत वेरावती नदीके प्रवाहकी तरह अपने पथपर काम करती रहती है। तर जिस या मद भाग सनमें पटकने ही नहीं पाता । तब सनमें निष्क्रियता या कटिलताका संचार सम्भव ही नहीं। जवाबरेहीकी यही सजीवनी शक्ति है. जिसकी बदौलत वह अन्य सब साधनोंपर आधिपत्य करती है और पामरसेपामर. गरीबसे गरीब, दर्बलसे दुर्बल श्रीर तुच्छसे तुच्छ समके जानेवाले कुल या परि-वारमें पैदा इए व्यक्तिको सन्त, महत्त, महातमा, ऋवतार तक बना देती है।

गरक यह कि मानुषिक विकासका आचार एकमात्र जवाबदेही है और वह किसी एक भावसे संवाधित नहीं होती। आस्थर संकृषित या खुद्ध भावांमेसे भी जवाबदेही प्रकृत होती हैं। मोह, रनेह, मय, लोम आदि भाव पढ़ते प्रकारके हैं और जीवन-शक्तिका वयापीन्यव दसरे प्रकारका आव है।

अब हमें देखना होगा कि उक्त वो प्रकारके आवोमें परस्तर क्या अन्तर है और पहले प्रकारके भावोकी अपेचा दूसरे प्रकारके भावोमें अगर श्रेष्ठता है तो वह किस सबसे हैं है अगर यह विचार राष्ट्र हो आप तो किर उक्त दोनों प्रकारके भावोरेंगर आक्रित रहनेवाली अवावदेहियोंका भी अन्तर तथा श्रेष्ठता-कनिवडा प्यानमें आ आएती।

मोहमें रसान्भित है, सुख-संवेदन भी है। पर वह इतना परिमित और इतना अस्थिर होता है कि उसके आहि, मध्य और अन्तर्में ही नहीं उसके प्रत्येक ग्रंशमें शंका, दुःख श्रीर चिन्ताका भाव भरा रहता है जिसके कारण घडीके लोलककी तरह वह मनुष्यके चित्तको अस्थिर बनाए रखता है। मान लीजिए कि कोई युवक अपने प्रेम-पात्रके प्रति स्यूल मोहवश बहुत ही दत्त-चित्त रहता है, उसके प्रति कर्तस्य पालनमें कोई त्रुटि नहीं करता, उससे उसे रसानुभव और सुख-संवेदन भी होता है। फिर भी बारीकीसे परीख्य किया जाए, तो मालुम होगा कि वह स्पूल मोह श्रगर सौन्दर्य या भोगलालसासे पैदा हमा है, तो न जाने वह किस चुरा नष्ट हो जाएगा, घट जाएगा या अन्य रूप-में परिवात हो आएगा। जिस स्वया युवक या युवतीको पहले प्रेम-पात्रकी अपेखा दूसरा पात्र अधिक सुन्दर, अधिक समृद्ध, अधिक बलवान् या अधिक अनुकृत मिल जाएगा, उसी खुगा उसका चित्त प्रथम पात्रकी झोरसे इटकर इसरी श्रोर मुक पहेगा श्रीर इस मुकाबके साथ ही प्रथम पात्रके प्रति कर्तव्य-पालनके चककी, जो पहलेसे चल रहा था, गति और दिशा बदल जाएगी। दसरे पात्रके प्रति भी वह चक यांग्य रूपसे न चल सकेगा श्रीर मोहका रसानुभव जो कर्त्तव्य-पालनसे संदुष्ट हो रहा था, कर्तव्य-पालन करने या न करनेपर भी अतुप्त ही रहेगा । माता मोहवश अंगजात बालकके प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर करके रसानुभव करती है, पर उसके पांछे श्रगर सिर्फ मोहका भाव है तो रसानुभव विलक्क संकुचित श्रीर श्रांस्थर होता है। मान लीजिए कि वह बालक मर गया और उसके बदलेमे उसकी अपेखा भी अधिक सुन्दर श्रीर पृष्ट दूसरा बालक परविश्विक लिए मिल गया, जो विलक्कल मातृहीन है। परन्त हम निराधार और सुन्दर बालकको पाकर भी वह माता उसके प्रति अपने कर्तव्य-पालनमे वह रसानुभव नहीं कर सकेगी जो झपने खंगाजात बालकके प्रति करती थी । बालक पहलेसे भी श्रच्छा मिला है. माताको बालककी स्प्रहा है श्रीर श्रर्पय करनेकी वृत्ति भी है। बालक भी मातहान होनेसे बालकापे कियाी माताको प्रेम-वृत्तिका अधिकारी है। फिर भी उस माताका वित्त उसकी छोर मुक्त भारासे नहीं बहता । इसका सबब एक ही है खोर वह यह कि उस माताकी -न्यौद्धावर या श्रर्पणृक्तिका प्रेरक भाव केवल मोह था, जो स्नेह होकर भी शुद्ध श्रीर व्यापक न था, इस कारण उसके हृदयमें उस भावके होनेपर भी उसमेरे कर्त्तव्य-पालनके फब्बारे नहीं खूटते, भीतर ही भीतर उत्तके हृदयको दवाकर <u>थुलीके वजाब दुखी करते हैं, जैसे खाला हुआ पर इजम न हुआ सुन्दर अस ।</u> वह न तो लून बनकर शरीरको कुल पहुँचाता है और न बाहर निकलकर शरी-

रको इलका ही करता है। भीतर ही भीतर सहदर शरीर छौर चित्तको श्रास्त्रस्य बनाता है । यही स्थिति उस माताके कर्तव्य पालनमें श्रापरिवात स्नेह भावकी होती है। इसने कभी भयवश रचलाके वास्ते कोपड़ा बनाया. उसे सँभाला भी । दसरोंसे बचनेके निमित्त ऋखाइमें बल सम्पादित किया, कवायद श्रीर निशानेवाजीसे सैनिक शक्ति प्राप्त की, अक्षानगढ़ समय (चाहे वह निजके ऊपर हो, कुदुम्ब, समाज या राष्ट्रके ऊपर हो ) सैनिकके तौरपर कर्चव्य-पालन भी किया, पर श्रमर वह भय न रहा, खासकर श्रपने निजके उत्पर या हमने जिसे अपना समक्ता है या जिसको इस अपना नहीं समक्तते. जिस राष्ट्रको हम निज राष्ट्र नहीं समझते उसपर हमारी ऋषेचा भी ऋषिक और प्रचंड भय आप पड़ा, तो हमारी भय-त्राण-शक्ति हमें कर्त्तव्य-पालनमें कभी प्रेरित नहीं करेगी, चाहे भयसे वचने वचाने की हममें कितनी ही शक्ति क्यों न हो । वह शक्ति संकचित भावोंमेंसे प्रकट हुई है तो जरूरत होनेपर भी वह काम न आपनी और जहाँ जरूरत न होनी या कम जरूरत होनी वहाँ खर्च होनी। श्रभी अभी इसने देखा है कि यूरोपके और दसरे राष्ट्रोंने भयसे बचने और बचानेकी निस्सीम शक्ति रखते हुए भी भयत्रस्त प्रवीसीनियाको हजार प्रार्थना करनेपर भी कळ भी सदद न की । इस तरह भयजनित कर्त्तव्य-पालन श्रधरा होता है और बढ़चा विपरीत भी होता है। मोह कोटिमें गिने जानेवाले सभी भावोंकी एक ही जैसी अवस्था है, वे भाव बिलकल अधरे, अस्थिर और मलिन होते हैं।

जीवन-शक्तिका ययार्थं अनुभव ही दूबरे प्रकारका माव है को न तो उदय होनेपर चित्रत या नष्ट होता, न मर्यादित या संकुचित होता और न मिलन होता है। प्रश्न होता है कि जीवन-शक्तिके वयार्थं अद्भुवसमें देशा कीन का तत्त्व है किस्ते वह स्वास्थिद, ज्यायक और शुद्ध हो बना पहता है। इसका उत्तर पानेके लिए हमें जीवन-शक्तिके सक्त्यपर योजा-साविचार करना होगा।

हम अपने आप सोचें और देखें कि जीवन-शक्ति क्या वस्त है। कोई भा समस्त्रार आलो-इवास या प्रायाको जीवनकी मूलाधार श्रांकि नहीं मान सकता, क्योंकि कभी कभी ध्यानकी विशिष्ट अवस्थामे प्राया संचारके चालू न रहनेपर भी जीवन बना रहता है। इससे मानना पत्रता है कि प्रायासंचारस्य जीवनकी प्रस्त या आवारमूत शक्ति कोई और ही है। अर्था तकके सभी आध्यासिक यहम अनुभवियोंने उठ आधारमूत शक्तिको चेतना कहा है। चेतना पर ऐसी स्थिर और प्रकाशमान शक्ति है जो देखिक, मानविक और येदिक आदि सभी कार्योपर जानका, परिजानका प्रकाश अनवरत शक्ती रहती है। इन्द्रियों कुछ मी प्रवृत्ति क्यों न करें, मन कहीं भी गति क्यों न करे, देह किसी भी व्यापारका क्यों न श्राचरण करे, पर उस सबका सतत भान किसी एक शक्तिको योहा बहत होता ही रहता है। हम प्रत्येक अवस्थामें अपनी दैहिक, ऐन्द्रिक और मानसिक कियासे जो थोड़े बहुत परिचित रहा करते हैं, सो किस कारवासे ! जिस कारशसे हमें अपनी कियाओंका संवेदन होता है वही चेतना शक्ति है श्रीर हम इससे श्राधिक या कम कुछ भी नहीं हैं। श्रीर कुछ ही या न हो, पर हम चेतनाश्चन्य कभी नहीं होते । चेतनाके साथ ही साथ एक दूसरी शक्ति ब्रीर ब्रोतग्रोत है जिसे हम संकल्प शक्ति कहते हैं । चेतना जो कल समस्त्री सोसती है जसको क्रियाकारी बनानेका या उसे मर्तरूप देनेका चेतनाके साथ बान्य कोई इस न होता तो उसकी सारी सम्भः वेकार होती और हम जहाँ के तहाँ बने रहते । इस अनुभव करते हैं कि समझ, जानकारी या दर्शनके अनु-सार यदि एक बार संकल्प हुन्ना तो चेतना पूर्श्वतया कार्यामिसल हो जाती है। जैसे कदनेवाला संकल्प करता है तो सारा बल संचित होकर उसे कहा जालता है। संकल्प शक्तिका कार्य है बलको बिखरनेसे रोकना । संकल्पसे संचित बला संचित भापके बल जैसा होता है। संकल्पकी मदद मिली कि चेतना गतिशील हुई और फिर अपना साध्य सिद्ध करके ही संतृष्ट हुई । इस गृतिशीलताको चेतनाका बीर्य समझना चाहिए। इस तरह जीवन-शक्तिके प्रधान तीन श्रांश हैं-चेतना, संकल्प और वीर्य या बल । इस निम्नंशी शक्तिको ही जीवन-शक्ति समित्र. जिसका अनुभव हमें इत्येक छोटे बड़े सर्जन-कार्थमें होता है । अगर समभ न हो, संकल्प न हो अपेर प्रवार्थ-वीर्यगति-न हो तो कोई भी सर्जन नहीं हो सकता। ध्यानमें रहे कि अगतमें ऐसा कोई छोटा-बड़ा जीवनधारी नहीं है जो किसी न किसी प्रकार सर्जन न करता हो । इससे प्रास्त्रीमानमें उस्त त्रिक्रांगी कीवन सांक्तका पता चल जाता है। यों ता जैसे इम क्रापने कापमें प्रत्यक्ष ब्रानुभव करते हैं वैसे ही ब्रान्य प्राश्चियोंके सर्जन-कार्यसे भी उनमें मौद्रद उस शक्तिका अनुमान कर सकते हैं। फिर भा उसका अनुभव, और सो भी यथार्थ भ्रमभव, एक श्रलग वस्त है।

यदि कोई सामने खड़ी दोनालसे इन्कार करे, तो इस उसे मानेंगे नहीं। इस तो उचका क्षारितल ही अनुभव करेंगे। इस तरह क्रावनेंगे और दूस्तोंमें मौनूद उस विकारी शाक्तिक व्यक्तित्वका, उसके सामर्थका अनुभव करना जीवन-परितका यथार्थ अनुभव है।

जब ऐसा अनुभव प्रकट होता है तब अपने आपके प्रति और दूसरोंके प्रति जीवन-दक्षि बदल जाती है। फिर तो ऐसा भाव पैदा होता है कि सर्वेष निकासी जीवन शांकि ( छिष्वानन्द ) या तो अल्लख्ड या एक है या खंत्र क्षमान है। किसीको संस्कारानुसार अमेदानुभव हो या किसीको साम्यानुभव, पर परि-याममें कुछ भी फर्क नहीं होता। अभेद-हि धारण करनेवाला दूसर्पेक मित बही जवाबदेही धारण करेगा जो अपने मित । वास्तवमं उनकी जवाबदेही या कर्तम्य-हि अपने परायेके मेदसे मिल नहीं होती, हसी तरह साम्य हिट भारण करनेवाला मी अपने परायेके मेदसे कर्तम्य हिट या जवाबदेहीं से तारतम्य नहीं कर सकता।

मोहकी कोटिमें श्रानेवाले भावीसे प्रेरित उत्तरदायित्व या कर्तव्य-इडि एकसी श्रास्त्यक या निरावरया नहीं होती जब कि जीवन श्रास्त्रिके यथार्थ झनुभवसे प्रेरित उत्तरदायित्व या कर्तव्य-इन्टि सदा एक-सी श्रीर निरावरया होती है क्योंकि वह भाव न तो राजस अंशसे झाता है और न तामस अंशसे झमिभूत हो सफता है। वह भाव राहिषिक है, सालिक है।

मानवजातिको सबसे बड़ी श्रीर कीमती जो कुद्रती देन मिली है वह है उस साइजिक भावको धारण करने या पैदा करनेकी सामध्यं या योग्यता जो विकासका-श्रमाधारण विकासका-मुख्य साधन है। मानव-जातिके इतिहासमें बद्ध. महाबीर ऋदि अनेक सन्त-महन्त हो गए हैं, जिन्होंने हजारों विश्न-बाधा-श्रोंके होते हुए भी मानवताके उद्धारकी जवाबदेहीसे कभी मुँह न मोखा। श्रपने क्रियके प्रलोभनपर सॉकेटीस मृत्यमुखर्मे जानेसे बच सकता था पर उसने आरीरिक जीवनकी श्रापेचा श्राध्यात्मक सत्यके जीवनको पसन्द किया श्रीर मृत्य जमे हरा न सकी । जीसिसने अपना नया प्रेम-सन्देश देनेकी जवाबदेशीको श्रदा करनेमें शलीको सिंहासन माना । इस तरहके पुराने उदाहरखोकी सवा-इंमें सन्देहको दर करनेके लिए ही मानो गॉथीजीने श्रभी-श्रभी जो चमत्कार विस्ताया है वह सर्वविदित है। उनको हिन्दत्व-श्रार्यत्वके नामपर प्रतिष्ठाप्राप्त बाह्यणों और अमणोंकी सैकड़ों करूढ़ि पिशाचियों चलित न कर सकी। न तो हिंद मसलमानोंकी दरहादरही या शस्त्राशस्त्रीने उन्हें कर्तव्य-चिलत किया श्रीर न उन्हें मृत्यु ही डरा सकी। वे ऐसे ही मनुष्य थे जैसे हम। फिर क्या कारण है कि उनकी कर्तव्य दृष्टि या जवाबदेही ऐसी स्थिर, व्यापक श्रीर शुद्ध यी श्रीर हमारी इसके विपरीत । जवाब सीधा है कि ऐसे पुरुषोंमें उत्तरदायित्व या कर्तव्य-दृष्टिका प्रेरक भाव जीवन-शक्तिके यथार्थ श्रमध्वर्मेंसे बाता है जो हममें नहीं हैं।

पेसे पुरुषोंको जीवन-शक्तिका जो ययार्थ अनुभव हुआ है उसीको जुदे-जुदे वार्श्वमिकोने जुदी-जुदी परिभाषामें वर्णन किया है। उसे कोई आत्म-साम्नास्कार कहता है, कोई ब्रह्म-वादात्कार और कोई ईसर-दर्शन, पर इचसे बस्तुमें अन्तर नहीं पहता । इमने उपरके वर्णनमें यह बतानेकी चेष्टा की है कि मोहणाति मांबोडी अपेचा जीवन-श्वत्तिके यथार्थ अनुभवका भाव कितना और हरे और है और उससे प्रेरित कर्तव्य-होड़ या उत्तरदायिक कितना ब्रेड है। जो बहुभाको इद्धल समभता है, वह उसी ब्रेड भावक कारणा। पेखा भाव केवल सम्बंधि आ नहीं सकता। वह भीतासे उनाता है और वही मानवीय पूर्ण विकासका पुष्प सामानी है। उसीके लाभके निमन्त अप्यापन-शास्त्र है, योगमार्थ है, और उसी मानवीय पूर्ण विकासका पुष्प सामानी है। उसीके लाभके निमन्त अप्यापन-शास्त्र है, योगमार्थ है, और उसीकी सामनार्थ मानव-जीवनकी इतार्थता है।

ई० १६५० ] [ संपूर्णानन्द- स्रमिनन्दन प्रन्थ

## जीवन-दृष्टिमें मौलिक परिवर्त्तन

इतिहासके श्रारम्भर्मे वर्तमान जीवन-पर ही श्रिधिक भार दिया जाता था। पारलीकिक जीवनकी बात हम सुल-सुविधार्मे श्रीर फुर्टतके समय ही करते थे। वेदोंके कथनानुसार 'चरचैति चरैबैति चराति चरती भगः' (श्रयात् चलो, चलो, चलनेवालेका ही भाग्य चलता है) को ही हमने जीवनका मूलसम्ब माना है।

पर आज इमारी जीवन-दृष्टि विलकुल बदल गई है। आज इम एक जीवनकी उपेला कर परालीकका जीवन सुधारनिकी ही विशेष विन्ता करते हैं। इसका दुष्परियाम यह हुआ है कि जीवनमें परिक्रम की प्रवार जीवन दिलकुल कृत्रम और कमीर कमीर हमारा जीवन दिलकुल कृत्रम और लोखला होता जा रहा है। जिस प्रकार जक्कमें चरनेवाली गाय-वकरीकी अपेला परएर वैंधी रहनेवाली गाय-वकरीकी अपेला परएर वैंधी रहनेवाली गाय-वकरीकी इपेल कम लामदायक होता है, उसी प्रकार परस्म केद रहनेवाली विशाकी स्त्वान मंग शांक्त शाली हों हो सकती। यहले चित्रयोंका बल-विक्रम प्रसिद्ध पर अब विलासित अग्रेंद अक्टमें पर अव विलासित और अक्टमें प्रवार में पर अव विलासित और अक्टमें प्रवार में पर अव विलासित और अक्टमें प्रवार में पर अव विलासित और कर्ममें प्रवार में पर अव विलासित की से अपेल करीने पर अव विलासित की से अपेल करीने पर अव विलासित की से अपेल करीने की स्वार की से प्रवार की से अपेल की से आलास्त के बार मार की है अप वो तो से अपेल कार लागार-वाशिव्य करते थे। पर अब उनमें यह पुरुषार्थ नही है, अब वो उनमें से अधिकांशकी तो दें आग्राम-तल से और आलास्त के बार मार वही हुई नगर आती हैं।

श्राज तो हम जिसे देणतं हैं वहां पुरुषार्थं और कर्म करनेक वजाय धर्म-कर्म कीर पूजा-पाठक नामपर जानकी खोजमे ध्यस्त चीखता है। परमेश्वस्ती मिक्त तो उसके गुणोका स्मरण, उसके रूपको पूजा और उसके प्रति अद्यामें है। पूजाका मुलामज हैं 'ख्येन्द्रतिहें। ततः' (सब मूत्रोक हित्तमे रत है)— श्रयोत् हम सब लांगोंके साथ श्रन्जु वर्तान करें, सबके कल्याणकी बात कोचें। और स्वर्धा भक्ति तो स्वर्क मुलामें नहीं, दुःखमें साम्मीदार होनेमें है। श्रान है श्रप्तास-शान; जक्ते भिन्न, चेतनका सोच ही तो स्था श्रान है। हमान है चेतनके प्रति ही हमारी श्रम्भिक श्रद्धा होना चाहिए, जक्रके प्रति कमा। पर हस वातकी कलीटी बना है कि हमारी श्रद्धा जक्रमें ख्यादा है या चेतनमे ? उद्दा- हरखंके रूपमें मान लीजिए कि एक बज्वेने किसी धर्म-पुस्तकपर पाँव रख दिया ! इस प्रपराधपर इम उसको तमाचा मार देते हैं । क्योंकि हमारी नियाहमें जड़ पुस्तकरो चेतन लड़का हैच है ।

यदि छद्दी मानोमें इम जान-मार्गका अनुसरक्ष करें, तो सद्युखोंका विकास होना चाहिए। पर होता है उलटा। इस जान-मार्गक नामपर वैराग्य तेकर लेंगीटी पारण कर लेते हैं, शिय बनाते हैं और जपनी इस्लिक्ति किम्मीयांचे छुटी ले तो हैं। दरअस्त वेराग्यका आर्य है जिसकर राग हो, उससे विरत्त होना। पर इम वैराग्य लेते हैं उन जिम्मेदारियोंसे, जो आवर्यक हैं और उन कामोसे, जो करने चाहिए। इम वैराग्यके नामपर आपंग पश्चुओंको तर्द्ध बीवनके कर्म-मार्गसे इट कर बुस्तिसे तेवा करानेके लिए उनके विरयर स्वारं होते हैं। वास्तवमें होना तो यह चाहिए। लिए स्वारहोते हैं। वास्तवमें होना तो यह चाहिए। स्वर्भ वास्तवमें क्षों अपनकों को विस्वर जीवनको उस्व बनाया जाए। पर उसके नामपर वहाँके जीवनको को जिम्मेदारियों हैं, उनसे नुक्ति गोनेको चेहाची जाती है।

लोगोंने जान-मागेंक नामपर जिस स्वायांन्यता श्रीर विलासिवाओ चारतार्थं किया है, उसका परिवास स्वष्ट हो रहा है। इसकी श्रीटमें जो कविवार रंची गाँद ने अधिकारार्थं मूंगार-प्रधान हैं। इसकार में भवनो और वाउनती मीतों में जिस वैरायको लाग है, साफ-सीचे कर्षमें उनमें वल सामित करी करी गण्या मीना ही। उनमें है वर्षायंवाद और जीवनके स्वृत्त स्वयं में मही करी गण्या मीना ही। उनमें है वर्षायंवाद और जीवनके स्वृत्त स्वयं मी कही जा सकती है। इतिहासमें मठों में होनेवाले कीर्पनोंके संबच्यो मी कही जा सकती है। इतिहासमें मठों और मन्दिरोक स्वंवकी जितनी पटनाएँ हैं, उनमें या सकती है। इतिहासमें मठों और मन्दिरोक स्वंवकी जितनी पटनाएँ हैं, उनमें या सकती है। इतिहासमें मठों और मन्दिरोक स्वंवकी जितनी पटनाएँ हैं, उनमें या साधुक्रोंने उनकी रच्योंके लिए कभी अपने माच्या नहीं दिए। बस्थियार विल्लाजीन विल्लाने सिक्त १६ पुक्रववार लेकर विहार-पुक्तमान्त आदि जीते और बङ्गालमें आकर लक्ष्मयासेनको पराजित किया। जब उसने सुना मिन्दरोमें वहा भन वा है, मूर्तियो तकसे रक्त मेरे हैं ता उसने उनके लटा कीर्स प्रविचीको तोवा।

हान-मार्गके वेकेदारोने जिस तरहकी संक्षीर्यंता फैलाई, उससे उन्हींका नहीं, न जाने कितनोंका जीवन दुःसमय बना। उन्हींसाका कालापहाह ब्राह्मण् या, पर उसका एक मुस्लमान लक्ष्कीये मेम हो गया। भला ब्राह्मण् उसे केसे स्वीकार कर सकते ये ! उन्होंने उसे वातिच्युत करिया। उसने लाला फिलाँ खुरामर्स की, मान्ती मौंगी; पर कोई सुन्ताई नहीं हुई। ब्रन्तमें उसने कहा कि यदि मैं गरी होर्जे, तो जगभायकी मूर्ति सुके दश्व हैगी। पर मूर्ति स्था दरह देती ! आखिर वह मुख्लमान हो गया। फिर उसने केवल जगकाथकी मूर्ति ही नहीं, अस्य कैक्श्री मूर्तियों तो ही और मंदिरों को तृटा। आन-मार्ग और पर-लोक मुधारनेक मिया आयोजनीको संकीखेताके कारण ऐसे न-जाने किया समर्चे हुए हैं और दोग-पालयबीको प्रश्नम मिला है। पहले साकसीयी माझण ही तिलक-चन्दन लगा सकता था। फल यह हुआ कि तिलक-चन्दन खगानेवाले समी लोग साकशीयी माझज्य मिने जाने लगे। प्रतिवाके लिए यह विखाना हतना बदा कि तीस्पी-चौयी सतान्दीमें आप हुए बिदेशी पादरी भी दक्षिणों तिलक-कोर एसने लगे।

क्षान-मार्गकी रचनात्मक देन भी है। उउसे चर्युग्योका विकास हुआ है। यरन्तु पत्सकिक झानके नामसे को चर्युग्योका विकास हुआ है, उसके उपयोग- का चेत्र अब बदल देना चाहिए। उसका उपयोग हमें हसी अंतर्गते करना होगा। राकफेलरका उदाहरण हमारे सामने है। उसने बहुत-सा दान दिया, बहुत-सी संस्थार कीलीं। इसलिए नहीं कि उसका परलोक सुपरे, बॉल्क इसलिए कि बहुतीका इसलीक सुपरे। सर्युग्योका गाँद इस जीवनमें विकास जा जाए, तो वह परलोक तक भी साम जाएगा। सर्युग्योका जो विकास है, उसकी वर्तमा जीवनमें लागा, ति स्थापन कीला है, उसकी वर्तमा जीवनमें लागु करना है। स्थाप मं और आन है। पहले लानपात्मकी इतनी सुविचा थी कि आदमिको आविक प्रधाप करनेकी आवश्यकता नहीं होती थी। यदि उस समस्य अधकता और अपनि प्रधाप करनेकी आवश्यकता नहीं होती थी। यदि उस समस्य अधकता। यर अधन तो यह पुरुग्योकी कभी ही जनताकी मृत्यु है।

पहले जो लोग परलाक-हानकी खाकनामें विशेष समय और शक्ति लगातं से, उनके वास समय कीर जीवनकी दुविचाकोको कमी नहीं थी। जितने लोग खाँ से, उनके लिए काफी फल और क्षम प्राप्त ये। दुआर प्रयुक्ताकों में कमी न यी, वयों कि प्रयुपालन बहुत स्ता या। चालीस हजार गींक्षों पक मीन यी, वयों कि प्रयुपालन बहुत स्ता या। चालीस हजार गींक्षों पक गींकुल कहलाता था। उन दिनों ऐसे गोंकुल कहलाता था। उन स्वा हमारे की मारे हैं। हसीस क्षम मारे या। मारे के गांकुल हमें हमी चारों मारे की प्रयास की प्रयुक्त कोई दिनी गाय न थी, बल्हिन यह संज्ञा उस गायकी थी, जो चाहें जब दुहने पर दूष देती थी और ऐसी गोंकों के मी न थी। जान-मार्गके जो प्रचास्त की मी न थी। जान-मार्गके जो प्रचास्त की मी न थी। जान-मार्गके जो प्रचास की मी न थी। साम को प्रचास की समी न थी। साम को प्रचास की उनके लिए कन्द-मूल, फल और दूषको कमी न थी। सामका क्षाइस्त उनके लिए बार प्रचासकी उनमें शिक होतो थी, क्योंक

आगे पीक्के उनके पर्याप्त पोण्या मिलता था। पर आज लोग शहरोमें रहते हैं, परा-भनका हात हो रहा है और आदमो अशक एवं अकनेयर हो रहा है। बंगालके १६४२ के अकालमें मिलारियोमेंसे अधिकाश कियों और वर्ष ही ये, जिन्हें उनके सराक पुरुष खोकर वलो गए ये। केवल अशक यम रहे ये; जी भीक माँग कर पेट मरते थे।

मेरे कहतेका तालप्ये यह है कि इमें अपनी जीवन-दिष्टमें मौलिक परिवर्त्तन करमा चाहिए। जीवनमें चद्गुणींका विकास इहलोकको सुवारनेके लिए करमा चाहिए। आज यह कोर हम आतली, अकमंपर और पुरुषार्थिन होते जा रहें हैं और द्वती ओर पोश्यक्षी कमी तथा दुर्वल कन्तानकी वृद्धि हो रही है। गाय रिक कर पर-परको अच्छा पोष्य देनेके बचाल कोग मोटर रखना अधिक कान-ही वात ममकते हैं। यह लामलयाजी छोड़नी चाहिए और पुरुषार्थकृति पैदा करानो चाहिए। चद्गुणींकी कसीटी वर्त्तमान जीवन ही है। उसमें चद्गुणोंको अध्यनने, और उनका विकास करनेले, इहलोक और परलांक दोनो सुधर सकते हैं।

सितम्बर १६४८ ]

[ नया समाज,

## समाजको बदलो

'बदलना' प्रेरक किया है, जिसका ऋषं है-बदल डालना। प्रेरक किया-में अप्रेरक क्रियाका भाव भी समा जाता है: इसलिए उसमें स्वयं बहलना और दसरेको बदलना ये दोनों अर्थ आ जाते हैं। यह केवल व्याकरण या शब्द-ा शास्त्रकी युक्ति ही नहीं है, इसमे जीवनका एक जीवित सत्य भी निहित है। इसीसे ऐसा श्रर्थविस्तार उपयक्त मालम होता है । जीवनके प्रत्येक चेत्रमें श्रन्-भव होता है कि जो काम श्रीरोंसे कराजा हो श्रीर ठीक तरहसे कराना हो. व्यक्ति उसे पहले स्वयं करे । दुसराको सिखानेका इच्छक स्वय इच्छित विषयका शिक्षण लेकर-उसमे पारंगत या कुशल होकर ही दमरोको सिम्बा सकता है। जिस विषयका शान ही नहीं, अञ्छा और उत्तम शिज्ञ भी वह विषय दसरेको नहीं सिखा सकता। जो स्वयं मेला-कुवैला हो, ग्रंग ग्रंगमें मैल भरे हो. वह दसरोको नहलाने जाएगा, तो उनको स्वच्छ करनेके बदले उनपर श्रपना मैल ू ही लगाश्गा । यदि दृसरेको स्वच्छ करना है तो पहले स्वयं स्वच्छ होना चाहिए । यदापि कभी-कभी सही शिक्कस पाया हुन्ना व्यक्ति भी दूसरेको निश्चयके मुताबिक नहीं सिखा पाता, तो भी सिखानेकी या शृद्ध करनेकी किया विलक्त वेकार नहीं जाती, क्योंकि इस क्रियाका जो आचरण करता है, वह स्वयं तो लाभमें रहता ही है, पर उस लाभके बीज जल्द या देरस, दिखाई दे या न दें, ऋास-पासके वातावरण्में भी श्रंकरित हो जाते हैं।

स्वय तैयार हुए विमा दूसरेको तैयार नहीं किया जा सकता, यह सिद्धान्त स्वयं तो है ही, इसमें और भा कई रहरद ख़िये हुए हैं, जिन्हें समस्त्रेची जरूरत है। इस कोई व्यक्ति समाजकों वर खालतेका ग्रहन है। उस कोई व्यक्ति समाजकों वर खालतेका ग्रहन है। उस कोई व्यक्ति समाजकों वर कों वर का जाखा, ते वर उसे समाजकों स्वयं नो वताना ही होगा कि तुम केंग्रे हो, और केंग्रे होना चाहिए। इस समय उम्हारं अभुक-अभुक संस्कार हैं, अगुक-अभुक स्वयं होना चाहिए। इस समय उम्हारं अभुक-अभुक संस्कार हैं, उन्हें ख़ेशकर अपुक-अभुक संस्कार और अपुक-अभुक रोतिया धारख हों। वही देखना यह है कि सम्मत्रेनाला व्यक्ति जो कुछ कहना चाहता है, उसमें उसकी कितनी लगन है, उसके बारे में कितना जानता है, उसे उस्कार कितना रंग लगा है, मितकल संयोगों में भी वह उस संस्थान कितना रंग लगा है, मितकल संयोगों में भी वह उस संस्थान कितना त्रा लगा है, अतिकल संयोगों में भी वह उस संस्थान कितना रंग लगा है, मितकल संयोगों में भी वह उस संस्थान कितना रंग लगा है, अतिकल संयोगों में भी वह उस संस्थान ख़ित कितना रंग लगा है, अतिकल संयोगों में वह उस संस्थान छोता है। उस संस्थान कितना रंग लगा है, अतिकल संयोगों में में वह उस संस्थान छोता है। उस संस्थान कितना रंग लगा है, अतिकली समस कितनी गहरी है। इस सातों की छोता समाजकर

पहले पनती है। जारे नहीं तो बोन्नेंसे भी स्रोप कर समझते हैं कि कहनेवाला व्यक्ति सन्दी ही बात बहुता है और उसका परिखाम उसपर दीखता भी है, तर उनकी हरित बरलती है और उनके मनमें सुवारकके प्रति ऋनादरकी जगह आदर भरू होता है। मले ही वे लोग सुवारकके कहे ऋनुसार चल न सकें, तो भी उसके कथनके प्रति खादर तो रखने ही लगते हैं।

श्रीरोसे कहनेने पहले स्वयं बदल वानमें एक लाभ यह भी है कि दूचरों को युषारंग यानी समाजको बदल डालनेने तरीके आक्रके चाबियों मिल जाती हैं। उसे अपने आपको बदलनेमें जो कठिनाहयाँ महसूस होती हैं, उनने वह श्रीरोकी कठिनाहयाँ मो सहज हो समझ लेता है। उनके निवारण करनेमें जो कठ्ठागोह होता है, श्रीरोकी कठिनाहयाँ भी सहज ही समझ लेता है। उनके निवारण के नय-नय मार्ग भी उसे ययाप्रसंग सुक्षने लगते हैं। इस्तिय समाजको बदलनेसी बात करनेनों ले सुपारकों सुक्षने लगते हैं। इस्तिय समाजको बदलनेसी बात करनेनों ले सुपारकों पक्षने कर दृशत बना बाहिए कि जीवन बदलना जो कुछ है, वह यह है। कहनेकी अपने दिला होता है श्रीर गहर भी होता है। इस बस्तुकों हम सभीने गांधीजोंके जीवनमें देखा है। न देखा होता तो शायद बुद्ध और महावीरके जीवन-परिवर्तनके मार्गके विषयमें भी संदेह बना रहता।

इस जगह में बं-तीन ऐसे व्यक्तियोंका परिचय हूँगा जो समावको वदल कालनेका बीका लेकर ही चले हैं। समावको कैसे बदला जाए इसकी प्रतीति वे अपने उदाहरखरे ही करा रहे हैं। गुजरातके मुक कार्यकक्ता दिखाकर महाराजको—जो शुरुते ही गांधीचीक साथी आर सेवक रहे हैं,—चोरी आं, खुत करनेमे ही भरोता रखनेवाली और उसीमें पुरुषाय समझनेवाली 'बारेया' जातिको सुधारनेकी लगन लगी। उन्होंने अपना धीवन इस जातिक बीच ऐसा ओतामेत कर लिया और अपनी जीवन पदतिको इस प्रकार परिवर्तित किया कि घीर-धीर यह जातिक आप ही आप बदलने लगी, खुनके गुनाइ खुद व खुद कड्च करने लगी और अपने अपराधके लिए सजा भोगमें मी गीरव मानने लगी। आखिरकर यह सारी जाति परिवर्तित हो गई।

रबिशंकर महाराजने हाईस्कूलतक भी शिचा नहीं गई, तो भी उनकी बाखी बड़े-बड़े भोफेसरों तकपर श्रवस करती है। दिवाधीं उनके पीछे गागल बना जाते हैं। जब वे बोलते हैं तब सुननेवाला सम्मत्ता है कि महाराज जो कुछ करते हैं, वह स्वयं और अनुभवस्ति है। केन्द्र या प्रान्तके महीराज जो पर उनका जाबू जैसा प्रभाव है। वे जिस चुक्म कामका बीका उठाते हैं, उसमें बस्तेवाले उनके रहन-बहनसे सन्तमुष्य हो जाते हैं—स्योंकि उनहोंने

पहले अपने आपको तैयार किया है—वरला है, और बदलनेके रास्तोंका—मेरी का अनुभव किया है। इसीसे उनकी वार्योका असर पहला है। उनके विषयसें कवि और वाहित्यकार स्व॰ मेघायीने 'मायावाईना दोवा' (मानवताके दीप) ना किया प्रतिप्त-पुत्तक लिखी है। एक और दूसरी पुस्तक भी वयलमाई मेहता-की लिखी हुई है।

दसरे व्यक्ति है सन्त बाल, जो स्थानकवासी जैन साधु हैं। वे मुँहपर मॅहपत्ती. क्षायमें रजोहरण त्र्यादिका साध-वेष रखते हैं, किन्तु उनकी दृष्टि बहुत ही आगे वढी हुई है। वेष और पन्थके बाड़ोंको छोड़कर वे किसी अनोसी दिनियामें विधार करते हैं। इसीसे ऋाज शिचित और ऋशिचित, सरकारी या गैरसरकारी, हिन्द् या मुसलमान स्त्री-पुरुष उनके वचन मान सेते हैं। विशेष रूपसे 'भालकी पटटी' नामक प्रदेशमें समाज-सुधारका कार्य वे लगभग बारह बर्चोंने कर रहे हैं। उस प्रदेशमें दो सौसे ऋषिक छोटे-मोटे सॉट हैं। वहाँ जरहोते समाजको बदलनेके लिए जिस धर्म श्रीर नीतिकी नीवपर सेवाकी इमारत शरू की है. वह ऐसी वस्तु है कि उसे देखनेवाले और जाननेवालेको ग्राज्यर्थ हुए निमा नहीं रहता । मन्त्री, कलेक्टर, कमिश्नर ग्रादि सभी कोई श्रापना-श्रापना काम लेकर सन्त बालके पास जाते हैं श्रीर उनकी सलाह लेते हैं। देखनेमें सन्तवालने किसी पन्य, वेष या बाह्य ऋगचारका परिवर्त्तन नहीं किया परन्त मौलिक रूपमें उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति शरू की है कि वह उनकी खालामें श्चिवास करनेवाले धर्म श्रीर नीति तत्त्वका साम्रात्कार कराती है श्रीर उनके समाजको सुधारने या बदलनेके दृष्टिविन्दुको स्पष्ट करती है। उनकी प्रवृत्तिमें जीवन-चेत्रको छुनैवाले समस्त विषय ह्या जाते हैं। समाजकी सारी काया ही कैसे बदली जाए श्रीर उसके जीवनमें स्वास्थ्यका, स्वाबलम्बनका वसन्त किस प्रकार प्रकट हो. इसका पदार्थ-पाठ वे जैन साधुकी रीतिसे गांव-गांव घमकर. सारे प्रश्नोंमें सीधा भाग लेकर लोगोंको दे रहे हैं । इनकी विचारधारा जाननेके लिए इनका 'विश्व-बात्सल्य' नामक पत्र उपयोगी है और विशेष जानकारी चाहनेवालोंको तो उनके सम्पर्कम ही ख्राना चाहिए ।

तींगरे भाई मुख्तमान है। उनका नाम है आक्तर माई। उन्होंने भी, अनेक वर्ष हुए, ऐसी ही उपला शुरू की है। बनाय तटके समूर्ण प्रदेशमें उनकी प्रश्नित निक्वात है। वर्षों चोर्स और स्तुत करनेवाली केली तथा ठाकु-रोंकी जातियाँ केको वर्षोंने भरिन्द हैं। उनका रोजगार हो। मानी यही हो गया है। अक्तर भाई इन जातियोंने नव-जेतना लाए हैं। उचकार्थके आवास, स्रित्त, वैरम भी को कि अस्ट्रस्थता मानते चले आए हैं और दुलित वर्गको दवाते आप हैं, शक्वर माहंको श्रदाकी दृष्टिये देखते हैं। यह जानते दुए मी कि श्रद्धत माहं मुदलमान हैं, कहर हिन्दू तक उनका झादर करते हैं। वय उन्हें 'नार्ने वाद्' कहते हैं। श्रद्ध उन्हें 'नार्ने वाद्' कहते हैं। श्रद्ध उन्हें 'नार्ने वाद्' कहते हैं। श्रद्ध उन्हें नार्ने वाद् के अपने अपने कि स्वार्थ अपने तीत हैं। श्रद्धत अपित की स्वार्थ के स्वार

जसर जिन तीन व्यक्तियोंका उल्लेख किया गया है, वह केवल यह य्वित करनेके लिए कि यदि वसाकको वदलना हो और निश्चित कसके गए सिरेसे गाइना हो, तो येसा मनोरप स्कनेवाल सुधारकोंको कसने पहले क्षपने बाता बदलना चाहिए। यह तो झाल-सुधारको बात हुई। झब यह भी देखना चाहिए कि युग कैसा झाया है। हम जैसे हैं, वैसेके वैसे रहकर झयबा परिवर्तनके कुछ पैवन्द लगाकर नये युगमें नहीं जी मकते। इस युगमें जीनेके लिए इच्छा और समक्ष्यूषक नहीं तो झाखिर धक्के साकर भी हमें बदलना परेगा।

समाज और सुपारक दोनोंकी दृष्टिक बीच केवल इतना ही आन्तर है कि सिंद्रमामी समाज नवनुमंकी नवीन शक्तियोंक साथ पिस्टता हुआ भी उचित परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंका त्यों उन्हों कि हियोंसे चिष्यत रहात है और सम- भता है कि आजतक काम चला है तो अब क्यों नहीं चलेगा? फिर अधानसे या समभ्ते हुए मी रुद्दिके बन्यनवश सुपार करते हुए लोकिनन्दासे दरता है, जब कि सच्चा सुपारक नए पुगकी नई ताकतको शीम परस क्षेता है और तवनुसार परिवर्तन कर लेता है। यह न लोकिनिनन्दास भय करता है, निवंदातां से मुक्ता है। यह मभ्ता है कि जैसे आहुके बरलानेपर कपड़ों भे फेरफार करना पड़ता है। वह सम्भता है कि जैसे आहुके बरलानेपर कपड़ों भे फेरफार करना पड़ता है अथवा वय बद्दानेपर नए कमड़े मिलाने पड़ते हैं, जैसे ही नई परिवर्तन कुदरतका या और किसी वर्त्युका भवका खाकर करना हो पड़ता है और वह परिवर्तन कुदरतका या और किसी वर्त्युका भवका खाकर करना हो पड़ता है आहि स्वर्थ अचित हो है सम्भवारीके साथ कर लिया जाई।

यह सब जानते हैं कि नये युगने हमारे जीवनके प्रत्येक स्नेवमें पाँव जमा

लिए हैं। को पहले कन्या-शिका नहीं चाहते थे, वे भी खब कन्याको थोड़ा बहुत पढ़ाते है। यदि योड़ा चहुत पढ़ाता जरूरी है तो किर कन्याको शिक्त देखकर उसे ज्यादा पढ़ातेमें क्या उस्तान है? जैसे शिक्षण रू चेत्रमें नैसे ही अपया मानतों में भी नवा पुता खाया है। गांची या पुराने दंगके खहरों में तो पदेंते निम जाता है, या अद्य वस्पर्द, कलकता या दिल्ली जैसे नगरों में निवास करता हो और वहाँ बन्द परीमें लियोको पदेंगें रामनेका खाग्रह किया जाए, तो स्थियों खुद ही पुरुशते लिए. भाररूप बन जाती हैं और सन्ति दिनपर दिन कापर खोर निवंक होती जाती हैं।

विशेषकर तस्या जन विभवांक प्रति सहातुमृति रखतं हैं, परन्तु जब विवाहवा प्रश्न आता है तो लोक निन्दामें बर जाते हैं। डरकर अनेक बार भोग्य
विध्वाको उपेचा करके किसी अयोग्य कन्याको स्वीकार कर लेते हैं और अपने
हायबे ही अपना सवार विवाइ लेते हैं। स्वावनमर्था जीवनका आदर्श न होनेसे
तेजस्वी युवक भी अभिभावकांकी सम्पन्तिक उत्तरार्थिकारके लोमसे, उनके
राजी स्वानेके लिए, कांद्रेगांका स्वीवार कर लेते हैं और उनके पकको चालु सकमें अपना जीवन गाँवा देते हैं। इस तहकी दुर्जलना रखनेवाले युवक क्या
कर सकते हैं। योग्य शांकि प्राप्त करनेते पूर्व ही जो कुट्रान-जीवनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, वे अपने साथ अपनी वर्जा आई रचनोको भी खहू हमें डाल देते हैं।
महँगी और तक्षांक इस जमानेमें इस प्रकारका जीवन अपनो समाजपर बहुता
हमा अभिष्ट भार हो है। पालन-पीरगुकी, दिखा देनेकी और स्थावलम्बी
होकर चलनेकी शांकि न होनेपर भी जब मृद्ध पुरुप या मुद्ध दम्मति स्थलानिक्ष
पर भर लेते हैं, तब वे नई सन्तिस्ते केवल बहुले की सन्तिनिका नारा नही
करते विक्त स्वय भी ऐसे एस जाते हैं हि या तो मरते हैं या जीते हुए भी
मुबँकि समान जीवन वितादे हैं।

खान-नान और पहनावेके विषयमें भी अब उराना द्वाग बीत गया है। अनेक बीमारियों और अपनंक कारणोंमें भोजनहीं अवैज्ञानिक पद्धित भी एक है। पुराने जमानेमें जब लोग शारीरिक मेहनत बहुत करते थे, तब गांवोंमें जो पत्र जाता था, वह आज ग्रहमेंक 'वैटिक्स' जीवनमें पत्नाथा नहीं जा सकता। अन्न और दुष्पन मिटाइयों का स्थान वनस्पतियोंको कुछ अधिक प्रमाण्यमें मिलना चाहिए। कपक्रेकी मेहगाई या तंथीकी हम शिकायत करते हैं परन् कह हुए समयका उपयोग कातनेमें नहीं कर सकते और निटक्ले रहकर मिलमालिकों बा स्वकारको गालियों देते रहते हैं। कम कपक्रोंसे कैसे निभाव करना, सार्थ श्रीर मोटे कपड़ोंने कैसे शोमित होना, यह हम बीड़ा भी समक लें ती बहुत कुछ भार हलका हो जाए !

पुरुष पञ्चमें यह कहा जा छरुता है कि एक घेतीरी दो पाजामे तो बन ही सकते हैं और तिम्यीके लिए यह कहा जा एकता है कि बारीक और कमित्री करहाँका मोह पराया जाए। छाइकिल, ट्राम, वर जैसे वाहनोंकी माग-दौहमें, बरखात, तेज हवा या खाँचीके समयमें खीर पुराने ढंगके स्लीहे-परमें स्टोव खादि जुलगाते समय दिमयोंकी पुरानी प्राचका पहनावा ( लाइँचे-खाड़ीका) मतिकृल पड़ता है। इसके ख़ोड़कर नवयुगके अनुकृत पंजाबी दिख्यों जैसा कोई पहनावा ( कमसे कम जब बैठा न रहना हो) स्वीकार करना चाहिए।

धार्मिक एवं राजक्षेय विषयोंमें भी दृष्टि श्रीर जीवनको बदले विना नहीं चल सकता। प्रत्येक समाज अपने पथका वेश और आचरण पारच्य करनेवाले हर साधुको यहाँकक पूजा-योषता है कि उससे एक विलक्कल निकम्मा, वृषरीपर निर्मर एहनेवाला और समाजका अनेक वहमोमें डाल रखनेवाला विशाल कर्य वैयार होता है। उसके मारसे समाज स्वयं कुचला जाता है और अपने कन्ये-पर वैठनेवाले हम पहित या गुरुकार्यको भी नीचे शिराता है।

धार्मिक संस्थामें किसी तरहका फेरकार नहीं हो सकता, इस फूठी धारखाकें कारख उसमें लामदाजक सुधार भी नहीं हो सकते । पश्चिमी और पूर्वी धाकि स्वान्त में बहिन्दू माततमें आप, तब वे अपने मम्माख मन्दिरों और मूर्तियोंको इस तरह भूल गए मानो उनते कोई संदर्भ ही न हो। उनका घर्म सुखी हालतक धर्म था। किहिगामी अदालु समाच इतना मी विचार नहीं करता कि उसपर मिर्मर रहनेवालें दरने विशाल गुस्वगेंका सारी जिन्दगी और सारे समयका उरायों के स्वर्कन है।

इस देशमें असाध्यदायिक राज्यतंत्र स्थापित है। इस लोकतंत्रमें समीको अपने सत द्वारा भाग लोनेका अधिकार मिला है। इस अधिकारको मूल्य कितना अधिक है, यह कितने लोग जानते हैं [क्ल्योंको तो क्या, पुरुषोंको भी अपने इकका टीक-टीक भान नहीं होता; फिर लोकतंत्रकी कमियाँ और शासनकी जुटियाँ किस तरह दूर हों ?

जो गिने-चुने पैसेबाले हैं श्रपना जिनकी श्राम पर्याप्त है, वे मोटरके पीछे जितने पागल हैं, उसका एक श्रंग्र भी पशु-पालन या उसके पोष्युके पीछे नहीं। सभी जानते हैं कि समाज-जीवनका मुख्य स्तंभ दुषार पशुष्ठीका पालन और संबर्धन है। फिर भी हरेक घनी श्रयनी पूँजी मकानमें, कोने-बॉदीमें, जवाहरातमें या कारवानेने लगानेका प्रयत्न करता है यरन किसीको यशु-संवर्धन द्वारा स्थायवितका काम नहीं सुकता। खेतीकी तो इस तरह उपेखा हो रही है मानो वह कोई कसाईका काम हो, यदापि उसके फलकी राह हरेक आदमी देखता है।

क्यर निर्दिष्ट की हुई सामान्य वातीके ख्रांतिरिक्त कई वार्ते ऐसी हैं जिन्हें स्वस्ते पहले सुवारना चाहिए । उन विषयोमे समाज जब तक बदले नहीं, पुरानी रुद्धियों होने नहीं, मानस्थिक संस्कार बदले नहीं, तब तक अन्य सुधार हो भी जाएँ ने तो मी पवल समाजकी रचना नहीं हो सकेगी। ऐसी कई महत्वकी वार्ते वे हैं:—

१—हिन्दू धर्मकी पर्याय समझी जानेवाली कॅब-नीचके भेदकी भावता, जिसके कारण उच्च कहानेवाले सबयं नवयं भी मिरे हैं और दिलत अधिक दिलत बने हैं । इशीके कारण शारा हिन्दू मानक मानवता शून्य बन गया है ।

२—पूँजीबाद या सत्तावादको ईश्वरीय श्रानुष्ठह या पूर्वोपार्जित पुरयका फल मान कर उसे महत्त्व देनेकी आन्ति, जिसके कारण मनुष्य उत्तित रूपमे श्रीर निश्चित्ततासे पुरुषार्थ नहीं कर सकता।

२—लङ्मीको सर्वस्व मान लेनेको दिष्ट, जिसके कारण मनुष्य अपने बुद्धि-यल या तेजकी बजाय खुशामद या गुलामीकी आरोप आर्थिक सुकता है।

४—स्त्री-जीवनके योग्य मूल्याकनमे आति, जिसके कारण पुरुष और स्त्रियाँ स्वयं भी स्त्रो-जीवनके पूर्ण विकासमें वाघा डालती हैं।

५.—क्रियाकाड श्रीर न्यूल प्रथात्रोमे धर्म मान वैठनेकी मृहता, जिसके भारत समाज संस्कारी श्रीर बलवान बननेके बदले उल्टा श्राधिक श्रुसस्कारी श्रीर सन्वे धर्मसे दूर होता जाता है।

समाजको बदलनेकी इच्छा रवनेवालेको सुवारके विषयोका तात्वस्य समक्ष. कर लिल बारेम प्रवत्ते प्राप्तक जकरता हो क्षीर जो सुधार भौलिक परिवर्तन ला कर्ते उन्हें जैसे भी वने सर्वत्रयमा हायमे लेना चाहिए क्षीर वह भी खपनी शक्तिकं क्ष्रयुवार। शक्ति दरेकी चींचे एक साथ हायमें लेनेसे समस्य सुधार भी कहे रह जाते हैं।

समाजको यदि बदलना हो तो उस विषयका सारा नक्शा श्रपनी हथ्टिके

सामने रखकर उसके पिछे ही लगे रहनेकी हत्तिवाले उत्साही तक्या या तक-शियोंके लिए यह ब्रावश्यक है कि वे प्रथम उस जेजमें डोस काम करनेवाले अनुमनियोंके पास रहकर कुछ समयतक तालीम लें ब्रीर ब्रामनी हिट सफ्ट ब्रीर स्थिय बनाएँ। इसके बिना प्रारम्भमें प्रकट हुआ उत्साह बीचमें हो मर जाता है या कम हो जाता है ब्रीर रुदिगामी लोगोंको उपहास करनेका मौका मिलता है।

फरवरी १६५१ ]

तिस्य,

### वाल-दीक्षा

मैं बाल-दीचा विरोधक प्रश्नापर व्यायक दृष्टिसे कोचता हूँ। उसको केवल जैन-परस्पत्तक या किसी एक या दो जैन फिरकोतक सांसित स्वकर विचार नहीं करता क्योंकि बाल दीचा या बाल-ध्नापस्त्री इति एव प्रवृत्ति स्वेता करीय सभी त्याग-प्रधान परस्पाश्रामे सुरुते खालक देखी जाती है, खालक भारतीय क्यात-प्रधान संद्याश्रामे तो इए प्रवृत्ति एव इत्तिकी जढ़ बहुत पुरानी है श्रीर इक्के बलावल तथा श्रीभित्यानीं ज्वपर हजारो वर्षीस चर्चा-प्रतिचर्चा भा होती श्राई है। इस्के संवन्य स्वनेशासा पुराना श्रीर नया बाइसय व साहत्य भी काफी है।

भारतकी त्यागभूमि तथा कर्मभूमि रुग्ने चिरकालीन प्रसिद्धि है। खुद बायूजी इसे ऐसी भूमि मानकर ही खपनी साधना करते रहे। हम तथनी लोग खपने देखाओं स्थानभूमि व कर्ममें एक मन्यादेक गीयका खनुभव करते हैं। साथ ही जब त्यागी संध्याके पोरायुका या पुराने हमसे उसे तिबाहने का पहन खाता है नव उसे टालते हैं और बहुआ सामना भी करते हैं। यह एक रुग्ह विरोध हैं। खत्यव हमें भीवना होगा कि कथा नास्तवमें यह कोई विरोध है या विरोधामाल है तथा इनका उस्हय क्या है ?

श्रपने देशमें मुख्यतया दो प्रकारको धर्म सस्याएँ रही हैं, जिनको जई तथागत बुद श्रीर निर्मयनाथ महावीरसे भी पुरानी है। इनमेसे एक एहस्थाश्रम केंद्रित है श्रीर दूसरी है भंज्याय व परिज्ञचा-केंद्रित। पहली सस्याका पंपस्य श्रीर सवर्षन सुख्यतया वैदिक जास्यग्रीक द्वाग हुआ है, जिनका धर्म-व्यवसाय गृह्म तथा श्रीत यहबागादि एदं तदनुकल संस्क्रारोको लच्च करके चलता सही है।

दृमरी मत्या शुरूमं श्रीर नृष्यत्या ज्ञास्त्रोतर यानी वैदिकेतर, लासकर कर्मकाडीबाहास्त्रोतर वर्गके द्वारा श्राविमृत हुई हैं। श्राञ्च तो हम चार श्राक्षमक नामचे हतने श्रापिक मुगरिचत हैं कि हर नंहें यह समकता है कि भारतीय प्रजा पहलेहींसे चतुराक्षम सस्याकी उपासक रहा है। पर वास्त्रवसे ऐसा नहीं है।

बाल-दीचा विरोधी सम्मेलन, जयपुरमे ता० १४-१०-४६ **को सभाप**ति-पदसे दिया हुआ भाषण ।

ग्रहरपाश्रम केंद्रित श्रीर संन्यासाश्रम केंद्रित होनों संस्थाओं के पारस्परिक संवर्षे तथा श्राचार विचारके श्राहान-प्रदानमेंसे यह चतुराश्रम संस्थाका विचार व श्राचार स्थिर ब्रह्मा है। पर, मलमें ऐसा न था।

जो गहरथाश्रम केंट्रित संस्थाको जीवनका प्रधान श्रम समझते ये वे संन्यास-का निरोध ही नहीं. अनादरतक करते थे। इस विषयमें गोभिल गुझासूत्र देखना चाहिये तथा शंकर-दिग्विजय । हम इस संस्थाके समर्थनका इतिहास शत्यथ ब्राह्मण्, महाभारत तथा पूर्वपच रूपसे न्यायभाष्यतकमे पाते हैं। दूसरी स्रोरसे सन्यास केन्द्रित संस्थाके पद्मपाती संन्यासपर इतना ऋषिक भार देते ये कि भानो समाजका जीवन-सर्वस्व हो वह हो। ब्राह्मरा लोग वेद और वेदाश्रित कर्मकाडोक श्राश्रयसे जीवन व्यतीत करते रहे. जो गहस्थोंके द्वारा गहस्थाश्रममें हा सम्भव है । इसलिये वे गहस्थाश्रमको प्रधानता, गुरावचा तथा सर्वोपयोगिता-पर भार देत आए । जिनके वास्त वेदाश्रित कर्मकायडोका जीवनपथ सीवे तौरसे खलान था और जो विद्या-हचि तथा धर्म-हचिवाले भी थे. उन्होंने धर्म-जीवनके अन्य द्वार खोले जिनमेंस कमशः आरएयक धर्म, तापसधर्म, या टेगारकी भाषाम 'त्रपोवन'की संस्कृतिका विकास हन्ना है, जो सन्त संस्कृतिका मल है। ऐसे भी वैंदिक ब्राह्मण होते गए जो सन्त संस्कृतिके मुख्य स्तम्भ भी माने जाते हैं। दसरी तरफसे वेद तथा वेदाश्रित कर्मकाडोंमें सीधा भाग ले सकनेका अभिकार न रखनेवाले श्रमेक ऐसे ब्राइस्सेतर भी हए हैं जिन्होंने गृहस्थाश्रम-केन्द्रित धर्म-संस्थाको ही प्रधानता दी है। पर इतना निश्चित है कि अन्तमें दोनो संस्थाश्रोका समन्वय चतुराश्रम रूपमे ही इन्ना है। ऋाज कटटर कर्मकाएडी मीमासक ब्राह्मण भी संन्यासकी श्रवगणना कर नहीं सकता । इसी तरह संन्यासका ऋत्यन्त पत्तपाती भी ग्रहस्थाश्रमकी उपयोगिताको इन्कार नहीं कर सकता । लम्बे संघर्षके बाद जो चतराश्रम संस्थाका विचार भारतीय प्रजासे स्थिर व व्यापक हम्रा है ऋौर जिसके द्वारा समग्र जीवनकी जो कर्म-धर्म पचका या प्रवृत्ति-निवृत्ति पचका विवेकयुक्त विचार हुआ है, उसीको श्रनेक विद्वान् भारतीय श्रध्यात्म-चिन्तनका सपरिशाम समभते है। भारतीय वाङ्मय ही नहीं पर भारतीय जीवनतकमें जो चतुराश्रम संस्थास्त्रींका विचारपत अनुसरण होता आया है. उसके कारण भारतकी त्याग्रभमि व कर्मभमि रूपसे प्रतिका है।

श्चारस्यक, तरोवन या सन्त संस्कृतिका मूल व लच्च श्रध्यात्म है। श्चास्मा-परमात्माके स्वरूपका चिन्तन तथा उस थानेक विविध मार्गोका श्रनुसरस् हि सन्त-संस्कृतिका श्चाथार है। इसमें भाषा, जाति, वेष, श्चादिका कोई बन्धन

अही । इससे इस संस्कृतिकी श्रोर पहले ही से साधारण जनताका स्कृताव श्राधि-काधिक रहा है । श्रनगामिनी जनता जितनो विशाल होती गई उतनी ही इस संस्कृतिके श्रवांतर नाना विध बाढ़े बनते गए । कोई तपपर तो कोई ध्यानपर जोर देता है। कोई भक्तिपर तो कोई प्रत्यन्त सेवाको विशेषता देता है, कोई नग्नत्वपर तो कोई कोपिनपर विशेष भार देता है। कोई मैले-कुचैले वस्त्रपर जोर देता है। कोई प्रमशानवास तो कोई गुडाबासकी बढ़ाई करता है। जदे जदे बाह्य मार्गोपर भार देनेवाले सन्त-साधुत्रोका सामान्य धोरख यह रहा है कि सब श्रपने श्रपने पन्थके श्राचारोंका तथा श्रपने सास्विक विचारोका प्रचार करनेके लिए अपने एक संबक्ती आवश्यकता महसूम करते रहे । धर्म-पुरुषोंकी चिन्ताका विषय यह रहा है कि हमारा पन्थ या हमारा धर्म-मार्ग अधिक फैले. विशेष लोकबाह्य बने और अञ्जे-अञ्जे आदमी उसमें सम्मिनित हो। दसरी ओरसे प्रेमे अनेक आरध्यात्मिक जिज्ञास भी साधारण जनतामें निकलते आरते रहे हैं जो सच्चे गुरुकी तलाशमें धर्म-पुरुषोंके समीप जाते और उनमेसे किसी एकको गर रूपसे स्वीकार करते थे । गरुत्रोंकी श्राध्यात्मिकताक योग्य उम्मेदवारोकी खोज श्रीर सच्चे उम्मेदवारीकी सच्चे गुरुश्रोंकी खोज इन पारस्परिक सापेच माव-नाश्रोंसे गुरु शिष्पोंके संघकी सस्थाका जन्म हत्रा है । ऐसे संघाकी संस्था बहुत पुरानी है। बुद और महानीरके पहले भी ऐसे अनेक सथ मौजूद थे और पर-स्पर प्रतिस्पर्धासे तथा धार्मिक भावके उद्रेक्स वे श्रपना श्रपना श्राचार-विचार फैलाते रहे हैं। इन सन्त सवी या श्रमण्-संघोके सार ब्राचार-विचारका, जीवनका, उसके पोपण व संवर्धनका तथा उसकी प्रतिष्ठाका एकमात्र आधार योग्य शिष्य का संपादन ही रहा है क्योंकि ऐसे सन्त ग्रहस्थ न होनेसे सन्ततियाले तो सभव ही न थे. श्रीर उन्हें श्रपना जीवन कार्य चलाना तो था ही इसलिये उनकी अनिवार्य रूपसे योग्य शिष्योकी जरूरत होती थी । उस समय भारतकी स्थिति भी ऐसांथी कि धर्ममार्गकाया आध्यात्मिक-सार्गकी पुष्टिके लिये आवश्यक सभी साधन मुलम ये ऋरि धर्म-संघम या सुरु-संघमें कितने ही क्यों न सम्मि-लित हो पर सबका सम्मानपूर्वक निर्वाह भी सुनम्भव था। धर्म-संबंध ऐसे गम्भीर ब्राध्यात्मिक एरूप भी हो जाते थे कि जिनकी छायामें ब्रानेक साधारसा संस्कारवाले उम्मेदवारोकी भी मनोकृत्ति किसी न किसी प्रकारसे विकसित हो जाती थी। क्योंकि एक तो उस समयका जीवन बहुत सादा था ; दूसरे, श्रिकि कतर निवास ब्राम व नगरीके आकर्षणसे दूर या श्रीर तीसरे एकाध सच्चे तपस्वी श्राप्यात्मिक पुरुषका जीवनप्रद साहचर्य भी था। इस वातावरसमें बहे-बहे त्यागी संघ जमे थे। यहां कारण है कि इस महावीर, बुद्ध, गौशालक, सौस्य-

परिवाजक ख्रादि अनेक संघ चारों ओर देश-भरमें फैले हुए शाखोंमें देखते हैं।

श्वाच्यातिमक धर्म-संघोमें तेजल्ली, देशकालक श्रीर विद्वान गुरुश्रोके प्रमा-वसे श्राष्ठ्रक होकर अनेक गुसन्त देसे मी संघर्म झाते वे श्रीर दीचिन होते थे कि जो उसमें है, र० वर्षके भी ही, विकन्तुल तरुष्य भी हो, विचाहित भी हो। हसी तरुष्य के प्रमुख्य किया भी भिन्नुष्यी-संघर्म दाखिल होती थी, जो कुमारी, तरुष्यों और विचाहिता भी होती थी। भिन्नुष्यी संघ केवल जैन परमरपामें ही नहीं रहा है वहिक बीद, सांच्य, आश्रीकक आदि अन्य लागी परमराश्रीमें भी रहा है। पुराने समयमें किशोर, तरुष्य, और मीद श्री-एक्प भिन्नु संपम प्रांत होते में, यह पात निर्धाक है। युद्ध, महाबोर आदिके वाद भी भिन्नु-भिन्नुष्यियोंका संघ हमी तरह बढ़ता व फैलता रहा है श्रीर हजारोंकी संख्यामे सामु-साध्योंका अस्तित्व पहले आजलक बना भी रहा है। इस्तिय यह तो कोई कह ही नहीं

दी चाके उद्देश्य अनेक हैं। इनमें मुख्य तो आलमशुद्धिकी दृष्टिसे विविध प्रकारकी साधना करना ही है। साधनाश्चोंने तपकी साधना, विद्याकी साधना, ध्यान योगकी साधना इत्यादि ख्रनेक शभ साधनात्रों का समावेश होता है जो सजीव समाजके लिये उपयोगी वस्त है। इसलिए यह तो कोई कहता ही नहीं कि दीचा श्रनावश्यक है, श्रीर उसका वैयक्तिक जीवनमे तथा सामाजिक जीवनमे कोई स्थान ही नहीं। दीवा. संन्यास तथा अनगार जीवनका लोकमानसमे जो अद्धापूर्ण स्थान है उसका स्त्राधार केवल यही है कि जिन उद्देश्योंके लिये दीचा ली जानेका शास्त्रमें विधान है और परम्परामें समर्थन है, उन उद्देश्योंकी दीखाके द्वारा सिद्धि होना । श्रागर कोई दीवित व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इस पंचका हो या अन्य पंथका, दीचाके उद्देश्योंकी साधना में ही लगा रहता है और वास्तविक रूपमें नए नए खेलमें विकास भी करता है तो कोई भी उसका बहुमान किए विना नहीं रहेगा। तब आज जो विरोध है, वह न तो दी चाका है और न दीचित व्यक्ति मात्रका है। विरोध है, तो केवल श्रकालमें दी जानेवाली दीचा का । जब पराने समयमें और मध्यकालमें बालदीखाका इतना विरोध कभी नहीं हुआ था. तब आज इतना प्रवल विरोध वे ही क्यों कर रहे हैं जो दी बाकों श्राध्यात्मिक शृद्धिका एक भ्रंग मानते हैं श्रीर जो दीव्वित व्यक्तिका बहुमान भी करते हैं। यही आजके सम्मेलनका मुख्य विचारखीय प्रश्न है।

श्रव इम संखेपमें कुछ पुराने इतिहासको तथा वर्तमान कालकी परिस्पिति-

को ध्यानमें सककर बाल-दीवाके हिमायित्योको श्रोस्ते कहे जानेवाले वाल-दीवाले एक-एक उद्दे इत्यर तिवार करेंगे कि वाल-दीवाने वे उद्देश्य जैन पर-प्यानमें कहीं तक किद किए हैं ? हम विचारमें हम गुलनाके लिए अपनी गड़वर श्रोर खित प्रसिद्ध प्राक्षण एसम्पाचो तथा बीद बरमसाको जामने रखेंगे निकसी विचारक जैन साथु श्रीर गृहस्य दोनांचे सामने विचारसीय चित्र उपस्थित हो।

पहिले इम विद्याकी साधनाको श्रर्थात शास्त्राभ्यासको लेते हैं। सब कोई जानते हैं कि यशोपवीतके समयसे श्रयात् लगभग दस वर्षकी उम्रमें ही माता-पिता खपने बटकको ब्रह्मचारी बनाकर अर्थात ब्रह्मचारीकी दीक्षा देकर विद्याके निमित्त विद्वान गुरुके पास इच्छापूर्वक भेजते हैं । वह बटक बहुधा भिन्ना व मधकरीपर रहकर वर्षोतक विद्याध्ययन करता है। बारह वर्ष तो एक सामान्य मर्यादा है। ऐसे बटक हजारा ही नहीं, लाखोका संख्यामे सारे देशमें यत्र-तत्र पढते ही आये हैं। आजकी सर्वथा नवीन व परिवर्तित परिस्थितिमे भा ब्राह्मरा परम्पराका वह विद्याध्ययन-यञ्चन तो बन्द पहा है. न मन्द हम्रा है. बल्कि नई नई विद्यात्रोकी शास्त्रात्रादा समावेश करके स्त्रोर भी तेजस्वी बनाई। यदांप इस समय बौद्ध मठया गुरुकुल भारतमे नहीं बना है पर सीलोन, बर्मा, स्वाम, चीन, तिब्बत द्याबि देशोमे वैद्ध मठ व बौद्ध विद्यालय इतने ऋषिक ग्रीर इतने बढ़े हैं कि तिव्यतक किसी एक ही मठमे रहने तथा पहनेवाले बौद्ध विद्यार्थियाकी संस्था जैन परस्पराके सभी फिरकोके सभी साधु-साध्वियोकी कुल संख्याक बरायरतक पहुँच जाती है। बौद्ध विद्यार्थी भी बाल-अवस्थामे ही भठामे रहने व पहने जाते है। सामखेर या नेन्य बनकर भिन्न, वेषमे हा खास । नवशानुसार रहकर भिन्नाके श्राघारपर जीवन बितात व दियाध्ययन करते हैं। लड़क ही नहीं, इसी तरह लड़कियाँ भी भित्तक्ष्मी मटमे रहती व पहती है । ऋव हम जैन परम्पराकी श्रार देखें। बर्छापं जीन परम्परामें बोई ऐसा स्वायां मठ वा सुबद्धल नहीं है जिसमें साध-साध्यया रहकर नियमित विद्याध्ययन कर सर्वे या करते हैं। पर हरेक फिरकेके साध-साध्यी श्रापने पास दीसित होनेवाले वालक, तरुण द्यादि सभी उम्मेदवाराको तथा दीचित हुए छोट-वड साधु-साध्वी मराडलको पढात हे श्रीर खद पढ़ान सके तो श्रोर किसीन किसी प्रकारका प्रवन्ध करने हैं। इस तस्ह ब्राह्मण, बीद्ध श्रांर जैन तीनो भारतीय जीवन परम्परामे विद्याध्ययनका मार्ग तो चालु है ही। लासकर वाल अवस्थान तो इसका ध्वान विशेष रखा ही जाता है। यह सब होने हुए भी विद्याध्ययनके वारेमें जैन परम्परा कहा है इसपर कोई विचार करेता वह शर्मिन्दा हुए बिना न रहेगा। विद्याध्ययनके इतने ऋषिक

निश्चिन्त सभीते होनेपर भी तथा ऋध्ययनकी दृष्टिसे बाल्य-ऋवस्था छात्रिक उपयक्त होनेपर भी जैन परम्पराने ऐसा एक भी विद्वान् साधु पैदा नहीं किया है जो ब्राह्मण परम्पराके विद्वातके साथ बैठ सके । शुरूसे आजतक बाल-दीला थोड़े बहुत परिमाणमें चाल रहनेपर भी उसका विद्या सम्बन्धी उददेश्य शन्य-सा रहा है । विद्याके बारेमें जैन परम्पराने स्वावलम्बन पैदा नहीं किया. यही इस निर्वलताका सवत है । जहाँ उच्च और गम्भीर विदाके अध्ययनका प्रसंग भ्राया. वहीं जैन साधु ब्राह्मसा विद्वानोंका सुखापेडी हम्रा छीर अप्रव भी है। जिस फिरकेमें जितनी बाल-दीगाएँ अधिक, उस फिरकेसे उतना ही विद्याका विस्तार व गाभीर्य श्रिषक होना चाहिए श्रीर परमुखा-पेचिता कम होनी चाहिए। पर स्थिति इसके विपरीत है। इस बातको न तो साधु ही जानते हैं ऋौर न गृहस्य ही । वे ऋपने उपाश्रय ऋौर भक्तोंकी चहारदिवारीके बाहरके जगतको जानते ही नहीं । केवल सिद्धसेन, समन्त्रभट श्रकलंक, हरिभद्र, हेमचन्द्र या यशोविजय के नाम व साहित्यसे श्राजकी वाल-दीचाका बचाव करना. यह तो राम-भरतके नाम और कामसे सर्ववशकी प्रतिशा-का बचाव करने जैसा है। जब बाल्यकालसे ही ब्राह्मण बदुकांकी तरह बाल-जैन साधु-साध्वियाँ पढते है श्रीर एकमात्र विद्याध्ययनका उद्देश्य रखते हैं तो क्या कारण है वाल-दीचाने विद्याकी कचाको जैन परम्परामे न तो उन्नत किया. न विस्तृत किया श्रीर न पहलेकी श्रुत परम्पराको ही पूरे ही तौरसे सम्भाले स्वा ।

रीजाका दूसरा उद्देश्य तप व त्याग वतलाया जाता है। मेरी तरह आपमें से अनेकोंने जैन परम्पराक तपस्यो सायु-साज्यियों के देखा होगा। तीन, दो अग्नैर एक मान्य तकके उत्यास करनेवाले सायुओं और जाज्यियों को में जात्र होता हैं, उनके करवानमें रहा हूँ; भक्तिये रहा हूँ। तम टीन की वहरपर धूपमें लेटनेवाले तैन तपस्योकों में मिन से तिहा के तपस्योकों में मिन पित होते के तपस्योकों में मैंने भक्तियुक्त प्रख्याम किया है, पर जब इतनी कठोर तपस्याका उनकी सामाप्र आयापिक परियाम क्या न्या हुआ, इस्तर मण्यस्य भारवे कोचने लगा तो में एक ही नतीजिय आया है कि तैन परस्परामें बाह्य तपका अन्यास ही सूच हुआ है। इस विषयमें मान्यान् महाबीएक दीर्घनएको मिन स्वा प्रश्नित तपस्याको ममें अपना-नेमें मिल्सल रही है। इस विषयमें मान्यान् महाबीएको तपस्याको ममें अपना-नेमें मिल्सल रही है। तस एकस्परी वाह्य तपके तपस्य के कोटिमें मान्यान् र स्वा ने स्व पर, उसी का जैन परस्पराने विकास किया है, तपके आम्पन्यत स्वरूपमें भी स्थाप्याय तथा प्यानका महत्वपूर्ण स्थान है उनका बाल वीचा या प्रीकृ

रीचाने कोई विकास नहीं किया है। केवल देह-दमन छोर बाह्य तर ही झिय-मानकी बच्छ हो तो इस हिस्से भी जैन समु-सांप्यों जैनेतर तरस्यी बाबासीय मिछे हो हैं। जैनेतर रस्मरामें वैदा-कैटा देह-दमन छोर विवय भ्रकारका साह तर प्रचलित है! इसे जाननेके लिए हिमालय, विन्याचल, नियकूट झादि पर्वतामें तथा अन्य एकात स्थानोमे जाकर देखना चाहिए। वहाँ इस झाट-झाठ, दह-इस इचार फीटकी ऊँचाईगर वरफकी वर्षामें नक्षे या एक कीपीन-घरी खाखी बायाको देख रुकते हैं। जिसने नर्तमान स्वामी रामरास्थक बीच पड़ा है, उनका परिचय किया है, यह जैन समु-सामिक क्षा स्थानका मुद्द ही कहेगा। इसलिए केवल तपकी यशोगायम गाफर जो आवक-आविकाओको ओखमें स्थते हैं व जुन अपनेको तथा तथ-रम्पराका घोला दे रहे हैं। तय बुरा नहीं, वह आप्यास्मिक तेजका उद्गम स्थान है, पर उसे साथनंकी कला दूसरी है को आवकत्वका साधुगण मुलना गया है।

दीचाका खासकर याल-दीचाका महान उद्देश्य आध्यात्मकताकी साधना है। इसमें ध्यान तथा योगका ही मुख्य स्थान है। पर क्या कोई यह बतला सकेगा कि इन जैन दीचितों मेरे एक मां साबुया साध्यी ध्यान या याग की सच्ची प्रक्रियाको स्वल्य प्रमासमें भी जानता है ! प्रक्रियाकी बात दूर रही, ध्यान-यांग सवन्धी सम्पूर्ण साहित्यको भी क्या किसीने पढ़ा तक है ? आं अर-विन्द, महर्षि रमण आदिक जीवत योगाभ्यासका बात नहीं करता पर में केवल जैन शास्त्रमे वर्शित शुक्ल ध्यानके स्वरूपकी बात करता है। इतनी शताब्दिया का शक्त ध्यान सवर्ग्या वर्शन पाइए । उठके जो शब्द दाई हजार वर्ष पहले ध. वही श्राज है। श्रमर गुरू ही त्यान तथा योदका पुरा शास्त्राय अर्थ नहीं आनता, न तो वह उसका प्राक्ष्याका आनता है, तो भिर उसके पास कितने हा बालक बालिकाएँ दीचित क्यों न हो ; वे ध्यान-योगके शब्दका उच्चार छोड़-कर क्या जान सकेंगे? यही कारण है कि दीजित व्यक्तियोका श्राध्यात्मक व सान-सिक विकास रूक जाता है। इस तरह हम शास्त्रास्यास, तास्विक त्यामान्यास या ध्यान योगाभ्यासकी दृष्टिसे देखते हैं तो जैन त्यागियोकी स्थिति दयनीय जेंचती है। गुरू-गुरू-शियांकी ऐसी स्थितिम छोट-छोट बालक-बालकाश्राकी श्राजन्म नवकोटि सथम देनेका समर्थन करना, इसे काई साधारण समस्तदार भी वाजिब न कहेगा।

बाल-दींचाकी असामायकता आर धातकताके और दो खास कारता हैं, जिनगर विचार किए विना आगे नहीं बढ़ा जा सकता । पुराने युगमें जेन गुरू बनेंडा मुख अरस्प, बन और उपवनकी आर था, नगर शहर आर्यका अस लम्बन या यास नहीं या, जब कि ज्ञांकके जैन गुरू वर्गका मुक्त नगर तथा गृहरांकी और है, अरस्य, वन ज्ञीर उपनकी ज़ीर तो सामु-साम्वियोंकी पीठ पर है, मुख नहीं । जिन करवों, नगरों और शहरोंमें विकारकी पूर्ण सामग्री है उसीमें आजके बालक किशोर, तह्या सामु-साम्वियोंका जीवन क्यतीत होता है । वे कहाँ रहते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ मंत्र म्यास्ट्र गुण्यस्थानक जड़े हुए को भी गिरानेवाली सामग्री है । फिर जो सामु-साम्वियों छुठे गुण्यस्थानका भी यास्तिक स्पर्य करनेसे दूर हैं, वे वैसी भोग सामग्रीमें ज्ञपना मन अविकृत रख कर्के जीर आप्यासिक पृद्धि संभाले रखें तो गृहस्य प्रपत्न मून प्रविकृत रख सर्म ग्री आप्यासिक पृद्धि संभाले रखें तो गृहस्य प्रपत्न गृहस्याभमकी भोग सामग्रीमें ही ऐसी स्थित क्यों न प्राप्त कर सर्के ! क्या वेष मात्रके बदल देनेमें सी या पर ख्रोडकर उपाध्यक्षी श्रारण लोने मात्रमें ही कोई ऐसा चमस्कार है जो आप्राप्तिक पृद्धि साथ दे और मनको विकृत न होने दें ।

बाल-दीवाके विरोधका दूसरा सबल कारण यह है कि जैन दीवा श्राजन्म ली जाती है। जो स्त्री-पुरुष साधृत्व धारण करना है, वह फिर इस जीवनमे साध वेष स्रोडकर जीवन विताय तो उसका जीवन न तो प्रतिष्ठित समक्ता जाता है श्रीर न उसे कोई उपयोगी जीवन-व्यवसाय ही सरलतासे मिलता है। श्रावक-श्राविका, साध-साध्वी सभी ऐसे व्यक्तियोंको श्रवगराना या उपेन्ना-की दृष्टिसे देखते हैं। फल यह होता है कि जो नाबालिंग लक्ष्का. लड़की उम्र होने पर या तारूएय पाकर एक या दूसरे कारणसे साधु जीवनमं स्थिर नहीं रह सकते. उनको या तो साधवेष धारण कर प्रकटन रूपसे मलिन जीवन वितास पहला है या वेप लोडकर समाजमें तिरस्कत जीवन वितास पढता है । दोनो हालतोंमें मानवताका नाश है । ऋषिकतर उदाहरखोंमें यही देखा जाता है कि त्यागी वेपमें ही लिए कर नाना प्रकारकी भोगवासना तम-की जाती है जिससे एक तरफसे ऐसे अस्थिर साध्यांका जीवन वर्बाद होता है श्रीर दसरी तरफसे अनके संपर्कमे श्राए हुए श्रन्य स्त्री-पुरुषोंका जीवन बर्बाद हो जाता है । इस देशमें स्त्री-परुषोंके श्रस्वाभाविक शरीर-संबन्धके दवसाका जो फैलाव हुआ है. उसमें अनधिकार वाल-संन्यास और अपक्य संन्यासका बड़ा हाथ हैं। इस दोपकी जिम्मेवारी फेवल मुसलमानोंकी नहीं है, केवल अन्य धर्मावलम्बी मठवासियों, बाबा-महतोंकी भी नहीं है। इस जिम्मेवारी में जैन परम्पराको श्रनधिकार, श्रकाल, श्रनवसर दीस्नाका भी खास हाथ है। इन सब कारखों पर विचार करनेसे तथा ऐसी स्थितिके अनुभवसे मेरा सुनिश्चित मत है कि बाल-दीचा धर्म ग्रीर समाजके लिए ही नहीं, मानवताके लिये घातक है। में दीवाको ब्रावश्यक समस्ता हैं। दीखित व्यक्तिका बहुमान करता हैं

पर इस सभय दीला देनेका तथा दीलित व्यक्तियोंके जीवनका वो दर्श नल रहा है, उसे उस व्यक्तिकी दृष्टिते, सामाजिक दृष्टिते विलकुल अनुपयोगी ही नहीं पातक सगकता हूँ।

जो दीचा-शदिके पन्नपाती हों. उनका भी इस शर्तपर समर्थन करनेको तैयार हैं कि पहले तो साध संस्था बनवासिनी बने : दसरे, दिनमें एक बार ही भोजन करे और मात्र एक प्रहर नींद ले. बाकीका समय केवल स्वाध्यायमें बिताप: तीसरे. वह या तो दिगम्बरस्व स्त्रीकार करे या वस्त्र धारण करे तो भी कमसे कम हाथ-कती मोटी खहरके दो या तीन वस्त्र रखें। श्राजकल मल मल ही नहीं रेशमी कपड़े पहननेमें जो साधन्त्रोंकी और खास कर स्ताचार्योंकी प्रतिष्ठा समभी जाती है. इसका त्याग-प्रधान दीसाके साथ क्या मेल है. मस्ते कोई समभा सके तो मैं उसका आभार मानुगा। जब आचार्य तक ऐसे आकर्षक कपड़ोंने धर्मका महत्त्व और धर्मकी प्रभावना समक्षते हो. तब कवी उम्रमे दीसाके लिए ब्रानेवाले वालक-वालकाबोके मानस पर उसका क्या प्रभाव पहता होगा ! इसका कोई विचार करता है ! क्या केवल सब मानस-रंगगेंका इलाज एक मात्र उपवास ही है। ऊपरकी तीन शतोंसे भी सबल और सस्य शर्त तो यह है कि दीन्नित हुआ बाल, तरुख, भीड़ या बृद्ध भिन्न या भिन्नाणी दम्भसे जीवन न बिताए श्रर्थात् वह जब तक अपने मनसे आध्यात्मक साधना चाहै करता रहे । उसके लिये त्राजीवन साध्वेशकी प्रतिशाकी केंद्र न हो, वह श्रपनी इच्छासे साध बना रहे। श्रगर साध श्रवस्थामे संतब्द न हो सके तो उस अवस्थाको छोड़ कर जैसा चाहे वैसा आश्रम स्वीकार करे। फिर भी समाज में उसकी अवगणना या अप्रतिष्ठाका भाव न रहना चाहिए । जैसी उसकी योग्यता. वैसा उसको जीवन वितानेमें कोई श्राहचन न होनी चाहिए । इतना ही नहीं यहिक उसको समाजकी स्रोरसे स्त्राञ्चासन मिलना चाहिये जिससे उस पर प्रतिक्रिया न हो । खास कर कोई साध्वी गृहस्थाश्रमकी श्रोर घूमना चाहे तो उसको इस तरह साथ मिलना चाहिये कि जिससे वह स्थात रीट ध्यानसे बच सके। समाजकी शोमा इसीमें है। बात यह है कि बौद्ध परम्परा जैसा शुरूसे ही श्राजीवन महावतकी प्रतिशान लेनेका सामान्य नियम बनाएँ। जैसे-जैसे दीचामें स्थिरता होती जाए. वैसे-वैसे उसकी काल-मर्यादा बढाएँ। श्राजीवन प्रतिज्ञा लाजमी न होनेसे सब दोघोंकी जड़ हिल जाती है।

सेवा-दक्षिमे साथुश्रोका स्थान क्या है ? इस मुद्दे पर इमने ऊपर विचार किया ही नहीं है । इस दक्षिसे जब विचार करते हैं तब तो अनेक बालक-बालिकाओंको अकालमें, अपक मानस्कि दशामे आशीवन प्रतिज्ञाबद कर लेना और फिर हचर या उचर कहीं के न रखना, वह आतमबातक दोष है। इसके उपरान्त दूसरा भी नदा दोष नजर आता है। वह वह कि ऐसी अकर्मप्य बीचित फीजको निमाने के वास्ते समाजकी बहुत वही शिक्षे केकार ही खर्च है। जाती है। वह फीज सेवा करने के बजाय केचल सेवा लेती ही रहती है। इस स्थितिका सुचार खुद अगुवे विचारक साधु-साजी एवं गृहस्य आवक न करेंगे तो उनके आप्यासिक साम्यवादके स्थानमें लेनिन-स्थालनका साम्य-वाद हतनी त्यरारे आप्यासिक साम्यवादके स्थानमें लेनिन-स्थालनका साम्य-वाद हतनी त्यरारे आप्यासिक किंग्र उनके किए कुक्क न होगा।

में पहिले कह चका हैं कि केवल जैन परम्पराको लेकर बाल-दीचाके प्रजनपर मैं नहीं सोचता । तब इतने विस्तारसे जैन परम्पराकी बाल-दीन्ना संब-न्धी स्थितिपर मैंने विचार क्यों किया श्रीर श्रन्थ भारतीय सन्यास प्रधान पर-म्परात्रोंके बारेमें कहा भी क्यों नहीं कहा ? ऐसा प्रश्न जरूर उठता है। इसका खलासा यह है कि बौद्ध परम्परामें तो बाल-दीजाका दोष इसलिए तीव नहीं बनता कि उसमें दीन्ना के समय आजीवन प्रतिशका अनिवार्य नियम नहीं है । दसरी बात यह भी है कि अपनक समयतक भिन्नु या भिन्नु गी जीवन बिता कर जो ग्रन्य त्राश्रमको स्वीकार करता है. उसके लिए अप्रतिष्ठाका भय नहीं है। श्रव रही वैदिक, शैव, वैष्णव, श्रवधत, नानक उदासीन स्रादि श्रन्य परम्य-राश्चोकी बात । इन परम्पराश्चोंके श्रन्यायी सब मिलाकर करोड़ोंकी संख्यामें हैं । उन्होंका भारतमे हिन्दके नामसे बहुमत है। इससे कोई छोटी उसका दीचित व्यक्ति उत्पर्यगामी बनता है या दीचा स्रोडकर ग्रन्य ग्राश्रम स्वीकार करता है तो करोडोंकी ऋन्यायी संख्यापर उसका कोई दृष्परिखाम उतना नजर नहीं श्राता जितना छोटेसे जैन समाजपर नजर श्राता है। इसके सिवाय दो पक बातें ख़ौर भी हैं। जैन परमरामे जैसी भित्तवा संस्था है वैसी कोई बडी या व्यापक संन्यासिनी संस्था उक्त परम्पराश्चोंमें नहीं है। इसलिए बालिका. त्यक्ता या विधवाकी दीलाके बाद जो अनर्थ जैन परम्परामें सम्भव है. कमसे कम वैसा अनर्थ उक्त परम्पराश्चोंमे पुरुष बाल-दीन्ना होने पर भी होने नहीं पाता । उक्त बैदिक श्चादि संन्यास प्रधान परम्पराखोंमें इतने बढ़े समाज-सेवक पैदा होते हैं श्रीर इतने बड़े उच लेखक. विश्वप्रसिद्ध वक्ता श्रीर राजपुरुष भी पैदा होते हैं कि जिससे त्यागी संस्थाके सैंकड़ों दोच दक जाते हैं और सारा हिन्द समाज जैन समाजकी तरह एक सत्रमें संगठित न होनेसे उन दोषोंको निभा भी लेता है। जैन परम्परामें साध-साध्वी संघमें बढि रामकृष्ता, रामतीर्थ, विवेक्तानन्द, महर्षि रमण, श्री ऋरविन्द, कृष्ण मृति, स्वामी शानानन्दजी, श्रादि जैसे साथ और मक्त मेराबाई जैसी एक-श्राध साध्वी भी होती तो श्राज बाल-दीचाका इतना विरोध नहीं होता !

हर एक फिरके गरु श्रपने पासदीसित व्यक्तियोंकी संख्याका वहा ध्यान रखता है। भक्तोंसे कहता रहता है कि मेरे परिवारमें इतने चेले, इतनी चेलियाँ हैं। जिस गृद या आचार्यके पास दीसा लेनेवालोकी संस्या जितनी बड़ी, उसकी उतनी ही श्रधिक प्रतिष्ठा समाजमे प्रचलित है । यह भी श्रनुयायियोंमें संस्कार सा पड गया है कि वे अपने गच्छ या फिकेंमे दी जित व्यक्तियों की बडी संख्यामें गौरव लेते हैं। पर कोई गुरु, कोई गुरुशी या कोई आवार्य या कोई संघपति गहस्य कभी इस बातको जाहिरा प्रसिद्ध नहीं करता, खुले दिलसे बिना हिच कचाये नहीं बोलता कि उसके शिष्य परिवारोमेसे या उसके साध-मण्डलमें से कितनोंने दीवा छोड़ दी, दीचा छोडकर वे कहाँ गए, क्या करते हैं और टीचा कोडनेका सच्चा कारण क्या है ? इन बातोंके प्रकट न होनेसे तथा उनकी सच्ची जानकारी न होनेसे श्रावक समाज ग्रॅधेरेमें रहता है। दीचा छोडनेके जो कारण हों, वे चाल ही नहीं बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ते ही रहते हैं। वीचा छोडनेवालोकी स्थिति भी खराव होती जाती है। उतने श्रंशमे समाज भी निर्वेल पड़ता जाता है । समभ्रदारोंकी श्रदा बिलकुल उठती जाती नजर श्राती है और साथ ही साथ श्रविचारी दीचा देनेका सिलसिला भी जारी रहता है। यह स्थिति विना सबरे कभी धर्म-तेज सुराचित रह नहीं सकता। इसलिए हर एक समभ्यदार संघके ऋगुवे तथा जवाबदेह धार्मिक स्त्री-पुरुषका यह फर्ज . है कि वह दी द्वाल्यासके सज्जे कारणों की पूरी जॉच करे ऋीर ऋाचार्य या गुरुको ही दीचा-त्यागसे उत्पन्न दुष्परिशामांका जवाबदेह समसे । ऐसा किए विनाकोई गुरुया क्राचार्यन तो अपनी जवाबदारी समक्तेगान स्थितिका सधार होगा । उदाहरखार्थ, सुननेमें स्राया कि तेरापन्थमें १८०० व्यक्तियोंकी दीचा हई जिनमेंसे २५० के करीय निकल गए । ऋब सवाल यह है कि २५० के दीर्जा-त्यागकी जवाबदेही किसकी ! ऋगर १८०० व्यक्तियोंको दीखा देनेमे तेरापन्थके त्राचार्योका गौरव है, तो २५०के दीचा-त्यागका कलक किसके मत्ये समभाना चाहिए ! सेरी रायमें दीचित व्यक्तियोंके व्यीरेकी अपेदा दीवा-त्यागी व्यक्तियोंके पूरे ब्यौरेका मूल्य संघ श्रीर समाजके श्रेयकी दृष्टिसे श्रधिक है क्योंकि तभी संघ श्रीर समाजके जीवनमें सुधार सम्भव है। जो बात तेरापन्यके विषयमें है, वही अन्य फिरकेंकि वारेमें भी सही है।

दिसम्बर १६४६ ]

## भर्म और विद्याका तीर्थ-वैशासी।

उपस्थित सम्मनो,

जबसे वैद्याली संबद्धी प्रश्चियोंके बारेमें योड़ा बहुत जानता रहा हूँ तमीले उसके प्रति मेरा सदान उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। यह सदान ज्ञालिर सुके गहाँ लाग्य है। मैंने सोचकर यही तय किया कि क्षार संबक्ते प्रति सदान प्रकट करना हो तो मेरे लिए संतोषप्रद मार्ग यही है कि मैं अपने जीवनमें आधिक बार नहीं तो करसे कम एक नार, उन्हीं प्रश्चितोंमें सीचा मार्ग सूँ। संबक्ते संचालकोके प्रति क्षार व करवता बयानिका भी सीचा मार्ग बती है।

#### मानव मात्रका तीर्थ

दीर्थतरस्त्री सहावीरक्षी जन्म-मूमि और तथागत बुदकी उपदेश-मूमि होनेके कारण वैशाली विदेहका प्रधान नगर रहा है। यह केवल केनों और नौहोंका ही नहीं, पर मानव-चातिका एक तीर्थ बन गया है। उक्त दोनों अमयावीरीने करूवा तथा मैत्रीकी को विरावत क्रपने-क्रपने तत्कालीन कंपोंके हारा मानव जातिकों दी वै उचीका कालकमसे भारत और भारतके बाहर हरामा विकास हुआ है कि आक्का कोई मी मानयतावादी वैशाक्षीके इतिहासके प्रति उदासीन रह नहीं नकता।

भारतमें जनमा और पला मुकलमान मक्का-मदोनाके मुकलमान ऋरवोसे पनिइता मानेगा। यह स्थित तब पमाँकी श्रक्तर देखी जाती है। गुजरात,
राजस्थान, इर संस्थित, क्लार्टक आदि के कैन कितनी ही बातों के मिन्न क्यों
न हो पर वे सब भावान, महावीरके प्रमानुवायीक नाने अपने में पूर्ण एकवाका
अनुमक इतते हैं। भगवान, महावीरके श्राहितायान पमेका पीर्थण, मचार
वैद्याली और विदेहमें ही मुख्यतथा हुआ है। जैसे चीनी वर्मी आदि वीद,
सारताय, गया आदि को अपना ही स्थान सम्भते हैं, वैदे ही दूर-पूरके जैन
महावीरके जनमस्थान वैद्यालीको भी मुख्य पर्मस्थान सम्भते हैं और महावीरके
क मानेगुमामी के नाते वैद्यालीम और वेसे ही श्रम्य तीपाँम विश्वति ही
है। उनके किए विदार और लाककर वैद्याली भक्का या जेकवेलाम है। सद पार्मिक संवेच स्थानी होता है। कालके अनेक पपेड़ भी दसे चीण नहीं कर
तके हैं और न कभी चीण कर सकेंगे। बहिक जेसे-बेरी आहेलाको सम्भत्न और
उठका प्रकार दक्ता जाएगा कैन सेके कालुपुत्र महातीरकी यह जनमभूमि विशेष
स्थित स्थिति कर्मक प्रती आएगा।

हम लोग पूर्णके निजानी हैं। छोकेटिन, प्लेडो, परिस्तेटिन कार्ष प्रसिमके निवाली। बुद्ध, महायर, कवाद, प्रचपाद, शंकर, बायस्पति धार्यि भारतं कर्युव हैं, स्थितका यूरोर, कमेरिका जारि देशोते कोई वाला नहीं। यिन भी प्रमिक्त कोर एवं के संवस्थकों कभी सीच न होने देनेवाला तत्त्व कीन है, पेसा कोर्स प्रस्त करें तो एका जवाद एक ही है कि वह तक्त है विधाका। बुदे-बुदे वर्षमां भी विचाक नत एक ही जाई । लकाई, धार्मक कींचाता। बुदे-बुदे वर्षमां भी विचाक नत एक ही जाई । लकाई, धार्मक कींचाता। बुदे-बुदे वर्षमां भी विचाक नत एक ही जाई । लकाई, धार्मक कींचाता ही प्रस्ता है प्रसाद की स्वावस्थित कर कराई । अपर विचाक संस्ता की प्रसाद विचाक सम्मा एका उपलब्ध होते हिस्स है तो कावस्था क्रमति है। अपर विचाक संस्ता के स्वावस्था नति भी के साली-विदेश और विहार छवको एक दूसमें विदेशस्या स्थोंकि वह विवाक प्री तीर्थ है।

सहात्मा वांबीजीने ऋहिंगाडी शंधना शुरू तो की दक्षिण ऋक्षीकारों, पर उठ कानीलें ऋषि-राजका शीना प्रमोग उन्होंने व्हले पहल भारतमें शुरू किया, इसी विदेश के में ! प्रमाणी क्षत्मकेतामों को ऋहिंगाकी विरासत सुपुत पढ़ी भी, वह वांबीजोंके एक मौन पुकारते जग उठो और केवल भारतका ही नहीं पर दुनिया-भरका प्यान देखते-देखते क्यारत-विहास्त्री कोर आकृष्ट कुषा ! और सहावीर साथ बुक्के समयमें को वासकार हस विदेशों हुए दे बही गांधी-जीहे कारक मो देखतेमें आए! विते क्षत्मेक चिक्कपुत, पहराशियुक और सावाण्युंच क्या पुतियाँ दुव न वहानीरके मिह्ने पागल होकर निकल पड़े रे वेहे ही वह आसावक, कर्ताल, जांगीरार और ब्रान्य सामकदार की-पुरुष गांधीशीके प्रभावमां ब्राप्त । जेहें उल पुरावे पुग में करणा तथा मेत्रीका सावेंगिक प्रचार करनेके लियर क्षंच को ये वेसे ही करपायदा साविक बनानेके गांधीशीके स्वानमां शीधा साव देनेबासांच्या यरू वहा संघ बना व्यवसं नैयासी-विदेह मा बिहारके प्रपृत्तीका साथ बहुत महस्च एतता है। हाति में नत्युपीन हिंदे भी इस स्थानकी बर्ग वया विधाका वीर्थ समस्ता हैं। और इसी माननाती में

में काश्चीमें श्रध्ययन करते समय आजसे ४६ वर्ष पहले सहाध्यायिओं और क्रेज सामग्रीके साथ पैर्क चलते-चलते उस चत्रियक्रवहमें भी यात्राकी दृष्टितें क्राया था जिसे क्राजकल जैन लोग महावीरकी जन्मभूमि समभूकर वहाँ यात्राके लिए शाते हैं और लक्खीसराय जंक्शनसे जाया जाता है। यह मेरी विहारकी सर्व प्रथम धर्मयात्रा थी । इसके बाद अर्थात करीव ४३ वर्षके पूर्व में मिथिला-विदेडमें अनेक बार पढ़ने गया और कई स्थानों में कई बार ठहरा भी । वह मेरी विदेहकी विद्यायात्रा थी । उस युग और इस युगके बीच बढ़ा बानार हो गया है । बानेक शायन मौजूद रहनेपर भी उस समय जो बार्ते सुनै हात न बीं वह थोड़े बहुत प्रमाण्में हात हुई हैं और जो भावना साम्प्रदायिक हाबरेके कारचा उस समय ऋस्तित्वमें न यी आज उसका अनुसव कर रहा हैं। श्रव तो में स्पष्ट रूपसे सम्भ सका है कि महावीरकी जन्ममूमि न तो वह लिक्क बाह या पर्वतीय छत्रियकुएड है और न नालन्दाके निकटका कुएडल-ग्राम ही। आक्रके बसाहकी खुदाईमेंसे इतने ऋषिक प्रमाण उपलब्ध हर है और इन प्रसासोंका जैन-बौद्ध परम्पराके प्राचीन शास्त्रोंके उल्लेखेंकि साथ इतना माधिक सेल बैठता है तथा फाहियान सुद्नसंग जैसे प्रत्यसदशी नातियाँ के बजानोंके साथ अधिक संवाद होता है कि यह सब देखकर समझी उस समय के अपने अज्ञानपर हूँ सी ही नहीं तरस भी श्राता है । और साथ ही साथ संस्वकी गानकारीसे बासाधारण खर्शी भी होती है। वह सत्य यह है कि बसाइके छेत्रमें मो वासकाह नासक स्थान है वही सचमच छत्रियकहर है।

### विशिम्म परंपराझोंकी यकता

भारतमं स्रवेश कर्म नक्ष्यपर्धे रही हैं। सहस्रक्ष परम्पर प्रकारतमः नेपिक है जिसकी कहें शास्त्रक्ष्यें हैं। समय परम्परकी भी जैन, बीट, झानीवक, प्राचीन संख्य-योग झादि कई शासायें हैं। इन सर परस्परक्षोंके समुख्यें, सुक्र्यों और संबंध, साजार-विकारमं जायान-यतनः और विकास-हासमें इसनी अधिक दितहासिक भिन्नता है कि उत-उत परस्पामें कम्मा व वता हुआ और उच-उत परस्पाके संस्कृत संकृत हुआ कोई मी व्यक्ति शामान्य रूपते उन वर्ष परस्पाओं के अन्तरतल में जो वास्तिकि एकता है, उत्ते सम्म महीं पान प्रमान्य न्यकि हेना। मेरपोक्क प्रकृत स्वरोमें है। केंग्र एता है पर तलांबिक और पुरुषायों व्यक्ति जैसे-जैसे ग्रह्माईसे निमंदवायुर्वक सोचता है वैसे-वैसे उसको आन्तरिक सन्यकी एकता प्रतीत होने लगती है और भाषा, आचार, संस्कृत आदि स्व मेर उसकी प्रतीतिम वाधा नहीं हाल स्कृते। मानव चैतना आधिर मानव-चेतना ही है, पशुचेतना नहीं। जैसे-जैसे उसके उसरके आपरे प्रमुद्धि नाव-वेनता ही है, पशुचेतना नहीं। जैसे-जैसे उसके उसरके आपरे

हम साम्प्रदायिक दृष्टिसे महावीरको ऋलग, बुद्धको ऋलग और उपनिषद् के ऋषियोंको अलग समकते हैं, पर अगर गहराईसे देखें तो उन सबके मौलिक सत्यमें शब्दमैदके सिवा श्रीर मेद न पावेंगे। महावीर मुख्यतया श्राहिसाकी परिभाषामें सब वार्ते समन्ताते हैं तो बुद्ध तृष्णात्याग श्रीर मेत्रीकी परिभाषामें श्रपना सन्देश देते हैं । उपनिषदके ऋषि श्रविद्या या श्रज्ञान निवा-रसाकी दृष्टिसे चिन्तन उपस्थित करते हैं। ये सब एक ही सत्यके प्रतिपादनकी जदी-जदी रीतियाँ हैं: जदी-जदी भाषाएँ हैं । श्राहिसा तब तक सिद्ध हो ही नहीं सकती जब तक तृष्णा हो । तृष्णात्यागका दूसरा नाम ही तो ऋहिंसा है । श्रशानकी वास्तविक निवृत्ति विना इए न तो श्राईस। सिद्ध हो सकती है और न तष्णा का त्याग ही सम्भव है। धर्मपरस्परा कोई भी क्यों न हो. अगर वह सचमुच धर्मपरम्परा है तो उसका मूल तत्त्व ग्रन्य वैसी धर्मपरम्पराश्चों से जुदा हो ही नहीं सकता। मूल तत्त्व की अदाई का ऋर्य होगा कि सत्य एक नहीं। पर पहुँचे हुए सभी ऋषियोंने कहा है कि सत्यके आविष्कार अनेकषा हो सकते हैं पर सत्य तो श्रखरिडत एक ही है। मैं श्रपने खप्पन वर्षके थोड़े-बहुत श्रध्य-यन-चिन्तनसे इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पन्यमेद कितना ही क्यों न हो पर उसके मूल में एक ही सत्य रहता है। आज मैं इसी भावनासे महावीरकी जन्मजयन्तीके स्थूल महोत्सवमें भाग ले रहा हूँ। मेरी दृष्टिमें महावीरकी जयन्तीका अर्थ है उनकी ऋहिंसासिदिकी जयन्ती । ऋौर ऋहिंसासिदिकी जयन्तीमें अन्यान्य महापुरुयोंकी सद्गुर्णसिद्धि अपने आराप समा जाती है। ब्रगर वैशालीके ब्रॉगनमें लड़े होकर हम लोग इस व्यापक भावनाकी प्रतीति न कर सके तो इमारा जयन्ती-उत्सव नए युगकी माँगको सिद्ध नहीं कर सकता। राज्यसंघ और धर्मसंघ

वेशाली अभिनन्दन मन्य तथा लुदी-लुदी पत्रिकामांके द्वारा वैशालीका

पौराशिक और ऐतिहांतिक परिचय इतना कविक मिस जाता है कि इसमें इति करने जितनी नई सामग्री अभी नहीं है। भगवान महाबीर की जीवनी भी उस श्रभिनन्दन ग्रन्थमें संदेप से बाई है । वहाँ मुक्तको ऐसी कुछ वार्षे बहती हैं जो वैसे महात्माओं की जीवनीसे फलित होती हैं और जो हमें इस खगमें तरस्त कामकी भी हैं। महावीरके समयमें वैद्यालीके और उसरे भी गवाराज्य वे को तत्कालीन प्रजासत्ताक राज्य ही ये पर उन गयाराज्योंकी संबद्दारि अपने तक ही सीमित थी । इसी तरहसे उस समय के जैन, बौद्ध, आजीवक आहि अनेक धर्मशंघ भी वे जिनकी संघर ह भी अपने-अपने तक ही सीमित थी। पुराने गगाराज्योंकी संबद्दष्टिका विकास भारत-व्यापी नवे संबराक्यक्यमें इन्ना है को एक प्रकारसे अहिंसाका ही राजकीय विकास है । अब इसके साथ पराने धर्म-संघ तभी मेल खासकते हैं या विकास कर सकते हैं जब उन धर्मसंबों में भी मानवतावाडी संघट्टकिया निर्माख हो और तदनसार सभी धर्मसंब खपना-खपना विधान बदलकर एक लद्भगामी हों । यह हो नहीं सकता कि भारतका राज्यक्ष तो व्यापक रूपसे चले और पन्धोंके धर्मसंघ पुराने ढरें पर चलें । आक्रिएको राज्यसंघ श्रीर धर्ममंघ दोनोका प्रवत्ति सेत्र तो एक कलंड भारत ही है। ऐसी रियतिमें अगर संघराज्यको ठीक तरहसे विकास करना है और जनकल्यासार्थे भाग लेमा है तो धर्मसंघके परस्कर्ताझोंको भी ब्यापक हाईसे सोचना होगा । ग्रार वे ऐसा न करें तो अपने-अपने धर्मसंघको प्रतिष्ठित व जीवित रस्व नहीं सकते या भारतके संबराज्यको भी जीवित रहने न देंगे । इसक्रिए इमें पराने गराराज्यकी संबद्दष्टि तथा पन्योंकी संबद्द हिका इस युगमें ऐसा सामझस्य करना होगा कि धर्मसंघ भी विकासके साथ जीवित रह सके झौर भारतका संबराज्य भी स्थिर रह सके।

भारतीय संपरायका विधान अशाम्यदायिक है हसका अर्थ यही है कि संपराय किसी एक धर्म में बद नहीं हैं। इसमें लच्चतर्ती बहुनती समी लोटे- वह धर्म यह प्रमान भावते अपना-अपना विकास कर सकते हैं। जब संध-राजको नीति इतनी उदार है तब हरेक धर्म परम्पराक्ष कर्तक अपने लाग चुनि- अंतर हो जाता है कि प्रत्येक धर्म परम्परा समय जनहितकी हक्षिते संपर्याप्त सम जनहितकी हक्षिते संपर्याप्त सम जनहितकी हक्षिते संपर्याप्त सम तरहे हक्ष हक्ष नानेका स्थाल रक्के और प्रयत्न करे। कोई भी लागु मा बहु- मती धर्म प्रस्तार ऐसा न सोचे और न ऐसा कार्य करे कि जिससे राज्यकी केन्द्रीय सुक्ति मा प्रानिक शिक्त प्रति में निक्त स्थान स्थान स्थान है जब कि प्रत्येक धर्म परम्परा क्ष सुवाबी अपनी

होंकिनें व्यापके बंगार्ट ब्रीर केवल उंकुचित हथ्टिने प्रपनी परम्याका ही विचार व करें।

वर्म परम्बराक्रोंका प्राना इतिहास हमें यही सिखाता है । गबातन्त्र, राज-तंभ्त्र थे सभी आपसमें लडकर अन्तमें ऐसे धराशायी हो गए कि जिससे विदे-शियोंको भारतपर शासन करनेका मौका मिला। गाँधीजीकी ऋहिसाहष्टिने **उं**स प्रंटिको दर करनेका प्रयक्त किया श्रीर झन्तमें २७ प्रान्तीय घटक **राज्योंका एक** फैन्द्रीय संबराज्य कायम इन्ना जिसमें सभी प्रान्तीय लोगों का हित सरिवत रेंदे श्रीर बाहरके मय स्थानोंसे भी बचा जा सके। श्रव धर्म परम्पराश्चोंको भी श्रीहेंग्र. मैत्री या ब्रह्ममावनाके स्त्राधारपर ऐसा धार्मिक वातावरका बनाना होगा कि जिसमें कोई एक परम्परा ग्रन्थ परम्पराग्र्योंके संकटको श्रपना संकट सममे ब्रौरं उसके निवारसके लिए वैसा ही प्रयत्न करे जैसा अपनेपर ब्राये संकटके निवारगाके लिए। इस इतिहाससे जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं हुआ। फलतः कमी एक तो कमी दूसरी परम्परा बाहरी आक्रमखोंका शिकार बनी और कम क्याका रूपमें सभी धर्म परम्पराञ्चोकी सास्क्रतिक श्लीर विद्यासम्पत्तिको सहना पड़ा । सोमनाथ. स्ट्रमहालय श्रौर उज्जविनीका महाकाल तथा साशी श्रादिके वैष्णाव. शैव श्रादि घाम इत्यादि पर जब संकट श्राए तब श्रगर श्रन्य परम्पराश्चीने प्राणार्पशक्ते परा साथ दिया होता तो वे धाम बच जाते । नहीं भी बचते तो सब परम्पराश्चोंकी एकताने विरोधियोंका होसला जरूर दीला किया होता । सारनाय, मालन्दा, उदन्तपुरी, विक्रमशिला ब्रादिके विद्याविद्यारोको विस्तवार खिलजी कभी घ्वस्त कर नहीं पाता क्रगर उस समय बौद्धेतर परस्पराएँ उस ब्राफतको ब्रपनी समक्षती । पाटन, तारङ्का, साचोर, श्रावृ, भालोर ब्राविके शिल्पन्यापत्यप्रधान जैन मन्दिर भी कभी नष्ट नहीं होते । श्रव समय बद्दल गया श्रीर हमें पुरानी त्रृटियोंसे सबक सीखना होगा ।

सांस्कृतिक और पार्मिक स्थानोंके साथ-साथ अनेक ज्ञानभएडार भी नष्ट हुए । हमारी धर्म परम्पाओंकी पुरानी हष्टि बदलनी हो तो हमें नीचे लिखे अनुसार कार्य करना होगा।

(१) प्रत्येक धर्मपरम्पराको दूसरी धर्मपरम्पराश्चीका उतना ही श्चादर करना चाहिए जितना वह श्रपने बारेमें चाहती है।

(२) इसके लिये गुरुवर्ग श्रीर परिवतवर्ग सबसी श्रांतसमें मिलने-खुलने के प्रसंग पैदा करना श्रीर उदारहाइसे विचार विनिमय करना । जहाँ ऐकामय न हो वहाँ विचादमें न पड़कर सहिस्सुताकी इदि करना। वार्मिक और सास्कृतिक श्रस्यपन-श्रम्याणनकी परमराश्रीको इतना विकसित करना कि विज्ञमें किसी सक पर्यस्यस्थाका क्षेत्रुवाणी झाल पर्यस्यस्थाकोकी कालेके सक्तेक स्वेच्या स्वयंत्रिक स रहे और उनके मन्त्रस्थोंको संस्तरहर्यों न समन्ते ।

ह्यके क्षिय अनेक नियमियालय महावियालय जैहे क्षिष्कांक्य वर्ष हैं नहीं इसिहात और तुमना हिन्नी वर्गनरम्पाओं कि क्षा ही बाती है। किर भी अपने देखमें ऐसे टैक्बों नहीं हकारों कोटे नहे विवासमा, स्वत्सालार्स कार्दि हैं कहाँ केवल टाम्प्यांक्ष हिन्दी के उपन्यस्था एकांगी हिन्ना ही जाती है। इस्का नतीना अपनी देखनेमें आवा है कि सामान्य जनता और हरेक गरमराके सुन वा परिवत कांभी उसी हुनियामें जी रहे हैं जिनके कारस स्व वर्मनरमरारों निस्तेण कीर मिक्यांनियानी हो गई हैं।

विधाभूमि-विदेह

तेशाली किरोप-मिशिलाके सारा प्रातेष प्रावधीय विकासोके विषयों सिहार का जो स्थान है वह हमें पुराने शीसकी बाद दिखाता है। उपनिषद्कि अपलब्ध भाष्योंके प्रसिद्ध प्रतिद्ध श्राचार्य मते ही दक्षिणमें इस हो पर अपनिवर्षेके आत्मानकाविषयक श्रीर स्रदेतस्वक्रपविषयक श्रातेक ग्रामीर जिल्लान-विशेषके जनककी सभामें ही दूस हैं विम चिन्ततीने चेतन पराचे आपार्थोंक की नहीं क ग्राधनिक देश-विदेशके अनेक विद्वानोंका भी व्याम स्तीका है । सक्ष्में धर्म श्रीर विवसके बढ़त बड़े भागका असली उपदेश विद्यारके बद्दे प्रश्ने स्थानोंसें ही किया हैं: इतना ही नहीं वहिक बौद्ध त्रिपिटककी साधी संवक्तमा विकारकी तीन संगीतियोमें ही हुई है । जो त्रिपिटक विहारके सपूतीके द्वास ही सशिवाके हुन-दर अगम्य भागोंमे भी पहुँचे हैं और जो इस समयको सनेक भाषासामें रूपा-न्तरित भी हुए हैं। इन्हीं त्रिपिटकोंने सैकड़ों यूरोपीय विद्वानीको ऋषनी कोर सीचा श्रीर जो कई बरोपीय भाषाश्रीमें रूपान्तरित भी इए । जैन परम्भाके सूत श्रागम पीछेसे भक्ते ही पश्चिम और दक्षिया भारतके छहे-ज़हे आगोमें पहुँचे हो. एंकलित व लेखबद भी इप हो पर उनका उहसम कीर आसमिक संबद्ध तथा संस्तान तो विदारमें ही हम्रा है । बौद्ध संगीतिकी तरह प्रथम जैव संगीति भी बिहारमें ही मिली थी । चायास्यके द्वार्थशास्त्रको ह्यौर सम्भवतः कामशास्त्र-की जन्समूमि भी विद्वार ही हैं । इस क्षय दार्शनिक, सत्र कीर स्थापना संबोधा विचार करते हैं सब तो हमारे सामने विद्यारकी यह प्राथीन अविका अर्थ होकर उपस्थित होती है। कखाद और बाह्यपद ही नहीं पर अन बोसोंके वैशेषिक न्याय दर्शनके भाष्य, वार्तिक, टीका, उपरीका साहि सारे साहित प्रिकारके संरोता विदारमें ही, खासकर विदेह मिश्रिलामें ही हक्त हैं ।

सांतप, श्रोग प्रस्पराके मज जिल्लाक स्रोर प्रत्यकार पर्व व्याख्याकार विशाप.

में वा विद्यांत्वी तीमाके आत्मान ही हुए हैं। मेर क्यांक्त मीमांताकार केमिनी और वादरावया भी विद्यार है। होने चाहिए। पूर्शेचर मीमांवाक करिक दुरीबा प्रमुख व्याव्याकार मिथिलामें ही हुए हैं जो एक वार लेक्ड़ों मीमांवक विद्यानोंक पाना मांगी जाती थे। वंगाल, दुविक्य झारि झन्य मांगोर्म न्याव विद्यानोंक पाना मांगी जाती थे। वंगाल, दुविक्य झारि झन्य मांगोर्म न्याव विद्याने हाला-प्रशासार्थ पृत्यो हैं पर उनका मूल तो मिथिला ही है। वाच्यारि, उदयन, गंगेश आदि प्रकारण विद्यानीने वार्योगिक विद्याका हतना अधिक विद्यान किया है कि त्रिक्या अद्यार प्रतिक वर्ष परित्यारमार पड़ा है। व्यविध्याके अरेक्ष बाद को बीद विद्यार त्यांतित हुए उनके कारणा तो विद्यार कारणी बन गया था। नालन्य, विक्रमारीता, उदल्यपुर्ग केसे करे-के विद्या और कारणा विद्यानीने को संस्कृद बीद शाहिक्या निर्माण किया है उनकी गरराई, युस्मता और बहुमुतता देखकर झाल भी विद्यार मति खादर उमम् झाता है। यह बात मति मीति हमारे लखने झा वक्तती है कि विद्यार धर्मकी तरह विद्याका मी तोई सा है।

# विधाकेन्द्रोंमें सर्व-विद्याओं के संग्रहकी आवश्यकता

जैवा पहते त्वित किया है कि प्रमेपस्मात्राक्षी अपनी दृष्टिका तथा न्यय-हारीका गुगानुक्त किकाव करता ही होगा। वेचे ही विदाक्षीकी तब वस्मसम्ब्राकी अपना तेज कायस्म रचने और बहुनके हिए अध्ययन-अध्यायनकी प्रयातीके विदासी नय किरो से लोकना होगा।

प्राचीन भारतीय विचार्य कुल मिलाकर तीन भाराक्ष्में सम्म जाती हैं—
संस्कर, लालि और प्राकृत । एक समय वा जब संस्कृतके पुरुषर विद्यार मी
लाल मा माकृत शास्त्रका जानते न ये या बहुत उत्पर-कररते जानते ये। देशा
भी समय था जब कि पालि और माकृत शास्त्रके विद्यार संस्कृत शास्त्रके ये। देशा
भी समय था जब कि पालि और माकृत शास्त्रके विद्यार संस्कृत शास्त्रके वि पूर्ण जानकारी रखते न ये। यही स्थिति पालि और माकृत शास्त्रके कानकार्यके बीच रस्स्त्रस्त भी थी। यह कम्मणः समय वहलता गया। श्राव तो पुराने सुग-ने देशा पत्रदा लाया है कि इसमें मोई मो सम्बान सितार एक वा बूक्ते मायाली तथा उत्त मायानी लिखे हुए शास्त्रोकों उपेशा करके नयसुनीन विश्वालये और महाविधालयोभी चला ही नहीं रुकता। इस हाई स्वत विचार करते हैं लग रूप मालून पहना है कि पूरोपीय किपानीने विश्वले समा वै उपनी रायाली करतीके लिए तथा उससे हुक सामे बहुनेके लिए हम भारतवालियोंको इस क्राध्यक्त-कृत्यारन, विस्तान, लेखन और संवादन विश्वलम स्नाविका क्रम कोड मुकहर- ते वयसंनां होता विचके विचाय हम मान्यविचा-विकारव यूरोनीय विद्वानीक अनुनामी तक बनवे में ब्राचमर्थ रहेंगे ।

उच विचाक केन्द्र भनेक हो उकते हैं। सन्मेक केन्द्रमें किती एक विधा-परंपराकी प्रचानता भी रह सकती हैं। किर भी येते केन्द्र अपने संशोधन कार्यमें पूर्व तभी वन सकते हैं जब अपने साथ संबंध रखने वाली विधा परंप-राखोंकी भी पुस्तक आदि सामग्री वहाँ संपूर्वतवा ग्रुलम हैं।

पालि, प्राक्तत, संस्कृत मापामें शिलो हुए यस प्रकारके शास्त्रोक्त प्रस्तार इतना सनिष्ठ संक्त्य है कि कोई भी एक शालाकी विचाका अञ्चलने विचा की दूसरी शालाओं के आयरपक शास्त्रविक परिशोकनको बिना किए तथा अन्यासी बन ही नहीं सकता, जो परिशोलन अपूरी सामग्रीकां के केम्प्रीमें संपन्न नहीं।

इचने पुराना पंचवाद कौर वातिवाद को इच प्रवर्ध देव वसनक जाता है यह करने झाप शिवित हो जाता है। इस यह जातते हैं कि हमारे वेशका उचवर्षात्मिमानी विचार्यों भी सूरोपों जाकर वहाँ के संवर्धने वर्षात्मिकाल मृत्त जाता है। यह रिवरि अपने देखने व्यामीचित तब वस वस कबती है कर व एक ही केन्द्रमें बानेक करवाएक हो, बानेका हो कीर वसकता हम कर तकता वहन हो। देखा नहीं होनेके सम्बद्धानिकताका निष्या श्रंक खिली म विकर्ष समर्थ ्र बुद्ध निजा रहे नहीं बक्की । शीव्यवायिक दालावीं ने मोगेहरिक को जीतने के वास्ते उच्चित्राके चेत्रमें भी सामदाविक्ताका विस्ता कंचाककोको करना स्वता ही हैं। उच्च लिये मेरे सिचारके तो उच्चतत झम्बमन के केन्द्रामे सर्वास्थाकोकी झावहमक सामग्री होनी ही चाहिए।

शासीय परिभाषामें सोकजीवनकी साया

अब अपन्तमें में संत्वेपमें यह दिख्यना चाहता है कि उस प्राने युगके राज्यसंत्र और धर्मसंत्रका ऋषसमें कैसा चोली-शामनका संबन्ध रहा है की ग्राचेक शक्दोंमें तथा तत्त्वज्ञानकी परिभाषाग्रोंमें भी सरवित है। हम जानते हैं कि वर्षणीओं का संस्व गणराज्य का अर्थात् वह एक संघ था। गण ग्रीर मंत्र अवद ऐसे समहके संचक हैं को अपना काम बने इस योग्य सम्बंकि द्वारा करते थे। वही वांत धर्मदोत्रमें भी थी। जैनसंघ भी भिन्न-भिन्तस्थी, आवक आविका चतुर्विच अक्रोंसे ही बना ग्रीर श्रव ग्रकोंकी सन्मतिसे ही काम करता रहा । जैसे-जैसे जैंबधर्मका प्रसार श्रम्यान्य खेत्रोंमे तथा छोटे-वड़े सैकड़ों-हुं हुन हो गाँवीमें हुन्छ। वैद्ये-वैद्ये स्थानिक संब भी कायज्ञ हुछ जो छाज तक कायम हैं। किसी भी एक बार्स का बाहरको सीतिक ग्रागर कहाँ जैस वर्स्ता है सी उसका वहाँ संब होना और सारा वार्षिक कारोबार संबंके जिस्से होगा । संबक्त कोई मुखिया मनमानी नहीं कर सकता । अहेरो बढा आचाय भी हो तो भी उसे संबक्त कार्यान खना ही होगा । संघसे वहिष्कृत व्यक्तिका कोई गौरव नहीं । सारे तीर्थ, सारे धार्मिक, सार्वजनिक काम संबद्धी देखारेखामे ही स्वाते हैं। आरीर उन इकाई संबोके मिस्त्रम्से प्रान्तीय ख्राँच भारतीय संबोकी घटना भी खाज तक चली श्राती है। जैसे गब्राएक्का भारतस्यापी संवरास्वमें विकास इश्रा वैसे ही पार्स्वनाथ और महाबीरके द्वारा संचालित उस समयके छोटे वड़े सधोके विकाससक्तममें भावकी जैस संस्कृतस्था है। बुद्धका संघ मा सेसा ही है। किसी भी देशमें जहाँ बीट बर्स है वहाँ संघ व्यवस्था है और सारा वासिक व्यवहार संबोध हारा ही चलता है।

जैसे उस समयके राज्योके साथ गरा शब्द लगा था वैसे ही महाधीको सुक्ष शिष्मोंके साम 'माय' कॅम्ब प्रयुक्त है। उनके स्पारह मुख्य शिष्म को बिहारमें ही बाको ये वे बराबर कहकाते हैं। झाज भी जैन परमपामें 'साही' यद कामम है बोहे बीहर परम्पामें सेव स्थावर वा संमानाक पद ।

जैन कर्त्यकानकी प्रश्नेमायक्रीकें नेपलावकी वरिमायाका भी स्थाव है। नय पूर्व सम्बद्धी यह बानुको बाननेवाली हस्टिका नाम है। ऐसे सबके बात प्रकार वस-काकोर्कें पुराने सम्बद्धी निक्षते हैं किनंतें सम्बद्ध नक्का नाम है 'सैनव्य'। कहना भं होनी कि नैयंग शम्य 'निराय' से बता है ज्यों निराय वैशिक्षीय वे श्रीर किनाये उत्तरीक शिक्तारें मी सिते हैं। 'निराय' सामा कार्रीक्षों करतें नार्तीकी भेशी विरोय है। उसमें यह प्रकारची यकता ग्रांती है और संव रस्त व्यवहार एक-चा चलता है। उसी 'निराय' का प्रांत्य शैकर उनके उत्तरतें नेमस शम्यके हारा जैन परम्पाने वंश्व देशी इतिका यूचन किया है जो समायवें स्मृत होती है और जितके श्राव्यवस्तं वीमन व्यवसाहै।

नैगमके बाद संबह, व्यवहार, श्रृहत्त्व, शन्द, समझिकट और प्रविश्व पेसे वह शब्दोंके द्वारा वह वर्शकक विचानसंगियोंका तत्वन त्राता है। मेरी रायमें उक्त हाड़ों दक्षियाँ वद्यपि लक्त-हानसे संस्था स्वती हैं वह वे सवातः तस समयके राज्य व्यवहार और सामाजिक व्यवहारिक आधारपर क्रीलंड की गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि संग्रह स्थवहारादि समर साचित शहर भी असामीभ भाषा प्रयोगोंसे लिए हैं। श्रनेक गर्ग मिलकर राज्य व्यवस्था क समाज व्यवस्था करते थे जो एक प्रकारका समदाय या संग्रह कोला का कोर विकास मेदमें श्रमेद दृष्टिका प्राधान्य रहता या । तत्त्वश्रानके संबद्ध नयके श्रार्थमें भी वहीं भाव है। व्यवहार चाहे राजकीय हो या सामाजिक वह छदे-ज़र्दे व्यक्ति या दलके द्वारा ही सिद्ध होता है। तस्वज्ञानके व्यवहार नयमें भी मेद ऋर्यात विभाजनका ही भाव संस्थ है । इस वैज्ञालीमें पाप गए सिक्कोंसे जानते हैं कि 'ब्यावहारिक' और 'विनिध्यय महामाल्य' की तरह 'सूत्रधार' भी एक पद था। मेरे स्थालसे समधारका काम वही होता चाहिए जो जैन तलकानके माजसम नय शब्दसे लचित होता है। ऋजसभनयका सर्थ है-आगे पीछेकी गर्ली कंबीमें न जाकर केवल वर्तमानका ही विचार करना । संभव है सत्रभारका काम भी वैसा ही कुछ रहा हो जो उपस्थित समस्याझोंको तरन्त निपटाए । हरेक समाजमें, सम्बदायमें और सत्यमें भी प्रसंग विशेषपर शब्द अर्थात श्राज्ञाको ही प्राधान्य देना पहला है । जब झन्य प्रकारसे मामला सुलक्षता न हो तब किसी एकका शब्द ही अन्तिम प्रमाण माना जाता है। शब्दके इस प्राधान्यका मान अन्य रूपमें शब्दनयमें गर्भित है। बुद्धने खुद ही कहा है कि लिच्छवीगसा पुराने रीतिरिवाजो अर्थात् रुदियोंका आदर करते हैं। केहें भी समाज प्रचितित केलियोका सर्वया उत्मतिन करके नहीं जी सकता। समिन-रूदनयमें रुदिके अनुसर्गका मान तारियंक दृष्टिसे बटाया है । समाज, राज्य भीर वर्मकी व्यवहारगत भीर स्वतं विचारसंस्था वा व्यवस्था केन मी स्था न हो पर अमर्थ अस्पन्ती संत्रकारिक होते से हो ती वह में भी सकती हैं, ने प्रगति

कर सकती है। यसम्पतनंप उसी शास्त्राचिक दक्षिका यूपेक है जो तथानतके 'तथा' शब्दमें या पिछले महानानके 'तथात' में निहित है। जेन परन्सर्यों भी 'तहलि' शब्द उसी युग्ते झालतक प्रचलित है। जो हतना ही यूचित करात है कि सम्बंद वेंद्री शब्द निल्हाक स्टेटी हैं।

माध्यय, बौब, जैन बादि स्रमेक परम्पराझोके प्राप्य प्रन्योसे तथा सुलम छिकके और खुदाइँसे निकली दुई अन्यान्य सामग्रीसे जब हम प्राचीन झाचार-विचारीका, संस्कृतिके विचिध सङ्गोता, भागाके श्रन्थ-प्रवस्त्रोका और शब्दके सर्वों के मिन्य-मिन्न स्तरीका निचार करेंगे तब सामय हमको ऊरस्की दुलना मी काब दे करे। इस दिस्के मेंने बहीं संकेत कर दिया है। बाकी तो जब हम उपनिषदों, महाभारत-गामाव्य जैसे महाकाओं, पुराचीं, पिटको, आगमों और दार्योनिक साहित्यका दुलनात्मक बड़े पैमानेयर झप्ययन करेंगे तब स्रमेक सहस्य ऐसे बात होंगे जो सूचित करेंगे कि यह सब विक्री एक यह बीजका विचिध

#### प्राथयमका विस्तार

पार्वाय देशोमें प्राच्यविचाके अध्ययन आदिका विकास हुआ है उसमें अपिमानत उद्योगके खिवा वैद्यानिक हरि, जाति और उन्यमेदिने उत्तर उठकर कोन्यनेकी हुत्त और वर्वाश्वेय अवलोकन ये मुख्य कारण हैं। हमें हस मार्गको अपनाना होगा। हम बहुत थोड़े समयमें अभीश विकास करते हैं। हस हरिसे सोचता हैं तब बहनेका मन होता है कि हमें उच्च विद्याक बर्जुल में अवेदला आदि जरपुरत सरम्पाक साहि पका समाव्य करना होगा। हतना हो अवेदल हाती करपुरत सरम्पाक साहि पका समाव्य करना होगा। हतना हो अवेदल हाती साम्यक्रिय एवं शेव्हितको भी समुचित रचान देना होगा। जब हम हस देशों राजकीय एवं शेव्हितक हरिसे पुलसिक गए हैं या अविभाग्य करने साम रहें वह में उसी भावते सब देशाओं को समुचित स्थान देना होगा। विहार या वैद्याली विदेश हरिसों स्थानिक स्थानिक हिम्स हमा है। और पटना, वैद्याली आविद हिम्स हम्योकी खुरहाईमें ताता जैसे पारती ग्रहस्थ मदद करते हैं यह भी हमें भूलना न चाहिए।

#### भृदानमें सहयोग

क्षाचार्य विनोबाजीकी सीज्दशीने सारे देशका ध्यान क्रामी बिहारकी क्षोर सीचा है। मालूम होता है कि वे पुराने क्रीर नये क्राइसाके सन्देशको सेक्टर विहारमें वैद्यालीकी धर्ममावनाको नूर्त कर रहे हैं। विहारके निवासी स्वभावसे स्रक्ष पार गर हैं। भूदानवह यह तो क्राइस मामबाका एक मतीक साम है। एण्ये क्रपैमें उठके शाय कई बार्त क्रांतिवार्य करते वृत्ती हुई हैं विनके विजा गरमाराक्ष निर्माय संमय नहीं। जमीदार क्रांतिका दान करे, बरावार, संरक्षित का दान करे। पर इटके दिवा भी क्रांत्वकृति अनेक रूरके आपरथक है। झाल बारों और शिकायत रिश्वतकीरीकी हैं। विद्वारके राज्यतंत्रवाहक हक स्वतिको निर्मृत करेंगे तो वह कार्य विरोध खाद्यत्रेगीहरूक किंद्र होगा। और रेशके अपन्य मार्गोमें बिहारकी यह एहत क्षांत्रकार्याय क्लोगी। अपर जो कुक कहा गया है वह सब महाचीर, बुद्ध, गांचीबी बनीदाकी सम्मित्तक क्लिंग-माननामेंसे एकति होने वाला ही विचार है को हर क्षांत्रकार सम्मित्तक पर अध्यक्ष है।

् विशाली-संघ द्वारा ऋग्योजित म• महावीर जबन्तीके ऋवसरपर ऋथ्यञ्च पदसे दिया गया व्यास्थान—ई० १९५३ । ]

# एक पत्र

श्चायत्तिजनमः श्लंश प्रतीत नहीं हुन्ना । इससे भी कड़ी सभालोचना शुक्रराव, महाराष्ट्र आदिमें खुद जैन समावमें होती है। अगर किसीको सेखमें गलती मालुग हो तो उतका धर्म है कि वह यक्ति तथा दलील से जवाब दे। व्यवहार वर्म सामाजिक वस्तु है, इसपर विचार करना, समालोचना करना हरएक बुद्धिशाली और जवाबदेह व्यक्तिका कर्त्तव्य है। ऐसे कर्त्तव्यको दबावसे, भयसे, लालचसे. खशामदसे रोकना समाज को सुधरनेसे या सुधारनेसे रोकना मात्र है। समालोचक भ्रान्त हो तो संयुक्तिक जवायसे उसकी भ्रान्ति दूर करना, यह दसरे पत्तका प्रवित्र कर्ता व्य है । यह तो हुई सार्वजनिक वस्तुपर समालोचनाकी सामान्य वात । पर समालोचकका भी एक अधिकार होता है जिसके बलपर वह समाजके चाल व्यवहारों श्रीर मान्यतास्रोंकी टीका कर सकता है। वह ध्रिकार यह है कि उसका दर्शन तथा श्रवलोकन स्पष्ट एवं निध्यस्त हो । वह किसी लालचा स्वार्थ या खशामदसे प्रेरित होकर प्रवत्त होनेवाला न हो । इस श्रिधिकारकी परीच्या भी हो सकती है। मैं कुछ लिखने लगा, विरोधियोंने मुफे कल लालच दी. कल खशामद की श्रीर में दक गया। श्रथवा सके भय दिखाया. परी तरह गिरानेका प्रयत्न किया और मैं अपने विचार प्रकट करनेसे हक गया या विचार वापिस खींच लिया तब समक्षता चाहिए कि मेरा समा-लोचनाका श्रिषकार नहीं है। इसी तरह किसी व्यक्ति या समृहको नीचा दिखानेकी बरी नियतसे भी समालोचना करना श्रिषकार-शून्य है। ऐसी नियतकी परीका भी की जा सकती है। सामाजिक व धार्मिक संशोधनकी तटस्थ हास्से अपना विचार प्रकट करना, यह ऋपना पढ़े लिखे लोगोंका विचारधर्म है। इसे उत्त-रोत्तर विकसित ही करना चाहिये । इकावर्टे जितनी श्रिधिक हो उतना विकास भी अधिक साधना चाहिये । मतलब यह कि चर्चित विश्वयको और भी गहराई एवं प्रमागोंके साथ फिरसे सोचना-जाँचना चाहिए श्रौर सममाव विशेष पृष्ट करके उस विवादास्पद विषयपर विशेष गहराई एवं सम्प्रताके साथ लिखते

<sup>(</sup>१) श्री भॅवरमलजी लिघीके नाम यह पत्र 'घर्ग ग्रौर घन' शीर्यक लेखके विषयमें लिखा गया था।

रहना जाहिए । विचार व अम्यासका चेत्र अनुकूल परिस्थितिकी तरह प्रतिकूल परिस्थितिमें भी विस्तृत होता है ।

मुझको आपके लेखसे तथा थोड़ेसे वैयक्तिक परिचयसे मालम होता है कि श्रापने किसी बरी नियतसे या स्वार्थसे नहीं लिखा है। लेखकी वस्त तो विलक्त सही है। इस स्थितिमें जितना विरोध हो, आपकी परीचा ही है। समभाव और श्रम्यासकी वृद्धिके साथ लेखमें चर्चित मुहोंपर श्रागे भी विशेष लिखना धर्म हो जाता है। हाँ, जहाँ कोई गलती मालम हो, कोई बतलाए, फौरन सरलतासे स्वीकार कर लेनेकी हिम्मत भी रखना । बाकी जो-जो काम खास कर सार्वज-निक काम, धनाश्रित होंगे वहाँ धन श्रपने विरोधियोंको चप करनेका प्रयस्त करेगा ही । हमीसे मैंने श्राप नवयवकोंके समझ कहा था कि पत्र-प्रत्निकादि स्वावलस्वासे चलाको । प्रेस बादिमें धनिकोका बाध्य उतना वांकनीय नहीं । कामका प्रमाश घोडा होकर भी जो स्वावलम्बी होगा वही ठोन श्रीर निरुपदव हांगा । हाँ सब धनी एकसे नहीं होते । विद्वान भी, लेखक भी स्वार्थी, खशामदी होते हैं। कोई बिलकल सयोग्य भी होते हैं। धनिकोंमें भी सयोग्य व्यक्तिका श्रस्यन्त श्रभाव नहीं। धन स्वभावसे बुरी वस्तु नहीं जैसे विद्या भी। अत्यत् अगर सामाजिक प्रवृत्तिमें पड़ना हो तब तो हरेक युवकके वास्ते जरूरी है कि वह विचार एवं ग्रभ्याससे स्वावलम्बी बने श्रीर थोडी भी श्रपनी श्रामदनी पर ही कामका हौसला रखे । रागाग्राही धनिकोंका श्राभय मिल जाए तो वह लाभमें समकता।

इस हिस्टिस आगे लेखन-प्रकृति करनेते फिर जोभ होनेका कोई प्रयक्त नहीं आता । बाकी समाज, खास कर मारवाड़ी समाज इतना विद्या-विद्वीन और अस्तिहरणु है कि सुरू-सुरूमें उसकी औरते सब प्रकारके विरोधों के सम्भव मान ही रखना चाहिए, पर वह समाज भी इस जमानेमें अपनी स्थिति इस्का या अनिच्छति चत्त्व ही रहा है। उसमें भी पढ़े लिखे वह रहे हैं। झाने वही सन्तान अपने वर्तमान पूर्वजीकी कड़ी समीजा करेगी, जैसी आपने की है।

श्रीसवाल नवयुवक ८-११

Ł

दार्शनिक मीमांसा

# दर्शन और सम्प्रदावं ।

न्यायकुमुद्दचन्द्र यह दर्शनका प्रत्य है, सो भी सम्प्रदाय विशेषका, ऋतयब सर्वोपवोगिताकी दृष्टिसे यह विचार करना उचित होगा कि दर्शनका मतलब क्या समक्षा जाता है ज्ञीर वस्तुत: उसका मतलब क्या होना चाहिए। इसी तरह यह भी विचारन समुचित होगा कि सम्प्रदाय क्या वस्तु है और उसके साथ दर्शनका संबन्ध कैसा रहा है तथा उस संप्रदाय क्या क्सा के फलस्वकर द्यांनमें क्या ग्राच-होष आर है हत्यादि।

सब कोई सामान्य रूपसे यही समझते श्रीर मानते आए हैं कि दर्शनका मत-लव है तथा-साझात्कर । सभी दार्शनिक अपने अपने संप्रदायिक दर्शनको साझात्करा रूप ही मानते आए हैं । यहाँ सवाल यह है कि साझात्कार किसे कहना ? दसका जवाब एक ही हो सकता है कि साझात्कार वह है जिसमें अम या सन्देहको अवकाश्य नहो और साझात्कार किए गए तत्क्सों फिर मतमेंद्र या विरोध न हो । अगर दर्शनकी उक्त साझात्कारात्मक व्याख्या सबको मान्य है तो दूसरा प्रश्न यह होता है कि अनेक सम्प्रदायाभिन विचिध दर्शनोमें एक ही तत्क्सों क्यियमें इतने नाना मतमेद कैसे और उनमें अस्मायेष समझा जाने-वाला परस्र विरोध कैसा ? इस शंकाका जवाब देनेक लिए इसारे पास एक ही रास्ता है कि इस दर्शन राजका जवाब देनेक लिए इसारे । उसका जो सा सा अपने समझा जाता है और जो चिरकालसे शास्त्रोमें भी लिखा मिलता है, वह अर्थ अगर यथार्थ है, तो मेरी रायमें वह समझ दर्शनो द्वारा निर्ववाद और असंविष्य रूपसे समस सम्मत निम्मलिलित आप्यासिक प्रमेवोमें ही घट-सकता है—

१--पुनर्जन्म, २--उधका कारण, १--पुनर्जन्मप्राही कोई तत्त्व, ४---साधनविशेष द्वारा पुनर्जन्मके कारखाँका उच्छेद ।

ये प्रमेय साझाकारके विषय माने जा सकते हैं। कमी-न-कमी किसी तपत्वी द्रष्टा या द्रष्टाश्लोको उक्त तत्वोंका साझात्कार हुआ होगा ऐसा कहा जा सकता है: क्योंकि आजतक किसी आध्यात्मिक दर्शनमें इन तथा ऐसे तत्त्वोंके वारेमें

१. पं॰ महेन्द्रकुकिरसम्पादित न्यायकुमुद्दन्द्रके द्वितीय भागके प्राक्कथनका श्रंश, ई॰ १६४१ ।

न तो मतमेद प्रकट हुआ है और न उनमें किलीका विरोध ही रहा है। पर उक्त मूल आप्पासिक प्रमेचीके विशेष-विशेष स्वकरके विषयमें तथा उनके व्यौरवार विचारमें सभी प्रधान-प्रधान दर्शनोंका और कमी-कमी तो एक स्व दर्शनकी अनेक शालाओंका इतना अधिक मतमेद और विरोध शालोंमें देवा जाता है कि विशे देखकर तटरूप समालीचक यह कभी नहीं मान चकता कि किसी एक या सभी सम्प्रदायके व्यौरेनार मन्तव्य माजात्कारके विषय हुए हों। अगर ये मन्तव्य शालात्कृत हो तो किस सम्प्रदायके हैं किसी एक सम्प्रदायके प्रवत्तकको व्यौरेक वारेमें शालात्कर्ती—द्रष्टा सांत्र करना देवी लोगे हैं। अतपय बहुत हुआ तो उक्त मूल प्रमेचोंमें दर्शनका लाखात्कार अर्थ मान लेनेके वार व्योरेके नारेमें दर्शनका कुल और ही अर्थ करना पढ़ेगा।

विचार करनेते जान पहला है, कि दर्शनका दूसरा कर्य 'सवल प्रतीति' ही करना ठीक है। सब्देन क्षेत्र क्षेत्र के प्रवेत के प्रवेत कर देव है। दर्शनके क्ष्यंक सद दूनरा स्तर है। हम बाचक उमास्वातिक 'तिक्सायंश्रदान सम्भव्ययंग्रन' इस वृद्धों तथा इसको व्याप्त्राव्यों यह दूसरा स्तर स्थ्य पाते है। बाचकने माफ कहा है कि प्रमेचोंकी श्रदा ही दर्शन है। यहाँ यह कभी न भूलना चाहिए कि श्रद्धांके माने है जलवानी प्रमीति वा विद्याल, न कि साहात्कार। श्रद्धा या विद्याल, साहात्कार को स्थ्यदायमें जीतित रस्वनेकी एक भूमिका विद्याल है, जिसे मैंने दर्शनका द्रस्था स्वता है।

यों तो सम्प्रदाय हर एक देशके विन्तकोंने देग्या जाता है। यूरोपके तस्व-विन्तनकी आय मूमि मीलके विन्तकोंने में परस्य दियोंगे अनेक समदाय रहे हैं, पर भारतीय तन्त-विन्तकोंके सम्प्रदायकों क्या दुळु निराली ही है। इस देश के सम्प्रदाय नृतमें पर्यमाण और घर्मणेशी रहे हैं। सभी सम्प्रदायोंने तक्व-विन्तनकों आश्रय ही नहीं दिया बल्कि उनके विकास और विस्तारों में शिद्ध कुळु किया है। एक तरहते भारतीय तत्व-चिन्उनका चमस्कारपूर्ण वीदिक प्रदेश जुदे जुदे सम्प्रदायोंके प्रथनका ही परिखाम है। पर हमें जो शोचना है बह तो यह है के हरएक सम्प्रदाय अपने जिन मन्तव्योंपर सबल विश्वास रखता है और जिन मन्तव्योंको दूसरा शिद्योंने सम्प्रदाय कराई माननेको तैवार नहीं है से मन्तव्य शाम्प्रदायिक विश्वास या साम्प्रदायिक माननाके ही विषय माने जा सकते हैं, साजास्कारके विषय नहीं। इस तरह साजास्कारका सामान्य स्थात मत्रतिकार स्थारण करने हरायता है।

जब साह्यात्कार विश्वासकार्मे परिस्त हुन्ना तब उस विश्वासको स्थापित

स्वतं और उसका समर्थन करनेक क्षिप संभी सम्मदायोक करमनाझोंका, दलिलिका तथा तकाँका सहारा सेना पढ़ा। सभी सम्मदायिक तल-विक्तक प्रयो-अपने निरवाधकी पुष्टिक तिय करमनाझोंका स्थारा पूरे तीर से केते रहे पिर भी यह मानते रहे कि हम और हमारा सम्मदाय जो कुछ मानते हैं वह सक करमना नहीं किन्तु साझालार है। इस वन्ह करमनाझोंका तथा सत्य-अस्य और अर्थ क्या तकाँका समाय भी दर्शनंक अर्थ हो गया। एक तरफते नहीं क्यादायने मृत दर्शनं याने साझालार के प्रयोग हो गया। एक तरफते नहीं क्यादायने मृत दर्शनं याने साझालार का राज के अर्थ के करनेकी असेक भागिर महा करनेकी असेक मनोरम करनाएँ की, वहां दुसरी तरफ संस्थायकी नाइपर सहने तथा पूलने-फलनेवाली तत्व-चिन्तनकी बेल हतनी पराधित हो गई कि उसे सम्मदायके सिवाय कोई दुसरा सहार ही न रहा। इस्तर प्रित्योगकी तयह तथाने पित्र में कोसल और दुसरा सहार ही न रहा। इस्तर परिनियोंकी तयह तथानियांकी तया स्थान स्थान की का भी कोसल और असिवाय की दूसरा सहार ही न रहा।

हम साम्प्रदायिक चिन्तकोंका यह भुकाव रोज देखत है कि व अपने चिन्तन में तो कितनी ही कमी या अपनी दलीलोमें कितना हो लचरपन क्यों न हो उसे प्राय: देख नहीं पाते । श्रीर दसरे विरोधी सम्प्रदायके तत्व-चिन्तनीमें कितना ही सादगुराय श्रीर वैशास क्यों न हो। उसे स्वीकार करनेमें भी हिचकिचाते हैं। साम्प्रदायिक तत्व-चिन्तनोंका यह भी मानस देखा जाता है कि व सम्प्रदायान्तरके प्रमेयोंको या विशेष चिन्तनोंको श्रपना कर भी मुक्त करठसे उसके प्रति कृतशता दर्शानेमें हिचकिचाते हैं। दर्शन जब साम्रात्कारकी भूमिकाको लॉघकर विश्वास-की भूमिकापर आया और उसमें कल्पनाओं तथा सत्यासत्य तकोंका भी समावेश किया जाने लगा, तब दर्शन साम्प्रदायिक संक्रचित दृष्टियोंमे आवृत होकर, मूलमे शुद्ध आध्यात्मिक होते हुए भी अनेक दोषोका पुछ बन गया। अब तो पृथकरण करना ही कठिन हो गया है कि दार्शानक चिन्तनोम क्या कल्पनामात्र है, क्या सत्य तर्क है, या क्या श्रसत्य तर्क है ? हरएक सम्प्रदायका श्रानुयायी चाहे. वह अपद हो, या पढ़ा-लिखा, विद्यार्थों एवं परिहत, यह मानकर हा अपने तस्वचिन्तक प्रथोंको सुनता है या पढ़ता-पढ़ाता है, कि इस इमारे तस्वग्रन्थ में जो कुछ लिखा गया है वह अस्वरशः सत्य है, इसमे आन्ति या सन्देहको अवकाश ही नहीं है तथा इसमें जो कुछ है वह दूसरे किसी सम्प्रदायके प्रत्यमें नहीं है और अगर है तो भी वह हमारे सम्प्रदायसे ही उसमे गया है। इस प्रकारकी प्रत्येक सम्प्रदायकी अपूर्णमें पूर्ण मान क्षेत्रेकी प्रवृत्ति इतनी अधिक बलबती है कि अगर इसका कुछ इलाज न हुआ तो मनुष्य जातिके उपकार के लिये प्रदुत्त हुआ यह दर्शन मनुष्यताका ही वातक विद्व होगा ।

मैं समझता है कि उक्त दोषको दूर करनेके अनेक उपायोमें से एक उपाय यह भी है कि जहाँ दायांनिक प्रमेशोका अप्ययन तालिक हिस्से किया जाए वहाँ साथ हो साथ यह अप्ययन रितहालिक त्या जुलनात्मक हिस्से भी किया जाए वहाँ साथ हो साथ यह अप्ययन रितहालिक तथा जुलनात्मक हिस्से भी किया जाए कर हा किती भी एक दर्शनंक प्रमेशोका अप्ययन ऐतिहालिक तथा जुलनात्मक हिस्से करते हैं तब हमे अनेक दूसरे दर्शनंतिक नारों में भी जानकारी माप्त करनी पत्ती है। वह जानकारी अपूरी या विश्वस्त नहीं । पूरी और यथास्म्यन यथार्थ जानकारी होते ही हमारा मानस ज्यापक कानके आलोकिसे भर जाता है। कानकी हिस्सालका और स्वयाद हमारी हिस्से संजुलिता तथा तककन्य भय आदि दोगोको उसी तरह हटाती है जिस तह प्रकाश तमको | हम अपसंक आप अपूरी हैं, किर भी अधिक स्थापके निकट पहुँचना चाहते हैं । अगर हम योगी नहीं हैं किर भी अधिकाधिक स्थाप तथा तथा त्यार दशानके अधिकारी बनना व्याहते हैं तो हमारे वास्ते वासो स्थार सार्थ यहाँ है कि हम किती भी दर्शनकी यथास्मम स्थाहित भी वहीं कि तथा जुलनात्मक हास्ति भी विद्यानकी यथास्मम स्थाहित भी वहीं कि तथा जुलनात्मक हास्ति भी वहीं नकी भी दर्शनकी यथास्मम करनेक हास्ति भी वहीं कि तथा जुलनात्मक हास्ति भी वहीं स्थाप स्थाहम्म स्थानी स्था हो है कि हम किती भी दर्शनकी

न्यायकुश्वस्त्रकं सम्यादक प० महेन्द्रकुमारथी न्यायानायनं मूल प्रत्यके नीचे एक-एक छोट-वई घुदरेगर जां बहुद्वात्वपूर्वी टिम्प्बा दिए हैं और प्रस्ता- बामों को आकृत रूपयांकी जानमें एक बुदरेंगे केन रेन्क्रम ऐतं हाजिक प्यांकीचल किया है, उन स्वकी छायंकता उपयुक्त हृष्टिस क्ष्यायन करने करानेसे ही है। जारे न्यायकुम्दयन्द्रके टिम्प्य तथा प्रस्तावनाका मागेष्ठ क्षार कार्य सम्बद्ध हो स्वं प्रयम क्रयायकों किए । जैन हो या जैनेतर, सच्चा विकाश हुद स्वे से बहुत कुक स्व पक्ता है। क्षयायकोंकी हृष्टि एक बार साफ हुद , उनका क्षयलाकन प्रदाय एक बार बिस्तुत हुआ, किर बहु सुसाव विचा-प्रयोम तथा अपद कर्यायांवनोंने मी क्षयोंने आप कैयने लगती है। हुए मायों लाम्बी तिमात्रक क्षारां से विकास कार्यां है स्वा वार्यां तो शुक्तकों यह कर्यंने से लेश मी सीकोच नहीं होता कि समाब्दकका टिम्प्य तथा प्रस्तावना विचयक क्षय स्थानिक क्षया-पन चेत्रमें सहुत कार्यां देखना विचा नार्यां ते शुक्तकों यह कर्यनेम बहुत कार्यां देखें क्षया स्वा वार्यां क्षया क्षयां से सीकोच क्षयां से सामाब्दां कर्यां से सामाब्दां क्षयां स्वा कार्यां के समाब्दकका टिम्प्य तथा प्रस्तावना विचयत क्षय हुत्यां स्वार्यां क्षयां क्षयां स्वायां विकास हुत्यां सामाब्दां क्षयां स्वायां क्षयां स्वायां क्षयां क्षयां स्वायां क्षयां स्वायां क्षयां स्वायां क्षयां स्वायां क्षयां क्षयां स्वयं क्षयां स्वायां क्षयां क्षयां स्वयं स्

मारतवर्षको दर्शनोको जन्मस्थली और क्रीडाम्सि माना जात है। यहाँको अपद्रवन भी ब्रह्मका, भीच तथा अनेकान्त जैसे शब्दोको पद-पद्यर प्रयुक्त करता है, फिर मी भारतका दार्शनिक पीदाराम्य क्यों हो गया है? हरका विचार करना जरूरी है। हम देखते हैं कि दार्शनिक प्रदेशमें कुछ ऐसे दोष दाखिल हो गय हैं जिनकों और जिन्मकोंका प्यान अवस्थ जाना चाहिए। पहली बाद दर्शनोके पटन संक्यों उद्देश की है। जिसे कोई दूखरा कुछ भीने की में दूखरा देखना अपने सम्मिले और जुंदरमान आजीविका करनी हो तो बहुषा वह दर्शनोकी और

अकता है। मानों दार्शनिक अध्यासका उद्देश्य या तो प्रधानतया आजीविका हो गया है या बादविजय एवं बुद्धिविलास । इसका फल हम सर्वत्र एक ही देखते हैं कि या तो दार्शनिक गुलाम बन जाता है या सुखशील । इस तरह जहाँ दर्शन शाश्वत श्रमरताकी गाया तथा श्रनिवार्य प्रतिक्रण मृत्युकी गाया सिखाकर ग्रामयका संकेत करता है वहाँ उसके अभ्यासी हम निरे भीइ बन गए हैं। जहाँ दर्शन हमें सत्यासत्यका विवेक सिखाता है वहाँ हम उलटे श्रसत्यको समभ्रतेमें भी श्रासमर्थ हो रहे हैं, तथा अगर उसे समभ्र भी लिया, तो उसका परिहार करनेके विचारसे ही काँप उठते हैं। दर्शन जहां दिन-रात श्रात्मैक्य या श्रात्मीपम्य सिखाता है वहाँ हम मेद-प्रमेदोंको श्रीर भी विशेष रूपसे पृष्ट करनेमें ही लग जाते हैं। यह सब विपरीत परिशाम देखा जाता है। इसका कारण एक ही है और वह है दर्शनके अध्ययनके उददेश्यको ठीक-ठीक न समभाना । दर्शन पढनेका अधिकारी वहीं हो सकता है और उसे ही पढना चाहिए कि जो सत्यासत्यके विवेकका सामर्थ्य प्राप्त करना चाहता हो और जो सत्यके स्वांकारकी हिम्मतकी अपेचा असत्यका परिहार करनेकी हिम्मत या पौरुष सर्व-प्रथम श्रीर सर्वाधिक प्रमाण्मे प्रकट करना चाहता हो । संज्ञेपसे दर्शनके श्रध्ययनका एक मात्र उददेश्य ई जीवनकी बाहरी ख्रीर भीतरी शक्ति । इस उददेश्यको सामने रखकर ही उसका पठन-पाठन जारी रहे तभी वह मानवताका पंत्रिक यन सकता है।

दूसरी वात है दार्शनिक प्रदेशमें नए छंशोधनों हो। अभी तक यही देखा जाता है कि प्रत्येक स्वग्रदायों जो मान्सवार्य और जो कल्पनाएं कह हो। गई हैं उन्होंको उस सम्प्रदाय में स्वंक प्रश्ना के सम्प्रत माना जाता है और आवश्यक नए विचारमकाशक। उनसे प्रयेश ही नहीं होने पाता। पूर्व पूर्व पुरवेश के द्वारा किये गए और उत्तराधिकारमें दिये गए चिन्तनों तथा धारशाकों के प्रयाद है। हर एक सम्प्रदास माननेवाला अपने मनत्वयों के समर्थनमें ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिक प्रतिक्राक्ष उपयोग नहीं तक ही करता है नहीं उन्हें कुछ भी परिवर्तन न करना पड़े। पत्ति वर्तन कीर संशोधनक नामसे या तो सम्प्रदाय धवहाता है या अपनेमें पहलेसे ही सब कुछ होनेकी होग होकता है। इर्लाल्प भारतक। दार्थनिक पाछ पत्र गया। जाती नहीं पहले किया प्रदेशिक प्रतिके द्वारा वार्यनिक विषयों मंशीधन करनेकी गुंजाहर हो वहीं सब्दें प्रवेश उसका उपयोग अगर न किया जाएगा। तो वह सनातन दार्शनिक विषयों मंशीधन करनेकी गुंजाहर हो वहीं सब्देश उसका उपयोग अगर न किया जाएगा। तो वह सनातन दार्शनिक विषयों में महिका होर मी अक्ता होना करती हो।

## दर्शन शब्दका विशेषार्थ।

 श्रस्तित्व—विस बोधमे वस्तुका निर्विशेषण् स्वरूपमात्र मासिन हो ऐसे बोधका श्रस्तित्व एक या दुखर नामसे तान परम्पराश्चांके सिवाय सभी परम्पराएँ स्वीकार करती हैं। जैनपरम्परा जिसे दर्शन कहती है उसी सामान्यमात्र बोधको

<sup>(</sup>१) वर्षन शश्यक्त आलोचन आर्य, जिल्हा दूष्या नाम अमाकार उप-योग मी है, यही वहा गया है वो स्वेतान्यर दिगम्बर दोनो परम्पराकी आति प्रतिद मान्यताके लेकर । वस्तुतः दोनो परम्पराक्षीमें अमाकार उपयोगके विवाय अन्य अर्थ भी दर्शन शब्दक्तः देले जाते हैं। उदाहरणार्थ—लिङ्गके बिना हो शाचात् हानेवाला बोध अमाकार या दर्शन है और लिङ्गकोत्त बोध साकार या शान हे—यह एक मता। दूष्या मत ऐशा भी है कि वर्तमानमात्रपाही बोध-दर्शन और त्रेकालिक्साही बोध-शान—कलार्थमाक की २.६। दिग-स्वरीय पत्रवा संकाच ऐशा भी मत है कि जो आस्त-मात्रक अवलोक्त वह दर्शन और जो बाह्य अपनेहा प्रकाश वह शान। यह मत इह्दूब्लव्यंसहर्वाह (गा॰ ४४) तथा लायीयक्रयीकी अमसचन्द्रकृत (१.५) में निर्विष्ट है।

म्याय-वैशेषिक, सांस्थ-योगं तथा पूर्वोत्तरमीमांसक निर्विकल्पक श्रीर श्राकोचन-मात्र कहते हैं। बौद्ध परम्परामें भी उसका निर्विकल्पक नाम प्रसिद्ध है। उक्त सभी दर्शन प्रेसा मानते हैं कि शानव्यापारके उत्पत्तिक्रममें सर्वप्रथम प्रेसे बोधका स्थान श्रानिवार्यरूपसे ब्राता है जो शहा विषयके सन्मात्र स्वरूपको ग्रहण करे पर जिसमें कोई ग्रंश विशेष्यविशेषग्ररूपसे भासित न हो। फिर भी ै सध्य श्रीर वल्लभकी दो वेदान्त परम्पराएँ श्रीर तीसरी भर्तृहरि श्रीर उसके पूर्ववर्ती शाब्दिकोंकी परम्परा ज्ञानव्यापारके उत्पत्तिकममें किसी भी प्रकारके सामान्यमात्र बोधका श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करती । उक्त तीन परम्पराश्रोंका मन्तव्य है कि ऐसा बोध कोई हो ही नहीं सकता जिसमें कोई न कोई विशेष भाषित न हो या जिसमें किसी भी प्रकारका विशेष्य-विशेषण संबन्ध भासित न हो । उनका कहना है कि प्राथमिकदशायन्त ज्ञान भी किसी न किसी विशेष की, चाहे वह विशेष स्थल ही क्यों न हो, प्रकाशित करता ही है श्रातएव ज्ञानमात्र सविकल्पक हैं। निर्विकल्पकका मतलब इतना ही समक्षना चाहिए कि उसमें इतर ज्ञानीकी श्रापेक्षा विशेष कम भासित होते हैं । ज्ञानमात्रको सविकल्पक माननेवाली उक्त तीन वास्परात्रोंमें भी शाब्दिक परम्परा ही प्राचीन है । सम्भव है भर्तहरिकी उस वस्वराको ही मध्य श्रीर वल्लभने श्रपनाया हो।

२. लीकिकालीकिकता—िर्निकल्पक श्रास्तित्व माननेवाली सभी दार्शिनक प्रमादा हो लिकल्प आयोत् हिंद्रस्विन्तिकर्पक्रया निर्विकल्पक स्थात् हिंद्रस्विन्तिकर्पक्रया निर्विकल्पक स्थात् हिंद्रस्विन्तिकर्पक्रया निर्विकल्पक निर्विकल्पक श्रास्तित्व का। वेन और बीद दोनो परम्पार्थ ऐसे भी निर्विकल्पकको मानती हैं जो हिंद्रस्विन्तिकरिक स्वावाय भी योग या विशिष्टास्पष्टिके उत्तरन होता है। बौद्ध परम्पार्थ ऐसा अलांकिक निर्विकल्पक योगस्वयनके नामसे प्रसिद्ध है। जब कि जैन परम्पार्थ अलांकिक निर्विकल्पक योगस्वयन मानसे प्रसिद्ध है। ज्याय नेशेषिक स्वाव्यक्ष योग और पूर्वपर्यमासक विशिव कहावाली योगियोका तथा उनके योगकल्य अलीकिक शानका अस्तित्व स्वावाल स्वावाल योगियोका तथा उनके योगकल्य अलीकिक शानका अस्तित्व स्वावाल मान केनेमें कुक्क बावक जान नहीं पढ़ता। अप्रपार्थ प्रपार्थ प्रसार्थ प्रसार्थ प्राप्ता है है तो कहना होगा कि सभी निर्विकल्पकास्तिल्यादी प्रकार कामकी तरह निर्विकल्पक शानकी सह सिर्विकल्पक शानकी तरह निर्विकल्पक शानकी तरह निर्विकल्पक शानकी तरह निर्विकल्पक शानकी सह सिर्विकल्पक शानकी तरह निर्विकल्पक शानकी सह सिर्विकल्पक शानकी तरह निर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक शानकी सह सिर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक शानकी तरह निर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक शानकी सह सिर्विकल्पक शानकी सह सिर्विकल्पक शानकी सह सिर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक शानकी सिर्विकल्पक सिर्विकल्पकल सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक सिर्विकल्पक

Indian Psychology: Perception. P. 52-54

१. विषयस्वरूप — छमी निर्विकरुपकवादी छत्तामाञ्चको निर्विकरुपका विषय मानते हैं पर छत्ताके त्वरुपके सार्थे समी एक मत नहीं। अत्यूप निर्विकरुपक के म्राह्म विषयका रवरूप मी मिन्न-मिन्न दर्शनके अनुसार जुदा-जुदा हो स्वर्क होता है। बौद परम्पाके अनुसार अर्थिकताकारित हो स्वर्क है और वह मी खिख अ्यक्तिमानमें ही पर्ववर्शित है जब कि शंकर वेदान्तके अनुसार अस्वरू और सर्वव्यापक ब्रह्म ही सन्यन्तवरूप अर्थिकतामाज स्वर्धा है मा वालिय वेरोशिक और पूर्व मीमायकके अनुसार अर्थिकतामाज स्वर्धा है मा वालिय रचा है जो बौद खोर वेदान्तवम्मत स्वराधि मिन्न है। सम्बर्ध-यांग और जैन-परम्पास स्वान न तो खुखि अ्यक्ति मात्र निवत है, न ब्रह्मस्वरूप है और न जाति रूप है। उक्त तीनों परम्पाप् परिचार्षिनत्यत्ववादो होनेक कारण उनके मतानुसार उत्पाद-व्यव-भीक्यस्वरूप हो स्वा फलित होती है। जा कुछ हो, पर हतना तो निर्ववाद है कि समी निर्विकरुपकवादो निर्विकरुपक के माहा दिवय रूपरे सन्यावका ही प्रतिपादन करते हैं।

४. मात्र प्रत्यक्तय-कोई शान परोक्तरप भी होता है और प्रत्यक्तरप भी जैसे सविकल्पक शान. पर निर्विकल्पक शान तो सभी निर्विकल्पकवादियोंक द्वारा केवल प्रत्यन्न रूप माना गया है। कोई उसकी परोन्नता नहीं मानता. क्योंकि निर्विकल्पक, चाहे लौकिक हो या अलोकिक, पर उसकी उत्पांत किसी शानसे व्यवहित न होनेके कारण वह साम्रातरूप होनेसे प्रत्यम्न ही है। परन्त जैन परम्पराके अनुसार दर्शनकी गराना परोच्चमें भी की जानी चाहिए, क्योंक तार्किक परिभाषाक अनुसार परोच्च मांतज्ञानका साध्यवहारक प्रत्यच्च कहा जाता है अतएव तदनुसार मात उपयागक क्रमम ध्वनथम अवश्य हानवाल दशन नामक वोधको भी साव्यवहारिक प्रत्यचा कहा जा सकता है पर आगामक प्राचीन विभाग, जिसमे पारमार्थिक-साव्यवहारिकरूपसे प्रत्यक्षके भदाका स्थान नहीं है, तदनुसार ता मतिज्ञान पराच्च मात्र ही माना जाता है जैसा क तस्वार्थ-सूत्र ( १. ११ ) में देखा जाता है । तदनुसार जैनपरम्परामें इन्द्रियजन्य दर्शन परोच्चरूप ही है प्रत्यच्चरूप नहीं। साराश यह कि जैन परम्परामे वार्किक परिभाषा-के श्रमुसार दर्शन प्रत्यक्त भी है श्रौर परोच्च भी। श्रवीथ श्रौर केवल रूप दर्शन तो मात्र प्रत्यचरूप ही हैं जब कि इन्द्रियजन्य दर्शन परोच्चरूप होने पर भी साव्यवहारिक प्रस्यच्च माना जाता है। परन्तु श्रागमिक परिपाटीके श्रनुसार इन्द्रियजन्य दर्शन केवल परोच हा है और इन्द्रियनिरपेस अवध्यादि दर्शन केवल प्रत्यन्त ही हैं।

उत्झदक समझी—लौकिक निर्विकल्पक को जैन तार्किक परस्पराके

श्चेनुंबार कांव्यवंहारिक वर्षीन है उठकी उत्पादक सामग्रीमें विचवेन्द्रियस्थिपात ग्रीर यायाकम्यत ग्रालोकारि मिविवेट हैं। पर ऋलीकिक निर्वेकल्य जो जैन-परमार्थक अनुवार पारमार्थिक वर्षान है उठकी उत्पाद कर सिवेट किस्तार सिवेट से वेत्रल विविद्य शास्त्रपत्तिके मानी गई है। उत्पादक सामग्रीके विचयमें जैन ग्रीर जैनेतर राम्परार्थ कोई मतमेद नहीं रखती। फिर भी इस विवयमें साझर वेद्यासका मन्त्रव्य बुद्धा है जो प्यान देने योग्य है। वह मानता है कि 'तच्च-मिट' इत्यादि महावास्थकन्य अस्तर हमानो मित्रविकरणक है। इसके असुनार निर्वेकरणक उत्पादक रामद श्वादि मी हुआ जो अन्य परम्परा सम्मत नहीं।

६. प्रामाण्य—निर्विकल्पके प्रामाण्यके सम्बन्धमें जैनेतर परस्पाएँ मी एकमत नहीं । बौद और बेदान्त दर्शन तो निर्विकल्पक ही मुख्य व पारमाण्यि 
हतना ही नहीं वल्लि उनके मतानुवार निर्विकल्पक ही मुख्य व पारमाण्यि 
ममाण्य है। अपने देशिक दर्शन में निर्विकल्पक माल्य सेन्यमें एकविष 
करूरना नहीं है। प्राचीन परस्पाके अनुसार निर्विकल्पक प्रमास्त्र माना जाता 
है जैसा कि श्रीधरने स्पष्ट किया है (कन्दली पृ० १८८८) और विश्वनायने भी 
अमिस्त्रवरूप प्रमास्त्र निर्विकल्पक हो प्रमा कहा है (कारिकाल्यो 
का० १३५) परन्तु गञ्जेशकी नव्य परस्पाके अनुसार निर्विकल्पक न प्रमा है 
और न अप्रमा। तबनुतार प्रमास्त्र किया अमान्य प्रकारतादिष्यित होनेते, 
निर्विकल्प को मकारतादिष्यत है वह ममान्यमार प्रकारतादिष्यित होनेते, 
निर्विकल्प को मकारतादिष्यत्व है वह ममान्यमार उपन्य निलव्य है—कारिकावली का० १३५। पूर्वमीमास्त्रक और साल्य-योगदर्शन सामान्यतः ऐसे 
विष्योमें न्याय-वेशिषकानुतारी होनेसे उनके मतानुसार भी निर्विकल्पक 
प्रमास्त्रकी हे कल्पनाएँ मानी जानो चाहिएँ को न्यायवैशिक ररम्यरामें स्थर 
है हैं हैं। इस सम्बन्धमें जैन परमराका मन्तव्य यहाँ विशेष करसे वर्णन करने 
योग्य है।

जैनस्रम्परामें प्रमाख किवा प्रामाण्यका प्रश्न उठमें तर्कपुर झानेके वादका है, पहिलेका नहीं । पहिले तो उठमें मात्र झार्यामक दृष्टि थी । झार्यामक दृष्टिक अनुतार दर्शनोपयोगको प्रमाण किवा झप्रमाण कहनेका प्रश्न ही न था । उठ दृष्टिक अनुतार दर्शन हो या झान, या तो वह व्ययन् हो ककता है या झान्या । उठका क्यानक और मिध्याल भी झाण्योमक भावानुतारी हो या साम्या । या । अगर कोई झाल्या कम बनुर्थ गुणस्थानका झिकारी हो झर्यात् वह उठकाक्ष्मका हो तो उठका चामान्य या किशेष कोई भी उपयोग मोचमार्यकर तथा वस्त्रमूप माना जाता है । तदनुला झाल्यान्य हो छे सम्बन्ध माना जाता है । तदनुला झाल्यान्य सामान्य माना जाता है । तदनुला झाल्यान्य स्वरूप माना जाता है । तसनुला झाल्यान्य स्वरूप स्वरूप

का दर्धनीयपोग सम्बन्धनं है और मिध्यादिष्टिपुक्त झामाका दर्धनीयपोग मिध्यादर्धन है। व्यवहारमें मिध्या, अस या व्यक्तियारी समक्र जानेवाला भी दर्शन झार सम्बन्धवारी-आस्मात है तो वह सम्बन्धनं ही है जब कि सब अपन और क्षापित समक्ष जानेवाला भी दर्शनीयपोग झगर मिध्यादिष्टुक्त है तो वह मिध्यादर्शनं ही है '।

दर्गनके सम्बक्त तथा मिथ्यास्त्रका आगमिक दृष्टिसे जो आपेदिक वर्णन अपर किया गया है वह सन्मतिटीकाकार अभयदेवने दर्शनको भी प्रमाण कहा है इस ग्राचारवर समक्रता चाहिए । तथा उपाध्याय यशोविजयजीने संशय श्रादि ज्ञानोंको भी सम्यक्टशियुक्त होनेपर सम्यक् कहा है—इस श्राधारपर सम-भना चाहिए। आगमिक प्राचीन और श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय साधारण परम्परा तो ऐसा नहीं मानती, क्योंकि दोनों परम्पराश्चोंके श्रनुसार चत्तु, श्रचतु, और श्रविध तीनों दर्शन दर्शन ही माने गये हैं। उनमेसे न कोई सम्यक या न कोई मिथ्या और न कोई सम्यक मिथ्या उभयविध माना गया है जैसा कि मति-अत अवधि शान सम्यक और मिथ्या रूपसे विभाजित हैं। इससे यही फीलत होता है कि दर्शन उपयोग मात्र निराकार होनेसे उसमें सम्यग्दृष्टि किया मिथ्यादृष्टिप्रयुक्त श्रन्तरकी कल्पना की नहीं जा सकती। दर्शन चाहे चन्न हो, श्रचल हो या श्रवधि—वह दर्शन मात्र है। उस न सम्यग्दर्शन कहना चाहिए श्रीर न मिथ्यादर्शन । यही कारण है कि पहिले गुर्गस्थानमें भी वे दर्शन ही माने गए हैं जैसा कि चौथे गुग्रस्थानमें । यह वस्तु गत्थहस्ति सिद्धसेनने सूचित भी की है---''श्रत्र च यथा लाकाराखाया सम्बर्जामध्याहष्ट्यांविशेषः, नैव-मस्ति दर्शने, श्रनाकारस्वे द्वयोरपि तुल्यस्वादिस्यर्थः "- तत्त्वार्थभा० टी २६।

यह हुई आगमित दृष्टिकी बात जिलके अनुसार उमास्वातिने उपयोगमें सम्यत्मक अस्प्रश्मक का निदर्शन किया है। पर जैनपरम्मरामें तर्कशुग दृष्टिक होते ही प्रमास-अप्रमात्व या प्रामार्य-अप्रमार्यका प्रश्न आया। और उसका विचार मी आध्यात्मिक मावानुसारी नहांसर विषयानुसारी किया जाने लगा जैसा कि जैनेतर दर्शनोमें तार्किक विद्यान कर रहे थे। इस तार्किक हिष्टिक अनुसार जैनपरम्परा दर्शनको प्रमाख मानती है, अप्रमाख मानती है, उभय-रूप मानती है या उमयभिन्न मानती है? यह सहन यहाँ मस्तुत है।

१—''सम्पद्धिसम्बन्धिनां संश्यादीनामनि ज्ञानत्वस्य महाभाष्यकृता परिमानितत्वान्''—ज्ञानविन्दु पृक्षे १३६ B नन्दी स्वर्थः ।

तार्किक दर्शन को प्रमाण कोटिसे बाहर ही रखते हैं। क्योंके वे सभी सोद-सम्मत निर्मेकक्ष्मक प्रमान का सरकत करते हैं और स्वर्ग-अपने प्रमाण क्याम विशेषोपरोगायोचक ज्ञान, निर्मेष झादि पद दाखिल करके सामान्य उपयोगस्थ दर्शन को प्रमाणक्रक्याका अस्वस्थ ही मानते हैं '। इस तरह दर्शनको प्रमाण न माननेकी तार्किक परस्परा क्वेतान्वर-विसम्बर सभी मन्त्रों में

साधारण है। माणिक्यनन्दी और वादी देवस्टिने तो इस्तन्को न केक्स प्रमा-ख्वास ही रखा है बल्कि उसे प्रमाखाभास (परी०६, २। प्रमाखन०६, २४, २५) भी कहा है।

सन्मतिटीकाकार अभवदेवने (सन्मतिटी० १० ४५७) दर्शनको प्रमास्य कहा है पर वह कथन तार्किकटिये न समक्षना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आगमगत्तारी सन्मतिको ज्याच्या करते समय आगमस्टिष्ट ही लच्यमें स्वकर स्वर्गनको सम्पर्दर्शन प्रयोगे प्रमास कहा है, न कि तार्किकटिये विषयानुसारी प्रमासा। यह विवेक उनके उस सन्वर्मने हो जाता है।

श्रालकत्ता उपाध्याय यशोविजयजीके दर्शनसम्बन्धी प्रामायय-श्राप्रामायय विज्ञारमें कुछ विरोध सा जान पहता है। एक श्रीर वे दर्शनको व्यञ्जनावमह-श्रानतरमाधी नैरचयिक श्रावमहरूप वत्तावते हैं 'जो मिल्लायार होनेक कारण मामाख कोटिये श्रा चकता है। श्रीर दूचरी श्रीर वे वादीदेवस्पिके प्रमायखाळिय वाले सुन्को व्याख्यामें शानायदका प्रयोजन वतलाते हुए दर्शनको प्रमायखाळिये विदेशेत वतलाते हैं (तक्ष्माया १०१) हल तरह उनके कथनमें जहाँ एक श्रीर दर्शन विलक्कल प्रमायविहर्गत है वहाँ दूचरी श्रीर खनमह रूप होनेस मामाखाळिटिये श्राने योग्य भी है। परन्त जान पहला है उनका तारार्य कुछ श्रीर है। श्रीर सम्मवतः वह तारार्य यह है कि मत्यंश होनेपर भी नैरचयिक श्रवाख्य प्रश्वति-लिक्डिक्यव्यहारखम न होनेके कारण प्रमायकर गिना ही न जाना वाहिए। हरी श्रीरमायसे उन्होंने दर्शनको प्रमायकिटिवर्डिम्र्र त बहलाया है ऐसा मान कैनेसे पिर कोई विरोध नहीं रहता।

श्राचार्य हेमचन्द्रने प्रमाण्मीमांसामे दर्शनसे संबन्ध रखनेवाले विचार तीन

१ लघो॰परी॰१.३ । प्रमेयक॰ पृ॰ ८ । प्रमाखन॰ १.२ २ तर्कभाषा पृ॰ ५ । ज्ञानदिन्द्र प्र०१३८ ।

जगह प्रवक्तन्य प्रगट किए हैं। अवसहका स्वरूप रहाति हुए उन्होंने कहा कि दर्यान की अविकरण है रह अवसह नहीं, अवसहका परिवामी कारण अवस्य है कीर वह हिन्दामाँ संत्रक वाद पर अवसहके पूर्व उत्पक्त होता है - १.२.१ व नीर रह है कि वह कैतर पर होनेने प्रमाख नहीं, अध्यवनाय या निर्वाप हो प्रमाख गिना जाना चाहिये-१.१६। उन्होंने निर्वापका अर्थ वतलाते हुए कहा है कि अव अन्यवस्थान कर होनेने प्रमाख नहीं, अध्यवनाय या निर्वप हो प्रमाख गिना जाना चाहिये-१.१६। उन्होंने निर्वापका अर्थ वतलाते हुए कहा है कि अपन्यवस्थान कर तथा अवस्थित एवं होता है निर्वप है— पुण्डे प्रमाख कीर निर्वप है— पुण्डे प्रमाख है निर्वप है— पुण्डे प्रमाख है निर्वप है के जैनपर-प्रमाशिद दर्शन और वोदपरस्पापित हो गिन्दा प्रकार के समति हैं और दर्शनको अनिर्वप कर होनेने प्रमाख नहीं मानते तथा उनका यह अप्रमाख्यक करने प्रकार होते हैं, अपान हों मानते तथा उनका यह अप्रमाख्यक करने मीर कीर तार्किक होते हैं, आगान हों मानते तथा उनका यह अप्रमाख्यक करने मीर कीर तरिक होते हैं, अगान हों मानते तथा उनका यह अप्रमाख्यक करने मीर तरिक होते हैं, अगान हों मानते तथा उनका यह अप्रमाख समी जैत तार्किक मानते आप हैं।

ऋा॰ हेमचन्द्रोक्त श्रवग्रहका परिखामिकारश्ररूप दर्शन ही उपाध्यायजीका नैश्चियक श्रवग्रह समक्षता चाहिए ।

ई० १६३६ ]

[ प्रमासमीमासा

### तत्त्वोपप्सवसिंह

#### चार्वाक दर्शनका एक अपूर्व ग्रन्थ।

गत वर्ग, ई० स० १९४० में, गायकवाद श्रोरिष्यटल स्विधीयके प्रत्याङ्क ८७ रुपमें, तस्वीपप्तवसिंह नामक प्रन्य प्रकाशित हुआ है जो चार्बाक दर्शनके बिद्वान् जयराशि भट्टकी कृति है श्रोर सिक्सा सम्पादन भे० रिक्कलाल सी० परीख तथा मेंने मिलकर किया है। इच प्रन्य तथा इसके कठाकि विषयमें पेसी श्रम्न महत्यपूर्व गाउँ हैं जिनकी जानकारी दर्शन-ग्राह्यिक हितास्वाके लिए. तथा रार्वानक प्रमेगोक जिन्नामस्रांके लिए उपयोगी एवं रसप्रव हैं।

उक्त सिरीजमें प्रकाशित प्रस्तुत कृतिकी प्रस्तावनामें, प्रन्य तथा उसके कर्ताक वारमें कुछ आवश्यक जानकारी दी गई है; फिर भी प्रस्तुत लेख विशिष्ट उर्द श्यने लिखा जाता है। एक तो यह, कि वह मुद्रित पुस्तक सबको उतनी मुलभ नहीं हो सकती जितना कि एक लेख। दूचरी, वह प्रस्तावना अप्रेमीमें लिखी होनेसे अप्रेमी न जाननालों के लिए कार्यवाधक नहीं। तीस्पी, व्यास वात यह है कि उस अप्रेमी प्रस्तावनामें नहीं चर्चित ऐसी अनेकानेक कातव्य वातीका इस लेखने विस्तत उक्तापोंड करना है।

तस्योगस्ववर्धिह और उसके कर्ताके बारेमें कुछ लिखनेके पहले, यह बत-लाना उपयुक्त होगा कि इस मन्मकी मूल प्रति हमें कब, कहाँ ते और किस तरहसे मिली । करीव पट्ट वर्ष हुए, जब कि मै अपने मित्र पं० वेचरस्थाके साथ अहमदाबादके गुज्यात पुरातस्य मन्दिरमें सन्मतितकंका सम्मादन करता या, उस समय नम्मतिवर्कको लिखित प्रतियोकी खोजको धुन मेरे क्रियर क्वार यी। मुक्ते मालूम हुआ कि सन्मतिवर्कको ताव पत्रकी प्रतियो पाटयमें हैं। मैं पं० वेचरहाकके लाम बहाँ पहुँचा। उस समय पाटयमें स्व- मुक्तिमी हंसविष्यजी विराजमान थे। वहाँ के तावपत्रीय भरवारको खुलवानेका तथा उसमेंसे इस्ट प्रतियोके या लेनेका कठिन कार्य उक्त मुनिभीके ही सद्भाव तथा प्रयक्तसे स्रस्त

सन्मतिवर्षकी ताडपत्रीय प्रतियोंको खोजते व निकालते समय इस लोगोंका प्यान श्रम्यान्य श्रपूर्व अन्योंकी स्रोर भी था। एं॰ बेचरदासने देखा कि उस एकमात्र ताडपत्रीय प्रन्योंके भगडारमें दो प्रन्य देसे हैं जो स्नपूर्व हो कर जिनक्ष उपयोग सन्मतितकंकी टीकार्मे भी हुन्ना है। इसने वे दोनों प्रन्य किसी तरह उस भएडारके व्यवस्थापक्षोंसे प्राप्त किए। उनमेंसे एक तो या बौद विद्वान् धर्मकीतिके देविन्दुशास्त्रका अर्चटकृत विवरख ' श्रीर दूषरा प्रन्य या प्रस्तुत तक्षोगस्प्रविद्या । अपनी विधिष्टता तथा पिछले साहित्य पर पढ़े हुए इनके प्रभावके कारण, उत्तर होने प्रन्य महस्त्रपूर्ण तो ये ही, पर उनकी लिखित प्रति अन्यत्र कहीं भी शांत न होनेके कारण, वे प्रन्य श्रीर भी अधिक विधिष्ट महस्त्रवाले हमें मालम हए।

उक्त दोनों प्रन्योंकी तावरणीय प्रतियाँ यदापि यत्र-तत्र खण्डित श्रीर कहीं कहीं चित्रे हुए अचरोवाली हैं, फिर भी ये खुद श्रीर प्राचीन रही। तच्चीपल्यको हर प्रतिका लेखन-वसय बि॰ ठ० १२४८ मार्गशीर्य कृष्ण ११ शानिवार है। यह प्रति गुजरातके चोलका नगरमे, मर्ह० नरपालके द्वारा लिखवाई गई है। बोलका, गुजरातके उस समय पाटचके वाद दूसरी राजधानीका स्थान था, जिसमें अनेक प्रन्य भएडार बने ये और सुरांदात थे। घोलका वह स्थान है जहीं रह कर प्रतिक मत्यों बस्तुपालने सारे गुजरातका शासन-तंत्र चलाया। या। सम्भव है कि इस प्रतिका लिखानेवाला मह० नरपाल शायद मंत्री बस्तुपालका ही कोई गंग्रज हो। अस्तु, जो कुछ हो, तत्त्वोपलवाकी इस उपलब्ध तावरत्रीय प्रतिको अनेक वार पढ़ने, इसके पिसे हुए तथा खुत अचरोको पूरा करने आदिका अमसायक कार्य अनेक सहृदय विद्वानीकी मददसे चाल् रहा, जिनमें भारतीय-विशाक सम्मादक श्रीनशी वित्रविजयी, प्रो० रिक्क-लाल रहा, जिनमें भारतीय-विशाक सम्मादक श्रीनशी वित्रविजयी, प्रो० रिक्क-

हण ताइपत्रकी प्रतिके गयम वाचनसे लें कर हछ प्रत्यके छए जाने तकमें जो कुछ प्रध्यन और विन्तन हस सम्बन्धमें हुआ है उसका सार 'भारतीय' विद्या' के पठकोके लिए प्रस्तुत लेलके द्वारा उपस्थित किया जाता है। इस लेका वर्षमान स्वरूप पंवदलमुख मालविष्याके बीहार्वपूर्ध सहयोगका फल है। प्रस्थकार

प्रस्तुत प्रन्थके रचयिताका नाम, जैसा कि प्रन्थके श्रन्तिम प्रशस्तिपदामें ९

गायकवाड सिरीजमें यह भी प्रकाशित हो गया है।

२. भड्डबीजवराशिदेवगुरुभिः सद्दो महार्थोदयः ।

वाचोपल्पवर्धिद एव हति यः क्वाति पर्ता वास्पति ॥ तस्त्रो०, पृ० १२५ ''तस्त्रोपस्त्रवकरवाद् जयराशिः शीगतमतमवलम्ब्य ब्र्यात्''-विद्विवि• दी•, पृ० २८८ ।

डिल्लिखित है, **अयराशि भट्ट है**। यह जयराशि किस वर्ण या जातिका था इसका कोई त्या प्रमाण प्रत्यमें नहीं मिलता, परन्त वह अपने नामके साथ जो 'भट्ट' विशेषण लगाता है उससे जान पहला है कि वह जातिसे बाह्य होगा । यरापि बाह्यगासे भिन्न ऐसे जैन ग्रादि ग्रन्य विद्वानोंके नामके साथ भी कभी-कभी यह भड़ विशेषण लगा हुआ देखा जाता है ( यथा-भट अकलंक इस्पादि ): परन्त प्रस्तुत ग्रन्थमें आए हुए जैन और बौद्ध मत बिषयक बिर्धय एवं कटान्न-यक्त ' खरहनके पदनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यह जयराशि न जैन है श्रीर न बोडा। जैन श्रीर बौद्ध संप्रदायके इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता है, जिससे यह कहा जा सके, कि जैन और बौद होते हए भी अमक विदानने अपने जैन या बौद सप्रदायका समग्र भावसे विरोध किया हो। जैन ग्रीर बीख साप्रदायिक परंपराका वंधारण ही पहलेसे ऐसा रहा है. कि कोई विद्वान श्रपनी परंपराका श्रामल खरडन करके वह फिर न श्रपनेको उस परं-परका ग्रानयायी कह सकता है और 😩 उस परमराके ग्रान्य ग्रानयायी ही उसे ह्यपनी परम्पराका मान सकते हैं। ब्राह्मणा संप्रदायका बंधारणा इतना सख्त नहीं है। इस संप्रदायका कोई विद्वान, अगर अपनी पैतक ऐसी सभी बैदिक मान्यतात्र्योका. अपना बुद्धिपाटव दिखानेके वास्ते अथवा अपनी वास्तविक मान्यताको प्रकट करनेके वास्ते, आमूल खरडन करता है, तब भी, वह यदि श्राचारसे बाह्मरा संप्रदायका श्रात्यन्तिक त्याग नहीं कर बैठता है. तो वैदिक मतानयायी विशाल जनतामे उसका सामाजिक स्थान कभी नष्ट नहीं हो पाता । बाह्यण सम्प्रदायकी प्रकृतिका, हमारा उपर्युक्त स्थाल अगर ठीक है, तो

१. बौद्धोंके लिए ये शब्द हैं-

<sup>&#</sup>x27;तह्वाजिषितिम्'-पु॰ २६, पं॰ २६। 'कडचेहितम्'- पु॰ ३२, पं॰ ४। 'तिदिदं महातुमाबस्य दर्शनम्। न स्रवालिश एवं वकुमुल्खेत'-पु॰ ३८, पं॰ १५। 'तिदेत-सुग्याभियानं दुनोति मानसम्'-पु॰ ३६, पं० १७। 'तह्वालवस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० २२। 'द्वालवस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० २२। 'द्वालवस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० २३। 'द्वालवस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० २३। 'द्वालवस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० २३। द्वालवस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० २२। द्वालावस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० २२। द्वालावस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० १२। द्वालावस्थितम्'-पु॰ ३६, पं० १२।

तथा जैनोंके लिए ये शब्द हैं-

<sup>&</sup>quot;इमामेव मूर्खता दिगम्बरागामङ्गोकृष्य उक्तं सुत्रकारेण यथा—
"नम! अमग्रक! दुर्बुद्धे ! कायक्लेश्वररायण् !।
अधिकार्षेऽपि चाराने केत स्वमिष्टि शिवितः॥"

<sup>--</sup> go ye, de the !.

कहना होगा कि यह भट्ट विशेषण जयराशिको ब्राह्मण सांप्रदायिकताका ही धोतक होना चाहिए।

इसके सिवा, जयराशिके पिता-माता या गुद-शिष्य इस्यादिके संबन्धमें कछ भी पता नहीं चलता । फिर भी जयराशिका बौद्धिक मन्तव्य क्या या यह बात इसके प्रस्तुत प्रन्थसे स्पष्ट जानी जा सकती है। जयराश्चि एक तरहसे बह-स्पतिके चार्वाक संप्रदायका श्रानगामी है; फिर भी वह चार्वाकके सिद्धान्तोंको अखरश: नहीं मानता । चार्वाक सिद्धान्तमे पृथ्वी श्रादि चार मूतोंका तथा मुख्य रूपसे प्रत्यन्त विशिष्ट प्रमासका स्थान है। पर जयराशि न प्रत्यन्त प्रमासा-को ही मानता है और न मृत तस्वोंको ही। तब भी वह अपनेको चार्वाका-नयायी जरूर मानता है। अतएव प्रत्यके आरम्भमे । ही बहस्पतिके मन्तव्यके साथ अपने मन्तव्यकी स्त्रानेवाली स्रसंगतिका उसने तर्कशुद्ध परिहार भी किया है। उसने ग्रुपने मन्तव्यके बारेमें प्रश्न उठाया है, कि बृहस्पति जब चार तत्त्वोंका प्रतिपादन करता है, तब तुम ( जयराशि ) तत्त्वमात्रका खण्डन कैसे करते हो ! श्रार्थात बहस्पतिकी परमाराके श्रान्यायीरूपसे कम से कम चार तत्त्व तो तुम्हें अवश्य मानने ही चाहिए । इस प्रश्नका जबाब देते हुए जयराशिने श्रपनेको बुहस्पतिका श्रन्यायी भी सचित किया है श्रीर साथ ही बृहस्पतिसे एक कदम शारो बहतेवाला भी बतलाया है । वह कहता है कि-बहस्पति जो स्वपने सुत्रमें चार तत्त्वोंको गिनाता है, वे इसलिए नहीं कि वह खद उन तत्त्वोंको मानता है। सत्रमें चार तत्त्वोंके गिनाने श्रथवा तत्त्वोंके व्याख्यानकी प्रतिशा करनेसे बहस्पतिका मतलब सिर्फ लोकप्रसिद्ध तत्त्वोका निर्देश करना मात्र है। पेसा करके बृहस्पति यह सूचित करता है, कि साधारण लोकमें प्रसिद्ध श्रीर माने जानेबाले प्रथ्वी आदि चार तत्त्व भी जब सिद्ध हो नहीं सकते. तो फिर अप्रिक्त और अतीन्द्रिय आत्मा आदि तत्त्वोंकी तो बात ही क्या ? युडस्पतिक कुछ सुत्रोंका उद्योख करके और उसके आश्यके साथ अपने नए प्रस्थानकी आनेवाली श्रसंगतिका परिहार करके जयराशिने भारत-वर्षीय प्राचीन ग्रह-शिष्य भाषकी प्रशालीका ही परिचय दिया है । भारतवर्षके किसी भी संप्रहाय-

१. 'नतु वरि वण्यनस्तरस्थाना किमाया...; झयातस्तरसं व्याख्यास्यामः'; 'पृथिव्यायस्तेष्ठोष्ठापुरिति तस्यानि, तत्त्ममुदाये ग्रागेरेन्द्रिययिवयसंशा इत्यादि ! क अन्यायेखात्। किमायेस् ! मितिबस्तायेस् । कि पुनरक मितिबस्यते ! पृथिव्यादीनि तस्यानि लोके प्रशिव्यादीनि तस्यानि लोके प्रशिव्यादीनि तस्यानि लोके प्रशिव्यादीनि तस्यानि हो के प्रशिव्यादीनि तस्यानि शेष्ट्राविष्टाने, कि पुनरत्यानि !'—तस्यो० १० १, यं० १० ।

के हिराहणको हम रेक्किट हैं, तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, कि जब कोई क्षासायाय और नवीन विचारका प्रस्थापक पेदा होता है तब वह क्षापने बनीन विचारका मूल या बीज क्षपने बंदीन विचारका मूल या बीज क्षपने बंदीन वार्तियों का मूल या बीज क्षपने के अनुक्त संद्र्षण के अनुक्त संद्र्षण के अनुक्त संद्र्षण अनुक्त मानविक विचार का वार्तियों का अपना अविभिन्न क्षाप्त के वार्तियों का अपना अविभिन्न क्षाप्त का वार्तियों का अविभाग अविभाग का वार्तियों का अविभाग का वार्तियों का अविभाग का वार्तियों का वार्तियो

अपनेको बुहस्पतिकी परम्पराका मान कर और मनवा कर भी वह अपनेको बुहस्पति भी ऊँची बुद्धिम्मिका पर र्जुंचा हुआ मानता है। अपने इस मन्द-व्यक्ते वह स्पष्ट ग्रन्दीमें, भन्यके अन्तकी अश्चतिक एक पदामें, ज्यक कर्म-है। यह बहुत ही जोरदार उन्होंने कहता है कि मुराहर- बुहस्पतिको भी जो नहीं सुक्ते ऐसे एकपं विकल्प – विचारणीय प्रश्न मेरे इस प्रन्थमें प्रथित हैं "।

जयराशि बृहस्पतिकी स्वावींक मान्यताका अनुगामी था इवमें तो कोई सन्देह नहीं, पर यहाँ प्रस्त यह है कि जयराशि बुद्धिके ही उद परम्पराका अनुगामी या कि आचारके भी ? इरका जवाब हमें कीचे तीरि किकी तप्प नहीं मिलता । पर तस्वीयस्वयंके आन्तर्राक परिशोलनके तथा चार्वाक परम्पराकी भोजी बहुत पाई जानेवाली परितासिक जानकारीले, ऐसा जान पहता है कि जयराशि बुद्धिसे ही चार्वाक परम्पराका अनुगामी होना चाहिए। साहित्यक

१. उदाहरलार्थ आचार ग्रहर, रामानुज, मण्ड श्रीर बह्नामादिको लीजिए— जो सभी परस्रर श्रयप्त विस्त एंसे अपने मन्तव्यों को गीता, ब्रह्मच वेसी एक ही श्रुतिमेरे फलित करते हैं, तथा सौत्रान्तिक, विज्ञानवादी और शृत्यवादी बीद्याचार्य परस्पर विलक्कल भिन्न ऐसे अपने विचारोका उद्गम एक ही तथासतके उपदेशमेसे बतलाते हैं।

२. ''वे बाता नहि गोचरं सुरगुरोः हुद्धेविकल्पा रहाः। प्राप्यन्ते नहु तेऽपि यत्र विश्ववे पास्त्यवद्धेविकृति।''

इतिहास हमें चार्याक के लास जुदे श्राचारों के बारेमें कुछ भी नहीं कहता ! बद्यपि श्रन्य ' संप्रदायोंके विद्वानोंने चार्वाक मतका निरूपण करते हुए, उसके अभिमत रूपसे कुछ नीतिविहीन श्राचारोंका निर्देश श्रवश्य किया है; पर इतने परसे इम यह नहीं कह सकते कि चार्वाकके श्रिभिमतरूपसे, श्रन्यपरम्पराके विद्वानोंके द्वारा वर्णन किये गए वे श्राचार, चार्वाक परम्परामे भी कर्तेव्यरूपसे प्रतिपादन किये जाते होंगे । चार्वाक दर्शनकी तात्त्विक मान्यता दर्शानेवाले बाईसम्बन्ने नामसे कुछ सूत्र या वास्य हमें बहुत पुराने समयके मिलते हैं: पर हमें ऐसा कोई वाक्य या सूत्र नहीं मिलता जो बाईस्पत्य नामके साथ उद्धत हो श्रीर जिसमें चार्वाक मान्यताके किसी न किसी प्रकारके श्राचारोंका वर्धान हो । खद बाइस्पत्य वाक्योंके द्वारा चार्वाकके श्राचारीका पता हमें न चलें तब तक. श्चन्य द्वारा किये गए वर्शनमात्रसे, इम यह निश्चित नतीजा नहीं निकाल सकते कि श्रमक श्राचार ही चार्वाकका है। वाममार्गीय परंपराश्रोमें या तान्त्रिक एवं कापालिक परमराश्रोम प्रचलित या माने जानेवाले श्रानेक विधि-निषेधमक्तः " श्राचारोंका पता हमें कितनेएक तान्त्रिक स्नादि ग्रन्थोंसे चलता है। पर वे ब्राचार चार्वाक मान्यताको भी मान्य होंगे इस बातका निर्णायक प्रमाण हमारे पास कोई नहीं। ऐसी दशामें जयराशिको चार्वाक संप्रदायका श्रानगामी मानते हुए भी, निर्विवाद रूपसे हम उसे सिर्फ बुद्धिसे ही चार्वाक परम्पराका अनुगामी

—षडद० झा० ८२, ८६ ।

'प्रायेख सर्वप्राखिनस्तावत्—

यावजीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । भस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ॥

'इति लोकमाथामनुरूचाना नीतिकामशास्त्रानुशरेषार्थकामावेव पुरुषार्थं मन्यमानाः पारतीकिकमर्थमपहुवानाश्चार्वक्रमतमनुवर्तमाना एवानुभूवन्ते।'— सर्वसर्यनसंप्रद. १०२।

२. इस विधयके जिज्ञासुम्रोको म्नागमम्काश नामकी गुजराती पुस्तक देखने योग्य है जिसमें लेखकने तान्त्रिक प्रन्योका हवाला देकर वाममार्गीय म्राचारोका निकाय किया,है.।

 <sup>&</sup>quot;पिव खाद च चारुलांचने यदतीतं वरगात्रि तन्नते ।
निह भीच गत निवर्तते समुद्यमात्रमिदं कलेवरम् ॥
साध्यवृत्तिनिवृत्तिस्यां या प्रीतिर्जायते जने ।
निरर्शां सा मते तेषा घर्मः कामात् परो न हि ॥"

कह सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि वह आचारके विवयमें अपनी पैसुक ऐसी ब्राह्मण परम्पराके ही आचारोंका सामान्य रूपसे अनुगामी रहा हो।

जयराधिक जन्मस्थान, निवास्थान या पितृदेशके बारेमें जाननेका कोई स्टाइ प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। परन्तु उचकी प्रस्तुत कृति तस्वीपस्त्रकका किया गया सर्वप्र प्रमा उपयोग, इस इस सम्य, जैन विद्वान्त विद्यान्त्य, अनन्तवीर्थ आदिकी इतियोगें देखते हैं। परनान्त्य दिख्य भारतके विद्वान्त् हैं, अत्यद्य पुष्ट संभावना यह है कि जयराधि भी दिख्य भारतके विद्वान्त् हैं, अत्यद्य पुष्ट संभावना यह है कि जयराधि भी दिख्य भारतके विद्वान्त् हैं, अत्यद्य पुष्ट संभावना यह है कि जयराधि भी दिख्य मारतमें हैं कहीं उत्यक्त इस्रा होगा । प्रक्षित्र भारतों तस्वीपस्त्रकका जी प्रचार वादमें काकर इस्रा वह स्थवने विद्यान्त्रक होत्योके प्रचारका ही परिखान माल्य होता है। उत्तर और पूर्व भारतमें रचे गए किसी प्रन्योग, तस्वीपस्त्रका किया गया ऐसा कोई प्रस्त्र अपयोग स्थान कि नहीं देखा गया, जैसा दोख्य भारतकी इतियोगें ही जब स्वप्रयम इस्का उपयोग देखा जाता है। इसमें भी दिख्य भारतकी इतियोगें ही जब स्वप्रयम इस्का उपयोग देखा जाता है। इसमें भी दिख्य भारतकी इतियोगें ही जब स्वप्रयम देखा जता है। वह ऐसी कहम्याका करना स्वस्तान नहीं माल्य देता कि जयराशिकी यह सपूर्व इति कही दिख्यां ही बती होती।

जयराशिके समयके वारेमें भी अनुमानते ही काम लेना पहला है। क्यों-कि त तो हस्ने स्वयं अपना समय त्यांचत किया है और न दूसरे किसीने ही इसके समयका उत्लेख किया है। तत्वीपत्तवमें जिम प्रथिद विद्वानोंके नाम आए हैं या जिनकी कृतियोंमेसे कुळ अवतरस्य आए हैं उन विद्वानोंके समयकी अतिम अविच हैं वह ७ ७५५ के आस्पास तकवी है। कुमारिल, प्रमाकर, धर्मकीर्ति और धर्मकीर्तिके टीकाकार आदि विद्वानोंके नाम, वाक्य या मन्त्यम तस्वीपत्तवमें मिलते हैं। इन विद्वानोंके समयकी उत्तर अविध है छ ७ ७५०

१. ऋष्टसहस्री, पृ० ३७ । सिद्धिविनिश्चय, पृ० २८६ ।

२. गुजरात तथा मालवामें विहार करनेवाले छन्मतिके टीकाकार स्मायदेव, जैनतकेवार्तिककार शान्तित्त (र,स्पाहादरजाकरकार वार्ची देवद्य रे,स्पाहादमंजितकार मिक्कियेयप्रिर स्नादि ऐसे विहान हुए हैं जिन्होंने तस्चीपप्लवका खाखात् उपयोग किया है।

कुमारिलके श्लोकवार्तिककी कुछ कारिकाएँ तत्वोपप्लवमें (१० २७, ११६) उद्गृत की गई हैं। प्रभाकरके स्मृतिप्रमोषसंबंध मतका खबडन अयराशिने

से केंग्रोज नहीं जा सकती, दूसरी तरफ, दैं० स० ८१० ते ८०५ तक में संपंतित केंग्र विद्यात् दिवात्त्व ते लांग्रेप्त कर के बत नाम ही नहीं लिया है वित्व उत्तरे छाने का मान स्वीक ते जी अपनी छति क्षेत्र हिन है और उत्तर करवा केंग्रेप्त ना स्वाप्त में किया है '। पर साममें इन जगह यह भी प्यानमें स्वाप्त चाहिए, कि दें० से का आठवां ग्रावान्दीके उत्तराभंग होनेवाले या जीवित ऐसे अकलंक, हरिमद्र आदि किसी जैन विद्वान्त्व तक्षेत्रपत्वमं कोई निर्देश नहीं है, और न जन विद्वानीकी छतियों में ही तक्षेत्रपत्वका वैद्या कोई स्वन्द है। इसी तरहे हैं० की ते वी शाकार्यों के मान स्वाप्त क्षेत्रपत्व नहीं है। तक्ष्रीपत्वव में आया हुआ विद्यानका सम्बद्धन भागीन औपनिपदिक संद्रपत्वका हो स्वस्तन आपन इसी होन स्वस्त केंद्रपत्व करवी प्रस्त केंद्रपत्व समान स्वाप्त क्षर्यक्रम हो स्वस्त करवी है। इस स्वस्त विद्यात्व करवार करवे हे। इस स्वस्त समानी सारणा ऐसी बनती है कि व्ययाध्य देशक अध्य सकती करी हआ है।

यहाँ एक बात पर विशेष विचार करना प्राप्त होता है, और वह यह है, कि तक्वीपण्यवमें एक पत्र ' ऐसा मिलता है जो शान्तरवितके तक्व-संप्रहमें मौजूद है। पर वहाँ, वह कुमारिलके नामके साथ उद्गति जाने जाने पर भी, उत्तकस्य कुमारिलको किसी कृतिमें प्राप्त नहीं है। अगर तक्वी-पप्लवमें उद्गत किया हुआ वह वय, मचनुत्र तत्त्वसंग्रहमेंसे ही लिया गया है,

बिस्तारसे किया है (१० १८)। धर्मकीतिके प्रमाखवातिककी कुछ कारिकार श्रीर न्यायिन्द्रका एक सूत्र तत्वोषन्तवर्मे उद्भूत हैं (१० १८, ५१, ४५, स्वादि, नया १० २२)। धर्मकीतिक टीकाकारोंका नामोल्खेल तो नहीं मिलता किन्नु धर्मकीतिके किसी प्रस्थकी कारिकारी, जो टीका किसीने की होगी उन्नका लयकत तत्वोषन्तवर्मे उत्तवस्य है—१० ६८।

१. 'कथं प्रमासस्य प्रामारथम् १ किमहुश्कारकछन्दोहोत्यायस्येन, प्राचार्यक्तन, प्रश्नास्यायस्य या १ यद्युषकारकमन्दोहोत्यायस्येन, अन्ययाया १ यद्युषकारकमन्दोहोत्यायस्येन वदा....' हत्यादि अष्टरकहसीतत् पाठ (अष्टरकृषी पृ० ६८) तस्योपस्यायस्ये (४०२) यस्वयः विया गया है। और बागे चलकर अष्टरकहसीतारने तस्योपस्यक्त छन वास्योका एक-एक करके सरहन भी किया है—देखो, अष्टरहसी पु० ४०।

२. देखो, तत्त्वोपप्लव पृ• ८१।

३. ''दोषाः मन्ति न सन्तीति'' इत्यादि, तत्त्वो० पृ० ११६ ।

तो ऐसा मानना होगा कि जबराधिन बाल्यरिव्यक्त तस्वसंग्रहको करूर देखा या। शाल्यरिव्यका जीवन-काल इतना अधिक विस्तृत है कि वह मायः पूरी एक शताब्दीको व्याप्त कर सेता है। शाल्यरिव्यक्त समय है ० व ० की आठवी-नवी शताब्दी है। इस बातसे भी जबराधिक समय संवस्त्री हमारे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती है। इस बातसे भी जबराधिक समय संवस्त्री हमारे उक्त अनुमानकी पुष्टि होती है। इस-बीस वर्ष इसर या उचर; पर समय संवस्त्री उसर्वुक्त अनुमानमें विशेष अन्तर पढ़नेकी संभावना बहुत ही कम है।

जनराशिकी पायिहत्यविषयक योग्यताके विषयमें विचार करनेका सावन, तत्त्वीपरत्वके तिवाय, हमारे सामने और कुछ भी नहीं है। तत्त्वीपरत्वके पर जगह स्वाच्छार ' नामक मन्यका निर्देश है जो जयराशिकों सी कृति जा पत्ती है; एवन वह मन्य क्यों तक करी उपलब्ध नहीं है। जबराशिकों सन् कृतियोके बारोमें और कोई मनाय नहीं मिला है; परन्तु मन्तुत तत्त्वोपरविक्त अन्य कृतियोके बारोमें और कोई मनाय नहीं मिला है; परन्तु मन्तुत तत्त्वोपरविक्त अन्य पायिहत्वपूर्य एवं बहुआ जवाशिकों देश ते वह निर्देश के जयराशिकों में निर्देश के अपने विवास के तिवस के स्वाच स्वाचिकों के तिवस के स्वच विवास स्वाचिक के तिवस विवास के तिवस के तिवस

१. 'स्रव्यपदेश्यपदं च यथा न साधीयः तथा **सञ्चयसारे** द्रष्टव्यम् ।'— तस्यो० प्र० २० ।

२. 'जेगीयते'-पृ० २६, ४१। 'जाघटीति' पृ० २७,७६ इत्यादि ।

३. 'ग्रूरवन्तु श्रमी बाललिपतं विरक्षितः १'-पु॰ ५। 'श्रहो राजाजा गरीयली नैयायिकपरांः !'-पु॰ ६। 'सेवेत-महासुमापितस् !'-पु॰ ६। 'मंग्वदः ग्रातमापितः !'-पु॰ ६। 'मंग्वदः ग्रातमापितः वेवानापितः नु॰ १९। 'श्रहो राजाजा नैयायिकपरांः'-पु॰ १५। 'तथापि विष्यमान-योवांध्यवाषकमावो नृपास्त्रापितं 'नु॰ १५। 'सेवं गद्भवेषाच्चितस्वितः निर्ममन्यायोपनियातः श्रुतिलालसानां दुक्तरः।'-पु॰ २१। 'बालविवास्त्रम्' -पु॰ १९। 'अव्हेचेश्वत्यं'-पु॰ २१। 'विद्यं महिक्तपर्योलेवद्धः निक्पपत्वक्ताप्राप्तः श्रुतिलालसानां दुक्तरः।'-पु॰ १३। 'बालविवास्त्रम्' प्रविक्तम्यं पु॰ १६। 'बालविवास्त्रम्' पु॰ १६।

निक तो पूरा है। उसके श्रम्यासका विषय भी कोई एक वर्शन, या किसी इक दर्शनका अमुक ही साहित्य नहीं है, पर उसने अपने समयमें पाए जानेवाले सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध दर्शनोंके प्रधान-प्रधान ग्रन्थ श्रवश्य देखे जान पहते हैं। उसने लगडनीय ऐसे सभी दर्शनोंके प्रधान ग्रम्योंको केवल स्थल रूपसे देखा ही नहीं है. परन्त वह खरड़नीय दर्शनोंके मन्तव्योंको वास्तविक एवं गहरे अभ्यासके द्वारा पी गया-सा जान पहला है। वह किसी भी दर्शनके अभिमत प्रमातालच्याकी या प्रमेयतलकी जब समालोचना करता है तब मानों उस खगडनीय तत्वको, अर्जुनकी तरह, सैकड़ो 'ही विकल्प बागोंसे, व्याप्त कर देता है। जयराशिके उठाए इए प्रस्पेक विकल्पका मुल किसी न किसी दार्शनिक परम्परामें श्रवश्य देखा जाता है। उससे उसके दार्शनिक विषयोंके तलस्पर्शी ग्राम्यासके बारेमें तो कोई सन्देष्ट ही नहीं रहता । जयराशिको ग्रापना तो कोई पत्त स्थापित करना है ही नहीं; उसको तो जो कुछ करना है वह दूसरोंके माने इए सिद्धान्तोंका खरडन मात्र ! ऋतएव वह जब तक, अपने समय पर्यन्तमे भौजद श्रीर प्रसिद्ध सभी दर्शनोंके मन्तव्योका थोड़ा-बहुत खरहन न करे तब तक वह अपने प्रन्थके उद्देश्यको, अर्थात समग्र तत्त्वींके खरहनको, सिद्ध ही नहीं कर सकता । उसने अपना यह उद्देश्य तत्त्वोपप्लव ग्रन्थके द्वारा सिद्ध किया है. ब्रीर इससे स चित होता है कि वह समग्र भारतीय दर्शन परम्पराश्चोका तलस्पशी श्चाम्यामी था । वह एक-एक करके सब दर्शनीका खरहन करनेके बाद श्चन्तमें वैयाकरण दर्शनकी भी पूरी खबर लेता है। जयराशिने वैदिक, जैन श्रीर बौद्ध-इन तीनों सप्रदायोंका खरडन किया है। श्रीर फिर बैविक परस्परा श्चन्तर्गत न्याय, साल्य, मीमासा, वेदान्त श्चीर गाकरसा दर्शनका भी स्वगटन किया है। जैन संप्रदायको उसने दिगम्बर शब्दसे ' उल्लिखित किया है।

१. 'केमं कल्पना ! कि गुण्यलन वाध्यादिवशेष्योध्यादितं विज्ञानं कल्पना, आहो म्मृः युष्पादकं विज्ञानं कल्पना, स्मृतिक्य वा, स्मृत्युष्पादं वा, अमिलापसंत्रांनिमांसो वा, आमिलापसंत्रांनिमांसो वा, आमिलापसंत्रांनिमांसो वा, स्वयं वाऽलाधिकी, जिस्साल्लिङ्कांड प्रेहम्बा, अस्तीवानातार्योनिमांता वा !'-एक कल्पनाकं विषयमं ही इतने विकल्प करके और फिर मर्के विकल्प के लेकर मी उत्तरीता स्त्रके विकल्प करके अपराधि उनका लयदन करता है !--ल्ली० पु० २२ !

२. तत्त्वोपण्लव, पु०१२०।

<sup>₹. ,,</sup> qo o£ !

बौद मतकी विश्वानवादी शालाका, लाल कर बर्मकीर्ति और उनके शिष्मोके मन्तव्योक्ता निरक्त किया है। उनका लिखित वेयाकरण दर्गन महामाप्यानु-गामी भेतृहरिका दर्शन कान पहता है। इन तरह क्याराशिकी प्रधान गेय्यता दार्योक्ति विश्वपकी है और वह समग्र दर्शनीले स्वन्य स्वती है।

#### प्रस्थापरिश्वय

नाम-प्रस्तुत प्रत्यका पूरा नाम है तस्योपश्चर्यिह को उसके प्रारंभिक वद्यमें स्वष्ट रूपसे दिया हुआ है । यद्यपि यह प्रारम्भिक पद्य बहुत कुळ्

"शिष्टभ्य श्रागमात् सिद्धाः साधवो धर्मसाधनम् । श्रर्थप्रत्यायनाभेदे विपरीतास्त्वसाधवः॥"

इत्यादि--वाक्यपदीय, १. २७; १. १४१, तथा १४६ से। जयराशिने इस मतका खरडन किया है--ए॰ १२० से।

१. प्रमाण्यामान्यका लच्या, किएका कि लयकन व्यवस्थित किया है, धर्मकीरिके प्रमाण्यानिकमेंते लिया गया है (-तालो॰ पू॰ २०)। प्रव्यच्यक्त क्षांत्र प्रमाण्यानिकमेंते लिया गया है (-तालो॰ पू॰ २०)। प्रव्यच्यक्त क्षांत्र प्रमाण्यक्त क्षांत्र क्षांत्र है लिया गया (-ए॰ १२)। इसी प्रयंगों चर्मकीर्ति क्षीर उनके शिष्योंने को सामान्यका लयकन क्षांत्र स्त्तानका समर्थन किया है—उनके लयकन मी जयराशिने किया है। आगे चलकर जयराशिने (ए॰ ८३ से) पर्यव्यक्ति समत तीनों अनुमानका लयकन क्षिया है और उनके शिष्यों द्वारा किया प्राया अवयतीनराकरण, बाह्यायेंविलोग, चिषकतस्यायन—इत्यादि विषयोंका विल्लासे लयकन किया है।

२. अपशन्दके भाषणसे मनुष्य म्तेच्छ हो जाता है जतः शाधुरान्दके प्रयोगकानके लिए व्याकरण पदना आवश्यक है, ऐसा महाभाष्यकारका सत है 'ग्लेच्छा मा भूम हरवप्येयं व्याकरण्या' (—यात• महाभाष्य ए७ २२१वं गुरू- प्रास्तदंशांदित), तथा 'प्यनिवाधि समानाथ अर्थवताती शब्देन चायनवेन च धर्मानयमः क्रियते । 'रान्देनैवाधोऽभिषेयो नापशन्देन' हति एवं क्रियमाण्य-प्रदुष्यकारि भवतीति' (९० ५८) ऐसा कह करके महाभाष्यकारने शाधुरान्दके प्रयोगको ही अन्युद्धकर बताया है। महाभाष्यकारके इसी मतको लक्ष्यमें एक्टर भर्देहिने अपने वाक्यवर्यायमें शाधुरान्दोके प्रयोगका समर्थन क्रिया है अर्थाहरीन अपने वाक्यवर्यायमें शाधुरान्दोके प्रयोगका समर्थन क्रिया है अर्थाहरीने प्रयोगका निषेष क्रिया है च्या है

३, देखो प०८० का टिप्पस २।

खरिडत हो गया है, तथापि दैवयोंगसे इस शार्दलविकीडित पराका एक पार्द बच गया है जो शायद उस पद्यका श्रांतिम श्रार्थात चौया ही पाद है: श्रीर जिसमें अन्यकारने प्रन्य रचनेकी प्रतिहा करते इए इसका नाम भी सूचित कर दिया है। ग्रंथकारने जो तत्त्वोपसर्थासंह ऐसा नाम रखा है और इस नामके साथ जो 'विषमः' तथा 'मया सुज्यते' ऐसे पद मिल रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि इस पद्मके अनुपलव्य तीन पादोंमें ऐसा कोई रूपकका वर्शन होगा जिसके साथ 'सिंह' शब्दका मेल बैट सके । इस दसरे खनेक प्रयोंके प्रारम्भर्मे ऐसे रूपक पाते हैं जिनमें प्रन्थकारोंने श्रपने दर्शनको 'केसरी सिंह' या 'खकि' कहा है श्रीर प्रतिवादी था प्रतिपत्तमत दर्शनोंको 'हरिख' या 'हेंघन' कहा है। प्रस्तत ग्रंथकारका श्रामिप्रेत रूपक भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, जिसमें कहा गया होगा कि सभी आस्तिक दर्शन या प्रमाणप्रमेयवादी दर्शन मृगमाय हैं श्रीर प्रस्तत तस्बोपप्लव ग्रन्थ उनके लिए एक विपम-भयानक सिंह है। श्रपने विरोधीके जपर या शिकारके जपर श्राक्रमण करनेकी सिंहकी निर्देयता सविदित है। इसी तरह प्रस्तुत प्रन्य भी सभी स्थापित संप्रदायोकी मान्यताश्चोंका निर्दयता-पर्वक निर्मालन करनेवाला है । तश्वोपप्तवसिंह नाम रखने तथा रूपक करनेमें ग्रन्थकारका यही भाव जान पड़ता है। तस्त्रोपप्लवसिंह यह पूरा नाम ई० १३-१४ वीं शताब्दीके जैनाचार्य मल्लिपेएकी कृति स्याद्वादमञ्जरी ( पृ० ११८ )में भी देखा जाता है। श्रन्य प्रन्थोम जहाँ कहीं प्रस्तुत प्रन्थका नाम श्राया है वहाँ प्रायः तस्त्रोपप्लव १ इतना ही संद्यिप्त नाम मिलता है। जान पहता है पिछले प्रत्यकारोंने संदोपमे तस्वोपप्लव नामका ही प्रयोग करनेमें सभीता देखा हो ।

उद्देश्य-प्रस्तत प्रन्थकी रचना करनेमे प्रन्थकारके मुख्यतया दो उद्देश्य जान पहते हैं जो ऋतिम भागसे स्पष्ट होते हैं। इनमेंसे, एक तो यह, कि ऋपने सामने मौजद ऐसी दार्शनिक स्थिर मान्यताश्चोंका समुलोच्छेद करके यह बत-लाना, कि शास्त्रोमें जो कुछ कहा गया है स्त्रीर उनके द्वारा जो कुछ स्थापन किया जाता है, वह सब परीचा करनेपर निराधार सिद्ध होता है। अत्रयन शास्त्रजीवी सभी व्यवहार, जो सुन्दर व श्राकर्षक मालुम होते हैं, अविचारके

 <sup>&#</sup>x27;'श्रीवीरः म जिनः श्रिये भवतु यत् स्याद्वाददावानले, भस्मीभूतकतर्ककाष्ठनिकरे तस्यन्तिसर्वेऽध्यहो ।" —षड्दर्शनसमुख्य, गुण्रवटीका, पृ•. १ २. सिद्धिविनिश्चय. १० २८८।

ही परिसाम है । इस प्रकार समग्र तत्वोंका खरडन करके चार्वाक मान्यताका पुनवज्जीवन करना यह पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, अन्यकारका यह जान पड़ता है, कि प्रस्तुत प्रन्यके द्वारा श्रध्येताश्चोंको ऐसी शिक्षा देना, जिससे वे प्रतिवादियोंका में ह बड़ी सरलतासे बन्द कर सकें। यद्यपि पहले उद्देश्यकी पूर्ण सफलता विवादास्पद है, पर दूसरे उद्देश्यकी सफलता असंदिग्ध है। ग्रन्थ इस दंगसे और इतने जटिल विकल्पोंके जालसे बनाया गया है कि एक बार जिसने इसका अञ्झी तरह अध्ययन कर लिया हो, और फिर वह जो प्रतिवा-दियोंके साथ विवाद करना चाहता हो. तो इस मन्यमें प्रदर्शित शैलीके आधार पर सचमन प्रतिवादीको चण्मरमें चुप कर सकता है। इस दूसरे उद्देश्यकी सफलताके प्रमाण हमें इतिहासमें भी देखनेको मिलते हैं। ईसाकी ग्यारहबी शतान्दीके प्रसिद्ध जैनाचार्य शातिसरि-जो वादिवेतालके विरुद्धसे सप्रसिद्ध हैं---के साथ तत्त्वोपप्लवकी मददसे श्रर्यात तत्त्वोपप्लव जैसे विकल्पजालकी मदरसे चर्चा करनेवाले एक धर्म नामक विद्वानका सूचन, प्रभाचन्द्रसरिने श्रपने 'प्रभावक चरित्र'में किया ' है। बीद श्रीर वैदिक सांप्रदायिक विद्वानोंने वाद-विवादमें या शास्त्ररचनामें, प्रस्तुत तत्त्वोपप्लवका उपयोग किया है या नहीं श्रीर किया है तो कितना-इसके जाननेका श्रमी इमारे पास कोई साधन नहीं है: परन्त जहाँ तक जैन संप्रदायका संबंध है, हमें कहना पड़ता है, कि क्या दिगम्बर क्या श्रेतास्वर सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध जैन विद्वानोंने अपनी प्रन्थरचनामें श्रीर संगत हन्त्रा तो शास्त्रार्थीमें भी, तत्वोपप्लवका योहा बहुत उपयोग श्रवश्य किया है । श्रीर यही खास कारण है कि यह मन्य श्रन्यत्र कहीं प्राप्त न होकर जैन प्रन्थभंडारमें ही उपलब्ध हन्ना है।

संदर्भ-प्रस्तुत प्रत्यका संदर्भ गद्यमय संस्कृतमें है। यद्यपि इसमें प्रत्य अन्योंके खनेक पद्यवन्य श्रवतरण खाते हैं, पर अन्यकारकी कृतिरूपसे तो खादि

 <sup>&#</sup>x27;तदेवमुपःकुतेष्वेव तत्त्वेषु श्रविचारितरमणीयाः सर्वे व्यवहारा घटन्त एव।' तथा— 'पाखरङखण्डनाभिज्ञा ज्ञानोद्दिषिविवर्द्धिताः ।

जयरारोजैयन्तीह विकल्मा वादिजिष्णावः ॥' तत्त्रो० पू० १२४. २. किंपी जैन मन्यालाम मकाधित, ममावक्चरित, पू० २२१--२२२ । प्रो० रिक्तिला परिस संपादित, काव्याद्वशासनकी व्यंगरेजी मस्तावना, १० CXLVI, तथा तत्रोपन्यकडी प्रस्तावना पृ९ ५ ।

अष्टलङ्सी, सिद्धिविनिश्चय, न्यायमुकुदचन्द्र, सन्मतिटीका, स्यादाद-रकाकर, स्यादादमञ्जरी आदि।

श्रीर श्रन्तके मिलाकर कुल तीन हो पच इसमें मिलते हैं। बाकी सारा मन्य सरल गढ़ामें है। भाषा महल श्रीर वाक्य ख़ोट-ख़ोटे हैं। फिर भी इसमें जो कुछ दुरुद्दता या जटिलता प्राप्त होती है, वह विचारकी श्राप्त स्वस्ता श्रीर एकके बाद दूसरी ऐसी विकल्पोंकी मालीके कारण है।

शैली—प्रस्तुत प्रत्यक्त शैली वैतरिष्डक है। वैतरिष्डक शैली वह है जिसमें वितराडा कथाका आश्रय लेकर चर्चा की गई हो। वितराडा यह कथाके हैं तीन प्रकारोमेंका एक प्रकार है। वार्यनिक साहिष्यमें वितराडा कथाका स्था रथान है, और वैतरिष्डक शैलीके साहिष्यमें प्रस्तुत प्रत्यक्ष स्था स्थान है, हो स्थान सेने लिए नीचे लिखी वार्तोसर योड़ा-सा ऐतिहासिक विचार करना आवर्यक है।

- (श्र ) कथाके प्रकार एवं उनका पारस्परिक ग्रन्तर ।
- ( इ ) दार्शनिक साहित्यमें वित्रादा कथाका प्रवेश श्रीर विकास ।
- ( उ ) वैतरिडक शैलीके बन्योंमें प्रस्तुत बन्यका स्थान ।
- (अ) दो व्यक्तियों या दो समुहोंके द्वारा की जानेवाली चर्चा, जिसमें दोनों अपने-अपने पड़का स्थापन और विरोधी परपड़का निरसन, युक्तिसे करते ही, क्या कहलाती है। इसके बाद, जब्दम और वितरहा ऐसे तीन प्रकार है, जो उपलब्ध संस्कृत साहत्यमें सबसे प्राचीन अस्तापाइके सुत्रोमें लज्ज्य-पूर्वके निविध है। बादकश्या वह है जो केवल सन्य जाने और अतला निके अभिप्रापसे की जाती है। इस कयाका आन्तरिक प्रेरक तस्त्र केवल सम्याचिता है। अस्पकश्या वह है जो विजयकी इस्कुल्ले या किसी लाम एवं स्थातिकी

१. कपासे संबंध रखनेवाली अनेक झातब्ब बातोंका परिचय प्राप्त करनेकी इन्छा स्मार्ग 'कमापद्वित्तं संक्ष्म अस्ते तेता वाहिष्यतं दिवस्या निर्माण्यतितं संक्ष्म असे तेता वाहिष्यतं दिवस्याने नामक मुक्तित्त लेख (प्रतावक, प्रताव के पूर्व १६६९) उत्ययांगी है। इसी तरह उनके बातले हिन्दीने स्वतवनावने लिले इप दमारे वे विस्तृत टिप्पण मी उपयोगी हैं जो 'लिसी जैन मन्यमाला'मे प्रकाशित 'प्रमाणसीमांगोंक' भाषादिप्पणीमें, पू० १०८ से पू० ११२ तक अंकित हैं।

२. 'प्रमाणातर्कशावनोपालम्भः शिदान्ताविषदः पञ्चावयवोपपषः पञ्चय-तिपञ्चपरिमहो बादः । यथोक्तोपप्रदश्चलजातिनिमहस्यानशावनोपालम्मो जल्यः । स्वप्रतिपञ्चस्यपनाहोनो वितपडा ।'—न्यायसुत्र १. २. १— ३।

इन्छासेकी जाती है। इसका प्रेरक झान्तरिक तच्च केबल विजयेन्छा है। वितर्मश्चा कथा भी विजयेन्छासे ही की जाती है। इस तस्य जरूर छोर. वितरम्बा दो तो विजयेन्छाजनित हैं और बाद तन्योधेन्छाजनित। विजयेन्छाजनित। विजयेन्छाजनित । विजयेन्छाजनित । कियोन क्याजनित होने पर भी जल्म और नितरहामें एक झन्तर है, और वह यह कि जरूरकमामें बादी-प्रतिवादी दोनों अपना-अपना पद्य स्वकर, अपने-अपने पद्यका स्थापन करते हुए, विरोधो पद्यका स्थयन करते हैं। जब कि वितरमा कथामें यह बात नहीं होती। उसमें अपने पद्यका स्थापन किये बिना ही प्रतिय-स्था स्वयन करनेकी प्रकान इसि रहती है।

यहाँ पर ऐतिहासिक तथा विकास क्रमकी हर्षिसे यह कहना उचित होगा कि अपर जो कथाके तीन प्रकारोंका तथा उनके पारस्परिक ब्रान्तरका शास्त्रीय सुचन किया है, वह विविध विधयके विद्वानोंमें श्रनेक सदियोंसे चली श्राती हुई चर्चाका तर्कशुद्ध परिशाम मात्र है । बहुत पुराने समयकी चर्चाओं में अनेक ज़दी-ज़दी पद्धतियोंका बीज निहित है। बार्तालापकी पद्धति, जिसे संवादपद्धति भी कहते हैं. प्रश्नोत्तरपद्धति और कथापद्धति-ये सभी प्राचीन कालकी चर्चा-श्रोमें कभी शढ़ रूपसे तो कभी मिश्रित रूपसे चलती थीं। कथापढ़ तिवाली चर्चामें भी बाद. जल्प आदि कथाओंका मिश्रण हो जाता था। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया श्रीर एक पद्धतिमें दूसरी पद्धतिके मिश्रणसे, श्रीर खासकर एक कथामें दसरी कथाके मिश्रणसे, कथाकालमें तथा उसके परिणाममें नाना-विध श्रमामञ्जरयका अनुभव होता गया. वैसे-वैसे कुशल विद्वानोंने कथाके मेहोंका स्पष्ट विभाजन करना भी शुरू कर दिया: और इसके साथ ही साथ जन्होंने हरएक कथाके लिए. श्रविकारी, प्रयोजन, नियम-उपनियम श्रादिकी मर्यादा भी बाँधनी शरू की । इसका स्पष्ट निर्देश इम सबसे पहले अचपादके सत्रोंमें देखते हैं। कथाका यह शास्त्रीय-निरूपण इसके बादके समग्र वाङमयमें ब्राजतक सुस्थिर है। यदापि बीच-बीचमें बौद ब्रौर जैन तार्किकोंने, ब्राचपा-वकी बतलाई हुई कथासंबन्धी मर्यादाका विरोध श्रीर परिहास करके, अपनी-श्रपनी कुछ भिन्न प्रशाली भी स्थापित की है; फिर भी सामान्य रूपसे देखा जाए तो सभी दार्शनिक परम्पराश्रोमें श्रज्ञपादकी बतलाई हुई कथापद्धतिकी मर्यादा-का ही प्रभुत्व बना हन्ना है ।

(१) व्याकरण, अलंकार, व्योतिष, वैद्यक, क्षुन्द और संगीत आदि अनेक ऐसे विषय हैं जिनपर चर्चात्मक संस्कृत साहित्य काफी तादादमें बना है; फिर भी हम देखते हैं कि वितायहा कादाके अवेश और विकासका फेन्द्र तो केवल दार्शनिक साहित्य ही रहा है। इस अन्तरका कारण; विषयका त्याभा- विक स्वक्तमेंब ही है। दर्शनीने संबन्ध रखनेवाले सभी विषय प्राय: ऐसे ही हैं किसमें करपाख़ोंके साम्रावयका यदेष्ट खबकारा है, और जिनकी चचमें कुछ भी स्थापन न करना और केवल खबड़न ही खबड़न करना यह भी खाक्यकं न न जाता है। हर तरह हम देखते हैं कि दार्शनिक चेत्रके सिवाय ख्रम्य किसी विषयमें वितरहा कथाके विकास एवं प्रयोगकों और गुंजाहरू नहीं है।

चर्चा करनेवाले विद्वानों की दृष्टिम भी अनेक कारवाले परिवर्तन होता रहता है। जब विद्वानों की दृष्टिम साम्रदाविक भाव और प्वामिनिवेश क्ष्य-तथा काम करते हैं तब उनके द्वारा वाद कथाका सम्मन्न कम हो जाता है। तिस पर भी, जब उनकी दृष्टि आमिमानिक ऋदंङ्चित और सुष्क वामिखालकी कुद्दहल इंजिसे आहत हो जाती है, तब तो उनमें अस्य कथाकों में सम्मन्न विरत्त हो जाता है। मध्य अग्र अग्र अवाचेन प्रभुक्त अनेक अन्योग्न में सम्मन्न विरत्त हो जाता है। मध्य अग्र अग्र अग्र क्षा पुणके अग्रेक अन्योग्न में

बाह्य और उपनिषद् कालमें तथा बुद और महावीरके समयमे चर्चांश्रीकी मरसार कम न थी, पर उन समयके मारतवर्षीय वातावरण्ये धार्मिकता और विचार्ग्रहेका देश और इतना प्रभाव श्रवस्थ का प्रधान श्रवस्थ का अधिक के विकार के स्वारंग्रहेका के स्वारंग्रहेका के स्वारंग्रहेका के सिंद्र के स्वारंग्रहेका के सिंद्र के स्वारंग्रहेका के सिंद्र के सिंद्र

परंत्र, अनेक प्रांतहाधिक कारणांने, उपर्युक्त दिपांतिने वह जारीते अंतर पहने लगा। इद और महावारके बाद, मारतमें एक तरफते शक्सिवजयकी वृच्चि प्रवक्त होने लगी। और दूसरी तरफते उनके साथ श्री-काविजयकी वृच्चि प्रवक्त होने लगी। और दूसरी तरफते उनके साथ श्री-काव शक्ति जाया वाज वार्ती वाचाविक संवर्ष, जो पहले विचारपान, परंद्यात और मठोहीकी वद्य थी, वह अब राज-समा तक जा पहुँचा। इस अव राज-समा तक जा राज-समा तक

होने लगा श्रीर उसकी कुछ प्रतिष्ठा भी अधिक बहने लगी। खुल्लमखुल्ला उन लोगोंकी पूजा श्रीर प्रतिष्ठा होने लगी जो 'देन केन प्रकारेख' प्रतिकारीको हरा सकते ये एवं हराते थे। अब सभी संप्रदायवादियोंको क्लिक होने लगी, कि किसी भी तरहरे अपने न्यापन स्वयम्य मतस्योंको विरोधों संप्रदायिकों रखा करनी चाहिए। सामान्य मतुष्यमं निजयकी तथा लामस्यादिकी इच्छा सहस्यक ही होती है। फिर उसको यदते हुए संकुचित संप्रदायिक भावका सहस्य मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या! जहाँ देखों वहाँ विद्या पदने-पदायेका, तथा-चर्चा करने प्रतिकृत लहुत्य यह सम्मक्षा जाने लगा, कि जहार कस्यासे नहीं तो अन्तर्म वित्यवहा कस्यासे ही सही, पर प्रतिवादीका सुख बंद किया जाए श्रीर अपने संप्रदायिक मिल्योंकी रखा की जाय।

चन्द्रशुप्त श्रीर अशोकके समयसे लेकर आगेके साहित्यमें हम जल्प श्रीरो वितरहाक तत्त्व पहलेको अपेदा कुछ अधिक स्पष्ट पाते हैं। ईसाओ दूसरी तीसर शतान्दीके माने जानेचाले नामार्जुन और अन्तुपादकी कृतियाँ हमारे हस कयनकी साञ्जी हैं।

नागाजुँनकी कृति विश्वह्रव्यावर्तिनी को लीजिए या साध्यसिकका-रिकाको लीजिए और प्यानसे उनका अवलोकन कीजिए, तो पता चल काएगा। कि दार्थोनिक चिन्तनमें बादकी आहमें, या वादका दामन तकक्छर उसके पीक्षे-पीक्षे, जरूर और वितयहाका प्रवेश किन कर रहोने लग गया था। इस यह तो निर्यापपूर्वक कभी कह नहीं सकते कि नागाजुँन स्थानकार प्रेमेरित या ही नहीं, और उसकी कमा सर्वथा बादकोदिन बाह्य है; पर हतना तो हम निरूचपपूर्वक कर सकते हैं कि नागाजुँनकी समस शैली, जरूर और वितयहा कथाके हतनी नजदीक है कि उसकी शैलीक सामारण अभ्यासी, वड़ी सर-लताले, जरूर और वितयहा कथाकी और खुदक सकता है।

श्रंचपादने श्रपने स्रतिमहण्युर्ण एसामक संग्रह अपमें बाद, जल्य श्रीर वित्तपद्धाः , केवल स्रलग-स्रतग लच्या ही नहीं वतलाया है वहिक उन क्याओं के स्रविकारी, मवोजन स्राहिको पूरी मर्यादा भी तृचित को है। तिः संदेह स्र गादने स्रपने तृपोंमें जो कुल कहा है और को कुल सप्यीक्त्या किया है, वह केवल उनकी क्याता या केवल स्रपने सम्यक्ती स्थितिका वित्रप्य मात्र ही नहीं है, वल्कि उनका यह निकाया, स्रतिपूर्णकालसे चली स्थातिका वित्रप्य मात्र ही नहीं है। तिःसंदेह स्रच्यादाको होन्समें विव्यत्यकालों मात्राव्याभिका स्थातिका वित्रप्य का ही है, किर भी वह स्पन्दता तथा स्वर्णक्क, यह भी मान्यता प्रकृत स्वर्त है कि केवल 'जल्य' ही नहीं बहिक 'वित्यवा' तकका भी आध्य लेकर अपने तक्त्रशानकी तथा अपने लम्प्रशानकी तथा अपने लम्प्रशानके मंत्रवांकी रह्या करानी चाहिए। काठे मते ही कैंक देने योग्य हों, फिर भो पीजेंकी रह्यांक वारते वे कभी-कभी बहुत उपारेष भी हैं। अञ्चापने हर हानके हारा 'जल्य' और 'वित्यवांकपा'का पूर्व समयते माना जानेवाला मात्र औचित्य ही प्रकट नहीं किया है, बल्कि उठने खुद भी अपने स्वोमें, कभी-कभी पूर्वपाकी निरस्त करनेके लिए, स्पष्ट या अस्पष्ट स्पर्ध, 'क्ल्प'का और कभी 'वित्यवा' तकका आध्य लिया जान पहता है। 'मनप्पत्री शादीका विव्यवाहीन और उठके शाद मिली वहें लोगदापिक

मोहद्दुल्ति ने दो कारण तो दार्शिनक चेत्रमें थे हैं, क्तिर उन्हें प्रशिक्तम विद्यानीके द्वारा किये गए 'जल्ल' और 'वितरणा कथा'के प्रयोगके समर्थनका कहारा मिला, तथा कुछ समाधारण विद्वानीके द्वारा उक्त कथाकी शैलोमें लिखे गए प्रयोग भी वर्षमां मिला। ऐसी दिधितो किर तो कहना ही क्या था ' स्त्रामं मुताद्वितकी नीवत आ गई। वहाँ देखां वहीं सकतत हार्शीतक केत्रमं 'जल्ल' और 'वितरणा' का हो वोलावाला शुरू हुआ। यहाँतक कि एक वार ही नहीं लिल अनेक वार 'जल्ल' और 'वितरणा' क्याके प्रयोगका निपंच करनेवाल तथा उक्का अपनेवित्त वत्रवानीवाले ब्रिट एवं यशित प्रायानका निपंच करनेवालं तथा उक्का अपनेवित्त वत्रवानीवाले ब्रिट एवं यशित प्रायान प्राप्त हुद्ध वीद तथा जैन तथार होने हो लिल अपने का स्त्रामां केति हात्र तथा उनके उत्तराधिकारी भी 'जल्ल' और 'वितरणा' कमाकी शैलीसे या उक्के प्रयोगने विलक्त स्त्र हुत्त वह न सके। कभी-कमी तो उन्होंने यह भी बहु हिया कि यदापि 'जल्ल' और 'वितरणा' वर्षणा वर

इस तरह कपाओं के विधि-निषेषकी दृष्टिमें, या कथाओं का आक्षय लेकर की जानेवाली प्रत्यकारकी शैलीं को दिस्ते, हम देखें, तो हमें सम्द्रतया मालूम पहता है कि बात्स्वायन, उद्योतकर, दिक्ताम, घर्मकीर्ति, सिद्धसेन, समन्तम, कुमारिक, शंकराबार्य आदिको कृतियाँ युद्ध बादक्यां के नमूने नहीं हैं। जहाँतक अपने-अपने संप्रदायका जाउ उसकी अपने प्राप्त याताओं का संवंध है वहाँतक तो, उनकी कृतियों 'वादक्या' का तत्त्व सुर-वित है, पर जब विरोधी संप्रदायका तमा मीका आता है तब ऐसे

१. देखो न्यायस्त्र, ४. २. ४७ ।

देखो, उ॰ यद्योविषयजीकृत वाददात्रिधिका, रुखो॰, ६— श्रयमेव विषेयस्तत् तस्वक्षेत्र तपस्विना । देशाद्यपेद्यायाऽन्योऽपि विकास गुरुखाध्वम् ॥

शिक्षिण्ट विहान, मी, योड़े बहुत प्रमास्त्रमें, विद्युद्ध 'कह्य' और 'वित्रुद्धा'. क्यांकी ओर नहीं तो क्रमंत्रे कम उन क्यांकोंकी शैलीकी ओर तो, अवस्य ही कुछ नती हैं। दार्शनिक विदानोंकी यह मनीवृत्ति नवी द्विति वादके वाहित्यमें तो और मी तीवितद होती जाती है। यही व्यव है कि हम आगेके तीनों मतीके वाहित्यमें विरोसी वंप्यायकें विदानों तथा उनके स्थायकोंके प्रति अयंत कड़ आ-पत्त्रमें तरी तिरस्तारकों मात्र पति हैं।

मध्य युगके तथा श्रवांचीन युगके वने हुए दार्शनिक शाहित्यमें ऐशा भाग वहुत वना है जिसमें 'वार'की श्रवेचा 'कल्पक्य'का ही प्रााप्य है। नागाशुँनने जिस 'विकल्पजाल'की प्रतिद्या की यी श्रीर वारके बीद, वीदिक विकेत तथा की ना तिकोंने जिसका वोश्य एवं दिस्तार किया था, उसका किस्तित तथा विशेष दुस्क इसकर हम श्रीहर्षके करहन क्या क्या था, उसका किस्तित तथा विशेष दुस्क इसकर हम श्रीहर्षके करहन क्या कमी मन्य 'कल्प कथा'की ही प्रधानतावालों हैं, क्योंकि इनमें लेखकका उद्देश स्वचच्छापत्र ही है, किर भी प्रधानतावालों हैं, क्योंकि इनमें लेखकका उद्देश स्वचच्छापत्र ही है, किर भी 'वित्वस्डा' क्या के वीचका श्रम्मत इस्ता कम है कि स्वार प्रचकार्थ मानोभाव श्रीर उद्देशको तरक हमारा ध्यान न जाए, तो श्रनेक बार हम यह निर्णय ही नहीं कर सकते कि यह प्रमा 'कल्प शैली'का है, या वित्यस्व श्रीका । जो कुछ हो, पर उपर्युक चर्चाते हमारा श्रीम्याय इस्ता हो मात्र है कि मध्य युग तथा श्रवींची न युगके सारे साहित्यमें युद्ध वित्यस्वशिक्ष प्रन्य नाम-

- ( उ ) हम दार्शनिक साहित्यकी शैलीको संचेपमें पाँच विभागोंमें बाँढ सकते हैं—
  - (१) कुछ प्रन्थ ऐसे हैं जिनकी शैली मात्र प्रतिपादनास्मक है, जैसे→
- १. इस विषयमें गुजरातीमें लिखी हुई 'साम्प्रवायिकता आने तेना पुरा-वाश्रीनुं दिग्दर्शन' नामक हमारी लेखमाला, जो पुरातस्व, पुस्तक ४, पू॰ १६६ से गुरू होती है, रेखें।
- २. देदुविदम्बनीयाय झमी झुपा नहीं है । इसके क्रतीका नाम झात नहीं हुआ । इसकी लिखित प्रति पारणके किसी भाषदारमें मी होनेका स्मरण है । इसकी एक प्रति पूनाके भाषदारकर इन्छिटब्युटमें है विश्वके उत्परते म्यायाचार्य पं पं॰ महेम्ब्युक्तमाने एक नक्क कर ली है । वही इस दमय हमारे सम्मुल है ।

मात्रहरूयकारिका, सांख्यकारिका, तस्वार्योधिगमसूत्र, स्रमिषमै-कोष, प्रशस्तपादभाष्य, न्यायप्रवेश, न्यायविन्दु स्रादि ।

(२) कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें स्वसंप्रदायके प्रतिपादनका भाग ऋषिक स्वीर ऋत्य संप्रदायके खण्डनका भाग कम है—जैसे शावरभाष्य।

(३) कुछ प्रत्य ऐसे हैं जिनमे परमतोका खरडन विस्तारसे है श्रीर स्वमतका स्थापन योड़ेने हैं, जैसे—माध्यमिक कारिका, अवश्वनक्षरड-आख श्रादि।

(४) कुछ प्रन्य ऐसे हैं जिनमें खरहन ग्रीर मरहन समप्रमास है या साथ-ही-साथ चलता है, जैसे-- बात्स्थायन भाष्य, मीमांसा श्लोकवा

र्तिक, शांकरभाष्य, प्रमाण्यार्तिक ग्रादि ।

(भू) बहुत थाड़े पर ऐसे प्रथ भी मिलते हैं जिनमें स्वयन्त्रके प्रतिशदनका नामोतिशान तक नहीं है और दूसरेके महत्योधा खएडन-ही-खएडन मात्र है। ऐसे शुद्ध मेतिएडक शैलीके अन्य इस समय हमारे सामने दो हैं—एक प्रस्तुत तस्वोधास्त्रवस्तिह और दूसरा हेतु विकासनीताय ।

इस विवेचनासे प्रस्तुन नश्वोपप्लव ग्रन्थकी श्रैलंका दार्शनिक शैलियों में

क्या स्थान है यह हमें स्पष्ट मालूम पड़ जाता है।

यद्यपि 'तस्वीपप्लविध और 'हेतुविडम्बनीपाय' इन दोनोंकी शैली शुद्ध खरडनात्मक ही है, फिर भी इन दोनोंकी शैलीमें योडासा अन्तर भी है जो मध्ययुगीन और अर्वाचीनकालीन शैलीके भेदका स्पष्ट योतक है।

सबसी सामानीक पहलेने दाशींक सहिष्मी ज्याकर हो स्वर्ण सामानीक प्रति स्वर्ण सामानीक सिंहम वाकरण और असंकारक पारिहस्यको पेट प्ररक्तर व्यक्त कराने ही हिंतम कोशिश नही होती थी। इसी तरह उस सुप्ति व्यक्त साहिष्मी, न्याय एवं राष्ट्रीतिक त्यांक्षिण के स्वर्ण तथा असकार विषयक साहिष्मी, न्याय एवं राष्ट्रीतिक स्वर्ण तथा असकार विषयक कोशिश नहीं होती थी। जब कि दस्ती समीके बावक साहिष्मी मं अनावश्यक कोशिश नहीं होती थी। जब कि दस्ती समीके बावक साहिष्मी मं अस्ति हमाने अपने प्रत्यक्त स्वर्ण परिमाणमें पाते हैं। दस्ती पर्योक वादका दार्शनिक, अपने प्रत्यकी रचनामें तथा प्रत्यक्त वर्षों करी, यह प्यान अधिकते अधिक रखता है, कि उसके प्रत्यक्त समित के समित के साहिष्मी के सामा कित तथा आर्थ कामिक तथा हो है कि असके साहिष्मी के साहिष्मी के सामा कित तथा आर्थ कामिक तथा हो है कि असके साहिष्मी के सामा कित तथा हो है कि समित के साहिष्मी कामिक सम्यान हो है । इस्ती वेष्मी कामिक सम्यान स्वर्ण हो साहिष्मी स्वरक्त स्वर्ण हो है । इस्ती वेष्मी कामिक सम्यान स्वर्ण हो हिक्क स्वर हुआ कि स्वर हुआ कि साहिष्मी स्वर हो हिक्क स्वर हुआ कि स्वर है हुआ कि सिंही हो हर देश है साहिष्मी स्वर हो हिक्क दिस्त इस दुखा कि स्वर हो हिक्क स्वर हुआ कि सिंही से स्वर होता हो हिक्क दिस हमा स्वर हो हिक्क स्वर हुआ कि सिंही हो हिक्क से स्वर हो साहिष्मी हो हिक्क से स्वर हुआ कि सिंही हो हिक्क से स्वर हुआ कि सिंही हो हिक्क से स्वर हुआ हो हिक्क से स्वर हुआ कि सिंही हो हिक्क से स्वर हुआ हो हिक्क से स्वर हुआ हो हिक्क से स्वर हुआ हो हिक्क से स्वर स्वर हुआ हो हिक्क से स्वर हो है हुआ हो हिक्क से स्वर स्वर हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो है है हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो है है हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो है से स्वर हुआ हो है हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो स्वर स्वर हुआ है से स्वर हुआ हो स्वर हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो से स्वर स्वर हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो से स्वर हुआ हो स्वर स स्वर स्वर हुआ हो स्वर स्वर हुआ हो स्वर स स्वर स स्वर स स्व

अपने विषयके सुक्म वितनमें ही नहीं पर प्रतिवादीको चुप करनेके लिए मी काममें लाने लगे । वारहनी वरीके विरोधने 'अवच्छेदकता', 'अवारता', 'मिलेगीगता' आदि ननीन परिभाषाके द्वारा न्यायशास्त्रके वाद्य तवा आन्वारिक स्वरूपने प्राप्ता उपनिष्क त्या आन्वारिक स्वरूपने प्राप्ता अवादिक तिया और उपनिष्क प्रदार्शकारी में मिल्ल एवं वंगाली तार्किकोंने उस दिशामें आवर्षजनक मगति की । न्यायशास्त्रकी हस सुक्त पर अटिल परिभाषको तथा विचारसर्थीको वैचाहरायों और आवात्रकारित तकने अपनाया । वे न्यायकी हस ननीन परिभाषाके द्वारा प्रतिवादिगोंको परास्त्र करनेकों भी वैसी ही कांशिश करने लगे, जैसी कुछ दार्थानिक विद्वान स्वाक्त और अलंकारकी चमक्कृतिके द्वारा करने लगे थे । नायोजी महुके शुन्वेन्दु-शुक्तर आदि प्रनय परा आपकार्य करियाको स्वरूपने स्वाविक शादि प्रमय नानीन न्यायश्रीको कीर्यंत नगते हैं ।

यवापि 'हेत्निडम्बनोपाय'की हीलो 'तस्वीपप्लवसिंह'की हीलो जैसी शुद्ध वेतायङक ही है, किर भी दांनोंमें युगमेदका श्रन्तर स्था है। तस्वीपप्लवसिंहमें राशंनिक विचारोंकी प्रकारता श्री हुन हिन्द है। यहां प्रकार कर कहा उसे में वेता नहीं है। जब कि हेत्र्विडम्बनोपायमें वैयाकरखांके तथा श्रालंकारिकोंके भाषा-चमकारकी श्राक्षक छुटा है। हमके विवाय हन दोनों प्रम्थोंमे एक श्रन्तर श्रीर भी है जो प्रतिशय विषयसे संबंध रखता है। तस्वा-पप्लवसिंदका व्यवस्तमार्ग सम्ब तत्नोंको लक्ष्ये रखकर चला है, श्रतप्व उसमें दार्थीनक परणाश्रीमें माने जानेवाले समस्त मान्योंका एक-एक करके लयाहन किया गया है; जब कि हेत्र्विडमनोपायका व्यवहनामार्ग केवल श्रतु-मानके हेत्रुं लक्ष्यमें रख कर हुन हुश्च है, हमलिय उसमें उतने खरहनीय प्रमाखोंका विचार नहीं है जितनीका तत्वाप्लवसे हैं।

इसके सिवाय एक बड़े महत्वकी एतिहासिक वस्तुका भी निर्देश करना यहाँ करती है। तस्वीपरत्तवसिंहका कर्ता कारपाछि तस्वमानका वैत्रियक रौलिसे सरावन करता है और अपने को बृहस्पतिकी परण्याका बतलाता है। जब कि देवुविडयननोपायका कर्ता जो कोई जेन है—जेंग कि उसके मार्गमक मार्गावें स्पष्ट है—आस्तिक रुस्ते अपने इस देवको नमस्कार भी करता है और केवल वराइनवादुरीको दिखानेके बास्ते ही देवुविडयननोपायको रचना

करना बतलाता है । जबराशिका उद्देश्य केवल खर्डन चातुरी बतलानेका या उन्ने बूक्पोंकी रिखालेका ही नहीं है यहिक खरनी चार्चाक मान्यताका एक नया कर प्रवाशित करनेका भी है। हचके विपरीत चेंद्राविडम्नोमायके रचयिताका उद्देश्य क्रमणी किसी परस्पारेक स्वरूपका बतलाना नहीं है। उसका उद्देश्य विभ यही बतलानेका है कि दिवाद करते समय खगर प्रतिवादोक करके चा उसका हो तो उचके स्थापित पद्मोंसे एक साध्य या दिवासकारी परीका करके या उसका समूल खब्बक करके किस तरह उसे चुन किया जा सकता है।

#### चार्वाक दर्शनमें प्रस्तुत प्रन्थका स्थान

प्रस्तुत प्रत्य चार्याक संप्रदायका होनेसे इस जगह इस संग्रादायके संबन्धमें नीचे लिखी वार्ते ज्ञातव्य हैं।

- ( श्र ) चार्वाक संप्रदायका इतिहास
- (इ) भारतीय दर्शनोमें उसका स्थान
- (उ) चात्राक दर्शनका साहित्य
- ्छ ) पुगने उपनिषदीमे<sup>र</sup> वया **सबकताङ्ग** सेने प्राचीन मानं जाने-बातो जैन ख्रामसमे मृतवादी या मूनचैननबादी रुगने बातं कानका निर्देश है। पाणिनिके सूचमें आनेवाला नारितक शब्द मी ख्रनासम्बादी चार्याक मतका ही स्वक है। बीद दीघनिकायमें भी भूतवादी और अविश्वादी रुगने सेने ही स्वक है। बीद दीघनिकायमें भी भूतवादी और अविश्वादी रुगने सेने

रै. प्रत्यकार गुर्झमें हो कहता है कि—''इद हि यः क्रांश्राहियांश्राह्म प्रवाद्यां प्राप्त कार्यक्र मार्गाविक प्रकादकर्थां विद्यां प्राप्त प्राप्त कार्यक्र मार्गाविक प्रवाद्यां प्राप्त कार्यक्ष मार्गाविक प्रवाद्यां प्राप्त कार्यक्ष मार्गाविक प्रवाद्यां प्राप्त कार्यक्ष मार्गाविक प्राप्त कार्यक्ष मार्गाविक प्राप्त वार्यक्ष मार्गाविक प्राप्त कार्यक्ष मार्गाविक प्राप्त कार्यक्ष मार्गाविक प्राप्त कार्यक्ष मार्गाविक प्रवाद्य कार्यक मार्गाविक प्रवाद कार्यक प्राप्त कार्यक कार्यक प्राप्त कार्यक कार्यक प्राप्त कार्यक का

२. ''विज्ञानयन एवेतेम्यो मृतेम्यः सपुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्यकंश श्रस्तीति''—बृहदारस्यकोपनिषद्• ४, १२.

रे. स्त्रकृताङ्ग, प्र• १४, २८१।

तीर्षिकोका स्वन हैं। बाख्यक्यके क्षयशास्त्रमें लोकायतिक मतका निर्देश उसी मृतवादी दर्शनका योधक है। इस तहर 'नास्तिक' मृतवादी' 'लोका निर्देश करिता मिलते दें। दर उस प्राचीन कालके साहिरामें 'बाबोक' शब्दका पता नहीं चलता। वार्षिक मतका पुरस्कर्ती कीन या इसका भी पता उस गुरस्क प्राचीन करता। वार्षिक मतका पुरस्कर्ता कीन या इसका भी पता उस गुरस्क प्राचीन निर्मे नहीं मिलता। उसके पुरस्कर्ता केसने बहुस्परित, देखगुर आदिका जो मन्तव्य प्रचित्रति है वह संभवतः योगायिकांकी करणनाका ही कल है। पुरायोगिं वार्षिक मति विवाद संभवतः योगायिकांकी करणनाका ही कल है। पुरायोगिं वार्षिक मति पुरायोगिं ति वार्षिक मति पुरायोगिं निर्मे कराय, जननायायगिं श्रीर विद्यागिं मी निर्देश साह स्वीक स्वादक मति पुरायोगिं मति प्रचारिक मति पुरायोगिं मति वार्षिक स्वादक मति वार्षिक स्वादक स्विच यार्षिक स्वादक मति विद्या कराये स्वादक मति वार्षिक स्वादक स्वादक स्वादक स्वादक स्वति वार्षिक स्वाद स्वादक स्वादक

( 🖫 ) भारतीय दर्शनोंको हम संचेपमें चार विभागोंमें बाँट सकते हैं।

१. इन्द्रियाधिपस्य पत्त

२. श्रनिन्द्रियाधिपत्य पत्त

३. उभयाधिपत्य पत्त

४. श्रागमाधिपत्य पद्ध

१. जिस पद्मका मन्तव्य यह है कि प्रमाणकी सारी शक्ति इन्द्रियोंके जरूर ही ब्रवलिमत है। मन खुद इन्द्रियोंका अनुसमन कर मकता है पर वह इन्द्रियोंकी मद्देक खिवान कहीं भी क्रमांत जहाँ इन्द्रियोंकी पहुंच को स्वाप्त कहीं भी क्रमांत जहाँ इन्द्रियोंकी पहुंच को काम क्रमार सम्भव है तो वह इन्द्रियोंके द्वारा ही—यह है इन्द्रियोंकियल पन्न। इस पक्ति वार्वा ही—यह है इन्द्रियोंकियल पन्न। इस पक्ति वार्वा हो—यह है इन्द्रियोंकियल पन्न। इस पक्ति वार्वा हो—यह है इन्द्रियोंकियल पन्न। इस पक्ति वार्वा हो—यह है इन्द्रियोंकियल पन्न। इस पक्ति वार्वा क्रमुमान या

१. देखो, दीघनिकाय, ब्रह्मजालसुत्त, पृ०१२; तथा सामञ्जपलसुत्त, प०२०—२१।

२. विष्णुपुराषा, तृतीयश्रंश, श्रथ्याय-१०। कथाके लिए देखो सर्व-दर्शनसंग्रहका पं० श्रम्यंकरशास्त्री लिखन उपोद्धात, पृ० १३२।

३. तस्वोपप्लब, पृ०४५ ।

४. तस्त्रीपक्षवमें बृहस्यतिको चुन्गुद मी कहा है—ए० १२५ । सगडन-सगडसाद्यमें भगवान् पुरगुदको होन्त्रविक सूत्रका कर्ता कहा गवा है—ए० ७ ।

शान्दव्यवंहार रूप आगम आदि प्रमाणीको, जो प्रतिदिन सर्वेखिय व्यवहारकी वस्तु है, न मानता हो; फिर भी चार्वाक अपनेको जो प्रश्वकमात्रवादी— हन्त्रिय प्रश्वकमात्रवादी कहता है, हरका झयं इतना ही है कि अद्यान, राज्य आदि कोई भी लीकिक प्रमाय क्योंन हो, पर उसका प्रमायय हन्त्रिय प्रश्वक संवादके स्विवास कभी सम्भव नहीं। अपांत् हन्द्रिय प्रश्वको वाधित नहीं ऐसा कोई भी जानव्यापार यदि प्रमाय कहा आप तो हस्से चार्वाकको आपति नहीं।

२. श्रमिन्द्रियके श्रन्ताकरण्— मन, विच और श्राप्ता ऐसे तीन श्रयं कित होते हैं, जिनमेसे विचल्प श्रमिन्द्रियाक्षित्र आर्थियत्व एव है। इस पचमे विनातवाद, ग्रस्त्यवाद और शाहर दिवासिका समावेश होता है। इस पच्चे श्रनुसार व्याप्त जान सम्मव विद्युद्ध विचके द्वारा ही माना जाता है। यह पच्च इंटियोकी सल्यकानजननशासिका सर्वेषा इस्ता ही माना जाता है। यह पच्च इंटियोकी सल्यकानजननशासिका सर्वेषा इस्ता है और कहता है कि इंटियो वास्तविक जान करानेमें पंग्र ही नहीं वॉल्क घोलेवा भी अवस्य हैं। इनके मन्त्रयक्ष निष्कर्य इतना ही है कि चिच—सासकर प्यानशुद्ध सांविक विचले वावित या उनका स्थाद प्राप्त न कर सकनेवाला कोई शान प्रमाण हो ही नहीं सकता, चाहे वह फिर मेले ही लोकव्यवहार्स प्रमाण स्थले माना जाता हो।

भी इसी पचके अन्तर्गत हैं, क्योंकि वे भी इन्द्रिय और मन दोनोंका प्रमाख-सामर्थ्य मानते हैं!

४. श्वायमाधियस्य पद्म तह है जो किसी-न-किसी विषयमें आगमके विषयमें किसा महिन्य या अनिविद्यका प्रमाणवास्यये स्वीकार नहीं करता । यह पव अत्यल पूर्वमीमांसारका हो है। वयापे वह अन्य विषयोमें सास्यवेगादिकी तरह उम्याधियस्य पवका हो अनुगामी है, किर भी वर्म और अपने इन दो विषयोमें वह आगम मात्रका ही सामप्य मानता है। यो तो वेद्यान्यके अनुसार ब्रह्मके विषयोमें मानता है। यो तो वेद्यान्यके अनुसार ब्रह्मके विषयोमें मा आगमका ही प्राथान्य है; किर भी वह आगमाधिपस्य पद्में इस-लिए नहीं आ सकता कि ब्रह्म विषयमें प्यानगुद्ध अन्तःकरणका भी सामप्य उसे मानव है।

६७ तरह, चार्वाक मान्यता इन्द्रियाधियस्य पञ्चकी अनुवर्तिनी ही सर्वेत्र मानी जाती है। फिर भी प्रस्तुत प्रत्य उस मान्यताके विषयसे एक नया प्रस्थान उरास्थत करता है। क्योंकि इसमें इन्द्रियोकी यथार्थकान उरास्त्र करता है। क्योंकि इसमें क्षित्र कार्यक्ष तकको भी प्रमाया मानंनेसे इन्कार कर दिया है। अतप्त मस्तुत प्रत्यक्ष कको भी प्रमाया मानंनेसे इन्कार कर दिया है। अतप्त मस्तुत प्रत्यक्ष क्षांभ्याससे चार्याक मान्यता इन्द्रियाधियस्य अत्यक्ष के अत्यक्ष क्षांभ्याससे चार्याक मान्यता इन्द्रियाधियस्य अत्यक्ष के मान्यता प्रत्यक्ष मान्यता इन्द्रियाधियस्य अत्यक्ष के मान्यता प्रत्यक्ष क्षांभ्याससे चार्याक मान्यता इन्द्रियाधियस्य व्यवस्थाधियाः कर्मा क्षां मान्यता प्रत्यक्ष क्षांनी क्षांती है।

(उ) जावर्षक मान्यता का कोई पूर्ववर्ती प्रत्य ऋखयह रूपसे उपलब्ध नहीं है। अन्य दर्शन प्रत्योमें पूर्वपद रूपसे चार्वाक मतके मतन्यके साथ कहीं को कुछ वाक्य या दल उद्धार हिन्दे दूप मिलते हैं, यही उसका एक साथ साई जो कुछ वाक्य या दल उद्धार हिन्दे दूप मिलते हैं, यही उसका एक साथ साई एक हैं। यह भी जान पहता है कि चार्बाक मान्यताको उपवर्षित रूपसे लिखनेगाले विद्यान्य प्रायत्त हुए ही नहीं। को कुछ वृहस्पतिने कहा उसीक छिलनेगाले विद्यान्य अपना एक साथ माचीन वाहित्य कहा जा कहता है। उसी साहित्यके आधार पर पुराव्योमें भी चार्याक मतको पछिति किया गया है। आउनी सर्वाक जोगार पर पुराव्योमें भी चार्याक मतको पछिति किया गया है। आउनी सर्वाक नेता है ही। पर जान पहता है, कि ये क्य पर, किसी चार्याक अपने कार्याक किया निका स्वीक करित है। पर जान पहता है, कि ये क्य पर, किसी चार्याक के समय स्वाय करित होर और और विद्यानिक द्वारा चार्याक मतन्यर्थन रूपसे के समय स्वयत्व पर वहे हुए हैं।

इस तरह चार्वाक दराने साहित्यमें प्रस्तुत प्रन्यका स्थान बड़े सहस्वका है। क्योंकि यह एक ही प्रन्य हमें ऐसा उपलब्ध है को चार्वाक मान्यताका अलगढ़ प्रन्य कहा जा सकता है।

#### विषय परिचय

मस्तुत प्रन्यमे किस-किस विषयकी चर्चा है श्रौर वह किस मकार की गई है इसका संदित परिचय प्राप्त करनेके लिए नीचे लिखी वार्तो पर योहास प्रकाश बालना करूरी है।

- (१) प्रन्यकारका उद्देश्य ग्रौर उसकी सिद्धिके वास्ते उसके द्वारा श्रव-लंबित मार्ग ।
- (२) किन-किन दर्शनोंके श्रीर किन-किन श्राचार्योंके सम्मत प्रमासलच्च-स्रोंका खरब्दनीय रूपसे निर्देश हैं।
- (३) किन-किन दर्शनोके कौन-कौनसे प्रमेयोंका प्रासंगिक खरडनके वास्ते निदश है।
- (४) पूर्वकालीन और समकालीन किन-किन विद्वानोंकी कृतियोंसे खरडन-सामग्री ली हई जान पड़ती है !
- (५) उस खरडन-सामग्रीका श्रपने श्रभिय्रोतकी सिद्धिमें ग्रन्थकारने किस तरह उपयोग किया है।

१. 'क्रथ कर्ष तानि न सन्ति ? ततुःच्यते—सल्लक्ष्यानिवन्धनं मानस्यव-स्थानम्, माननिवन्धना च मेयस्थितिः, तदमावे तयोः सद्व्यवहारविषयस्यं स्थम् !.....स्यावि । तस्योपस्तव, पृ० १. )

भाषार है प्रमाणका यथार्थ तक्ता । परम्त विचार करने पर जब कोई ममायका सक्त ही निर्दोष सिद्ध नहीं होता तब उसके आधार पर बतलाई जानेवाली प्रमाख प्रमेयकी व्यवस्था कैसे माना जा सकती है ?' ऐसा कहकर, वह फिर एक-एक करके प्रमाणलच्चाका क्रमशः खगडन करना त्रारंभ करता है। इसी तरह ग्रन्थके अन्तमें भी उसने अपने इस निर्मीत मार्गको दोहराया है श्रीर उसकी सफलता भी सचित की है। उसने स्पष्ट शब्दोंसे कहा है कि-'जब कोई प्रमाणलक्षण ही ठीक नहीं बनता तब सब तस्व भाप ही भाप वाधित या श्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसी दशामें बाधित तस्वोंके आधारपर चलाये आनेवाले सब द्यावहार वस्ततः अविचाररमणीय ही हैं।' अर्थात् शास्त्रीय श्रीर लौकिक अयवा इडलीकिक और पारलीकिक-सब प्रवृत्तियोंकी सुन्दरता सिर्फ अविचारहेतक ही है। विचार करनेपर वे सब व्यवहार निराधार सिद्ध होनेके कारण निर्धान जैसे जोभाडीन हैं। प्रन्थकारने अपने निर्णयके अनुसार यद्यपि दार्शनिकोंके श्रभिमत प्रमाणलचणोंकी ही खरडनीय रूपसे मीमासा शरू की है श्रीर उसीपर उसका जोर है: फिर भी वह बीच-बीचमे प्रमाणलच्चणोंके झलावा कळ झन्य प्रमेयोंका भी खरहन करता है। इस तरह प्रमासलद्धशोंके खरहनका ध्येय रखनेवाले इस ग्रन्थमें थोडेसे श्रन्य प्रमेयोंका भी खरहन मिलता है ।

(२) न्याय, मीमांला, सांख्य, बीख, वैयाकरण और पौराणिक इन छुद वर्रानीके अभिमत लख्योंको, अन्यकारने लखदनीय रूपसे लिया है। इनमेंसे कुछ लख्य ऐसे हैं जो अमायणामान्यके हैं और कुछ ऐसे हैं जो हिरोप विशेष प्रतिश्व किया है। अमायणामान्यके लख्य छिफ मीमांखा और बीख इन दो दर्शनोके लिये गर हैं। मीमालाक्षमत प्रमायणामान्यकल्या जो अन्यकारने लिया है वह कुमारिकका माना जाता है, किर मी इसमें संदेश नहीं कि यह लख्य पूर्ववर्ती अन्य मीमांवकीको भी मान्य रहा होगा। अन्यकारने वीद वर्षाने अमायणामान्य संबंधी हो लख्य चर्चाके लिये हैं जो अगट रूपसे धर्मकीलिके माने जाते हैं, पर जिनका मूल दिक्तायकी विचारमें भी अवस्थ है।

विशेष प्रमाणोंके लच्च जो बन्धमें आए हैं वे न्याय, मीमांखा, सांख्य, बौद्य, पौराणिक और वैयाकरणोंके हैं।

१ देखो ए० २२ ऋौर २७।

२ देवो, पृ० २७ स्रौर २८।

स्वास दर्शनके प्रत्यस्त, अनुमान, उपमान और श्रागम इन चारी प्रमाखोंके विशेष लक्षण प्रत्यमें आए हैं और वे अक्षणादके न्यायस्त्रके हैं।

मांख्य दर्शनके विशेष प्रमाखों में से केवल प्रत्यक्तका ही लक्क्स लिया गया

है. र जो ईश्वरकृष्णका न होकर वार्षगण्यका है।

बोद्ध दर्शन प्रत्यत श्रीर अनुमान इन दो प्रमार्खाको ही मानता है। <sup>३</sup> यत्यकारने उसके दोनों प्रभागों के लक्षण चर्चाके वास्ते लिए हैं गो-जैसा कि हमने ऊपर कहा है- धर्मकीर्तिके हैं, पर जिनका मूल दिङनागके ग्रन्थामें भी धिलता है।

मीमांसा दर्शनके प्रांसद ब्राचार्य दो हैं—कुमारिल श्रीर प्रभाकर। प्रभावरका पाँच प्रमास इष्ट है. पर कमारिलको छह । प्रस्तुत ग्रन्थमे कुमारिल-के लहीं प्रमासांकी मीसासाकी गई है, और इसमे प्रभाकर सम्मत पाँच प्रमासी-सी गीगमा भी सभा जाती है।

पौराशिक विदान मीमाना समात छह प्रमाणोके अलावा एतिहा और सम्भव नामक दो " ग्रीर प्रमासा मानते है-जिनका निर्देश अक्रपादके स्त्री तकर्भ भी है-वे भी प्रस्तत ग्रन्थमें लिये गए हैं।

वैयाकरखोंके श्रभिमत 'वाचकपद'के लझ्ए श्रीर 'साधुरद'की उनकी क्याख्याका भी इस ग्रन्थमें खण्डनीय रूपसे निर्देश मिलता है। यह सम्भवतः भारतिके चाक्यपतीयसे लिया गया है।

(३) यों तो ग्रन्थमे प्रसंगवश ऋनेक विचारोंकी चर्चा की गई है.जिनका यहाँपर सविस्तर वर्णन करना शक्य नहीं है. फिर भा उनमेंसे कुछ विचारों---बस्तुश्रोंका निर्देश करना श्रावश्यक है, जिससे यह जानना सरल हो जाएगा. कि कीन-कौनसी वस्तुएँ, अमुक दर्शनको मान्य और अन्य दर्शनोंको अमान्य होनेके कारण. दार्शनिक लेवमें खण्डन-मण्डनकी विषय बनी हुई हैं. और

१ देखो. ए० २७.५४,११२,११५। २ प्र• ६१।

<sup>₹ 90 ₹₹, 5₹ 1</sup> 

४. ५८, बर १०६, ११२, ११६।

भ प्र ११३।

६ न्यायस्त्र---२. २. १. ७. ४० १११।

<sup>5 90 880</sup> I

प्राप्यकारने दार्शनिकोंके उस पारस्परिक खगडन-मगंडनकी चर्चांसे किस तरह फायदा उठाया है। वे बस्तुएँ ये हैं —

जाति, समवाय, आलम्बन, अतस्यता, तथ्यता, स्मृतिप्रमोण, सिक्षकर्ष, विषयद्वीवष्य, करूपना, अरुपटता, स्पद्वता, सन्तान, हेतु-फलमाय, आत्मा, कैयल्य, अनेकान्त, अययवी, बाह्यायविकार खणमङ्ग, निहेंतकविनाम्, वर्ष, पद, स्कोट और अपीद्येवस्य ।

इनमेंसे 'काति', 'समवाय', 'सिकक्य', 'अवयवी', आत्माके साथ सुख-दुःलादिका संबन्ध, राज्दका अनित्यत्व, कार्यकारस्यभाव—आदि ऐसे पदार्थे हैं जिनको नेयारियक और बैदोषिक मानते हैं, और जिनका समर्थन उन्होंने अपने प्रत्योमें बहुत चल तथा विस्तारपूर्वक करके विरोधी मतीके मन्तस्यका स्वप्तन मी किया है। परन्तु वे ही पदार्थ सांख्य, बौद्ध, जैन आदि दर्श-गोंको उस रूपों पितकुल मान्य नहीं। अतः उन-उन दर्शनोमें इन पदार्थोका, आति विस्तारके साथ लग्दन किया गया है।

'स्मृतिप्रमोष' मीमांसक प्रभाकरकी अपनी निजकी मान्यता है, जिसका खयडन नैयायिक, बौद्ध श्रीर जैन विद्वानोंक श्रतिरिक्त स्वय महामीमांसक कुमारिस्तक श्रनुगामियों तकने, खुब विस्तारके साथ किया है।

'श्रापीकपेयत्व' यह मीमांसक मान्यताका स्वीय वस्तु होनेसे उठ दर्शनमें इएका श्रांति विस्तृत समर्थन किया गया है; पर नैयायिक, बौद्ध, जैन श्राहि दर्शानोंमें इरका जनने ही विस्तारमें खण्डन पाया जाउं। है।

'श्रमेकाला जीन द्यानका मुख्य मन्तव्य है जिसका समर्थन सभी जैन तार्किकोने यहे उत्साहसे किया है; परंद्व बौद, नैयायिक, वेदा त श्राद दर्शनो-में उसका वैसा ही प्रवल खरहन किया गया है।

'श्रातम हैवल्य' जिसका समर्थन **सांख्य श्रीर वेदास्त** दोनों श्रपने दंगसे करते हैं: लेकिन बौद्रा नैयायिक श्रावि श्रन्य सभी वार्शनिक उसका खबडन करते हैं।

'वर्ण', 'पद' 'स्कोट' ख्रादि शन्दशास्त्र विषयक वस्तुस्रोका समर्थन जिस दंगसे वैयाकरणोंने किया है उस दंगका, तथा कभी-कभी उन वस्तुस्रोका ही, बौद्ध, नैयायिक ख्रादि अन्य तार्किकोने वस्तुपूर्वक संरखन किया है।

'चियाकस्व', 'चंतान', 'विषयद्वित्व', 'स्यहता—श्वरस्वता', 'निर्देक्किन् नारा , 'बाहायंविक्तोय', 'बाहास्वन', 'देक्कतयंवंद', 'कस्वना', 'कस्वन अवस्थता' श्वादि पदार्थ देवे हैं किनमेंते कुछ तो सभी बौद परंपाश्चीमें, और कुछ किसी किसी परस्वतामें, मान्य होका जिनका समर्थन बौद विद्वानीने वहें प्रयाससे किया है; पर नैयायिक, मीमासक, जैन झादि अन्य दार्शनिकोंने उन्हीं-का खरहन करनेमें अपना वड़ा बौद्धिक पराक्रम दिखलाया है।

(४) यह खरडन समग्री, निम्नलिखित दार्शनिक साहित्य परसे सी गई जान पडती है-

न्याय-वैशेषिक वर्शनके साहित्यमेंसे ऋच्यादका न्यायसूत्र, वात्स्यायन भाष्य, न्यायवर्तिक, ब्योमवती और न्यायमंत्ररी ।

मीमांसक साहित्यके श्लोकवार्तिक और बृहती नामक ग्रंथोंका श्राश्रय लिया जान पहता है।

बीद साहित्यमेते प्रमास्त्रवार्तिक, संबंधपरीचा, सामान्यपरीचा ऋादि धर्म-कीर्तिके प्रत्योका; तथा प्रकारुर, धर्मोत्तर ऋादि धर्मकीर्तिके शिष्योंकी की हुई जब प्रत्योंकी व्याख्याओंका ऋाश्रय लिया जान पहता है।

व्याकरण् ग्राइतीय साहित्यमेसे वाक्यपदीवका उपयोग किया हुन्ना जान पडता है।

जैन साहित्यमेसे पात्रस्वामि या श्रकलंककी कृतियोंका उपयोग किये जानेका समय है।

(५) जयराशिने ऋपने ऋध्ययन और मननसे. भिन्न-भिन्न दार्शनिक-प्रभागाके स्वरूपके विषयमे तथा दूसरे पदार्थोंके विषयमें. क्या-क्या मतमेद रखते हैं श्रीर वे किन-किन मुद्दोंके ऊपर एक दूसरेका किस-किस तरह खराडन करते हैं. यह सब जानकर, उसने उन विरोधी दार्शनिकोंके प्रन्थोंमेंसे बहुत कुछ लगडन सामग्री संग्रहीत की श्रीर फिर उसके आधारपर किसी एक दर्शनके मन्तन्यका खरहन, दूसरे विरोधी दर्शनोंकी की हुई युक्तियोंके श्राधा पर किया; श्रीर उसी तरह, फिर श्रन्तमें दूसरे विरोधी दर्शनोंके मन्तव्योंका खरहन. पहले विरोधी दर्शनकी दी हुई युक्तियोंसे किया । उदाहरणार्थ- जब नैयायिकोंका लएडन करना हुआ, तब बहुत करके बौद्ध और मीमांसकके ग्रन्थोंका आश्रय लिया गया, और फिर बौद्ध, और मीमासक आदिके सामने नैयायिक और जैन श्रादिको भिड़ा दिया गया। पुरासोमें यहवंशके नाशके बारेमें कथा है कि मद्यपानके नक्षेमें उन्मत्त होकर सभी यादव श्रापसमें एक दूसरेसे लड़े श्रीर मर मिटे । जयराशिने वार्शनिकोंके मन्तव्योंका यही हाल देखा । वे सभी मन्तव्य दुसरेको पराजित करने श्रीर श्रपनेको विजयी सिद्ध करनेके लिए जल्पकथाके ग्रखाइपर लड़नेको उत्तरे हुए ये। जयराशिने दार्शनिकाँकै उस जल्पवादमेंसे श्चपने वितरहावादका मार्गे वड़ी सरलतासे निकाल लिया श्रीर दार्श्वानिकोकी खबडनसामग्रीसे उन्हींके तत्वोंका उपप्तव सिद्धकर दिया ।

वयि जवराशिकी यह पडति कोई नहें वस्तु नहीं है—क्षंग्रहरूमें तो वह सभी मण्यक्तिन कौर क्षवंचिन दर्शन प्रत्योमें विद्यमान है, पर इसमें विद्येपल यह है कि मह जयराशिकी लयबनपडति सर्वतामुखी और सर्वस्थापक होकर निरपेख है।

#### उपसंद्वार

ययि यह तन्त्रोपलाव एक मात्र लर्बन्तप्रधान प्रत्य है, किर भी हसका क्षोर तरहे भी उपयोग आधुनिक विद्यानोंक निष्य कर्तव्य है। उदाहरपार्थ — को लाग वार्धिनक प्रत्येका कोश या संग्रह करना नाई और ऐसे प्रत्येक शब्दक संग्रह करना नाई और ऐसे प्रत्येक शब्दक संग्रीतिक क्षार्थ भी लोकना नाहें, उनके लिए यह मन्य एक बनी बनाई शामग्री है। क्योंकि जपराधिने अपने समय तकके दार्धनिक प्रत्योग प्रत्येक्ष प्रत्येक्ष योग किया है और साथ ही साथ किया है। अपने स्वत्येक्ष स्वत्येक्य

ई० १६४१ ]

[भारतीय विद्या

#### ज्ञानकी स्व-पर प्रकाशकता

दार्शनिक चेत्रमं ज्ञान स्वयंकारा है, यर प्रकाश है या स्व-परप्रकाश है, इन प्रश्नोकी बहुत लागी और विविध कल्पनापूर्ण चर्चा है। इस विषयमं किसका स्वापन हें इसका वर्णन करनेके पहिले कुछ सामान्य बातें ज्ञान लोगों ज्ञान करते हैं जिससे स्वयंकाशाय-पर्यकाशायका मात्र ठीक-ठीक समभा जा सके।

१---बानका स्वभाव प्रश्च योग्य है। ऐसा विद्वान्त कुछ लोग मानते हैं जबकी दूसरे और इवसे जिलकुल विपरीत मानते हैं। वे बहुते हैं कि जानका स्वभाव परोच ही है पत्रच्च नहीं। इस प्रकार प्रश्चच परोच्हरणसे ज्ञानके स्वभा-वोगेरकी करूना ही स्वयकाशत्वकी चर्चाका मुलाधार है।

२—स्वमकारा राज्दका अर्थ है स्वमत्यतः अर्थात् अपने आप ही जानका मन्द्रस्तरमे मामित होना । यस्तु प्रयुक्तार गुण्यते हं या अर्थ हैं जिनमेले पहिला तो प्रयुक्तरमेले मामित होना, इस्त अर्थ है प्रानुमेव अर्थात् एक ज्ञानका अन्य ज्ञानका अन्य ज्ञानमं अनुमेवस्थतया मामित होना, इस्त अर्थ है प्रानुमेव अर्थात् एक ज्ञानका अन्य ज्ञानमं अनुमेवस्थतया मामित होना ।

३—स्वप्रश्यक्त यह अर्थ नहीं कि कोई ज्ञान स्वप्रत्यक् है अन्य व उसका अनुमान आदि द्वारा योष होना ही नहीं पर उसका अर्थ इतना ही है कि जब कोई जान व्यक्ति पेटा हुई तब बह स्वाधार प्रमाताको प्रत्यक्त होती ही है अस्य प्रमाताओं के लिए उसके परोक्षता ही है तथा स्वाधार प्रमाताक लिए भी बह जान व्यक्ति यदि वर्तमान नहीं तो परोक्त ही है । परप्रकाश के परप्रत्यक्त अर्थक पढ़ामें भी यही बात लागू है—अर्थात् वर्तमान आन व्यक्ति ही स्थाधार प्रमाताके लिये प्रत्यक्त है, अन्यथा नहीं।

 <sup>&#</sup>x27;बच्चतुम्तेः स्वयंत्रकाष्टालयुक्तं तद्विषयप्रकारानवेलाया श्राद्धासमस्तयेव न द्व सर्वेषां सर्वेदा तयेवेति नियमोऽस्ति, परातुमवस्य श्रानोपादानाविलिङ्कक्त-तुमानश्चानिषयस्वात् स्वातुमवस्याप्यतीतस्याशासिष्यमितं श्रानविषयस्वयर्गनाक्षा?

<sup>—</sup>श्रीमाध्य पृ∙ २४।

विज्ञानवादी बौद (न्यावदि॰ १. १०) मीमांठक, प्रमाकर वेदान्त करित के त्याप्त वादी हैं। ये स्व डानके स्वरूपके विषयमें एक मत्र नहीं स्पॉकि विज्ञानवादके अनुसार डानमिक अर्थका अस्तित्व हो नहीं और शान मी शाकर। प्रमाकरके मतानुसार बाखार्यका अस्तित्व हो तहीं और शान मी शाकर। प्रमाकरके मतानुसार बाखार्यका आस्तित्व हों। हैं। वेदानके अनुसार डान मुख्यत्या नामरूप होनेसे नित्व ही हैं। जैन मत प्रमाकर मतबी तरह बाखार्य का अस्तित्व और आनको अन्य स्वीकार करता है। किर मी वेद स्वी इस वारेम एकमत हैं कि डान-मात्र स्वप्रत्य हे अर्थात् झान प्रस्य हो बाब सुमिति, यस्त, स्पृति आदि कर हो किर मी वह स्वस्त्रकारे विषयमें माञ्चाकारकर ही है, उटका अनुमितिल, रामस्यक, स्पृतित आदि अन्य मात्राक्ती हिप्त विपयों प्रदर्श होने मात्र सामर्थीय स्वरूप हो अर्थका सामर्थान बाहिए अर्थात् मिल सामर्थीय स्वरूप हो अर्थका सामर्थान वाहिए अर्थात् मिल सामर्थीय स्वरूप होने सामर्थीय स्वरूप होने सामर्थीय होना मी स्वरूप स्वरूप स्वरूप मिल सामर्थीय स्वरूप होने सामर्थीय सामर्थीय स्वरूप होने सामर्थीय सामर्थीय स्वरूप होने सामर्थीय सामर्थित सामर्थीय साम्य सामर्थीय सामर्थी

हानको पाप्तवस्त्रं क्रथमे परमकाशः माननेवाले साल्य-योग श्रीर त्याय रेशिएक हैं । वे कहते हैं कि जानका स्वमाव प्रत्यन्न होनेका है पर वह अपने आप प्रत्यन्न हो नहीं कहता । उसकी प्रश्वना अन्याधित है । अत्यस्त्र हो , अनुमिति हो, या धान्य स्मृति आदि अपने कोई, फिर भी वे पत्र स्वावन्य का अनुस्वस्त्र होते हो हैं हो हैं । पर प्रत्य-स्वत्यक्ते अनुस्वस्त्र स्वावन्य स्वत्यक्त होते पर प्रत्य-स्वत्यके विषय हो है । पर प्रत्य-स्वत्यके विषय हो है । पर प्रत्य-स्वत्यके विषय हो है । पर प्रत्य-स्वत्यके विषय हो हम्म प्रकृतस्त्र होते पर भी परहान्यके अपनेक विषयमें प्रकृतस्त्र

१, 'सर्वविश्वानहेतृत्या मितौ मातरि च प्रमा । साचात्कर्तृत्वसामान्यात् प्रत्यचल्वेन सम्मता ॥' —प्रकरणुप• प्र• ५६ ।

२ भामती पृ० १६ । ''सेयं स्वयं प्रकाशानुभृतिः''—श्रीभाष्य पृ० १८ । चित्सुखी पृ० ६ ।

३ 'शहोगलम्मनियमाव मेदोनीलति बियोः'-वृहती पू० २६। 'प्रकाशमानस्ता-दाल्यात् स्वरूपस्य प्रकाशकः। यथा प्रकाशोऽभिमतः तथा घोरात्मवेदिनी।'— प्रमाणवाः ३ ३२६।

४ सर्वविज्ञान हेत्स्था....यावती काचिद्ग्रहश्यस्मरश्रूरा।"'----प्रकरश्यक १० ५६ ।

५, ''सदा ज्ञाताश्चित्रङ्क्तयस्तव्यमोः पुरुषस्यापरिवामिस्वात्। न तत्स्वाभार्षं रश्यस्वात्''—योगस्० ४. १८, १९ ।

६ "मनोप्राह्मं मुखं दुःखमिच्छा देषो मतिः कृतिः"—कारिकावली ५७।

नहीं स्थोकि स्थाय-वैशोषकके अनुसार तो परका झये है अनुस्थास्थाय सितके द्वारा पूर्ववर्ती कोई भी झानव्यक्ति प्रस्वतुवारा रहीत होती है परसु तांस्था-योगके अनुसार पर शज्दका झये है चेतन्य थो पुरुषका सहस्य स्वकर है झौर जिसके द्वारा जानात्मक सभी बुद्धिहर्तियाँ प्रस्यवत्या भागित होती हैं।

परानुमेय अर्थमें राप्रकाशवादी केवल कुमारिल हैं को झानको स्वामान की दी परोक्त मानकर उक्का तकन्यशाताकर लिक्क द्वारा अद्मान मानते हैं को अनुमान कार्यदेशक कारण्यियक है—शाखदी कुछ १९५०। इक्सारिल हैं कि अनुमान कार्यदेशक कारण्यियक हैं—शाखदी कुछ १९५०। इक्सारिल हैं कि स्वाम की होने को इस्ताम माना जाता है वह कुमारिल समझ्यकर पलते होनेवाले जानागुमानसे विलक्कल जुदा है। इस्तारिल समझ्यकर पलते होनेवाले जानागुमानसे विलक्कल जुदा है। इस्तारिल ती प्रमानक्यते हान, जो आश्यमसमेत गुख है उक्का अद्मान मानते हैं जब कि प्रमाक्यतागुद्धार संविद्धकर फलते अनुमित होनेवाला जान बस्तुत: गुख नहीं किन्तु जानगुणजनक संविद्धार्थ अपनि वह सामग्री हो हैं। इस सामग्री कर अर्थमे आन प्रस्टक प्रयोगका ग्रमपंत कर स्वाम कर किया जाना है।

श्राचार्यं हैमचन्द्रने जैन परम्पराधम्मत ज्ञानमात्रके प्रस्यक्षव स्वभावका सिदान्त मानकर ही उसका स्वनिवांस्व स्थापित किया है और उपर्युक्त दिविध रप्रमुकाश्यस्का प्रतिवाद किया है। इनके स्वयचस्थापन और परचन-निरासकी दलीलं तथा प्रयच-अनुमान प्रमालका उपन्याद यह सब देशा ही है जैसा शालिकनाथकी प्रकर्त्वपांझका तथा आभाष्य श्रादित है। स्वपचके ऊपर औरो-के द्वारा उद्घावित दोवांका परिहार भी आ्राचार्यका वैसा ही है जैसा उक्त ग्रम्थंमें है।

ई• १६३६ ]

[ प्रमाख मीमासा

१ वंविदुरुत्तिकारसमानःसन्निकर्षास्यं तदित्यवगम्य परितुष्यतामा-युष्मता''---प्रकरस्पप० पृ० ६३ |

# ब्रात्माका स्व-परप्रकाश (१)

भारतमें कार्णनिकोंकी चिन्ताका गुख्य और अन्तिम विषय आत्मा ही रहा है। श्रान्य सभी चीजें श्रात्माकी खोजमेरे ही फलित हुई हैं। श्रातपव श्रात्माके श्रस्तित्व तथा स्वरूपके संबन्धमें बिलकल परस्पर विरोधी ऐसे अनेक मत अति चिरकालसे दर्शनशास्त्रोंमें पाये जाते हैं। उपनिषद् कालके पहिले ही से खारमाकी सर्वेया नित्य- कटस्य-माननेवाले दर्शन पाये जाते हैं जो श्रीपनिषद, सांख्य श्रादि नामसे प्रसिद्ध हैं। श्रातमा श्रर्थात चित्त या नाम को भी सर्वथा स्वशिक माननेका बौद्ध सिद्धान्त है जो गौतम बद्धमें तो श्रवीचीन नहीं है। इस सर्वथा नित्यत्व श्रीर सर्वथा स्विशकत्व स्वरूप दो एकान्तोंके बीच डोकर चलनेवाला ग्रर्थात् उक्त दो एकान्तोंके समन्वयका पुरस्कर्ता नित्यानित्यत्ववाद श्रारमाके विषयमें भी भगवान महावीरके द्वारा स्पष्टतया आगमोंमें प्रतिपादित (भग । श । ७ । उ । २ ) देखा जाता है । इस जैनाभिमत श्रात्मनित्यानित्य त्ववादका समर्थन मीमांसक्धरीण कमारिल ने ( प्रलोकवा० आरम् प्रलो० २८ से ) भी बड़ी स्पष्टता एवं नार्किकतासे किया है जैसा कि जैनतार्किकप्रन्योंमें भी देखा जाता है । इस बारेमें यद्यपि आ। हमचन्द्रने जैनमतकी पृष्टिमें तस्व-संग्रहरात श्लोकोंका ही अञ्चरशः अवतरण दिया है तथापि वे श्लोक वस्तुतः कमारिलके इलोकवार्तिकगत इलोकोंके ही सार मात्रके निर्देशक होनेसे मीमां-सक्तमतके ही द्योतक हैं।

हान एवं श्वात्मामें स्वावभाषित्व-परावभाषित्व विषयक विचारके बीज तो श्रुतिश्वागमकालीन शाहित्य में भी पाये जाते हैं पर इन विचारों का स्वष्टीकरण एवं समर्थन तो विशेषकर वर्क-पुगर्में ही हुआ है। परोच्चानवादी कुमारिक श्वादि भीमांकके मतानुशार ही हान और उससे श्राप्तन श्राप्ता इन दोनों का परोखल श्रव्यांत् मात्र परावभाजित किय होता है। योगाचार बौद्धके मतानुशार विश्वान स्वयंविद्य होते हैं। योगाचार बौद्धके मतानुशार विश्वान स्वयंविद्य होते हैं। स्वावन स्वयंविद्य होते हैं। स्वावन स्वयंविद्य होते हैं। स्वावन स्वयंविद्य होते हैं। स्वावन स्वयंविद्य श्राप्ति श्वान श्वादेशीय होते हैं। इस वादेशों भी

१. 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् ॥'

कैनदर्शनने अपनी अनेकान्त प्रकृतिके अनुसार हो अपना मत स्थिर किया है। झान एवं आप्तमा दोनोंको स्था रुपसे स्व-प्यामाशी कहनेवाले जैनाचायोंने वससे पहिले विद्यतन हो हैं (न्याबा० ११)। झा० हेमचन्द्रने निद्यसेनके ही कथनको बोहराया है।

ई०१६३६ ] **[** प्रमा**स्** मीमांसा

### श्रातमाका स्व-परप्रकाश (२)

आचार्य हैमचन्द्रने सूचमें आत्माको स्वामासी और वरामासी कहा है। यदापि हन हो विहीयपाको लहित करके हमने चंक्सों लिखा है (पू॰ ११३) फिर मी इस विषयमें अन्य हिसे लिखना आवश्यक समक्ष कर वह मोड़ा-सा विचार लिखा जाता है।

'स्वाभासी' पदके 'स्व' का आभासनशील और 'स्व'के द्वारा आभासनशील हेसे दो अर्थ फलित होते हैं पर वस्ततः इन दोनों अर्थों में कोई तारिक मेद नहीं। दोनों अर्थीका मतलब स्वप्रकाशसे है और स्त्रप्रकाशका तात्पर्य भी स्वप्रत्यन्न हो है। परन्त 'पराभासी' पदसे फलित होनेवाले दो अर्थोंकी मर्यादा एक नहीं। पर का आभासनशील यह एक अर्थ जिसे वृत्तिमें आचार्यने स्वयं ही बतलाया है और पर के द्वारा श्रामासनशील यह दसरा श्रर्थ । इन दोनों श्रथों के भावमें श्रन्तर है। पहिले अर्थसे आत्माका परप्रकाशन स्वभाव स चित किया जाता है जब कि दसरे अर्थसे स्वयं आत्माका अन्यके द्वारा प्रकाशित होनेका स्वभाव सचित होता है। यह तो समक्त ही लेना चाहिए कि उस्त दो अथोंमेंसे दूसरा अर्थात पर के द्वारा आभासित होना इस अर्थका ताल्पर्य पर के द्वारा प्रत्यव होना इस अर्थमें है। पहिले अर्थका तात्पर्य तो पर को प्रत्यक्क या परोक्क किसी रूपसे भासित करना यह है। जो दर्शन झाल्मभिन्न तत्त्वको भी मानते हैं वे सभी काल्माक परका अवभासक मानते ही हैं। श्रीर जैसे प्रत्यन्त या परोन्नरूपसे पर का श्रवभासक श्रात्मा श्रवश्य होता है वैसे ही वह किसी-न-किसी रूपसे स्वका भी श्रवभासक होता ही है अत्यय यहाँ जो लार्शनिकोंका मतमेद दिखाया जाता है वह स्वप्रत्यस श्रीर परप्रत्यक्त श्रर्थको लेकर ही समभ्तना चाहिए। स्वप्रत्यक्रवादी वे ही हो रकते हैं जो शानका स्वप्रस्य ज्ञानते हैं और साथ ही शान-श्रारमाका अभेद या कयञ्चिदमेद मानते हैं। शंकर, रामानज ग्रादि वेदान्त, संख्य, योग, विज्ञानवादी बौद्ध और जैन इनके मतसे आत्मा स्वप्रस्पन्न है—साहे वह क्रात्मा किसीके मतसे शुद्ध व नित्य चैतन्यरूप हो, किसीके मतसे जन्य शानरूप ही हो या किसीके मतसे चैतन्य-ज्ञानोभयरून हो-क्योंकि वे सभी ज्ञासमा और हानका समेद मानते हैं तथा शानमात्रको स्वप्रसन्द ही मानते हैं। कुमारिल पक ऐसे हैं जो बानको परोच्च मानकर भी आत्माको वेदान्तकी तगह स्व-

प्रकाश हो कहते हैं। इसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि कुमारिलने आत्माका स्वरूप श्रतिसिद्ध ही माना है श्रीर श्रतिश्रों में स्वप्रकाशस्व स्पष्ट है श्रतएव शानका परोच्चत्व मानकर भी झात्माको स्वप्रत्यच बिना माने उनकी दसरी गति ਈ ਜਈ<sup>3</sup>।

परप्रत्यचवादी वे ही हो सकते हैं जो ज्ञानको आत्मासे भिन्न, पर उसका गण मानते हैं-चाहे वह ज्ञान किसीके मतसे स्वप्रकाश हो जैसा प्रभाकरके मतसे. चाहे किसीके मतसे परप्रकाश हो जैसा नैयायिकादिके मतसे ।

प्रभाकरके मतानसार प्रत्यचा. श्रनमिति श्रादि कोई भी संवित हो पर उसमें श्रात्मा प्रत्यचरूपसे अवश्य भासित होता है । न्याय-वैशेषिक दर्शनमें मतभेद है। उसके श्रनगामी प्राचीन हों या श्रवीचीन-सभी एक मतसे योगीकी श्रपेसा श्रात्माको परप्रस्यत्त हो मानने हैं क्योंकि सबके मतानसार योगज प्रत्यत्तके द्वारा श्रारमाका साचारकार होता है<sup>?</sup>। पर ग्रस्मदादि श्रवीग्दर्शीकी श्रपेचा उनमे मतमेद है। प्राचीन नैयायिक श्रौर ैशेषिक विद्वान श्रवांग्दशींके श्रात्माकी प्रत्यच न मानकर श्रनमेय मानते हैं? जब कि पीछेके न्याय-वैशेषिक विद्यान श्चर्यार्वशों श्चारमाको भी उसके मानस-प्रश्चका विषय मानकर प्रग्नत्यस्त बतलाते हैं ।

शानको श्रात्मासे भिन्न माननेवाले सभीके मतसे यह बात फलित होती है कि मक्तावस्थामें योगजन्य या और किसी प्रकारका ज्ञान न रहनेके कारण श्रात्मा न तो साचात्कर्ता है श्रीर न साचात्कारका विषय । इस विषयमे दार्श-निक कल्पनाओंका राज्य अनेकथा विस्तृत है गर वह यहाँ प्रस्तुत नहीं। 13838 of

प्रसाग सीमांसा

१. 'ब्रात्मनैव प्रकाश्योऽयमात्मा च्योतित्तीरितम' - श्लोकवा० ब्राह्म-बाद श्लो० १४२।

२. 'युजानस्य योगसमाधिजमात्ममनसोः संयोगविशेषादासमा प्रत्यस् इति।' --त्यायभा• १. १. ३। 'आरमन्यासमनसोः सयोगविशेषाद् श्रास्म-मत्यन्तम्-वैशे ६. १. ११।

श्रीयमा तावस्त्रत्यद्वतो गृह्यते ' —न्यायभा० १, १, १० । 'तत्राख्या मनश्चाप्रस्यद्धे' —वैशे० ८. १. २ ।

३४२ । 'श्रहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः'—कारिकावली ५५ ।

# प्रमाण बक्षणोंकी तार्किक परम्परा

प्रमाश्यामान्यलच्चाकी तार्किक परमराके उपलब्ध इतिहासमें कशावका स्थान प्रथम है । उन्होंने 'श्रदुष्टं विद्या' (इ. २. १२ ) कहकर प्रमाय त्यामान्यका लच्चा कारणपुदि मूलक यूचित किया है । अचपादके तृश्चेमं लच्चाकमां मान्यकाचाना लच्चा कारणपुदि मूलक यूचित किया है। अचपादके तृश्चेमं लच्चाकको क्षाना को दुटिको वास्थावन ने 'प्रमाय' श्रव्यके निर्वचन द्वारा पूरा किया । उस निर्वचनमें उन्होंने कच्चादको तरह शराव्यक्ति तरह प्यान नहीं रखा पर मात्र उपलन्धिकप फलकी और नजर रखकर 'उपलन्धिदेखनं को प्रमायवामान्यका लच्चा कतावा है। वास्यावन नके इस निर्वचनम्लक लच्चामें कानेवाल देखेंका परिहार करते द्वारावन्धित किया ने 'श्रप्यं' पदका संवच चाहकर और 'उपलन्धियं पदकी शानशामान्यको कत्वा वामा, जिसे उदयनावार्य' ने अनुमाञ्जलि 'पीतमान्यक्षमत' कहकर अपनी भाषामें परिहुलं करते मान्य रखा जो विद्रते वसी नाय स्थापने कहकर अपनी भाषामें परिहुलं करते मान्य रखा जो विद्रते वसी नाय स्थापने कहकर अपनी भाषामें परिहुलं करते मान्य स्थापने देखें विद्रते वसी स्थापने कहकर अपनी भाषामें स्थापनरुक्त मान्य है। इस न्याय-वेशिविकत रस्पराके श्रव्यार समाय सामान्यलच्चामें सुक्तवा तीन वार्ते प्यान देने योग्य हैं—

१--कारणदीवके निवारण द्वारा कारणशुद्धिकी सूचना ।

२---विषयबोधक ऋर्य पदका लच्चगामे प्रवेश ।

१---लच्यामें स्व-परप्रकाशत्वकी चर्चाका श्रभाव तथा विषयकी श्रपूर्वता-श्रमधिगतताके निर्देशका श्रमाव ।

यद्यपि प्रभाकर श्रीर उनके अनुगामी सीमांचक विद्वानोंने 'अनुभूति'

 <sup>&#</sup>x27;उपलब्धियाधनानि प्रमाखानि इति समाख्यानिर्वचनसामर्थ्यात् बोद्धव्यं प्रमीयते श्रनेन इति करखार्थाभिथानो हि प्रमाखशब्दः'-न्यायमः १. १. १. ३.

२. 'उपलब्धिमात्रस्य ऋर्याध्यमिचारिणः स्मृतेरन्यस्य प्रमाश्चन्देन अभि-धानात'-तार्यये प्र० ११.

 <sup>&#</sup>x27;वयार्यातुमवो मानमनपेखतयेष्यते ॥ मितिः सम्यक् परिश्कृतिः तद्वता च प्रमातृता । तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाययं गौतमे मते ॥' -म्यायकु॰ ४.१.५.।

४. 'अनुभृतिश्व नः प्रमायाम्'—बृह्ती १. १. ५.

मात्रको ही प्रमायक्सिके निर्दिष्ट किया है तथापि कुमारिल एवं उनकी परम्परा-बाले ब्रन्य मीमांवकोने न्याय-वरोषिक तथा बौद होनी परम्पराष्ट्रीक। छंगाहक ऐसा प्रमायका लक्ष्म रचा है; जिसमें 'क्षयुष्टासंच्यारव्य' विशेषण्ये कथाद-कथित कारयदोषका निवास्या स्वित किया श्रीर 'निवांयत' तथा 'क्षयूर्यो-धैल' विशेषण्यके द्वारा बौद्धे परम्पराका भी समावेश किया।

### "तत्रापूर्वार्धावज्ञानं निश्चितं वाधवर्जितम्। श्रदुष्टकारणारञ्चं प्रमाणं स्रोकसम्मतम्॥"

यह श्लोक कुमारिलकर्जुक माना जाता है। इतमें दो बार्ते ख़ास ध्यान देने की हैं—

१--लच्चममं श्रनिधगतवोधक 'श्रपृर्व' पदका श्रर्थविशोषसारूपसे प्रवेश । १--स्व-परप्रकाशास्त्रकी सचनाका स्रभाव ।

भीद यस्परामें दिङ्नाग<sup>3</sup> ने प्रमाणसामान्यके लड्कामें 'स्वसंवित्ति' वदका फलके विशेषणस्यों निवेश किया है। भर्मकीतिं के प्रमाणवार्तिकवाले स्वाले लडकों संस्थाननके 'प्रतृतिसाम्य' का स्वक्त व्याव कारील सामितं निवी- चलका पर्याव 'अविसंवादिक' विशेषण देखा जाता है और उनके न्यायसिन्दु- वाले लख्क्म दिङ्नायके अर्थशारूपका ही निर्देश है (न्यायिक १.२०.)। शान्तरिक्षके लख्कों दिङ्नाय और धर्मकीति दोनोके आरायका संग्रह देखा जाता है—

१. 'ब्रीसिजिकिमिरा दोषः कारमस्य निवार्यते । ब्रवायोऽव्यतिरेकेण स्वत-स्तेन ममाणता ॥ वर्षस्यानुत्तन्वेऽये मामाष्यं स्पृतिरन्यमा ॥' — श्लोकवा० ब्रीत्यः श्लोक १०, ११. 'एतच्च विशेषण्यस्यनुपादयोनने सुत्रकोरेश कारणदोषयापकशानरिहतम् अग्रहोतग्राहि शानं प्रमाणम् इति प्रमाणलक्षणं स्वितम्' — ब्राम्बदी० १० १२२. 'ब्रन्यिगवार्ययन्तु प्रमाणम् इति मह-मीमासका ब्राहुः' — सिक वन्द्रोक १० २०.

२. 'ब्रह्मतार्थनापकं प्रमारुम् इति प्रमाणसामम्यलच्चराम्।' —प्रमा-रासकः दीक पूक् ११.

 <sup>&#</sup>x27;स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्रूपादर्थनिश्चयः । विषयाकार प्रवास्य प्रमासं तेन मीयते ॥' — प्रमास्यस्य १. १०.

४. 'प्रमास्मिविसंवादि ज्ञानसंधिक्षयास्थितिः । श्रविसंवादनं शान्वेप्यभि-प्राथनिवेदनात् ॥' —प्रसास्वा॰ २, १.

### "विषयाधिगतिश्चात्र ममाशुफलमिण्यते । स्वतिश्चर्वा ममार्थे हु साद्ध्यं बोच्यतापि वा क्ष"

--तत्त्वसं • का **६ १**१४४ ।

इसमें भी दो बातें खास ध्यान देने की हैं-

१—ग्रभी तक श्रन्य परम्पराश्चोमें स्थान नहीं प्राप्त 'स्वसंवेदन' विचारका प्रवेश श्रौर तद्द्रारा ज्ञानसामान्यमें स्व-परप्रकाशस्वकी सूचना ।

अस्त्र श्रीर बहुबन्धुने विश्वानवाद स्थापित किया । यर दिक्नागने उसका समर्थन करे जोरीते किया । उस विश्वानवादकी स्थापना श्रीर समर्थन-पद्मितेर्थ ही स्थविविदितन या स्वप्नशासका क्षिद्मान स्मुद्धन हुन्ना जिसका एक या सुन्देर सर्भी अपने वाहीनकीयर भी प्रभाव पढ़ा—देस्रो Buddhist Logio vol. I. P. 12,

२--मीमांसककी त १ स्पष्ट रूपसे अनिधगतार्थक आनका ही प्रामास्य ।

भेतामर दिगम्बर ाँ जैन परमराझोके प्रथम तार्किक विद्रवेन और हमन्त्रमृत अपने-अपने त्वचमें स्व-परमहाणांक 'च्यापनामक' विद्रो-पण्डा धमानस्वर्धे निष्येष्ठ विद्यो है। विद्ववेनके त्वच्यां 'वाषविवर्धिक' पर्य उत्ती अर्थमें हैं जिस अर्थमें मीमांक्कका 'वाषविवर्धि' पर पर्वेशीर्षिका 'अविवंशीर्द्ध' पद है। जैन न्यापके प्रस्थापक अकलंकने कही 'अन-प्रमातामंक' और 'अधिवंशीद' दोनों चिश्रेष्योंका प्रवेश किया और कही 'स्वपरामाणक' विशेषणका भी समर्गन किया है। अध्वर्णक के स्वत्यानी माश्वियनन्त्री ने एक विवचनमें 'स्व पर्वा अध्वर्णक करके व्रह्मा पंक्रविव जैन पर-

१. 'प्रमाणं स्वपरामाणि शानं वाचिवर्जितम् ।' —न्याया० १. 'तत्त्व-शानं प्रमाणं ते युगपरसर्वमासनम् ।' —न्नासमी० १०१, 'स्वरावमासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलास्त्वम्'—व० स्वव०६३.

२. 'प्रमाण्यमिन्धंवादि ज्ञानम् , अन्तिप्शताविद्यासलक्ष्यालात् ।'— अष्टरः अष्टरः पुरु १७५, उस्तं च—'सिक्षं वास्त् परोचेसं विद्यो स्वापरस्-पयोः । तत् प्रमाणं ततो नान्यदिकस्परमचेतनम् ।' न्यावदिक श्रेष्ट १९० ६१. उस्त कारिका विदिशिनिक्षय को है यो अक्टबंक को ही किति है।

स्वापूर्वार्धव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमास्यम् ।' ---परी० १. १

मराका संग्रह कर दिया । विद्यानन्द <sup>१</sup>ने अकलंक तथा भाषाक्यनंग्दी की उस परम्परासे अलग होकर केवल चिद्धसेन और समन्तभद्रकी व्याख्याको अपने 'स्वार्थन्यवसायास्मक' जैसे शब्दमें संग्रहीत किया श्रीर 'श्रनधिगत' या 'श्रपूर्व' पद जो श्रकलंक श्रौर माणिक्यनन्दीकी व्याख्या में हैं, उन्हें छोड़ दिया। विद्यानन्दका 'व्यवसायात्मक' पद जैन परम्पराके प्रमाणलच्चणमें प्रथम ही देखा जाता है पर वह अच्याद के प्रत्यचलचणमे तो पहिले ही से प्रसिद्ध रहा है। सन्मतिके टीकाकार अभयदेव<sup>र</sup> ने विद्यानन्दका ही अनुसरण किया पर 'व्यव-साय'के स्थानमें 'निर्सीति' पद स्खा। बादी देवस्रिने तो विद्यानंदके ही शब्दोंको दोहराया है। आ॰ हेमचन्द्रने उपर्युक्त जैन-जैनेतर भिन्न-भिन्न परं-पराश्चोंका श्रीचित्य-श्रनीचित्य विचारकर अपने लक्क्षणमे कवल 'सम्यक्', 'श्रर्य' श्रीर 'निराय' ये तीन पद रखे । उपर्यक्त जैन परम्पराश्रोंको देखत हुए यह कहना पहता है कि आ। इसचन्द्रने अपने लच्चम काट-छाँटके द्वारा संशोधन किया है। उन्होंने 'स्व' पद जो पूर्ववर्ती सभी जैनाचार्थोंने लख्यामे सांभविष्ट किया था, निकाल दिया । 'श्रवभात', 'व्यवसाय' आदि पदोको स्थान न देकर श्चभयदेवके 'नियाति' पदके स्थानमे 'निर्णय' पद दाखिल किया और उमा-स्वाति, धर्मकीचि तथा भासर्वज्ञके सम्यक् पदको ऋपनाकर ऋपना 'सम्यगर्ध-निर्याय' लच्च निर्मित किया है।

श्चार्थिक तालयंमे कोई लास मतमेद न होनेपर भी सभी दिगम्बर-श्वेतास्वर श्चावार्योके ममायालचयामें शान्त्रिक मेद हैं, जो किसी श्रंशमें विचारविकासका युचक और किसी श्रंशमें तत्कालीन मिश्च-मिश्च स्थारिक्के श्रम्यायका परियाम है। यह भेद संचेपमें चार विभागोमें सभा जाता है। पहिले विभागमें 'स्व-परा-

 <sup>&#</sup>x27;तत्स्वार्यव्यवस्थायातम्हानं मानमितीयता । सन्ययेन गतार्थत्वात् व्यर्थः मन्यद्विशेषयम् ॥' —तस्यार्थस्तो० १.१०, ७७, प्रमाण्य० ६० ५३,

२ 'इन्द्रियार्शसन्निक्षोत्पन्नं ज्ञानमञ्जयपदेश्यमञ्ज्ञानि व्यवसायासमकं प्रसन्तम् ।' --न्याय स्व १.१४

३, 'प्रमायां स्वार्थनियांतिस्वभावं शानम् ।' —सन्मतिटी॰ पृ॰ ५१८,

४. 'स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमासम् ।' - प्रमास्तन् १. २.

 <sup>&#</sup>x27;सम्बर्धनशनविश्वाचि मोचमार्गः' — तत्त्वार्थं १.१. 'सम्ब-ग्हानपूर्विका चर्वपुरुवार्यविद्धिः ।' — स्यायवि १.१. 'सम्बन्युमविधावते प्रमायम् ।' — स्यायसर् ५०१.

वैसालं शब्दवाला विद्वतिन-समन्तमहा लच्चा स्नाता है जो संसवतः वीद विज्ञानवादके स्व-परस्वेदनकी विचारकुायांसे साली नहीं है, क्योंकि इतके पहिले स्नामम संघों में वह विचार नहीं देखा साला। वृद्धरे विसाममें सफलक-माणिव्यनन-दीका लच्चा स्नाता है जिसमें 'श्राविवादि', स्नावियातं 'श्रोर 'श्रपूचे' सम्ब साते हैं जो असंदिश्य कराते नीद स्त्रीर मीमांक्क प्रांचीक ही हैं। तीसरे विभागमें विचानन्द, स्नायदेव श्रीर देवसुरिके लच्चाका स्थान है जो बस्तुता विद्वतिन-समन्त्रमहके लच्चाका शब्दान्तर मात्र है पर निक्से प्रयमाल के स्थानमें 'व्यववाव' या 'निवांति' यह रखकर विशेष अस्यं स्माविय्ट किया है। अन्तिम विभागमें मात्र आत्र हमेचन्द्रका लच्चा है विसर्व 'स्व', 'श्रपूचे', 'श्रमवियत' श्रादि स्व उद्दाहर परिष्कार क्रिया स्वा है।

ई• १६३६ ]

[प्रमाख मीमांखा

#### प्रामाण्य-स्वतः या परतः

दर्शनसाक्षांमे प्रामायव और अधामायवक 'स्वतः' 'परतः' की चर्चा बहुत प्रक्रिद्ध है। ऐतहाविक दृष्टि जान पहला है कि इस चर्चाका मूल बेदोंके प्रामा-य्य मानने न माननेवाले दो पत्तींमें हैं। जब जैन, बैद आदि विद्वानोंने वेदके प्रमाययका विदेश किया तब वेद्यामायववादी न्याय-वैद्योक्क-मीनांगक विद्वानोंने वेदोंके प्रामायवका समर्थन करना सुरू किया। प्रारममें यह चर्चा 'राज्द' प्रमाया तक ही परिमाद रही जान पहती है पर एक बार उसके तार्किक प्रदेशमें आने पर किर वह व्यापक वन गई और सर्थ जानक विवयमे प्रामायय किया अध्यामाययक 'स्वतः' 'परतः का विवाद सुरू हो गया'।

हुछ चर्चामे पहिले मुक्षवया दो पच्च पह गए। एक तो घेद-छप्रामाएय बादी जैन-बीद छीर दूरण वेद्रमामार्थवादी नैयायक, मोमायक छादि। वेद-प्रामार्थवादियोमे भी उनका समर्थन निम्न नीन्त गीन्ति शुरू हुछा। देशवादी नाय-वैशेषिक दर्शनने वेदका प्रामार्थ्य देशव्यनक स्थायित किया। जब उनमें वेद्रमामार्थ्य परत: स्थायित किया गया तब वाश्रीके प्रत्यक्त छादि सब प्रमायोका प्रामार्थ्य भी परत: दी निद्यन किया गया और समान दुक्ति उनमें छप्रा-मायदको भी परत: दी निद्यन किया। इस तरह प्रामार्थ्य-छप्रामाय्य दोनो परत: दी न्याय-वैशेषिक सम्मत हुए।

१. 'श्रीयित्तकस्तु राज्यस्यार्थन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽध्यतिरेकर्रचा-धंऽनुवलक्ष्ये तत् प्रमाणं बादरायणस्यानपेकस्वात्' जीम• स्॰ १. १. ५. 'तस्मात् तत् प्रमाण्यः श्रमपेललात् । न क्षेतं जति प्रत्यान्तरमपेखितय्यम्, पुष्पानतं वाणिः स्थयं प्रत्यो स्कृते ।' — शावरमा० १. १. ५. सूरती० १. १. ५. 'चर्यास्त्रमानिषयीमद तावस्यतीक्ष्याम् । प्रमाण्यस्त्रमाण्यते स्वतः क्रि परतोऽपया ॥' — हलोकवा० चीद० हलो० ३३.

२. 'प्रमाणतोऽपंप्रतिपत्ती प्रश्वलिसामध्यांदर्धवत् प्रमाश्यम्' — न्यापभा॰ १० १। तालर्थं॰ १. १. १। कि विज्ञानाना प्रामाण्यमप्रामाग्ययं चेति द्वयमणि स्वतः, उत उभयमणि परतः , ब्राहोस्विद्यामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं उ परतः, उतस्वत् प्रामाण्यं स्वतः क्षप्रामाण्यं उ परत इति । तत्र परत

मीमांसक हैक्सवादी न होनेते वह तन्मूलक प्रामायय तो वेदमें कह ही नहीं करूता था। ब्रात्सय उत्तने वेदमामायय 'क्वा:' मान क्षित्रा और उत्तके सम-सेनके वास्त प्रत्यक आदि समी आनोका प्रामायय स्वतः' ही स्वापित कियां'। पर उत्तके प्रामायय को तो 'परतः' है माना' है।

ययपि इस चर्चाम संस्थारशंनका क्या मन्तस्य है इसका कोई उल्लेख उसके उपलब्ध मन्योमें नहीं मिलता; फिर भी कुमारिल, शान्तरिक्त और माच-बाचार्यके क्यनीसे जान पहता है कि संस्थारण प्रामायक क्यामाय दोनोंकी 'स्वतः' ही माननेवाला रहा<sup>8</sup> है। शायद उसका तक्षिपक प्राचीन साहित्य नद्याय हुआ हो। उसक आचार्यों के मन्यों में शि एक ऐसे पचका मी निर्देश हैं को ठीक मीमांसकसे उलटा है अर्थात् वह अप्रामायको 'स्वतः' ही और प्रामायसको 'परतः' ही मानता है। सर्वर्शन-संमहर्से—सीमताइक्स्म स्वतः ( सर्वद ९७ २ एट) इस पचको नीदपक्ष क्रस्मे बॉलित किया है सही, पर तक्ष्मंत्रहर्म जो बौद पच है वह विलक्कल द्वार है। सम्मव है सर्वदर्शन-संमहनिर्दिश वीदप्त किसी अन्य वीदिकीयका रहा हो।

शान्तरज्ञितने अपने बौद मन्तव्यको स्टष्ट करते हुए कहा है कि १— प्रामायय-अप्रामायय अपने स्वतः', १—उनमं पत्तः', १—दोनोमंसे प्रामायय स्वतः और अप्रामायय परतः तथा ४—अप्रामायय स्वतः, प्रामायय परतः इन चार प्योमेंसे कोई भी बीटवन नहीं है स्वॉकि वे चारों पद्म नियमवासे हैं। बौदयन अनियमवादों है अर्थात् प्रामायय हो या अप्रामायय दोनोमें कोई

एव वेदस्य प्रभागवर्गनित वद्यामः । .................स्यतमेतदर्शक्रेमाञ्चानात् प्रमायत्विभय इति । तदिवयुक्तम् । प्रमायतादर्भविश्वती प्रवृत्तिशास्त्र प्रमायत्विभयते प्रवृत्तिशासः ध्वांदर्भवत् प्रमायामिति । तस्मादप्रमायव्यमिष एरोष्ट्रास्थ्यते द्वसमिष पतः इत्येव एव वद्यः स्रेयाम् । -न्यायमः १० १६०-१८४ । कन्दली १० ११८-२२० । 'प्रमायाः पतन्त्रस्यात् । तत्रस्यति । तद्य-यिस्मात्माद्याच्याः विधानत्तरः ।।'प्रमायाः पतन्त्रस्यात् । तद्य-यिस्मात्माद्याच्याः विधानतरः ।।'

१. 'स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाययमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥' — प्रलोकवा० स्० २. एलो० ४७ ।

२. इलोकवा॰ स्॰ ३. इलो॰ द्या ।

३, 'केचिदाहुद्वेयं स्वतः।' — इलोकवाः स् ० २, इलो० ३४३ तत्त्वसं० प० का० २८११, 'प्रमाण्त्वाप्रमाण्ये स्वतः सांस्याः समाभिताः।' —सर्वद्० जैमि० ए० २७६।

'स्वतः' तो कोई 'परतः' ऋनियमसे है । अध्यासदशामें तो 'स्वतः' समक्षनां चाहिए चाहे प्रामास्य हो या अप्रामास्य । पर अनम्यास दशामें 'परतः' सम-क्षना चाहिए ।

जैनपरम्परा ठीक शान्तरिंद्रतकषित बौद्धरचके समान ही है। वह मामास्य-क्षप्रमामस्य दोनोंको क्षम्यावरशामें 'त्वतः' क्षीर क्षम्याध्यक्तामें 'पत्तः' मानती है। वह मन्तव्य प्रमाशनयत्वालोकके सुत्रमे ही राष्ट्रतया निर्दिष्ठ ने यचित्र क्षार्व हेमचन्द्रमें क्षप्ते सुत्रमें प्रमासस्य-क्ष्मामस्य दोनोंका निर्देश न करके परीचामुखकी तरह केवल प्रमास्यके स्वता-परतःका ही निर्देश किया है तयारि देवस्तिका सुत्र पूर्णवया जैन ररम्याका योतक है। जेसे— 'तत्प्रमास्य' स्ततः परतक्षित।' —परी० १, १३, । 'तदुमयमुलची परत प्रय बती द्व स्ततः परतक्षित।' —प्रमायान १, २१।

इस स्वतः-परतःश्री चर्चा क्रमशः यहाँ तक विकित हुई है कि इसमें उरुषि, अप्ति और प्रश्नुति तोनोको लेकर स्वतः-परतःका विचार बहे विस्तारसे समी दर्शनोमे आ गया है और यह विचार प्रत्येक दर्शनकी आनिवार्य चर्चाका विषय बन गया है। और इस्पर परिकारपूर्ण तत्वचिन्ताम्बि, गादाचरप्रामा-यवाद आदि केसे बहिल प्रत्य बन गये हैं।

ई• १६३६ ]

प्रमाख मीमांसा

१. 'नहि वौदैरेषां चद्रकामिकतमोऽपि वज्ञोऽमीष्टोऽनियमपन्तरेष्टलात्। तथाहि-उमयमपन्तेत् किञ्चल् लातः किञ्चल् परतः इति पूर्वनुष्वर्षित्तास् । श्रद्धत् परता इति पूर्वनुष्वर्षितास् । श्रद्धतः परवाद्यक्षयोः । पञ्चमस्याप्यनियमपन्तस्य सम्भवात् ।'
—तस्वर्षः ५० का ६ ३२३ ।

२. प्रमेक्क ए० १४६ से।

# सर्वज्ञवाद

लोक भीर शास्त्रमें वर्षत्र राज्यका उपयोग, योगांविक विशिष्ट अतीन्त्रिय जानके सम्मयमें विद्यानों स्त्रीर सावारणा लोगोंकी अका, जुदै-जुदै दार्शनिकांके हारा अपने-अपने मन्तव्यानुवार भिन्न-भिन्न-प्रकारके विशिष्ट जानकर अपने वर्षत्र केंग्ने साण् करनेवा प्रयान भीर वर्षकरपर माने जानेवाली किती व्यक्तिके हारा ही मुख्यतया उपरि किये गए धर्म या विद्यान्तकी अनुतामियोभें वास्तविक प्रतिष्ठा—इतनी वातें मगवान महावीर और बुद्धके पश्चिम भी भी—इक्ते प्रतिष्ठा—इतनी वातें मगवान महावीर और बुद्धके त्रमयते लेकर आजवाकके करीय दाई हजार वर्षके मारतीय शाहिष्यमें तो वर्षकरके अस्ति-नासित्यवंकी, उपने वर्षकर तथा वर्षकर्यके और विरोधी युनितवादांकी, क्रमणः विकतित सुद्धम और सुद्धनत स्वस्त रहम वर्षकरित सुद्धमत रहम वर्षकर स्वार्थकर सुद्धमत रहम वर्षकर सुद्धमत रहम वर्षकर स्वर्थकर सुद्धमत रहम वर्षकर स्वर्थकर सुद्धमत रहम वर्षकर सुद्धमत सुद्धमत रहम वर्षकर सुद्धमत रहम वर्षकर सुद्धमत रहम वर्षकर सुद्धमत रहम वर्षकर सुद्धमत सुद्धमत रहम सुद्धमत रहम सुद्धमत रहम सुद्धमत सुद्धमत

सर्वश्राव्यके नास्तिपचकार मुख्यतया तीन हैं—चार्वाक, अशानवादी और पूर्वमीमांगक। उसके अस्तिपचकार तो अनेक दर्शन हैं, जिनमें न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग. वेदान्त, बौद और जैन दर्शन सुख्य हैं।

चार्वोक इन्द्रियमम्य भौतिक लोकमात्र को मानता है इसलिये उसके सतमें अतीनिय आत्मात तथा उसकी शक्तिक्त सर्वेष्ठल आदिके लिये कोई स्थान ही नहीं है। आवानवादीका आमिप्राय आधितक वैज्ञानिकोंकी तरह ऐसा बात नहीं है। आवानवादीका आमिप्राय आधितक वैज्ञानिकोंकी तरह ऐसा बात नहता है कि जान और अतीन्द्रिय जानकी भी एक अन्तिम सीमा होती है। शान किया ही उंच कवाका नवी न हो पर वह कैशालिक सभी स्थल-सुक्त भावोंकी पूर्ण रूपसे जाननेमें स्वमावसे ही असमर्थ है। अर्थात् अन्तमें कुछ न कुछ अप्रेय रह ही जाता है। क्योंकि आत्मी शानकी शानित ही स्वभावसे परिमित है। वेद-वादी पूर्वमीमांसक आत्मा, पुनर्जनम्, परकोक आदि आदित स्वपित नहीं किर भी वह अपीच्येयदेवादी होनेके कारण वेदके आपीच्येयदेवदेवादी होनेके कारण वेदके आपीच्येयदेवदेवादी होनेके कारण वेदके अपीच्येयदेवदेवादी होनेके कारण वेदके । ही एकसात्र असिमायसे उसने भावति हिस भी भावति हो होते भी नह अपीच्येयदेवदादी होनेके कारण वेदके । ही एकसात्र असिमायसे उसने भावति ही एकसात्र असिमायसे उसने

१. 'चोदना हि मूर्त भवन्तं भविष्यन्तं सुद्धं व्यवहितं विमक्तष्टमित्येवं-जातीयकमर्यं शक्तोत्यवरामयितुम्, नान्यत् किञ्चनेन्द्रियम्' —शावरभा० १. १. २ । 'नानेन वचनेनेह सर्वज्ञत्वनिराक्रिया । वचनाहर्त ह्रत्येवसपवादो हि

वेद-निरपेच साचात् वर्मक या सर्वज्ञके ऋस्तित्वका विरोध किया है। वेद द्वारा धर्माधर्म या सर्व पदार्थ जाननेवालेका निषेष नहीं किया।

बीड और क्षेत्र केन दर्शनसम्मत साझाल धर्महवाद या साझात सर्वकवाद से देव के अपिवेयलका केवल निरास ही आमिन्नेत नही है व्यक्ति उसके द्वारा वेदोंमें अमामायन बताबाद नेदीसन आमानोका मामायस स्वाधित करना भी अभिमेत है। इसके निरुद्ध जो न्याय-वैशेषिक आदि वैदिक दर्शन सर्वकवादी हैं उनका तालयें सर्वक्रियालके द्वारा वेदके अपीवेयलब्बादका निरास करना अवस्य है, पर साथ ही उसी वादके द्वारा वेदका पीवेयलब बतलाकर उसीका मामायस्वक्षणायन करना भी है।

न्याय वैदेशिक दर्शन ईश्वरवादी हैं। वे ईश्वरके ज्ञानको नित्यै—उत्पाद-विनायपहित और पूर्ण—वैकालिक सूदम-धूल समग्र भावोको युगयत् जानने-गला—मानकर तद्दारा उसे सर्वक मानते हैं। ईश्वर्यभन्न कात्माश्चीमें वे सर्व-कल मानते हैं सही, पर सभी श्रादमाश्चामें नहीं किन्तु वाशी श्रादमाश्चीमें योगियोंमें भी सभी योगियोंकों व सर्वक नहीं मानते किन्तु किन्होंने योग द्वारा वैद्या समर्थ्य प्राप्त किया हो। सिर्फ उन्होंको । न्याय वैद्योशिक सतानुस्तर यह

धंकितः ॥ वदि वक्षिः प्रमायीः स्वात् छर्वष्ठः केन वायंते । एकेन दु प्रमायीन सर्वको प्रेम करूपते ॥ नृतं छ चत्रुपा सर्वात् रशादीन् प्रतित्वते ।' श्लोकवा॰ चोद॰ श्लो॰ ११०~२। 'चर्मकलियंषका केवलोऽश्रेपयुज्यते । सर्वमस्य-विकानंत्तु पुरुषः के वायंते ॥' नत्त्वसं• का० ३१२⊏। यह श्लोक तत्त्वसंग्रह मैं कुमारिलका कहा गया है। — पु॰ ⊏८४

१. 'न च बुडीच्छाम्यत्नाना नित्यत्वे करिचिहिरोधः । दृष्टा हि गुवानामा-अयमेदेन दृषी गतिः नित्यता अनित्यता च तथा बुद्ग्यादीनामिर मिवष्य-तिति।' —करदली १० ६०। 'व्तादशानुमिती लायवज्ञानमहरूकारेख आने-च्छाकृतिशु नित्यत्वमेकस्वं च मासते इति नित्येकव्यसिद्धः।' —दिन-करी १० १६।

२. वै० स्० ६. १. ११-१३। 'ब्रस्सिडियागां तु योगिना युकाना योगअथमित्रप्रितित मनवा सात्मान्तराकाशिदकालपरमाखुवायुमनस्तु तस्यम-वेतरायुक्सीनमान्यविशेषेतु समयाचे सात्रिवर्ष स्वरूपश्चेत्रप्रस्य । वियुक्ताना पुनस्वत्रप्रस्योक्षकर्षायोगअथमानुमस्यात् सुनम्प्यविशिवाकृष्टेयु मत्यस्य-मुस्स्यते ।' –प्रश्च० पू० १८०। वै० स्० ६. १. ११-१३।

नियम नहीं कि बनी योगियोंको वैदा बामप्ये अवस्य आह हो। इस मतमें जैसे मोबके वास्ते वर्षज्ञक्याति अनिवार्य सर्त नहीं है बैसे यह मो क्खिल्यों ई कि मोज्यातिके बाद वर्षज्ञ वोगोंकी जासमामें मीपूर्य जान मेंच संस्का, क्योंकि वह जान हैंप्यकानकी तरह नित्य नहीं पर योगजन्य होनेंग्रे अनिव्य है।

सांच्य, योगि और वेदान्त दर्शनसम्मत सर्वज्ञका स्वरूप वैसा ही है जैसा न्यायदेशिकसम्मत सर्वज्ञका । यदार योगदर्शन न्याय-रेशिकसम्मत सर्वज्ञका । यदार योगदर्शन न्याय-रेशिकसम्मत सर्वज्ञका । यदार योगदर्शन न्यायमा सर्वज्ञका नक्ष त्यायमा स्वरूप विशेष हुद्धिताव में ही है स्वरीत सर्वज्ञका सम्बन्ध मा पाता है। सांच्य, योग और वेदान्तमें गैडिक सर्वज्ञका प्राप्ति मी मोसके सर्वज्ञका प्राप्ति मी स्वरूप नहीं है। किस्तु स्वाप्त नेशिक दर्शनकी तरह यह एक योगविम्ति मात्र होनेसे किसी किसी सर्वज्ञका होती है।

सर्वज्ञादसे संबन्ध रखनेवाले हजारों वर्षके भारतीय दर्यांन हास्त्र रेखनेवर भी यह पता स्पष्टरूपने नहीं चलता कि अपूक रहाँन ही सर्वज्ञादका अस्पानक है। यह मी निश्चयत्सरों कहना किन है कि वर्ककरकी चर्चा पुदा तखा चिन्तनमंसे कालित हुई है, या ग्राम्यदायिक भावते वार्मिक खब्दबन-मयदनमं से फलित हुई है! यह भी सम्माल चलाना सम्मन नहीं कि देखर, ब्रह्मा आदि दिव्य आस्माओं माने जानेवाले कर्वक्रक निवारते मानुपिक सर्वक्रकांवि चिनार महतु हुआ, या बुदा-महावीरसहण सम्पर्ध माने बानेवाले सर्वक्रकांवि

१. 'तदेवं विषणादीनां नवानामपि मूलतः । गुशानामात्मनो ध्वंसः सोऽ-पवर्गः प्रकीर्तितः ॥' —न्यायम० प्र० ५०८ ।

२. 'तारकं सर्वविषयं सर्वया विषयमक्रमं चेति विवेकजं झनम् ॥'
—योगस्० ३ ५४।

१. 'निर्युनरकत्मोमलस्य इदिङ्क्त्य परे वैद्यारखे प्रस्या वर्षीकारखंत्रायां वर्षे गान्तस्य क्रस्यदुक्तान्यत्वल्यास्त्रामक्रप्रातिष्टस्य.... एवंबाद्वलस्, व्यत्सानां यानां यान्तो चिताव्यपदेश्यमानेन व्यवस्थितानामक्रमोपारुढं विवेकचं ज्ञान-मिल्यप्रं। ? —चीपमा० १. १९ ।

४. 'प्राप्तविवेकजवानस्य श्रमातविवेकजवानस्य वा अववपुरुषयोः शुक्षि-साम्ये कैवल्यमिति ।' —योगप् ० ३. ५५ ।

विचार-ब्रान्दोलनते ईश्वर, ब्रह्मा छादिमें वर्वहालका समर्थन किया बाने लगा, या देव-मनुष्य उमयमें सर्वहाल माने जानेका विचारमाह परस्यर निरोच कराये प्रवालत हुआ ? यह सन् कुछ होते हुए भी सामान्यस्पर्धे हतना कहा करा कराते हैं है कि स्वता है है कोर पीछेले उसके स्वतान कहा करा कराये हैं । स्थान सम्प्रदायोक लयहन नम्यदनमेंसे परिलेख हुई है कीर पीछेले उसके स्वतान किया स्वतान किया स्वतान किया स्वतान किया स्वतान किया सम्प्रदायोक लयहन नम्यदनमें भी स्थान पाया है । और वह उतस्य तक्षित्रनकी विवेद क्यांत्र के स्वतान कीर अस्वीकार कीर हों हो के स्वतान कीर प्रवास करना कर कि कीन, बीद झावि मतुष्य-व्यवहालवादी रहीनोंका एक यही उदस्य है कि परम्परार्थ माने आवील विद्यामात्यक स्थानमें हतर हानोंका प्रकास स्वतान स्वतान कीन, बीद झावि वदामान्यक स्थानमें हतर हानोंका प्रकास स्थानित करना और वेदोंका अप्रमास्य । यह कि वेदका मामाय्य अप्रमास्य स्थापित करना और वेदोंका अप्रमास्य । यह कि वेदका मामाय्य अप्रमास्य ही अववेदकाद, देव-वर्धक वाद और मनुष्य-वर्धकरावकी चर्चा और उत्तर्ध इतीलोंका एक मान मुख्य विवय है तब पर्म-संग्रदावकी चर्चा और उत्तर्ध उत्तर्धनी माने माने संवत्तर व्यवकात है। स्वतान के स्वतान की स्वतान क

मीमांधकधुरीच कुमारिसने बर्मेड और सर्वंड दोनों वादोंका निराकरण बहें आवेश और शुंकताबदित किया है (मीमासारलो॰ यू॰ र. रहती॰ ११० वर्ष दे ११६) वेसे ही वीदम्बर शानराजितने उठका जवान उठ दोनों वादों के ११६) वेसे ही वीदम्बर शानराजितने उठका जवान उठ दोनों वादों शानराज्य कर प्रति हा विक्र स्थाप है (तत्वर्धं ९० ८०६ से) स्वित्तर यहांपर एक ऐतिहासिक प्रश्न होता है कि स्था धर्मेड और सर्वंड दोनों वाद अवना अलग सम्प्रदामों अपने-अपने शुक्तिकलपर स्थिर होंगे, या किसी एक वादमेंसे दुवरे वादका जम्म हुआ है! अमीसकके विन्तनसे यह जान पंचा है कि धर्मेड और सर्वंड दोनों वादोंकी एपरम्पा मुक्तें अस्ता-असना ही है। वोद सम्प्रदाय धर्मेडवादको परम्पाका अवलमधी जात रहा होगा स्वेतिक खर उद्योग परम्पाक अवलम्बी जात रहा होगा स्वेतिक खर उद्योग परम्पाक अवलम्बी जात रहा होगा स्वेतिक खर उद्योग परम्पाक श्रवंत श्रवं होगा स्वेतिक व्यवद्योग परम्पाक अवलम्बी जात रहा होगा स्वेतिक व्यवद्योग परम्पाक अवलम्बी जात रहा होगा स्वेतिक व्यवद्योग परम्पाक श्रवंत श्रवंति परम्पाक अवलम्बी जात रहा होगा स्वेतिक व्यवद्या परम्पाक श्रवंति श्रवंतिक श्रवंतिक स्वार्थित स्वेतिक श्रवंतिक स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्य स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्वार्थित स्व

 <sup>&#</sup>x27;हेबोगादेवतच्चस्य साम्युपायस्य वेदकः। यः प्रमास्यमसाविद्यो न तु सर्वस्य वेदकः॥ दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वसिष्टं तु पश्यतु।' —प्रमास्यवा॰ २. १२-१३!

कि शान्तरकितने प्रयम घर्मजस्य स्थिकर गौगुरूपसे सर्वज्ञक्को भी स्वीकार किया है।

. चर्वकवादकी परमराका अवलानी मुख्यतया जैन सम्प्रदाय ही जान पकता है क्योंक जैन आवायों ने प्रथमते हो अपने तीर्थकरोमें उर्वक्रवको माना और स्वापित किया है । ऐसा सम्भव है कि जब जैनोके द्वारा प्रवल रूपसे सर्वक्रवक सी स्वपना और प्रतिकार होने लगी तब बौद्धोंके वास्ते बुद्धमें सर्वक्रवका समर्थन करना भी अनिवार्य और आवश्यक हो गया। यही सवव है कि बौद्ध तार्किक प्रभ्योमें धर्मकावस्वमर्थन के वाद उर्वक्रवादका समर्थन होने पर भी उसमें वह जोर और एकतानता नहीं है, जैसी कि जैन तार्किक प्रभ्योमें प्रकारमाना में नहीं है, जैसी कि जैन तार्किक प्रभ्योमें देश

मीमासक ( श्लो॰ स्॰ २. श्लो॰ ११०-१४३ तखसं॰ का॰ ११२४-६५४६ पूर्वपत्त्व ) का मानना है कि यागादिके प्रतिपादन और उसके द्वारा धर्माधर्मादिका, किसी पुरुषतिशेष की अपेत्वा रखे बिना सुं, बतान विधान करना यही बेदका कार्य है। इसी स्ट्रानको स्थिर एलनेक बासते कुमारिजने कहा है कि कोई मलो ही धर्माधर्म-सिन्न क्रम्य

१. 'स्वर्गापवर्गसम्प्राप्तिहेदुबोऽस्तीति गम्यते । साचाल केवलं किन्दु सर्व-बाऽपि प्रतीयते ॥'-तस्वसं का १३०६। 'युख्यं हि तावत् स्वर्गमोच-सम्प्रापकहेदुबल्याधार्व मगवतोऽस्माभिः कियते । यस्तुनः ब्राध्यापपरिवात्स्व-साधनमस्य तत् प्राधिमकमन्त्रभापि भगवतो सानमङ्कः बाधकप्रमास्याभावात् साचारशेर्षार्थपरिवातात् सर्वज्ञं भवन् न केनसिद् बाष्पते इति, स्रतो न मेखावता तस्रतिचेत्रो युक्तः!'-तस्वसं ५०० ५० ६६६।

२. 'से भगवं झरहं जिएं केजली सज्बन्त् स्व्वभावदरिसी सदैवसहुषा-सुरस्स लोगस्स प्रकार कायर, तं० आगार् गई ठिइं वसर्य उववायं भ्रूपं पीयं कडं पिडितेवियं आविकम्म रहोकम्मं लिवियं कहियं मध्योगायाधिय स्वव्लोग् स्वव्यजीवार्यं स्वव्यमात्रां लायामार्थे पास्त्राये एवं च यां विहर्ष !' आचा० सु० २. पू० ३. पृ० ४२५ △. 'तं निष्य जं न पास्त्र मूपं भव्यं मिवस्तं च'—आव० नि० गा० १२० । भग० श० ६. उ० १२ । 'स्वमान्तरित-दूरायां प्रत्यच्वाः कस्यविचया । अतुमेयव्यतोऽम्यादिरिते सर्वंश्रसंतिः ॥'— आसमी० का० ५ ।

३. 'थै: स्वेञ्खासवंशे वचर्यते तत्मतेनाप्यती न विकथ्यते हत्यादर्शयन्नाह् यद्यादत्यादि—यद्यदिच्छति बोद्धुं वा तत्तद्वेति नियोगतः । द्यक्तिरेवंविषा तस्य प्रहीयावरको झली ॥'-तत्त्वरं० का० ३६२८ । मिकि० ३. ६. २ ।

१. 'नहि स्रतीन्द्रियार्थे वचनमन्तरेण स्रवगतिः सम्भवति, तदिद्युस्तम्-स्रशस्यं हि तत् पुरुषेया शातुमृते वचनात्'—शावरमा० १. १. २ । श्लो० न्यायः १० ७६ ।

२. 'कुक्यादिनिःश्वतस्याश्य नाश्याने देशनातु नः । किन्तु बुद्धमणीताः स्युः क्षित् केश्वद् दुग्रामीः । श्रद्धश्यैः विप्रसम्भाभं रियापादिनिर्मिताः । युः वैः केवलं शानीमिन्द्रयायनमेदित्यः । यद्मातीतादिविषयं जीवस्य परिक्वित्यत्ताः । "-- श्लोकवा० स्०२. श्लो० १२६-४१ । 'वत् वेदवादिभिरेव केश्वदुक्तम्-नित्य एवाऽयं वदः प्रजापतीः प्रथममार्थशनेनावबुद्धो भनतीति तदिरि सर्वेशवदेव निर्माण्योमित्याह-निर्मेशिं '-- श्लो० न्याय० स्०२. १४३ । 'अप्राप्ति वेददेहस्ता, झवित्यपुः महेत्याः । चर्चशानमद्भीद्वास्यावंशं ग्रानुपस्य किम् ॥'--तत्यस्यं का० १२०६, १२१३-४।

३, 'शानं वैरान्यमैश्वर्यमिति वोपि दशाब्ययः । शङ्करः अपूरते सोऽपि शानवानात्मवित्तया ॥'—तत्वसं• का॰ ३२०६ ।

४. 'याक्यादिवचनानि त कतियगदमदानादिवचनवर्जे वर्षाष्ट्रयेव समस्त-चतुरंशिववास्यानिकद्वानि नयीमागंज्युस्थितविकद्वाचरावेख बुद्धादिनिः प्रयो ताति । वरीबाह्यमञ्जूर्यवर्षानित्वविकायमे ज्ञासुदेम्यः समर्थितानीति न वेदमुलखेन संभावनते ।' तन्त्रवा॰ यु॰ ११६ । तत्त्वसं॰ का॰ २२९६-२७ ।

द्वारा वर्मक भी नहीं थे । जुद, महावीर ख्रादिमें सर्वकलानियेवकी एक प्रवक्त युक्ति कुमारिलने यह दी है कि परस्राविकदमार्था जुद, महावीर, किपक ख्रावि मेंसे किसे सर्वक माना जाय और किसे न माना जाय । ख्रतपुर उनमेंसे कोई सर्वक नहीं हैं। यदि वे सर्वक होते तो सभी वेदवन ख्राविकदमार्था होते, हत्यादि ।

शान्तरिवृतने कुमारिल तथा अन्य शामर, यक्टर आहि भीमांककोंकी दलीलोंका वडी युद्धनाती शरितर खरहल ( तत्त्वरंक काठ २२६३ से ) करते हुए कहा है कि—वेद स्वयं ही आन्त एवं हिशादि रोवयुक्त होनेले क्योंकियायक हो नहीं करता । फिर उनका आवल केटर उपरेश देनेमें स्था विशेषता है ! कुछ ने स्वयं ही स्वानुमवसे अनुक्तमामिति होकर अन्युद्धन निश्चेय ही स्वानुमवसे अनुक्तमामिति होकर अन्युद्धन मांकिय कर्या हो । मूर्ख सुद्ध आदि को उपरेश देकर तो उनने अपनी करणा-इचिके हारा पार्मिकता ही अकट की है । वह मीमारकों से पूछता है कि जिन्हें द्वाम आध्यम कहते हो उनको आध्यमताका निश्चित अपणा क्या है ! अपतिकाल वहा लग्ना है, जियोंका मन भी चला है, इस द्वामों कीन क्या सकता है कि ब्राक्षण कहता हो। अपनी स्वान्त में माता-विता युद्ध हो रहे हो और कर्मी किसी विवार्तियाला मिश्या हुआ। वहो । शान्तर्राखित में यह भी कर्मी विसी विवार्तियाला मिश्या हुआ। वहो । शान्तर्राखत में यह भी कर्मी विसी विवार्तियाला अपने अपने अपने अपने स्वान्तियाल अपने अपने माता-विता हुद्ध हो रहे हो और क्रमी किसी विवार्तियाला मिश्या हुआ। वहो । शान्तर्राखत में विशेष सामान्यकारों सामान्यकारों । अपने सामान्यकारों सामान्यकारों

 <sup>&#</sup>x27;सर्वेक्षेषु च भूयःद्व विरुद्धार्थोपदेशिषु । तुल्यदेतुषु सर्वेषु को नामै-कोऽवधार्यताम् ॥ सुगतो यदि सर्वेकः कपिला नेति का प्रमा । ऋषोभाविष सर्वेष्ठी मतमेदः तयोः कथम् ॥'—तस्वयं• का• २१४८–४६ ॥

२, 'क्रम्बापरतस्त्रास्त स्वध्तत्त्वनिवर्शिनः । सर्वापवादनिःशक्कारचकुः सर्वत्र देशनाम् ॥ यथा यथा च भौस्याविदोषदृष्टी भवेजनः । तथा तथव नायानां दया तथ प्रवर्तते ॥'—सल्वसं ० का० ३५७१-२ ।

 <sup>&#</sup>x27;श्रतितश्च महान् कालो योषितां चातिचापलम् । तद्भवत्यपि निश्चेष्ठं ब्राह्मगुर्त्व न शक्यते ।। श्रतीन्द्रियपदार्यश्चे निहं कश्चित् समस्ति वः । तदन्वय-विशुद्धि च नित्यो वेदोपि नोक्तवान् ॥'—तत्त्वसंक का० ३५७६ ८० ।

४. 'ये च बाहितपायत्वाद् ब्राह्मखाः पारमार्थिकाः । श्रम्यस्तामलनैराज्यास्ते धुनेरेव शासने ॥ इहैव भ्रमखस्तेन चतुर्द्धा परिकास्यते । श्रूप्याः परप्रवादा हि श्रमखेर्जाक्षायेस्तया ॥! —तस्वतं• का० ३५८६-६०।

बतलाकर केवल दुबमें ही सिद्ध किया है। इस विचारस्यों में शान्तरखितकी हुस्य पुति वह रे हैं कि निक्त स्वयं ही प्रमास्तर अत्यय स्वयावित प्रशासित है। करियातस्य, जेवावस्य आदि मक्त आपनुक हैं। नैरायनहर्यं को एक माक संस्थात है, उसके हारा आवरखोंका चय होकर भावनावलसे अन्तमें स्थायी सर्वेष्ठलाका लाम होता है। ऐकानिक चियाकस्यान, नीत्यवद्योंन आदिका अनेकानोरदेशी अप्यम, वर्द्धमानादिमें तथा आप्रायोगदेशक करिलादिमें सम्मयन नहीं अत्यय उनमें आवरखांच्या हारा एवंडलका भी सम्मय नहीं। इस तरह सामान्य सर्वेश्वलको स्विद्ध होरा अन्तमें अन्य तोर्थहरीमें सर्वेश्वलको असम्भय बतलाकर केवल सुत्तमें ही उसका अस्तित्व संग्र होगे हो प्रायान्य हो । इस तरह सामान्य सर्वेश्वलको सुत्तमें ही उसका अस्तित्व संग्र होगे हैं और उसके शास्त्र-को प्रायान्य है।

शान्तरिवृतकी तरह प्रत्येक शंख्य या जैन आचार्यका भी यही प्रयक्ष रहा है कि एवंडस्थका समय अदर्थ है पर वे सभी अपने आपने तीर्थक्रोमें ही स्ववेशन स्थापित करते हुए अन्य तीर्थक्रोमें उत्तका नितान्त असम्भय बन-लाते हैं।

जैन श्रावार्योको भी यही दलील रही है कि अनेकान सिदानत ही सस्य है। उसके यथावत दर्शन और आवरखके द्वारा ही सर्वेज्ञस्य लभ्य है। अने-कान्यका राज्ञात्कार व उपदेश पूर्णकरसे स्टूपम, बढ्नेमान आदिने ही किया अवरप्य वे ही सर्वेक और उनके उपदिश्च शास्त्र ही निद्धेष व प्राधा हैं। विश्वदेशिक हो या समन्त्रमद, अक्तज्ञ हो मा हैमन्द्र सभी जेनाचार्योन वेज्ञशिदिके प्रस्कृत वैसा ही युक्तिवाद अवलाम्बत किया है जैसा बोद साख्यादि आचार्यों-

१. 'प्रत्यचीकृतनैरातम्ये न दोपो लमते स्थितिम् । तद्विरुद्धतया दीमे प्रदीपे तिमिरं यथा ॥' -तस्यं क्लेयावरस्थाद्वार्यं प्रशास्य क्षेत्रवायस्यप्रद्वार्यं प्रशास्य क्षेत्रवायस्यप्रद्वार्यं प्रशास्य क्षेत्रवायस्यप्रद्वार्यं प्रशास्य क्षेत्रवायस्यप्रद्वार्थे । तस्य क्षेत्रवायस्य क्षेत्रवायस्य क्षेत्रवायस्य । तस्य क्षेत्रवायस्य । तस्य क्षेत्रवायस्य । तस्य क्षेत्रवायस्य । प्रकृतिवेश्व स्थितं स्थातं स्यातं स्थातं स्यातं स्थातं स्

२. 'इदं च बर्दमानारेनेंराक्यक्षानमीरवाम् । न समस्यात्मदृष्टी हि विनष्टाः सर्वेतीर्थिकाः ॥ स्वादाराज्ञियुकस्या(का)दि प्रत्यक्षादिप्रवो(बा)श्वितम् । बहेबा-युक्तमुक्तं वैः स्युः सर्वेद्याः कथं तु ते ॥'—तस्वसं• ३२२५-२६ ।

में । अन्तर विषं इतना ही है कि किटीने ने नैराज्यवर्शनकों तो किटीने हुक्य प्रकृति आदि तत्वीके शादास्ताकों, किटीने हुक्य गुयादि छः पदार्थके तत्व आस्त्र आप तो किटीने हैं स्थान गुयादि छः पदार्थके तत्व आस्त्र आप ते अध्या है स्थान है कि किटी हो अपने में अनेकान्त वादकी याध्येता दिलाकर इसके द्वारा अपने नात्व वादकी याध्येता दिलाकर इसके द्वारा भागना खुरभ, वर्दमान आदिसे ही चर्चकल स्थापित किया है। जो कुछ हो, इतना साम्प्रदायिक मेद रहनेपर भी सभी सर्वेक्षत स्थापित किया है। जो कुछ हो, इतना साम्प्रदायिक मेद रहनेपर भी सभी सर्वेक्षता देशांतिक, सम्यासान सिध्याकान और तक्ष्य सरीरोका नाश्य अभी सर्वेक्षादी दर्शनोक्ष, सम्यासान सिध्याकान और तक्ष्य सरीरोका नाश्य स्थीर तद्दारा आनावर्शक सर्वेथा नाश्यकी शहरता आदि तास्थिक विचारमें कीई स्तमेद नहीं।

ई• १६३६ ]

ि प्रमाख मीमांसा

१, 'ब्राहितीयं शिवहारं कुदृष्टीना भयंकरम् । विनेयेम्यो हितायोक्तं नैरात्रनं तेन त स्फटम् ॥'—तस्वरं• का• ३३२२ ।

२, 'एवं तस्वास्थासाकारिम न मे नाहमिस्वपरिशेषम् । ऋविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुखदाते ज्ञानम् ॥'—साव्यका॰ ६४ ।

भर्मविशेषमस्तात् द्रव्यगुण्कर्मसामान्यविशेषसम्बादानां पदार्थानां साक्षमेवैषम्पान्यां तस्वज्ञानाजिःश्रेयसम्'—वै० स्०१.१.४।

४. 'श्रात्मनो वा अरे दर्शनेन अवरीन मत्या विश्वानेन इवं सर्वे विदितस्।' — इडवा॰ २. ४. ५ ।

प्र. 'त्वन्मतामृतवाह्मानां सर्वयैकान्तवादिनाम् । आसामिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन वाष्यते ॥'—आसमी० का० ७ । अयोग० का० २८ ।

#### इन्द्रिय विचार

इन्द्रियनिरूपण प्रसङ्कमे मुख्यतया नीचे लिखी वार्तोपर दर्शनशास्त्रोमें विचार पापा जाता है —

इन्द्रिय पदकी निकक्ति, इन्द्रियोंका कारण, उनकी संस्था, उनके विषय, उनके क्राकार, उनका पारस्परिक मेदामेद, उनके प्रकार तथा द्रव्य-गुण्डाहित्य-विवेक इत्यादि ।

क्रभीतक को कुछ देखनेमें खाबा उससे जात होता है कि इन्द्रियपदकी निर्माक को सबसे पुरानी लिपियह है वह पाणितिक सुत्र में हो है। यथार प्रकृतिविक्तित ता पाणित प्रवास के उसर कोई माण्याश पत्यज्ञांक उपलब्ध महामाण्य- में दृष्टिगोचर नहीं होता तथाश सम्मव है पाणितीय एत्रोक्षी अपन्य कोई माणीत व्याख्या या व्याख्याओं उस सुत्रपर कुछ व्याख्या लिखी गई हो। को कुछ हो पर यह स्था जान पढ़ना है कि प्राचीन योद ब्रींग के ना राश्मीन क्रम्योमें पाई कानेलाली पाणितीय सुत्राक इन्द्रियपदकों निर्माक किसी ने किसी प्रकास पाणितीय व्याखनस्था परस्याक अन्याधिनीय हो उस दोहर नेन प्रन्थामें दालिल हुई है। विश्वादिसागें केते प्रतिपिठत बीद और तत्त्वाधेन दालिल हुई है। विश्वादिसागें केते प्रतिपिठत बीद और तत्त्वाधेन

१. 'इन्द्रियमिन्द्रांलगामिन्द्रदर्शमिन्द्रगृश्मिन्द्रवर्शमातिवा।' म्य. २.६ १।

१. 'को पन तेष इंग्द्रियको नामानि १ दन्दांलमहो इंन्द्रियको; इन्दर्शकाको इंग्द्रियको; इन्दर्शकाको इंग्द्रियको; इन्दर्शकाको इंग्द्रियको; इन्दर्शकाको इंग्द्रियको; इन्दर्शकाको इंग्द्रियको; इन्दर्शकाको इंग्द्रियको क्ष्याचीम व्यवकाति माना इंग्ट्रियको इंग्द्रियको क्ष्याचीम व्यवकाति माना इंग्ट्रियको इंग्ट्रियको क्ष्याचानिको व्यवकाति स्वत्रियको क्ष्याचानिक इंग्ट्रियको इंग्ट्रियको विकास व्यवकाति स्वत्रियको विकास विता विकास वि

माध्य<sup>1</sup> जैसे प्रतिष्ठित जैन दार्शनिक प्रन्यमें एक बार स्थान प्राप्त कर क्षेत्रेगर तो फिर वह निरुक्ति उत्तरवर्ती सभी बौद्ध-जैन महस्वपूर्ण दर्शन प्रन्योका विषय वन गई है।

इस इन्द्रिय पदकी निक्किक इतिहासमें मुख्यतया दो बातें लास ज्यान हैने
योग्य हैं। एक तो यह कि बौद्ध वैयाकरण जो स्वतन्त्र हैं ब्रोर जो पाधित्रीय के
व्याख्याकार हैं उन्होंने उस निक्किको अपने-अपने प्रन्योमें कुछ विस्तारसे स्थान
दिया है और आ॰ हेमचन्द्र जैसे स्वतन्त्र जैन वेयाकरणाने मी अपने
व्याकरणान्य तथा इचिमें पूरे विस्तारसे उसे स्थान दिया है। वृद्यरी वात यह कि
पाधिनीय सुत्रोके बहुत ही अर्थाचीन व्याख्या-प्रन्योके अलावा और किसी वैदिक
दर्शनके प्रन्योमें पाई आती है। जान पहना है, जैसा कनेक स्थलों में हुआ है
वैसे ही, इस संवन्धमें असलसे शाब्दिकोको शाब्दिकोको कि बौद-जेन
प्रश्नाम प्राप्त पाइ जाती है। जान पहना है, जैसा कनेक स्थलों में हुआ है
वैसे ही, इस संवन्धमें असलसे शाब्दिकोको शाब्दिकोको स्थान्यनिक बौद-जेन
प्रश्नीमें स्थान पाइर पित यह दार्थोनकोकी विस्ताका निषय भी बन गई है।

माठरकुत्ति जैसे प्राचीन वेदिक दर्शनग्रन्थमे शुन्द्रय पदकी निरुक्ति है पर वह पाणिनीय सूत्र श्रीर बौद-जेन दर्शनग्रन्थोमे लम्य निरुक्तिसे बिलकुल भिन्न श्रीर विलक्षण है।

जान पहता है पुराने समयमे शब्दोंकी व्युत्पत्ति या निकक्ति वतलाना यह एक ऐसा आवश्यक कर्तव्य सम्भक्त जाता या कि जिलकी उपेचा कोई हुदिमान् लेखक नहीं करता था। व्युत्पत्ति और निकक्ति वतलानेमे मृत्यकार अपना स्वतन्त्र कल्पनाका भी पूरा उपयोग करते थे। यह वस्तुर्ध्यति केवल माकृत-पाल शब्दोत्क ही परिमित न थीं वह सस्कृत शब्दोमें भी थी। इंग्ट्यपदकी निक्ति इंश्वंका एक उदाहरण है।

मनारक्षक बात तो यह है कि शान्त्रिक क्षेत्रसे चलकर हान्द्रयपदकी निश्चिक ने दार्शनिक क्षेत्रमे जब प्रवेश किया तभा उत्पर दार्शनिक सम्प्रदायकी क्षाप लग गई। बुद्धधोष<sup>प्र</sup> हान्द्रयपदकी निश्किमे श्लीर सब अर्थ पाणिनिक्षित बत-

१. 'तत्त्वार्थभा० २. १५ । सर्वार्थ १. १४ ।

२. 'इन्द्रियम् ।'-हैमश● ७. १. १७४।

३. 'इन् इति विषयाणा नाम, तानिनः विषयान् प्रति द्रवन्तीति इन्द्रि-याणा ।'-माठर• का• २६।

४. देखो पृ• १३४. टिप्पणो २.।

साते हैं पर इन्द्रका अर्थ सुगत वतलाकर भी उस निवक्तिको सङ्गत करनेका प्रयस्त करते हैं। जैन आवायोंने इन्द्रपदका अर्थ मात्र जीव या आत्मा ही सामान्य करने वतलाया है। उन्होंने बुद्धवोषकी तरह उस पदका स्वाभिप्रेत तीर्थेष्ठर अर्थ नहीं किया है। न्याय-बेटीयक अंत इंश्वरकर्तृतवादी किसी वैदिक वर्षानके विद्वानने अपने मन्यमें इस निवक्तिको स्थान हिया होता तो शायद वह इन्द्रपदका इंग्वर अर्थ करके भी निवक्ति सङ्गत करता।

सांस्थमतक अनुवार इन्द्रियोंका उपादानकारण अभिमान है जो मक्कितकन्य एक मकारका सुन्म द्रव्य हो है—सांस्थका ० २५ । यही मत वेदान्तको मान्य है। त्याय वेदेशिक मतके अनुवार (न्यायद् ० १. १. १२) इन्द्रियोंका कारण पृष्वी आदि मृतपञ्चक है जो जह द्रव्य हो है। यह मत पूर्वमीमासकको भी अभीष्ट है। वौद्यमतके अनुवार प्रसिद्ध योच इन्द्रियों स्पन्नय होनेसे रूप हो हैं जो जह द्रव्यविदेशि है। जैन दर्शन भी द्रव्य—स्थ्ल इन्द्रियों कारणक्रपसे पुद्रास्विदेशिक ही निर्देश करता है जो जह द्रव्यविशेष हो है।

कर्णवाष्क्रली, श्रविमोलकक्ष्णवार, वियुटिका, जिह्ना श्रीर वर्मरूप जिन वाह्र श्राक्तरों की वाचारकार वर्व दश्तेमें इंट्रियापिटान हो माने गए हैं— इंट्रिय कहते हैं व वाह्याकार वर्व दश्तेमें इंट्रियापिटान हो माने गए हैं— इंद्रियों नहीं। इंद्रियों तो उन श्राकरागेमें स्थित श्रतिद्व यस्तुक्तर मानी गई हैं, बाहे वे मीतिक हो या श्राहह्यारिक। जैन दर्शन करता है कि—श्रविपटान वस्तुत: इंद्रियों नहीं है। जैन दर्शनक श्रत्नार मी इंद्रियों श्रतीद्व वर्ष स्व भीतिक वा श्रामिमानिक जब हत्य न होकर चेतनशक्तिविशेषकर हैं जिन्हें जैन दर्शन मार्वेद्रिय—सुख्य इंद्रिय—कहता है। मन नामक षण्ड इंट्रिय सब दर्शनों में श्रतिदिद्रय या श्रंतःकरण स्त्रवे मानी गई है। इस तरह छु: बुद्धि इंट्रियों तो सर्वे-दर्शन वाधारण है पर सिर्फ साथवर्यान ऐसा है जो वाक्, पार्या, पाद्यादि यांच कर्मान्द्रयोंकों भी इंट्रियकराति मित्र श्रीर वण्टनने साख्य (साख्यक्रक २४) वत्ताता है। जैसे वाचस्ति मित्र श्रीर वण्टनने साख्य-परिपायित कर्मेन्द्रयोंको इंट्रिय माननेके विद्य कहा<sup>र</sup> है सेहें हैं श्राब है स्वस्त्रेन

१. न्यायम० पृ० ४७७।

२. तात्पर्यं ० पूर ५३१ । न्यायम ० प्र० ४८३ ।

भी कर्मेद्रियोके इन्द्रियत्वका निरास करके अपने पूर्ववर्ती पूच्यनादादि जैना-चार्योका ही अनुसरण किया है ।

यहाँ एक प्रश्न होता है कि पूच्यगदादि प्राचीन जैनाचार्य तथा वाचराति, कवन स्नादि सम्य विद्वानोने जब हरिद्रगोकी शंख्यसम्पत याग्रह संख्याका वल-पूर्वक खरदन किया है तब उन्होंने या और किशीन बौद अभिपसेमें प्रशिद्ध हरिद्रयोकी बाह्य संख्याका प्रतियेच या उन्होंच तक क्यों नहीं किया ! यह माननेका कोई कारचा नहीं है कि उन्होंने किशी संस्कृत अभियमें प्रम्यकों भी न देखा हो । जान पहता है चौद अभियमंत्रप्रसामें प्रत्येक मानस्वर्धाका हरिद्रय-पद्मी निर्देश करोकी शायाया प्रया है ऐशा विचार करके ही उन्होंने उस्व

हा: इन्द्रियोक्ते शब्द, कर, गन्य, रस, स्वर्शे आदि प्रतिनियत विषय प्राह्म हैं। इसमें तो सभी वर्शन एकसत हैं पर न्याय-वैशेषिकका इन्द्रियोक्टे द्रव्याष्ट्र-कारक संवक्ष संवक्ष संवक्ष संवक्ष संवक्ष काय मतमेद है। इतर सभी वर्शन इन्द्रियोक्टे गुवाधाइक मानते हुए भी गुवन्द्रव्यका स्त्रमेद होनेके कारण खड़ी इन्द्रियोक्चे द्रव्याह्मक भी मानते हैं जब कि न्याय-वैशेषिक और पूर्वमीमासक वैशा नहीं मानते। वे सिर्फ नेत्र, रार्शन और मनको द्रव्याह्मक कहते हैं अन्यको नहीं ( मुक्ता काल ११-१९)। इसी मतमेदको आ है इमचन्द्रने स्पर्श स्त्राह्मक कर स्वर्ग हम्मान्ते। स्वर्ग मानते। स्वर्ग मानते। स्वर्ग मानते। स्वर्ग मानते स्वर्ग मानते। स्वर्ग मानते स्वर्ग मानते। स्वर्ग मानते स्वर्ग मानते स्वर्ग मानते स्वर्ग मानते स्वर्ग मानते स्वर्ग मानते।

इन्द्रिय-एकल और नानालवादकी चर्चा दर्शनपरम्पाओमे बहुत पुरानी है—न्याययूक २, १, २०। कोई इन्द्रियको एक ही मानकर नाना स्थानीके हारा उथके नाना कार्यों का समर्थन करता है, जब कि सभी इन्द्रियनानालयात्र उद्य सतका लयकन करके सिर्फ नानाल्यायका ही समर्थन करते हैं। आक हैमचन्द्रने इस संबच्धमें जैन प्रक्रिया-हुलभ क्रमेकान्त दृष्टिका क्राध्य लेकर

१. तत्त्वार्यभा॰ २. १५ । सर्वार्यं ॰ २. १५ ।

२. 'कतमानि द्वाविद्यतिः । चल्लुरिन्दियं श्रोवेन्द्रियं मायोन्द्रियं विद्वे निर्द्यं कायेन्द्रियं मनइन्द्रियं क्रीनिद्यं पुर्योद्भियं क्रीवेनिद्र्यं सुलेन्द्रियं होन्द्रियं श्रीमनस्थिन्द्रयं त्रीमैनस्थिन्द्रियं उपेबेन्द्रियं अद्वेन्द्रियं वीयोन्द्रियं समाधीन्द्रयं सक्ष्वेन्द्रयं स्नावातमाजस्यामीन्द्रयं आहेन्द्रियं स्नावातवीन्द्रयम् ।'—स्कृदा॰ पुरु ६१ | विद्यक्षित्र पुरु ५६१ |

इन्त्रियोमें पारस्परिक एकता-नानाख उभवशंचका समन्वय करके प्राचीन जैना-चार्योका ही अनुसरण किया है श्रीर प्रत्येक एकान्तवादमें परस्पर विये गष्ट दक्षोंका परिहार भी किया है।

इन्द्रियोके स्वामित्वकी विन्ता भी दर्शनोका एक खास विषय है। पर इक संबन्धमें जितनी श्रिपिक झौर विस्तृत चर्चा जैनदर्शनोमें गई जाती है बैदी श्रम्य दर्शनोमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। वह बौद दर्शनमें है पर जैनदर्शनके सुकाविकों श्रस्तमात्रा है। स्वामित्वकी इच चर्चाको झा० हेमचन्द्रने एकादश-श्रक्तावकमंगी तस्वार्यम्य श्रीर माम्पमेंसे श्रव्हरशः लेकर इस संबन्धमें सारा जैनमन्तव्य प्रदर्शन किया है।

₹• १६३६ ]

[प्रमास(मीमांस)

#### मनोविचारसा

मनके स्वरुप, कारण्, कार्य, धर्म श्रीर स्थान श्रादि श्रनेक विषयों में दार्शनिकोंका नानाविश्व मतमेद है जो संखेपने इस प्रकार है। वैशेषिक (वै॰ ए॰ ७. १. १६) श्रीर तहनुगामी पूर्वमीमातक (प्रकारण्य १९) मनको प्रमासुक्त श्रतप्रवृत्ति मानते हैं। साल्य-योग श्रीर तहनुगामी वेदान्त उसे परमासुक्त नहीं किर मी श्रापुक्त श्रीर जन्य मानक उसकी उत्पत्ति प्राकृतिक श्रद्धार तत्त्वसे या अविद्यासे मानते हैं। बीद श्रीर जैन परम्पराक अनुसार मन नते व्यापक है श्रीर न परमासुक्त । वे दोनो परम्पराय मनको मण्यम परिश्वामवाला श्रीर जन्य मानती हैं। बीद प्रपर्पति मनको मण्यम परिश्वामवाला श्रीर जन्य मानती हैं। बीद परम्पराक श्रीर मनको मण्यम परिश्वामवाला श्रीर जन्य मानती हैं। बीद परम्पराक श्रीर स्वन्ति मन विश्वानात्मक है श्रीर वह उस्तर्वित विश्वानों समनन्तरकारण पूर्ववर्ती विश्वानक्त है ॥ जैन परम्पराक अनुसार पौद्धालिक मन तो एक लाव प्रकारके स्वन्नतम मनोवर्गणा नामक जब हल्लोंचे उत्पन्न होता है श्रीर वह प्रतिच्या शरीरकी तरह परिवर्तन में भी प्राप्त करता हता है जब कि मायमन श्रानशक्ति श्रीर कार हति स्वन्नतम्वयन है।

सभी दर्शनोके मतानुसार मनका कार्य इन्छा, होष, सुख, दुःख झादि गुर्योकी तथा उन गुर्योके झनुभवकी उत्पत्ति कराना है, चाहे वे गुर्या किसीके मतसे श्राष्मगन हो जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन श्रादिके मतसे; या

१. 'यस्मात् कर्मेन्द्रियाणि बुद्धिन्द्रियाणि च साल्विकादहंकारादुत्रयन्ते मनोऽपि तस्मादेव उत्पद्यते ।'—माठर का ० २७ ।

२. 'विश्वानं प्रतिविश्वतिः सन श्रायतनं च तत्। षयणामनन्तराऽतीतं विश्वानं यद्धि तन्मनः ॥'—ग्राभिधर्मे० १. १६, १७ । तत्त्वसं० का० ६३१ ।

अन्तःकरय—बुद्धि के हो जैसे साख्य-योग-वेदान्तादिके मतसे; या स्वयत ही हो जैसे बौदमतसे । बिरिन्द्रियज्ञय झानकी उत्यस्तिमें भी मन निमित्त बनता है और बिदिन्द्रियज्ञियक् झानकी उत्यस्तिमें भी वह निमित्त बनता है। बौदमतके सिवाय किसीके भी मतसे हस्क्षा, देप, झान, सुख, दुःख संस्कार आदि धर्म मनके नहीं हैं। वैदेशिषक, नैपायिक, मीमासक और जैनके अनुसार वे गुण झात्माके हैं एर सांस्वय-योग-वेदानसतके अनुसार वे गुण झात्माक उसके अनुसार वे गुण झात्माक सांस्वयः आत्मानक सांस्वयः सांस्ययः सांस्वयः स

स्याय-वैरोधिक-बोर्ड आदि कुछ दर्शनीकी परम्परा मनको हृदयप्रदेशवर्ती मानती है। लांख आदि दर्शनीकी परम्पराके अनुसार मनका स्थान केवल हृदय कहा नहीं जा चकता क्योंकि उच परम्पराके अनुसार मन पृद्यम-विकास शर्में केवल हृदय कहा नहीं जा चकता क्योंकि उच परम्पराके अनुसार मन पृद्यम-विकास शर्में अधार हो। जिस स्थान समग्र स्थान सम्य स्थान सामग्र स्थान स्थान स्थान समग्र स्थान स्थान स्थान स्थान समग्र स्थान स्

ۥ १६३६ ]

[ प्रमास मीमासा

 <sup>&#</sup>x27;तस्माश्चितस्य धर्मा इत्तयो नात्मनः' ।—सर्वदं । पात । पृ० ३५२ ।
 'ताभ्रपर्यीया श्रापि इदयवस्य मनोविशानधातोराश्चर्यं ऋत्यवन्ति ।'—स्पुटा० पृ० ४१ ।

#### प्रमासका विषय

विश्वके स्वरुप विश्वक चिन्तनका मूल झुग्बेदसे भी प्राचीन हैं । इसं चिन्तनके फलरूप विभिन्न दर्शन कामग्रः विकरित क्रीर स्थापित हुए को संवेपने पाँच प्रकारमें सभा जाते हैं —केवल नित्यवाद, केवल अनित्यवाद, परिशामा नित्यवाद, नित्यानित्य उपयवाद और तिस्यानित्यानकाहवाद । केवल प्रकारादी हैं क्यों कि उनके मतरे श्रीन्यव्य हामान्यका काम्यकृत केवल मिलवादी हैं। संव्यवेपना कि विवाद केवलानित्यवादी हैं। संव्यवेपना कि विवाद हैं। संव्यवेपना हैं केवलानित्यवादी हैं। संव्यवेपना हैं। संव्यवेपना हैं। संव्यवेपना हैं विवाद केवलानित्यवादी हैं। संव्यवेपन केवलानित्यवादी हैं। स्वाद-वैशेषक आदि कुछ पदार्थों मात्र नित्य और कुछको मात्र अने कारण नित्यानित्यवादी हैं। संव्यविक्ता कामग्रे कारण नित्यानित्यवादी हैं। अनेवर्यंग स्वर्थों नित्यानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानित्यवित्यवानित्यवानित्यवानित्यवानि

तर्ष्युम श्रेयोत् करीय दो हजार वर्षके दर्शनसाहित्यमें उसी पारस्परिक पद्मानित्यस्य साम्येन श्रीर पद्मानित्यस्य साम्येन श्रीर विरोध मानित्यस्य साम्येन श्रीर विरोध मानित्यस्य साम्येन श्रीर विरोध मानित्यस्य साम्येन विरोध मानित्यस्य साम्येन स्वाप्त करे हुए देखे जाती हैं। इसी तर्र युद्ध के साम्येन करे युद्ध के साम्येन करे साम्येन विराध साम्येन साम्येन विराध साम्येन साम्येन विराध साम्येन साम

श्रा० हेमचंद्रने इसी तर्कयुगकी शैलीका श्रनुसरण करके प्रस्तुत चार सूत्रोंमे

१. 'एकं सद्विमा बहुचा वदन्ति ।' —ऋग० श्रष्ट० २. अ० ३ व० २३. म० ४६ । नासदीयसुक्त ऋग० १०.१२६ । हिरस्यगर्भस्त ऋग० १०.१२१ ।

[१.१.३०-३] प्रमाराके विषयरूपसे समस्त विश्वका जैनदर्शनसम्मत सिद्धात.उसकी कसीटी ह्यौर उस कसीटीका श्रपने ही पच्चमें सम्भव यह सब बतलाया है। बस्तका स्यरूप द्रव्य-पर्यायात्मकस्य, नित्यानित्यस्य या सदसदात्मकस्यादिरूप जो श्रागमी-में विशेष युक्ति, हेतु या कसीटीके सिवाय वर्शित पाया जाता है (भग० श० १. उ० ३: श॰ ६. उ० ३३ ) उसीको ख्रा० हेमचंद्रने बतलाया है, पर तर्क श्रीर हेतपर्वक । तर्कयगर्मे वस्तस्वरूपकी निश्चायक जो विविध कसौटियाँ मानी जाती थीं जैसे कि न्यायसम्मत-सत्तायोगरूप सत्त्व, साख्यसम्मत प्रमास्विष-यत्वरूप सत्त्व तथा बौद्धसम्मत-श्चर्यक्रियाकारित्वरूप सत्त्व इत्यादि-उनमेसे अन्तिम अर्थात् अर्थिकियाकारित्वको ही आ। हेमचंद्र कसौटी रूपसे स्वीकार करते हैं जो सम्भवतः पहिले पहल बौद तार्किकोके द्वारा ( प्रमासावा : ३, ३ ) ही उद्भावित हुई जान पड़ती है। जिस अर्थिक याकारित्वकी कसौटीको लागू करके बौद्ध तार्किकोंने वस्तुमात्रमें स्वाभिमत चाशिकस्व सिद्ध किया है श्रार जिस कसौटीके द्वारा ही उन्होंने केवल नित्यवाद (तत्त्वसं का अध्य सं) श्रीर जैन सम्मत नित्यानित्यात्मक वादादिका (तत्त्वस् कार १७३८ स ) विकट तर्क जालसे खरडन किया है, आ। हेमचंद्रने उसी कसौटीका अपने पक्कमें लाग करके जैन सम्मत नित्यानित्यात्मकत्व श्रथात् द्रव्यपयायात्मकत्ववाद-का समुक्तिक समर्थन किया है और वेदांत आदिके केवल निस्यवाद तथा बौद्धोंके केवल श्रानित्यत्ववादका उसी कसौटीके द्वारा प्रयत्न खगडन भी किया है।

ई० १६३६ ]

[प्रमासा मीमासा

# द्रव्य-ग्रग् -पर्याय

प्राकृत-पालि दव्य-द व्य शब्द श्रीर संस्कृत द्रव्य शब्द बहुत प्राचीन है। लोकव्यवहारमें तथा काव्य, व्याकरण, ब्रायुर्वेद, दर्शन श्रादि नाना शास्त्रोंमें भिन्न-भिन्न अर्थों में उसका प्रयोग भी बहत प्राचीन एवं रूढ जान पहता है। उसके प्रयोग-प्रचारकी व्यापकताको देखकर पाशितिने भ्रपनी श्रष्टाध्यायीमें उसे स्थान देकर दो प्रकारसे उसकी व्ययनित बतलाई है जिसका अनुकरण पिछले सभी वैयाकरखोंने किया है। तकित प्रकरखमें द्रव्य शब्दके साधक खास जो दो सूत्र ( ५. ३. १०४: ४. ३ १६१ ) बनाये गए हैं उनके खलावा द्वस्य शब्द सिक्किका एक तीसरा भी प्रकार कत प्रकरणामे है। तक्षितके अपनसार पहली व्युरात्ति यह है कि दु=बृद्ध या काष्ठ+य=विकार या अवयव अर्थात बृद्ध या काष्ठका विकार तथा श्रवयव द्वव्य । दसरी व्यत्पत्ति यों है--द्र=काष्ट्र + य = तुल्य अर्थात जैसे सीधी झौर साफ संथरी लकड़ी बनानेपर हुए आकार धारण कर सकती है वैसे ही जो राजपत्र ख्रादि शिक्षा हिये जानेपर राज योग्य गुण धारण करनेका पात्र है वह भावी गुणोंकी योग्यताके कारण द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार खनेक तपकारोंकी योग्यता सबसेके कारवा धन भी दस्य कहा जाता है। कदन्त प्रकरसा के अनुसार सति-प्राप्ति ऋषैशाले द्र धात से कर्मार्थक य प्रत्यय आने पर भी द्रव्य शब्द निष्यन होता है जिसका श्रर्थ होता है प्राप्तियोग्य श्रर्यात् जिसे श्रानेक श्रावस्थाएँ प्राप्त होती है । वहाँ व्याकरणुके नियमानुसार उस्त तीन प्रकारकी व्युत्पिसमें लोक-शास्त्र प्रसिद्ध द्वय शब्दके सभी खर्थोंका किसी न किसी प्रकारसे समावेश हो ही जाता है।

शन्दके बहुत नजदीक है अर्थात् वे सभी अर्थ भव्य अर्थके भिन्न-भिन्न रूपान्तर हैं। विश्वके मीलिक पदार्थों के अर्थमें भी द्रव्य शब्द जैन दशनमें पाया आता है जैसे जीव, पुदगल आदि छः द्रव्य।

न्याय वैशेषिक श्रादि दर्शनोंमें ( वै० स. १, १, १५ ) द्रव्य शब्द गुर्ख-कर्माधार अर्थमें प्रसिद्ध है जैसे प्रथ्वी जल आदि नव द्रव्य । इसी अर्थको लेकर भी उत्तराध्ययन (२६,६) जैसे प्राचीन श्रागममें द्रव्य शब्द जैन दर्शन सम्मत छ: द्रव्योंमें लागु किया गया देखा जाता है। भहाभाष्यकार पतछालिने ( पात • महा • प्र • ५ = ) ग्रानैक भिन्न-भिन्न स्थलोंने द्रव्य शब्दके ग्रार्थकी चर्चा की है। उन्होंने एक जगह कहा है कि घडेको तोडकर कएडी श्रीर कुएडीको तोडकर घडा बनाया जाता है एवं कटक कुंडल आदि भिन्न-भिन्न अलङ्कार एक हसरेको तोडकर एक दसरेके बदलेमें बनाये जाते है फिर भी उन एवं भिन्न भिन्न ू. कालीन मिनन मिनन श्राकतियों में जो मिडी या सवर्गनामक तत्त्व कायम रहता है वही अनेक भिन्न भिन्न खाकारोंमें स्थिर रहनेवाला तस्त दृश्य कह-लाता है। द्रव्य शब्दकी यह व्यास्या योगसत्रके व्यासमाध्यमें (३.१३) भी ज्योंकी त्यों है और मीमांसक कमारिलने भी वहीं (श्लोकबा० बन श्रुलो० २१-२२ ) व्याख्या ली है । पतञ्जलिने दुसरी जगह ( पात • महा • ४. १. ३: ५ १. ११६ ) गुरासमुदाय या गुरा सन्द्रावको द्रव्य कहा है । यह व्याख्या बीड प्रक्रियामें विशेष सङ्गत है। जदे-जदे गुर्खोंके प्राद्रभाव होते रहनेपर भी श्चर्यात जैन परिभाषाके श्चनुसार पर्यायौंके नवनवीत्पाद होते रहनेपर भी जिसके मौलिकत्वका नाश नहीं होता वह द्रव्य ऐसी भी सिक्षेप्त व्याख्या पतञ्चलिके महाभाष्य ( ५. १. ११६ ) में है । महाभाष्यप्रसिद्ध ग्रीर बादके व्यासभाष्य, इलोकवार्तिक श्रादिमें समर्थित द्रव्य शब्दकी उक्त सभी व्याख्याएँ जैन परम्परामें उमास्वातिके सूत्र श्रीर भाष्यमें ( ₹. २६. ३०. ३७ ) सबसे पहिले संग्रहीत देखी जात. हैं। जिनभद्र इमाश्रमण्ने तो (विशेषा गा रू / अपने भाष्यमें अपने समयतक प्रचलित सभी व्याख्याओंका संग्रह करके द्वार शहर का चित्रंजन बतलाया है।

अकलाङ्क ( लापी॰ २. १) ही राज्यों में विषयका स्वरूप बतलाते हुए आ॰ हेमचन्द्र ने हत्यका प्रयोग करके उनका आगमप्रतिद्ध और व्याकरणा तथा वर्शमानरसम्मत सुवमाव ( यास्वत, स्वर ) अर्थ ही बतलाया है। ऐसा अर्थ बतलाती समान उनकी जो ज्यापित दिलाई है यह इन्त प्रकरणानुसारी अर्थात् दु चातु + प प्रत्यम् जनित है प्र० और पुन २%।

प्रमाण्विषयके स्वरूपकथनमें द्रव्यके साथ पर्यायशब्दका भी प्रयोग है।

भगवती खादि प्राचीनतर श्रागमोंमें गुए श्रीर पर्याय दोनों शब्द देखे जाते हैं । उत्तराध्ययन ( २८. १३ ) में उनका ऋषीय स्पष्ट है । कुन्दकुन्द, उमास्वति (तस्वार्थ० ५.३७) श्रीर पञ्चपादने भी उसी ऋषेका कथन एवं समर्थन किया है। विद्यानन्दने भी अपने तर्कवादसे उसी भेदका समर्थन किया है पर विद्यानन्दके पूर्ववर्ती श्रकलक्कने गुरा श्रीर पूर्यायके श्रशीका भेटाभेट बतलाया है जिसका अनुकरण अमृतचन्द्रने भी किया है और वैसा री भेटाभेट समर्थन तन्तार्थभाष्यकी टीकामें सिडसेनने भी किया है। इस बारेमें सिद्धसेन दिवाकरका एक नया प्रस्थान जैन तत्त्वज्ञानमें शरू होता है जिसमें गता और पर्याय टोनों शब्दोंको केवल एकार्थक ही स्थापित किया है त्यीर कहा है कि वे टोनों जब्द पर्याय मात्र हैं। दिवाकरकी अभेद समर्थक युक्ति यह है कि श्रागर्मीमें गुरापदका यदि पर्याय पदने भिन्त आर्थ आभिग्रेत होता तो जैसे भगवानने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो प्रकारसे देशाना की है वैसे वे तीसरी गुशार्थिक देशना भी करते । जान पडता है इसी युक्तिका त्रासर हरिमद्र पर पड़ा जिससे उसने भी त्राभेदवाद ही मान्य रक्त्या । यदापि देवसरिने रास और पर्याय दोनेंकि अर्थभेट बतलानेकी चेहा की (प्रमास्थल व प. ७. ८ ) है फिर भी जान पहला है उनके दिल पर भी अभेदका ही प्रभाव है। ब्रा॰ हेमचन्द्रने तो विषयलज्ञस सूत्रमें गुरापदको स्थान ही नहीं दिया और न गुगा-पूर्वाय शब्दोंके अर्थिवययक मेदाभेटकी चर्चा ही की । इससे आ। हेमचन्द्रका इस बारेमें मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है कि वे भी अभेटके ही समर्थक हैं। उपाध्याय यशोविजयजीने भी इसी समेद पत्तको स्थापित किया है। इस विस्तृत इतिहाससे इतना कहा जा सकता है कि आगम जैसे प्राचीन यरामें गुरा-पूर्याय दोनों शब्द प्रयुक्त होते रहे होंगे । तर्कपुत के आरम्भ और विकासके साथ ही साथ उनके प्रथंविषयक मेद-ग्रामेद की चर्चा शरू हुई और

आगे बढ़ी । फहरसक्प भिन्न-भिन्न आचार्योंने इस विषयमें अपना भिन्न-भिन्न इक्षिक्त प्रकट किया और स्वापित भी किया ।

हुन प्रवृक्षे गुण और वर्षाय सब्दक्षे आर्थिय कर परश्लिक मेदामेदकी तरह पर्याय-गुण और द्रव्य इन दोनोंके पारस्परिक मेदामेद विषयक दार्थोनिक चर्चा बानने योग्य है। न्याय-वैद्योगिक आदि दर्यान मेदवादी होनेड प्रयम्भ की आज तक गुण, कर्म आदिका हव्यवे मेद मानते हैं। अमेदवादी संख्य, वेदालादि उनका इव्यवे अमेद मानते आये है। ये मेदामेदके पच बहुव पुराने हैं क्योंकि खुद महामायकार पत्रज्ञांचि इस बार्रेमें मनोरंजक और विशय चर्चा गुरू करने हैं। वे प्रस्त उठाते हैं कि द्रव्य, शब्द, स्थग आदि गुणों के अस्य है या अन्तर्य है। दोनों पर्चोंको स्थष्ट करके फिर वे अन्तर्में मेदावाका साम्योक करते हैं।

जानने योग्य खांच बात तो यह है कि गुण-द्रस्य या गुज-पर्यायके जिस भैदोभेरकी स्थापना एवं समर्थन हे बात्ते मिद्रकेन, समस्तमद्र ख्रादि कैत तार्किकीने ख्रपनी एवं समर्थन है बात्ते मिद्रकेन होने मेराभेरवादका कमर्थन मीमोक्कपुरीण कुमारिलने भी बहुत स्पष्टता एवं तर्केवादले किया है— रुलीकवा॰ ख्राइक रुली॰ ४-६५: वन० उली० २१-६० ।

श्चा॰ हेमचन्द्रको ट्रव्य-पर्यायका पारस्परिक मेदामेद बाद हो सम्मत है जैसा अन्य जैनाचार्यों को । १६३६ ई॰ ]

१ इस विषयके सभी प्रमाणके लिए देखों सन्मतिही ० प्र० ६३१. हि० ४।

र कि पुनर्जय के पुनर्ज्याः । शब्दरवर्षकः रहेवान्याः । गुणस्यारं मावान् प्रयं शब्दम् । कि पुनर्ज्यकः के पुनर्ज्याः । शब्दरवर्षकः रहेवान्यां । गुणस्यारं मावान् प्रयं शब्दिनियां कुर्वेत स्वाप्यस्यन्यकुराहिम्यो हर्व्यमित । कान्यव्कुर्व्याहम्यो हर्व्यमित । कान्यव्कुर्व्याहम्यो हर्व्यम् । न क्षन्यदुरक्षम्यते । प्रशेः सस्वपि विश्वास्तरम् पर्व्यते न्यस्यस्य नास्य-कुर्व्याहम्य उपन्तम्यते । प्रश्नाव्यक्षम्यते । प्रश्नाव्यक्षम्यते । प्रश्नाव्यक्षम्यते हर्व्यम् । तत्र वनुमानसम्य । स्वया । क्षेत्रविक्तस्य अपन्यस्य । त्राप्यस्य । स्वया । क्षेत्रवर्षक्षम्य । स्वया । क्षेत्रवर्षक्षम्य प्रया । स्वया । स्वया

# वस्तुत्व की कसौटी

भारतीय दर्शनों में केवल नित्यन्त, केवल अनित्यन्त, नित्यानित्य—उमय, श्रीर एरियामिनित्यन्त इन चारों वादों के मृत मगवान् महावीर और बुद्ध पिहिंत में देले जाते हैं पर इन वादों की विशेष स्वष्ट स्वापना और उठ स्वापना के इस्तुकृत युक्तिवादका पता. उठ पुराने समयके शाहित्यमें नहीं चलता है इस्तुकृत युक्तिवादका पता. उठ पुराने समयके शाहित्यमें नहीं चलता है इस्तुकृत युक्तिवादका आपता हमा के इस्तुकृत के स्वापना के स्वापन स्वापन क्षमी वाद उत अनित्यन्त अर्थात् वृत्यक्तिववादके विश्वक इसर कमक स्वक्त पत्र हुए और वभी ने अपना स्वापन अपने दक्ष के करते हुए व्हिक्तिक के नित्यक का प्रवत प्रयत्व किया। इसरा परिचाम यह आया कि खुद बौद्ध परम्परा में वृत्यिकत्ववाद को मृत्यने वैदान्यगोयक मावनाकर होनेते एक नैतिक या चारित्रीय वद्धास्त्वर था उठने तत्वशानका पूरा व्यापकरूप भारत्व प्रयत्व निवास पर्यक्तिया होते परम्परा में विश्वकृत्ववाद को मृत्यने वैदान्यगोयक मावनाकर होनेते एक नैतिक या चारित्रीय वद्धास्त्वर था उठने तत्वशानका पूरा व्यापकरूप भारत्व किया। और वह उठके समर्थक तथा विरोधियों का दिश्में अन्य तानिक विषयोंकी तरह तालिक करते ही विवासका विश्व पन गया।

वृद्धः, महाबीरके छमयथे लेकर अनेक श्रातान्दियों तकके दार्शनिक छाहित्यमें हम देवते हैं कि प्रत्येक बादको उपयाको क्योटो एकमात्र बन्धसाल्च न्यवस्था और कर्म-फलके कर्यु त्व-भोक्नुत्वको व्यवस्था रही है । केवल अनित्यत्ववादी निवेदिको अपने पढ़की यचार्यताके वादिर देताल यही रही कि आत्राता आदिको केवल जित्य माननेत्रे न तो बन्धसोलको व्यवस्था हो बट ठकती है और न कर्म-फलके कर्तु त्व-भोक्नुत्वका सामानाधिकरस्य हो । केवल नित्यत्ववादी औप-निपद आदि दार्शनिकांकी भी ( अ॰ शाह्यसान २.२.१६) नौद्धवादके विद्याद रहील रही । परिचामिनित्यत्ववादी केन्द्रश्तनेन भी केवल नित्यत्व और केवल आत्रित्यावादी वित्रहर्णनेन भी केवल नित्यत्व और केवल आत्रित्य वादके विरुद्ध स्थित्व हो कि आत्मा केवल नित्य च केवल आत्रित्य नात्र हो ते संस्थानके अवस्थान क्षेत्र क्षेत्र स्थान केवल नित्य च केवल आत्रित्य-मात्र हो तो संसर मोलको व्यवस्था, कर्मके कर्ताको हो कर्मफल मिलको

१ 'तदेवं सस्वमेदं कृतहानमकृताम्यागमः प्रवश्यते-स्रति च सस्वोत्यादे सस्वनिरोधे च स्रकर्मानिमितः सस्वसर्गः प्राप्नोति तत्र मुक्त्ययो असन्वर्यवासे न स्यात्।!-न्यायमा॰ १. १. ४ ।

भ्यवस्था, मोद्योपाय रूपसे दान श्रादि श्रुभ कर्मका विवान श्रोर दीद्या श्रादिका उपादान ये सब घट नहीं सकृते ।

भारतीय दर्शनोंकी तास्थिक विन्ताका उत्थान भीर खासकर उसका पोषख एवं विराम कर्मीमद्भान्त एवं संसारनिष्ट्रति तथा मोक्तप्राप्तिकी भावनामैसे फिलत ामा है। इससे शुरूमें यह स्वाभाविक या कि हर एक दर्शन श्रपने वाटकी प्रधार्यनाम गौर दमरे दर्शनोंके बादकी अपयार्थतामें उन्हीं कर्मिसद्धान्त आदिकी दराई है। पर तैसे तैसे अध्यात्ममूलक इस दार्शनिक क्षेत्रमें तर्कवाद का प्रवेश अधिकाधिक होने लगा और वह क्रमशः यहाँ तक बढ़ा कि शख तर्कवारके सामने ब्राध्यात्मिकबाट एक तरहसे गौख-सा हो गया तब केवल नित्यत्वादि उक्त वार्टीको सत्यताकी कसौटो भी श्रन्य हो गई। तर्कने कहा कि जो ऋर्थिकियाकारी है वही वस्तु सत् हो सकती है दूसरी नहीं। ऋर्थिकिया-कारित्व की इस तार्किक कसीटीका श्रेय जहाँ तक ज्ञात है। बौद्ध परम्पराको है। इससे यह स्वाभाविक है कि बौद्ध दार्शनिक स्विश्वकत्वके पद्में उस कसौटीका उपयोग करें और उसरे वादोंके विरुद्ध । इस देखते हैं कि हम्मा भी ऐसा ही । बौदोंने कहा कि जो जिलाक नहीं वह अर्थिकियाकारी हो नहीं सकता स्त्रीर जो श्चर्यक्रियाकारी नहीं वह सत अर्थात पारमार्थिक हो नहीं सकता—ऐसी व्याप्ति निर्मित करके जन्होंने केवल नित्यपन्नमें अर्थिकयाकारित्वका असंभव दिखानेके वास्ते क्रम ग्रीर यौरापद्यका जटिल विकल्पजाल रचा ग्रीर उस विकल्पजालसे श्रन्तमें सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थ अर्थिकया कर ही नहीं सकता अतएव वैसा पटार्थ पारमाधिक हो नहीं सकता (वादन्याय प्र०६)। बीद्रोने वेबलनित्यत्ववाद ( तस्व सं० का० ३६४ ) की तरह जैनदर्शनसमात परिवासि-नित्यत्ववाद खर्यात द्रव्यपर्यायात्मकवाद या एक वस्तुको द्विरूप माननेवाले वादके निरासमें भी उसी अर्थेकियाकारित्वकी कसौटीका उपयोग किया---( तस्व सं का १७३८)। उन्होंने कहा कि एक ही पदार्थ सत् असत् उमयस्य नहीं बन सकता। क्योंकि एक ही पदार्थ श्रर्थिकपाका करनेवाला श्रीर नहीं करनेवाला कैसे कहा जा सकता है ? इस तरह बीदों के प्रतिवादी दर्शन वैदिक और जैज दो विभाग में बँठ जाते हैं।

१ 'तब्बडियस्त जो नेव कुण्डर हो नेव वेयए शियमा। श्रवणी करेर श्रवणो परिश्वदर पत्रवण्यस्त ॥'—छन्मितः १, ५२। 'न वन्यमोची वणिकैतस्त्री न नंद्रतिः लागि प्रणात्वाना। गुल्बाहते गौषांविधनं दृशे विभान्तदृष्टिताव दृष्टितोऽन्या॥'—कुम्यल का०१५॥

वैटिक परम्परामें है. सहाँ तक मालम है. सबसे पड़िक्के बाचस्पति सिक्ष और जयन्तने उस बौद्धीन्द्रावितः अर्थक्रियाकारित्व की कसौद्रीका प्रतिबाद किया । यरापि वाचस्पति और खयन्त दोनोंका लस्य एक ही है और यह यह कि श्रक्षणिक एवं नित्य वस्त विद्ध करना, तो भी उन्होंने श्रथंक्रियाकारित्व जिले बौद्धोंने केवलानित्यपत्तमे असम्भव बतलाया था उधका बौद्ध-सम्मत ख्रांसकः पक्षमें ग्रसम्भव बतलाते हुए भिन्न-भिन्न विचारसरखीका ग्रनुसरख किया है। वाचरपतिने सापेचत्व-अन्पेद्धत्वका विकरप करके स्वश्चिकमें अर्थक्रियाकारित्वका अर्धमान सानित किया (तात्पर्य० पृ० ३५४-६), तो जयन्तने बौद्ध स्वीकृत क्रमयोगपदाके विकल्पवालको ही लेकर बौद्धवादका खरडन किया-( न्यायस० go ४५३, ४६४ )। भदन्त योगलेनने भी, जिनका पूर्वपन्नी रूप से निर्देश कमलशीलने तत्वसंमहपविकामें किया है, बौद्रसम्मत संशिकत्ववादके विरद्ध जो विकल्पनाल रचा है उसमें भी बौद्धस्तीकृत क्रमयीगप्याविकल्पचकको ही बौद्रोके विरुद्ध चलाया है (तत्वसं० का० ४२८ से)। यदापि भदन्त विशेषण होनेसे योगसेनके बौद्ध होनेकी सम्भावना की जाती है तथापि आहाँ तक बौद्ध परंपरामें नित्यत्व-स्थिरवाद पोषक पत्तके श्रक्षित्वका प्रामाशिक पता न चले तब तक यही करूपना ठीक होगी कि शायद वह जैस, आरबीवक या साख्यपरिवाजक हो । जो उन्छ हो यह तो निश्चित ही है कि बौद्धोकी श्चर्यक्रियाकारित्ववाली तार्किक कसोटीको लेकर ही बौद्धसम्मत खिखकत्ववादका स्वाहत नित्यवादी वैदिक विदासीने किया।

१ 'श्रयंक्रिया न युज्येत नित्यच्यिकपक्षयोः । क्रमाक्रमान्यां भावानां सा सञ्चयतया मता॥'—सपी॰ २.१।

स्वडन-स्वडनमें काम लाई गई प्राचीन वन्धमोत्तव्यवस्था आदि कसीटीकां उपयोग विलक्कल ग्रन्य नहीं हुआ, वह गौखमात्र स्रवस्य हो गया ।

ई॰ १६३६ ]

[ प्रमाख मीमांसा

# प्रमाणफल चर्चा

दार्शनिकक्षेत्रमें प्रमाणं और उसके फलकी चर्चां मी एक लास स्थानं रखती है। यों तो यह विश्व तर्कपुणके परिसे श्रुटि-आगम खुगमें भी विचारप्रदेशमें आया है। उपनिपदी, पिरकी और आगामीम शान—सम्भान—के एकका क्या है। उस सुगमें वैदिक, श्रेड, केन सभी परम्पराम शानका पत्न प्रविचानाय या नस्तुविचयक अधिगाम कहा है पर वह आप्यात्मिक हिस्टे—अर्थात् मोच लामकी हिस्टे । उस अप्यात्म खुगमें शान हर्गीक्षिप उपादेव सम्मता जाता या कि उसके हारा अविचा—अशान—का नाश होकर एवं नस्तुका बास्त्रिक वीच हो का स्थानमें मोच प्राप्त हो गे, पर तर्कपुगमें यह चर्चां आबहारिक हिस्टे भी होने लगी, अतरप्त हम तर्कपुगमें होजाली—प्रमाण्यस्त्रियक चर्चामें अध्यात्मयुगीन अलीकिक हिस्ट दोनों पाते हैं । लीकिक हिस्ट होनों पाते हैं । लीकिक हिस्ट होनों पाते हैं । लीकिक हिस्ट मेनल होरा स्थानार स्थान क्या स्थान हिस्ट होना वात्म स्थान हिस्ट होना साथ अन्यस्त्र मा स्थान हिस्ट होना हो। सा नहीं। क्योकिक हिस्ट मेनले होर्सि मोचलाम होना हो। या नहीं। क्योकिक हिस्ट मेनले होर्सि मोचलाम होना हो। या नहीं। क्योकिक हिस्ट मोचलामिकारी प्रस्थात प्रमाणों करता च्या हो। या नहीं। क्योकिक हिस्स हारा स्थान स्थान स्थान हमा हिस्ट मोचलामिकारी प्रस्थात प्रमाणों करता च्या हा सा नहीं। क्योकिक हारिसे मोचलामिकारी प्रस्थात प्रमाणों करता च्या हाना भी सम्मेक हारिसे मोचलामिकारी प्रस्थात प्रमाणों करता च्या हाना भी समीकरण होता है।

तीनों परम्पताको तर्केयुगीन प्रभावाकलिवश्यक चर्चामे मुख्यतया विकारयोध श्रंग्र दो देखे जाते है—एक तो फल और प्रभावाका पारस्वरिक भेद-श्रमेद श्रोर दूसरा फलका स्वरूप। न्याय, वैशेषिक, मीमासक श्रादि वैदिक दर्शन फलको प्रभावासे भिन्न ही मानते हैं?। वौद्ध दर्शन उठे श्रमिक कहता है<sup>थ</sup> वव

१ 'सीऽविध्यामित्य विकरतीह सीम्य'-पुरावको० २.१.१०। सीस्यका० ६७-६-। उत्त० रत्. २, ३। 'तमेत डुच्चित-बदा च जात्वा सी धर्मा सच्चानि श्रमिथमेस्थित। तदा श्रविक्वपुत्तमा उत्तरतो चरिस्सित।।'-विश्वदिण प्र०१४४।

२ '...तत्त्वज्ञानाश्चिः अयसम्'-वै० स्०१. १. ६। '...तत्त्वज्ञानाश्चः-अयसाधिगमः'-न्यायस्०१.१.१। 'यदा सन्त्रिक्यस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यस ज्ञानं तदा हानोपादानोपेत्रावृद्धयः फलम्'-न्यायभा०१.१.६।

३ श्लोकबा• प्रत्यज्ञः श्लो• ७४, ७५ ।

४ प्रमासासम् ० १. ६ । त्यायवि० टी० १. २१ ।

कि जैन दर्शन ग्रपनी श्रमेकान्त प्रकृतिके श्रमुखार फल-प्रमाणका भेदामेंद बतलाता है ।

फलके स्वरूपके विषय मे वैद्योपिक, नैयापिक और मीमाएक सेमीका मनत्य एक सा ही है" । वे सभी इन्द्रियवयापारके बाद होनेवाले लिकारिक लेका हानोपादानोपेदानुद्धि तकके क्रमिक फलीकी परम्परको फल कहते हुए भी उस परम्परामित पूर्व पूर्व फलको उत्तर उत्तर फलकी क्रपेदाले ममावा भी कहते हैं अर्थात् उनके कपनानुसार इन्द्रिय तो प्रमाखा ही है, फल नहीं और हानोपादा-नोपेदानुद्धि को अन्तिम फल है वह फल ही है ममाखा नहीं। पर बीचके शिकार्य, मिर्वेकल और विकल्प वे तीनों पूर्व ममावाकी अपेदाले फल कोठ, उत्तरफल को अपेदाले प्रमाखा भी हैं। इस मनल्यमें फल प्रमाखा कहलाता है पर वह स्वमित्र उत्तरफलकों अपेदाले । इस तरह एस मदमें प्रमाखा-फलका मेद स्पष्ट ही है। बाबस्यति मिश्र ने हसी नेदकों प्रमाय कार्य सास्य करवार स्वस्य मान्य और क्रतर्वक प्रमाय और क्रयों भी ममाखा और क्रवार्थ मान्य आपना की क्षर्यों के स्वरूप साम्य क्रवार्थ मान्य आपना की क्षर्यों की क्षर्यों हैं।

बौद्ध परस्पाम फलके सहराके विश्वम दो मन्तव्य है—यहला विश्वापियाम को और दूसरा स्वविधिको फल कहता है। यवापि हिन्दानावयहीत हैं र तो सन्तव्योमिंव पहलेका हो कथन और विवर्ष धर्मकोचिं तथा उनके टीकाकार धर्मोक्तर किया है तथारि शान्तर्यास्त्र जे तो श्री स मन्तव्योका समह करनेके अलावा उनका स्विकत उपगदन और उनके पारस्यरिक अन्तरका प्रतिपादन मी किया है। शान्तर्यास्त्र और उनके प्राप्य कमलवीलने वह स्था बतलाया है कि बाह्यार्थ्याद, विवे पार्यशार्थित मिश्र ने तीजानिकका कहा है उसके सातावादार आनगत विषयसारस्य प्रमाय है और विश्वापियादन करने विषयसार्थ्यादन करने विश्वाप्त्र है। उपने सातावादार आनगत विषयसारस्य प्रमाय है और विश्वापियादित करने वातावादार आनगत विषयसारस्य प्रमाय है और विश्वापियादित करने वातावादार आनगत विषयसारस्य प्रमाय है और विश्वापियादित करने वातावादार आनगत स्वाराद्यार स्

१ 'करखस्य कियायाश्च कथंचिरेकत्वं प्रदीपृतमोविगमवत् नानात्वं च परश्चादिवत्'~प्रष्टग्र॰ ग्रष्टस॰ प्र० २८३-२८४।

र 'यदा तित्रकथसादा शानं प्रमितिः, यदा शान तदा हानांपादानोपेशा-वृद्धमा फलम्।'-न्यायमा० १.१.३। रलोकबा० प्रसब् रक्षो० ५६-७३। प्रकरस्पाप० ४० ६४। कन्दली ४० १६-६।

<sup>₹</sup> सांख्यत० का० ४ ।

४ प्रमास्तुनुः १, १०-१२ । इलो० न्याय० पृ० १५८-१५६ ।

५ न्यायबि० १. १८-१६।

स्वर्तवेदन ही फ्ला है और जानगंत तथाविष वीम्पंता ही प्रमांख हैं। यह ध्यानमें रहे कि वीद मतानुतार प्रमाया और चल दोनों जानगात प्वर्म हैं और उनमें भेदन माले लानेके कारण ने अधिक लेहे गए हैं [कुमारिल ने हण वीदसम्मत अमेरवाएका खरहन ( रलीकचात प्रस्तुत रलीक धर्भ से ) अस्के की वेरोफिकनैयायिकके प्रस्तादक अभिमतक्स्पेत स्थापन किया है उसका खवान शानत्वित्तने अल्दारा रेकर विस्तयमत अमेरमावडी जुक्कियुकता रिलाई है—(तल्बर्वक कार रेशक के)।

जैन परम्पराप्ते उन्नये पहिले तार्किक विद्यतेन और क्यम्पानद ही हैं जिम्होंने लौकिक दृष्टिने भी प्रमाणके फलका विचार जैन परम्पराक्षेत्र सुनुकार व्यवस्थित किया है। उक दोनों आचार्योका फलविश्यक कम्म राज्य और मादमै क्यान ही है—(न्याया० का० रेन्., क्यानमी० का० रे०२)। दोनोंके क्यानास्तार प्रमाणका वाचाल का० तो अकाननिष्टित्त ही है। पर व्यवहित कल यथाक्यव हानोपादानोपेबानुक्त है। विद्यतेन और क्यम्तमहरू क्यनमें तीन बाते च्यान देने वोष्य है—

१— प्रजानिवाराका फलरुखे उल्लेख, बिलका वेदिक-बौद सरम्पारं निर्देश नहीं देखा जाता। २—वैदिक सरमदामें को मजबर्गी फलोंका वापेब्र माववे मागाय और फल रूपने फला देउन्हें उल्लेखका प्रमान, वैदा कि वैदि तक्केंग्योंमें भी है। १—मागा और फलाई वेदामेद विश्वक क्षमनका प्रभाव। विद्यक्षेत्र क्षमन्त्रमात्र कीद कलाई ही इस विश्वमे हुस्व-देखे बाते हैं जिन्होंने तिद्यकेत-समन्त्रमद्वर्शित फलाक्यक्य जैन मन्त्रस्थका संग्रह करते हुए उनमें क्षानिदंद होंगी आंगोंका रास्त्रस्था पूर्ति की, प्रयादा कलाईने मागाय और फलाई मेदानेदिक्यक जैन मन्त्रस्थका स्पष्टतमा कहा (प्राट्या प्रमान्य और प्रभाव कीदा मन्त्रस्थका स्पष्टतमा कहा (प्राट्या प्रमान्य कीत करने ने ने ने मन्त्रस्थका स्पष्टतमा कहा (प्रमान्य कात्रस्थक करनेका वैद्यापिक, नैपापिक, मीमांकककी शांच यौलीको जैन प्रमित्रमांक अनुतार बराक्य उलका स्था निर्देश किया । प्राप्त स्थानिका जैन प्रमित्रमांक अनुतार बराक्य ति (प्रमाण्यन ६. १ वे) प्रपन्त्रपन्त्रपन्त्र (प्रांत ५.१ र. वे) और देखादिन (प्रमाण्यन ६. १ वे)

१ 'विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाणुफलामेष्यते । स्ववित्तिर्वा प्रमार्थे द्व सारूप्यं योग्यतापि वा ॥'-त्तत्वर्तव काण् १३४४ । रुलोण न्यायण पूण् १५८-१५६ ।

२ 'बह्नायवप्रहायष्टचत्वारिशत् स्वरंबिदाम् । पूर्वपूर्वप्रमाश्वत्वं कलं स्याद्धचरोचसम् ॥'-कचि १,६।

है वो विद्यस्त और स्मन्तमद्रने। अस्तवा उन्होंने अस्तवादिष्टं प्रमाव इतारे मेदामेदका वेन मन्तवाद स्वित किया है पर उन्होंने मण्यानी क्योंको छापेदामवि समाय और फत कहनेको अक्ताइस्वित्व जैन योलीको स्वीत्व नहीं किया। विधानन्दकी तीत्र यो इतानिहास की स्वानिहास स्वानिहास की स्वानिहास स्व

ह्या॰ इंग्लन्जनं प्रस्तुत चर्चामं पूर्ववर्ती धर्मा वैतालिकोके सतीका ताह दि दि विद्याद है पर वाप ही उसने प्रसान विशेषता भी दिवाह है। उन्होंने प्रमानन्ज और देवस्थिको तरह स्वयस्थावितिको ही अद्योगितिहाँन कहकर दीनोको अतान-अतान फल माना है। प्रमाण क्यो एकतके अभेद वस्मे कुमारित ने बीडोके उत्यर को दोष दिये ये और किनका निराय बमोत्तरको व्यायविन्दु-व्यास्था तथा ग्रान्यर्वितके तन्ववंत्रसमे है उन्हीं दोषोका निवास वीड उपले करते हुए भी आन हमनवन्त्र अपना वैवाकरवाल आवर्षक तार्किकरीतिम व्यक्त क्या हम हमें विद्यान करते हुए भी आन हमनवन्त्र अपना वैवाकरवाल आवर्षक तार्किकरीतिम व्यक्त क्या वार अतुत्रस्य करते हैं वेचे हो हम वर्चामें भी उन्होंने मध्यवर्ती कलाको शावेत्रभावते प्रमाण और एक कहनेताली अकलकुरवालित जैनकरीतिको तुनमें ग्रान्यरा स्थान दिया। इस सहस हम प्राम्य प्रति हम करते हम व्यवस्था विवास विवास विद्यान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान हम तहस सहस हम विद्यान करते हम तहस हम अपना प्रति हम तहस हम अपना विवास विवास

ईं १६३६ ]

[ प्रमाख मीमांश

## प्रत्यक्ष विचार

प्रत्यसके संबन्धमें अन्य मुद्दों पर लिखनेके पहले यह जता देना जरूरी है कि प्राचीन समयमें लद्मल्कार ऋषि प्रत्यचं लद्मलका लच्च कितना सममते ये श्रर्थात् वे जन्य प्रत्यन्न मात्रको लच्य मानकर लच्चण रचते थे, या जन्य-मित्य-साधारका प्रत्यक्तको लच्च मानकर लच्चा रचते वे बैसाँ के उत्तरकालीन नैयायिकोंने ग्रामे जाकर जन्य-जिन्य साधारका प्रत्यस्त्रका जनस्य रमा है ! जहाँ तक देखा गया उससे यही जान पहता है कि प्राचीन समयके सचयाकारों में से किसीने जाडे वह ईश्वराविशोधी नैयायिक वैशेषिक ही क्यों व हो जन्य-नित्य साधारण प्रत्यसका लक्क्स बनाया नहीं है । ईश्वराविरोधी हो या ईश्वर-विरोधी सभी दर्शनकारोंके प्राचीन मल बन्धोंमें एक मात्र बन्यप्रत्यक्षका ही निरूपमा है। निरूपप्रत्यसका किसीप्रे सम्भव भी है श्रीर सम्भव है तो वह ईश्वरमें ही होता है इस बातका किसी प्राचीन प्रन्थमें सचन तक नहीं । श्रापीरुधेयत्वके द्वारा वेदके प्रामाययका समर्थन करनेवाले सीमाएकोंके विरुद्ध न्याय-वैशेषिक दर्शनने यह स्थापन तो शरू कर दिया कि वेद शब्दातमक श्रीर श्रनित्य होनेसे उसका प्रामायय अपीरुवेयत्व-मूलक नहीं किन्तु पौरुवेयत्व-मूलक ही है। फिर भी उस दर्शनके प्राचीन विद्वानोंने वेद-प्रयोतारूपसे कहीं ईरक्रका स्पष्ट स्थापन नहीं किया है। जन्होंने बेटको स्थास ऋषिप्रस्थीत कह कर ही जसका प्रामायय मीमासक-सम्मत प्रक्रियांसे भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया श्रीर साथ ही बेदाप्रामाययबाटी जैन बीट खाटिको जवाब भी दे दिया कि वंद प्रमाण है क्योंकि उसके प्रयोता इसारे मान्य ऋषि श्राप्त ही रहेरे। पिछली

२, न्यायस्० १. १. ७; २. १. ६६ । वैशे० ६. १. १ ।

व्याख्याकार नैयायिकोंने बैठे ईरवरको बगत्स्य भी माना और वेद-प्रयोंना मी, इसी तरह उन्होंने उसमें नित्यश्चान की करपना भी को बेठे किसी भी प्राचीन वैदिक दर्शनंत्रपृष्टवर्भोंने न तो ईर्वरका बगत्स्वा करसे न वेदकतों रूपने रे व्हिक्त स्थापन है और न कहाँ भी उसमे नित्यशानके आंसारबक्त उस्सेख मी अस्प मान्य हुं और न कहाँ भी उसमे नित्यशानके आंसारबक्त उस्सेख मी अस्प मान्य हुं मी इसी सम्बद्ध में प्राचीन समी प्रत्यक्त सम्बद्ध हों है। इसी बन्य प्रत्यक्ती सेक्स कुछ प्रदों पर यहाँ विवास प्रस्तुत है।

१. सौकिकासौकिकता—प्राचीन समयमे लक्ष्यकोटिम बन्यमात्र ही निविद्य या फिर भी चार्वाक के सिवाय सभी दर्शनकारोने बन्य मस्यक लोकिक अस्वीकिक ऐसे दो प्रकार माने हैं। सभीने हांन्यकल्य और मनीमात्रवर्ण वर्षमान तंबद नियस्त्र जातको लोकिक प्रत्यक्ष कहा है। अलीकिक प्रत्यक्ष वर्षान मिक्स भिक्ष दर्शनोम भिक्ष-भिक्ष नामले है। संस्थ-योग, 'न्याय-वैरोफ्क,' और बौद " सभी अलीकिक प्रत्यक्ष योगि-मत्यक्ष या योगि-सान नामले तिरूपक करते हैं वो योगकन्य सामध्ये द्वारा बनित माना वाता है।

मीमांधक वो सर्वेद्यत्वका खासकर धर्मावर्मसाद्यात्कारका एकान्त विरोधी है वह भी मोदाङ्वभूत एक प्रकारके ब्रात्मशानका श्रास्तित्व मानता है जो वस्तुतः योगकन्य या ब्रात्तीकिक ही है ।

वेदान्तम् जो ईश्वरराज्ञीचैतन्य है वही ब्रलौकिक प्रत्यज्ञ स्थानीय है।

वैन रर्शनकी आगमिक परम्परा ऐसे प्रत्यस्वको ही प्रत्यस्व कारती है <sup>1</sup> क्योंकि उस परमपरिक अनुसार प्रत्यस्व केश्वल नहीं माना जाता है जो इन्द्रिय-जन्य न हो। उस परमपरिक अनुसार तर्शनान्तरसंस्त लोक्किप्तस्यस्य प्रस्य नहीं पर परोच है <sup>1</sup> फिर भी वैन रहानकी तार्किक परमरा प्रत्यस्व रे प्रकार मानकर परको विसे रहानान्तरीमें लोक्किक प्रत्यस्व कहा है सम्बयसारिक

१. योगस्० ३. ४४ । सांख्यका० ६४ ।

२. वैशे॰ ६. १. १३-१५।

**३.** न्यायबि० १. **१**१।

४. 'सर्वत्रैव हि विशानं संस्कारत्वेन गम्यते पराङ्गं चात्मविशानादन्यत्रे-त्यवधारणात् ॥'—तन्त्रवा० प्र०२४०।

५. तत्त्वार्थ० १. २२।

६ तत्त्वार्थ० र. ११।

प्रत्यन्न कहती है' और दूसरेकों नो दर्शनान्तरीमें आलीकिक प्रत्यन्न कहा जाता है पारमार्थिक प्रत्यन्न कहती है। तथा पारमार्थिक प्रत्यन्तिक कारण्यरूपने जानिन या विशिष्ट आत्मग्राक्तिकां नर्योंन करती है। नो एक प्रकारते नैन परिमाणार्थे योगन पर्यं ही हैं।

- २. ब्रालीकिकमें निर्विकारपका स्थान अवंप्रमंगह है कि अलीकिक प्रत्यक्ष निर्विकारपका है। ता विवाद मा विवाद है। ता उपवर एं एक उत्तरिंग एक वाक्य रहा है होता है। वा विवाद के व्याद प्रकाद के प्रत्ये एक वाक्य तहीं। वार्तिक वी ब्रालीकिक एं पा अलीकिक प्रत्यक्ष निर्विकार है। वार्तिक वी ब्रालीकिक हो या अलीकिक प्रत्यक्ष निर्विकार है। वार्तिक स्थाद वेशिक ब्रालिक हो या अलीकिक कोई भी प्रत्यक्ष वर्षाचिक हो या अलीकिक कोई भी प्रत्यक्ष वर्षाचिक व्याद वर्षाचिक हो या अलीकिक कोई भी प्रत्यक्ष वर्षाचिक व्याद के विवाद के विव
- ३. प्रत्यक्तका नियामक प्रभ है कि प्रवक्तका नियामक तत्व क्या है, जिसके कारच कोई भी बोध या झान प्रत्यव कहा बाता है। इतका बवाव मी एवं मिल प्रविच नहीं । नव्य शाहर वेदानके अनुसार प्रत्यव्वव्वका नियामक है प्रमायवितन और विध्यवेतन्यका झमेर बेला कि वेदानवर्षामाया (५० २३) में संविद्धार वर्षित है। न्याय नैशोक, शास्त्र-योग, बौद, मीमांवक दर्शनके अनुसार प्रत्यव्वका नियामक है संविक्तकंत्रन्त्य, बो संविक्त के, वाह बिक्तकं तीक्तकं हो मा अलीकिक, बार है। इस प्रत्यव्व नियामक है संविक्तकंत्र तीक्त है। चा अलीकिक, वाह के वह प्रत्यव्व नियामक हो संविक्तकंत्र तीक्तकंत्र तीक्तकंत्र तीक्तकंत्र तीक्तकंत्र तीक्तकंत्र हो आगिमक परम्पराके अनुसार वो एक मात्र प्रत्यव्वके नियामक हो तत्त्व हैं। आगिमक परम्पराके अनुसार वो एक मात्र

१. टिप्पशाि प्र० २२ ।

R. Indian Psychology: Perception. P. 352.

१. 'श्रदः प्रत्यस्य इदाचिद्पि न निर्विशेषविषयत्वम्'—श्री भाष्य ए० २१ ।

श्रात्ममात्र संपिद्धत्व हो प्रत्यक्तवका नियामक (सर्वार्थ १. १२ ) है। वेब कि व्राकिक सम्प्रपढ़े अनुसार उसके जलावा हिन्दुस्मनीजन्यव भी प्रत्यक्तका नियामक कलित होता है। (प्रमाण्यमी० १.२०) वस्तुतः वैनतार्किक स्रस्मरा न्यास-वैदोशिक झादि वेदिक इसेनानुसारिको ही है।

४. मत्यस्त्रस्यका संय — प्रत्यस्त्व केवल निविकल्पकमें ही मर्यादित है या वह स्विकल्पक में भी है ! इसके जवाब में बीद का कथन है कि वह माम निर्विकल्पक में मर्यादित है । बब कि बौद्ध भिन्न सभी दर्शनोंका मन्तस्य निर्विकल्पक निविकल्पक रोनोंमें प्रत्यस्त्वके स्वीकारका है ।

 जन्य नित्यसाधारण प्रत्यज्ञ—ग्रामीतक जन्यमात्रको लक्ष्य मानकर लच्चाकी चर्चा हुई पर मध्ययगर्में जब कि ईश्वरका जगत्कर्तृरूपमे था वेदप्रस्तेतृ रूपसे न्याय वैशेषिकादि दर्शनोंमें स्पष्ट स्थान निर्णीत हुन्ना तभीसे ईश्वरीय प्रत्यज्ञ नित्य माने जानेके कारण जन्य-नित्य उभय साधारण प्रत्यज्ञ लज्जण बनानेका प्रश्न ईश्वरवादियोंके सामने आया । जान पडता है ऐसे साधारखा लक्तराका प्रयत्न भासर्वज्ञने सर्वप्रथम किया। उसने 'सम्यगपरोज्ञानुभव' (न्यायसार पृ०२) को प्रत्यज्ञ प्रमा कहकर जन्य-नित्य उभय-प्रत्यज्ञका एक ही लच्च बनाया। शालिकनाथ जो प्रभाकरका अनुगामी है उसने भी 'साचात्प्रतीति' (प्रकरणप० पृ० ५१) को प्रत्यच्च कहकर दूसरे शान्दींमें बाह्मविषयक इन्द्रियजन्य तथा स्त्रात्मा स्त्रीर ज्ञानप्राही इन्द्रियाजन्य ऐसे द्विविध प्रत्यक्त (प्रकरखप० पृ० ५१) के साधारख लक्क खका प्रखयन किया। पर आगे जाकर नव्य नैयायिकोने भासर्वज्ञके श्रपरोत्त पद तथा शालिकनाथके साज्ञात्प्रतीति पदका 'ज्ञानाकरणक्जान'को जन्य-नित्य साधारण प्रत्यन्त कहकर नव्य परिभाषामै स्पष्टीकरण किया ( मुक्ता० ५२ )। इधर जैनदर्शनके तार्किकोंमें भी साधारण-लच्चप्रस्थयनका प्रश्न उपस्थित हुन्ना जान पडता है। जैन दर्शन नित्यप्रत्यस् तो मानता ही नही त्रतएव उसके सामने जन्य-नित्यसा**धा**रण लच्चका प्रश्न न था । पर सान्यवद्यारिक, पारमार्थिक उभयविध प्रत्यव्वके साधारण लव्नणका प्रश्न था। जान पडता है इसका जवाद सर्वप्रथम सिद्धसेन दिवाकरने ही दिया। उन्होंने श्रपरोद्धरूप ज्ञानको प्रत्यक्त कडकर साव्यवहारिक-पारमार्थिक उभयसाधारण श्रपरोद्धत्वको लद्भाग्य बनाया(न्याया•४)।यहनहीं कहा जा सकताकि सिद्धसेनके 'अपरोद्ध'पदके प्रयोगका प्रभाव भासर्वज्ञके लद्धरणमें है या नहीं १ पर इतना तो निश्चित ही है कि जैन परम्परामें ऋपरोच्चत्वरूपसे साधारण लच्चवका प्रारंभ सिद्धसेनने ही किया।

६. दोषका निचारण-सिद्धरेनने अपरोक्तवको प्रत्यस मात्रका साधारक लक्ष बनाया । पर उसमें एक शृद्धि है हो किसी भी सहमप्रश तार्किकरे किपी रह नहीं सकती । वह यह है कि अगर प्रत्यक्का लक्ष अपरोच्च है तो परोलका ललगा क्या होगा ? श्रगर यह कहा जाय कि परोलका लखगा प्रत्यसभिवत्वे या अप्रत्यसत्य है तो इसमें स्पष्ट ही अन्योश्वरक्षय है। जान पड़ता है इस दोषको दर करनेका तथा अपरोक्तर्यके स्वरूपको स्मद करनेका प्रयक्त तर्वप्रथम भट्टारक अक्लक्टने किया। उन्होंने बहत ही प्राञ्चल अन्होंमें कह दिया कि जो शान विशाद है वही प्रत्यन्त है-( लघी०१. ३ )। उन्होंने इस बाक्यमें साधारण लच्चना तो गर्भित किया ही पर साथ ही उक्त खल्बोत्वाश्रय होषको भी दास दिया । क्योंकि अब अपरोक्तपद ही निक्ज गया को परोक्तवके निर्वचनकी अपेना रखता था। अकलक की लानिशकताने, केवल इतना ही नहीं किया पर साथ ही बैजराका स्कोट भी कर दिया । वह स्कोट भी ऐसा कि जिससे सांव्यक-हारिक पारमार्थिक दोनी प्रत्यक्तका संग्रह हो । उन्होंने कहा कि श्रममानाटिको अपेचा विशेष प्रतिभास करना ही वैशय है-(लघी० १. ४)। अकलकता यह साधारण लच्चणका प्रयत्न श्रीर स्कोट ही उत्तरवर्ती सभी श्वेताभ्यर-दिशास्वर तार्किकीके प्रत्यत्व लच्चणमें प्रतिविभिन्नत हुआ। किसी ने विशद पदके स्थानमें 'स्पष्ट',पद (प्रमाखन०२.२) रखा तो किसीने उसी पदको ही रखा-(परी २.३)।

आ॰ हेमचन्द्र जैसे अनेक स्थलों में अकलहान्त्रावामी है वेसे ही प्रत्यक्के लचलके बारेमें भी अकलहुके ही अनुपामी है। यहाँ तक कि उन्होंने तो विश्वद पद और वैश्वरका विकरण अकलहुके समान ही रखा, अकलहुकी परिभाषा हमती हहन्त् हो गई कि अन्तिम तार्किक उलाध्याव वर्षोविक्यवतीने भी प्रस्थक्के लचलायें उलीका आध्या किया—तक्केमाया॰ १०१।

ई० १६३६ ]

प्रमाश मीमांश

## बौद्धप्रत्यक्ष बक्षण

नौद्ध न्यावशास्त्रमें प्रत्यन्न सन्त्य की दो परम्पराण्टे देशी साती हैं—पहली स्वस्तात्रम्य रहित, तुस्ती स्वभान्यत् सहित। पहली परम्परास्त्र पुरत्यत्ति दिन्तान सेलिंद हुन कि सम्प्रत्यक्ष प्रत्यत्ति दिन्तान सेलिंद हुन कि सम्प्रत्यक्ष स्वत्यत्ति हुन कि से स्वत्यत्ति क्ष्यत्ति त्यत्त्व स्वत्यत्ति हुन कि स्वत्यत्ति स्वत्यति स्वत्यत्ति स्वत्यत

उस पचको जवाब देते हुए दिक्नागके मतका तात्यवे शान्तरिवितने इस प्रकारते वतलाया है कि जिससे दिक्नागके प्रभानतपद रहित लच्चावाक्यका समर्पेन भी हो और प्रभानतपद सिंदत पर्यापका वास्तविकत्व भी बना रहे। शान्तरिवित और उनके शिष्य कमलशील दोनोंकी दृष्टिमें दिक्नाग तथा धर्मकार्तिका समान स्थान या। इसीसे उन्होंने दोनों विरोधी बौद्ध तार्किक पर्योक्ता समन्यय करनेका प्रथल किया।

बौद्धेतर तर्क प्रत्योमें उक दोनों बौद्ध परम्पराष्ट्रोंका खरहन देखा जाता

ा भामहके काव्यालक्कार (५. ६ पृ० ३२ ) त्रीर उचीतकरके न्यायबार्तिकमें
(१. १. ४. पृ० ४१ ) दिव्नागीय प्रत्यव लच्चका ही उच्लेख पाया जाता है
वब कि उचीतकरके बारके वाचरराति, तात्पर्यं० पृ० १४४) जयन्त (मञ्जरी
पृ० ५२ ), श्रीचर (कन्दली पृ० १६०) स्त्रीर शालिकनाथ (प्रकरण प०
पृ० ४०) श्रादि कमी प्रविद्ध वैदिक विद्यानीकी कृतियोमें धर्मकीतीय प्रयव्ध
लच्चका पूर्वंचक रूपये उच्लेख है।

जैन श्राचार्योने जो बौद्धलम्मत प्रत्यच् लच्चका खरडन किया है उत्तमें दिक्नागीय श्रीर धर्मकीचींय दोनों लच्चोंका निर्देश एवं प्रतिवाद पाया जाता है। विद्युचेन दिवाकरकी कृति रुपये माने जानेवाले न्यायावतारमें जैन परम्परा- नुवारी प्रमाण लच्चमें जो वाधवर्षितपद—( न्याया० १) है वह अक्षपादके ( न्यायय० १.१४) प्रत्यत्त लच्चमात अव्यधिवारिएकका प्रतिविध्व है सा कुमारिल कर्नुक समस्त्रे कानेवाले 'तनापूर्वार्थिकामं प्रमाणं वाधवर्षितप? लच्चपात वाधवर्षित पदकी अनुकृति है या धर्मकीपीय (न्यायि० १.४) अभ्रान्तपदका रुपात्त है या लव्यं दिवाकरका मीलिक उद्धावन है यह एक विवारपीय प्ररुत है। जो कुछ हो पर यहती निक्रित ही है कि आ हमन्त्रका नीह प्रत्यक्त कुछ स्वायन क्षेत्र प्रत्यक्त कुछ स्वायन क्षेत्र प्रत्यक्त हो से आ हमन्त्रका नीह प्रत्यक्त स्वायन क्षेत्र प्रत्यक्त क्षेत्र मा स्वक्त ही है कि आ हम्मानुका स्वायन क्षेत्र प्रत्यक्त हमें प्रत्यक्त हमें हम्मानुका स्वायन स्वयन्त्रका स्वायन स्वयन्त्रका स्वायन स्वयन्त्रका स्वयन्त्रका स्वायन स्वयन स्वयन्त्रका स्वयन्त्रका स्वायन स्वयन्त्रका स्वयन्ति स्वय

बीद लक्ष्मात कल्पनाऽपोड पदमैं रिपत कल्पना शब्दके अपैके धंबेपमैं खुद बीद तार्किकांमें अदोक भिन्न भिन्न मत ये जिनका कुछ लयाल शान्तरिवत ( तत्वनक का॰ १२१४ के) को इससे संक्य रखनेवाली विस्तृत चर्चारे आ मक्ता है। एव अनेक बैदिक ओर बैन तार्किक किन्दोंने बीद-पक्कका खर्चडन किया है उनके विस्तृत कहांगोहात्मक खर्चडन अन्यसे भी करूपना शब्दके माने जानेवाले अनेक अर्थोंका पता चलता हैं। खासकर जब हम केवल लय्डन प्रधान तस्वीपत्मव अन्य (९० ४१) देखते हैं तव तो कस्पना शब्दके प्रचलित और सम्मित करीव-करीव समी अर्थों या ताहिष्यक मर्तोंका एक बड़ा भारी संस्तृत हमाने प्रधिस्त होता है।

ऐसा होने पर भी आं है स्वन्द्रने तो सिर्फ धर्मकीर्ति क्रांनमत (न्यायवि० १. ६) करणना स्वरुद्धा—वितका स्वीकार और समर्थन शान्तर्यवृतने भी (तत्वर का १२१४) हिन्या है—ही उत्लेख श्रपने खरटन अन्धर्मे किया है अस्य करणासकरफा नहीं।

ई० १६३६ ]

[ प्रमाग् मीमांसा

१. न्यायबा० १० ४१ । तात्पर्य० १० १५३ । इंदली १० १६१ । न्यायम० १० ६२-६५ । तत्वार्यञ्लो० १० १८५ । प्रमेयक० १० १८, В. ।

## मीमांसक का प्रत्यक्ष लक्षग

मीमांगारग्रांनमें प्रश्वल प्रमाण्के स्वरूपका निर्देश धर्यप्रथम जैमिनीय चुर्मे (२. १. ९) हीमिलता है। इस चुक्के ऊपर शायरमाध्यके खलावा ख्रन्य मी व्याख्यारें और इत्तियों यां। उनमेंने भवरावकी ट्याख्या इस सुक्को प्रश्वल क्लाज्य कियायक माननेवाली थी ( हलां - न्याय प्रश्यक् रखों ० १)। इसरों कोई व्याख्या इस सुक्को विचायक नहीं पर खनुवारक माननेवाली थी (हलांक वाज्यव्यक् रालों ० १६)। कोई इत्ति ऐसी भी थी (शायरमा ० १. १. ५) वो इस सुक्के शायिक विन्यासमे मतनेद रखकर पाठानर माननेवाली थी अप्यांत सुपमें वो सन् ग्रीर तत् शायरका क्रांक स्थान है उनके वरले तत् श्रीर सत् शब्दम्य माननी थी।

कुमारिलने इस सुत्रको लच्चणका विधान या स्वतन्त्र ग्रनुवादरूप माननेवासे पूर्वमतींका निरास करके अपने अनोखे ढङ्गमे अन्तमे उस सूत्रको अनुवादरूप ही स्थापित किया है और साथ हो उस पाठान्तर माननेवाले मतका भी निरास किया है (श्लोकवा॰ प्रत्यत्त्० श्लां० १-३६) जैसा कि प्रभाकरने अपने बहुती प्रत्यमें । प्रत्यक्तकसागरक प्रस्तन जैमिनीय सत्रका खरडन मीमासकमित्र वैदिक, बौद्ध श्रौर जैन सभी नार्किकोंने किया है। बोद्ध परम्परामें सबसे प्रथम खरडन करनेवाले दिङनाग ( प्रमाग् सम्० १. २७ ) जान पडते है । उसीका श्रनुसरस शान्तरन्तित श्रादिने किया है। बैदिक परम्परामै प्रथम खराइन करने-वाले उद्योतकर ही (न्यायवा० प्र०४३) जान पडते हैं । बाचस्पति तो उद्योत-करके ही टीकाकार हैं (नात्वर्य० प्र०१५५) पर जयन्तने (न्यायम० प्र०१००) इसके न्वराडनमें विस्तार और स्वतन्त्रतासे काम लिया है। जैन परम्परामे इसके खराडनकार सर्वेष्णमा श्राकलाङ या विद्यानन्द (तत्त्वार्थ इलो० प्र०१८७ इलो० ३७ ) जान पढते हैं । श्रमयदेव (सन्मति टी० प्र० ५३४ ) आदिने उन्हांका श्चनगमन किया है। श्चा० हेमचन्द्रने ( प्र० मी० प्र० २३. ) श्चपने पर्ववर्त्ता जैन ताकिकोंका इस जैमिनीय सुत्रके न्वसडनमें जो अनुमरस किया है वह जयन्तके मंजरीगत (प्र० १००) खरडन भागका ही प्रतिबिम्ब मात्र है जैसा कि ग्रन्य जैन तार्किक ग्रन्थोंमे (स्याद्वादर० प्र०३८१) है।

खरडन करते समय आ० हेमचन्द्रने कुमारिल-सम्मत अनुवादभङ्गीका निर्देश किया है और उस व्यत्यवाले पाठान्तरका भी।

### सांख्यका प्रत्यक्ष लक्ष्मण

सांख्य परम्परामें प्रत्यञ्च लच्चाके मुख्य तीन प्रकार है। पहिला प्रकार विरुप्यायोक्ति लच्चाका है जिले वाचरपतिने वार्यप्तपके नाममे निर्दिष्ट किया है (तात्पर्वेष वृष १४५)। दूशरा प्रकार हेश्यरकृष्यके लच्चाका (संप्तकाल्य, अ) और तीवारा वास्वयद्भाव (सांख्यस्वाल, स्.) और तीवारा वास्वयद्भाव (सांख्यस्व १.८)

बीदों, जैनों श्रीर नैपायिकांने सारुपके प्रत्यक्त लक्षणका लपडन किया है। प्यान रलनंकी बात पर है कि विश्ववातीके लक्षणका लपडन तो सभीने किया है पर इंस्टरकृष्ण जैते प्राचीन लास्थावांथेके लक्ष्णका लपडन सिर्फ जयनत (१० ११६) हो ने किया है पर सारुपसुन्तात लक्षणका लपडन तो कियो भी प्राचीन श्राचारिन नहीं किया है।

बोद्धोमे प्रथम खरडनकार दिङ्नाग (प्रमाख्यक्षरु० १. २७), नैयायिकोंमें प्रथम खरडनकार उद्योतकर (न्यायवा० १० ४३) और जैनोमे प्रथम खरडन-कार श्रकलद्व (न्यायवि० १. १६५) ही जान पड्ते है।

आ। हेमचन्द्रनं गास्थकं सत्त्या स्वरुटममे (प्र० मी० गृ० २४)पूर्वाचार्योका अनुतरम् किना है पर उनका त्यरुटन स्वरुटन त्यायम० गृ० १०६) स्वरुटनानुवारी है। बन्दनं ही विन्ध्यवासी और ईश्वरकृष्य दोनोंकि तत्त्वपुत्रकारक स्वरुट निकार है। हैमचन्द्रनं भी उन्होंके शब्दोंने दोनोंही के तत्त्वपुत्रकारक स्वरुटन किया है।

ई० १६३६ ]

[ प्रमाख मीमांखा

### धारावाहिक ज्ञान

भारतीय प्रमाणशास्त्रीं रिमृति के प्रामाश्य-स्त्रप्रामाश्यकी चर्चा प्रथमि ही चली स्नाती देखां वाती है पर भारावाहिक हानोके प्रामाश्य-स्त्रप्रामाश्य की चर्चा सम्भावतः बौद्ध ररम्पराते धर्मकीचिके बाद तालिल हुई। एक बार प्रमाण प्रास्त्रीं प्रवेश होनेके बाद तो फिर वह सर्वदर्शनस्त्रापी हो गई स्त्रीर हरके पद-प्रतिपद्में चुक्तियाँ तथा बाद विश्वर हो गए स्त्रीर साम-साम रामाश्यक्ष वा गारि बान्सराति, श्रीघर, जयन्त, उदयन ब्राहि हमी व्याय-चैद्योपिक दर्शनके विद्वानीने 'चारावाहिक' शानीको ब्रासिकाशिक कहकर भी प्रमाण ही माना है चौर उनमें 'च्हरमकालकला'के मानका नियेव ही किया है। श्रतएव उन्होंने प्रमाख लह्मुकों 'श्रनविधात' श्राहि यह नहीं रखे।

मीमालककी प्रभाकरीय श्रीर कुमारिलीय दोनों परम्याश्रोमें भी धारावाहिक श्रानींका प्रमायय ही स्वीकार किया है। यर दोनोंने उठका समर्थन भिन्न-भिन्न प्रकारते किया है। प्रभाकरानुगामी शालिकनाथ 'कालकला' का भाग विना माने ही 'श्रामुम्ति' होने मात्रते उन्हें प्रमाय करते है, जिल पर न्याय देशीएक परम्याको ज्ञाप रश है। कुमारिलानुगामी गार्थियाय , 'युरमकालकला' का

१ 'श्रम्निप्यतार्थागनुसर्वं च धारावाहिकांचणानानामंप्यतार्थागन्यस्या गोकसिद्धमाय्यमायाना प्रामाय्यं विद्नस्तिति नाद्रियाम्हें । न च कान भैनेनान स्थायतीच्यस्य वारावाहिकानामिति युक्तम्। परमनृद्धमाया कालकलादिभेदाना यिश्वतलोचनेदस्याद्याहिकानादिभेदाना विश्वतलोचनेदस्याद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्याहिकानाद्य

२ 'धाराबाहिकेयु तथ्युं नग्वजानानि स्मृतियमाधादविशिष्टानि कथं ममाखानि ? तत्राह-अन्योन्यनियमेदारेद्यु धाराबाहिकबुद्धयः । व्याप्रियमाया हि पूर्वविज्ञानकारण्यकलाय उनरेशमध्युत्यमिरित न प्रतीतित उत्यन्तितो वा प्राराबाहिकविज्ञानानि परस्यस्तातित्येर इति युक्ता सर्वेपार्माय प्रमाखता !'-मकरत्यापठ १० ४२-४३; इत्तीति १० १० १० १.

६ 'नन्वेचं धाराबाहिनंपूनरेषा पूर्वयहीतार्थावयकस्वादप्रामाण्यं स्थात् । तस्मात् 'क्युनुतिः प्रमानाय्यं स्थात् । तस्मात् 'क्युनुतिः प्रमानाय्यं हित प्रभावानाञ्चाय् । तस्मात् 'क्युनुतिः प्रमानाय्यं हित प्रभावानाय्यं हित प्रमानाय्यं । तस्मात् क्यायं मान्यव्यायं विकारमायायं । धाराबाहिनेक्यायं प्रति क्यायं प्रमानाय्यं । विकार प्रमानाय्यं विकार प्रदेशियतं स्थायं । विकार प्रमानाय्यं विकार प्रदेशियतं । विकार प्रमानयं विकार प्रमानयं । विकार प्रमानयं विकार प्रमानयं । विकार प्रमानयं विकार प्रमानयं । विकार प्याप प्रमानयं । विकार प्रमान

भान भानकर ही उनमें प्रामायका उपचादन करते हैं क्योंकि कुमारिक्षयरम्यामें प्रमायकाल्यामें 'ब्रपूर्व' यह होनेसे ऐसी करवना दिना किये 'धारावाहिक' झानों के प्रामाययका समयेन किया नहीं जा सकता। इस पर बौद्ध और जैन कस्पनाकी खुाप जान परती है।

बीद्ध-सरम्परामे यथि धर्मोत्तर ने स्पष्टतया 'धारावाहिक' का उत्सेख करके तो कुछ नहीं कहा है, किर भी उनके सामान्य कथनने उत्तका कुकान 'धारावाहिक' को अप्रमाण माननेका हो जान पहता है। हेंग्रिनेन्दुकी टीकार्में अपर्देट ने 'धारावाहिक' के विश्वमें अपना मत्तकथ प्रमेतवया स्पष्ट बतलाया है। उत्तने योगिमत 'धारावाहिक' ज्ञानोंको तो 'ब्रह्म कालकला' का भान मानकर प्रमाण कहा है। पर साधारण प्रमाताओं के धारावाहिकोंको स्हमकाल-नेदमाहक न होनेले अप्रमाण हो कहा है। इस तरह बीड परम्परामें प्रमाताकें मेट ते 'धारावाहिक' के प्रमाणव अप्रप्रमायावका स्वीकार है।

जैन तर्कप्रन्थोमे 'भाराबाहिक' जानों के प्रामायंत्र अप्रामायंक विषयमें दो दरम्पार्ट है—दिगम्बर्धाय और श्वेताम्बर्धाय । दिगम्बर दरम्या के अद्भुवार धाराबाहिक' जान तभी प्रमाण हैं जब वे स्वयोशादि विशेष का भान करते हो और विधिष्ठप्रमाजनक होते हो । जब वे देशा न करते हो तब प्रमाण नहीं हैं। इती तरह उस परम्पाके अनुसार यह भी समभना चाहिए कि विधिष्ट-प्रमाजनक होते हुए भी 'भाराबाहिक' जान जिस द्रश्वारामें विधिष्टममाजनक नहीं है उस अंशमें वे अप्रमाण और विशेषायोग विधिष्ठप्रमाजनक होने कारण प्रमाण है अर्थान् एक जान व्यक्तिमें भी विषय मेद की अरोबारि प्रमाणवादि प्रमाणवादि भागावा

१ 'ब्रत एव अनिधातिवयथं प्रमास्यम्। येनैव हि ज्ञानेन प्रथममधियातीऽर्पः तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः प्राप्तिक्षार्थः तत्रैवार्थे (क्षमध्येन ज्ञानेन अधिकं कार्यम् । ततोऽधिगतिवययमप्रमासम्।"—न्यायवि० ती०. ए० ३.

१ 'धदैक(स्मन्नेव नीलादिक्खुनि बारावाहीनीन्द्रवहानान्युस्थयने हेदा पूर्वेणाभिक्रयोग्छेमस्वात् उत्तरेषामिन्द्रवहानानाम्यास्ययम्ब्हः । न वैबय्, कर्ताऽनेकान्त इति प्रमाखादेण्डक्यादी इर्रावह-वृद्धेग्रत्वकृत्वेन इत्सादि । प्रतत् परिहत्ति-वृद्ध वाद प्रतिकृत्ये कृत्यादि । प्रतत् परिहति-वृद्ध वाद प्रतिकृत्ये कृत्यादि । प्रतत् परिहति-वृद्ध वाद प्रतिकृत्याच्यादे तदा मिन्यो-प्रतिकृत्याच्यादे तदा मिन्यो-प्रतिकृत्याच्यादे तदा मिन्यो-प्रतिकृत्याच्यादे तदा मिन्यो-प्रतिकृत्याच्यादे तदा प्रतिकृत्याच्यादे वाद मिन्यो-प्रतिकृत्याच्यादे वाद मिन्यादे वाद प्रतिकृत्याच्यादे वाद मिन्यादे वाद प्रतिकृत्याच्यादे प्रतिकृत्याच्याच्याचे प्रतिकृत्याच्याच्याच्याच प्रतिकृत्याच प्रतिकृत्य प्रतिकृत्य

प्रामायव है। अकलाक्क अनुगामी विद्यानन्द और माश्चिक्यनन्दिक अनुगामी प्रभावन्त्रक ट्रीकामन्योका पूर्वापर अवलोकर उक्त नतींब पर पहुँचाता है। क्योंकि अन्य सभी बेनाचार्योकी तरह निविवाद रुपये 'स्मृतिस्मास्य' का समर्थेन करनेवाले अकलाङ्क और माश्चिक्यनन्दी अपने-अपने प्रमाय लक्ष्यमे जब बौद्ध और मोमासककं समान 'अनिश्चार्यं और 'अपूर्य' पद रखते है तब उन पदोक्षो सार्थकता उक्त तात्त्रकं स्वाय ग्रंग (क्वित प्रकारत बताता है। नहीं वा सकती चाहे विचानन्द और प्रभावन्द्रका स्वतन्त्र भत कुळ भी रही ही।

बौद्ध १ विद्वान् विकस्य श्रीर स्मृति दानोंम, सामासक स्मृति मात्रमें स्वतन्त्र प्रामास्य नहीं मानते । इसलिए उनके मतमे तो 'श्रमांच्यत' श्रीर 'श्रपूर्व' पदका प्रयोजन स्पष्ट है । पर जैन परम्पराके श्रनुसार वह प्रयोजन नहीं है ।

श्वेताम्बर परम्पराके सभी विद्वान् एक मति धारावाहिशानको स्मृतिकी तरह प्रमाण माननेके ही पद्मे हैं। ऋतपव किसीन अपने प्रमाणस्वाच्या 'ऋतिप' त्वा' 'अपूर्व' आदि बेंस परको स्थान ही नही दिया। हतना ही नही, बिस्क उन्होंने स्थरक्त्या यह कह दिया। कि चाँह जान यहीतप्राहि हो तथ भी वह अपहोतप्राहिक समान हो। प्रमाण है। उनक विचारानुकार परीतप्राहित्व प्रामाणस्वा विधावक नहीं, अतपय उनक मति एक धारावाहिक शानव्यक्तिमे विध्यमेदका अपद्याले प्रामाण्य-अप्रामाण्य माननेका व्हरत नहीं और न तो कभी किसीको श्रममाण्य माननका व्हरत है।

श्वेताम्बर आचार्थाम भी आ० इसचन्द्रको खाव विशेषता है क्योंकि उन्होंने यहीतमाहि श्रोर महाध्यमाणुमाहि होनोका तमत्व हिलाकर तभी धारावाहिशानीमे प्रामायपका को समर्थन किया इ वह खात माकका है—प्र० मी० १०४। ई० १६३६]

- १. 'यहातमग्रहात वा स्वार्थ यदि व्यवस्थात । तम लोकं न शारणेषु विकहाति प्रमाणताम् ॥'—तस्वार्यस्वां १. १०. ७६ । 'प्रमानतग्रहाताश्रकाशियसं प्रश्चताम् ॥ प्रस्वताम् ॥ प्राप्त स्वार्यस्वां क्ष्मवन् ॥'-तस्वार्यस्वां १. १.१. ६५ । 'प्रहीतग्रह्यात् तम न स्कृतेर्यकास्यातः । धारणवाह्यात् कातस्य केत ला ॥'-तस्वार्यस्वोकः १.१३.१% 'नन्वेवमाि प्रमाणिक्यवादिताव्याधातः प्रमाणात्वरमञ्जये प्रमाणान्वरमञ्जये प्रमाणान्वरमञ्जये । अर्थपरिक्क्षत्वित्वरुणकृत्यस्य स्वार्यस्य प्रमाणान्वरमञ्जये प्रमाणान्वरमञ्जये । विवयसमान तस्य स्वार्यस्य प्रमाणान्वरमञ्जये । विवयसमान प्रमाणान्वरम्यवर्षम् व । व्यवस्य स्वार्यस्य । प्रमाणान्वरमञ्जये । विवयसमान प्रमाणान्वरम्यवर्षम् व । व्यवस्य स्वार्यस्य । प्रमाणान्वरम्यवर्षम् व । विवयसमान व ।
- २. 'यद् गृहीतम्माह् शानं न तत्प्रमायः, यथा स्मृतिः, गृहीतमाही च प्रत्यच्च-पृष्ठभावी विकल्प हीत व्यापकविरुद्धोपलव्यः'—तत्त्वस० प० का० १२६८ ।

## स्मृति प्रामाण्य

स्मृतिको प्रमा—प्रमाया माननेके बारेमे मुख्य दो परम्पराएँ है—जैन श्रीर बैनेतर । जैन परम्परा उद्ये प्रमाया मानकर परोच्छे भेद रूपसे हसका वर्षन करती है। जैनेतर एम्परावाले वैदिक, बीद, सभी दर्शन उद्ये प्रमाय नही मानते अतएव वे किसी प्रमायकरिके उसकी वर्षा नहीं करते। स्मृतिको प्रमाया न माननेवाले भी उद्ये श्रामाया—िमस्याज्ञान—नहीं कहते पर वे प्रमाया शब्दरे उसका केवल ध्यवहार नहीं करते।

 <sup>&#</sup>x27;पारतः-यात् स्वतो नैथा प्रमायात्वावधारया । अप्रामाययविकत्वस्य द्वाद्वनीय विद्वन्यते ॥ पूर्वविद्यानविषयं विज्ञान स्मृतिकच्यते । पूर्वज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाययं नावधार्वते ॥'-तन्त्रवा० प्र० ६० ।

२, 'प्रतुष्कं अवति—छर्वं प्रमायाद्योऽन्धिगतसर्वे तामान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्पृतिः पुनर्ने पूर्वातुभ्यमयादामतिकासति, तद्विषया तद्वनीवषया वा, न द्व तर्दाध्वतिषया, सोऽयं कृत्यन्तरादियोषः स्युतेपिति विद्याति।"– तत्वकै २.११।

अतएव वे अपने-अपने मन्तव्यकी पुष्टिमें चाहे शुक्ति भिन्न-भिन्न बतलाएँ फिर भी वे सभी एक मतसे स्मृतिकप ज्ञानमें प्रमाण शब्दका व्यवहार न करने के ही पत्तमें हैं।

कुमारिल आदि मीमांसक कहते हैं कि स्मृतिज्ञान अनुभव द्वारा ज्ञात विषयको ही उपस्थित करके कृतकृत्य हो जानेके कारण किसी अपूर्व अर्थका प्रकाशक नहीं, वह केवल गृहीतग्राहि है ज्यौर इसीसे वह प्रमाण नहीं। प्रशस्तपादके श्रनगामी श्रीघरने भी उसी मीमासककी गृहीतग्राहित्ववाली युक्तिका श्चवलम्यन करके स्मृतिको प्रमाख्याह्य माना है (कन्दली पृ०२५७)। पर श्राचपादके श्रानुगामी जयन्तने दसरी ही युक्ति बतलाई है। वेकहते हैं कि स्मतिशान विषयरूप श्रथंके सिवाय ही उत्पन्न होनेके कारण श्रनर्थंज होनेसे प्रमासा नहीं । जयन्तकी इस यक्तिका निरास श्रीधरने किया है। श्रद्मणदके ही ब्रानुगामी बाचरपति मिश्रने तीसरी यक्ति ही है। वे कहते है कि लोकव्यवहार स्मतिको प्रमाण माननेके पत्नमे नहीं है ऋतएव उसे प्रमा कहना योग्य नहीं। वे प्रमाकी व्याख्या करते समय स्मृतिभिन्न जानको लेकर ही विचार करते है (तात्पर्य पू॰ २०)। उदयनाचार्यने भी स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले सभी पूर्ववर्ती तार्किकोकी युक्तियोका निरास करके ग्रान्तमै वाचरर्गत मिश्रके तात्पर्यका अनुसरण करते हुए यही कहा है कि अनपेन होनेके कारण अनुभव ही प्रमाण कोटिमें गिना जाना चाहिए, स्मृति नहीं: क्योंकि यह अनुभवसापेल है श्रीर ऐसा माननेका कारख लोकव्यवहार ही है<sup>8</sup>।

१. 'तत्र यत् पूर्वविज्ञान तस्य प्रामारयमिग्यते । ततुपस्थानमात्रेय स्मृतेः म्याच्चरितार्थता ॥'-श्लोकवा श्रम्तः श्लो० १६० । प्रकरणप० १०४२ ।

२. 'न स्पृतेरप्रमाणत्वं यहातमाहिताकृतम्। श्रपि त्वनर्थजन्यत्वं तद-प्रामागयकारणम्॥'-न्यायम० ५० २३।

३. 'ये त्वनर्धजत्वात् स्मृतेरप्रामाययमाहुः तेषामतीतानगतविषयस्यानुमानः स्वापामायय स्यादिति दुषयम् ॥'-फन्टली० ५० २५७ ।

४. 'क्य तर्हि स्पूर्वेश्येवस्थेदः ! अनुभवस्त्रेव । यथायां हानुभवः प्रमेति प्रामायिकाः परयन्ति । 'त्त्ववानात्' हात सुरुवात् । अव्यक्तिचारि वार्तामित व । नतु स्पूर्तिः प्रमेव कि न स्थाद् वयार्थातात्त्यात् प्रत्यवात्त्रभूतिवरिति कते । न । छिद्धे भ्यवहारे निर्मित्तेन ति । । न स्थ्रिक्तं । न स्थ्रिक्तं । न स्थ्रिकेते स्यवहारियमनम् , अध्यवस्थया लोकज्यवहारियस्य स्थ्रिक्तं प्रथमन्यः । न स्थ्रिकेते प्रमायाधिक्ताना । न स्थ्रिकेते प्रमायाधिक्ताना । न स्थ्रिकेते प्रमायाधिक्ताना । नर्हाण्यासमायस्य स्थ्रिकेते प्रमायाधिक्ताना । स्थायाधिकाना । स्थायाधिकान

बौद्धदर्शन स्पृतिको प्रमाण नहीं मानता । उद्यक्षो जुकि मी मीमांसक या वैशेषिक वैसी ही है अर्थात् स्पृति गृहीतमाहिला होनेसे ही प्रमाण नहीं (तत्वतं० प० का० २२६८)। फिर भी हत मन्तव्यके बारेमे वैसे न्याय वैशेषिक आहि द्शीनों पर मीमासा—चर्मसाहन—का प्रमान कहा जा सकता है वैसे वीद्ध-दर्शने पर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह बेदका ही प्रामायय नहीं मानता। विकल्पशानमात्र का प्रमान कारण वीद्ध दर्शनमें स्पृतिका प्रामायय प्रसक्त हो नहीं है।

जैन तार्किक स्पृतिको प्रमाया न माननेवाले भिन्न भिन्न उपर्युक्त दर्शनींकी गृहीतप्राहित्व, श्रनपंत्रव, लोक्ज्यवहरामाथा श्रादि सभी युक्तियोका निरास करके केवल यही कहते है, कि जैसे सवादी होनेके कारया प्रश्चल ब्रादि प्रमाया कहें जाते है ते ही स्पृतिको में संबादी होने ही से प्रमाय कहाना युक्त है। इस जैन मतनक्यमें काई मतनेद नहीं। श्राचार्य हैमचन्द्रने में स्मृतिवामायवकी पूर्व जैन परम्पराका ही श्रनतस्य किया है स्वन्तस्य किया है न्या है न्या रामाया ही श्रनतस्य किया है न्या रामाया स्वाविक स्

स्मृतिज्ञानका त्रविसवादित्व सभीको मान्य है। वस्तुस्थितिमे मतमेद न होने पर भी मतभेद केवल प्रमा शब्दले स्मृतिज्ञानका व्यवहार करने न करनेमें है।

ई० १६३६ ]

[ प्रमास मोमांसा

१. 'गृहीतम्ह्यान्नेष्टं सावृतं ' " '''-(सावृतम् —विकल्पशानम् - भनोरय०) प्रमाखया० २.५।

 <sup>&#</sup>x27;तथाहि—ऋषुःथाऽप्रामायर्ष कुतोऽतमाविष्कुर्वति, कि गृशेतार्याणाहि-त्वात्, परिष्कुतिविद्योग्नामायत्, ऋषत्यतीतेर्षे प्रवर्तमानत्वात्, श्रयोदनु-त्रयामानत्वात्, विश्वादकत्वात्, शमारोपाव्यवच्छेदकत्वात्, प्रयोजनाप्रशायक-त्वात् वा ।''—स्यादादर् ३.४ ।

## प्रत्यभिज्ञा

प्रत्यिम्शाके विषयमे द। बातें ऐसी हैं जिजमे दाशांनिकोका मतमेद रहा है— पहली प्रामायक श्री दूसरी त्वरुष्टी। बोह परम्या प्रत्यिम्शाको प्रमाण नहीं मानती क्योंकि वह चृषिकवादी होनेस प्रत्यीम्शाका विषय माने वानेवाले रियरत्वको ही वात्त्विक नहीं मानती। वह रियरव्यम्तीतिको साहर्यमूलक मानकर भ्रान्त ही समस्ती हैं । पर बौद्धिमन्न जैन, बीदक दोनो परम्परके सभी दाशांनिक प्रविभावको प्रमाण मानते है। वे प्रत्योक्शको प्रमाण मानते है। वे प्रत्योक्शको प्रमाण सभाते है। वे प्रत्योक्शको प्रमाण सभाव सम्बद्धिक स्वाद्धिक प्रत्योक्षको प्रमाण स्वाद्धिक स्वाद्धिक प्राप्तिक स्वाद्धिक प्रत्योक्षको स्वाद्धिक स्वाद्धिक स्वाद्धिक प्रत्योक्षको प्रमाण स्वाद्धिक स्वद्धिक स्वाद्धिक स्वाद्ध

प्रत्यभिष्ठाके स्वरुपके संवरभमे मुख्यतवा तांन वस हं—वीद, वेंदिक श्रीर केन । वीदरूच कहता है कि प्रत्यभिष्ठा नामक कोई एक शन नही है किन्द्र स्तरण श्रीर प्रत्य से सर्चावत दो होन ही प्रत्यभिष्ठा शन्य स्ववद्ध होते हैं। उसका 'तत् श्रेष्ठ अर्थात होते हैं। उसका 'तत् श्रेष्ठ अर्थात होते हैं। उसका 'तत् श्रेष्ठ अर्थात होते ने परंच्चरण होनंक कारण स्तरप्रवाह है वह प्रत्यवद्धाह होते ही नहीं महता ! इस तरह विचयत परोच्चर सोच्चर के आधार पर दो शानंक प्रच्यवको प्रत्यभिष्ठा कहत्वेताल वीद्यव्यक्ष किन्द्र न्याप, मीमालक आदि वैदिक दर्शन कहते हैं कि प्रत्यभिष्ठा यह प्रत्यव्यक्ष पर प्रकार के प्रत्यव्यक्ष होते विद्यव्यक्ष पर प्रवास ने विद्यव्यक्ष पर प्रवास ने प्रत्यक्ष स्वाप्त विद्यव्यक्ष ने निवस है कार्य प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षित्र होते हैं कि इत्त्यात प्रत्यक्ष स्वाप्त कर वाला है। वाचरपति निक्ष प्रत्यक्षित्र में प्रत्यक्षित्र में प्रत्यक्ष करते हुए कहते हैं कि इंस्तर या स्तरप्रवस्त हक्ता विद्यव्यक्ष कर्मान

१ प्रमाख्या॰ ३. ५०१-२ । तत्त्वसं० का० ४४७ ।

२ ...तस्माद् हे एते शाने स इति स्मरणम् श्रयम् इत्यनुभवः'-न्यायम० १० ४४६।

मात्रमाद्दी भी इन्द्रिय, अतीतावस्याविशिष्ट वर्तमानको श्रृहण् कर सक्तिके कारण् प्रत्यभिष्ठावनक हो सकती है'। जयन्त वाचरशतिक उक्त कथनका अनुसरण् अरुनेक अलावा भी एक नई युक्त प्रद्यित करते हैं। वे कहते हैं कि स्मरण्-सहकृतदन्त्रियमन्य अपन्यक्त वाद एक मानसकान होता है जो प्रत्यभिक्त करलाता है। जयन्यका यह कथन पिछले नैयायिकोंके अलीकिकप्रस्क्वादकी करलाका बीज मालस होता है।

जैन तार्किक प्रत्यभिक्षाको न तो बौद्धके समान ज्ञानसमुक्वय मानते है और न नैयापिकारिको तरह बरिरिट्रियन प्रत्यवा | व प्रत्यमिक्षाको परो ब्राजान मानते है। और कहते हैं कि इन्द्रियक्य आन और समस्यक्ते बाद एक संकलानात्मक विज्ञातीय मानस जान पैदा होता है बही प्रत्यभिक्षा कहलाता है। अकलक्किपय (लर्षा० १.१.वे) प्रत्यभिक्षाकी यह व्यवस्था को स्वरूपमें अयन्तको मानस्थान को क्ल्यनाके समान है वह सभी जैन तार्किकोंके द्वारा निर्वेदादरूपसे मान ली परंहे हैं। आचार्थ हैमचन्द्र मी उसी व्यवस्थाके अनुनार प्रत्यभिक्षका स्वरूप मानकर परस्वनित्यकरण्य और स्वरूपसभर्यन करते है—प्र० मी० पु० १४.।

भीमातक (श्लोकवा० सु० ४. श्लो० २३२-२३०.), नैयायिक (न्यायसू० १. १. ६.) आदि उपमानकां स्वतन्त्र प्रमाण मानते है जो साहरय-वैस्टह्य विपयक है। उनके मतातुसार हस्तव, दोर्थल आदि विषयक अनेक सप्रतियोगिक ग्रान ऐते हे जो प्रत्यक्क हो है। जैन तार्किकोन प्रथमसे ही उन सकका समावेश, प्रत्यिम्प्रानको मतिशानके अकारिवशेषकरसे स्वतन्त्र प्रमाण मानकर, उसीमे किया है, जो क्षेत्रसम्बन्ध सर्वमान्य हो गया है

ई० १६३६ ]

प्रमाख मीसांसा

१ तात्पर्य० प्र० १३६ ।

२ 'एव पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविशेषग्रमतीतत्त्वगाविषय इति मानवी प्रत्यभिद्या ।'-स्यायम० १० ४६१ ।

# तर्क प्रमाण

भगवान् महावीर, बुद्ध ऋौर उपनिषद्के सैकडों वर्ष पूर्व भी ऊह् (ऋग० २०. १३१. १०) श्रीर तर्क (रामायश ३. २३. १२.) ये दो घातु तथा तज्जन्य रूप संस्कृत-प्राकृत भाषामे प्रचलित रहे । श्रागम, पिटक श्रीर दर्शनसूत्रोमे उनका प्रयोग विविध प्रसर्गोमे थोडे-बहत मेदके साथ विविध स्रथोंमे देखा जाता है । सब अर्थों में सामान्य अंश एक ही है अरीर वह यह कि विचारात्मक द्वानव्यापार । जैमिनीय सत्र खीर उसके शाबरभाष्य स्रादि<sup>३</sup> न्यास्त्याप्रन्थोंमे उसी भावका द्योतक ऊह शब्द देखा जाता है, जिसको जयन्त ने मंजरीमे श्रनुमानात्मक या शब्दात्मक प्रमास समभकर खरडन किया है (न्यायम० पृ० ५८८)। न्यायसूत्र (१.१.४०) में तर्कका लक्त्या है जिसमें ऊढ शब्द भी प्रयुक्त है क्योर उसका ऋर्य यह है कि त्रकारमक विचार स्वयं प्रमास नहीं किन्दु प्रमासानुकल मनोव्यापार मात्र है। पिछले नैयायिकोंने तर्कका ऋर्थविशोध स्थिर एवं स्पष्ट किया है। ऋौर निर्शय किया है कि तर्क कोई प्रमाखात्मक शान नहीं है किन्तु व्यातिशानमें बाधक होनेवाली अप्रयोज-कत्वशङ्काको निरस्त करनेवाला व्याप्यारोपपूर्वक व्यापकारोपस्वरूप आहार्य शान मात्र है जो उस व्यभिचारशङ्काको हटाकर व्याप्तिनिर्खयमें सहकारी या उपयोगी हो सकता है (चिन्ता० अनु० पृ० २१०; न्याय० वृ० १. १. ४० )। प्राचीन समयते ही न्याय दर्शनमे तर्कका स्थान प्रमाखकोटिमे नहीं है । न्यायदर्शनके विकासके साथ हो तर्कके अर्थ एव उपयोगका इतना विश्वदीकरण हन्ना है कि

१ 'उपसर्गाद्अस्त ऊहतेः।'-पा० स्० ७. ४. २३। 'नैषा तर्केशा मक्तिगवनेग्रा'-कठ०२.६।

२ 'तका जःव न दिज्ञह'-म्राचा॰ स्॰ १७०। 'विहिंसा वितक'-मिक्कि सब्बास्वसुत २. ६। 'तकांप्रतिष्ठानात्'-ब्रह्मस्॰ २. १. ११। न्यायस्॰ १. १. ४०।

३ 'त्रिविधश्च ऊहः । मन्त्रतामसंस्कारविषयः ।'—शाबरभा० ६. १. १ । जैमिनीयन्या० ऋध्याय ६. पाद १. ऋषि० १ ।

४ न्यायस्० १. २. १ ।

इस विषय पर बड़े सूद्म और सूद्मतर प्रन्य लिखे गए हैं जिनका धारम्भ गंगेश उपाध्यायसे होता है।

बौद्धतार्किक (हेद्ववि० टी० पृ०१७) भी तकांत्मक विकल्पशानको स्यातिकानोपयोगी मानते हुए भी प्रमाय नहीं मानते । इस तरह तकिको प्रमाय-रूप माननेकी भीमाशक परग्या और अप्रमायक्षय होकर भी प्रमायानुसाहक माननेकी नैयापिक और बौद्ध स्पर्स्या है।

जैन परम्पामें प्रभागक्षक माने जानेवाले मतिज्ञानका दिवीय प्रकार देश वो सस्तुतः गुण्योगिवेवारणात्मक शानव्यापार ही है उठके पर्यावस्ति के स्त्रीर तक दोनों गुण्योगिवेवारणात्मक शानव्यापार ही है उठके पर्यावस्ति के स्त्रीर तक दोनों गुण्योक प्रभाग उमायज्ञित क्या है (तत्वार्षमा १२ १ १ ५ १ ९ ) जब जैन परम्पामें तार्किक प्रवित्ते प्रमाणके मेर क्रीर तक्वा प्रादिकी व्यवस्था होने लगी तब सम्भवतः सर्वप्रथम अकलक्कृते ही तर्कका स्वस्था पिठके सभी जैन लाईकिंगे किया है। जैन परम्पा मामेशकंकों वा दर्क या जहकी प्रमाणात्मक शान ही मानती आर्द है। जैन तार्किक करते हैं कि व्याविश्वार ही तर्क या उद्देश राज्यक अर्थ है। चिरायाल आर्थएरम्पाके अति परिचित उह या तर्क राज्यकों लेकर हो अलक्कृत परीच्यामाण के एकमेद स्पत्ते तर्कप्रमाण पिथा किया हो सांवार वाचार हिम स्त्रीते व्याविशानकों कही मानकप्रमञ्जल्य, कही लीकिकप्रस्ववस्था, कही अनुमिति आर्दि स्था माना है उठका निरास करके जैन तार्किक व्यावशानकों एकस्था हो प्रमाण के अपनार्वक व्यावशानकों एकस्था । आचार्य हैमचन्द्र उत्ती पूर्वपरप्राक्षे समर्थक है-प्रभाग के प्रमाण के देश । आचार्य हैमचन्द्र उत्ती पूर्वपरप्राक्षे समर्थक है-

ई० १६३६ ]

[ प्रमाखमीमांसा

१ तात्पर्ये० पृ० १५६-१६७ । न्यायम० प्र० १२३ ।

### ऋनुमान

श्चतुमान ग्रन्दके अतुमिति और अर्जुमितिकरण ऐसे दो स्त्रर्ग हैं। बब श्चतुमान ग्रन्द माववाची हो तब अर्जुमिति और जब करणवाची हो तब श्रुजुमितिकरण श्चर्म निकलता है।

अनुमान किसी भी विषयका हो, यह किसी भी प्रकारके हेतुसे जन्य क्यों न हो पर हरना तो निरिच्त है कि अनुमानके मुख्ये कहीं न कही प्रश्च कानका अस्तित्व अवस्य होता है। मुल्ये कहीं भी प्रश्च न हो ऐसा अनुमान हो ही नहीं कहता। चब कि प्रत्यच्च अपनी उत्पत्तिमें अनुमानको अपेक्षा कहापि नहीं रखता तब अनुमान अपनी उत्पत्तिमें प्रत्यचक्की अपेक्षा रखता है। यही भाव न्यायहत्रनत अनुमानके लक्षणमें 'तित्यूर्वकम्' (१.१.५)

१. जैसे 'तरपूर्वक' शब्द प्रत्यस्त श्रीर अनुमानका पीर्यापर्य प्रदिश्चित करता है वेसे ही जैन परप्यरामे मति और अतवकक दो जानोका पीर्वापर्य बतलानेवाला 'महदुक्व' केया पुत्र' (नन्दी द्यु० ९४) यह श्रव्ह है। विशेषा० गा॰ ८६, १८५, १०६।

राज्ये ऋषिने व्यक्त किया है, जिसका अनुसरण संस्थाकारिका (का॰ ५) आदिके अनुमान लज्जुणों भी देखा जाता है।

अनुमानके स्वरूप और प्रकार निरूपण आदिका वो दार्शनिक विकास हमारे सामने हैं उसे तीन युगोंमें विभाजित करके हम ठीक-ठीक समक्ष सकते हैं १ वैटिक ग्रंग, २ वौद्ध युग और १ नव्यन्याय ग्रंग।

यह विकास बैदिक युगीन इसलिए भी है कि इसके प्रारम्भ करनेमें जैन श्रीर बौद्ध परम्पराका हिस्सा तो है ही नहीं बल्कि इन दोनों परम्पराश्चोने वैदिक परम्पराक्ष ही उक्त शास्त्रीय निकपस्को छुरूमे श्रवस्थाः श्रपनाया है। यह बैदिक्युगीन श्रम्मान निरूपस्य हमें दो वैदिक परम्पराश्चोमे योड़े बहुत होर फेरके साथ देखनेको मिलता है।

(ऋ) बैदोधिक और मीमालक परम्परा—इस परम्पराको स्पष्टतया व्यक्त करनेवाले इस समय इमारे सामने प्रशस्त और शावर दो माध्य हैं। दोनोंमें अनुमानने दो प्रकारींका ही उन्लेख हैं वो मुलमें किसी एक विचार परम्पराका प्रकार है। मेरा निजी भी मानना है कि मुलमें वैशेधिक और भीमांसक दोनों परम्परार्ष कभी अभिन्न याँ , जो आतो जाकर कमशाः खुदी हुई और मिल-भिन्न मानीव विकास करती गई।

(ब) दूसरी वैदिक परम्परामें न्याय, साख्य और चरक इन तीन शास्त्री-

१. 'तत्तु द्विविषम्—प्रत्यत्तो दृष्टसम्बन्धं सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं च'— शावरमा० १. १. ५ । एतत्तु द्विविषम्—दृष्टं सामान्यतो दृष्टं च'—प्रशस्त० प्र०२०५ ।

२. मीमाला दर्शन 'क्रयातो धर्मविक्काला'में धर्मले ही छुरू होता है वैसे हो वैसेशिक दर्शन भी 'क्रयातो धर्म व्याख्यास्थामः' तूनमें धर्मिकस्याले छुरू होता है। 'चोदनालक्योऽभी धर्मः' श्रीर 'तद्वचनादान्मायस्य प्रामाएयम्' टोनीका भाव समान है।

का समावेश है। इतमें अनुमानके तीन प्रकारोंका उच्लेख व वर्णन है। वैशेषिक तथा ग्रीमानक दर्शनमें वर्णित दो प्रकारके बोधक शब्द करीब करीब समान है, वब कि स्वाय आदि श्रास्त्रोंकी दूसरी परम्परामें पाये आनेवाले तीन प्रकारिक ग्रीमक शब्द एक ही है। अलवता तब शास्त्रोंमें उदाहरच्या एकते नहीं हैं।

जैन परम्पामें छवते पहिले अनुमानके तोन प्रकार अनुयोगदारख्तमें— जो ई॰ छ॰ वहलो शताब्दीका है—ही पाये जाते हैं। विनके बोक्क शब्द अञ्चरशः न्यायदर्शनके अनुवार ही हैं। फिर भी अनुयोगदार बर्खित तीन प्रकारोक उदाहरखोमें इतनी विशेषता अवस्य है कि उनमे मेंद-प्रतिमेद रूपके वैशेषिक-मोमांशक दर्शनवाली द्विष्य अनुमानकी परम्पराका भी समावेश हो ही नया है।

बौद्ध परम्परामे अनुमानके न्यायस्त्रवाले तीन प्रकारका ही बर्खन है जो एक मात्र उपायस्द्रव (१० १३) मे अपनी तक देखा वाता है। नैसा समस्ता जाता है, उपायस्द्रव अगर नागार्जनस्त नहीं हो तो मी वह दिस्त्रात्मका पूरं वर्ता अत्यत्य होना चाहिए। इस तरह हम देखने है कि संवादी चीर्षा योचची शताब्दी तकके जैन-बौद्ध साहित्यमें वैदिक गुगीन उक्त दो परम्पराश्रीके अनुमान वर्णानका हो संग्रह किया गया है। तब तकमे उक्त दोनों परम्पराएं सुख्यतया प्रमाखके विश्वमें वासकर अनुमान प्रमाखक विश्वमें वैदिक परम्पराक्ष अनुमान प्रमाखक विश्वमें वैदिक परम्पराक्ष इंदिली वाती है।

२-ई० स० की पाँचवीं शतान्दीसे इष्ट विषयमें वीद्वयुग शुरू होता है। बीद्वयुग इक्तियों कि अब तकमें जो अनुमान प्रवाली वैदिक परमपांक्ष अनुमान हो मान्य होती आई थी उक्का पूर्व बलते प्रतिवाद करके दिन्नागंने अनुमान का लल्ला प्रतन्त्र भावते दया अक्षीर उक्के प्रकार भी अपनी बीद्व हिष्टे बतलाए। दिक्नागंके हस नये अनुमान प्रस्थानको सभी उत्तरवर्ती बीद्व विद्वानीने

१ 'पूर्वचन्छेपवस्तामान्यतो दृष्ट' च' न्यायस्० १.१.५। माटर० का०५। चरक० सुत्रस्थान रुलो० २८, २६।

२ 'तिविहे पगगाते तजहा-बुव्वर्व, सेसर्व, दिइसाहम्मवं।'-श्रनुयो० १० २१२A।

३ प्रमाण्डमु० २. १. Buddhist Logic. Vol. I. p. 236.

भौद्धमुगका प्रभाव जैन परम्परा पर भी पड़ा । भौद्रताकिकों हे द्वारा भैदिक परम्पराजमत अनुमान तत्व्या, भेर आदिका खरबन होते और स्वतन्त्रभावये तत्व्यभ्रम्पपन होते देखकर तिद्धनेन में जैने ताकिकोंने में स्वतन्त्रभावये अपनी दृष्टिके अनुमार अनुमानका तत्व्यपम्यपन किया । भट्टारक अकलाकुने उन तिद्धनेनीय लङ्गप्रस्थयन मात्रमें ही वन्तीय न माना। पर शाय हो बौद्ध-ताकिकोकों तरह वैदिक परम्परा वम्मत अनुमानके मेर प्रभेदीके लयदनका स्वत्याव मे स्पष्ट किया में कि विद्यानन्द आदि उत्तरवर्ती दिराम्बरीय तार्किकोंने विस्तृत व प्रवित्त विद्या ।

नए नीद चुन के दो परिखाम स्पष्ट देखे जाते हैं। पहिला तो यह कि बौद्ध श्रीर जैन परभरामें स्वतन्त्र भावने अनुमान लक्ष्ण आदिका प्रथमन श्रीर अपने ही पूर्वाचारोंके द्वारा कभी स्वीकृत वैदिक परभरा सम्भत अनुमानलक्ष्ण विभाग आदिका लवडन। वृक्षरा परिखाम यह है कि कभी वैदिक विद्वानोंके स्वाप बैद्ध सभत अनुमानअपालीका लवडन न अपने पूर्वाचार्य समस्त अनुमान प्रणालीका स्थापन। पर हम दूकरे परिखाममें चोह गौबा करने हो सही एक बात यह भी उल्लेख योग्य दाखिल है कि मानवंत्र बैदे वैदिक परभराके किसी

१ 'श्रनुमानं लिङ्कादर्थदर्शनम्'-न्यायप्र० ५०७। न्यायवि० २.३। तत्त्वसं०का०१३६२।

र प्रमाखासमु० परि० २ । तत्त्वसं० का० १४४२ । तात्पर्य० ए० १८० ।

३ न्यायवा० पृ० ४६ । तात्पर्य० पृ० १८० ।

४ 'साध्याविनाभुनो लिङ्गात्साध्यनिश्चायकं स्मृतम् । ऋनुमानम्'— न्याया १ ५ ।

५ न्यायवि० २. १७१, १७२।

६ तत्त्वार्थश्लो० पृ० २०५ । प्रमैयक० पृ० १०५ ।

तार्किक लव्य प्रयुपनमें बीद लव्यका भी अतर आ गया वो बेन तार्किकोंके लव्य प्रयुपनमें तो बीद्धपुग्के प्रारम्भवे हो आज तक एक-चा चला आया है ।

३— तीवरा नश्य-याववुग उपाध्याय गोराते गुरू होता है । उन्होंने अपने वैदिक पूर्वाचार्योंके अनुमानलज्ञ्यको कायम रलकर भी उनमें सून्म परिष्कार किया लिका आदर उनावची तभी नव्य नैयाविकों हो नहीं विदेक सर्वेतिक एर्वाचार्योंके अनुमानलज्ञ्यको कायम रलकर भी उनमें सून्म परिष्कार किया विदेक दर्शनके परिष्कार की किया । इस नवीन परिष्कार केमाम भारतवर्षों बैद्ध तार्किक कर्यान करीव मामग्रेर हो गए। इसलिए बौद्ध प्रन्योंमें इनके स्वीकार या लयहनके पाये जानेका तो सम्भव हो नहीं पर जैन परप्यराक्षे वारेंमें ऐमा नहीं है । जैन परप्यरा यो पूर्वकी तरह नव्यन्यावपूर्ग आज तक भारतवर्षि माने किया रही है और यह भी नहीं कि नव्यन्यावपूर्ग की कोई जैन तार्विक जा रही है और यह भी नहीं कि नव्यन्यावपुर्ग की आई तर्का अधिकार की प्रात्नीक आदि नव्यन्याविक अपने पर्याविक व्यन्ती जैने तन्विन्दामीया और आलोक आदि नव्यन्याविक अपनाथी सूचनका तार्किक जैन परप्यराम हुए हैं फिर भी जनके तकीमाण जैने प्रस्था नव्यन्यावपुर्गान परिष्कृत अनुमान लज्ञण्या स्वीकार या खरवन हेला नहीं जाता । उपाध्यावनीन भी अपने तकीमाण जैने प्रस्था स्वात्म का लक्ष्म वही रखा है जो सभी पूर्ववर्ती रहेताम्बर तार्किक के स्वार्ण पर्वेतिक स्वार्ण पर्वेतिक स्वार्ण पर्वेति स्वार्ण के सम्भाव अनुमानका लक्ष्म वही रखा है जो सभी पूर्ववर्ती रहेताम्बर तार्किक के द्वारा मान्य किया स्वा है हो सभी पूर्ववर्ती रहेताम्बर तार्किक के स्वार्ण पर्वेतिक स्वार्ण परिष्ठ वार्ष हो जो सभी पूर्ववर्ती रहेताम्बर तार्किक के स्वार्ण पर्वेतिक स्वार्ण वार्ष हो लिक्स परिष्ठ हो स्वार्ण हो स्वार्ण हो स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण स्वार्ण हो स्वर्ण स्वार्ण स्वार्

श्चाचार्य हेमचन्द्रने श्रनुमानका जो लल्ला किया है वह शिद्धसेन श्रीर श्रक्तक श्चादि प्राक्तन बेन तार्किकोंके द्वारा स्वाधित श्रीर समर्थित हो रहा। इतमें ने कोई सुधार या न्यूनािक्कता नहीं को। किर भी हेमचन्द्रीय समुनान निरुप्त्रीय एक ध्यान देने योग्य विशेषता है। वह यह कि पूर्ववर्ती समी बैन वार्किकों — विनये श्वप्यदेश, बादो देवत्तरि श्चादि श्वेतान्यर वार्किकों का भी समाविश्व होता है—वैदिक परम्परा सम्मत त्रिविश श्वनुमान प्रशालीका साटोप लक्षकर किया या, उसे श्चा० होनव्ह दिया। यह हम नही

१ 'सम्यगविनाभावेन परोज्ञानुभवसाधनमनुमानम्'-न्यायसार पृ० ५ ।

२ न्याया० ५ । न्यायवि० २. १ । प्रमासाप० पृ० ७० । परी० ३. १४ ।

३ 'ब्रतीतानागतधूमादिशनेऽष्यतुर्मातदर्शनाम निक्कं तद्वेतुः व्यापारपूर्व-वर्षितयोरभावात्.....किन्तु व्याप्तिशान करण् परामशों व्यापारः'—तस्विकः परामर्शे पुरु ५३६ ५०।

४ सन्मतिटी० पृ० ५५६ । स्याद्वादर० पृ० ५२७ ।

कह सकते कि हेमचन्द्रने संवेशकीचकी दृष्टिसे उत खरदनको जो पहिलेसे बराबर बैन मन्योंमें चला झारहा या खोड़ा, कि यूर्वापर असंगतिकी दृष्टिसे। जो कुछ हो, पर आचार्य हेमचन्द्रके हारा वैदिक परमरा तम्मत अनुमान वैविध्यक्षे अस्तिका परित्याग होनेसे, जो बैन मन्योंमें खासकर स्वेतान्वरीय प्रभ्योंमें एक प्रकारकी अर्दगति आ गर्दे यो वह दूर हो गर्दे। हरका अंग आचार्य हेमचन्द्र को हो है।

श्रवंगति यह यो कि आयंर्यव्य वैदे पूर्वेचर समक्षे बातेवाको आगाभवर वेन आयार्थने न्याय सम्मत अद्भागनेविष्णका वह विवादने लोकार और समर्थन किया विकास उन्होंने उन्हारिकार अर्थने किया या विकास उन्होंने उन्हारिकार अर्थनेव्या त्यार्थन कियार्थन कियार्थन स्वाद्य स्वयं क्षाय्य स्वयं क्षायं विवादन राज्यां अर्थनेव्या त्यार्थन कियां वा सकती कि वह आयंर्य द्वावह अत्यादहांन समत अनुमानवैष्णका स्वयं हा स्वयं वा सकती कि वह अर्थने पूर्वाचार्यके मानवि किसी भी प्रकार विच्छ नहीं करा कि स्वयं के स्वयं

श्चानार्थ हेमचन्द्रने शायद शोचा कि श्वेताम्बरीय तार्किक अकलक्क आदि दिराग्दर तार्किकोका अनुवस्य करते हुए एक स्वस्म्यराङ्की अर्वगतिमें पड़ गय-हैं। हुती विचारके उन्होंने शायद अपनी स्थायकार्में विविच अनुमानके व्यवहन-का परित्यारा किया। सम्मच है हुती हैमचन्द्रीयक अर्वगति परिहारका आदर उपाध्याय पश्चीविकयक्षीने भी किया और अपने तर्कभाषा प्रस्थमे वैदिक परम्परा समस्य अपनार्योक्ष्यका निराग नरी, किया, वच कि हेंग्र के न्यायस्यम्यत पाणक्ककष्यका निराग अवस्य किया।

ई॰ १६३६ ]

प्रमाख मीमांसा

### व्याप्ति विचार

प्रभी॰ १.२.१०.में श्रविनाभावका लज्ज् है जो बस्तुतः व्यक्ति ही है किर भी वर्ष लज्ज्ज्जे बाद तर्वविषयस्यवे निर्दिष्ट व्यक्ति हारा अप हम बुक्के हारा आ आ॰ देमचन्द्रने क्यों किया येवा प्रश्न यहाँ होता है। इसका खुलासा यह है कि हेंद्रिविन्द्रविवरस्यों अर्चेट्न प्रयोजन विश्वेष नततानेके बास्ते व्याप्यभर्करस्य और व्यापक्रपर्करस्ये मिल-भिल व्यक्तिस्वरूपका निर्दर्शन बड़े आकर्षक दक्कते किया है बिसे देखकर खा॰ हेमचन्द्रती चकीर हिंद स्व अर्चा अपनानेका लोग संहत कर न सबी। आ॰ हेमचन्द्रती अर्चटीक उस वर्षाको अञ्चरशा तेकर प्रस्तुत युत्र क्रीर उसकी हमिले स्वप्तिस कर दिया है।

अर्चटके सामने प्रश्त था कि व्यक्ति एक प्रकारका स्वस्थ है, जो सयी। की तरह दिख ही है किर जैने एक हो संयोगके ही वस्त्यों के जोर अभिक्तिकार अपूर्वागी प्रतिविद्या हो सकते है वेसे एक व्यक्तिस्वस्थके दें संस्थी हें जोर कार्या अनिवासकर हें हो त्राय करी न हो अर्थात उनमेशे अपूर्क ही गाम्य ऐशा नियम क्यी है हम प्रश्तक अपूर्क ही गाम्य ऐशा नियम क्यी है हम प्रश्तक अपूर्क ही गाम्य ऐशा नियम क्यी है हम प्रश्तक अप्रवायोगनामक किसी वार्कित की ओर से उठाए कालेका अर्यटन उत्स्वित किशा है। इस्ता जवाय अर्यटन, स्थानिको स्थोगकी तरह एक्कर स्वस्थानी पर व्यापक्ष में यो व्याप्य प्रस्ति स्वापक स्वस्थान होता है। या प्रयासक प्रशास की स्थान होता है। या प्रयासक प्रस्ति विद्या व्यापक हो गाम्य होता है। गाम्य गामक होता है तथा अप्रमा विश्वीय व्यापिक स्थापक हो गाम्य होता है। गाम्य गामक होता है और आप्राप्य स्थापक हो गाम्य होता है। गाम्य गामक होता है और आप्राप्य स्थापक हो गाम्य होता है। गाम्य गामक होता है और आप्राप्य स्थापन ।

उस पुराने समयमे हेतु-साध्यमे अनियतस्वसे सन्यगमकभावकी आपित्तको दालानेके बारो अर्थट बैठे तार्किकोने द्वियिव स्थापिको कस्यमा को पर न्याय-यास्त्रके विकासके साथ हो इस आपित्तका निराम्बर सन दुसरे और विद्योगीय महारति देखते हैं। नश्य-यायके सुत्रवार गंगीयने यानामियामे पूर्वपत्तीय और किद्धा-तकराये अनेकावच स्थापियोका निरूपण किया है (चिनाठ गादाठ पूठ १४१-३६०)। पूर्वपत्तीय स्थापियोमे अन्यगिविश्वत्वका परिष्कार है जो बस्तुत:

१. 'न तावद्विभविरेतस्वं तद्भि न साध्याभाववदवृत्तिस्वम् , साध्यवद्भिन्तस्य साध्याभाववदवृत्तिस्व .....सध्यवद्भयावृत्तिस्य वा ।'—चिन्ताः गादाः प्रः १४१।

श्रविनाभाव या श्रवंटीक व्याप्यधर्मेक्ष है। विद्यान्तव्याप्तिमें को व्यापक्षकका परिप्काराक्ष है। स्वर्योत्त कार्यदेश व्यापक्षकर्मेक्स व्याप्ति है। स्वर्योत्त कार्यदेश विद्या व्यापक्षकर्मेक्स व्याप्ति है। स्वर्योत्त कार्यदेश विद्या व्यापक्षक स्वर्योत्त है। स्वर्योत्त कार्योत्त कार्योत्त कार्योत्त कार्योत्त कार्योत्त कार्योत्त कार्योत्त कार्योत्त कार्योत्त विद्यापक्षक वामानाधिक स्वर्यको है। व्याप्ति कार्योत्त है। गोग्याच्या यह निकारण विद्योग स्वर्य है। गोग्याच्या विद्यापक्षक श्रव्याप्ति कार्योत्त विद्यापक्षक्षका स्वर्यक विद्यापक्षक स्वर्यक विद्यापक्षक स्वर्यक विद्याप्त विद्यापक्षक स्वर्यक स्वर

व्याप्ति, ऋषिनाभाव, नियतसाहचर्य ये वर्षायश्चर तर्कशास्त्रोमें प्रिषद हैं। ऋषिनाभावका रूप दिखाकर जो व्याप्तिका स्वरूप कहा जाता है वह तो माधिकरूनर्दी (परि २ १७०, १८ ) झादि सभी जैनतार्किकोंने प्रन्योंमें देखा जाता है पर कर्पटीका नए विचारका संग्रह आ॰ हेमचन्द्रके स्विया हिस्सी अन्य जैन तार्किकड़े अन्यों देखनामें नहीं आया।

# परार्थानुमान के अवयव

परार्षं अनुमान रथलमे प्रयोगपरिपाठां के सम्बन्धमें मतमेद है। संस्था तालिक प्रतिष्ठा, देंद्व, दृष्टान्त इन तीन ख्रवयश्वेका ही प्रयोग मानते हैं (माउर० थे)। मीमास्क, वादिरवर्षे क्यमानुस्तार, तीन ख्रवयबाँका हो प्रयोग मानते हैं (स्वाद्दर० पृ० थ्यं )। पर ख्रा॰ हेमचन्द्र तथा अनन्तवांशेक्षे कथनानुसार वे चार अवयवीका प्रयोग मानते हैं (प्रमेयर० २. २७)। शालिकनाय, वो मीमास्क प्रभावरके अनुसामां हे उन्होन प्रकाशपन्त्रिकार्ष (यु० न्दन्त्र), तथा पार्थसार्थ्य प्रकाश हो निद्यांन क्या है। व्यादिवन स्त्री। अपार्थ का अपार्थ मानति अपार्थ मानति अपार्थ मानति अपार्थ मानति स्त्री वादिदेव- का इस्त प्राविकनाय तथा पार्थसार्थ अनुसार हो है पर आ० हमचन्द्र तथा अनन्तवांश्येका नही। अगर आ० हमचन्द्र और अनन्तवांथे दोनों मीमांसक-

१. 'प्रतियोग्यसमानाधिकरण्यस्तमानाधिकरण्यास्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छे-दकावच्छिन्तं यन्त्र भवति''—चिन्ता० गादा० प्र० ३६१ ।

२. 'तेन समे तस्य सामानाधिकत्ययं स्थाप्तिः ॥'-चिन्ता ० गादा ० प्र० ३६१।

समात चतुरवयव कवनमें आन्त नहीं हैं तो समझना चाहिए कि उनके कामने चतुरवयवयादकी कोई मीमांतक परम्परा रही ही जिसका उन्होंने निर्देश किया है। नेवादिक पंज प्रवर्शनोंका प्रयोग मानते हैं (१. १. ३२)। नेवित तार्किक, अधिक से अधिक हेतु-रहान्य दो का ही प्रयोग मानते हैं (प्रमायावा॰ १. २८; स्थाद्वार्ट पुरु ५५ ५५) होत कम से कमा केवल हेतुका ही प्रयोग मानते हैं (प्रमायावा॰ १. २८)। इस नाना प्रकारक मतमेरहे की वता तार्किकों मानते हैं (प्रमायावा॰ १. २८)। इस नाना प्रकारक मतमेरहे की वता तार्किकों मानते हैं (प्रमायावा॰ १. २८)। इस नाना प्रकारक मतमेरहे की वता तार्किकों मानते केवा वार्ति है। देश हम प्रमायावा मानक अध्याकों महाना प्रवास के अध्याका स्वास्थ्य भी देखा वार्ता है, येचे ही अपनेकान दिविक अधुनार निर्मुक्ति कालने है। स्थाय सेवाकों स्वास सेवाकों अपनेकान हम अध्यावा मानक अध्यावा मानक सेवाकों स्वासिक वीग्यताक अध्यावा स्वासिक अधुनार स्वासिक संस्वाकों मानते हैं।

माश्विक्यनन्दीने कमसे कम प्रतिज्ञा-हेंद्व हुन दो अवयर्थीका प्रयोग स्रीकार करके विधिष्ट ओता को अपेवारि निगमन वर्षन्त पाँच अवयर्थीका भी प्रयोग स्रीकार किया है (परी॰ ३. १७-४६)। आ॰ हमचन्द्रके प्रस्तुत व्हाँके श्रीर उनकी स्रोपक हार्चक श्राच्ये मी माश्विक्यनन्द्री कृत स्त्रु अशेर उनकी स्रामन्द्र आदि कृत वृत्तिका हो उक भाव फालत होता है अर्थात आ॰ हमचन्द्र भी कम से कम प्रतिज्ञाहित रूप अवयवद्यकों हो स्वांकार करके अर्था पाँच अवयवद्यकों मी स्थीकार करते हैं। परन्त वादिरंगको मनज्य हसने कुरी । वादिरंग व्यक्ति अपनी स्थीक्य आपनी विश्वचित्र वादताती कुर यहाँ तक मान लिया है कि विशिष्ट अधिकारी के वास्त्रे मिना निमान हो। अधिकारी विश्वचित्र हुए ५५८०), जैता कि बोद्दीन भी माना है। अधिकारी विश्वचेक वास्त्रे प्रतिज्ञ और हेत्र ही, अन्यविष्य अधिकारी के वास्त्रे मतिज्ञा, हेत्र और उदाहर्या तीन, हसो तरह अन्यके वास्त्रे धोपनय चार, या सनिमान याँच अवयर्थीका प्रयोग स्तिकार किया है (स्थाहादर० पुरु ५६४)।

इस जनह दिनम्बर परस्पराकी अपेदा रवेताम्बर परम्परा की एक खास विशेषता प्यान में रखनी चाहिए, जो ऐतिहासिक महत्त्व की है। वह यह है कि फिसी भी दिगम्बर आचार्य ने उस अति शाचीन भद्रवाहुकर्तुक मानी जाने

१ 'बिखबयर्ग निर्द्ध चेव भएगए कत्यई उदाहरण्। श्रामञ्ज उ मोधार' हेऊ वि कहित्रि भएग्णेज्ञा ।। कत्यई एष्ट्यावयर्थ दमहा वा स्ववहा न पडिसिद्धं न य दुग सब्बं भएगाई बंदी सिब्बारमक्लायं।' दशा० नि० गा० ४६, ६०।

वीली नियु कि में निर्दिष्ट व वर्षित रहा अवयवाँ का, जो वास्त्यापन कियत रहा अवयवाँ हे मिल्र हैं, उत्सील तक नहीं किया है, जब कि सभी द्वेताम्बर तार्किकी (रवाहादर० १९०५६६) ने उत्कुष्टवाद कथा में अधिकारी विशेषा की वासे गाँव अवयवाँ हे आगे वहकर निर्देशितात दश अवयवाँ के प्रयोग का भी नियु कि के ही अनुतार वर्षीन किया है। जान वहना है इस तफावत का कारण दिगमद एरम्सा के हारा आराम आदि प्राचीन साहित्यका त्यक होना—यही है।

एक बात प्राधिक्यनन्दीने अपने सुन्ने कही है वह मार्के की जान पहती है। तो यह है कि दो और पाँच अववर्षका प्रयोगानेद प्रदेशकी अपीका के समाना वाहिए अर्थात् वादाप्रदेशों तो दो अववर्षोंका प्रयोग निकार है पर शास्त्रप्रदेशों अधिकारिक अनुवार दो या पाँच अववर्षका प्रयोग निकारिक है। बादिदेवकी एक खाल बात भी स्मर्खामें रक्षने योग्य है। वह यह कि जैसा बौद्ध विद्याश विद्वानीके बारते द्वि मात्रका प्रयोग मानते हैं वैसे ही बादिदेव भी बिद्दान अधिकारीके बारते एक हेबुमानका प्रयोग मां मान सेते हैं। ऐसा स्वष्ट स्थीकार आं होम्बन्द ने नहीं किया है।

€0 8E8E]

[ प्रमास मीसांसा

१ 'ते उ पहल्नविभत्ती हेउविभत्ती विवक्त्वपडिसेहो दिहतो श्रासङ्का तप्पडिसेहो निगमर्था च '?—टका॰ नि॰ गा॰ १३७।

२ 'दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्चाती—विद्याला संशयः शक्य-प्राप्तिः प्रयोजनं संशवस्त्रुद्दास इति—न्यायभा० १. १. १२ ।

## हेतु के रूप

हेतुके रूपके विषयमें दार्शानिकोंमें चार परम्पराऍ देखी जाती हैं—१-वैशेषिक, साख्य, बौद्ध: २—नैपायिक: ३—ऋशातनामक; ४—जैन ।

प्रथम परम्पाके अनुवार हेन्नके प्रस्तुक्त , व्यस्तुक्त अर्थ विव्यस्त्रामुख्य ये तीन कर है। इस परम्पाके अनुवामी वेशेषिक, साक्य और वीद तीन प्रयान हैं, विनमें वेशेषिक और साह्य ही प्राचीन बान पड़ते हैं। प्रस्त्व और अनुवामी वेशेषिक, साह्य और अनुवाम कर की प्रमाय कर है वेशे हो हेन्नके नैक्स वेशे वा व्यक्तिक करण क्यार प्रयानका प्रभाव त्यार है विशे हो हेन्नके नैक्स वेशे वा विकास के व्यक्ति कर का प्रमाव त्यार है विशे हो कि साह्य है। प्रशास वा विकास है कि साह के व्यक्तिक का प्रयान के वित्य है। या प्रमाव कर है कि साह के विवास के वित्य है। माउर अपनी हांतमें उन्हों तोन करींका निर्य करते हैं (माउर भे)। अभिन्यकों का प्रमाव क्यार क्यार विवास के वित्य है। अनि हो कि साह की विवास के वित्य है। वितास कर कि साह की विवास के वित्य है। वितास कर कि साह की कि साह की विवास के वित्य है। वितास कर कि साह की विवास कर कि साह की कि साम कि साह की विवास कर विवास कर

नैवायिक उपर्युक्त तंन रूपों हे खलाया ख्रवाधितविषयत्व और ख्रस्प्रित-पित्तत्व ये दो रूप मानवर हेंद्व हे पाइस्त्यक्त समर्थन स्तरे है। यह समर्थन सबसे पहले किसने शुरू किया यह निश्चय रूपसे क्रमी कहा नहीं जा सकता। एस सम्भवतः हुसका प्रथम समर्थक उद्योतकर (न्यायवा० १.१.५) होना चाहिए। हेंद्विधन्दुके टीकाकार खर्मदेने (३० २०५) तथा प्रवृक्तपायत्त्रामां श्रीयरने नैवायिकोक पाञ्चरूपका प्रैस्ट्यमें समावेश क्रिया है। वर्धय वाचरवात

१ प्रो॰ चारियट्सीके कथनानुसार इस त्रैरूपके विषयमे बौद्बोंका श्रसर वैशेषिकोंके ऊपर है-Buddhist Logic vol. I P. 244.

२ 'यरनुनेवन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्ति । तदमावे च नारुवेव रक्षिक्समु-मापक्स ॥ विषरीतमती यत् स्वादेकेन द्वितयेन वा । विरुद्धानिद्धशन्द्रश्यमित्कः कारयपोऽक्रवीत्॥'-प्रशस्त ए० २०० । कन्द्रली ए० २०३ ।

(बारस्यं० १. १. ५, १. १. १६), ख्यन्त (न्यायम० पू० ११०) झाहि (रिष्णुके समी नैवायिकीने उक्त पाञ्चकरम्यका समर्थन एवं वर्षान किया है तथापि विचार-स्वतन्त्र न्याययरम्पाने वह पाञ्चकर्य मुतकपृष्टिकी तरह सिर नहीं रहा। वादाचर झाहि नैयायिकीने न्यासि और पव्चमंतास्य है दुक्त गमकर्ताययोगी तीन रूपका ही अवयवाहिमें तस्य किया है। इस तरह पाञ्चकरम्यका प्राथमिक नैयायिकामह शिर्मक होच्य तेसन्य तक झा गया। उक्त पाञ्चकरम्यक अध्यायक अस्ताय अस्ताय क्रांत कर पाञ्चकरम्यक अध्यायक अस्ताय अस्ताय क्रांत कर पाञ्चकर पट्कर हेतु माननेवाली मी कोई परम्परा ची विवक्त निर्देश और त्यादम अध्यायक प्रायम विवक्त कर पाञ्चकर्य पट्कर हेतु माननेवाली मी कोई परम्परा ची विवक्त कर पाञ्चकर पटकर होता पाञ्चकर पटकर है स्वायक्त का स्वायक्त कर स्वायक कर है स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वयक्त स

जैन परम्परा हेदुके एकहराकी हो मानती है और वह हरा है अधिनामाध-नियम। उसका कहना यह नहीं कि हेदुमें जो तीन या धाँन रूपादि माने जाते हैं वे असन् हैं। उसका कहना मात्र हतना हो है कि बस तीन या धाँन का होने पर भी किन्हीं हेदुअंकि निर्विचाद स्टदुमान होता है तब अधिनामान-नियमके विवाय सक्तवेदुनाधारख दूसराकोई लाव्या सर्लताने बनाया हो नहीं जा सकता। अतप्य तीन या धाँच रूप अधिनामाधिनामाची कहा है पिर भी अधिनामाधिनामाधीन निया हो हो का एकमान हमा सम्मान करनाया हो स्मान्या स्वीयम्म पात्रस्थामो हैं। तस्वसम्बाद पान्त्याधिनो ने ने ने स्वायास्य अधिनामाधीन स्वायास्य स्वायस्य स्वायास्य स्वायस्य स्वायस्य

१ 'यहल्ल्ल्ला हेतुरित्यपरे नैयायिकमीमांवकादयो मन्यन्ते । कानि युनः
यहरूवािया हेतास्तिरित्यन्ते इत्याह...जीिला नैतानि वल्ल्यमीन्वयन्यतिरेकाख्यािषः,
तथा अवािकतिरित्यन्ते चतुर्ये रूपम्...तथा विवाित्तिकर्ध्यन्तं रूपात्तम्—
एका सेव्या यस्य हेतुद्रव्यस्य तरेक्तख्या ये प्रतिहेतुर्यहे लावां हुव्यक्ति हेतुर्याः प्रतिहेतुर्यहे लावां हुव्यक्ति हेतुर्याः प्रतिहेतुर्याः प्रतिहेतुर्याः त्रावे हुव्यक्ति हेतुर्याः प्रतिहेतुर्याः स्वाविहेतुर्याः स्वाविहेतुर्याः स्वाविहेत्यस्यामिष्टि व्यवस्याम्यस्य स्वावः स्वाव

२. 'श्रम्यवेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशक्को-नान्यधानुपपसन् वत्र तत्र प्रयेष किम् ॥'-तन्त्रर्थं का॰ १३६४-६६ '

स्पेंचे श्रविनाभावनियमंका कथन संभान्यतः किया होगा । पर उसका संयुक्तिकं समर्थन श्रीर बौद्धसम्मत बैरूप्यका खरडन सर्वप्रथम पात्रस्वामीने ही किया होगा।

## म्रान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेख कि.म्।

नान्यथा**ऽतुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेख किम् ॥** न्यार्थाव० पृ० १७७

यह स्वयुद्धनकारिका अकताक्क, किवागन्य (अमाक्य० १० ७२) आदिने उद्धात की है वह पात्रसामिकतुंक होगी चाहिए। पात्रसामिक कित्रसामक निरुप्धत अस्ति हित्र स्वाप्त्रसाम के अस्ति अस्ति कित्रसाम के अस्ति अस्ति कित्रसाम के अस्ति कित्रसाम कित्

आवार्य हेमचन्द्र उसी परम्पाको क्षेक्र कैरूप्य तथा वाज्यकरण दोनोंका निरास करते हैं। यावणि विषयप्रशिक्ष आ॰ हेमचन्द्रका स्वयवन विद्यान्त्र आदि पूर्ववर्ती आवार्योंके स्वयवनके समान ही है तथाणि हमका शान्त्रिक साम्य विशेषतः अनन्तवीर्य की प्रमेयरान्त्रावाले साथ है। अन्य सभी पूर्ववर्ती नैनताकिकोंले आ॰ हेमचन्द्र की एक विरोपता को अनेक रशलोंने देखी बाती है वह यहाँ भी है। वह विरोपता—स्वेश्वर्म भी किसी मा किसी नप्र विचारका नैनरप्रमप्तामें संप्रीक्षरमान है। हम देखते है कि अग हेमचन्द्रने वीडदस्पन नैकरप्तरामें संप्रीक्षरमान है। हम देखते है कि अग स्वायविन्द्रकी भमीचरीय बुचिमेले अन्वरद्धा सिमा है वह अन्य किसी पूर्ववर्ती नैन तकमप्यों नहीं है। यदापि वह विचार वीडताकिककृत है तथापि जैन तक्ष्यावके अप्रमाधियोंके वास्ते चाहे पूर्वपद रुपते भी वह विचार सास शास्त्र है।

जम जिंव 'झन्यवानुप्रवास' कारिकाका उच्लेल किया है वह निःख्येह तर्किक हो यह विश्व विनयस्मरामे प्रतिष्ठित हो गई है। यहाँ तक कि उसी कारिकाका अनुकरण करके विचानन्दने थोड़े हेर-फेरके साथ पाञ्चक्रप्य- खयरन विवयक भी कारिका बना डाली है—(प्रमाण्याण पूण्ण)। हत कारिकाकी प्रतिष्ठा तर्कक्ष्म स्त क्षेत्री हो रहनी चाहिए यी पर देका प्रमाण्या के प्रतिष्ठा तर्कक्ष्म स्त क्षेत्री हो रहनी चाहिए यी पर देका प्रमाण कर्म के प्रमाण अपनिक स्कोते हक्ष्म प्रतिष्ठा सम्बद्धना इन्छ हो हो और वर्षों तक बह बही कि खुद तर्कमन्यलेलक आवार्य भी उस करियस उन्नक्ष

शिकार बने । किसी ने कहा कि उस कारिकाके कर्या और दाता मूलमें सीमन्यरस्वामी नामक तीर्यंह्नर हैं । किसीने कहा कि सीमन्यरस्वामीचे पवानती नामक देवता एस कारिकाको लाई और पानकेसरी स्वामीको उसने वह कारिका दी। इस तरह किसी भी तार्किक मनुष्यके मुख्यों से निकलनेकी ऐकानिक योग्यता स्वलेवाली इस कारिकाको सीमन्यरस्वामोके मुख्यों से अन्यन्यक्रिके कारख कन्म केना प्रहा—सन्मतिद्यों ९० थ.६६ (७)। अस्तु । वो कुछ हो आ॰ हेमचन्द्र भी उस कारिकाको उपयोग करते हैं। इस्ता तो अवस्य बान पहता है कि इस कारिकाके सम्मत्वाः उद्धावक पानस्वामी दियान्यर परम्पराके ही हैं; क्योंकि अकिसूर्यं उन मनगढ़न करभावाँकी सृष्टि केवल दिगान्यरीय परम्परा कह ही सीमित है।

ई० १६३६ ]

[ प्रमाण मीमांसा

## हेतु के प्रकार

जैन तर्कपरम्परामे हेतुके प्रकारीका बर्शन तो श्रकलङ्कके ग्रन्थी ( प्रमागान प्र• ६७-६= ) में देखा जासा है पर उनका विधि या निषेशकाधक रूपसे स्पष्ट सर्गीकरण हम माणिक्यनन्दी. विद्यानन्दं स्त्रादिके अन्योंमै ही पाते हैं। माखिक्यमन्दी, विद्यानन्द, देवसूरि श्रीर श्रा० हेमचन्द्र इन चारका किया हुआ ही वह वर्गीकरण ध्यान देने योग्य है। हेतुप्रकारोंके जैनप्रस्थात वर्गीकरण -बुरूयतया वैशेषिक सूत्र ग्रौर धर्मकीतिके स्थायिकदु पर श्रयलस्थित हैं। वैशेषिकसूत्र (६.२.१) मे कार्य, कारण, संयोगी, समवायी श्रीर विरोधी रूपसे पञ्चिविध लिंगका स्पष्ट निर्देश है। न्यायिनदु (२.१२) में स्वभाव, कार्य छौर श्चनुपलम्भ रूपसे त्रिविध लिंगका वर्णन है तथा श्रनुपलब्धिके ग्यारह प्रकार' मात्र निषेधसाधक रूपसे विश्वित है, विधिसाधक रूपसे एक भी श्रानपलिथ नही बतलाई गई है। श्रकलङ्क श्रौर माखिक्यनन्दीने न्यायिन्दुकी श्रनपलव्धि तो स्वीकृत की पर उसमें बहुत कुछ सुधार और वृद्धि की। धर्मकीर्ति अनुलब्धि शब्दसे सभी अनुपल्लिययोको या उपलन्धियोको लेकर एकमात्र प्रतिपेधकी सिद्धि बतलाते हैं तय मा**णिक्यन**न्दी अनपलब्धिसे विधि श्रीर निपेध उभयकी सिद्धिका निम्पण करते है इतना ही नहीं बल्कि उपलब्धिको भी वे विध-निर्देध उभयसाधक दतलाते है<sup>र</sup> । विद्यानन्दका वर्गीकरण वैशेषकसूत्रके श्राधार पर है। वेशोपपस्त्रम अभूत भूतका, भूत अभूतका और भूत-भूतक। इस तरह

२ परी० ३.५७-५६, ७८, ८६।

त्रिविचलिंग निर्दिष्ट है। यर विधानन्दने उत्तर्में अन्त अनुतक—यह एक प्रकार बदाकर चार प्रकारिक अन्तर्गत तमी विधिनियंश्वाचक उपलिचनी तथा भी विधिनेयंश्वाचक उपलिचनी तथा भी विधिनेयंश्वाच किन्ति है। प्रमायवन पूर्व अपनिविचल किन्ति है। प्रमायवन पूर्व अर्थ अर्थ है। इत विस्तृत तमार्वकाल में किन्दी यूचांचार्योंकी तंत्रकारिकाओंका उद्धूयत करके उन्होंने तथ प्रकारोंकी तम ते किन्ति प्रमायवन प्रकार अर्थ किन्ति प्रकार अर्थ मानो विधानन्दने वर्गीकर्यों में वैधिक प्रकार अर्थावा अरुक्क या मायिक्यनदी वैधि किर्मी वैनतार्किक वा या विशी योद तार्किकका आधार है।

देनसूरिनं अपने वर्गीकरण में पर्रावानुत्तक वर्गीकरण को ही आधार माना दुआ जान पहता है फिर भी देनसूरिने हतना सुधार अवस्थ किया है कि बच परिवानुत्त विधिताधक छु। उपलिध्यों (३.५६) और तीन अनुप्रत्तिष्यों (३.६५) का और पाँच नुदश्तियों (३.६६) का वर्णन करता है। निषेध साधकराये छु: उपलिख्या (३.६५) का और सात अनुप्रतियों (३.७८) का वर्णन परीसाहुत्वने देत व माण्यनयतत्त्रावोकने निषेधाधक अनुप्रतिख (३.६०) और उपलिख्या (३.७६) होनी वात-वात मकार की हैं।

श्राचार्य हेमचन्द्र वैग्रेनिकत्वृत्र श्लीर न्यायविन्दु दोनोंके झाधार पर विद्या-नन्दकी तरद वर्गीकरण करते हैं फिर भी विद्यानन्देने विभिन्नता यह है कि झा० हेमचन्द्रके वर्गीकरणों कोई भी झन्दरलिय विधिन्नाधक रूपसे वर्षित नहीं है किन्दु न्यायविन्दुकी तरह माज नियेषलाधकरूपने वर्षित है। वर्गीकरणको झनेक-विषता तथा मेरीकी विद्याप्ति न्यूनाधिकता होने पर भी तत्त्वतर तभी वर्गीकरण्योका लार एक ही है। वाचस्वति प्रिश्नने केवल बौद्धतम्मत वर्गीकरणका ही नहीं बलिक वैग्रेनिकत्त्रस्यत वर्गीकरणका भी निरात किया है (तार्व्यं० पृ० १५८-१६४)।

१ 'विरोध्यभूतं भूतस्य। भूतमभूतस्य। भूतो भूतस्य।'-वै०स्० ३. ११-१३।

१ 'श्रत्र वंत्रहरूलोका:—स्वात्कार्य कार्यक्रमध्य प्राक्त्वहेत्त्वारि च । लिक्क तस्लक्ष्यच्यान्तेर्यूनं मृतस्य साथकं ॥ योडा विकडकार्यादि साक्तारेबोद-वर्षित्तम् । लिक्कं भूतम्यृतस्य तिम्लक्ष्ययोगतः । पारम्यतेषु कार्य स्वात्यार्वे कार्य स्वात्यार्वे कार्य स्वात्यार्वे कार्यक्षयाय्यमे च । सहसारि च निर्दिष्टं प्रत्येकं तत्त्वज्ञतिषम् ॥ कार्यार्व् दिडकार्यादिमेरेनोवाद्वतं पुरा । यथा योडकारेत्रे स्वात् द्वाविक्तातिक्यं ततः ॥ लिक्कं समुदितं केवमन्यथान्यविमत् । तथा भूतमभूतस्याय् ध्वमन्यद्यीदश्यम् ॥ श्रमूर्वं पुतक्रतीतं भृतस्यानेक्या बुधैः । तथाऽभूतमभूतस्य यथायोग्यपुदाहरेत् ॥ श्रमूर्वं पुतक्रतीतं भृतस्यानेक्या बुधैः । तथाऽभूतमभूतस्य यथायोग्यपुदाहरेत् ॥ -प्रमायप्यत् १० ७४-७५ ।

## कारण और कार्यलिङ्ग

कार्यक्षिकक अनुसानको तो तभी मानते हैं पर कारखालिंगक अनुसान साननेमें मतमेद है। बौद्धतार्किक लातकर धर्मकीचिं कहीं भी कारखालिंगक अनुमामका स्वीकार नहीं करते पर वैद्योपक, नैयायिक दोनों कारखालिंगक अनुमामका प्राथमिं हो। अपने पूर्वनतीं सभी वैनतार्किकोंन वेंचे कारखा विकास अनुमानका वहें कोरिंग उपचारन किया है वैधे ही। आह हेमचन्द्र ने प्रायम कार्यक्षते की उपचारन किया है। आह हेमचन्द्र न्यायवादी शानदे धर्मकीचिंको ही स्वायम कारते हैं। व्याप आह होमचन्द्र न्यायवादी शानदे धर्मकीचिंको ही स्वायम कारते हैं। व्याप आह होति विशेष आहर है जो 'सद्भारिकीनापि' हम शान्द से बचक होता है—प्रायम कारते हैं।

कार्यक्षिंगक छातुमानके माननेमें किसीका मतमेद नहीं फिर भी उसके किसी-फिसी उदाहर वर्ष म सतरेद खाला है। 'जीवन दारीर सालकम, प्राचादिक्सवाद इस आदुमानको जीढ सदबुमान नहीं मानने, वे उसे मिच्यानुमान मानकर हेस्वामात्मी ग्राचाहिंदुको मिगाती हैं ( न्यापांद ० १. ६६ )। बीढ लोग इसर दार्शनिकांको तरह शरीरमे वर्तमान नित्य आत्मतत्वको नहीं मानते इसीधे वे अन्य दार्शनिकतम्म शास्कब्तका प्राचाहि द्वारा अनुमान नहीं मानते, बलिक अन्य दार्शनिकत्वमान शास्त्रक प्राचाहि द्वारा अनुमान नहीं मानते, बलिक आत्मतिकादी मानकर उसे सदमुमान हो मानते है। अतराय आत्मतादा दार्ग-निकांके लिए यह विद्वान्त आवश्यक है कि स्पत्रवृत्तित्व कर अन्ययको सद्देह का अनिवार्य कर न मानना। केवल व्यदिरकवाले अर्थाद अन्ययद्वार लिगको मो ब अनुमितिप्रयोजक मानकर प्राचाहित्वको सद्देव मानते हैं। इसका समर्थन नैयादिकांकी तरह वैतर्राक्षिकोंने बढ़े विद्वारकि विद्या है।

म्रा॰ हेमचन्द्र भी उठीका ब्रनुवरस् करते हैं, भ्रोर कहते हैं कि म्रन्ययके म्रभावमें भी हेत्वाभाव नहीं होता हस्तीवर म्रन्ययको हेतुका रूप मानना न चाहिए। बौद्रसम्मव खांक्कर धर्मकोर्तिनिर्देश म्रन्ययस्टेश्का अनैकान्तिक-

१ 'केवलव्यतिरेकियां त्वीदशामात्मादिप्रशासने परममक्षमुपेखितुं न शक्नुम इत्ययमामध्यमपि व्याक्यानं भेषः । "-न्याम० ए० ५,७८। तात्पर्ये० ए० २८३। कन्दली ए० २०४।

प्रयोजकत्वरुपि खर्डन करते हुए छा॰ हेमचन्त्र कहते हैं कि व्यतिरेक्षामावमान को ही विद्य और अनैकानिक दोनोंका प्रयोजक मानना चाहिए। धर्मकांचिन यायाविन्दुर्म आंदिरेक्षामावके वार्य व्यवस्वस्तरेहको भी अनैकानिकत्वका प्रयोजक कहा है उलीका निषेष प्रार हेमचन्त्र करते हैं। न्यायवादी धर्मकीचिक किंदी उपलब्ध प्रम्यों, बैंगा आ॰ होमचन्त्र लिखते हैं, देखा नहीं जाता कि व्यतिरेक्षामाव हो टोनों विद्य और अनैकानिक वा टोनों प्रकारके अनैकानिक का प्रयोजक हो। तव 'न्यायवादिनापि व्यतिरेक्षामावादिन हिला अन्यायावादुनों' यह आ॰ हेमचन्द्रका कथन असंगत हो बाता है। धर्मकीचिक किंदी प्रस्थम हल आ॰ हेमचन्द्रके भावका उत्तरेखन मिले तो आ॰ हेमचन्द्रके हर कथनका अर्थ योही लोवादानी करने यही कराना चाहिए कि न्यायवादीने मी हो होचा भाव कहे है पर उनका प्रयोजकरण नेता हम मानते हैं देला व्यतिरेक्षामाव ही माना वाय क्योंक उत्तर अद्यामें क्रियोक्षा प्रयोचक मानना, अन्यय-सन्तरेक्षा वाया व्यतिरेक्षामाव ही राजक हैर्स्सामाव्यक्ष प्रयोचक मानना, अन्यय-सन्तरेक्षा निर्मा

यहाँ एक बात खास लिख देनी चाहिए । वह यह कि बौद्ध तार्किक हेतुके हेक्ष्यका समर्थन करते हुए अन्ययको आयश्यक इसलिए बतलाते हैं कि वे विश्वासत्त्वरूप व्यतिरेकका सम्भव 'सपन्न एव सत्त्व' रूप ग्रान्वयके विना नहीं मानते । वे कहते हैं कि अन्वय होनेसे ही व्यतिरेक फलित होता है चाहे वह किसी बस्तामें फलित हो या अवस्तामें । अगर अन्वय न हो तो व्यतिरेक भी सम्भव नहीं । श्रान्वय श्रीर व्यतिरेक दोनों रूप परस्पराश्रित होने पर भी बीद्य तार्किकींके मतसे भिन्न ही है। श्रातएव वे व्यतिरेक की तरह श्रान्वयके उत्पर भी समान ही भार देते हैं। जैनपरम्परा ऐसा नहीं मानती। उसके श्रनशर विपत्तव्यावृत्तिरूप व्यतिरेक ही हेतका मख्य स्वरूप है। जैनपरम्पराके अनसार उसी एक ही रूपके भ्रान्वय या व्यक्तिक दो जुदे हुदे नाममात्र हैं। इसी सिद्धान्त-का अनुसरण करके आ। हेमचन्द्रने अन्तमें कह दिया है कि 'सपद्ध एव सत्त्व' को अगर अन्वय कहते हो तब तो वह हमारा अभिप्रेत अन्ययानुपपत्तिरूप व्यतिरेक ही हुन्ना । साराश यह है कि बौद्धतार्किक जिस तस्वको अन्वय और व्यतिरेक परस्पराश्रित रूपोंमे विभाजित करके दोनों ही रूपोंका हेतुलक्क्यामें सभावेश करते हैं, जैनताकिंक उसी तस्वको एकमात्र ग्रन्थथानवपत्ति या व्यति-रेकरूपसे स्वीकार करके उसकी दसरी भावात्मक बाजुको लच्यमें नहीं सेते ।

१ 'श्रनयोरेव द्वयों रूपयोः सन्देहेऽनैकान्तिकः ।'-न्यायवि० ३. ६८ ।

### पचविचार

पत्त के संबन्ध में यहाँ चार बातों पर विचार है—१-पत्त का सञ्चण— स्वरूप, २-जतः लान्तर्गत विशेषण की व्याद्यति, ३--पत्त के आकारनिर्देश, ४--जसके प्रकार ।

१-बहुत पहिले से ही पद्म का स्वरूप विचारप्या,में आकर निश्चित सा हो गया था फिर भी मशस्त्रपद ने प्रतिज्ञालच्या करते समय उत्तक्ष्म चित्रया स्वरूप स्वरूप हों। न्यायपवेश भें 'श्रीर न्यायपिन्द में 'श्री वर्ष तिक लक्ष्य की भाषा निश्चित हो गई कि हमके बाद के सभी दिगम्बर-वेबीग्यर तार्किकों ने उसी बैद भाषा का उन्हीं शब्दों से या पर्यायालय से अनुवाद इसके ही अपने-अपने अन्यों में यह का स्वरूप क्षत्रलाय है जिनमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है।

२ — लज्ञ् के इष्ट, श्रांसड, श्रीर श्रवाधित इन तोनों विशेषणों की व्या-वृत्ति प्रशस्तवाद श्रीर न्यायपवेश में नहीं देखी जाती किन्तु श्रवाधित इस एक विशेषण की व्यावृत्ति उनमें स्पष्ट हैं भा न्यायिन्दु में उक्त तीनों की व्यावृत्ति है।

१ 'प्रतिपिपादविपितधर्मविशिष्टस्य धर्मिशोऽवरेशविपश्मापादिवतुं उद्देशमात्रं प्रतिज्ञा .. श्रीशेरोभित्र हृषात् प्रत्यज्ञानुमाना-मुप्यतस्वशास्त्रत्वचनविरोधिनो निरन्ता भवन्ति?—प्रयास्त० पृ० २३४ ।

२ 'तत्र पद्मः प्रसिद्धो धर्मी प्रसिद्धांश्रयेषेण् विशिष्टतथा स्वय साध्यत्वेने-प्तितः । प्रस्यद्वाद्यविरुद्ध इति वाक्यशेषः । तद्यथा नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति।'-न्यायप्र० पृ० १ ।

रे 'स्वरूपेर्णेव स्वयमिष्टोऽनिराकृतः पच्च इति ।'-न्यायवि० ३. ४०।

४ 'ययाऽनुष्णोऽन्निरित प्रत्यविरोधी, यनमन्यरिमित अनुमानविरोधी, बाह्मणैन सुष्प पेयेत्यामानिरोधी, वैशेषिकस्य सत्कार्यमिति बुन्ताः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दोऽय्येत्यायकः स्वित्ववनिरोधी । -प्रश्चसः पृत्र २६४ । 'साध्ययिद्व-गिष्टोषि प्रत्यवादिविरुद्धः पद्याभासः । तत्यथा-प्रत्यविद्यस्यः, अनुमानविरुद्धः, अग्रामानिरुद्धः, अस्यामानिरुद्धः, क्षाप्तिविरुद्धः, स्वयन्तिरिद्धः, स्वयन्तिरिद्धः, अप्रतिद्धविर्यणः, अप्रतिद्धविरुद्धः, प्रतिद्धनम्वन्यर्चिति ।'-स्वायन् पृत्र २ ।

५ 'स्वरूपेयोति साध्यत्वेतेष्टः । स्वरूपेयौवेति साध्यत्वेतेष्टो न साधनत्वेतापि । यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाचुपत्वं हेत्रः, शब्देऽसिद्धत्वात्साध्यम्, न पुनस्तदिह

जैनप्रन्थों में भी तीनों विशेषकों की व्यावृत्ति स्पष्टतया बतलाई गई है। झन्तर इतना ही है कि माश्चित्यनन्दी ( परी० ३. २०. ) और देवसारे ने ( प्रमायान० 3. १४-१७ े तो सभी व्यावतियाँ वर्मकीर्ति की तरह मख सत्र में ही दरसाई हैं जब कि आ। हेमचन्द्र ने दो विशेषणों की ज्यावतियों को इति में बतळाकर सिर्फ ग्रह्मध्य विशेषण की न्यावसि को सत्रबद्ध किया है। प्रशस्तपाद ने प्रत्यस्त-विरुद्ध, ग्रानमानविरुद्ध, ग्रागमविरुद्ध, स्वशास्त्रविरुद्ध भ्रीर स्ववचनविरुद्ध रूप से पाँच बाधितपद्ध बतलाए हैं। न्यायप्रवेश में भी बाधितपद्ध तो पाँच ही हैं पर स्वद्यास्त्रविरुद्ध के स्थान में स्रोकविरुद्ध का समावेश-है। न्यायबिन्ट में ज्ञागम और लोकविरुद्ध दोनों नहीं है पर प्रतीति-विरुद्ध का समावेश करके कुल प्रत्यक्ष, श्रनुमान, स्ववचन श्रीर प्रतीति-विरुद्ध रूप से चार वाधित बतलाए हैं। जान पडता है, बौद्ध परम्परागत जारामणामार्थ के अस्वीकार का विचार करके धर्मकीर्ति ने आरामिकार को हटा दिया है । पर साथ ही प्रतीतिविरुद्ध को बढाया । माशिक्यनन्टी जे ( परी० ६.१५ ) इस विषय में न्यायबिन्दुका नहीं पर न्यायप्रवेश का अनुसरखा करके उसी के पाँच बाधित पच्च मान लिये जिनको देवस्र ने भी मान लिया। श्रतबत्ता देवसूरि ने (प्रमाणन० ६.४०) माणिक्यनन्दी का श्रीर न्यायप्रवेश का श्रनसरण करते हुए भी श्रादिपद रख दिया और श्रपनी व्याख्या रत्नाकर में स्मरकाविरुद्ध, तर्कविरुद्ध रूप से अन्य वाधित पद्धों की भी दिखाया। आ० हेमचन्द्र ने न्यायबिन्दु का प्रवीतिविरुद्ध ले लिया, बाकी के पाँच न्यायप्रवेश श्रीर परीचामुख के लेकर कुछ छः वाधित पद्धों को सुत्रवद्ध किया है। माठर ( सांख्यका ० ५ ) जो संभवतः न्यायप्रवेश से पराने हैं उन्होंने पद्माभासों की

साध्यस्वेनेष्टं साधनत्वेनाय्यभिधानात् । स्वयमिति बादिना । यस्त्रद्रा साधनमाह । एतेन यवापि क्वचिक्कुाले स्थितः साधनमाह, तक्कुालकारेषा तस्मिक्यमिययनेकथ-मांन्युपगमेऽपि, यस्त्रदा तेन वादिना घर्मः स्वयं साधविद्यमिष्टः स एव काष्यो नैतर हस्युकं मवति । इष्ट इति यात्रार्थे विकादेन साधनमुण्यस्तं तस्य सिद्धि-मिन्कुता सोऽतुकोऽपि वचनेन साध्यः। तद्यिकस्यावादिवादस्य । यथा परार्थः-श्रञ्जास्य स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । या परार्थः-श्राद्यः संधातस्यान्त्रुयनासनायङ्गवद् इति, क्षत्रात्मार्था इत्यनुकावध्यात्मार्थता साध्या, क्षतेन गोकतात्र्वमेव साध्यमित्रुक्तं भवति । क्षानियक्तं इति एत्स्वच्या-योगेऽपि यः साधिद्यमित्रिडोऽप्यर्थः प्रस्ववानुमानम्यतीत्सवच्यनैनियाक्रियते न स पद्म इति प्रदर्शनार्थः । — स्वयं व ३, ४१-४०।

नव संख्या मात्र का निर्देश किया है, 'उदाहरख नहीं दिये। न्यायप्रवेश में सोदाहरख नव पद्मामास निर्देष्ट हैं।

१—आ० हेमजन्त्र ने साध्यधनिशिष्ट धर्मा को और साध्यधर्म मात्र को पढ़ कहकर उसके दो धाकार करलाए हैं, को उनके पूर्वत्ती माधिक्यनन्दी (१. २५-२६, १२ ) धार देवचार ने (२. १६ २५-८५) मी सतलाए हैं। पर्मिक्षित्त ने तृत्र में तो एक हो धाकार निर्देष्ट किया है पर उसकी व्याख्या में धामंत्र ते तृत्र में तो एक हो धाकार निर्देष्ट किया है पर उसकी व्याख्या में धामंत्र का त्र स्थेता कि स्वाध्य कर से एक से तिन धाकार स्वत्राय है। वाप ही उस प्रत्येक आकार का उपयोग किए सम्बद्ध सम्बद्ध हो। साह्य मात्र ने लिया हम एक स्वत्र में का कि अपने हैं। बार प्रत्य के से एक के रो आकारों का निर्देश किया है। पर आकार के उपयोगों का वर्णन धामंत्र को उस व्याख्या के अल्लावा अन्यत्र पूर्व प्रत्यों में नहीं देला जाता। माधिक्यनन्दों ने इस धर्माच्यीय वस्तु को छूत में ही प्रप्ता जिला जिला हेवचार में भी तृत्व हारा ही अनुकरण किया। आ० हेमचन्त्र ने उसका अनुकरण की किया। आ० हेमचन्त्र ने उसका अनुकरण की किया। आ० हेमचन्त्र ने उसका अनुकरण की किया पर उसे धुक्वक नह हित्र हैं। कह रिया—प्रण्यान प्रांत र, २, १३-१७।

४- इतर सभी जैन तार्किकों की तरह बार हेमचन्त्र ने भी प्रमाण्तिव, विकल्पसिद्ध कीर उमयसिद्ध हर ते पद्य के तीन प्रकार वत्तापर हैं। प्रमाणसिद्ध प्रया पान के कारों में तो किसी का मतमेद हैं ही नहीं, पर विकल्पसिद्ध कीर उमयसिद्ध पद्य मानने में मतमेद हैं। विकल्पसिद्ध कीर प्रमाणसिक्कल्पसिद्ध पद्य के विकट, जहाँ तक मालूग है, सबसे पहिले प्रस्त उठानेवाले धर्मकीर्ति ही हैं। यह क्रमी निश्चित कर से कहा नहीं जा सकता कि धर्मकीर्ति का वह साल्ये भीमांसकों के उत्पर राहा या जैनों के उत्पर या दोनों के उत्पर राहा या जैनो के उत्पर या दोनों के उत्पर प्रकार कि उत्पर प्रकार की किस के साल्ये भी स्वता निरिच्य कर से कहा जा सकता है कि धर्मकीर्ति के उत्पर प्राचित का समित्र जमा की ने प्रमित्र के साल प्रवाचित का समित्र जमा की ने प्रमित्र के उत्पर प्रवाचित का समित्र जमा की ने प्रमित्र के उत्पर प्रवाचित का समित्र जमा की ने प्रमित्र का समित्र जमा की ने प्रमित्र के उत्पर प्रवाचित का समित्र जमा की ने प्रमित्र का समित्र जमा की ने प्रमित्र का समित्र की समित्र का समित्र का

मिश्विकार सङ्ग्रेश ने १ पद्मता का जो श्रन्तिम ख्रीर सूच्मतम निरूपण

१ 'उच्यते-विधायविधाविदशहरूतसाथकप्रमाणाभावो यत्रास्ति स पद्मः, तेन सिधायविधाविदशहरूतं साथकप्रमाणं भद्मास्ति स न पद्मः, यत्र साथकप्रमाणे स्वाति व विधायविधा यत्र योभयाभावस्त्रत्र विशिष्टाभावात् पद्मत्म ।"—चिन्ताः स्रातुः गादाः १० ४१ १–३२।

किया है उसका आ० देनचन्द्र 'की कृति में आने का सम्मव ही न वा किर भी प्राचीन और अवांचीन सभी पढ़ा सच्चा के दुखनात्मक विचार के बाद हतना तो अवस्य कहा जा सकता है कि मक्केश का वह परिष्कृत निचार सभी पूर्वर्वती नैवायिक, बेढ और जैन प्रन्यों में पुरानी परिमाणा और पुराने दक्ष से पाया जाता है।

हैं। १६३६ ]

[ प्रमाख मीमांसा

## दृष्टान्त विचार

द्दष्टान्त के विषय में इस जगह तीन वार्ते प्रस्तुत हैं-१-ऋनुमानाङ्गत्व का प्रन, २-लक्षण, ३-उपयोग ।

१.— धर्मश्रीति ने हेतु का त्रैरुपक्षम जो हेतुसमर्थन के नाम ये प्रसिद्ध है उनमें ही दृष्टान्त का सानांश्या कर दिया है अदारव उनके मतानुसार ह्यान दिन्नमध्येनस्टक रूप से अपनाम का अब्ब है और वह भी अविद्यानों के वारते । विद्यानों के वारते । विद्यान है कार्यनाम नहीं । माध्यस्थनन्तरी (३ १७०४२), देववर्षि (माध्यस्थन ३, २०, १४-६८) और आठ हैमचन्द्र (४०-६०) ए ४७) सभी ने दृष्टान्त को अनुमानाझ निष्या है, विर और विकल्प द्वारा अनुमान में उनको उपयोगिता का व्यवस्थानों किया है, विर भी उन सभी ने केवल मन्द्रमाति शिव्यों के लिए परपर्यानाना में (माध्यस्थन १,४२, परी० ३,४६) उसे व्यासिस्मारक वतताया है वद प्रत्न होता है कि उनके अनुमानाझ के व्यवस्थान का प्रतिपेध किया है वह सकतानुमान की हृष्टि से अर्थात् अनुमानाझ का प्रतिपेध किया है वह सकतानुमान की हृष्टि से अर्थात् अनुमानाझ का प्रतिपेध किया है वह सकतानुमान की हृष्टि से अर्थात् अनुमानाझ का प्रतिपेध किया है वह सकतानुमान की हृष्टि से अर्थात् अनुमानाझ किया है (न्याया० २०) अत्रवात विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान २०) अत्रवात विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान रूप विद्यान विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान २०) अत्रवात विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान से व्यवस्थान रूप विद्यान विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान रूप विद्यान विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान रूप विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान रूप विद्यान से व्यवस्थान रूप विद्यान से विद्यान से व्यवस्थान से विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान से विद्यान से व्यवस्थान से व्यवस्थान से विद्यान से व्यवस्थान स्थान स्थान से व्यवस्थान से विद्यान स्थान से विद्यान से विद्यान से व्यवस्थान से विद्यान से विद्यान से विद्यान से विद्यान स्थान से व्यवस्थान से व्यवस्थान से विद्यान स्थान से विद्यान से

२--- दृष्टान्त का सामान्य खड्ण न्यायसूत्र (१.१.२५) में है पर बौद प्रन्यों में वह नहीं देखा जाता। भाशिक्यनन्दी ने भी सामान्य ब्रह्मण नहीं कहा जैसा कि सिबसेन ने पर देवसूरि (प्रमाधानः १.४०) और आ॰ हैमचन्द्र ने सामान्य सदय मी बराता दिया है। न्यायदृष्ट का दशन्तवस्त्र हता स्थापक है कि अनुमान से भिन्न सामान्य स्ववहार में मी वह साग् पढ़ चाता है जन कि जैनों का सामान्य दशन्तवस्त्र मात्र अनुमानोश्योगी है। सामान्य वैवर्म्य रूप से दशन्त के हो मेर और उनके अलग-अलग लवण ग्यायप्रवेश (पु० १, २), न्यायावतार (का० १७, १८) में मैं ते हो दे खे जाते हैं जैसे परीसामुख (३.४० से) आदि (प्रमायन० ३.४१ से) पिंचुले मन्यों में।

३— इष्टान्त के उपयोग के संबन्ध में जैन विचारसरखी ऐकान्तिक नहीं। जैन तार्किक परायांनुमान में जहाँ भोता ऋखुत्यल हो वहीं द्रष्टान्त का सार्थक्य मानते हैं। त्वायांनुमान रथत में भो जो प्रमाता व्यक्ति संबन्ध को भूत गया हो उसी को उत्तर्वेच याद दिलाने के वास्ते दृष्टास्त को चारतार्थेश मानते हैं— (स्वाद्वादर० २. ४२)।

**ई० १**६३६ ]

[ प्रमाख मीमांसा

### हेत्वाभास

हेत्वाभास सामान्य के विभाग में ताष्ट्रिकों की विश्वतिपत्ति है। क्ष्यपाद भे पाँच हेत्वाभासी को मानते व वर्णन करते हैं। क्ष्याद के सूच में स्वहत्या तीन है हिसामासी का निरंश है, त्यापि प्रपटकाद ? उस सुप्त का आप्रप करताति हुए चार हेत्याभासों का वर्णन करते हैं। क्ष्याद हिस कीर क्षाने कार्यक यह तीन तो अव्वादक्षिय पाँच हेत्याभासों में भी कार्ति ही हैं। म्यास्तपाद ने अन्यव्यक्ति नामक चौचा हेत्याभास वस्ताया है को न्यास्तुत्त में नहीं है। अव्याद कीर क्याद उभय के अनुगामी भाववंत्र ने क्षा हेत्याभास वर्षित किये हैं जो न्याय और वैशेषिक होनो प्राचीन परम्पराओं का कुल कोइ मात्र है।

दिर्माग कर्नु माने जानेवाले न्यावप्रवेश में आधिद, विषद और अनेवानिक इन तीनो का ही सम्रह है। उत्तरक्षी धर्मकीलि आदि सभी बौद तार्किकों ने भी न्यायप्रवेश को ही मान्यता को दोहरावा और स्पष्ट किया है। पुराने साल्याचार्थ माठर ने भी उक्त तीन ही देलाभासों का स्वन व संग्रह किया है। जान पहता है मूख में शास्त्र और क्याद की देलाभाससंख्या विवयक स्रस्परा एक ही स्त्री हैं।

भैन परम्परा वस्तुतः क्याद, साख्य श्रीर बौद्ध परम्परा के श्रनुसार तीन ही देखाभासो को मानती है। सिद्धसेन श्रीर बाद्दिव ने (प्रमाणन०६.४७)

१ न्यायस्० १. २. ४।

२ 'श्रमांसदोऽनपदेशोऽसन् संदिग्धश्चानपदेशः।'-वै० स्० ३.१. १५ ।

३ 'य्तेनासिद्धावरद्धसन्द्ग्धाध्यवसितवचनानाम् अनपदेशत्वमुक्तं मर्वात ।'

असिद्धविद्धानैकान्तिकानस्थवस्तिकाकात्थ्यापदिष्ठप्रकरेणसमाः ।?
 न्यायसार प्र० ७ ।

५ 'श्रसिद्धानैकान्तिकविरद्धा हेत्वामासाः ।'-न्याव्य० ए० ३ ।

६ 'अन्ये देखामासाः चतुर्वरा असिद्धानैकान्तिकविरद्धादयः।'-माठर ५ ।

७ 'ब्रसिद्धस्यमतीतो यो योऽन्ययैवोपपद्यते । विश्वदो योऽन्ययायत्र युक्ती-ऽमैकान्तिकः स द्व ॥'-न्यायाण् काण् २३।

असिद्ध आदि तीनों का ही वर्णन किया है। आर हेमचन्द्र भी उसी भाग के ब्रनगामी हैं । ब्रा॰ हेनचन्द्र ने न्यायस्त्रोक्त कालातीत ब्रादि दो हेलाभासों का निरास किया है पर प्रशस्तवाद और भासवंजक्षधित अन्यवसित हेत्वाभास का निरास नहीं किया है। जैन परम्परा में भी इस जगह एक मतमेद है-वह यह कि अकलक्ष और उनके अनुगामी माशिक्यनदी आदि दिगम्बर तार्किको ने चार हेत्वाभास बतलाए हैं ' जिनमे तीन तो ऋसिद ग्रादि साधारण ही हैं पर चौथा श्रिकिक्त नामक हेत्वाभास विलक्त नया है जिसका उल्लेख श्रान्यत्र कहीं नहीं देखा जाता । परन्त यहाँ समरक रखना चाहिए कि जयन्त भट्ट ने अपनी न्यायमञ्जरी र में श्रान्यथासिद्धायरवर्षाय श्राप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभास की मानने का पूर्वपद्म किया है जो वस्तुतः जयन्त के पहिले कभी से चला आता हुआ जान पड़ता है। ऋषयोजक और अक्रिजित्कर इन दो शब्दों में स्पष्ट मेद होने पर भी श्रापाततः उनके श्रर्य में एकता का भास होता है। पश्नु जयन्त ने श्रमयोजन का जो श्रर्थ बतलाया है श्रीर श्रकिञ्चितर का जो श्रर्थ माशास्य-नन्दी के अनुवायी प्रभाचन्द्र ने किया है उनमें विलक्कत अन्तर है, इससे यह कहना कठिन है कि श्रमयोजक श्रीर श्रकिञ्चिकर का विचार मूल में एक है: फिर भी यह प्रश्न हो ही जाता है कि पूर्ववर्ती बौद्ध या जैन न्यायग्रन्थों में श्चिष्ठिक्तर का नाम निर्देश नहीं तत्र अवलक्कि ने उसे स्थान कैसे दिया, श्चतएव यह सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्यथासिंद माननेवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक प्रन्थ के श्राधार पर ही अकलड़ ने अर्काञ्चतकर हेल्याभास की अपने दंग से नई साष्टिकी हो। इस श्रकिञ्चलन हेलाभास का खरडन कंवल वादिदेव के सन्न की व्याख्या । स्वाद्वादर० प्र० १२३० ) में देखा जाता है ।

१ 'क्रसिद्धरचान्तुयवारिः शब्दानित्यवसाधने । क्रन्ययासम्मवाभावभेदात् स बहुषा स्पृतः ॥ विरुद्धासिद्धार्यर्गेरिकिञ्चित्ररविस्तरेः ।'-न्यार्थय० २. १९५-६ । परी० ६. २१ )

र 'ब्रन्ये द्व ब्रन्थमांवदार्थ नाम तद्दे द्युदाहरन्त यथ हेतोथॉर्मिण् इतिर्मन्त्रपणि साध्यसंग्रपुत्ता भवति न, सोऽन्यमासिदो यथा नित्या मनःपर-गाया मूर्तेनाद् पटविदित ......स नात्र प्रयोग्ययोशकमानो नास्तीत्यत व्यवसम्मयाधिकोर्माश्येक इति कप्यते । कथ पुनरस्यापयोगकस्यन्तवस्य १-न्यायम० पृ० ६०७।

१ 'सिद्धे निर्णीते प्रमाणान्तरात्साच्ये प्रत्यज्ञादिशाणिते च हेहुने किञ्चित्करोति इति श्रकिञ्चित्करोऽनयकः ।'-प्रमेयक० पृ० १६३ A ।

क्षर को हैत्यामाससंख्या विषयक नामा परम्पाएँ दिखाई गई हैं उन सब हा मतभेद मुख्यत्या संख्याविषयक है, तत्वविषयक नहीं। ऐसा नहीं है कि एक परम्परा जिसे ब्रमुक हैलामास रूप रोष कहती है क्षपर वह सबधुव दोष हो तो उसे दूसरी परम्परा स्वीकार न करती हो। ऐसे स्पन्न में दूसरी परम्परा या तो जर रोष को क्षपने क्षमिमेत किसी हैलामास में क्षन्तमांवित कर देती है या पद्मामास क्षादि क्षन्य किसी दोष में या क्षपने क्षमिमेत हेलामास के किसी न किसी मकार में।

मा॰ देमचन्द्र ने देखाभास (प्र० भी॰ २.१.१६) शब्द के प्रयोग का म्रानीसन्य बतलाते हुए भी साधनाभास ऋषं में उत्त शब्द के प्रयोग का समयंन करने में एक तीर से दो पड़ी का बेध किया है : वृत्तवायों की परप्परा के अद्वतरण का विके भी स्वताया श्रीर उनकी गलती भी रशाह । इसी तरह का विके माणिवयनन्दी ने भी रशांवा है । उन्होंने अपने पूच्य मुक्तकुर्कायत ऋकिश्वत्कर देखाभास का वर्णन तो किया; पर उन्हें जब उस देखाभास के ऋकाग स्वीकार का श्रीविचन न दिलाई दिया तब उन्होंने एक सुत्र में इत दक्ष से उसका समर्थन किया कि समर्थन भी हो और उसके आदवा स्वीकार का म्रानीचिन्य भी ध्यक्त हो-'क्षावण प्रवासी दोषो खुत्यक्रप्रयोगस्य पहरोग्रेषैव दुहस्वात्'-(परी० ६.१६)।

### श्रसिद्ध हेत्वाभास

न्यायस्य (१.२.८) में श्रसिद का नाम साध्यसम है। वेशल नाम के ही विषय में न्यायदण का झम्प प्रत्यों से बैलस्यय नहीं है किन्तु झन्य विषय में भी। वह झम्य विषय वह है कि जब झन्य सभी प्रश्न श्रसिद के कम पा झिक्क प्रकारों का लक्ष्य उदाहरणा सहित वर्धन करते हैं तब न्यायहण और उसका भाष्य ऐसा कुछ भी न करके केवल झसिद का सामान्य सकस्य बताते हैं।

मशस्तपद श्रीर न्यायप्रवेश में श्रविद्ध के चार प्रकारों का स्पष्ट श्रीर समानप्राय वर्षान है। माठर (का० ५) भी उसके चार मेरों का निर्देश करते हैं जो सम्भवत: उनकी दृष्टि में वे ही रहे होंगे। न्यायिकटु में धम्मेकीर्ति

१ 'उमपासिबोऽन्यतरासिबः तद्भावासिबोऽन्येवासिबश्चिति ।'-प्रशस्त० १० २२⊏। 'डमवासिबोऽन्यतरासिबः संदिग्वासिबः श्राम्रवासिबश्चेति ।' -न्यावप्र० १० ३ ।

में प्रशास्तपादारिकिषत चार प्रकारों का तो वर्णन किया ही है पर उन्होंने प्रशास्तपाद तथा न्यायप्रवेश की तरह क्षाश्रयासिद्ध का एक उदाहरण न वेकर उत्तक्षेत्र है उत्तर हुए। इसे की त्या क्षाश्रयासिद्ध का एक अध्याप्त के भी प्रमेद कर दिये हैं। धर्मश्रीत का वर्णन वस्तुतः प्रशासवाद क्षार न्याय-प्रवेश्वरत त्रस्तुत वर्णन का थोड़ा हा संशोधन मात्र है (न्यायिक २ १ ६८-६७)। न्यायशार (हु० ६) में श्रीसिद्ध के चौदह प्रकार होदाहरण बतकाए गए हैं। न्यायमाउदी (हु० ६०६) में भी उत्ती दंग पर क्षानेक मेदों की स्तिष्ट का वर्णन है। माण्यनपत्र री शब्द करना बदलते हैं। प्रपेष २, २२-६०। पर यद्धाः श्रे शब्द के वर्णन में कर्मश्रीत के हो अनुतासी हैं। प्रभावन्त परीवास्तक की श्रीका मार्तियक में (हु० १६१ ८) मूल खुत्र में न पाए जाने-

वर्षोत है। माणिक्यनत्यी शब्द-रचना बदलते हैं (परी॰ ६. २२-२८) पर बर्खाः वे श्रांतिस्त के वर्णन में प्रमंक्षित् के ही श्रुनुतामी हैं। प्रभावन्द्र ने परीचायुल की श्रांति मार्गेस्त हैं १९ १६१ A) मूल सूत्र में न पाए जाने-परीचायुल की शेका मार्गेस्त में ए० १६१ A) मूल सूत्र में न पाए जाने-परीचायुल की श्रेतिक के श्रांतिक में में के नाम तथा उदाहरण दिये हैं जो न्यायकारता ही हैं। श्रांत देनवन्द्र के श्रांतिद्विषयक सूत्रों की सृष्टि न्यायकिन्द्र श्रीर परीचायुल का श्रांत्रस्य करने वर्षों है। उनकी उदाहरणमाला में भी शब्दशः न्यायकार का श्रांत्रस्य है। धर्मकीति और मार्गियवनन्दी का श्रांत्रस्य न्यायकार करने के कारण वादिरेव के श्रांतिव्यक्ति सामान्य लख्य (भगायनक ६. ४६) में श्रांत्र हेमचन्द्र के सामान्य लख्य की श्रोत्वा विशेष परिष्कृतता जान पड़ती है। बादिरेव के मद्यात स्था को श्रांत्रस्य की उदाहरस्यों को अहित्रस्य के मेदी की उदाहरस्याला है वर न्यायकार और न्यायमार्थी के उदाहरस्यों का श्रांत्रस्य स्थानकार न श्रांत्रस्य स्थानकार के उदाहरस्यों में स्थानकार वादी देवर्ष्ट्र का श्रांत्रस्य श्रांत्रस्य है। इतन श्रांत्रस्य है कि कुळ उदाहरस्यों में स्थानित्रस्य वादी देवर्ष्ट्र का श्राना है।

#### विरुद्ध हेत्वाभास

जैता मशस्त्रपाद में विरुद्ध के सामान्य स्वरूप का वर्णन है विशेष मेदों का नहीं, वैते ही न्यायदम और उसके माध्य में भी विरुद्ध का सामान्य रूप से वर्णन है, विशेष रूप से नहीं। हतना सान्य होते हुए भी समाध्य-न्यायदम और मशस्त्रपाद में उदाहरख एवं प्रतिपादन का मेद<sup>े</sup> स्पष्ट है।

१ 'शिक्षान्त्रमञ्जूषेत्व तिहरोधी विरुद्धः ।'--चायस्० १. २. ६ । 'थया सोऽयं विष्कारो व्यक्तेरपैति नित्यलग्रतिषेशात् , श्रपेतोऽप्यति विनाद्याप्रतिषेशात् , न नित्यो विषकाः उपपचते इत्येवं हेत्रः-'व्यकेरपेतोषि विषक्तरोस्ति' इत्यनेन स्तरिद्धान्तेन विरुप्यते । यद्शित न तदात्मसामात् प्रच्वतते, श्रास्तिलं चात्मसामात्

र्जान पहला है न्याययुत्र की ख्रीर प्रशस्तपाद की विरुद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नहीं है।

न्यायप्रवेश (प्रध्) में विरुद्ध के चार मेद सोदाहरण क्तलाए हैं। सम्भवतः माठर ( का॰ ५ ) को भी वे ही श्रिभियत हैं । न्यायविन्द (२.८२-८८) में विरुद्ध के प्रकार दो ही उदाहरशों में समाप्त किये गए हैं श्रीर तीसरे 'इष्टविधातकत्' नामक अधिक मेद होने की आशक्का (२. ८६-६४) करके उसका समावेश अभिग्रेत दो मेदों में ही कर दिया गया है। इष्टविषातकृत् नाम न्यायप्रवेश में नहीं है पर उस नाम से जो उदाहरख न्यायबिन्द्र ( २.६० ) में दिया गया है वह स्यायप्रवेश (प्र०५) में वर्तमान है। जान पडता है न्यायप्रवेश में जो 'परार्थाः चत्तरादयः' यह धर्म्म विशेषविरुद्ध का उदाहरण है उसी को कोई इष्टविधातकृत् नाम से व्यवहृत करते होंगे जिसका निर्देश करके धर्मकीर्ति ने अन्तर्भाव किया है। जयन्त ने (न्यायम० प्र० ६००-६०१) गौतमसत्र की ही व्याख्या करते हुए धर्म्मविशेषविरुद स्त्रीर धर्मिनविशेषविरुद इन दो तीर्थान्तरीय विरुद्ध मेदो का स्पष्ट खरडन किया है जो न्यायप्रवेशवाली परम्परा का ही लगडन जान पडता है। न्यायसार (पृ॰ ६) में विरुद्ध के मेदों का वर्णन सबसे ऋधिक और जटिल भी है। उसमें सपन्न के ऋहितत्ववाले चार, नास्तित्ववाले चार ऐसे विरुद्ध के ब्राठ मेद जिन उदाहरणों के साथ हैं, उन उदाहरणों के साथ वही ब्राठ मेद प्रमाणनयतत्त्वालोक की व्याख्या में भी हैं (प्रमाणान ०६५२-५३)। यद्यपि परीक्षामुख की व्याख्या मार्तरह में (पू॰ १६२ A) न्यायसारवाले वे ही स्राठ मेद हैं तथापि किसी-किसी उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्त्तन हो गया है। आ॰ हेमचन्द्र नै तो प्रमाणनयतत्त्वालोक की व्याख्या की तरह श्रपनी वृत्ति में शब्दशः न्यायसार के आठ मेद सोदाहरण बतलाकर उनमें से चार विरुद्धों को असिद एवं विरुद्ध दोनों नाम से व्यवहृत करने की न्यायमञ्जरी और न्यायसार की दसीलों की श्रापना लिया है।

प्रस्कृतिरिति भिरुद्धावेती धर्मी न सह सम्भवत हति । सोऽयं हेद्वयं सिद्धान्वमाभित्य प्रवर्तते तमेव व्याहृति हति ।'-न्यपमा॰ १. २. ६ । 'यो झतुमेयेऽविद्यमानोऽपि. तस्समानजातीये पर्वसिम्बास्ति तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसाचनाद्विरुद्धः यथा भरुमद्विषाची तस्मादरब हति ।'-प्रशस्ति १० २३६८ ।

### अनैकान्तिक हेत्वाभास

श्रनैकान्तिक हेत्वाभास के नाम के विषय में मुख्य दो परम्पराएँ प्राचीन हैं। पहली गौतम की श्रीर दसरी क्याद की । गौतम श्रपने न्यायसूत्र में जिसे सब्यभिचार (१. २ ५.) बहते है उसी को कगाद अपने सत्रों (३.१.१५) में सन्दिग्ध कहते हैं। इस नाममेद की परम्परा भी कुछ ऋर्य रखती है और वह अर्थ श्चगले सब व्याख्याग्रन्थों से स्पष्ट हो जाता है। वह श्चर्थ यह है कि एक परम्परा श्रानैकात्तिकता को श्रर्थात साध्य श्रीर उसके श्रभाव के साथ हेत के साहचर्य को, सल्यभिचार हैत्वाभास का नियामक रूप मानती है संशयजनकत्व को नहीं जब दूसरी परम्परा संशयजनकत्व को तो श्रानैकान्तिक हेत्वाभासता का नियामक रूप मानती है साध्य-तदभावसाइचर्य को नहीं। पहली परम्परा के अनुसार जो हेत साध्य-तदभावसहचरित है चाहे वह संशयजनक हो या नहीं-वही सव्यभिचार या श्रनैकान्तिक कहताता है। दसरी परम्परा के श्रनसार जो हेत संशयजनक है - चाहे वह साध्य-तदभावसहचरित हो या नहीं-वही खनैकान्तिक या सन्य-भिचार कहलाता है। अनैकान्तिकता के इस नियासकमेदवाली दो उक्त परम्पराश्चों के अनुसार उदाहरणों में भी अन्तर पड जाता है ! अतएव गौतम की परभ्यरा में असाधारण या विरुद्धाःयभिचारी का अनेकान्तिक हेत्वाभास में स्थान सम्भव ही नही क्योंकि वे दोनों साध्याभावसहचरित नहीं । उक्त सार्थक-नामभेद बाली दोनों परम्परात्रों के परस्पर भिन्न ऐसे दो दृष्टिकोण आयों भी चाल रहे पर उत्तरवर्ती सभी तर्कशास्त्रों में-चाहे वे वैदिक हो. बौद हों, या जैन-नाम तो केवल गौतमीय परम्परा का श्रानैकान्तिक ही जारी रहा । कसादीय परम्परा का सन्दिग्ध नाम व्यवहार में नहीं रहा ।

प्रशासवाद और न्यायपंत्रण इन दोनों का वीवांवर्ष प्रामी मुनिएंचत नहीं क्षतप्त कह निर्मेचत रुप है क्षतप्त कह निर्मेचत रुप है क्षतप्त कह निर्मेचत रुप है ज्यापि न्यायपंत्रण और प्रशासवाद इन दोनों की विचारसरणी का क्षमिक्त और पारस्थिक महत्त का मेर लात प्यान देने शोष्य है। न्यायपंत्रेण में वर्षाण नानों के अवैकालिक है सन्त्रिय नहीं, किर मी उसमे क्षत्रीकृतिकता का निवासक रूप मश्तस्याद की तरह संस्थावनक इन ही माना है। खतप्त न्यायपंत्रेण की का अवैकालिक के हुः मेर स्वकाति हुए उनके सभी उदाहरकों में संवयनकात्र सम

१ 'तत्र साधार-जः-शब्दः प्रमेयत्वान्नित्य इति । तदि नित्यानित्यवस्त्रयोः

जनकरव को तो अनैकान्तिकता का नियामक कर मामते हैं सही, पर वे म्बाव-प्रवेश में श्रुनैकान्तिक रूप से उदाहत किये गए श्रासाथारण और विरुद्धा-व्यक्तिकारी इन दो मेदों को अनैकान्तिक वा सन्दिका हेत्वाभास में नहीं शिनसे वस्ति त्यायप्रवेशसम्पत्त उक्त होनों हेल्लाक्षसों की सस्टिग्धता का यह कह करके स्वादन करते हैं कि ग्रामधारमा और विरुद्धाध्यभिनारी संज्ञयञ्जनक ही नहीं। प्रशस्तपाद के खरडनीय भागवाला कोई पूर्ववर्ती बैशेषिक ग्रन्थ या न्यायप्रवेश-भिन्न बौद्धप्रन्य न भिले तब तक यह कहा जा सकता है कि शायद प्रशास्त्रपाद ने स्यायप्रवेश काही खरहन किया है। जो कुछ हो, यह तो निश्चित ही है कि प्रशस्तपाद ने असाधारण और विरुद्धाव्यभिचारी को सन्दिग्ध या अनैकान्तिक मानने से इन्कार किया है। प्रशस्तवाद ने इस प्रश्न का कि क्या तब असा-घारण श्रीर विरुद्धाव्यभिचारी कोई हेत्वाभास ही नहीं रे. जबाब भी बडी बुद्धिमानी से दिया है। प्रशस्तपाद कहते हैं कि श्रसाधारण, हेत्वाभास है सही पर वह संशयजनक न होने से अनैकान्तिक नही, किन्तु उसे अन्ध्यवसित कहना चाहिए । इसी तरह वे विषदाव्यभिचारी को संशयजनक न मानकर या तो श्चसाधारणकृष श्चनध्यवसित में गिनते हैं या उसे विरुद्धविशेष ही कहते ( अयं तुविरुद्धमेद एव प्रशा॰ पृ॰ २३६) हैं। कुछ, भी हो पर वे किसी तरह ग्रसाचारण ग्रीर विरुद्धाव्यभिचारी को न्यायमवेश की तरह संशयजनक मानने को तैयार नहीं हैं फिर भी वेउन दोनों को किसी न किसी हेलाभास में सिवविष्ट करते ही हैं। इस चर्चा के सम्बन्ध में प्रशस्तपाद की छौर भी हो सर्ते लाम ध्यान देने योग्य हैं। यहती तो यह है कि प्रनध्यवसित नामक

साधारणस्वादनैकान्तिकम् । किम् घटवत् प्रमेयत्वादनित्यः शब्दः आहोत्विदाकाश-वत्प्रमेयत्वाक्षित्य इति ।?-इत्यादि-न्यायग्र० प० ३ ।

र 'श्रसाभारणः-भावण्याधित्य इति । तदि नित्यानित्यवदाभ्यां ध्याष्ट्रक्त व्याक्षित्यां स्थाप्ति विद्याच्यानित्याचित्रं वात्यस्थात्मभावत् संययचेद्वः किम्मृतस्थास्य आवयाः क्रमिताः ग्रान्दः कृतकात्या प्रदारक्रिति । उमनोः संययचेद्वान्त् द्वाप्यन्तेनोः क्षेत्रवेक्षान्तिकः समुदितावेव ।' न्यायवः पृ० ३, ४ । 'रक्षस्मित्य द्वार्णेद्वाने क्षेत्रवेक्षानितकः समुदितावेव ।' न्यायवः पृ० ३, ४ । 'रक्षस्मित्य द्वार्णेद्वाने योक्षवद्यायोवित्व वित्याने स्ति संययदर्शनाद्यमन्यः सन्दिर्व इति केवित् वयाः मृदित्वामृतेलं प्रति मनसः क्रियाक्तारायं स्वयानाञ्च्यस्यस्य हति केवित् वयाः मृदित्वामृतेलं प्रति मनसः क्रियाक्तारायं स्वयानाञ्चस्यम्यवात् ततस्यानव्यवित इति क्ष्यानाञ्चस्यम्यवात् ततस्यानव्यवित इति व्यानाञ्चस्यम्यवात् ततस्यानव्यवित इति व्यानाञ्चस्यम्यवात् ततस्यानव्यवित इति व्यानाञ्चस्य स्वयाः ।'-यावातः १० २ २ २ २ २ २ २ १ १ ।

हेलानात की करूपना और दूसरी यह कि न्यायप्रवेशात विरुद्धानियारी के उदाहरण से विभिन्न उदाहरण को लेकर विरुद्धानियारी के संवप्यव्यक्त मानने न मानने का शाकार्य । यह कहा नहीं जा लक्ता कि क्याइस्त्र मानने न मानने का शाकार्य । यह कहा नहीं जा लक्ता कि क्याइस्त्र ने क्षियमान अन्यव्यक्तित पर पहिले पहल प्रवासन अर्थ में हहा । न्यायप्रवेश में विरुद्धान्य स्थान मानने कि जा उदाहरण—'नित्य हाज्यः आवयात्वात् शब्दव्यक्षः अनित्य शब्दः क्राइस्त्र ग्रंदः क्राइस्त्र में स्वा । न्यायप्रवेश में विरुद्धान्य शब्दः क्राइस्त्र ग्रंदः क्षाव्यक्षः मानने क्षाव्यक्षः ग्रंदाः अपनित्य ग्रंदः क्षाव्यक्षात् प्रवत्यक्ष्यः प्रवास ग्रंदः क्षाव्यक्षः ग्रंदः मानने क्षाव्यक्षः विरुद्धानिय क्षाव्यक्षः मानने क्षाव्यक्षः मानने क्षाव्यक्षः क्षाव्यक्षः मानने कष्टान मानने क्षाव्यक्षः मानने

तार्किक्यवर पंग्नेक्षीत ने हेलागात की प्रकारणा वीदसम्मत हें प्रवेशकरण के हैं आधार पर की, जो उनके पूर्वन्ती नीद प्रयो में अभी तक देखने में नहीं आहा । जान परता है प्रयासना विश्व हो नहीं के स्वासन विश्व हो आहे । जान परता है प्रयासन किया । अपने की त्यासन के प्रमेशित के स्वासन के प्रमेशित के स्वासन के प्रमेशित के स्वासन के प्रमेशित ने स्वामनय को प्रयोश्य हो नवाय हैकर स्वाप्यप्रवेश हो तरह माना किर भी उन्होंने स्वापन के प्राप्त के प्रमेशित के स्वापन के प्रयासन के प्रयासन के प्रमासन के प्रयासन के प्रमासन के प्रमासन के प्रयासन के प्यासन के प्रयासन के प्यासन के प्रयासन के प्रयासन के प्रयासन के प्रयासन के प्रयासन के प्

१ 'तत्र त्रवाया रूपायानेकस्थांत रूपस्यानुकौ साधनामासः। उक्तायपः सिबौ सन्देहे वा प्रतिपाद्यप्रतिपादक्योः। एकस्य रूपस्य'.... इत्बाह् ---न्यायवि॰ ३.५७ से।

र 'क्रनयोरेन इयो रूपयोः सर्वे हेऽनैकालिकः। यथा सात्मकं व्यीवच्छ्यीरं प्राणादिमन्त्रादिति ।.....क्रत एवाम्बर्व्यक्तिरेक्योः संवेहारनैकालिकः। साप्येतर-योरतो निरचयाभावात् ।'-न्यायनि० ३. ६८-१४० ।

श्राचार्य दिङ्गल की परम्परा को प्रतिष्ठित क्लाय रखने का और भी प्रयस्त किया। प्रशस्तपाद ने विकडाल्यमिचारी के लगडन में जो दबील दी भी उसकी स्वीकार करके भी प्रशस्तपाद के लगडन के विकड उन्होंने विकडाल्यमिचारी का समर्थन किया और वह भी इस दंग है कि दिङ्गला की प्रतिष्ठा मी क्ली रहे स्वीप प्रतिष्ठा भी वही हो हो तो कि दिङ्गला की प्रतिष्ठा भी क्ली रहे स्वीप प्रमाणित ने विकडा- व्यभिचारी का जो उदाहरण दिया है वह न्यायप्रवेश और प्रशस्तपाद होने उदाहरण देया है वह न्यायप्रवेश और प्रशस्तपाद होने उदाहरण दिया है वह न्यायप्रवेश और प्रशस्तपाद होने प्रशस्तपाद के अग्रसाक नहीं हो कहता । इस तरह विज्ञ स्वीप कि प्रताण होने से प्रसालपाद के अग्रसाक नहीं हो कहता । इस तरह विज्ञ स्वीप दिख्या में इस विवच में वहीं तक चर्चा आहे विस्ता अपन न्यायप्रवाधी में इस्रा जान प्रवास है। ज्यनत सिर्फ अपने पूर्वाचार्यों का चल्ले लेन्द्र न्यायप्रवेश और सम्मकीर्ति के न्यायिन्यु का सामना करते हैं। वे असाधारण और विकडाव्यमिचारी को अनैकालिक न मानने का प्रशस्तपादगत मत का वहें विस्तार से समर्थन करते हैं पर साथ ही वे स्वाप्तक करते हैं। वे मान करते हैं। वे मान करते हैं। वे स्वसाव हो से स्वाप्त करते हैं पर साथ ही वे स्वाप्तक करते हैं।

मासर्वंत्र ने बीद, नैरिक तार्किकों के प्रस्तुत विवाद का स्पर्श न कर स्रतेकारितक हेरवामास के स्राट उदाहरण दिये हैं (न्यायसार पृ० १०), स्रीर कहीं संद्रायजनकता का उल्लेख नहीं किया है। जान पड़ता है वह गौतमीय परम्या का स्रतुमानी है।

१ 'विरुद्धाश्यमिनार्येष संययहेतुरुकः। स इह कस्माजोकः।......श्रमो-दाहरण्यं यत्सवेदेशावरिसतैः स्वसम्बिन्ध्युंग्यद्भिसम्बन्धते तत्सवंगतं यथाऽकाश्यम्, श्रमिसम्बन्धते सवेदेशावरिश्यतेः स्वसम्बन्धिमुंग्यत् सामान्यमिति ।..... द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुग्वतिश्वस्वय्यातां सोश्यवन्धते नःतत् तत्रास्ति । तद्यथा नव्यविद्वियानी वटः। नोषप्रवागतं वोग्रज्ञिश्वस्त्यण्यातां सामान्यं श्रमत्यन्तरा-लेचिति । श्रयमनुण्यतम्मययोगः स्वमावर्ष्य परस्रपविषद्धार्थसाभनादेकत्र संसर्यं जनवतः।'-न्यायवि० ३, ११२-११।

यहाँ यह समस्य रहे कि किसी जैनाचार्य ने साय्यसंदेहजनका को या साय्यक्षमिचार को अनैकान्तिकता का नियामक रूप मानने न मानने की बौद-वैरोपिकश-यगत चर्चा को नहीं लिया है।

ई० १६३६ ]

[ प्रमाख मीमांसा

### **दृ**हान्ताभास

परार्थं अनुमान प्रसङ्ख में हेलाभास का निरुत्या बहुत प्राचीन है। क्यादस्त्र ( १.१.१५ ) और न्यायद्वर ( १.१.१५ ) में वह सण्ट एवं विस्तृत है। पर रष्टान्तामास का निरुप्य उतना प्राचीन वहीं जान पढ़ता । अब रष्टान्तामास का निरुप्य उत्तर प्राचीन ही चुवतन होता तो उसका स्वयन क्याद या न्यायद्वर में थोड़ा बहुत कर पाया जाता। जो कुछ हो हतना तो निश्चत है कि हेल्यामास की करूपना के ऊपर से ही पीछे से कमी इच्छान्यामास प्रसाम की स्वयना के उपर से ही पीछे से कमी इच्छान्यामास, यहाभात आदि की करूपना हुई और उनका निरुप्य होने हाणा। यह निरुप्य पहिले वीहरू तार्किकों ने हुस्त किया या बीद सार्किकों ने, इस विषय में अभी कुछ मी निश्चत कहा नहीं जा सकता।

दिक्ताम के माने जानेवाले न्यायप्रयेश में पाँच साधम्में और याँच वेषम्ये ऐसे दस हमत्तामाल हैं। याणी मुख्यतवा पाँच-याँच ऐसे दे विमाग उत्तमें हैं विमाग उत्तमें हैं वाया उत्तमें हैं वेष्टा वाया उत्तमें हिंगे गाए हैं जिससे वाया हमाने कि जाने हमाने कि वाया है हमाने की हमें दिने गाए हैं जिससे वाया हमाने वाया हमाने वाया हमाने की हमाने की हमाने वाया हमाने वाया हमाने वाया हमाने वाया हमाने की हमाने वाया हमाने की वाया हमाने के वाया हमाने का वाया हमाने का

१ 'दृष्टान्तामांको द्विविश्वः सायम्येण वैध्ययेण च.....तत्र साध्ययेण... तयमा सावनवर्षासिदः सायवध्यासिदः उमयवपासिदः झनन्वयः विपरीता-व्ययस्विति ..... वैष्यस्यापि दृष्टान्ताभासः पश्चयक्ताः तथया साय्याव्याङ्कतः सायवाव्याङ्कतः अस्याव्याङ्कतः झन्यतिरेकः विपरीतन्यतिरेक्ष्रचेति.........।' --व्यायपः ९ ६ ५-६ ।

प्रयोग पछन् करते हैं क्योंकि उनकी अभिनत न्याश्वाक्य परिपारी में उदाहरण का योधक निरशंन शन्द आता है। इस सामान्य नाम के स्विष्य भी न्याय-श्रेश और प्रशास्त्राद्यत निशेष नामों में मात्र वर्षाय थेद है। साठर (का॰ ६) भी निरशंनाभाश शब्द ही पसन्द करते हैं। जान पहता है वे प्रशास्त्राद के अनुगामी हैं। नयांपे प्रशास्त्राद के अनुसार निरशंनाभास की कुछ संस्था बारह हो होती हैं और माठर दस संख्या का उन्होंस करते हैं, पर जान पहता है के इस संस्थापेद का कारण-आध्याधिक नामक दो साध्यान निर्धान

जयन्त ने (न्यायम० ए० ५,८०) न्यायसूत्र की व्याख्या करते हुए पूर्ववर्ती बौद-वैशोषिक स्नादि प्रत्थगत दृष्टान्तभास का निरूपण देखकर न्यायसत्र में इस निरूपण की कमी का अन भव किया और उन्होंने न्यायप्रदेश वाले सभी दृष्टान्ताभासों को लेकर श्रवनाया एवं श्रवने मान्य ऋषि की निरूपरा कमी को भारतीय टीकाकार शिष्यों के दङ्ग से भक्त के तौर पर दूर किया। न्यायसार में (पृ०१३) उदाहरणामास नाम से छ: साधर्म्य के और छः वैधर्म्य के इस तरह बारह आभास वहीं हैं जो प्रशस्तपाद में है। इसके सिवाय न्यायसार में श्रन्य के नाम से चार साधर्म्य के निपय में सन्दिग्ध . श्रीर चार वैधर्म्य के विषय में सन्दिग्ध ऐसे श्राठ सन्दिग्ध उदाहरणाभास भी दिये हैं। सन्दिग्ध उदाहरसामासों की सक्रि न्यायप्रवेश श्रीर प्रशस्तपाद के बाट की जान पड़ती है। धर्मकीर्ति ने साधर्म्य के नव श्रीर वैधर्म्य के नव ऐसे श्रठारह द्रशान्ताभास सविस्तर वर्शन किये हैं। जान पहता है न्यायसार में भ्रत्य के नाम से जो साधर्म्य श्रीर वैधर्म्य के चार-चार सन्दिग्ध उदाइरणा**भास** दिये हैं उन ब्राठ सन्दिग्ध मेदों की किसी पूर्ववर्ती परम्परा का सशोधन करके धर्मश्रीति ने साधर्म्य श्रीर वैधर्म्य के तीन-तीन ही सन्दिग्ब दृष्टा-ताभास रखे। द्दशन्ताभासों की संख्या, उदाहरसा क्रीर उनके पीखे के साम्प्रदायिक भाव हन सब बातों में उत्तरोत्तर विकास होता गया जो धर्मकीर्ति के बाद भी चालू रहा।

जैन परम्परा में जहाँ तक मालूम है सबसे पहिलो हष्टान्ताभास के निरूपक सिद्धसेन ही हैं, उन्होंने बौद परम्परा के हष्टान्ताभास शब्द को ही जुना न कि

१ 'ब्रन्ये तु धेदेहदारेबाग्यानष्टाडुदाहरसामातान्वसूर्यात । सन्दिग्यसाम्यः सन्दिग्यसायनः सन्दिग्योभयः सन्दिग्योभयः सन्दिग्याश्रयः, स्म सन्दिग्यसाय्यावृतः सन्दिग्याभाग्याष्ट्राः, सन्दिग्योभयायावृतः । सन्दिग्यास्यः । "न्यास्यास पृष्ट १३-१५"।

वैदिक बरम्यरा के निदर्शनाभास और उदाहरखामाल राज्य को । सिद्धिन ने ' अपने संदित कपन में संख्या का निर्देश तो नहीं किया पटनु जान पहता है कि वे हत विक्य में धर्मकीर्ति के समान ही नवन्न हहानतामाले को माननेवार है । माणिक्यनन्दी ने तो पूर्वन्ती समी के सिरसार को कम करके सावम्म और है । साणिक्यनन्दी ने तो पूर्वन्ती समी के सिरसार को कम करके सावम्म और देशमं के बार-चार ऐसे कुल आठ ही हहानतामाल दिखलाए हैं और (परी॰ ६. ४०-४५) कुल उदाहरख मी बदलकर नम्र रचे हैं । बादी देवसूरि ने तो उदाहरख देने में माणिक्यनम्दी का अदुकरख किया है । इस स्थल में बाद देवसूरि ने तो उदाहर के स्वाप्त का मार्थ देवसूरि ने एक बात नई जरुर की। वह यह कि धर्मकीर्ति ने उदाहरख देने में जो वैदिक अद्वार पा प्रकृति के तो प्रकृति के साम अदिवार में सामित्र के साम

१ 'साधम्येणात्र दृष्टान्तरोषा न्यायविदीरिताः । श्रप्रस्तव्यण्डेतृस्याः साध्यादि-विकतादयः ॥ वैधम्येणात्र दृष्टान्तरोषा न्यायविदीरिताः । साध्यसाधनयुग्माना-मनिवरोज्ञच संगयात ॥'-न्याय० २४-२५ ।

२ 'यथा नित्यः शब्दोऽसूर्तलात्, कर्मवत् परमासुबद् यटबदिति साण्यसापनबन्नीम्बिक्ताः। तथा सिट्यसाण्यभादयन्त, यथा रामादिमानयं वचनाहरूयापुरुवत्त, मरस्यभादेवं पुर्यो रामादिम्साव्याण्यस्व स्वकंकीऽयं रामादिमत्वाद्रय्यादुक्वत् इति। अन्तन्योऽमदिवितान्यस्य, यथा यो वका स रामादिमानवपुर्यादुक्वत् इति। अन्तन्योऽमदिवितान्यस्य, यथा यो वका स रामादिमानवपुर्यादुक्वत् , अनित्यः सन्यः इतस्यत् परत्य इति । तथा विपरोतान्यम्,
यदित्यं तत् इत्कासिति। सामर्मयेषा । वैधन्येसापि, परमासुबत् कर्मवदाकार्यकिति सारपाव्यसिदिक्वियः। तथा सन्दिरभाष्यस्यक्तिकाद्यः, ययाऽसर्वकः
कितिसादयोऽनाता वा, अविद्यमानव्यकतात्रत्यक्तिकाद्यस्य, याः सर्वकः आसी वा सञ्चीतिकानिकव्यस्तिद्वस्य ।

स्वर्यम्भवस्यमानविदिति, तमास्यवैद्यानानत्यसेः साम्यव्यम्भवस्य मानवद्यस्य ।
सन्यन्यस्य स्वर्यमानव्यक्तिकादेवः स्याद्यस्य ।
सन्यन्यस्य स्वर्यमानव्यक्तिकादेवः सम्याद्यस्य स्वर्यम्भवस्य स्वर्यम्भवस्य स्वर्यम्भवस्य स्वर्यम्भवस्य स्वर्यम्भवस्य स्वर्यम्यस्य स्वर्यम्यस्य स्वर्यम्यस्य स्वर्यम्यस्य स्वर्यम्यस्य स्वर्यम्यस्यस्य स्वरित्यम् । सन्यन्यभवस्यविदेको यथा अवित्यस्य सम्यन्यस्य

नहीं भी थे। आ० हैमचन्द्र ने घर्म्मंकीर्ति की ही संशोधित हिंह का उपयोग करके पूर्वन्ती दिल्तान, प्रशास्त्राद कीर धर्म्मंकीर्ति तक के सामने कहा कि अप्रवर्शियानवय पा अपर्वित्वन्यविरेक हान्तामास तभी कहा का सकता है कि उत्तमें प्रमाण अपर्वित् हान्त ही ने रहे, बीड्या आदि पदी का अप्रयोग हन दोषों का निवामक ही नहीं केवल ह्यान्त का अपर्यंत्र ही हन दोषों का निवामक है। पूर्ववर्षों सभी आयार्थ हन दो ह्यानामासो के उदाहरों। में कम से कम-अप्रमाद्यंत पृथ्वत—जितना प्रयोग अनिवार्थ कर से मानते थे। आ० हेम्स-अप्रमाद्यंत प्रवत—जितना प्रयोग अनिवार्थ कर से मानते थे। आ० हेम्स-के अप्तनार पेते ह्यान्योगक 'बंद' प्रत्यशान्त किश्ची शब्द प्रमाण्य की करतत ही नहीं—हसी अपने माव को उन्होंने प्रमाण्यमीमांश ( २.१.२० ) सूत्र की हिंत में निम्मकितित्व ग्रन्दों से राष्ट किया है—'प्रती च प्रमाणस्य अनुवर्शनान्त्रकां न गु बोरशानार्वाव्यारणपदानामययोगात्, सस्वित् तेषु, असति प्रमाणे विशेर-सिक्षित ।'

३ — आ० हेमचन्द्र की तीलरी वियोशता खनेक हिष्टियो से वह मार्क की है। उस साम्प्रयायिकता के समय में जब कि यार्मकीरि ने वैदिक ख़ीर जैन सम्प्रयाय प्रवक्त चोट की और जब कि यार्म ही पृत्व वार्ता देवगृरि तक ने 'यांत्रख कुर्यात् राट साते' हम मीति का आश्रय करके पर्माकीर्ति का बरदता चुकाया तव आश्रक हेमचन्द्र ने इस स्थक में बुद्धिगृत उदारता दिलाकर साम्प्रदायिक भाव के विश्व की का करने की चेद्या की । जान पढ़ता है अपने ज्याकरण की तरह' अपने प्रयावस्थ की तरह के सात्र के भी मंदिगार्थ — मर्वसायाय बनाने की आश्रक हमचन्द्र की उदार दिलाम, बंदमान आहि पर किये गए सम्प्रदास की तहार खुरान, बंदमान आहि पर किये गए सम्प्रदास की तहार खुरान, बंदमान आहि पर किये गए मत्रवह्मा की तहार खुरान, बंदमान आहि पर किये गए सम्प्रदास की तहार खुरान, बंदमान आहि पर किये गए सम्प्रदास की तहार खुरान, बंदमान आहि पर किये गए सम्प्रदास की तहार खारा है मत्रवह्मा की स्वत्य समित्र हो। विवास स्वत्य स्वत्य स्वत्य सम्प्रदास स्वत्य स्वत्य स्वत्य सम्प्रदास स्वत्य स्वत्य

यहाँ एक बात ऋरिय भी ध्यान देने योग्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व की है। धर्म्मकीर्तिने ऋपने उदाहरखों में कपिल ऋरियें ऋपर्वेक्षत ऋरीर

ति<sup>रे</sup>को यथा श्रवीतरागो वक्तृत्वात्, वैवम्याँदाइरणम् , यत्रावीतरागत्वं नास्ति न स सक्ता ययोगललगड इति ।'-न्यायवि० ३. १२७, १२४ ।

१ 'सर्वपार्यदत्वाच शन्दानुशासनस्य सक्तवदर्शनसमूहात्मकस्याद्वादसमाभय-यमतिरमञ्जीयम् ।'-हैमश्रा० १. १. २ ।

श्रमातत्व साथक को अनुमान प्रयोग रखे हैं उनका रकक्ष तथा तरन्तर्गत हेत्र का सक्क मिचारते हुए जान पड़ता है कि स्विक्ष्येन के सम्मात बैसे और समन्तमद्र के आन्तर्मामांका जैसे कोई दूतरे प्रम्य धर्मश्चीति के सामने अवस्य रहे हैं जिनमें जैन तार्किकों ने अपन्य सांख्य आदि रहीनमान्य कपिन्ने आदि की सर्वज्ञा का और आत्रता का निराक्तरण किया होगा।

**₹**0 १६३६ ]

[ ममाख मीमांसा

# दूषण दूषणाभास

पराधांनुमान का एक प्रकार कथा। भी है, जो पद्ध-प्रतिपद्धभाव के विवाय कमी ग्रुक नहीं होती। इस कथा से संक्य स्तनेवाले झनेक पदायों का तिकरण करनेवाला साईट्य विद्याल परिमाण में इस देश निर्मित हुझा है। वह साईट्य मुख्यता दो परम्पराओं में विभाजित है—माझण—चैदिक परम्पराओं में विभाजित है—माझण—चैदिक परम्परा और अमर्ग —वैदिकेट परम्परा में नीवत हो। अमण्य परम्परा में नीवत तथा जैन सम्प्रदाय का समावेश है। अमण्य परम्परा में नीवत तथा जैन सम्प्रदाय का समावेश है। विदेश परम्परा के कथा संक्यी इस वक्त उपलब्ध साईट्य में अद्याद के न्यायद्द तथा चरक का एक प्रकरण-विभानस्थान मुख्य एवं प्राचीन हैं। न्यायभाज, न्यायनार्थिक, तारपर्यंटीक, न्यायमाजर्र आदि उनके टीकामन्य तथा न्यायकितका भी उतने ही महत्व के हैं।

बौद सम्प्रदाय के प्रस्तुत विषयक साहित्य में उपायहृदय, तर्कशास्त्र, प्रमाणसमुज्यम्, त्यायमुक्क, त्यायकिन्दु, वादन्याय इत्यादि प्रत्य मुख्य एवं प्रतिक्रित हैं।

जैन सम्प्रदाय के प्रस्तुत साहित्य में न्यायावतार, सिदिबिनिश्चयरीका, न्यायाविनिश्चय, तत्वार्थश्चोक्वार्तिक, प्रमेयक्मलमार्चय्ड, प्रमाख्नयदन्यालोक इत्यादि प्रन्य विशेष महत्त्व के हैं। उक्त सन प्रस्तराक्षों के ऊपर निर्दिष्ट साहित्य के आधार से वहाँ क्यासम्बन्धी कतिषय पदायों के बारे में कुछ ग्रहों

१ पुरातत्त्व पु॰ ३. ब्राह्म ३२ में मेरा क्षित्ता 'क्यापद्भतिनु' स्वरूप अने तेना साहित्यनुं दिग्दर्शन' नामक क्षेत्र देखें !

पर लिला जाता है जिनमें ते सबसे पहले पूरचा और दूपचामास को लेकर विचार किया जाता है। दूपचा और दूषचामास के नीचे लिले प्रदी पर यहीं विचार मस्तुत है—१. इतिहास, २. पर्याय—समानार्थक राज्य, ३. निरूपच-प्रमोक्त, ४. प्रमोग की जनमित या दिरोज ६. वेट-प्रमेद।

१—दूषस्य श्रीर दूषस्याभास का शास्त्रीय निरूपस्य तथा कथा का इतिहास कितना पुराना है यह निरयपूर्वक कहा नहीं जा सकता, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यवहार में तथा शास्त्र में कथा का स्वरूप निश्चित हो जाने के बाद बहुत ही जल्दी दूषण् श्रीर दूषणाभास का स्वरूप तथा वर्गीकरण शास्त्रबद हुआ होगा। दूपल श्रौर दूपलाभास के कमोबेश निरूपल का प्राथमिक यश ब्राह्मण परम्परा को है। बौद्ध परम्परा में उसका निरूपण ब्राह्मण परम्परा द्वारा ही दाखिल हुआ है। जैन परम्परा में उस निरूपण का प्रथम प्रवेश सादात् तो भौद साहित्य के द्वारा ही हुआ जान पडता है। परम्परया न्याय साहित्य काभी इस पर प्रमाव श्रवश्य है। फिर भी इस बारे में वैद्यक साहित्य का जैन निरूपण पर कुछ भी प्रमाव पड़ा नहीं है जैसा कि इस विषय के बौद्ध साहित्य पर कुछ पड़ा हुआ जान पडता है। प्रस्तुत विषयक साहित्य का निर्माण बाह्मण परम्परा में ई.० स.० पूर्व दो या चार शताब्दियों में कभी प्रारम्भ हुन्ना जान पड़ता है जब कि बौद्ध परम्परा में वह ईसवी सन् के बाद ही शुरू हुआ। श्रीर जैनपहभ्परा में तो श्रीर भी पीछे से शरू हश्रा है। बौद परम्परा का वह प्रारम्भ ईसवी के बाद तीसरी शताब्दी से पुराना शायद ही हो स्त्रीर जैन परम्परा का वह प्रारम्भ ईसवी सन् के बाद पाँचवीं छठी शताब्दी से पुराना शायद ही हो।

२—उपालम्म, प्रतिषेत्र, वृ्ष्यं, त्यरहन, उत्तर इत्यादि वर्षाय शब्द है। हमने से उपालम्म, प्रतिषेत्र झादि शब्द न्यायद्व (१.२.१) में प्रकुत है, जब कि दूषया झादि शब्द उत्तके भाष्य में झाते है। प्रश्तुतिविष्यक वैद्ध साहित्य में से तर्कशास्त्र, जो भी ट्रयची हारा प्रतिसंस्कृत हुआ है उसमें स्वयहन शब्द का वार-वार प्रयोग है जब कि दिह्नाग, शङ्करत्वामी, धर्मकीर्त्त झादि ने दूष्या शब्द का दी भागि क्या है। (देली—स्वायद्वल का० १६, न्यायवर्ष्य ए० ८, न्यायविद्यु है। देली, न्यायविद्यु है। अति, असदुत्तर, असम्बक्त हुए हैं। जाति, असदुत्तर, असम्बक्त ख्या आदि समी वर्षाय शब्द शब्द पर्यापम्य है। जाति, असदुत्तर, असम्बक्त ख्या आति शब्द प्रयाप परम्यर के साहित्य में आस्वस्य के साहित्य में आस्वस्य के साहित्य में आस्वस्य क्या का जाति शब्द का प्रयोग क्रह माचित्र मंग्यानत्य शब्द का स्थाप क्रह माचित्र मंग्यानत्य आदि शब्द का स्थाप क्रह माचित्र मंग्यानत्य क्रह माचित्र क्रहमायों में है, पर दिहन्ताग से क्रहम्य स्थी बार्डिकों के तर्कप्रस्थों में दूष्यामास शब्द के प्रयोग का माधान्य

हो गया है। जैन तर्कप्रन्यों में मिथ्योत्तर, आति श्रीर दूषयाभास श्रादि शस्य प्रयुक्त पाये जाते हैं।

१—उद्देश विभाग और लच्च ब्रादि द्वारा दोषों तथा दोषामाओं के निरुपण का प्रयोजन सभी परम्पराधों में एक ही माना शवा है और वह वह कि उनका स्थार्थ आप कि अविश्व वाद! सबये अपने स्थापनावास्त्र के उन टोगों से बच लाय और प्रतिवादी के द्वारा उद्घावित दोषामाल का दोषा-मास्तर दिलाकर अपने प्रयोग को निर्देश सांवत कर सके। इसी मुख्य प्रयोजन से प्रेरित होकर किसी ने विस्तार से, किसी ने अधुक एक प्रकार के वर्गीकरण से अधुक एक प्रकार के वर्गीकरण से, उनका निरुपण किया है।

४--- उक्त प्रयोजन के बारे में सब का प्रेकमत्य होने पर भी एक विशिष्ट प्रयोजन के विषय में मतभेद श्रवश्य है जो खास शातव्य है। वह विशिष्ट प्रयोजन है---जाति, छल आदि रूप से असत्य उत्तर का भी प्रयोग करना। न्याय (न्यायस्० ४.२.५०) हो या वैद्यक (चरक-विमानस्थान पृ० २६४) दोनों ब्राह्मण परम्पराएँ श्रासत्य उत्तर के प्रयोग का भी समर्थन पहले से अभी तक करती आई हैं। बौद्ध परम्परा के भी प्राचीन उपायहृदय आदि कुछ प्रन्थ जात्युत्तर के प्रयोग का समर्थन ब्राह्मण परम्परा के ब्रन्थों की तरह ही साफ-साफ करते हैं, जब कि उस परम्परा के पिछले ग्रन्थों में जात्युत्तरों का वर्शन होते हुए भी उनके प्रयोग का स्पष्ट व सबल निषेत्र है --बादन्याय पुरु ७०। जैन परम्परा के प्रत्यों में तो प्रथम से ही लेकर मिथ्या उत्तरों के प्रयोग का सर्वथा निषेध किया गया है--तत्त्वार्थश्त्तो० ए० २७३। उनके प्रयोग का सम्थन कभी नहीं किया गया। छल-जाति यक्त कथा कर्तव्य है या नहीं इस पश्न पर जब जब जैन तार्किको ने जैनेतर तार्किकों के साथ चर्चा की तब तब उन्होंने अपनी एक मात्र राय यही प्रकट की कि वैसी कथा कर्तस्य नहीं त्याज्य ै है। बाह्यमा बौद्ध और जैन मधी भारतीय दर्शनों का श्वन्तिम व मस्य उद्देश मीच बतलाया गया है और मोच की सिद्धि ग्रसत्य या मिय्यातान से शक्य ही नहीं को जात्युत्तरों में अवश्य गर्मित है। तब केवल जैनदर्शन के अनुसार ही क्यों. बल्कि ब्राह्मण और बाँद दर्शन के अनुसार भी जात्युत्तरों का प्रयोग असंगत है। ऐसा होते हुए भी ब्राह्मण और बौद तार्किक उनके प्रयोग का समर्थन करते हैं और जैन तार्किक नहीं करते इस अन्तर का बीज क्या है. यह प्रश्न अवश्य

१ देखो सिद्धसेनकृत बादद्वात्रिशिका ; बादाष्टक ; न्यायवि० २. ११४ ।

पैदा होता है। इसका जवाव जैन और जैनेतर दर्शनों के अधिकारियों की पकृति में है। जैन दर्शन मुख्यतया त्यागप्रधान होने से उसके ऋधिकारियों में मुमुद्धा ही मुख्य है, गृहस्थ नहीं। जब कि ब्राह्मण परम्परा चातुर।अमिक होने से उसके अधिकारियों में गृहत्यों का, खासकर विद्वान ब्राह्मण गृहस्थों का, वहीं दर्जा है जो त्यागियों का होता है। गाईरध्य की प्रधानता होने के कारण बाह्मण विद्वानों ने व्यावहारिक जीवन में सत्य, ऋहिंसा ऋदि नियमों पर उतना भार नहीं दिया जितना कि जैन त्यागियों ने उन पर दिया । गार्डस्थ्य के साथ श्रर्थलाम, जयतृष्णा श्राटि का. त्यागजीवन की श्रपेखा श्रधिक सम्बन्ध है। इन कारणों से ब्राह्मण परम्परा में मोस्त का उद्देश होते हुए भी खल, जाति स्नादि के प्रयोग का समर्थन होना सहज था, जब कि जैन परम्परा के तिए वैशा करना सहज न था। क्या करना यह एक बार प्रकृति के अनुसार तय हो जाता है तब विद्वान उसी कर्तव्य का सयक्तिक समर्थन भी कर लेते हैं। कुशामीयबुद्धि बाह्यण तार्किकों ने यही किया। उन्होंने कहा कि तत्त्वनिर्णय की रखा के वास्ते कमी-कमी कल जाति आपटि का प्रयोग भी उपकारक होने से उपादेय हैं, जैसा कि श्रद्धारता के बास्ते सक्ष्यक बाह का उपयोग । इस दृष्टि से उन्होंने कल, जाति ग्राटि के चर्चात की भी मोल के साथ सङ्गति बतलाई । उन्होंने श्रपने समर्थन में एक बात स्पष्ट कह टी कि हरल. जाति श्रादि का प्रयोग भी तत्त्वज्ञान की रहा के सिवाय लाभ, ख्याति आदि श्रन्य किसी भौतिक उद्देश से कर्तव्य नहीं है। इस तरह अवस्थाविशेष में छल. जाति श्रादि के प्रयोग का समर्थन करके जसकी मोल के साथ जो सङ्गति बाह्यण तार्किकों ने दिखाई वही बौद्ध तार्किकों ने अप्रदश्य: स्वीकार करके अपने पद्ध में भी लागू की। उपायहृदय के लेखक बौद्ध तार्किक ने—इस्त जाति द्यादि ें के प्रयोग की मोद्ध के साथ कैसी श्रासङ्गति है--यह श्राशङ्का करके उसका समाधान अव्वपाद के ही शब्दों भें किया है कि आग्रामसल की रवा आहि के वास्ते करटिकल बाड की तरह सदर्म की रखा के लिए छलादि भी प्रयोगयोग्य हैं। बादसम्बन्धी पदायों के प्रथम चिन्तन, वर्गीकरण श्रीर सङ्गलन का क्षेय ब्राह्मरा परम्परा को है या बौद परम्परा को. इस प्रश्न का सुनिनिश्त अवाब

१ 'तन्त्राप्यकायसंद्युवार्थ' जरूपवित्रपटे शीत्रश्रोहसंद्युवार्थ स्टब्स्याखा-स्दवादा '!-न्याय दृष्ट ४.२.४ । 'थाधम्प्रकृषिगुक्तियोत तत्र्य(स्त्र)परिद्युवार्थ सर्विद्वृतीक्ष्यवस्य निकरवित्रपाटः क्रियते, वारास्थापीत त्रवेशसुना सद्यसंद्युवी-प्रयुवा न द्व स्वाविक्तामाव !'-च्याबहुदय १० ४ ।

कलादि के प्रक्रोग के तस समान समर्थन में से मिल जाता है। बौद्ध परम्परा मूल से ही जैन परम्परा की तरह त्यागिभिन्नप्रधान रही है और उसने एकमात्र निर्वाण तथा उसके उपाय पर भार दिया है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार श्रुक्त में कभी खुल ब्यादि के प्रयोग को सङ्गत मान नहीं सकती जैसा कि बाह्मण परम्परा मान सकती है। अतएव इसमें सन्देह नहीं रहता कि बुद्ध के शान्त और अक्लेश धर्म की परम्परा के स्थापन व प्रचार में पड़ जाने के बाद भिन्नुकों को जब ब्राह्मण् विद्वानों से लोहा लेना पड़ा तभी उन्होंने उनकी वादपदति का विशेष ग्रम्थास. प्रयोग व समर्थन शरू किया। श्रीर जो को बाह्मण, कुलागत संस्कृत तथा न्याय विद्या सीलकर बौद्ध परम्परा में दीचित हुए वे सभी खपने साथ कलधर्म को वे ही दलीलें ले आए जो न्याय परम्परा में थीं ) उन्होंने नवस्वीकृत बौद्ध परम्परा में उन्हीं वादपदायों के श्रम्यास श्रीर प्रयोग आदि का उचार किया जो न्याय या वैद्यक आदि ब्राह्मण परम्परा में प्रसिद्ध रहे। इस सरह प्रकृति में जैन श्रीर बौद्ध परम्पराएँ तल्य होने पर भी ब्राह्मण विद्वानों के प्रथम सम्पर्क और संबर्ध की प्रधानता के कारण से ही बौद परम्परा में ब्राह्मण परम्परानसारी छल आदि का समर्थन प्रथम किया गया । श्रगर इस बारे में बाझगा परम्परा पर बौद परम्परा का ही प्रथम प्रभाव होता तो किसी न किसी ऋति प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ में तथा बौद्ध ग्रन्थ में बौद्ध प्रकृति के अनुसार छलादि के वर्जन का ही ऐकान्तिक उपदेश होता। यद्यपि बौद्ध तार्किकों ने शरू में ऋलादि के समर्थन को ब्राह्मण परम्परा में से अपनाया पर श्रागे जाकर उनको इस समर्थन की श्रापने धर्म की प्रकृति के साथ विशेष श्रसगति दिखाई दी. जिससे उन्होंने उनके प्रयोग का स्पष्ट व समुक्तिक निषेष ही किया। परन्त इस बारे में जैन परम्परा की स्थिति निराली रही। एक तो वह बौद परम्परा की ऋषेचा त्याग और उदासीनता में विशेष मसिद रही, दूसरे इसके निर्मय भिद्धक शुरू में ब्राह्मण तार्किकों के सम्पर्क व संघर्ष में उतने न स्राये जितने बौद्ध मिचक, तीसरे उस परम्परा में संस्कृत भाषा तथा तदाभित विद्यास्त्रों का प्रवेश बहुत धीरे से स्त्रीर पीछे से हस्त्रा। जब यह हुस्रा तब भी जैन परम्पराकी उत्कट त्याग की प्रकृति ने उसके विद्वानों को छल श्चादि के प्रयोग के समर्थन से चिलकल ही रोका। यहां कारण है कि. सब से प्राचीन और प्राथमिक जैन तर्क ग्रन्थों में ललाहि के प्रयोग का स्पष्ट निषेध व परिद्वास भात्र है। ऐसा होते हुए भी आगे जाकर जैन परम्परा की जब

१ देखो सिद्धसेनकत बाददात्रिशिका ।

इसरी परम्पराझों से बार बार बाद में मिक्ना पड़ा तब उसे खनुमक हुंखा कि इस झार के प्रयोग का ऐकालिक नियंश व्यवहार्य नहीं। इसी झनुमक के कारण कुछ जीन तार्किकों ने छुत झारि के प्रयोग का आपवादिक रूप से अवस्थाविरोण में समर्थन मी किया । इस तरह अन्त में बीद खीर जैन दोनों परम्पराएँ एक या दूसरे रूप से समान भूमिका पर आ गई। बीद विद्वानों ने परले छुतारि के प्रयोग का समर्थन करके दिर उसका नियंश किया, अब कि जैन बिद्दान पहले आवादिक हियोग कर के अन्त में आंदा उससे सम्पत हुए। यह प्यान में रहे कि छुतारि के आपवादिक प्रयोग का भी समर्थन रूपेतान्यर तार्किकों ने किया है पर ऐना समर्थन दिगानर तार्किकों के द्वारा किया हुआ देखने में नहीं आता है पर छुतारि के वाप आदित अवस्थान हुए। वह प्यान में रहे कि छुतारि के आपवादिक प्रयोग का भी समर्थन रूपेतान्यर तार्किकों ने किया है पर ऐना समर्थन दिगानर तार्किकों के द्वारा किया हुआ देखने में नहीं आता । इस अन्त के दो कारण मालूम होते हैं। एक तो दिगानर एरएया में औतिर्धांक वापा अंदा कारण मालूम होते हैं। एक तो दिगानर एरएया में औतिर्धांक वापा अंदा कारण विश्वान विश्वान प्रकृतिमामी सारिय बना देश दिगानर पर पर में में सिक्ष प्रकृतिमामी सारिय बना देश दिगानर पर पर में में हिक्ष प्रकृतिमामी सारिय बना देश दिगानर तथा निश्व प्रकृति हो अधिकारिवरोगानुसार वैक्शित्यक होने से उसकी अपनी दिए वहनने की करता दी न हुई।

५ - अनुमान प्रयोग के पत्, हेतु, हप्टान्त आदि अवयव है। उनमें आरोबात बालिक दोगों का उद्यारन कराना दूरण है और उन अवयवों के निर्देश होने पर भी उनमें अकत् दोशों का आरोधात करना दूरणामात है। माल कराय के नीतिक कर्यों में दोशों का, बाककर हेतु दोशों का ही वर्णन है। पद, हप्टान्त आदि के दोशों का हाय्य वैता वर्णन नहीं है जीता बीद परम्पा के क्रमों में दिख्ता से लेकर वर्णन है। दूरणामात के व्हल, जाति कर से मेर तथा उनके ममेरों का जितना विश्वत वराव वर्णन मालीन नाक्षण प्रम्यों में से देश पाज उनके ममेरों का जितना विश्वत वराव वर्णन मालीन नाक्षण प्रम्यों में है उता मालीन वीद प्रम्यों में नहीं है और चिक्रते बीद प्रम्यों में तो वह नाम-येप मात्र हो गया है। जैन तर्कक्रयों में जो दूरणामात का वर्णन है वह मुलत वीद प्रम्या हो। जीन तर्कक्रयों में जो दूरणामात का वर्णन है वह मूलत वीद परम्या ते लावान सम्बन्ध रखता है। इसमें जो जाला परस्य प्रस्ता हो वाय कराव स्वान सम्बन्ध कीर उसके टीका, उन-देका प्रम्यों से आया है। यह अवस्त की बात है कि जावाण एरम्पा के वैवक्त

१ 'श्रयमेव विषेयस्तत् तत्त्वज्ञेन तपस्विना । देशाद्यपेत्त्वयाऽन्योऽपि विशाय गुरुलायवम् ॥'-प्रशो० वादद्वा० श्लो० ८ ।

२ मिलास्रो-मायमुख, न्यायप्रवेश श्लीर न्यायावतार ।

प्रन्य में त्रानेवाले दूषवामास का निर्देश जैन प्रम्यों में खरडनीय रूप से भी कहीं देखा नहीं जाता।

आ। हैमजन्द्र ने दो सुत्रों में कम से जो तूरका और दूरकाश्वास का लहक रचा है उसका अन्य प्रत्यों की अपेता न्यायपरेश (पू० ८) भी सन्दर्सना के साय अपिक साहरथ है। परन्तु उन्होंने सुत्र की व्यास्त्या में जो जास्तुतर राज्द का अपेयदर्शन किया है वह न्यायपिश्तु (रे. १४०) भी धर्मीवर्धक कायस्या से राज्दरा: मिलता है। हेमजन्द्र ने दूरकामातक्य से जीबीत जातियों का तथा तीन खुकों का जो बर्गेल किया है वह अन्यस्तः जयन्त की न्यायकालिका (पु० १६-११) का अवतरसमात्र है।

आ ॰ देमचन्द्र ने छुत को भी जाति की तरह असदुत्तर होने के कारण जासुत्तर ही माना है। जाति हो या छुत तकका प्रतिसमाधान सच्चे उत्तर से ही करते को कहा है, परन्तु प्रत्येक जाति का अहत अहत उत्तर जैसा अहवाद ने स्वयं दिया है, चैता उन्होंने नहीं दिया—प० मी० २.१.२८. १८.

कल ग्रन्थों के ग्राधार पर जातिविषयग एक कोष्डक नीचे दिया जाता है-

| <b>न्यायसूत्र</b> । | बादविधि, प्रमाग्रसमुख्य,       | उपायहृद्य । |
|---------------------|--------------------------------|-------------|
|                     | म्यायमुख, तर्कशास्त्र <b>।</b> |             |
| साघर्ग्यसम          | 59                             | **          |
| वैधर्म्यसम          | **                             | ,,          |
| उत्कर्षकम           | •••                            | "           |
| श्रपक्षंसम          |                                | **          |
| वर्णसम              | •••                            | •••         |
| श्चवर्ण्यसम         |                                | •••         |
| विकल्पसम            | 33                             |             |
| साध्यसम             |                                | •••         |
| प्राप्तिसम          | >>                             | 37          |
| श्रमिसम             | 33                             | 33          |
| प्र <b>सङ्ग</b> सम् | "                              | •••         |
| प्रतिदृष्टा-तसम     | **                             | **          |
| श्चनुत्पत्तिसम      | ,,                             | "           |
| संशयसम              | >>                             | 33          |
|                     |                                |             |

| प्रकरणसम            | •••          | ***                                |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>ऋ</b> हेतुसम     | ,,           | कांबसम                             |
| श्चर्यापत्तिसम      | 33           | •••                                |
| <b>श्र</b> विशेषसम् | >2           | •••                                |
| <b>उपप</b> त्तिसम   | •••          |                                    |
| उपलब्धिसम           | 27           | •••                                |
| श्चनुपत्तन्धिसम     | •••          | •••                                |
| नित्यसम             | 75           | •••                                |
| श्चनित्यसम          | • • • •      | •••                                |
| कार्यसम             | कार्यमेद     | "                                  |
|                     | श्रनुकि      |                                    |
|                     | स्वार्थविरुद |                                    |
|                     |              | मेदाभेद, प्रश्नबाहुल्योत्तराल्पता, |
|                     |              | प्रश्नाल्यतोत्तरबाहुल्य, हेतुसम,   |
|                     |              | व्याप्ति, श्रव्याप्तिसम, विरुद्ध,  |
|                     |              | श्रविरद, श्रसंशय, श्रुतिसम,        |
|                     |              | श्रुतिभिन्न ।                      |
| ई० १६३६ ]           |              | [ प्रमाख मीमांसा                   |

# वादवि नार

प्रश्नोत्तर रूप से ऋौर खबडन-मबडन रूप से चर्चा दो प्रकार की है। खरहन-मरहन रूप चर्चा-क्रर्थ में सम्मापा, कथा, वाद, ख्रादि शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। सम्भाषा शब्द चरक ब्रादि वैद्यकीय ग्रन्थों में प्रसिद्ध है, जब कि कथा शब्द न्याय परम्यरा में प्रसिद्ध है। वैद्यक परम्परा में सम्भाषा के सन्धा-यसम्भाषा श्रीर विरुद्धसम्भाषा ऐसे दो मेद किए हैं ( चरकसं० पृ० २६३ ); जब कि स्याय परम्परा ने कथा के बाद, जल्प, बितराड़ा ये तीन भेट किए हैं (न्यायवा० प्र०१४६)। वैद्यक परम्परा की सन्धायसम्भाषा ही न्याय परम्परा की बाद कथा है । क्यांकि वैद्युक परम्परा में सम्बायसम्भाषा के जो झौर जैसे श्रवि-कारी बताए गए हैं (चरकसं० प्र० २६३ ) वे और वैसे ही ऋधिकारी वाद कथा के न्याय परम्परा (न्यायस्० ४. २. ४८) में माने गए हैं। सन्धाय-सम्भाषा और वाद कथा का प्रयोजन भी दोनों परम्पराश्चों में एक ही-तत्त्व-निर्माय है । वैद्युक परम्परा जिस चर्चा को विग्रह्मसम्भाषा कहती है उसी को स्थाय परम्परा जल्प श्रीर वितरह कथा कहती है। चरक ने विग्रहासमाचा ऐसा सामान्य नाम रखकर फिर उसी के जला और वितरहा ये दो भेद बताए हैं---(पू॰ २६५)। न्याय परम्परा में इन दो मैदों के वास्ते 'विग्रह्मसम्भाषा' शब्द प्रसिद्ध नहीं है, पर उसमें उक दोनों मैद निजिमीपुक्या शब्द से व्यवद्धत होते हैं (न्यायवा ॰ प्र०१४६)। स्रतपव वैद्यक परम्परा का 'विग्रह्मसभाषा' स्त्रीर न्याय परभ्परा का 'विजिगीपुक्या' ये दो शब्द विश्वकृत समानार्थंक हैं। न्याय परम्परा में बद्यपि विग्रह्मसम्माषा इस शब्द का खास व्यवहार नहीं है, तथापि उसका प्रतिविम्बपाय 'विगृह्मकथन' शब्द मूल न्यायसूत्र (४. २. ५१) में ही प्रवक्त है। इस शाब्दिक और आर्थिक संदित तुलना से इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि मूल में न्याय और वैद्यक दोनों परम्पराएँ एक ही विचार के दो भिन्न प्रवाह मात्र हैं। बौद्ध परम्परा में खास तौर से कथा ऋर्थ में बाद शब्द के प्रयोग की प्रधानता रही है। क्या के बाद, जल्प आदि अवान्तर मेदों के बास्ते उस परम्परा में प्रायः सद-धर्मवाद, विवाद ब्रादि शब्द प्रयुक्त किये गए हैं। जैन परम्परा में कथा श्रर्थ में क्वचित जल्प शब्द का प्रयोग है पर सामान्य

१ कि तत् जल्यं विदुः ! इत्याह-समर्थवचनम्'।-सिद्धिवि० टी० पृ० २५४ B ।

रूप से सर्वत्र उस अर्थ में बाद शब्द का ही प्रयोग देखा जाता है। जनवार-एपा कबा के जरूप और तिवरहा दो प्रकारों को प्रयोगनेगन वहीं मानती ।श्रवपद उसके मान से वाद शब्द का बढ़ी जर्म है जो दैशक परम्परा में सम्वायसम्भाषा शब्द का और न्याव परम्परा में बादक्या का है। बीद तार्किकों ने भी ज्याने जाकर जरूप और विशयहा कथा को स्थाय बतलावर केवल बादकथा को ही कर्तव्य दूप कहा है। अत्रवपद इस पिन्नुली बीद मान्यता और जैन परम्परा के बीच बाद शब्द के कुपर में कोई अन्तर नहीं रहता।

वैद्यकीय सन्यायसम्माषा के श्रांषकारी को बतलाते हुए चरक ने महत्व का एक श्रम्यक विशेषणा दिया है, तियका अपं है कि वह श्रांषिकारी अपूर्वार होग्युक हो। अल्वाय ने भी वादक्या के श्रांषिकारियों के वर्णने में 'अपूर्वार' होग्युक्त हो। अल्वाय ने भी वादक्या के श्रांषकारियों के वर्णने में 'अपूर्वार' होगों के मत से वादक्या के श्रांषकारी में कोई श्रम्तर नहीं। इसी भाव को खिल्लों नैयार्थकों ने वाद का ल्वाया करते हुए एक ही श्रांद में न्यक कर दिया है कि—तत्वइग्रुक्तक्या बार है (के हुए एक ही श्रांद में न्यक कर दिया है कि—तत्वइग्रुक्तक्या बार है (के हुए एक ही श्रांद में न्यक कर दिया है कि—तत्वइग्रुक्तक्या बार है (के हुए एक ही श्रांद में न्यक कर के कथा-वृद्यक्त क्या वाद है (के हुए यह को हुए का विश्वक्यानम्य के ह्या क्या कर प्रांत के हुए हुए का वृद्यक्यानम्य ते हुए हुए का वृद्यक्यानम्य से न्यक करते हैं। आपिकारी माने जाते हैं। इसी भाव को नैयादिक 'विजिश्वक्या—ज्ञुक्य-वित्यदा' हुए लव्यक्यानम्य से न्यक्त करते हैं। वाद के श्रावेकारी तत्ववुद्यक्ष किस-किस गुल्य से पुक्त होने व्यक्ति करते हैं। वाद के श्रावेकारी तत्ववुद्यक्ष किस-किस गुल्य से पुक्त होने व्यक्ति करते हैं। वाद के लिया व्यवस्थान श्रांष्ठ व्यवस्थान व्य

न्याय परम्परा में जरूपवित्यक्षा कथा करतेवाजे को विजितिष् माना है वैसा कि बसक ने; पर वैशे कथा करते समय वह विजितिष् मतिवादी और अपने वीय कित-कित गुणरोगों की हावना करे, करने अंद्र, कानेत्र या वरावरी-वाले प्रतिवादी और अपने वीय कित-कित गुणरोगों की हावना करे, करने अंद्र, कानेष्ठ या वरावरी-वाले प्रतिवादी से क्षाटोग के साथ कैते वोले, कभी कैसा फ्रिक्ट करायरि याती का जैसा विस्तृत व आविद्येश्व वर्णन वरक (१० २६४) कि किया वे विवाद यात्र वरक के उस्त वर्णन के इस वर्णन के इस्त वर्णन के वर्णन के साथ पहना चाहिए। बीच परमरा को तरह अत्यक्ष का का मानती रही तब तक अपने परमरा जब तक न्याय परमरा की तरह अत्यक्ष का की मानती रही तब तक अधिकारी वाले के अधिकारी वाला हुए की साथ पहना चाहिए। बीच परमरा का तरह अत्यक्ष का की साथ पहना चाहिए। बीच परमरा का तरह अत्यक्ष की की साथ पहना चाहिए। बीच परमरा का तह अपने के अधिकारी वाला हुए की सी जल्यादि के अधिकारी विजयीदि ही प्रतिवादी है जिसत होते हैं, जैसा कि न्यायरपरायों । उस प्राचीन समय का

बौद्ध शिकितीपु, नैयापिक विकितीपु से मिल प्रकार का सम्मव नहीं, पर जब से बौद्ध रास्पया में खुल खादि के प्रयोग का निषेत्र होने के कारण जरूनक्या नाम-योप हो गई और वारक्या हो ध्रवशिष्ट रही तब से उसमें ऋषिकारिद्धैष्यि का प्ररुप हो नहीं रहा, जैला कि जैन परम्पया में।

जैन परम्पर्श के ख्रदुतार चनुरङ्गाद के ख्रविकारी विजिगीपु हैं। पर न्याय-वैक्क परम्पराक्तमत विज्ञाणु की सर्वे निरारम्परात्तमत विज्ञाणु के क्रयं में नहां क्रन्तर है। क्योंकि न्याय-वैक्क परम्पर्श के ख्रन्तार विजिगीपु वही है जो न्याय से या क्रयाय से, ख्रव ख्रादि का प्रयोग करके भी प्रतिवादी की परास्त करना चाहे, जब कि जैनपरम्परा विज्ञाणु उसी को मानती है जो अपने पद्म की विद्व करना चाहे, यर न्याय से, क्रयाय से ख्रवादि का प्रयोग करके कभी निर्दे करना चाहे, पर न्याय से, क्रयाय विज्ञाणु ख्रव्यावाद होकर भी न्यायनार्ग से ही। इस इस के जैनदरम्परात्तमत्त विज्ञाणु ख्रव्यावाद होकर भी न्यायनार्ग से ही ख्रवना पद्म विद्व करने का स्वर्धक होने से क्याय-करीव न्याय-परम्परात्तमत्त व्यवस्तु को कोटि का हो जाता है। जैन परम्परा ने विज्ञय का ख्रयं-ज्याने पद्म की न्यायन विद्व ही क्या है, न्याय-वैव्यक परम्परा की तरह, किसी भी तरह से प्रतिवादी को एक करना नहीं।

जैन परस्पर के प्रायमिक तार्किकों ने, जो विकितीय नहीं हैं ऐसे बीतराग व्यक्तियों का भी बाद माना है। पर वह बाद चतुरङ्ग नहीं है। क्योंकि उनके अधिकारों का भी बाद माना है। पर वह बाद चतुरङ्ग नहीं है। क्योंकि उनके अधिकारों में ले हिंदी सभापति या सम्यों के शासन की अध्यक्ष नहीं रखते । वे आपक्ष में ही तत्त्ववीय का विभिन्नय वा स्वीकार कर खेते हैं। जैन परस्पर के विकितीय में और उनके पूर्वोंक तत्त्वनिर्वित्तेषु में अस्तर हतना ही है कि विकितीय मंत्रायमार्गते चलनेवाले होने पर भी ऐसे अस्त्यापुक्त नहीं होते जिससे वे बिना किसी अश्वस्ता के किसी वात को स्वतः मान लें जब कि तत्वनिर्वित्तेषु स्थापनार्गते चलनेवाले होने के अश्वसा तत्वनिर्वित के स्थोकर में अस्त्य कर साम के सिरोच होने के अश्वसा तत्वनिर्वित के स्वति राग महत्व दोनों विकितीय होने की पूर्व प्रधा रही हैं। हम प्रकार चतुरङ्गवाद के बारी प्रतिवादी दोनों विकितीय होने की पूर्व प्रधा रही है, हम अंतर चतुरङ्गवाद के बारी प्रतिवादी दोनों विकितीय होने की पूर्व प्रधा रही है, हम अंतर चतुरङ्गवाद के वारी प्रतिवादी दोनों विकितीय होने की पूर्व प्रधा रही है, हम अंतर चतुरङ्गवाद के वारी प्रतिवादी होने कि स्वति विकितीय होने की पूर्व प्रधा रही है।

१ 'परायांधितमस्त्रज्ञानुद्भवद्रागगोचरः । जिगीपुगोचरस्वेति द्विषा शुद्धिषयो विद्युः ॥ सत्यवाग्मिः विधातव्यः प्रयमस्तत्त्ववेदिमिः । यथाकपञ्चिदित्येष चतुरङ्गो न सम्मतः ॥'-तत्वार्यस्तो० ९० २७७ ।

२ 'वादः सोऽयं जिगीवतोः ।'-न्यायवि० २. २१२ । 'वामर्यवचनं बादः प्रकृतार्यप्रत्यायनपरं साद्विसम्बं जिगीवतोरेकत्र साधनदूषवायचनं बादः ।'-

थोड़ा विचारमेर प्रकट किया कि, एकमात्र विकिसीपु बारी या प्रतिवादी के होने पर भी बतुरङ्ग कथा का सम्भव है। उन्होंने यह विचारमेर सम्भवतः श्रकतञ्ज या विचानन्द शादि पूर्ववर्ती तार्किकों के सामने रखा है। इस विचय में श्रावार्य देमचन्द्र का मानना श्रकतञ्ज और विचानन्द के अनुसार ही जान पदता है—पूर्ण मी० पुण्ड ६३।

ब्राह्मण बीढ, और जैन सभी परम्पराची के अनुसार क्या का मुख्य प्रवोजन तत्वडान की प्रांति या प्राप्त तत्त्वज्ञान की रह्या है है। साल्य में किसी को नत तत्वडान की प्राप्त या तालका का अन्यत्य अवस्य है, जो पहिले भी बताया जा जुका है। संजीप में वह अन्तर हतना ही है कि जैन और उत्तरकार्त बीढ तार्किक छत्त, जाति छादि के प्रयोग को कभी उपादेय वहीं मानते।

बादी, प्रतिवादी, सभ्य और सभाषति इन चारों अञ्चों के वर्णन में तीनों र परम्परात्रों में कोई मतभेद नहीं हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने जो चारों अञ्चों के स्वरूप का संवित्त निदर्शन किया है वह पूर्ववर्ती प्रन्यों का सार मात्र है।

जैन परम्परा ने जब छुलारि के प्रयोग का निपंच ही किया तब उसके अनुसार करन या नितरण नामक क्या बार से मिन्न कोई न रही। इस तच्च को ना तिकि ने सिन्ह चर्चा के द्वारा सिट किया। इस निषय का सनसे पुराना प्रन्य शायद क्यावयमङ्ग हो, जिसका निर्देश विदित्तिमध्यवर्शका (पृष्ट २६ A) में है। उन्होंने ब्यन्त में ब्यन्ना मन्तव्य हिंधर क्यावयमङ्ग के लक्ष्य क्यावयम क्यावयमङ्ग हो, जिसका निर्देश विदित्तिमध्यवर्शका (पृष्ट २६ A) में है। उन्होंने ब्यन्त में ब्यन्ना मन्तव्य हिंधर क्याव्य कि जल्द क्यावयम क्यावया है। उन्होंने क्यावया है। विद्या नित्यय के ब्यन्तास क्यावया है। विद्या नित्यय के ब्यन्तास क्यावया है। विद्या नित्यय के ब्यन्तास क्यावया है। विद्या नित्य के ब्यन्तास क्यावया नित्य विद्या क्यावया है। विद्या नित्य के ब्यन्तिमध्य क्यावया नित्य क्याव

ई० १६३६ ]

[ प्रमाख मीमांसा

प्रमाणसं० परि० ६ । 'सिद्धो जिगीपतो बादः चतुरङ्गस्तथा सति ।'-तत्वार्थश्लो० पृ० २७७ ।

१ देखो-चरकसं० पृ० २६४ । त्यायप्र० पृ० १४ । तत्त्वार्थश्लो० पृ० २८० ।

### निष्रदृस्थान

भारतीय तर्क साहित्य में निप्रहस्थान की प्राचीन विचारधारा ब्राह्मय परम्परा की ही है. जो न्याय तथा वैद्यक के प्रन्थों में देखी जाती है। न्याय परम्परा में श्रद्धपाद ने जो संद्धेप में विमित्रपत्ति ग्रीर श्रमितपत्ति रूप से द्विविध निग्रह स्थान को बतलाया श्रीर विस्तार से उसके बाईस मेद बतलाए वहीं वर्णन श्राजतक के सैकड़ों वर्षों में श्रानेक प्रकारड नैयायिकों के होनेपर भी निर्विवाद रूप से स्वीकृत रहा है। चरक का निम्रहत्थानवर्णन ग्राह्मरशः तो स्मृद्धपाद के वर्णन जैसा नहीं है फिर भी उन दोनों के वर्णन की भित्ति एक ही है। बौद परम्परा का निग्रहस्थानवर्णन दो प्रकार का है। एक ब्राह्मणुपरम्परानसारी श्रीर दूसरा स्वतन्त्र । पहिला वर्णन प्राचीन बौद वर्कप्रन्थों में है, जो ब्रह्मण, संख्या, उदाहरण श्रादि श्रानेक वातों में बहुधा श्राज्ञपाद के और कभी कभी चरक ( go २६६ ) के वर्णन से मिळता र है । ब्राह्मण परम्परा का विरोधी स्वतंत्र निग्रहस्थाननिरूपण बौद परस्परा में सबसे पहिले किसने शुरू किया यह अभी निश्चित नहीं। तथापि इतना तो निश्चित ही है कि इस समय ऐसे स्वतन्त्र निरूपण्याता पूर्ण श्रीर ऋति महत्त्व का जो 'बादन्याय' प्रन्थ हमारे सामने मौजद है वह धर्मकार्ति का होने से इस स्वतन्त्र निरूपण का श्रेय धर्मकीर्ति को श्रवश्य है। सम्मव है इसका कुछ बीजारोपण तार्किकप्रवर दिख्नाग ने भी किया हो । जैन परस्परा में निमानस्थान के निमाण का पारक्त करनेवाले शायद पात्रकेसरी स्वामी हों । पर उनका कोई ग्रन्थ श्रमी सम्य नहीं । श्रतएव मीजूदा साहित्य के ऋघार से तो महारक अकलक को ही इसका प्रारम्भक कहना होगा । पिळले सभी जैन तार्किकों ने अपने-प्रयने निग्रहस्थाननिक परा में भट्टारक श्रवतक्र के ही वचन<sup>3</sup> को उद्धृत किया है, जो हमारी उक्त सम्भावना का समर्थक है।

१ तर्कशास्त्र पु० ३३ । उपायद्वदय पु० १८ ।

R Pre. Dignag Buddhist Logic P. XXII.

३ 'श्रास्तां तावरङ्गामादिरवमेव हि निमहः। न्यायेन विजितीषुणां स्वामि-प्रायनिवर्त्त नम् ।'-न्यायविक २, २१३। 'क्यं तर्हि वादपरिसमासिः ।' निराक्त-तावरचापितविषयस्वरुक्तपेदेव क्येतरम्यस्या नान्यया । तडकक्त-स्वरुक्तपिदिकस्य

पहिले तो बौद्ध परम्परा ने न्याय परम्परा के ही निग्रहस्थानों को श्रापनाया । इसलिए उसके सामने कोई ऐसी निग्रहश्यानविषयक दसरी विरोधी परम्परा न थी जिमका बौद्ध तार्किक खगडन करते पर एक या दूसरे कारण से जब बौद्ध तार्किकों ने निम्नहस्थान का स्वतन्त्र निरूपण शुरू किया तव उनके सामने न्याय परम्परा वालो निग्रइस्थानों के खरहन का प्रश्न स्वयं ही आ खड़ा हुआ। उन्होंने इस प्रश्न को कहे जिस्तार व बडी सच्मता से सलभाया । धर्मकीर्ति ने वादन्याय नामक एक सारा ग्रन्थ इस विषय पर लिख डाला जिस पर शान्तरिकत ने श्पर व्याक्त्या भी लिखी। बादन्याय में धर्मकीर्ति ने निग्रहस्थान का लक्क्स एक कारिका में स्वतन्त्र भाव से बाँचकर उस पर विस्तत चर्चा की श्रीर खन पादसम्भत एव वात्स्यायन तथा उद्योतकर के द्वारा व्याख्यात निग्रहस्थानों के लच्चणों का एक-एक शब्द लेकर विस्तार से खरडन किया। इस धर्मकीर्ति की कृति से निग्रहस्थान की निरूपगुपरम्परा स्पष्टतया विरोधी दो प्रवाहों में बँट गईं। क़रीब करीब धर्मकीर्ति के समय में या कुछ ही आयो पीछे जैन तार्किकों के सामने भी निग्रहस्थान के निरूपरा का ग्रश्न आया। किसी भी जैन तार्किक ने ब्राह्मण परम्परा के निम्नहस्थानों को श्रापनाया हो या स्वतन्त्र बौद्ध परम्परा के निव्रहत्याननिरूपण को ऋपनाया हो ऐसा मालूम नही होता। अतएव जैन परम्परा के सामने निप्रहस्थान का स्वतन्त्र भाव से निरूपण करने का ही प्रश्न रहा जिसको भट्टारक अकलक्क ने सलकाया । उन्होंने निग्रहस्थान का लंदग स्वतंत्र भाव से ही रचा ख्रीर उसकी व्यवस्था बाँबी जिसका ख्रादरशः श्चनसरण उत्तरवर्ती सभी दिगम्बर श्वेताम्बर तार्किकों ने किया है। श्रकलक्षकत स्वतन्त्र लन्नण का मात्र स्वीकार कर लेने से जैन तार्किकों का कर्तव्य पूरा हो नहीं सकता था जब तक कि वे ऋपनी पूर्ववर्ती और ऋपने सामने उपस्थित बाह्य श्रीर बौद्ध दोनों परम्पराश्रों के निग्रहस्थान के विचार का खग्रहन न करें। इसी दृष्टि से श्रकलङ्क के श्रनुगामी विद्यानन्द, प्रभाचन्द्र आदि ने विरोधी परम्पराख्नों के लग्डन का कार्य विशोप रूप से शुरू किया। इस उनके प्रन्थों में र

निमहोऽन्यस्य वादिनः नाऽमाधनाङ्गउचनं नादोषोद्धावनं द्वयोः ॥ तयाः तत्त्वार्य-रह्योकेऽपि (१० २८१)-स्वगव्यविदिययन्ता शास्त्रीयार्थश्रिकेरस्याः । वत्त्वाश्रयत्वतो यद्वन्त्वीकिकार्यविचारस्याः ।'-ब्रष्टस० ९० ८० ।-प्रमेयक० १० १०३ A

१ दिराम्बर परम्यरा में कुमारानन्दी झानार्य का भी एक वाहन्याय प्रत्य रहा। 'कुमारानन्दिमक्रारकेरिय स्ववादन्याये निगरितालाव'-भत्रपरीहा १० १। २ तत्वार्यस्त्रो० १० २८३। प्रमेचक० १० २०० छ।

पाते हैं कि पहिले को उन्होंने न्याद परन्यत के निम्नहस्वानों का सबसन किमा और पीख़े बौद्ध परम्यत के निम्नहस्वान सहस्व का । व्यर्त तक देखने में ग्रागा है उत्तरे मालूम होता है कि धर्मकीर्ति के खबचा का संखेप में स्थतन्त्र स्वरहन करनेवाले सर्थप्रमा अकलाह हैं और दिस्तत सपहन करनेवाले विचानम्द और तदुश्यीयो ममान्द्र हैं।

श्राचार्य देशचन्द्र ने निग्रहस्थानिन्दश्य के प्रसङ्घ में सुख्यतम सीन बार्वे पाँच सूत्रों में निवद की हैं। पहिले दो सूच (प्र० मी॰ २. १. १९, १९) में खब और पराज्य की कासाः व्याख्या है और तीक्षर २.१.१३ में निजद की व्यवस्था जो श्रव्तकुट्टित है और जो अन्य सभी दिगान्य-स्वेतान्यर सार्किक सम्मद्य भी है। चीचे २. १. १४ सूत्र में व्यावस्थ्यरा के निग्रहस्थान-सच्चय का लदहन किया है, जिसकी व्याख्या प्रभाचन्द्र के प्रमेवकमस्थातर्थेय्द का अधिकांश प्रतिविष्य मात्र है। हसके बाद अस्तिम २. १. १६ सूत्र में हैमचन्द्र ने पर्मकीर्ति के स्वतन्त्र निग्रहस्थान सच्चल्य का लयहन किया है जो अवस्थाः प्रमाचन्द्र के प्रमेषकमस्थात्तिर्थार (९० २०३ ८) की ही नक्ष्य है।

इस तरह निष्ठहरथान की तीन परम्पराश्चों में से त्याय व बौद्धसम्मत दो परम्पराश्चों का खरहन करके श्चाचार्य हैमचन्द्र ने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया है।

श्रान में जय-पराक्य की व्यवस्था सम्बन्धी तीनों परम्पराष्ट्रों के मन्तव्य का रहस्य संदंष में लिख देना करती है। जो इस प्रकार है—काइया परम्परा में ब्रह्म, जाति झादि का प्रयोग किती हद तक सम्मत होने के सव्य ब्रह्मा श्रादि के हाए किसी को पराक्षित करने मान से भी खुल क्यादि का प्रयोक्त श्रपने पद की सिदि बिना किए ही जयप्राप्त माना जाता है। अर्थात् ब्राह्मण परम्परा के ब्रह्मलार यह नियम नहीं कि जयलाम के बास्ते पद्मसिद करना श्रादीनार्थ हो हो।

धर्मकीचि ने उक्त नाक्षण परम्परा के आधार पर ही कुठाराधात करके सत्यसूतक नियम बॉध दिया कि कोई खुत आदि के प्रयोग से किसी को चुण का देने मात्र से जीत नहीं सकता । असीक छुत आदि का मयोग सत्यमुकक न तेने मात्र से श्री - अस्पर धर्मकीचिं के कपनानुवार थे यह नियम नहीं कि किसी

१ 'तत्त्वरव्यार्थं सङ्क्रिक्पइर्जेन्थमेन स्नुसादि विजिगीशुमिरिति चेत् नखचयेटरास्त्रप्रदारादीयनादिमिरपीति वक्कस्यम् । तस्मान्न ज्याथायानयं तत्त्वरव्य-गोपायः ।--बादन्याय पु० ७१ ।

२ 'तदोधवत्त्वेऽपि प्रतिवादिनोऽज्ञानातः प्रतिवादनासामर्प्यादाः । न हि

एक का पराजय ही इसरे का अवश्यम्भावी जय हो । ऐसा भी सम्भव है कि प्रतिवादी का पराजय माना जाए पर वादी का जय न माना जाए-उदाहरकार्थ वादी ने बुष्ट साधन का प्रयोग किया हो, इस पर प्रतिवादी ने सम्भवित दोषों का कथन न करके मिथ्यादीकों का कथन किया. तटनन्तर वादी ने प्रतिवादी के मिथ्यादोधों का उदभावन किया-ऐसी दशा में प्रतिवादी का पराजय अवस्य माना जायमा । क्योंकि उसने श्रपने कर्तव्य रूप से वधार्य टोवों का उद्भावन न करके मिथ्यादोधों का ही कथन किया जिसे वाही ने पकड़ लिया। इतना होने पर भी बादी का जय नहीं माना जाता क्योंकि बादी ने दृष्ट साधन का ही प्रयोग किया है। जब कि जय के वास्ते वादी का कर्तव्य है कि साधन के यथार्थ जान द्वारा निटोंच साधन का ही प्रयोग करें । इस तरह धर्मकीर्त्त ने जय-पराजय की ब्राह्मशासम्मत व्यवस्था में संशोधन किया। पर उन्होंने जो श्रसायनाङ्गवचन तथा श्रदोधोद्धावन द्वारा जय-पराजय की व्यवस्था की इसमें इतनी जटिलता और दरुता आ गई कि अनेक प्रसङ्घों में यह सरलता से निर्शय करना ही असम्भव हो गया कि असाधनाङ्कवचन तथा अहीकोद्धावन है या नहीं। इस जटिलता श्रीर दरुहता से बचने एवं सरस्रता से निर्णय करने की दृष्टि से भट्टारक श्रकलङ्क ने धर्मकीर्त्तिकत जय-पराजय व्यवस्था का भी संशोधन किया । श्रकतङ्क के सशोधन में धर्मकीचिसम्मत सत्य का तत्त्व तो निहित है ही, पर जान पड़ता है श्चकलक्क की दृष्टि में इसके श्रालावा श्राहिंसा-सममाव का जैनप्रकृतिसल्लभ भाव भी निहित है। श्रतएव श्रकलङ्क ने कह दिया कि कि किसी एक पद्धा की सिद्धि ही उसका जय है ऋगेर दूसरे पद्धा की अप्रेसिंग्डिही उसका पराजय है। अन्नकलक्ष्य का यह सुनिश्चित मत है कि किसी एक पद्ध की सिद्धि दसरे पद्ध की अप्रसिद्धि के विनाहों ही नहीं सकती। अतएव अकलक्क के मतानुसार यह फलित हुआ कि जहाँ एक की सिद्धि होगी वहाँ दूसरे की ऋसिद्धि ऋनिवार्य है. और जिस पन की सिद्धि हो उसी की

दुष्टताधनामिथानेऽरि वादिनः प्रतिवादिनोऽप्रतिपादिते दोपे पराजयस्यवस्यापना दुक्तः । तपोरेव परस्तरसामध्योपयातापेत्वया जयपराजवस्वयस्थापनात् । केवलं हेरवामासाद् मृतप्रतिपत्तेरमाबादप्रतिपादकस्य जयोऽपि नास्त्येव ।'श्वादस्याय पुण्णणः

१ 'निराक्तावस्यापितविषयस्ययवृतीरे व जवेतरव्यवस्या नान्यया । तदुकस्-स्वपञ्चविद्धरेकस्य निम्नहोऽन्यस्य वादिनः । नासायनाञ्चवचनं नाऽदोधोन्नावनं द्योः ॥'-ऋष्टग्र० ऋश्त० पृ० ८०। 'तत्रेह् तास्त्रिके वादेऽक्तक्कट्टैः कथितो जयः। स्वरव्यविद्धिरेकस्य निम्नहोऽन्यस्य वादिनः ।'—तस्त्यार्थरुक्ते० पृ० २८१।

जय । अंतएव सिद्धि श्रीर असिद्धि अथवा दसरे शब्दों में जय और पराजय समन्याप्तिक हैं। कोई पराजय जयशून्य नहीं श्रीर कोई जय पराजयशून्य नहीं। धर्मकीर्तिकृत व्यवस्था में अकलंक की सदम अहिसा प्रकृति ने एक ऋटि देख ली जान पडती है। वह यह कि पूर्वोक्त उदाहरता में कर्तत्र्य पालन न करने मात्र से श्चगर प्रतिवादी को पराजित समका जांच तो दृष्टसाधन के प्रयोग में सम्बन्ध साधन के प्रयोग रूप कर्तव्य का पालन न होने से वाटी भी पराजित क्यों न समभा काए ! अगर धर्मनीतिं वादी को पराजित नहीं मानले तो फिर उन्हें प्रतिवादी को भी पराजित नहीं माचना चाहिए। इस तरह प्रकाह ने पूर्वोक्त उदाहरसा में केवल प्रतिसारी को पराजित मान लेने की व्यवस्था को एकदेशीय एवं श्रन्यायमुक्क मानकर पूर्ण समभाव मुलक सीघा मार्ग बाँच दिया कि श्राप्ते पत्त की सिद्धि करना ही जय है। और ऐसी सिद्धि में दसरे पद्ध का नियक्रण द्मवत्रय गर्भित है । द्मकसङ्घोपत्र यह जय-पराजय व्यवस्था का मार्ग क्रान्तिम है, क्योंकि इसके ऊपर किसी बौदाचार्य ने या ब्राह्मण विद्वानों ने स्वापत्ति नहीं उठाई । जैन परम्परा में जय-पराजय व्यवस्था का यह एक ही मार्ग प्रचित है, जिसका स्वीकार सभी दिगम्बर-प्रवेताम्बर तार्किकों ने किया है और जिसके समर्थन में विद्यानन्द (तत्त्वार्थश्को० पू० २८१), प्रभाचन्द्र (प्रमेवक० पू० १६४), वादिराज (न्यायवि॰ टी॰ पृ॰ ५२७ B) आदि ने वह विस्तार से पूर्वकासीन श्रीर समकातीन मतान्तरों का निरास भी किया है। श्राचार्य हेमचन्द्र भी इस विषय में भट्टारक श्वकलक्ष के ही श्वनमामी हैं।

स्व १४ की इति में क्याचार्य हैमचन्द्र ने न्यायदर्शनातुवारी निम्महस्थानों का पूर्वपवरूप से जो वर्णन किया है वह क्षवरराः जयन्त की न्यायकिलका (पुर २१-५०) के कातुवार है कीर उन्हों निम्महस्थानों का जो सरस्वन किया है वह क्षवराः प्रमेक्डमकामार्वरहातुकारी (पुर २०० ८००१ A.) है। इसी तरह समंक्षीतिकस्मत (कादन्याय ) निम्महस्थानों का वर्णन कीर उन्हों कर साम क्षवरग्रः प्रमेक्डमकामार्गायं के क्षाद्रतार है। क्यारि न्यायक्षमत निम्महस्थानों का निर्देश कथा सरस्वन तत्वार्थरं कोक्वाविक (पुर २८३ से) में भी है तथा वर्णकीतिकस्मत निम्महस्थानों का वर्णन तथा खंडन वाचवर्षात्र मिक्स ने तात्वर्यश्वा (७०२ ८) में, जयन्त ने न्यायमंत्रशी (पुर ९४६) और विद्यानंद ने क्षायस्थानी पुर १४६) और विद्यानंद ने क्षायस्थानी (ए००१) में किया है, पर हैमचन्त्रीय वर्णन कीर खंडन प्रमेवसम्बन्धनार्वरह है हो शब्दशः निक्षता है।

ई० १६३६ ]

्रिमाण्य मीमांसा

# योगविद्या

प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियोके तेवका पुत्र है, जैसा कि यूर्य । अत्यद राष्ट्र तो मानो अनेक त्योंका मरहत्व है । किर भी जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र अक्करत्वता या नैरुपके मैंबर में पढ़ता है तब वह मरन होना हर्स्व है कि हरस्य कारण क्या है ? बहुत विचार कर देवनो में मालूम पढ़ता है कि अपन्यता व नैरास्थका कारण योगका (स्थिताका ) अपना है, क्योंकि योग न होनेसे बुढि संवेहशील बनी रहती है, और इससे प्रयत्नकी गति अनिभित हो जाने के कारण शक्तियां हपर उपर उक्ताकर आदमीको बरवार कर देती हैं। इस कारण सब शक्तियां एक केन्द्रगामी नगाने तथा साध्यतक पहुँचाने के लिये आनिवार्य कर ते सीका योगकी जयानी तथा साध्यतक पहुँचाने के लिये आनिवार्य कर ते सीका योगकी जयान हो । यहां कारण है कि सदस मिला आपनानाला में योगका विचय रखा गया है ।

इस विषयकी शास्त्रीय मीमांसा करनेका उद्देश यह है कि हमें आपने पूर्वजोकी तथा आपनी सम्यताकी प्रकृति ठीक मासून हो, और तद्द्वारा आपर्य-संस्कृतिके एक आंश का योड़ा, पर निश्चित रहस्य विदित हो।

योगशब्दार्थ-

योगदर्शन यह सामासिक राज्य है। इसमें योग ऋौर दर्शन ये दो राज्य मौलिक हैं।

योग राज्य पुज् चातु और पज् प्रत्यव से सिव्ह हुआ है। पुज् चातु दो है। एक का अप है जोवनार और दूसरे का अप है समाशि — मन्दारियाता। सामान्य रीति से योग का अप संबंध करना तथा मानसिक स्थिरता करने स स्तना ही है, परंतु प्रसंग व प्रकरण के अनुसार उतके अनेक अप हो जाने व बह बहुरूपी वन जाता है। हसी बहुरूपिता के कारण लोकमान्यको आपने भीतारहस्थ में गीता का तार्थ हिस्सान के किए योगराच्यार्थनिष्यं की विस्तुत

गुजरात पुरातस्य मंदिर की क्रोर से होनेवासी क्रार्यविद्या व्याख्यानमासा में यह व्याख्यान पढ़ा गया था ।

र युज्पी योगे गरा ७ हेमचंद्र भातुपाठ।

३ युजिच् समाधी गगा ४ .......

भगिका रंचनी पड़ी है । बरंत योगटर्शन में योग शब्द का अर्थ स्वा है यह वतलाने के लिए उतनी गहराई में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है. स्वींकि योगदर्शनविषयक सभी प्रन्यों में जहाँ कहीं योग शब्द आया है वहाँ उसका एक ही बर्थ है. और उस अर्थ का स्पष्टीकरण उस-उस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने स्वयं ही कर दिया है। भगवान पतंजिलने अपने योगसत्र में रे चित्तवति निरोध को ही योग कहा है, खौर उस प्रन्थ में सर्वत्र योग शब्द का वही प्रकारण स्वर्थ विवक्तित है । श्रीमान हरिभद सरिने ग्रुपने योग विषयक सभी ग्रन्थों में मोख प्राप्त कराने वाले धर्मव्यापार को ही बीग कहा है। खीर उनके उक्त सभी ग्रन्थों में योग शब्द का वड़ी एकमात्र अर्थ विवक्कित है। चित्तक्रांचिनिरोध और मोस्म्रापक धर्मव्यापार इन टो वाक्यों के द्वार्थ में स्थल हिंस से देखने पर बडी मिलता मालम होती है, पर सूदम दृष्टि से देखने पर उनके बार्थ की अभिवता स्पष्ट मालम हो जाती है, क्योंकि 'चित्तवृत्तिनिरोध' इस शब्द से वहीं किया या व्यापार विवक्ति है जो मोख के लिए अनुकृत हो और जिससे चित्रकी संसाराभिमुख वृत्तियां ६क जाती हों। 'मोलकापक धर्मन्याकार' इस शब्द से भी वही किया विविद्धत है। ऋतएव प्रस्तुत विवयमें योग शब्द का श्रर्थ स्वामाविक समस्त आत्मशक्तियोंका पूर्ण विकास करानेवाली क्रिया अर्थात कात्मोत्मल चेत्रा इतना ही समक्रना वाहिए । योगविषयह वैदिक, केन क्यांर बौद प्रन्थों मे बोग, ध्यान, समाधि ये शब्द बहुवा समानार्थक देखे जाते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ-

नेत्रजन्यशान<sup>4</sup>, निर्विकल्प ( निराकार ) बोध<sup>8</sup>, श्रदा<sup>6</sup>,

श्देखो प्रश्नम्भः से ६०

२ पा. १ स. २---बोगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

३ झम्बास्मं भावनाऽऽध्यानं समता वृत्तिसंद्यः। भोक्षेत्र कोजनादोग एए अहो यथोत्तरम्॥ योगक्षित्र शक्केत्रः ३१।

मोह्नेस बोजनादोग एव अष्टो ययोत्तरम् ॥ योगबिन्तु रक्षोक ३१ । क्षेत्रविभिन्न सम्बा १ ।

४ लोड प्येक्सीने को शिका की पूर्व व्याख्या की है वह इसी प्रकार की है—'Education is the harmonious development of all our faculties,'

५ दशुं मेव्यो - गग् १ हेमचन्द्र बातुपाठ ।

६ तत्वार्थ रस्त्रोक्कवार्तिक ब्राध्याय २ सत्र १ ।

७ तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक अध्याय १ सत्र २ ।

भते जादि अनेक अर्थ दर्शन राज्य के देखे जाते हैं। पर प्रस्तुत विक्य में दर्शन राज्य का अर्थ मत वह एक ही विविद्यत हैं। योग के ज्याविष्कार का क्षेत्र—

शिवते देशा और वितनी जातियों के आध्यारिमक महान् पुरुषों की णीवन कया तथा उनका साहित्य उपलब्ध है उसको देखने बाला कोई भी यह नहीं कह एकता है कि आध्यारिमक विकास स्वकुत देश और अपूड काति की ही वरीती है, क्योंकि सभी देश और सदा जातियों में न्यूनाधिक रूप से आध्यारिमक विकास वाले महात्माओं के पाये जाने के प्रमाय भिवादों हैं। योगांका संकर्ण आध्यारिमक विकास से हैं। आयर्थ यह त्यष्ट है कि योगांका अधित्य सभी देश और सभी जातियों में रहा है। तथारि कोई मी विचारशील मनुष्य हर बात को इनकार नहीं कर सकता है कि योग के आविष्कारका या योगांकी पराकाश तक पहुँचाने का भेव भारतवर्थ और आर्थ-जातिको ही है। इसके सकुतमें मुख्यत्व तीन बाते पेश की जा सकती है— १ योगी, जानी, तथली आदि आप्रायरिमक महानु देशों की बहुबला; २ साहित्य के

१. पहिले से झाज तक मारतवर्ष में झाप्यातिमक व्यक्तियों की संख्या हवनी नदी रही है कि उसके सामने ऋप्य हव देश और जातवरी के झाप्यात्मिक काकियों के कुल संख्या हवनी खल्य जान पहती है जितनी कि शंगा के सामने एक छोटी सी नदी ।

२. तस्त्रमान, आचार, इतिहास, काव्य, नाटफ झाहि साहित्य का कोई भी माग लीजिय उत्तक झान्दान झाटगं बहुआ मोब हो होगा। माइनिक हरफ झीर कार्सव्यटके वर्णन ने वंद का बहुत बहा माग रोका है सही, पर हममें संदेह नहीं कि वह वर्णन वेद का ग्रारंग मात्र है। उत्तकों झाला कुछ और हो है-वह है परमानाचितन या झाण्यासिक मार्ग का झालिफरचा। उपनिवश्तेक मासाद तो ब्रह्मिक्तन की हुन्याद पर ही लडा है। प्रमाण्यिष्यक, म्रोमविष्यक कोई मी तत्त्रशान संक्यी यहम्प हो उत्तमें भी तत्त्रशान के साण्यक्समें मोइका ही वर्णन मिळेगा?। आचारविष्यक दश स्तृति खाहि सभी मन्यों में झालार पालन का

१ 'दर्शनानि वहेवात्र' वहदर्शन समुखय-- रुलोक २-इत्यादि ।

र उदाहरणार्थ जरथोस्त, इसु, महम्मद श्रादि ।

३ वैशेषिकदर्शन श्र० १ स्० ४—

भूमिन्ग्रियमस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां सायमवैश्वमान्यां तत्त्वज्ञानानिःश्रेषसस्य।

इंडेंच उहूँ हो सोख ही झाना सवा<sup>9</sup> है। रामावया, महाभावतः ब्राहि के ब्रुव्ध वानों की महिमा किने हककिए, नहीं कि वे एक वर्ष राव्यके समानी दे एक वर्ष स्वतिष्ठ है कि ब्रांतर्म वे लंगात वा तरस्या के ब्राह्म को के ब्राह्म को ना वाति के ब्राह्म को के ब्राह्म को को लोगा के ब्राह्म को कि वा वाति हो योग की को स्वाह्म की रिवा पा लोगे हैं। तुम्बिहर भी दुब रह सेक्स बाय-ब्राम्यपर होने दुर मीम्पिताम के शानि का ही बाट ववते हैं। तीला तो रवांग्या में भी मोच के एक्सम सायन योग का ही उपरेश देती है। ब्राह्मिश्च के से मांपिय करहानों वाले किये भी ब्रास्त सुस्ता मोच की किया हो ते स्वाह्म के स्वाह्म को किया हो को सुम्बा की स्वाह्म को स्वाह्म को स्वाह्म को किया सुम्बा ने से हुष्यक्षका

```
न्यायदर्शन ऋ०१ स०१—
    प्रमाण्यमेयसंश्यप्रयोजन दृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्यायसुद्धान्तम्यवित्रस्टाहेत्सा-
भासन्त्रवजातिनग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानांव्यःश्रेयसम् ॥
     सांख्यदर्शन श्र.
            श्रथ त्रिविधदःखात्यन्तनिषत्तिरत्यन्तपरुषार्थः ॥
    वेदानतदर्शन अ०४ पा०४ स्० २२ --
                 श्रनावृतिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात ॥
           जैनदर्शन-तत्त्वार्य ग्र०१ स्०१--
                  सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि मोसमार्गः ॥
     १ याजवल्नसम्मति अ० ३ यतिधर्मनिरूपणमः मनुस्मृति अ० १२ श्लोक ८३
     २ देखी योगवासिष्ट ।

    देखो महाभारत-शान्तिपर्व ।

    ४ कमारसंभव-सर्ग ३ तथा ५ तपस्या वर्णनम् ।
        शाकन्तल नाटक श्रंक ४ काबोक्ति-
        भत्वा चिराय चतरन्तमहीसक्त्मी
        दौष्यन्तिमप्रतिरथं तन्त्यं निवेश्य ।
        भर्त्रा तदर्पित्कुदुम्बभरेश सार्थ.
        शा ते करिष्यसि पदं प्रनराभयेऽस्मिन् ॥
        शैशवेऽस्यस्तविद्यानाम् यौक्ने विषयेविद्याम् ।
        बार्ट के मुनिवचीनां योगेनान्ते तत्तत्यकाम् ॥ रघुवंश १. ८
        प्रथ स विषयन्यादृत्तातमा यथाविधि सुनवे,
        नृपतिकक्कदं दत्त्वा यूने सितातपवारसाम् ।
        मुनिवनतदच्छायां देव्या तथा सह शिक्षिये.
        गलितवयसामिच्याकृशामिदं हि कुस्रवतम् ॥ रक्षवंश ३. ७०
```

मोब के सिवाय अन्य विषयों का वर्णन करने में बहुत हो तकुवाते हैं। संबंध शास में भी शब्द शुद्धि को तत्त्वकान का द्वार मान कर उसका अधिनम ज्येव परम भेव ही माना है। विशेष क्या है सामग्रास्त तक मां आपिती उद्देश भोक्ष हैं। इस महार मारतवर्षीय साहित्यका कोई भी स्तेत देखिए, उसकी गति समुद्र जैसे अपरिनेय एक चतुर्य पुरुषायं की और ही होंगी।

रे. श्राध्यातिमक विषय की चर्चावाला श्रीर लासकर योगविषयक कोई मी ग्रन्थ विस्ती ने भी सिस्ता कि लोगों ने उसे अपप्रवाश । कंगास कीर टीन टीन श्रवस्था में भी भारतवर्षीय लोगों को तक श्राभिश्वि यह सचित करती है कि योग का संबन्ध जनके देश व जनकी जाति में जरते से ही खता आता है। इसी कारण से भारतवर्ष की सभ्यता श्राराय में उत्पन्न हुई कही जाती है<sup>5</sup> । इस पैतक स्वमाव के कारण जब कभी भारतीय लोग तोर्थवात्रा वा सफर के लिए पहाड़ों, जंगलों श्रीर खत्य तीर्थस्थानों में आते हैं तब वे हेरा-तंब डालाने से पहले ही योगियों को. उनके मठों की और उनके चिह्नतक की भी दूँ हा करते हैं। योग की अदा का उद्रेक यहाँ तक देखा जाता है कि किसी नंगे वावेको गाजे की चिलम फ़ंकते या जटा बढ़ाते देखा कि उसके संह के धुंद में या उसकी जटा व भरमलेप में योग का गन्ध आपने लगता है। भारतवर्ष के पहाड़ जंगल और तीर्थस्थान भी बिलकुल बोगिशून्य मिलना दुःसभव है। ऐसी स्थिति श्चन्य देश श्रौर श्चन्य जाति में दुर्लभ है। इससे यह श्चनुमान करना सहज है कि योग को आविष्कृत करने का तथा पराकाष्टा तक पहुँचाने का अर्थ बहुधा भारतवर्ष को स्त्रीर ऋगर्यजाति को ही है। इस बात की पुष्टि मेक्समूलर जैसे बिटेशी और भिन्न संस्कारी विद्वान के कथन से भी अन्त्रको तरह होती है ।

१ दे नहाणी वेदितव्ये राज्दनहा परं च यत् । राज्दनहाणि निष्णातः परं नहाधिमञ्चति ॥ स्थाकरणात्यद्विदिः पदिक्षेदर्धनिष्णयो मकति । स्थाकरणात्यद्विदिः पदिक्षेदर्धनिष्णयो मकति । स्थानित्यनात्वात्वत्यन् स्थेतः । भीदैनग्रज्ञात्वात्वनम् स्थः २ पा० १ स्थः २ सहन्यात । २ (स्थाविरे धर्मः मोहं च' सामध्य स्थः २ प० ११ नम्बर्सः संस्करणः ।

३ देखों कविबर टेगोर कृत 'साधना' युष्ठ ४— 'Thus in India it was in the forests that our civilisation

had its birth ... etc.'

४ 'This concentration of thought ( एक्सप्रता ) or one-

#### बायसम्बति की जद और बार्वजाति का सब्य --

जयर के क्थन से श्रार्थसंस्कृति का मल स्वाधार क्या है यह स्पष्ट मास्त्रम हो जाता है। शाश्वत जीवन की उपादेवता ही आर्यसंस्कृति की निर्मत है। इसी वर कार्यसंस्कृति के चित्रों का चित्रया किया गया है। क्यांविधास चैसा मामाविक संगठन और बाश्रमस्यवस्था जैसा वैवक्तिक जीवनविभाग जस विक्रस का श्वनपम उदाहरण है। विद्या, रहण, विनिमय और सेवा ये सार जो वर्गाविभाग के उद्देश्य हैं. उनके प्रवाह गाईस्थ्य जीवनक्य मैदान में खासग क्राता वह कर भी वानप्रस्थ के महाने में मिखकर ऋंत में संन्यासाध्यम के अपरिमेय समझ में एकरूप हो जाते हैं। सारांश वह है कि सामाजिक, राज-नैतिक, वार्भिक ग्रादि सभी संस्कृतियों का निर्माण, स्थूलजीवन की परिशाम-विरसता और आध्यात्मिक जीवन की परिणानसुन्दरता के ऊपर ही किया गया है। ब्रतएव जो बिदेशी विद्वान आर्यश्रति का सदस्य स्थासशरीर, उसके बीलहील, व्यापार-व्यवसाय, भाषा, आहर में देखते हैं वे एकदेशीय मात्र हैं। खेतीबारी, जहाजखेना पश्चां को चराना आदि बो-को अर्थ आर्थ शब्द से निकाले यस है वे आर्यजाति के असाधारण सकता नहीं है। आर्यजाति का इसाधारका लावण परलोकमात्र की कल्पना भी नहीं है क्योंकि उसकी दृष्टि में वह कोक भी त्याल्य? है। उसका सन्ना स्त्रीर झन्तरंग सन्तरण स्थूख जगत के उस पार वर्तमान परमात्म तन्त्र की शकाबदि से उपासना करना यही है। इस सर्वभ्यापक उद्देश्य के कारण आर्यज्याति अपने को अन्य सक स्थातियों से श्रेष्ट समस्ती ह्याई है।

ब्रान श्रीर योग का संबंध तथा बोग का दरजा--

व्यवहार हो वा परमार्थ, किसी भी विषयका ज्ञान तमी वरिषक समक्रा जा सकता है जब कि शानानसार काचरण किया जाए। करक में वह स्नाचरण

pointedness as the Hindus called it, is something to us almost unknown'. इत्लादि देखो पृष्ठ २२-माण १-नेकेड हुस्स स्रोक वि ईस्ट, मेस्समूलर-प्रस्तावना ।

<sup>?</sup> Biographies of Words & the Home of the Aryans by Max Muller page 50.

२ ते तं मुक्त्वा स्वर्गेकोकं विशालं द्वीये पुरुषे मृत्युकोकं विशाला । एवं त्रयीधर्ममनुष्पक्षा गतागतं कामकामा क्रमन्ते || गीता श्रव ६ स्वोक २१ |

३ देखो Apte's Sanskrit to English Dictionary.

ही गोग है। कराएव शाम बोग का कारण है। परन्तु योग के पूर्ववर्ती को शाम होता है वह कराय होता है। हीर थोग के बाद होनेवाला कानुभवालक जाव रख्य तथा परिषक होता है। होती वह समस्त लेगा वाहिए हिन रख तथा परिषक हाता है। इसीचे यह समस्त लेगा वाहिए हिन रख तथा परिषक हाता की एकमान कुंची योग ही है। आधिमीतिक था कारण्यालिक कोई मी योग हो, पर वह जिस देश या जिस जाति में जितने प्रमाण में पुष्ट पाया जाता है उस देश या उस जाति का जिस उतना हो काषिक प्रमाण में होता है। तथा गानी वही है जो योगी है। जिसमें योग या एकाशता नहीं होती हर दोगातीत को परिभाषा में शानवन्तु है। योग के लिवाय किसी भी मनुष्य की उत्कार्ति हो ही तही सकती, क्योंकि मानिक चंचवता के कारण उसकी तब शासिवां एक छोर न वह कर मिल मिल विषयों में उकताती हैं, और वीण होकर यो ही नष्ट हो जाती हैं। हसिलए क्या किसान, क्या कारीमर, क्या लेजक, वार रोगक, क्या लेजक, वार रोगक, क्या लेकर, वार रोग सभी को श्रूपनी नावा शक्तियों को केन्द्रस्थ करने के लिए योग हो परा लाव है।

ज्यावहारिक श्रौर पारमार्थिक योग**—** 

योग का कलेवर एकामता है, और उसकी क्यारमा काइंस ममसका त्याव है। जिसमें किने एकामताका ही संबन्ध हो वह व्यावहारिक योग, और जिसमें एकामता के साथ साथ काइंस ममसके त्यापका भी संबन्ध हो वह पारमाधिक योग है। वह योग का उक्त क्यारमा किसी मी महत्ति में—बाहे वह दुलिया की हिष्ट में बाक ही क्यों न समक्षी बाती हो—बर्तमान हो तो उसे पारमाधिक बोच मी

१ ह्वी क्रमियाय से गीता योगी को सानी से क्रियेस कार्ती है।
गीता का॰ ६. रहाँक ४६—
तपरिवन्नीऽपिको योगी सानिय्योऽपि मरोऽपिका ।
कर्मिय्यकाधिको योगी सान्याय योगी मवार्जुन !
गीता का॰ ५. रहाँक ५—
यसांक्येः प्राप्तते स्वानं तथोग्रीरांग गम्मते ।
एकं सार्य्य योगं च थः पर्यति स पर्यति ॥
१ योगवासिक निर्वाण मकरण उत्तरार्थं कर्म ११—
व्याव्ये थः पठति च शाकं मोगाय सिस्थित्।
यतते न लनुकाने जावन्युः स उच्यति ॥
सार्यामाननाताया जानात्यस्वनेन ये ।
सम्बाधः क्ष्यचेष्टं ते ते सहता जानवन्यकः॥ । हच्यारि

समझना बाहिए। इनके विपरीत स्तृतः इडिवाते जिन प्रकृषिको बाध्यानिक समझते हो, उसमें भी यदि योग का उक्त बालना न हो दो उन्ने स्थायन्तिक क्षेत्र ही कहना चाहिए। यहां बात गीता के साम्यगर्मित कर्मेबीय में कड़ी गई है। योग की हो धारायें—

व्यवहार में किसी भी बस्त को परिपर्ण स्वरूप में तैयार करने के खिए पहले टो बातों की बावज्यकता होती है। जिनमें एक शान और दसरी किया है। चितरे को चित्र तैयार करने से पहले उसके खरूप का. उसके साधनों का श्रीर साधनों के उपयोग का ज्ञान होता है, और फिर वह ज्ञान के अनुसार किया भी करता है तभी वह चित्र तैयार कर पाता है। वैसे ही आध्यारिमक खेत्र में भी मोज के जिज्ञास के लिए आत्माके बन्धमोज, और बन्धमोच के कारणों का तथा उनके परिहार-उपादान का जान होना जरूरी है। एवं शानानुसार प्रवृत्ति भी श्रावश्यक है। इसी से संदोप में यह कहा गया है कि 'शानिकयान्याम मोखः ।' योग कियामार्ग का नाम है। इस मार्ग में प्रवृत होने से पहले ऋषिकारी. श्रात्मा श्रादि ऋाध्यात्मिक विषयों का ऋारंभिक ज्ञान शास्त्र से, सत्संग से, या स्वयं प्रतिभा द्वारा कर लेता है। यह तत्त्वविषयक प्राथमिक ज्ञान प्रवर्तक ज्ञान कहलाता है। प्रवर्तक ज्ञान प्राथमिक दशा का ज्ञान होने से सबको एकाकार और एकसा नहीं हो सकता । इसीसे योगमार्ग में तथा उसके परिशामस्वरूप मोख-स्वरूप में तास्त्रिक भिन्नता न होने पर भी योगमार्ग के प्रवर्तक प्राथमिक ज्ञान में कुछ भिजता अनिवार्य है। इस प्रवर्तक ज्ञान का मुख्य विषय आत्माका अस्तित्व है। श्रात्माका स्वतन्त्र ऋस्तित्व मानने वालोंमें भी मुख्य दो मत हैं-पहला एकात्मवादी श्रीर दसरा नानात्मवादी । नानात्मवादमें भी श्रात्मा की व्यापकता. श्रम्यापकता, परिणामिता, श्रारिणामिता माननेवाले श्रनेक पद्ध है। पर इन वादों को एक तरफ रख कर मख्य जो आतमा की एकता और अनेकताके दो वाद है उनके श्राचार पर योगामार्ग की हो धाराएँ हो गई है। श्रातएव योग-विषयक साहित्य भी दो मार्गों में विभक्त हो जाता है। कळ उपनिषदें? योग गामित्र, इत्योगप्रदीविका स्नाहि सन्ध एकात्मकाह को सक्य में रख कर रचे

१ योगस्यः क्रुर कर्माणि सङ्गंत्यक्तवा धनक्षयः!

तिदयिदयोः समे भृता समलं योग उच्यते ॥ झ॰ २ रह्नोक ४८। २ ब्रह्मविद्या, चुरिका, चृद्धिका, नादकिन्दु, ब्रह्मविन्दु, ग्रमुतविन्दु, प्यान-विन्दु, तेजोविन्दु, शिक्षा, योगतन्त्र, र्हंस ।

गए हैं। महामास्तगत योग प्रकरण, योगसूत्र तथा जैन और शौद्ध योगमन्य नामास्वयक्ते आचार पर रचे गए हैं।

योग और उसके साहित्य के विकास का दिम्दर्शन-

श्रायंसाहित्व का भारतायार मुख्यतया तीन भागों में विभक्त है— वैदिक, जैन और बौद । वैदिक साहित्व का प्राचीनतम प्रत्य ऋग्वेद हैं। उसमें आप्योगितक और आपिटेविक वर्षान ही मुख्य है । तथापि उसमें आप्यागितक भाव अर्थात् परमात्म चिन्तन का अभाव नहीं हैं। एसामान्यिन्तन का भाग उसमें थोड़ा है सही पर वह हतना ऋषिक स्पष्ट, सुन्द और भावपूर्ण है कि उसकी ध्यान पूर्वक देखने से यह साफ मालूम पढ़ जाता है कि तस्काबीन लोगों की दृष्टि केवल बाह्य न

ऋग्वेव मं० १ सू० १६४-४६---

इन्द्रं मित्रं वरु समिनमाहुरथो दिव्यः स सुपर्लो गरुरमान् ।

एकं सिद्दिमा बहुधा वटन्स्यम्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

भाषातर — लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुष चा श्राम्त कहते है। वह सुंदर पांखवाला दिव्य पद्मी है। एक ही छत् का निद्यान लोग अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। कोई उसे श्राम्त यम या बायु भी कहते हैं।

ऋग्वेट मं॰ ६ सु० ६---

वि में कर्णों पतयतो वि चच्चुवींदं ज्योतिर्हृदय श्राहितं यत ।

वि में मनश्चरति दूर श्राधीः किल्विद् वस्त्रामि किस नु मनिष्ये ॥६॥ विश्वे देवा श्रनमस्यन् मियानास्त्वामम्ने ! तमसि तस्थिवांसम् ।

वैश्वानरोऽवत्तये नोऽमत्योंऽवत्तये नः ॥ ७ ॥

भाषांतर—मेरे कान विविध प्रकार की प्रकृति करते हैं। मेरे नेत्र, मेरे द्वरन में स्थित ज्योंति और मेरा दुरवर्ती मन (भी) विविध प्रकृति कर रहा है। मैं क्या कहें और क्या विचार करें ?। १। आधकारिक्त के आप्ता ! द्वसको अधकार से पतानेवाले देव नामकार करते हैं। वैश्वानर हमारा रह्मण करें। आधकार से पतानेवाले देव नामकार करते हैं। वैश्वानर हमारा रह्मण करें। आधनर्त हमारा रह्मण करें।

पुरुषसूक मयडल १० स् ६० ऋग्वेद---सहस्रशीर्था पुरुष: सहस्रादः सहस्रपात् । स अपि विकासे कार्यान्तिः

स भूमिं विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठद्शाङ्गुलम् ॥ १ ।।

१ देखो 'भागवताचा उपसंहार' पृष्ठ २५२।

२ उदाहरणार्थं कुछ स्क दिये जाते हैं-

थी इसके सिवा उसमें जान , अदा , उदारता , इस्ववर्ष श्वादि

पुरुष एवेर्ट सर्वे बद्भूतं यब भव्यम् । उतामृतलस्येशानो बद्भेनातिरोहति ॥ २ ॥ एताबानस्य महिमाऽतो ज्यायां स्र पूरुषः । पाटोस्य विश्वा भूतानि त्रिपाटस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥

मापांतर—(जो) हजार तिरवाला, हजार श्रोंलवाला, हजार पौपवाला पुरुष (है) वह भूमिको चारों श्रोर से पेर कर। फिर मी) दस ऋंगुल वह कर रहा है। १। पुरुष ही बह सज कुछ है—जो भूत और जो भावि। (वह) अभ्यतल का देश अबस से बहता है। २। हतनी हसकी महिमा—हससे मी वह पुरुष अधिकतर है। सारे भूत उसके एक पाद मात्र हैं—उसके अप्रमर तीन पाद ख्यों में हैं। ३।

ऋग्वेद मं० १० स्० १२१ —

हिरएयगर्मः समवर्ततात्रे भृतस्य चातः पतिरेक झासीत् । स दाचार पृथिवां चानुतेमां कस्मै देवाय इविचा विचेम ॥१॥ य झात्मदा बत्तदा यस्य विरव उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। यस्य च्ह्रायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय इविचा विचेम ॥२॥

भाषांतर — पहले हिरवस्तम मा। वही एक भूत भाजका पति बनाया। उसने पृथ्वी क्रीर इस आपकार को भारण किया। किस देवको इस इसि से पूर्जे!। राजो आर्थाना क्रीर वसको देने वाला है। जिसको विश्व है। जिसके सासन की देन उपाधना करते हैं। अपनत और मृत्यु जिसकी छाया है। किस देव को इस इसि से पूर्जे!। रा

ऋग्वेद मं० १०-१२६-६ तथा ७ --

को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टि: । श्रविग्देवा अस्य विसर्जनेनाया को वेद यत आ वसूव ।।

ह्यं विस्ष्टिर्यत स्ना वभूव यदि वा दवे यदि वा न । यो ऋस्वाध्यत परमे व्योमनसो स्नङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥

भाषातर—कीन जानता है— कीन कह सकता है कि यह विविध सृष्टि कहाँ से उत्यन्न हुई? देव हसके विविध सर्जन के बाद (दुए) हैं। कीन जान सकता है कि यह कहां से ब्राई और स्थिति में है या नहीं है? यह बात परम स्थोग में जो हसका ब्रायच्य है वही जाने—कदाचित् वह मी न जानता हो।

१ ऋग्वेद मं० १० स्० ७१। २ ऋग्वेद मं० १० स्० १५१। ३ ऋग्वेद मं० १० स्० ११७। ४ ऋग्वेद मं० १० स्०१०। साध्यारिमक उथ मानरिक माद्यों के चित्र भी बड़ी ख्रुवीताकों मिखते हैं। इससे यह स्वपुत्रान करना सहण है कि उत जमाने के लोगों का कुछात्र आधार सिक्क खरस्य था। यसि ऋग्येद में योगरान्द सनेक स्थानों में आया है, पर सर्वेत्र उत्तका क्राये पाद्या कोइना हतना ही है, ज्यान या समारि क्राये नहीं है। इतना ही नहीं वस्ति सिक्क खेशम विषयक साहित्य में प्यान, वैतान्य, प्राच्यायम, मत्यादर आदि जो वोग्योग प्रतिस्त प्रत्य ता वर्त निर्धाद है विक्क कर ही है। देश हो ने के सर्वेद विक्क हो हो। पर वह निर्धाद है कि सत्कालीन लोगों में प्यान की मी विष्यं थी। ऋग्येद का ब्रह्महरूरा जैसे-वैसे विक्कित होता पर्या और उपनिषद के आमने में उसने जैसे ही विस्तृत कर पारण किया वेत्र वेते ध्यानामां भी आधिक पुष्ट और साझोराङ्ग होता चला। वर्षी कारण है कि प्राचीन उपनिषदों में भी समापि ऋग्यें में योग, प्यान आदि शर योगे वित्य त्यान अपने व्यत्य योगोंवित स्थान, मत्याहर, पारणा आदि योगाङ्ग का वर्षों है विनयें पोरायालीन की तर सांगोगांग योगपिक हा वर्षों है विनयें पोरायाली तर सांगोगांग योगपिक हा वर्षों है अपना वाद्य हो। स्वत्य ना विषय हो। स्वत्य ना वर्षों है विनयें पोरायाली तर सांगोगांग योगपिक हा वर्षों है। स्वत्य ना वर्षों है स्वत्य ने व्याप्त हा वर्षों है आपना वर्ष हमा वर्षों कर वर्षों है विनयें पारणा हमा वर्षों हमा वर्षों है स्वत्य ने वाद्य हमा वर्षों हमा वर्षों हमा वर्षों है स्वत्य ने पारण हमा वर्षों हमा हमा वर्षों हमा वर्षों हमा वर्षों हमा वर्षो

१ मंडल १ स्क १४ मंत्र ६। मं. १० स्. १६६ मं. ५। मं. १ स्. १८ मं. ७। मं. १ स्. ५ मं. ३। मं. २ स्. ५ मं. १ मं. ६ स्. ५८ मं. ३। २ (क ) वैचिरिव २-४ कड २-६-११। व्येवास्वतर २-११, ६-३। (ल) छान्येम ७-६-१, ७-६-२, ७-७-१, ७-२६-१। व्येवास्वतर १-१४। कीरांतिक ३-२, ३-३, ३-८, ३६।

३ श्वेताश्वतरोपनिषद् ऋध्याय २ —

षिरुमतं स्थाप्य समं सरीरं ह्वरीन्द्रियाणि मनता संनिद्ध्य । ब्रह्मोड्डोन प्रतरेत विद्वाल्वेताति वर्तीया भयावहानि ॥ ६ ॥ प्रायाप्त्रयोग्यदे स्वृत्त्रचेद्दः होणे प्राये नामेव्योद्धान्ति । ६ ॥ सुवारयपुक्तांन्य वाह्मेर्त निद्याग्यां वारतेताप्रस्तः ॥ ६ ॥ समे सुनौ सर्क्यपद्धिवालुकाविवर्तिते राज्यव्यव्याभयादिमिः । मनोग्रक्तो न द्व चहुपीडने गुहानिवाताभयये प्रयोजयेत् ॥ १ ॥

४ ब्रह्मवियोपनिषद्, द्वारेकोपनिषद्, चूलिकोपनिषद्, नादविन्दु, ब्रह्मविन्दु, स्थानविन्दु, तेजोविन्दु, योगशिका, योगतन्त, हंस । देखो युसेनकृत-'Philosophy of the Upanishad's.'

स्र्यंद में जो परमात्मजित्तन श्रंकुरायमाया या वही उपनिषदों में परूत्ववित पुण्यित होस्र नाना शाला प्रशालाश्रों के साथ फल अवस्थाको प्राप्त हुआ। इससे उपनिषदकाल में योग मार्ग का पुष्ट रूपमें पाया जाना स्वामाविक ही है।

उनिवारों में जगत, जीव और परमानसंबन्धी जो तालिक विचार है, उसको भिन्न-भिन्न ऋषियों ने अपनी दृष्टि से सूचों में अधित किया, और इस तरह उत विचार को रहाँन का रूप मित्रा । सभी दर्शनकारोंका आखित उद्देश्य मोस्त ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी-अपनी दृष्टि से तल विचार करने के बाद भी संतार से खुट कर मोच पाने के ताचनों का निर्देश किया है। तलविचार रागमं मतमेर हो सकता है, पर आवरण वानी चारिज एक ऐसी वस्तु हैं जिसमें मतमी दिवारशील एकमत हो जाते हैं। बात चारिका तत्त्रका की वी हों चारिक वर पोग का किता ने योगों का संविद्यत नाम है। अत्रपत्त सभी दर्शनकारों ने अपने अपने पत्र प्रभ्यों में साचनरूपसे प्रमाण पदतिका ही क्यार वजताई है। बहु तक कि —याप दर्शन जिसमें प्रमाण पदतिका ही क्यार के तो अपने वेशोंक दर्शन में में मान्धि गीतम ने योग है स्थार है। महर्षि गीतम ने योग है स्थार ही स्थारों में मार्ग के व्यान थी है। सांस्थ्यूस में भी प्रकृष के बर्यान वारों का भी महस्व गाया है । सांस्थ्यूस में योग प्रकृषा के वर्यान याले कई

१ प्रभाषप्रमेयसंशयप्रयोजनव्दश्चात्तिस्वान्त्रवयवत् कीन् व्यवादक्रपित्तवद्दाः हेत्वामासन्छल्लजातिनप्रहस्यानानां तत्वज्ञानाष्ठिःभेयसाधिगमः । गौ० स्० १.१.१ । धर्मसिशेषप्रयस्ताद् इञ्चगुणकर्मतामान्यविशेषसम्बाचानां पदार्धानां काषम्यवैषम्धाः ग्यां तत्वज्ञानालिःभेयसम्। वै० स्० १.–१ । प्रया श्रिष्ठच्याः स्वत्यन्तिन्द्रितः स्वत्यन्तपुरुवार्थः सां० द० १.–१ । पुरुषार्यग्रायानां गुणानां प्रतिप्रसदः कैवल्यं स्वरुप्यतिष्ठा वा चितिष्ठाकिरिति । यो० स्० ४.–१३ ।) अनाङ्गितः श्चन्दरादानाङ्गितः श्वन्तत् ४-४-२२ इ० स्० ।

सम्पर्दर्शनकानचारित्राणि मोचमार्गः । तत्वार्य १-१ जैन० द०। बौद दर्शन का तीसरा निरोध नामक स्त्रार्थसत्य ही मोच है ।

२ समाधिविशेषाभ्यासात् ४-२-३६ । ऋरवयगृहापुत्तिनादिषु योगाभ्या-सोपदेशः ४-२-४२ । तदयं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाश्वाध्यात्मविध्युपायैः ४-२-४६ ॥

श्रमिषेचनोपनाधमञ्जलवर्यगुक्कुलवाधवानप्रस्थयहरानप्रोक्कणरि इन्ह्रजमन्त्र-कालनियमाश्चादशय । ६-२-२ । अयतस्य श्रुचिमोजनादम्युदयो न विचते, नियमामावाद, विचते वाऽर्यान्तरत्वाद् यमस्य । ६-२-८ ।

सुन हैं। न बहत्यून में महर्षि वादरायण ने तो तीसरे ब्रध्यायका नाम ही साधन ब्रध्याय रक्ता है, और उसमें ब्रासन ध्यान ब्राहि योगांतों का वर्णन किया हैं। योगहर्सेन तो मुख्यत्या योगित्वार का ही मन्य ठहरा, ब्रदाय्य उसमें सोगीयांग योगार्मित्या की मोगीयांन का पाया जाना सहत ही है। योग के स्वरूप के खेवन्य में मत्तेष्ट न होने के कारण और उसके प्रतिगादन का उत्तरदायित्व खासकर योगहर्सन के उत्तर होने के कारण ब्राह्म दर्गनवारों ने ब्रपने क्यने कुप के प्राध्य में योहा सा योग विचार करके विशेष जानकारों के लिए बिजायुक्तों को योगार्थों देखते की स्वरूपना दे दी है। यूर्व मीगीयां में महर्षि जीमित ने योग का निर्देश तक नहीं किया है सो औक ही है, क्योंकि उसमें सकार कर्मकारक ब्राह्म व्याप्त पूर्णन मार्ग की ही मीगीयां हैं। इस्मेंबाट की पहुँच दर्गा तक ही है, मोद उसका साध्य नहीं। और योग का उपयोग तो मोज के लिये ही होता है।

जो योग उपनिषदों में सूचित श्रीर सूत्रों में सूत्रित है, उसी की महिमा गीता में अनेक रूप से गाई गाँ है। उसमें योग की तान कमी कमें के साथ, कमी मार्कि के साथ और कमी जान के याथ मुनाई देती हैं?। उसके खुठें अपेर तेस्पर्वे अध्याप में तो योग के मैलिक सब सिद्धान और योगकी सारी प्रक्रिया आप जाती हैं। इच्छा के द्वारा अर्जुन को शीता के रूप में योगशिखा

१ रागोपहतिष्यांनम् ३-३० । ब्रातांनरोधात् तसिद्धिः ३-३१ । धारणा-सनत्वकर्मेषा तसिद्धिः ३-३२ । निरोधश्रुव्हदिविधारणाम्याम् ३-३३ । स्थिरसुख-मासनन् ३-३४ ।

२ श्वासीनः संमवात् ४-१-७ । ध्यानाच ४-१-८ । श्रवकृत्वं चापेद्य ४-१-६ । स्मरन्ति च ४-१-१० । यत्रैकात्रता तत्राविशेषात् ४-१-११ ।

रे योगसास्त्राश्वध्यातमविधिः प्रतिपत्तन्यः । ४-२-४६ न्यायदर्शन भाष्य ।

४ गीता के अठारह अध्याय में पहले छह अध्याय कर्मयोगप्रधान, बीच के छह अध्याय मिक्कोगप्रधान और अंतिम छह अध्याय ज्ञानयोग प्रधान हैं।

योगी बुश्चीत सततमात्मानं रहिस स्थितः ।
 एकाश्ची यतिचतात्मा निराशीरपरिप्रदः ॥१०॥
 शुन्ती देरी प्रतिद्वाप्य स्थिरमात्मनात्मतः ।
 नात्मुच्छितं नातिनीचं चैजाजिनकुशोत्तरम् ॥११॥
 तपेकाग्रं मनः इत्ता यतिचीन्द्रयक्तियः ।
 वपविश्वाति युज्यादः योगमात्मविद्यद्ववे ॥१२॥

दिवा कर ही महामारत े छन्तुष्ट नहीं हुआ। उसके अपक स्वर को देवते हुए कहना पदता है कि ऐसा होना संभव भी न था। अवपच शानिवार्य और अधुरासनपर्व में योभाविषयक अनेक कार्य वर्तमान हैं, जिनमें योग को अधित प्रक्रिया का वर्षने पुनर्शक की परवा न करके किया गया है। उसमें बावराय्या पर लेटे हुए भीष्म से बार बार पृक्षने में न तो सुदिश्वर को ही करावा आवा है, और न उस सुपाव वार्मिक राजा शिदा देने म भीष्म को ही थकावट माला होती हैं

योगवासिष्ठ का विस्तृत महत्त तो योग की भूमिका पर खड़ा किया गया है। उसके छुट पहरण मानों उसके सुदीर्घ कमरे हैं, जिनमें योग से संकल्य रखतेवाल सभी विषय रोजकतापूर्वक वर्षेत्र किया गए हैं। योग की जो जो वाते योगदर्ग न संत्रेष कि कही गई हैं, उन्हीं का विविधस्य में विस्तार करके प्रत्यकार ने योगवासिष्ठका कलेकर सुदत कहा दिया है, जिससे यही कहना पढ़ता है कि योगवासिष्ठ योग का प्रत्यक्ष है।

पुराण में सिर्फ पुराणशिरोमिण भागवतको ही देखिए, उसमें योग का समक्षर पदों में परा वर्णन <sup>3</sup> है।

योगनिययक विविध साहित्य से बोगों की रुचि इतनी परिमार्जित हो गई यो कि तानिक संप्रदायनांजी ने भी तनक्रमार्थों में घोग को जवाह दी, यहाँ कर के योग तन्त्र का एक खासा श्रंग वन गया। श्रनेक तान्त्रिक करन्यों में योग की नवीं है, पर उन सब में महानियोंचानन, पट्चक्रिकरण ब्राह्मि स्टब्स हैं भ

समं कायशिरोप्रीवं घारयन्नचलं स्थिरः। संप्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥१३॥ प्रशान्तातमा विगतभीनंकसचारिकते स्थितः।

मनः संयम्य मिवतो युक्त आसीत मत्यरः ॥१४॥ अ० ६

१ शान्तिपर्व १६३, २१७, २४६, २५४ इत्यादि । ऋनुशासनपर्व ३६, २४६ इत्यादि ।

२ वैराग्य, मुमुद्धुज्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम श्रीर निर्वाण ।

रे स्कन्व रे ग्रध्याय २८। स्कन्व ११. ग्र० १५, १६, २० म्रादि।

४ देखो महानिर्वाणतन्त्र ३ अप्याय । देखो Tantrik Texts में ऋपा हुआ षट्चकनिरूपण्—

<sup>.</sup> ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्यौगं बोगविशारदाः। शिबात्मनोरमेदेन प्रतिपत्ति परे विदुः॥ पृष्ठ ८२

जब नदी में बाद आ़ती हैतब वह चारों आ़ोर से बहने लगती है। योग का बड़ी हाल हुआ, श्रीर वह आसन, मुद्रा, माखायाम आदि बास आंगों में प्रवाहित होने लगा। बास आंगों का भेद प्रमेद पूर्वक हतना आदिक वर्षाण किया गया और उत पर हतना आदिक जोर दिया गया कि जिससे बह योग की एक दाखा ही अलग वन गई, जो हउयोग के नाम से प्रसिद्ध है।

हरवोग के अनेक प्रत्यों में हरवोगप्रदीपिका, शिवसंहिता, घेरएडसंहिता, गोरखपदित, गोरखगतक आदि प्रत्य प्रसिद है, जिनमें आसन, कन्य, सुद्रा, पर्कर्म, कुंभक, रेचक प्रत्क आदि बाझ योगांगों का पेट भर भर के वर्णन किया है, और घेरएडने तो चौरासी आसनों को चौरासी बाख तक पहुँचा दिया है।

उक्त हटवोगप्रधान सन्धे में हटवोगप्रदीपिका ही मुख्य है, क्योंकि उसी का विषय अपन प्रत्यों में विल्लार कर से कर्णन किया गया है। योगविष्यक्त का विषय अपन प्रत्यों में विल्लार कर से कर्णन किया गया है। योगविष्यक्त साहित्य के विज्ञानका की क्यांचित के विल्लान की स्वत्य कर विल्ला कर्णन की गई है।

संस्कृत भागा में योग का वर्णन होने से सर्व सावारण की जिज्ञासा को शान्त न देख कर लोकभाषा के योगियों ने भी श्रपनी श्रपनी जवान में योग का श्रालाय करना शुरू कर दिया।

महाराष्ट्रीय भाषा में गीता की ज्ञानदेवकृत ज्ञानेश्वरी टीका प्रसिद्ध है, जिसके

समत्वभावनां नित्यं जीवात्मपरमात्मनाः । समाधिमाद्भुतेनयः प्रोक्तमश्राङ्गलब्र्यम् ॥ १० ६१ यदत्र नात्र निर्मातः स्वितानोऽधिवत् स्युतम् । स्वरुपसून्यं वर् प्यानं तस्तमाधिविधियो ॥ १० ६० त्रिक्रोयां तस्यान्तः स्कृरति च स्वततं विद्यदाक्षररूपं । तस्तः ग्रत्यं वत् सक्बत्तस्यायौः विवितं चातिमुतम् ॥ १० ६० 'श्राहारनिर्हारवोगाः सुसंदेता वर्मावित व्रु क्राक्षां'

पू० ६ ध्ये चिन्तायाम् स्मृतो घातुश्चिन्ता तस्त्रेन निश्चला । :: एतद् ध्यानमिह मोक्तं समुखं निर्मुखं दिया । समुखं वर्षामेदेन निर्मुखं केवलं तथा ॥ पू० १३४ » कुठे कप्याय का भाग नका ही ह्यद्वारी है। निःसन्देव कानेदवरी हारा कानदेव ने अपने अनुसन्त और वायों को अक्ट्य कर दिया है। सुदीरोना अभिये रचित नामकप्यदायानुसारी किहानसंहिता भी गोग के विशासुकों के क्षिप देखने की बद्ध है।

कबीर का बीजक प्रत्य योगसंकरणी भाषालाहित्यका एक सुन्दर मणका है। अन्य योगी सन्तों ने भी भाषा में ऋपने ऋपने योगानुमन की प्रसादी लोगों अन्य योगी सन्तों ने भी भाषा में ऋपने ऋपने योगा के नाम मात्र से ग्रुष्य बन जाता है।

श्रवएव हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला श्रादि प्रसिद्ध प्रश्चेक प्रान्तीय भाषा में पातज्ञल बोगशाल का अनुवाद तथा विवेचन आदि अनेक छोटे वहें प्रन्य वन गये हैं। अंग्रेणी आदि विदेशी भाषामें भी बोगशाक पर अनुवाद आदि बहुत कुछ वन गया है, जितमें वृहका भाष्यटीका सहित मूल पातज्ञल बोगशाल का अदावाद ही विशिष्ट है।

जैन सम्प्रदाय निष्टिचेप्रधान है। उसके प्रवर्तक प्रग्वान महाबीर ने बारह साता से ऋषिक समय तक मीन घारण करके सिर्फ ब्रात्मचित्रन द्वारा योगा-म्यास में ही मुख्यतथा जीवन विताया। उनके हकारी शिम्य तो ऐसे ये जिन्होंने घरवार छोड़ कर योगान्यास द्वारा साधु जीवन विताना ही पनंद किया था।

जैन सम्प्रदाय के मीखिक प्रम्य आगम कहताते हैं। उनमें साधुचर्यां का जो वर्षान है, उसकी देखने से यह साष्ट जान पहता है कि पांच यम; तर, बत्यायाच आदि नियम; हट्टिवचयकर प्रत्याहार हत्यादि जो योग के सास अब्ब हैं, उन्होंको साधु जीवन का एक मात्र प्राप्य माना है।

जैन शास्त्रमें योग पर यहां तक भार दिया गया है कि पहले तो वह मुम्रुसुत्रों को आतम चिन्तन के लिवाय दूसरे कारों में प्रवृत्ति करने की संमति हो नहीं देता, श्रीर अनिवार्य रूपसे प्रवृत्ति करनी आवश्यक हो तो वह निष्ट्रत्तिमय प्रवृत्ति करने को कहता है। इसी निवृत्तिमय प्रवृत्ति का नाम उसमें अष्टमयचन-

१ प्रो॰ राजेन्द्रसाल मित्र, स्वामी विवेकानन्द, श्रीयत रामप्रसाद श्रादि कत ।

२ 'चउदसहि सम्यसाहस्तीहि खुत्तीसाहि ख्रजिखासाहस्तीहिं' उववाइस्त्र । ३ देखो आचाराज, सुजकताङ्ग, उत्तराध्ययन, दश्चवैकालिक, मुलाचार, श्रादि ।

माता है। साथ जीवन की दैनिक ख्रीर राधिक चर्या में तीसरे प्रहर के सिवाय क्रन्य तीनों प्रहरों में मुख्यतया स्वाध्याय खोर ध्यान करने की ही कहा गया है? ।

यह बात भलनी न चाहिए कि जैन ऋ। गर्मों में योगऋर्य में प्रधानतया ध्यान शब्द प्रयक्त है। ध्यान के लज्जु भेद, प्रभेद, श्राजम्बन आदिका विःतृत वर्णन अनेक जैन आगनों में डै। आगम के बाद निर्विक्त का नम्बर है। उसमें भी ब्रागमगत ध्यान का ही स्पष्टीकरण है। वाचक उमास्वाति कृत तस्वार्थसत्र में भी ध्यान का वर्णन "है, पर उसमें आराग और निर्युक्ति की श्रपेता कोई श्रधिक बात नहीं है। जिनभद्रगणी चमाश्रमण का ध्यानशतक र श्चागमादि उक्त प्रत्यों में वर्षित ध्वान का स्वष्टीकरण मात्र है, यहां तक के योगविषक जैन विचारों में आगमोक वर्णन की शैली ही प्रधान रही है। पर इस शैली को श्रीमान हरिभद्र सरि ने एकदम बदलकर तत्कालीन परिस्थित व लोकदिन के अनुसार नवीन परिभाषा देकर और वर्शन शैली अपवंशी बना-कर जैन योगसाहित्य में नया युग उपस्थित किया । इसके सबत में उनके बनाये हुए योगविन्द. योगदृष्टि समुख्य, योगविशिका, योगशतक क्रूपीर घोडशक वे प्रत्य प्रतिद्ध हैं । इन प्रत्यों में उन्होंने सिर्फ जैन-मार्गानशार योग का वर्णन

१ देखो उत्तराध्ययन ग्र० २४ ।

२ दिवसस्त चउरो भाए, कुल्जा भिक्ख विश्वक्वयो । तश्रो उत्तरगरो कुरजा. दिखभागेस चउस वि ॥ ११ ॥ पढमं पोरिति सल्मायं, बिडम्र भागां भिन्नायह । तहस्राए गोत्रस्कालं. पगो चडरियए सरमायं ॥ १२ ॥ रित्तं पि चउरो भाए भिक्लु कुल्जा विश्वक्लगो । तश्रो उत्तरम्यो कृज्जा गई भागेस चउस वि ॥ १७ ॥ पदमं पोरिसि सज्भायं विदस्य भागां भित्रायद । तहत्राए निहमोक्खं तु चउत्थिए मुन्नो वि सन्भावं ॥ १८ ॥ उत्तराध्ययन ग्रः २६ ।

देखो स्थानाङ ग्र० ४ उद्देश्य १ । समवायाङ स० ४ । भगवती शतक-२५, उहाँश्य ७ । उत्तराध्ययन ख्रुट ३०, श्लोक ३५ ।

४ देखो आवश्यकनियंक्ति कायोत्सर्ग आध्ययन गा० १४६२-१४८६। ५ देखो अ०६ स०२७ से आसी।

६ देलो हारिभद्रीय श्रावश्यक वृत्ति प्रतिक्रमणाध्ययन पृ० ५८१ ।

७ यह प्रन्थ जैन प्रन्थावित में उक्किसित है ए० ११३।

करके ही संतोध नहीं माना है, किन्दु पातखाल शेगस्ट्रमें बर्शित योग प्राक्तिया और उसकी खारा परिभाषाओं के साथ जैन संकेतों का मिखान भी किया है । योगहांशकपुष्टव में योग की आठ टांश्यों का जो वर्शन है , वह सारे योग साहित्य में एक नवीन दिशा है।

हन ब्राठ दृष्टियों का स्वरुप, दृष्टान्त ब्राहि विषय, योग जिशासुक्रों के स्विये देखने योग्य हैं। इसी विषय पर यशीनिजयकीने २१, २२, २३, ४४ ये बाद क्रिंगिक्रमें सिला हैं। साथ ही उन्होंने संस्कृत न जानने वालोंके हितार्थ ब्राठ दृष्टियों की सम्कार भी गुजराती भाषा में बनाई है।

श्रीमान् इरिभद्रसूरि के योगविषयक ग्रन्थ उनकी योगाभिरुचि श्रीर योग

विषयक व्यापक बुद्धि के खासे नमूने हैं।

इसके बाद श्रीनाम देनचन्द्र यूरिकृत योग शास्त्र का नंबर श्राता है। उसमें पाताब्रल योगशास्त्र निर्देष्ट आठ योगोगी के क्रम से साधु और यहस्य बीकन की श्राचार-प्रक्रिय का जैन रौती के अनुसार वर्षण है, जिसमें आपन तथा प्रायायाम से संक्य रखने बाली श्रमेक बातों का विस्तृत स्वकर है, जिसको रेखने से यह जान पड़ता है कि तक्तातीन सोगों में हटयोग-प्रक्रिया का कितना श्राविक प्रचार था। देमचन्द्राचार्य ने अपने योगशास्त्र में हरिप्रदू सूरिक साविवक्षक प्रचार था। देमचन्द्राचार्य ने अपने योगशास्त्र में हरिप्रदू सूरिक साविवक्षक प्रचार था। देमचन्द्राचार्य ने अनार्यायायाय रखेश कहीं भी उत्स्त्रील प्रमाया और रोचक श्रीवी का कहीं भी उत्स्त्रील नहीं किया है, पर श्रमचन्द्राचार्य के आनार्यायाय दरस्य, पिरहस्य, रूपस्य और स्वातीत प्यान का विस्तृत व स्वष्ट वर्षा वर्षों मानके चार मेरी का वर्षों कर के नवीनता लाने का भी लास कीशत दिखाया है। निस्सन्देष्ट उनका योग श्रास्त्र कीन तस्वान और जैन आवार कोश की स्वात्र का प्रस्त है।

समाविरेष प्यान्यैः संत्रज्ञातोऽभिषीयते । सम्यक्ष्मकर्यकरेष दृत्यर्येकानतत्त्वया ॥४१८॥ झसंप्रज्ञात प्रयोऽपि समाविर्धायते परैः । निरुद्धारोषदृत्यादितस्वरुपानुवेषतः ॥४२०॥ दृत्यादि । योगक्तिः

२ मित्रा तारा बला दीमा स्थिरा कान्ता प्रभा परा। नामानि योगदृष्टीनां कल्लां च निवोधत ॥ १३ ॥

३ देखो प्रकाश ७-१० तक।

र १२ वॉं प्रकाश इस्तोक २–४ ।

द्दलके बाद उपाध्याय-अधिकांविश्वयक्कत योग प्रत्यों पर नंकर ठहरती है। उपाध्यायकों का शास्त्र जान, तर्क कीशक और योगानुमब बहुत गम्मीर था। इससे उन्होंने क्षणानसार, प्रत्यामगेपितपट्ट तथा सटीक बचील वर्षांत्रीयों योग संक्यों विश्वयों पर क्षित्वों हैं, जिनमें जैन मत्त्रज्यों की युद्धम और रोचक मीमांसा करने के उपरात्य अन्य दर्शन और जैन दर्शन का मिलान भी किया है। इसके सिका उन्होंने हॉएम्ट ट्राइट्स ग्रीम विश्वास यो शेडराक पर टीक खिल कर मानीन गृद तक्षेत्रका रख उद्यादन भी किया है। इसना ही करके वे सन्त्रक ने हुए, उन्होंने महर्षि पत्रज्ञतिक्कत योग युक्त के उपर एक छोटी सी इसि जैन प्रत्या के अनुनार खिली है, इस्त्रिये उसमें यथासंभव योग दर्शन कीमांत्रकर सास्थ-प्रतिकात का जैन प्रक्रिया का मानिक योग दर्शन कीमांत्रकर सास्थ-प्रक्रिया का जैन प्रक्रिया दिला है। उपार्थायकों ने अपनी विवेचना में जो मध्यस्थता, गुष्याशहकता, सहम समस्यय शिक और सक्षमणिता हिलाई है ऐसी दूसर आचारों में बहुत कम नवर आती और

एक योगसार नामक प्रन्थ भी श्वेताम्बर साहित्य में है। कतांका उल्लेख उसमें नहीं है, पर उसके दृष्टान्त आदि क्यांन से जान पहता है कि हेमक्टा-बर्य के योगसाल के आचार पर किसी श्वेताम्बर आचार्य के हारा वह रजा गया है। विसम्बर साहित्य में आनावर्यंव तो प्रसिद्ध ही है, पर प्यानसार

र श्रप्पात्मसर के योगाधिकार ब्रांर ध्यानाधिकार में प्रथानतया भगवर् गीता तथा पातज्ञल सुत्र का उपयोग करके अनेक जैनप्रीक्रयापिस्द ध्यान विषयों का उक्त रोनों प्रस्था के साथ समन्वय किया है, जो बहुत ध्यान पूर्वक रेक्स वोष्य है। अध्यादगोपनियप् के साथ, जान, किल में प्राप्त सम्य इन चारों योगों में प्रधानतया योगवासिक तथा तैंचिरीय उपनिषद् के वाक्यों का अनतरण दे कर तान्विक ऐस्य बताला है। योगावतार ब्लांसी में लास कर पातज्जल योग के पदार्थों का जैन प्रक्रिय के अनुसार स्पष्टीकरण किया है।

२ इसके लिये उनका शानसार वो उन्होंने श्रांतिम जीवन में लिखा मालूम होता है यह ध्यान पूर्वक देखना चाहिये । शास्त्रवातीसमुख्य को उनकी टीका (४०१०) भी देखनी श्रायश्यक है ।

रे इसके लिये उनके राज्यवातीनमुख्यादि प्रस्य व्यानगृर्वक देखने चाहिये, ग्रीर खास कर उनकी पातश्रल स्वकृषि मनन पूर्वक देखने से हमारा कथन भवरराः विश्वसनीय मालून प्रवेगा।

और योगप्रदीय ये दो इस्तिक्षितित प्रन्य भी इमारे देखने में आये हैं, जो पद्मकच और प्रमाय में छोटे हैं। इसके सिवाय स्वेताम्बर संप्रदाय के योगविषयक प्रन्यों का कुछ विशेष परिचय जैन प्रन्यावित पृ० १०६ से मी मिल सकता है। बस यहाँ तक हो में जैन योगसाहित्य समाप्त हो जाता है।

भीद सम्प्रदाय में जैन सम्प्रदाय की तरह निकृष्टि प्रधान है। मगवान् गीतन बुढ़ ने बुद्धल्य प्राप्त होने से पहले कुछ वर्ष तक मुख्यसमा व्यानसम् गीमान्यास ही किया। उनके हजारों शिष्म भी उसी मार्ग पर चले। मोतिक भीदान्यों में जैन ज्ञानमी के समान चोग क्यमें में बहुचा व्यान शब्द ही सिखता है, ज्ञीर उसमें व्यान के चार मेद नजर आते हैं। उक चार मेद के नाम तथा माव माय: वहीं हैं, जो जैनदर्शन तथा योगदर्शन की प्रक्रिया में हैं। बीद सम्प्रदाय में समाध्याज नामक मन्य भी है। बैदिक जैन और बीद संक्ष्याय के योग विययक साहित्य का प्रमने बहत संबेध में ज्ञानसम्बन्धक परिचक्त

१. सो लो खर्इ ब्राह्मण् विविच्चेच कामेहि विविच अकुसलेहि बम्मोहि सितका सिवार्य विवक्तं पीतिसुल प्रसम्क्रमां उपरिष्य विद्यारि हितका विचार्यमं पुरसमा अन्मातं संपत्तादमं चेततो एकोदिमांच अवितका अविवक्तं आविता समित्रायं निक्रमां क्षित्ता क सित्रायं प्रदेशनां उपरिष्य विद्यार्थ पित्रायं विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ के चित्रायं उपरिष्य का विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ के विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ के विद्यार्थ विद्यार्थ विद्यार्थ क्षार्थ के विद्यार्थ वि

इन्हीं चार प्लानों का वर्णन दीधनिकाय सामञ्जकप्रक्षप्त में है। वेखो प्रो. सि. वि. राजवाके कृत मराठी अनुवाद ए. ७२।

वही निवार प्रो. धर्मानंद कौशाम्बीलिखित बुद्धतीलासार संग्रह में है। देखो पू. १२८।

जैनस्य में शुक्तज्ञान के मेदों का विचार है, उसमें उक्त सवितर्क ख्रादि चार ध्वान जैसा ही बर्जन है। देखों तत्त्वार्थ बार १ वर ४१-४४।

योगशास्त्र में संप्रकात समाधि तथा समापतिस्त्रों का वर्णन है। उसमें भी उक्त सवितर्क निर्वितर्क स्त्रादि प्यान जैसा ही विचार है। पा. सू. पा. १-१७, ४२, ४३, ४४।

कराया है, पर हतके विशेष परिचय के क्षिये— कॅट्लोगस् कॅट्लॉगॉरस्', वो० १ ए० ४७७ से ४८१ पर जो योगविषयक प्रन्यों की नामाविक है वह देखने योग्य है।

बहां एक बात खास ध्यान देने के बोग्य है, वह वह कि बदापि बैदिक साहित्य में स्वनेक कराह हटदोग की प्रभा की क्षप्राह्म कहा<sup>9</sup> है, तथापि उसमें हटदोग की प्रधानतावाल करनेक प्रन्यों का और मार्गों का निर्माय हुआ है। इसके विस्रोत जैन और बीद साहित्य में हटदोगने स्थान नहीं पाया है, देवना ही नहीं, बेक्कि उसमें हटबोग का स्थाह निर्फर भी क्यां है।

#### योगशास्त्र--

जपर के वर्णन से मालूम हो जाता है कि-योगप्रक्रिया का वर्णन करने-वाले ह्योटे वहें ग्रानेक प्रत्य हैं। इन सब उपलब्ध प्रत्यों में महर्षि पतञ्जलिकृत

१ पिश्राडोरे आउम्प्रटकृत ब्रिस्मित में मकाशित १८६१ की श्रावृति । २ उदाइत्वामी -सतीदु युक्तिप्तेतासु इग्राधिवसपित थे । केतत्ते वीपकुत्त्वस्य विभिन्नति तसोऽङ्गतैः ॥३॥| मिम्हाः कर्मेष्यका ये ब्राजकेत्रो अथ्यः।

ते निवध्नन्ति नायेन्द्रमुम्मनं विसतन्तुभिः ॥३८॥ चित्तं चित्तस्य वाऽदूरं संस्थितं स्वशारीरकम् ।

साधयन्ति समुत्सुन्य बुक्ति ये तान्हतान् विदुः ॥३६॥ योगवासिष्ठ-उपशाम प्र० सर्ग ६२.

३ इसके उदाइरण में बौद धर्म में बुढ मगवान ने तो शुरू में कडमधान तपस्या का ब्रारंम करके ब्रंत में मध्यमप्रतिपदा मार्ग का स्त्रीकार किया है— देलो बुदलीलाहारसंग्रह।

जैनशाच्च में श्रीमद्रबाहुस्वामिने झावस्यकृतियुंकि में 'क्रसासं या यिषंसारे' १५२० स्त्यादि उक्ति से स्ट्रोमाक ही नियाकरण किया है। भीक्षेमकृत्रावार्य ने भी अपने भोगावान में 'क्षामजीति मनःस्वास्य मायावार्योः कृद्रिक्ति। मायास्यायमने पीमा तस्यां स्वाद (स्वितिक्यः II)' स्वाद उक्ति से उत्ती बात को दोष्ट्राया है। भीयशोविजवजी ने भी पातक्रवयोगसूत्र की झपनी इति में (१-३५) मायाबाय को योग का झानिक्षत साधन कह कर हरवोग का ही नियान किया है।

बोगशास्त्र का श्रांसन ऊंचा है। इसके तीन कारण हैं-१ प्रन्थ की संज्ञिनता तथा सरस्ता, २ विषय की स्पष्टता तथा पूर्णता, ३ मध्यस्यमात्र तथा अनुमव-सिद्धता । यही करण है कि योगदर्शन यह नाम सुनते ही सहसा पातझाल योग-सत्र का समस्या हो ब्याता है । श्रीशंकराचार्य ने ब्रापने ब्रह्मसत्रभाष्य में स्रोग-दर्शन का प्रतिवाद करते हुए जो 'श्रथ सम्बन्दर्शनाम्युपायो योगः' ऐसा उल्लेख किया" है. उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि उनके सामने पातझात योगशास्त्र से भिन्न दसरा कोई योगशास्त्र रहा है क्यों कि पातव्यत योगशास्त्र का श्चारम्भ 'ब्रथ योगानशासनम' इस सत्र से होता है, श्चौर उक्त भाष्योद्धिखित वाक्य में भी प्रन्थारम्भसूचक श्रयशब्द है, यद्यपि उक्त भाष्य में श्रम्यत्र श्रीर भी योगसम्बन्धी दो र उल्लेख हैं. जिनमें एक तो पातछात योगशास्त्र का संपूर्ण सूत्र ही है. है और दसरा उसका अविकल सूत्र नहीं, किन्द्र उसके सूत्र से मिलता जलता ४ है। तथापि 'श्रथ सम्यन्दर्शनाम्युपायो योगः' इस उल्लेख की शब्द-रचना और स्वतन्त्रता की स्रोर ध्यान देनेसे यही कहना पड़ता है कि पिछ्छते दो उल्लेख भी उसी भिन्न योगशास्त्र के होने चाहिये. जिसका कि श्रंश 'श्राध सम्यग्दर्शनाभ्यपायो योगः' यह वाक्य माना जाय । ऋस्तु, जो कुछ हो. आज हमारे सामने तो पतञ्जलि का ही योगशास्त्र उपस्थित है. और वह सर्वेषिय है। इसलिये बहत संदोप में भी उसका बाह्य तथा आयम्तरिक परिचय कराना श्रतपमक न होगा ।

इस योगयास्त्र के चार तार और कुल सुत्र १९५ हैं। पहले तारका नाम समाधि, दूसरे का साधन, तीसरे का विभूति, और चौचे का कैनल्यतार है। प्रथमपार में युल्यतया योग का स्थरूप, उसके उपाय और चित्रस्थरता के

१ महासत्र २-१-३ माध्यसत् ।

२ "स्वाच्यावादिक्वदेवतार्धस्योगः" ब्रह्मसूत्र १-३-३३ भाष्यगत । योषाशास्त्र-मिस्त्वाः मनसः पञ्च कृत्त्यः परिग्रह्मन्ते, 'ग्रमायाविपर्यविकल्पनिद्रास्मृतयः नाम' २-४-१२ भाष्यगत ।

पं बाहुदेव शास्त्री बान्यंकरने प्रपने नक्षाद्य के मराठी बानुबाद के परिशिक्ष में उक्त दो उल्लेखों का बोगायुक्त से निर्देश किल है, पर 'बाय सम्पर्दर्गनान्युपायो योगा' इस उल्लेख के संबंध में कहीं भी जहारोह नहीं किया है।

३ मिलाक्यो पा. २ स. ४।

४ मिलाको पा. १ स. ६।

उपायों का क्यान है। दूसरे पाद में क्रियायोग, श्राठ योगाञ्च, उनके फक्ष तथा चतुर्व्याहर का मुख्य वर्षान है।

तीसरे पादमें योगजन्य विस्तियों के वर्णन की प्रधानता है। श्रीर चोंबे षाद में परिशामवाद के स्थापन, विशानवाद के निराकरण तथा कैयस्य श्रवस्था के सादम का वर्णन मुख्य है। महर्षि व्यवस्था के श्रवत् में योगशाक की नीव संस्थितिद्यान पर बाली है। इसिवर्ष उत्तके प्रत्येक पाद के श्रन्त में 'योगशाक संस्थितिद्यान पर बाली है। इसिवर्ष उत्तके प्रत्येक पाद के श्रव्य में 'योगशाक संस्थानविष्य इस्पादि उत्तेशक मिलता है। 'सांस्थायवन्ते' इस विशोधण से यह स्थाद खनित होता है कि सांस्थ्य के सिवाय श्रन्यदर्शन के सिद्धांतों के श्राधार पर भी रचे हुए योगशाक्ष उत्त समय मीजुद से चा रचे जाते वे। इस सोगशाक के उत्तर खनेक कोटे वह रोका मन्य 'है, पर व्यासहत भाष्य श्रीर बाबस्यतिहत टीका से उत्तकी उरायदेखता बहत बह गई है।

सन रहोंनों के अनितम साम्य के सम्बन्ध में विचार किया जाव तो उसके दो पढ़ हिंगोचर होते हैं। मयम पढ़ का अनितम साम्य शाहबत मुख नहीं है। उसका मानना है कि प्रकि में शाहबत मुख नामक कोई स्वतनत बस्तु नहीं है, उसमें को कुछ है वह दु:ख को आव्यनिक निहत्ति हो। दूसरा पढ़ शाहब तिक मुखलामकों हो मोज कहता है। ऐसा मोज हो जानेय दु:ख को आव्य-निक निहति आप ही आप हो जाती है। वेशियक, नैयायिक<sup>5</sup>, सांस्थ<sup>7</sup>, सोप' और वीदररीन प्रयम पढ़ के अनुसामी है। वेशानक और जैनदरीन दुखरें पढ़के करनामी है।

१ हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय ये चतुर्व्यूह कहताते हैं। इनका क्यान सूत्र १६-२६ तक में है।

२ व्यासकृत भाष्य, वाचस्यतिकृत तत्त्ववैद्यारदी शैका, भोजदैवकृत राजमार्तेक, नागोबीमङ्कत इत्ति, विज्ञानभिचु कृत नार्तिक, योगचन्द्रिका, मिषाप्रमा, वालरामोदासीन कृत दिव्यस्त स्नाटि।

३ 'तदत्यभ्तविमोच्चोपवर्गः' न्यायदर्शन १-१-२२।

४ ईश्वरकृष्णकारिका १।

५ उसमें हानतस्व मान कर दुःख के ब्रात्यन्तिक नाशको ही हान कहा है। ६ बुद भगवान् के तीसरे निरोध नामक ब्रार्थसस्य का मतलब दुःख नाश है।

७ वेदान्त दर्शन में ब्रह्म को सम्बदानंदस्वरूप मान्त है, इसीलिये उसमें नित्यसुख की श्रमिब्यक्ति का नाम ही मोल्ल है।

८ जैन दर्शनमें भी ऋात्मा की मुख्यकरुप माना है, इसक्रिय मोक्स में स्वामाविक मुख की ऋभिव्यक्ति ही उस दर्शन को मान्य है।

योगशास्त्र का विषय-विभाग उसके प्रतिम साज्यानुसार ही है। उसमें गीया मुख्य रूप से प्रतिक सिक्षाना प्रतिवादित हैं। पर उन सम्बन्ध संवेष में वर्षांकरण किया जाय ता उनके बार विभाग हो जाते हैं। र देव र देवर में १ हान ४ हानोपाय। यह वर्गांकरण स्त्यं स्वक्तर ने किया है। और एसीसे भाष्यकार ने योगशास्त्र को चारम्यूहात्मक कहा है। सांक्यस्त्र में भी वहीं वर्गांकरण है। बुद्ध भाषान् ने हरी चहुन्यूह को आपसेक्य नाम से प्रसिद्ध किया है। और प्रशासना को काल योगान्नों की तरह उन्होंने चीये क्यार्थ-सत्य के साधनरूप से आप प्रशासनामा का उपदेश किया है।

दु.ख हेव<sup>3</sup> है, श्रविद्या हेव $^{4}$  का कारण है, दुःख का श्रात्यन्तिक नाश हान $^{4}$  है. श्रीर विवेकख्याति हान का उपाय $^{4}$  है।

उक्त वर्गीकरण की अपेबा दूसरी रीति से भी योग शास्त्र का विषय-विभाग किया जा सकता है। जिससे कि उसके मन्त्रमणों का शान विशेष श्या हो। यह विभाग इस प्रकार है-१ हाता २ ईरकर २ जगत् ४ संसर-मोज्जका स्वरूप, और उसके कारणा।

१ हाता दुःल से छुटकारा पानेवाले द्रष्टा ऋर्यात् चेतन का नाम है। योगःशास्त्र में सांख्य वैद्येषिक , नेयायिक, बौद, जैन क्यौर पूर्णमञ्

१ यथा चिकिसाशास्त्रं च चत्रस्यू रम्—रोगो रोगहेदुरारोस्यं भैपन्यमिति प्रयमित्रमिरि शास्त्रं चतुर्युद्धमेव । तदया—संसारः संसारिकुर्मीदो भौकोषाय हित । तत्र दुत्रचहुद्धः संसारो हेदः। मधानपुरुषयोः संसोरी हेदहेदः। संयोग-स्थायनिकी निकृतिर्द्धानम् । हानोषायः सम्ययद्धानम् । या० २ स्व.१५ सायः।

२ सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् श्राजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति श्रीर सम्यक् समावि । गुद्धलीलासार संमह, पु०१५०।

३ 'दु:खं द्देयमनागतम्' २-१६ यो. स्।

४ 'द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः २-१७ । 'तस्य हेतुरविद्या' २-२४ यो. स्.।

५ 'तदमाबात् संयोगाभावो हानं तद् हरोः कैवल्यम्' २-२६ यो. स्.।

६ 'विवेकख्यातिरविप्तवा हानोपायः' २-२६. यो. सू।

७ 'पुरुषबहुत्वं सिद्धं' ईश्वरकृष्ण कारिका १८।

८ 'व्यवस्थातो नाना'-३-२-२० वैशेषिक दर्शन ।

१ 'पुद्गतवीनास्त्रनेकद्रभावि''-५-५ तस्त्रार्थं सूत्र-मान्य ।

( मध्य<sup>९</sup> ) दर्शन के समान देतवाद श्रर्यात् श्रनेक चेनत माने गये<sup>२</sup> हैं।

बोग शास्त्र चेतन को जैन दर्शन की तरह<sup>9</sup> रेह प्रमाण खर्णात् मध्यम-परिभाष बाला नहीं मानता, और मध्यसप्रयाधकी तरह ऋछु प्रमाण भो नहीं मानता<sup>4</sup>, किन्तु सांस्थ<sup>4</sup>, वैशेशिक<sup>4</sup>, नैशायिक और शांकर वेदान्तकी तरह बह उसको ख्यायक मानता है<sup>4</sup>।

इसी प्रकार वह चेतन को जैन दर्शनकी तरह रिरिशामी नित्य नहीं मानता, और न बौद दर्शन की तरह उकको चुखिक-श्रुतित्य ही मानता है, किन्तु सांख्य श्रादि उक्त शेष दर्शनों की तरह रें वह उसे कुटस्य-नितन मानता रें है।

- र जीवरवरभिदा चैव जडेरवरभिदा तथा । जीवमैदो भियञ्जैव जडजीवभिदा तथा ॥ भियञ्ज जडमेदो यः प्रपञ्जो भैदपञ्चकः । सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्च सादिश्चेन्नारामाप्तुयात् ॥
- सर्वदर्शन संग्रह पूर्ण्यक दर्शन ॥ २ 'कृतार्थ' प्रति नष्टमप्यनष्ठं तदन्यसाधारणस्वात्' २-२२ यो स् ।
- ३ 'श्रसंख्येयमागादिषु जीवानाम्' । १५ । 'प्रदेशसंहारविसर्गान्या प्रदीपवत्' १६ । तत्त्वार्यं सुत्र ऋ०५ ।
- ४ देखो 'उत्कान्तिगत्यागतीनाम्'। ब्रह्मसूत्र २-३-१८ पूर्यंग्रक भाष्य। तथा मिलान करो ऋस्यंकर राजि कृत मराठी शांकरभाष्य ऋतुवाद भा० ४ पृ० १५३ टिप्पण् ४६।
- ५ 'निष्क्रियस्य तदसम्भवात्' सां॰ स्० १-४६ निष्क्रियस्य-विभी: पुरुषस्य गत्पसम्भवात्-भाष्य विज्ञानभिद्धः।
  - ६ 'विभवान्महानाकाशस्त्रथा चात्मा ।' ७-१-२२- वै ट ।
    - ७ देखो ब० स २-३-२६ माध्य।
- इसलिये कि योगशास्त्र आत्मत्वरूप के विषय में सांख्य सिद्धान्ता-नुसारी है।
  - ६ 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' ३ । 'उत्पादव्ययप्रौत्ययुक्तं सत्।' २६ । 'तद्भावाव्ययं नित्यम्' २०-तत्त्वार्यं सूत्र क्र.० ५ भाष्य सहित ।
  - १० देखो ई० क० कारिका ६३ सांख्यतत्व कीयुदी । देखो न्यायदर्शन ४-१-१० । देखो जद्मसूत्र २-१-१४ । २-१-२७ । शांकरमाध्य सहित ।
- ११ देखो योगसूत्र 'सदाजाताश्चित्तर तयस्तरम्मोः पुरुषस्य अपरियामित्वात्' ४-१८ । 'चितेरप्रतिसंकमायास्तदाऽकारापत्ती स्वद्वश्चितंदरम्' ४,२२ । तथा

२ ईरवर के सम्बन्ध में योगखान्न का मत संख्य दर्धन से मिन्न है। संख्य दर्धन नाता बेतनों के ब्रातिश्व ईरवर को नहीं मानता , पर योगखान्न मानता है। योगखान्न-समत ईरवर का त्वकर नैयाधिक, वैशेषिक ज्ञादि दर्धनों ने माने गये ईरवर त्यकर से कुछ मिन्न है। योगखान्न ने ईरवर को एक ज्ञावन व्यक्ति तथा राजोगदेशक माना है सही, पर उसने नैवासिक क्यादि की तरह ईरवर में नित्यज्ञान, नित्य इच्छा और नित्यकृतिका सम्बन्ध न मान कर इसके स्थान में सन्ध्राय का परमानव्यं मान कर ट्यूडारा जगत् उद्धारादि की सब व्यवस्था पदा हो है।

रै योगशास्त्र दश्य वयात् को न तो जैन, वैदेषिक, नैयायिक दर्शनो की तरह ररमालु का परिणास मानता हैं, न शोक्रवेदान्त दर्शन की तरह ब्रह्मका विवर्त या ब्रह्म का परिणास ही मानता है, और न कोद दर्शन की तरह हाइन या विज्ञानात्मक ही मानता है, किन्तु सांचय दर्शन की तरह वह उसको प्रकृतिका परिणास तथा ग्रामाई-व्यक्तन-यवाह स्वरूप मानता है।

४ योगगास्त्र में वासना, स्लेश और कर्मका नाम ही संसार तथा बाधनाहि क्ष क्षमाव श्रयंत् चेतन के स्वरूपावस्थान का नाम ही मोद्दे हैं। उत्तर्में संसार का मूल कारवा क्षविया और मोद्द का मुक्य हेतु सम्बन्धर्यन श्रयांत् योग-जन्य विवेकस्थाति माना गया है।

### महर्षि पतञ्जलिकी दृष्टिविशालता

यर पहले कहा जा चुका है कि मांस्य विद्वात और उसकी प्रक्रिया को ले पत्रज्ञाले ने अपना योगयाक रचा है, तथापि उनमें पर ऐसी विद्याल अर्थाद् हिनियालता नकर आती है जो अन्य राग्र्येनक विद्यालों में यहुत कम पाई आती है। हसी विशेषता के कारण उनका योगयाक मानो सर्वहर्यन-

<sup>&#</sup>x27;द्वयी चेयं नित्यता, क्टस्यनित्यता, परिवामिनित्यता च । तत्र क्टस्यनित्यता पुरुषस्य, परिवामिनित्यता गुवानाम्' इत्यादि ४-३३ माखा ।

१ देखो सांख्य सत्र १-६२ स्त्रादि ।

२ बदापि यह व्यवस्था मूल योग सूत्र में नहीं है, परन्तु माध्यकार तथा टीकाकारने इसका उपपादन किया है। देखो पातकाल योग स्०पा १ स्२४ माध्य तथा टीका।

३ तदा द्रष्टुः स्वरूपावस्थानम् । १-३ योग सूत्रं ।

समन्त्रय बन गया है। उदाहरणार्य सांख्य का निरोहबरबाद जब वैदौषिक, नैयायिक ब्राहि दर्शनों के द्वारा अच्छी तरह निरस्त हो गया और साधारया लोकलमालका कुकाद मो ईरवरोयासना को और विरोध मातून पढ़ा, तब अधिकारिमेंद्र तथा विचिवित्रता का विचार करके पत्रकृति ने अपने योगामार्ग में ईरवरोयासना को मी स्थान देश, और ईरवर के स्वरूर का उन्होंने निश्यद्व मात्र से ऐसा निरुषण्य किया है जो सबको मान्य हो चके।

पतज्जित ने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगों का साथ एक ही है, फिर भी वे उपासना की मिलता और उपासना में उपयोगों होनेवाली हिती की मिलता के व्यामोर में अकानवर आपस में वह मरते हैं, और इस प्राप्तिक के व्यामोर में अकानवर आपस का लोक मूल जाते हैं। लोगों की इस प्रकान से हरा कर सत्य पर लाने के लिये उन्होंने कह दिया कि तुम्ह्य मन विवसे लगे उसी का थान करों। जैसी मतीक तुम्हेंय पसन्द आते वैसी मतीक की डाउपासना करें, पर किसी भी तरह अपना मन एकाम विस्कर को। और तद्हारा परमात्मविन्तन के सच्चे पात्र वनों। इस उदारता की मूर्तिक्कर मतीनदिविद्या आदिए के सम्ये पात्र वनों। इस उदारता की मूर्तिक्कर मतीनदिविद्या आदिए के सम्ये पात्र वनों। इस उदारता की मूर्तिक्कर मतीनदिविद्या हमा दिया करने कम ने नामसे होनेवाले कहर को कम करनेका उन्होंने सचा मार्ग लोगों को वत्तवाय। उनको इस दृष्टि विद्यालता

१ 'ईश्वरप्रशिधानादा' १-३३।

२ 'क्लोराकमीविपाकायपैरररान्ष्टः पुरुविद्योग 'इंस्वरः' 'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्'। पूर्वेषामपि गुरुः कालेनाऽनवष्ट्वेदात्'। १–२४, २५, २६। ३ 'यथारिमम्तर्यानादा' १–३६

<sup>्</sup>र प्याजनकात्राचार र र र हिंदि है — इसी भाव की सुबक महामादत में यह उक्ति है — ध्यानमुत्यादयस्य, इंडिलावलंडमयात् । यापिमतमन्त्रेष, प्रयावायं जरेकृती ॥ सान्तिपर्व प्र०१६४ श्लोक. २० और सोमायालिक में कहा है —

ययाभिवाञ्छितस्यानाश्चिरमेकतयोदितात् । एकतत्त्वपनाम्यगमात्माणस्यत्वे निकष्यते । उपशम मकरण सर्वे ७८ इजो. १९ ।

का ग्रासर ग्रान्य गुणात्राही श्राचार्यों पर भी पड़ा , श्रीर वे उस मतमेद-सांह्रपणुता के तत्त्व का मर्म समक्त गये ।

१. पुष्पेश्च बिल्ला चैव बकीः लोविश्च शोभनैः । देवानां पूजनं हेथं शौचश्व द्यासमिन्तिम् ॥ श्रिक्शेषेण सर्वेणमिश्चितिवरोन वा । प्रक्षिशेषेण सर्वेणमिश्चितिवरोन वा । प्रक्षिणां माननीया वसर्वे देवा महातमनाम् ॥ स्वान्देवाधानस्विति नैक देवे धमाश्रिताः । जितिहृद्या जितकोषा दुर्गाध्यतितरन्ति ते ॥ वारिसंजीवनीचारन्याय एव सतां नतः । नात्यपात्रेष्टतिद्धः स्वादिरोपेणारिकम्पाम् ॥ गुणापिवयपरिजानाद्विरोपेऽयेतरिय्यते । श्रुदेषण तरन्येणा हार्पाप्यम्यत्रे । ।

योगबिन्द इस्तो १६-२०

वो विशेषदर्शी होते हैं, वे तो किसी प्रतीक विशेष या उपासना विशेष को स्वीकार करते हुए भी अपन्य मक्तर की प्रतीक मानने वाली या अपन्य प्रकार की प्रतीक मानने वाली या अपन्य प्रकार की प्रतीक मानने वाली या अपन्य प्रकार की उपासना करने वालो से हुए नहीं रखते, पर जो बमानिमानी प्रयम्माधिकारी होते हैं ने प्रतिक्रमेंट् या उपासनामेंद्र के व्यानोह से ही आपस में बढ़ परते हैं। इस आनष्ट तत्वको दूर करने के लिये ही भीमान् इरिमद्र द्विते उक्त पद्यों में प्रयम्माधिकारी के लिये को देश विश्व है। इस प्रयस्त किया है। इस प्रयस्त का अपन्य की यशीविज्यकाने मी अपनी प्रकार के सिवा है। इस प्रयस्त का अपने की का स्वाप्त के लिये हैं। एक देशीय सम्प्रायानिकेशी लोगों को समाजाने के लिये 'बारिसंजीवनीचार' न्याय का उपयोग उक्त दोनों आवायों ने किया है। यह न्याय वहा मनोरखक और शिवासट है।

इस सममावस्त्रक दशन्त का उपनय श्रीजानविमसने झाठ दृष्टि की सक्साय पर किये हुए अपने गुजराती टवे में बहुत अन्छी तरह घटाया है, जो देखने योग्य हैं। इसका भाव संबंध में इस प्रकार है। किसी खी ने अपनी ससी से कहा कि मेरा पति मेरे अधीन को से सुके बड़ा कहा है, यह दुन कर उस खारान्छक ससी ने कोई जड़ी खिसा कर उस पुरुषको नैस बना दिया, और यह अपने स्थान को चली गई। पतिके बेंस बन जाने से उसकी पत्नी दुःसित हुई, पर फिर वह पुस्तर रूप बनाने का उपाय न जानने के कहरसा उस बेंस रूप पतिको चराया वैशेषिक, नैयापिक आदि की दंश्यर विषयक मान्यता वा तथा साधारण लोगों की देश्यर विषयक कदा का योगामां में उपयोग करते ही पदाक्षित सुरु न रहे, पर उन्होंने बैहिकेतर रहोंने के सिकान्त तथा प्रतिया को योगामां के विषये संस्था जो योगामां के विषये संस्था उपयोगी जान पढ़ी उत्तक्ष मी अपने योगशाक्त में बड़ी उदारता से संग्रह किया । यथि श्रेड विद्वान् नागार्जुन के विज्ञानवार तथा आहमपरियामित्यवाद की श्रुकिटीन समझ कर या योगामार्ग में अनुप्योगी समझ कर उसका निरसन वीचे पार्टम हिंदगा है, तथायि उन्होंने बुद्ध मगवान् के परमंत्रिय चार अपर्यंतनां का देश, हेयदेंन, हान और होनोपाय क्यसे स्वीकार नि.संकोच मात्र से अपने योगशाल में किया है।

जैन दर्शन के साथ योगाशास्त्र का साइस्य तो ख्रन्य सब दर्शनों की ख्रपेबा श्रायंक हो देखने में खाता है। यह बात स्पष्ट होने पर भी खहुतों को विदित हो नहीं है, दशका सक्त्र यह है कि जैन दर्शन के लात ख्रम्यासी ऐसे बहुत कम है जो उटारता पूर्वक योगशास्त्र खराबोकन करनेवाले हो, ख्रीर योगशास्त्र के लाग ख्रम्यासी भी ऐसे बहुत कम हैं जिन्होंने जैनहर्शन का वारीकों से टीक रोक्त श्रम्य ख्रम्यासी भी एसे बहुत कम हैं जिन्होंने जैनहर्शन का वारीकों से टीक रोक्त श्रमालीकन किया हो। इसलिये इस विषय का विशेष सुकारण करना यहाँ ख्रमालीक्कन होगा।

करती थी, श्रीर उसकी सेवा किया करती थी। किसी समय श्रवानक एक रिवाधर के मुख से ऐसा मुना कि श्रवार बैंज रूप पुरुष को संग्रेवनी नामक कड़ी चराई जाय तो वह फिर श्रमली रूप सारण कर सकता है। विवाधस प्रमा मुना कि वह कड़ी श्रमुक इन्ह के नीचे है, पर उस हुन के नीचे श्रमेक प्रमार की वनस्पति होने के कारण वह की संग्रीवनी को पहचानने में श्रवसर्थ थी। हससे उस दुःखित को ने श्रमपे बैंजर प्रपाद, श्रीर वेज स्प खोड़कर फिर रो। जिनमें संग्रीवनी को भी वह बैंज चर गया, श्रीर वेज स्प खोड़कर फिर मंत्रुष्य वन गथा। जैसे विशोध परीक्षा न होने के कारण उस की में सब वनस्पतियों के साथ संग्रीवनी खिलाहर श्रपने पतिक कृषिन बैंज रूप खुड़ाया, श्रोर श्राली मंत्रुप्यत्व को प्राप्त कारण, वैसे ही विशोध परीज़ाविकल प्रथमाधिकारी श्रीस्व देशों की सम्माय से उपासना करते करते सोरोगानों में विकास करके हुष्ट लाम कर सकता है।

१ देखो स्०१५. १८।

२ दु:ख, समुदय, निरोध ग्रीर मार्ग ।

योगशास्त्र श्रीर जैनदर्शन का साहश्य मुख्यतथा तीन प्रकार का है। श्याब्द का. २ विषय का श्रीर ३ प्रक्रिया का।

१ मल योगसूत्र में ही नहीं किन्तु उसके भाष्यतक में ऐसे अपनेक शब्द हैं जो जैनेतर दर्शनां में प्रसिद्ध नहीं है, या बहत कम प्रसिद्ध है, किन्तु जैन शास्त्र में खास प्रसिद्ध हैं। जैसे-भवप्रत्यय, सवितक सविचार निर्विचार, महात्रत, 3 कृत कारित अनुमोदित ४, प्रकाशावरण ५, सोपक्रम निरुपक्रम ६, वज्रसंहनन", केवली , कराल, , ज्ञानावरणीयकर्म ", सम्यन्तान ",

१ ''मवप्रत्ययो विदेडपक्रततिलवानाम्'' योगस्. १-१६ । 'भवप्रत्ययो

नारकदेवानाम' तत्त्वार्थ छा. १-२२ । २ ध्यानविशेवरून छार्थ में ही जैनशास्त्र में ये शब्द इस प्रकार हैं 'एकाश्रये मवितर्के वर्वे ( तत्त्वार्थ श्र. ६-४३ ) 'तत्र सविचारं प्रथमम' भाष्य 'अविचारं द्वितीयम्' तत्त्वा-ग्र ६-४४। योगसूत्र में ये शब्द इस प्रकार ऋषि हैं-- 'तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकोर्णा सवितकां समापत्तः' 'स्मृतिपरिश् द्वौ स्वरूपशस्ये वार्थः मात्रनिर्भासा निर्वितकां 'एतयेव सविचारा निविचारा च सुद्दमविषया व्याख्याता' १-४२, ४३, ४४ ।

३ जैनशास्त्र में मुनिसम्बन्धी पाँच यभा के जिये यह शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। 'सर्वतो विरतिर्महावतिभिति' तत्वार्थ ग्रा० ७-२ भाष्य। यही शब्द उसी

श्चर्य में योगसत्र २-३१ में है।

४ ये शब्द जिस भाव के लिये योगद्धत्र २-३१ में प्रयुक्त हैं, उसी भाव में जैनशास्त्र में भी स्त्राते हैं, स्वन्तर सिर्फ इतना है कि जैनप्रन्थों में स्त्रन्योदित के स्थान में बहुधा ऋतुमतशब्द प्रयुक्त होता है । देखी-तत्वार्थ, ऋ. ६-६।

५ यह शब्द योगसूत्र २-५२ तथा ३-४३ में है। इसके स्थान में जैन-शास्त्र में 'ज्ञानावरण' शब्द प्रसिद्ध है। देखा तत्त्रार्थ छा. ६-११ छादि।

६ ये शब्द योगसूत्र ३-२२ में हैं। जैन कर्मवित्रयक साहित्य में ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। तत्त्रार्थ में भी इनका प्रयोग हुन्ना है, देखो-२-५२ भाष्य।।

७ यह शब्द योगसूत्र (३-४६) में प्रयक्त है। इसके स्थान में जैन ग्रन्थों में 'वज्रक्षप्रभनारा चसहनन' ऐसा शब्द भिज्ञता है। देखी तत्नार्थ ( ग्रब ५-१२) भाष्य ।

८ योगसूत्र (२-२७) भाष्य, तत्त्वार्य ( ग्र.० ६-१४ )।

६ देला योगसूत्र ( २-२७ ) माध्य, तथा दसवैकालिकनिर्युक्ति गाथा १८६। १० देखो योगसत्त्र ( २-५१ ) माध्य तथा स्त्रावश्यक निर्युक्त गाया ८६३ । ११ योगसत्र (२-२८) भाष्य, तत्त्वार्थ ( ग्र०१-१ )।

सम्यन्दर्शन , सर्वत , दीषक्लेश , चरमदेहर् श्रादि । २ प्रसुत, ततु श्रादि क्लेशावस्या , पांच यम , योगजन्य विभूति, सोपकम निरूपकम कर्म का स्वरूप, तथा उतके दृष्टात, श्रानेक

्योगमाप्य और जैनवत्यों में तीरकम निवयकम आयुष्कर्म का स्वरूप विक्कृत एकता है, दतना ही नहीं शिक्ष उत स्वरूप को दिखाने हुए माण्यकार ने यो. यू. २-२२ के माण्य में आर्द्र बच्च और तृग्याशि के जो दो दृष्टान्त विले हैं, वे आयुष्किनिर्धृक्ति (गाया-६५६) तथा विशेषान्यक माण्य (गाया-६०६) आर्दि जैनवाक म वर्गन प्रतिव्व है, पर तत्वार्थ (श्र०-२. ५२) के माण्य में दो दृष्टानों के उपरान्त एक तीतरा गणितनिष्यक दृष्टान्त भी क्षित्वा

१ योगसूत्र (४-१५) माध्य, तत्त्रार्थ (ग्र०१-२)।

२ योगपत (३-४६) भाष्य, तत्नार्थ (३-४६)।

३ योगसूत्र (१-४) भाष्य । जैन शास्त्र में बहुधा 'दीसमोह' 'द्वीसक्षाय' शब्द मिलते हैं । देलो तत्त्रार्थ ( ऋ० ६-३८ ) ।

४ योगसूत्र ( २-४ ) भाष्य, तस्वार्थ ( ग्र० २-५२ )।

५. महुम, तद्र, विच्ड्रिन श्रीर उदार इन चार श्रवश्याओं का योग ( २-४) में वर्णा है। जैतराह्न में वही भाव मोहनीयकर्म की स्ता, उपराम व्यवश्यान, विशेषमक्रिके उदयादिकृत व्यवशान और उदयावस्था के वर्णनस्य से वर्णमन है। देखो योगस्य ( २-४) को यशोविजयकृत दिंग ।

६ वांच वर्मोक्त वर्णन महामास्त क्वादि अन्यो में है सही, पर उसकी परिपूर्णेला 'ज्ञादिरेक्कालसमाऽन्यन्तिकृत्ताः सार्थभोमा महान्वस्' ( योगसूच २-२१) में तथा दरावैकालिक ग्र-वयन ४ श्राटि जैनसाव्यदिवादित महानतों में रेक्तने में श्राती है।

७ योगसूच के तीसरे पाद में विभूतियां का वर्णन है, वे विभूतियाँ दो प्रकार की हैं। १ वैज्ञानिक र आरोरिक। ऋतीताऽनागतयान, मर्बन्तुकत्वज्ञात, युक्तात्वज्ञान, प्रश्तिक्रात्त, प्रस्तिक्रात, प्रमुवान, ताराग्युह्शान, आदि आनोर्शन्तियाँ इस्त्रांत, इस्तिक्ष्व, परकायगत्य, आयिमारि ऐश्वयं तथा रूखात्यश्यादि कायसंपत्, इत्यादि शारोरिक विभूतियाँ हैं। जैनशाक्त में भी अवधिज्ञान, मनाः पर्यायज्ञान, जातिस्मरण, पूर्वज्ञान आदि आनज्ञिन्याँ है, और आमीपिक, विभुत्तियाँ है, और आमीपिक, विभुत्तियाँ, शत्याचारण, विभुत्तियाँ, शत्याचारण, विभुत्तियाँ, शत्याचारण, विभुत्तियाँ, अधिक्रात्तिक, आहारक आदि शारोरिक जिल्ला है। देलो आवायकनियुक्त (गा० ६६, ७०) जिल्ला यह विभूतिका नामान्यत है।

#### कायोका े निर्माण स्नादि ।

३ परिणामि-नित्यता श्रवांत् उत्पाद्, व्यय, श्रीव्यरूप से त्रिरूप वस्तु मान कर तदनुसार धर्मधर्मी का विवेचन <sup>२</sup> इत्यादि ।

है। इस विषय में उक्त व्यासभाष्य श्रीर तत्त्वार्यभाष्यका शाब्दिक सादश्य मी बहुत श्रिषिक श्रीर श्रयंसुचक है—

"प्यथाऽऽद्रैशकं वितानितं त्रवीयसा कालेन ग्रुप्येत् तथा सोपकमम् । यथा च तदेव सर्पिएडतं विदंश संग्रुप्येद् एवं निरुपकमम् । यथा चानिनः ग्रुप्येक कहे मुक्तो वातेन वा समन्ततो चुकः लेपीयसा कालेन दहेत् तथा सोपकमम् । यथा वा "न एवाऽनिनर्तृत्वराशो कमशोऽत्रययेषु न्यस्तिथरेष दहेत् तथा निरुपकमम् । यथा वा "न एवाऽनिनर्तृत्वराशो कमशोऽत्ययेषु न्यस्तिथरेष दहेत् तथा निरुपकमम् । (पार १ - २२) भाष्य । "पथा हि सहत्त्वर ग्रुपक्रसापि तृत्वराशेत्वयवशः कमेण दक्षमानस्य चिरेण दाहो भवति, तस्यै व शिधलप्रकीर्योपचितस्य वर्वतो चुगप्यद्यितिस्य वर्वनेपकमामिहत्त्वराषु दाशे मवति, तहत् । यथा वा संस्थ्यानावार्यः करण्लाधवार्यः ग्रुपकारभागहारान्यां राशि होदादेषायवर्वयति न व संस्थ्यपनामामेग्रियायां वर्वति तहत् । वस्त्री तस्य सम्प्रस्य पनामान्योगपूर्वकं करण्विशेषप्रस्ताय पत्नोपमोग्रालाधवार्यः कार्यस्य सम्प्रस्त्य पत्नामान्य हित ॥ कि चान्यत् । यथा वा भीतवरो जलाई एव संहतिश्रिरेण शोपप्रपाति । सण्य व वितानितः सुर्यर्थमम् वाभित्वः विदं शोपप्रपाति । अप्रस्त्र । वर्षर्थमम् व्यान्यः। वर्षर्थम् स्वाप्य । अप्रस्त्र । अप्रमुप्याति । सण्य व वितानितः सुर्यर्थम्यायांभहतः विदं शोपप्रपाति । अप्रस्त्र ।

१ योगवल से योगी जो ख्रानेक शारीरां का निर्माण करता है, उसका वर्णन योगसूत्र (४-४) में है, यही विषय वैक्रिक-ख्राहारक-लब्बिरूप से जैनमम्थों में विकित है।

२ जैनशास्त्र में बलु को द्रश्यपयांयलस्य माना है। इसीलिये उसका ब्रह्मण नवार्थ ( ऋ० ५-२६) में "उत्पादस्यश्री-प्रयुक्त स्तरण देता क्रिया है। वेश उत्तर द्रश्यप्रयोग निया है। वह उक्त द्रश्यप्रयोग निया है। वह उक्त द्रश्यप्रयोग निया है। वह उक्त द्रश्यप्रयोग निया है। विश्वप्र है। मिन्नवा सिर्फ दोनों में इतनी ही है कि-योगपुत्र सांस्थितहानानुसारी होने से 'ऋते विविश्वके: परिणामिनो मानाः' यह सिद्धान्त मानकर परिणामवाद का ऋषीत् भर्मे बक्तणावस्पारिणाम का उपयोग सिर्फ ब्रह्मान में ऋषांत् महान में करता है, चेतन में नहीं। और जैनदर्शन तो 'सिर्क मानाः परिणामिनाः' ऐसा सिद्धान्त मानकर परिणामवाद क्रायंत् तुत्रावस्ययस्य पर्यापका उपयोग जङ चेतन

इसी विचारसमता के कारण भीमान हरिभद्र जैसे जैनाचायों ने महर्षि प्तक्रति के प्रति अपना हार्दिक आदर प्रकट करके अपने योगविषयक अन्यों में गणग्राहकता का निर्भीक परिचय परे तौर से दिया है। श्रीर जगह जगह व्यक्ति के योगशास्त्रगत खास साङ्गीतिक शब्दों का जैन सङ्गेतों के साथ मिलान करके महीर्ग-दृष्टिवालों के लिये एकताका मार्ग खोल र दिया है । जैन विद्वानः यशोबिजयवाचकने हरिभद्रसरिस्चित एकता के मार्ग को विशेष विशाल बनाकर पत्रश्रांत के योगसत्र को जैन प्रक्रिया के अनुसार समकाने का थोड़ा किन्त मार्मिक प्रयास किया<sup>3</sup> है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी बनीसियों में जन्होंने पत्तवित के योगस्त्रगत कछ विषयों पर खास वत्तीमियाँ भी रची व हैं। इन सब बातों को संदोप में बतलाने का उद्देश्य यही है कि महर्षि पत्रक्रांत की दृष्टिविशालता इतनी ऋषिक थें। कि सभी दार्शनिक व साम्प्रदायिक विद्वान योगशास्त्र के पास आते ही अपना साम्प्रदायिक ऋभिनिवेश भल गये श्रीर एकरूपताका श्रनभव करने लगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि-महर्षि पतञ्जलि की दृष्टिविशालता उनके विशिष्ट योगान्मन का ही फल है. क्योंक-जब कोई भी मन्त्य शब्दलान की प्राथमिक भूमिका से जागे बढता है तब बढ़ शब्द की पंछ न स्वीचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाज्ञन" के उत्तरोत्तर श्रिषकाधिक एकता वाले प्रदेश में श्रभेद श्रामन्ट का श्रनभव करता है।

ढे'नो में करता है। इतनी मिस्नता डोने पर भी परिखामबाट की प्रक्रिया दोनो में एक सी है।

१ उत्तः च योगमार्गज्ञैस्तपोनिर्यूतकल्पणैः ।

भावियोगहितायोवचैभंहिदीयसमं वचः ।। योग वि. श्लो. ६६ ।

रीम--- 'उक्तं च निरुपिनं पुन योगमाजीरप्यासमित्रिः. पतञ्जलि प्रयमितिः' ॥ 'पद्यत्यमानः सन्त्रादः शीलवान् योगदापरः जानास्वती-द्वियानपंत्रिया चार महामतिः' ॥ योगदिष्टसुष्टचय रहते. १०० ॥ विश्वा 'तथा चार महामतिः पत्र बिल्डिः। ऐता ही मान गुणमारी श्रीयशीविश्वयंत्री ने श्रुपनी ये गारुतारदात्रिशिना में पक्षाशित किया है। देशो-रश्लो, २० टीका ।

२ देग्यो योगबिन्दु श्लोक ४१८, ४२०।

३ देखो उनकी बनाई हुई पात बलसूत्रहाँच ।

४ देखो पातञ्जलयोगलस्मान्याः, योगावताः, बस्रेशहानोपाय श्रौर योगमा-सात्म्य द्वात्रिशिका ।

५ शब्द, चिन्ता तथा माधनाजान का स्वरूप श्रीवशोविजयजी ने ऋध्यात्मो-

बा॰ हरिअद्र की योगमर्ग में नवीन दिशा--

श्रीहरिभद्र प्रसिद्ध जैनाचार्यों में एक हए । उनको वहश्रतता. सर्वतोमुखी प्रतिभा, मध्यस्थता और समन्वयशक्ति का पूरा परिचव कराने का यहाँ प्रसंग नहीं है। इसके लिये जिज्ञास महाशय उनकी कतियों को देख लेवें। हरिभक्तसरि की शतम्बी प्रतिमा के स्रोत उनके बनाये हुए चार अनुयोगवियषक<sup>9</sup> ग्रन्थों में ही नहीं बल्कि जैन न्याय तथा भारतवर्षीय तत्कालीन समग्र दार्शनिक सिदान्तों की चर्चाबाले र प्रत्यों में भी वहे हए हैं। इतना करके डी उनकी प्रतिभा मौन न हुई. उसने बोगमार्ग में एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल जैन योगसाहित्य में ही नहीं बल्कि आर्यजातीय संवर्णयोगविषयक साहित्य में एक नई वस्त्र है। जैनशास्त्र में श्राध्यात्मिक विकास के क्रम का प्राचीन वर्शन चौदह गणस्थानकप से. चार ध्यान रूप से और बहिरात्म आहि तीन अवस्थाओं के रूप से मिजता है। इरिभद्रसूरि ने उसी श्राध्यातिमक विकास के क्रम का योगरूप से वर्णन किया है। पर उसमें उन्होंने जो शैलो रक्ली है वह अभीतक उपलब्ध योगविषयक साहित्य में में किसी भी ग्रंथ में कहा से कहा हमारे देखते में तो नहीं खाई है। हरिभद्रसरि ऋपने ग्रन्थों में ऋनेक विशेषों का नामनिर्देश करते हैं। एवं योग-विषयक ४ ग्रन्थों का उल्लेख करते हैं जो ग्राभी प्राप्त नहीं हैं। संभव है उन श्राप्य प्रन्थों में उनके वर्णन की सी शैली रही हो, पर हमारे लिये तो यह वर्णनशैंती और योग विषयक वस्तु बिल्कल ऋपूर्व है। इस समय हारभद्रसूरि के योगविषयक चार प्रन्थ प्रसिद्ध हैं जो हमारे हैं खने में खाये हैं । उनमें से घोडशक श्रीर योगविंशिका के योगवर्णन की शैली श्रीर योगवस्त एक ही है। योगिंशिन्ड की विचारसरकी खीर वस्त योगविशिका से जटा है। योगहिशसमध्य की विचार-

पनिषद् में लिखा है, जो श्राध्यात्मिक लोगों को देखने योग्य है-श्रध्यात्मोपनि-षद प्रलोक ६५. ७४।

१ द्रव्यानुयोगविषयक-धर्मसंत्रहणी आदि १, गणितानुयोगविषयक-स्त्रेत्र-सम्मास टीका आदि २, चरणकरणानुयोगविषयक-पश्चवस्तु, धर्मकिन्दु आदि ३, धर्मकपानुयोगविषयक-समराइचकहा आदि ४ प्रत्य मुख्य है ।

२ अनेकान्तजयपताका, वहदर्शनसमुख्य, शास्त्रवार्तासमृद्य ग्रादि ।

३ गोपेन्द्र (योगबिन्दु श्लोक, २००) कालातीत (योगबिन्दु श्लोक २००) पतञ्जलि, भदन्तमास्करक्यु, भगवदन्त (च) बादौ (योगद्दांद्व० श्लोक १६ टीका )।

४ योगनिर्णय श्रादि (योगदृष्टि० श्लोक १ टीका)।

धारा झौर वस्तु योगभिंदु से भी जुदा है। इस मकार देखने से यह बहुना पड़ता है कि हरिमद्रसूरि ने एक ही झप्यास्मिक विकास के क्रम का चित्र भिन्न भिन्न मन्यों में भिन्न भिन्न बस्तु का उपयोग करके तीन प्रकार से खींचा है।

काल की अपूर्णित लंबी नदी में वासनारूप संसार का गहरा प्रवाह बहता 🕏, जिसका पहला छोर (मूल ) तो ग्रनादि 🕏, पर द्सरा (उत्तर ) छोर सान्त है। इस लिये मुमन्तक्ष्रों के वास्ते सब से पहले यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है कि उक्त श्रनादि प्रवाह में ग्राप्यात्मिक विकास का श्रारम्भ कव से होता है ? श्रीर उस आरंभ के समय आल्मा के लचन कैमे ही जाते हैं ? जिनसे कि आरंभिक श्राध्यात्मक विकास जाना जा सके। इस प्रश्न का उत्तर स्राचार्य ने योगिबद् में दिया है। वे कहते हैं कि—"जब ब्रात्मा के ऊपर मोह का प्रभाव घटने का श्रारंभ होता है, तभी से ब्राध्यात्मिक विकास का सुत्रपात हो जाता है। इस सत्रपात का पूर्ववर्ती समय जो आप्यात्मिकविकासरहित होता है, वह जैनशास्त्र में ग्राचरमपुदगलपरावर्त के नाम से प्रसिद्ध है । ग्रीर उत्तरवर्ती समय जो ग्राध्या-त्मिक विकास के कमवाला होता है. वह चरम पुदगलपरावर्त के नाम से प्रसिद्ध है। श्राचरमपुद्रगलपरावर्त श्रीर चरमपुद्रगलपरावर्तनकाल के परिमास के बीच सिंध श्रीर विद का सा अन्तर होता है। जिन आत्मा का संसारप्रवाह चरम-पुद्गत्तपरावर्चगरिमाण शेप रहता है उसको जैन परिभाषा में 'श्रपुनर्वधक' श्रौर सोख्यपरिभाषा में 'निवत्ताधिकार प्रकृति' कहते हैं? । श्रपनर्वन्थक या निवत्ता-विकारप्रकृति आत्मा का आन्तरिक परिचय इतना ही है कि उसके ऊपर मोह का दबाव कम होकर उलटे मोड के ऊपर उस श्रात्मा का दबाव शरू होता है। बडी श्राध्यात्मिक विकास का बीजारोपण है। यहीं से योगमार्ग का श्रारम्भ हो जाने के कारण उस श्रात्मा की प्रत्येक प्रवृत्ति में सरताता, नम्रता, उदारता, परी-पकारपरायगाता ग्रादि सदाचार वास्तविकरूप में दिखाई देते हैं। जो उस विका-सोन्सख ब्रात्मा का बाह्य परिचय है"। इतना उत्तर देकर श्राचार्य ने योग के ब्रारंभ से लेकर योग की पराकाश तक के श्राप्यात्मिक विकास की क्रमिक वृद्धि को स्पष्ट समभाने के लिये उसको पाँच भूमिकाओं में विभक्त करके हर एक भूमिका के लच्चण बहत स्पष्ट दिखाये 3 हैं। श्रीर जगह जगह जैन परिभाषा के

१ देखो सक्त्यद्वेपद्वात्रिशिका २८।

२ देखो योगविन्दु १७८, २०१।

३ योगिबन्दु, २१, ३५७, ३५६, ३६१, ३६३, ३६५।

साय बौद तथा बोगदर्शन की परिमाषा का मिलान कर के परिमाषामेंद की दिवार की तोइकर उसकी और में खिरी हुई बोगवस्त की भिल्लभिलदर्शनसम्मत एकरुपताका स्फट प्रदर्शन कराया है। ऋध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिसंज्ञय ये योगमार्ग की पाँच मुमिकार्य हैं। इनमें से पहली चार को पतंजिल संप्रशत, श्रीर श्रन्तिम भूमिका को श्रसंप्रशत कहते हें? । यही संद्येप में बोगविंद्व की बस्त है।

योगदृष्टिसमुख्य में अध्यातिमक विकास के क्रमका वर्शन योगबिन्द की अपेक्षा दसरे दंग से है। उसमें आप्यातिमक विकास के प्रारंभ के पहले की रियतिको अर्थात् अचरमपुग्दलपरावर्चपरिमाण् संसारकालीन आत्मा की स्थिति को स्रोबहृष्टि कहकर उसके तरतमभाव को खनेक हुए।त द्वारा समभाया है. श्रीर पीछे श्राध्यात्मिक विकास के श्रारंभ से लेकर उसके श्रंत तक में पाई जानेवाली योगावस्था को योगदृष्टि कहा है। इस योगावस्था की क्रमिक वृद्धि को समभाने के लिये संतेष में उसे आठ भिकाओं में बाँट दिया है। वे आठ भूमिकार्ये उस प्रत्य में श्राठ योगदृष्टि के नाम से प्रसिद्ध हैं है। इन स्त्राठ दृष्टिक्यों का विभाग पातंजलयोगदर्शनप्रसिद्ध यम. नियम, आसन. प्रांसायाम श्रादि योगांगों के श्राधार पर किया गया है, श्रर्थात एक एक दृष्टि में एक एक योगांगका सम्बन्ध मख्यतया बतलाया है। पहली चार दृष्टियाँ योग की प्रारम्भिक श्रवस्था रूप होने से उनमें श्रविद्या का श्राल्प श्रंश रहता है। जिसको प्रस्तत में श्रवेदासबेदापद कहा है"। श्रमती चार दृष्टिश्रों में श्रविद्या का श्रमा बिल्कल नहीं रहता । इस भाव को ब्राचार्य ने वेद्यसंबेदापट शब्द से बताबाध है। इसके सिवाय प्रस्तुत ग्रंथ में पिळली चार हाइयों के समय पाये जानेवाले विशिष्ट

१ "यत्सम्यग्दर्शन बोधिस्तत्म्रधानो महोदय: । सत्त्वोऽन्त बोधिसत्त्वस्तद्वन्तैषोऽन्वर्यतोऽपि हि ॥ १७३ ॥ वरबोधिसमेतो वा तीर्थक्कद्यो भविष्यति। तथाभव्यत्वतोऽसौ वा बोधिसत्त्व: सतां मतः" ॥ २७४ ॥-योगविन्तः ।

२ देखो योगबिंद ४२८. ४२०।

३ देखो-योगदृष्टिसमुचय १४।

γ,, ,, 1 7 5

ų,,

<sup>22</sup> €,, 1 50

म्राप्यासिक विकास को इच्छायोग, शाखयोग श्रीर सामव्ययोग ऐसी तीन योगभूमिकाओं में विमाजित करके उक्त तीनों योगभूमिकाओं का बहुत रोजक वर्षान किया है?

श्राचार्य ने श्रन्त में चार प्रकार के योगियों का वर्णन करके योगशास्त्र के श्राविकारों कीन हो सकते हैं, यह भी बतला दिया है। यही योगदृष्टिसपुषय की बहत संक्षिप बरत है।

योगविभिका में आन्यात्मिक विकास का प्रारम्भिक अवन्या का वर्णन नहीं है. किन्तु उसका पृष्ट अवस्था आया काहा वर्णन है। इसी से उसमें सुरूवतया योग के अधिकार। त्यागी ही माने गय है । प्रस्तत प्रन्थ में त्यागा गृहस्य ग्रीर साधकी आवश्यक किया को ही योगरूप बतला कर उसके द्वारा आरथ्यात्मिक विकास की क्रमिक ब्रह्मिश वर्णन किया है। और उस आवश्यक किया के द्वारा योग को पाँच भूभिकाओं में तिभाजित किया गया है । ये पाँच भूमिकाएँ उसमें स्थान, शब्द, ग्रंथ, सालवन ग्रोर निरालवन नाम से प्रसिद्ध है। इन पाँच भूमिकाओं में कर्मशोग और ज्ञानशोग की घटना करते हुए आचार्य ने पहली दो सुनिकाओं को कर्मशेग कहा है। इसके सिवाय प्रत्येक सुनिकाओं मे इच्छा. अइति, स्थैय ग्रोर निद्दिरूप में ग्राव्यात्मिक विकास के तस्तमभाव का प्रदर्शन कराया है। आर उस प्रत्येक भूनिका तथा इच्छा, प्रवृत्ति आदि श्रवान्तर स्थिति का लच्च बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया है? । इस प्रकार उक्त पाँच भूमिकाओं को अन्तर्गत मिल्ल मिल्ल स्थितिओं का वर्णन करके योग के अप्रसी मेद किए है। और उन सबके खद्दण बतलाए है, जिनको ध्यान-पवंक देखनेवाला यह जान सकता है कि मैं विकास की किस सीडी पर स्वडा हें । यही योगविंशिका की सितान वस्त है । उपसंहार—

नियम की गहराई और अपनी आपूर्णता का लयाल होते हुए भी यह मयात इस लिए किया गया है कि अवनक का अवलोकन और स्मरण संखेप में भी लिगियह हो जाय, जिससे भविष्य में निरोध प्रयात करना हो तो इस विषय का प्रथम सोगम तैयार रहे। इस महति में कई नित्र मेरे सहायक हुए हैं जिनके नागोल्लेल मात्र से कुतवता प्रकाशित करना नहीं चाबता। उनकी आदरणीय स्प्रति मेरे हृदय में आलएड रहेगी।

१ देखो योगदृष्टिसमुख्य २-१२।

२ योगविशिका गा० ५.६।

पाठकों के प्रति एक मेरी स्कार है। वह यह कि इत निकल्प में अनेक शास्त्रीय पारिमाणिक शब्द आप हैं। खास कर अन्तिम माग में जैन पारिमाणिक शब्द अधिक हैं, जो बहुतों को कम विदित होंगे। उनका मैंने विशेष खुलासा नहीं किया है। पर खुलासा वालें उन मंचों के उपयोगी स्थल का निर्देश कर दिया है। जिससे विशेष जिकास मुल्लंब द्वारा ही ऐसे कठिन शब्दों का जुलासा कर सकेंगे। अगर यह संविध निकल्प न होकर खास पुस्तक होती तो इतमें विशेष खुलासों का मी अवकाश रहता।

इस प्रवृष्टि के लिए युक्त को उत्साहित करने वाले गुजरात पुरातत्व संयो-धन मन्दिर के मंत्री परील रसिकलाल छोटासाल हैं जिनके विद्याप्रेम को मै भूल नहीं सकता।

ई० १६२२ ]

[ योगदर्शन-योगविदु भूमिका

## प्रतिभामूर्ति सिद्धसेन दिवाकर

भारतीय दर्शन क्रम्यात्मलस्य हैं। पश्चिमीय दर्शनों की तरह वे मात्र बुंबि प्रधान नहीं हैं। उनका उद्मम हो क्रात्मशुद्धि की दृष्टि से हुक्का हैं। वे क्रात्म तत्त्व को और उसको शुद्धि को लस्य में रख कर हो बाख जगत का भी विचार करते हैं। हसलिए सभी श्रास्तिक भारतीय दर्शनों के मौखिक तत्व एक से ही हैं।

जैन दर्शन का सोत भगवान महाबीर श्रीर पारर्थनाथ के पहले से ही किसी न किमी स्व में चला झा रहा है यह बरह इतिहासिस्ट है। जैन दर्शन कि हिंदा चारित-पवान है जो कि मूल झाथार आदम श्रुदि की हिंदि से विशेष संतत है। उतमें आन, भंकि झादि तत्यों का स्थान झवश्य है पर वे;सभी तत्व चारित-पर्यक्तायी हो तभी जैनल के साथ संगत हैं। केवल जैन परंपरा में ही नहीं बल्कि वैदिक, बीद झांट सभी परंपराओं में जब तक झाण्यात्मिकता का प्राचान्य रहा या वस्तुत: उनमें झाण्यात्मिकता जीवित रही तब तक उन दर्शनों में तर्क श्रीर वाद का स्थान होते हुए भी उसका प्राचान्य न रहा। इस्तीलिए हम सभी परंपरायक्षों के प्राचीन अन्यों में उतना तर्क श्रीर वादतारखब नहीं पाते है जितना उत्तरकालीन प्रन्यों में उतना तर्क श्रीर वादतारखब नहीं पाते है जितना उत्तरकालीन प्रन्यों में ।

आप्यारिनकता और त्याग की सर्वसाधारण में निःसीम प्रतिष्ठा जम जुकी थी। अवराव उस उस आप्यारिमक पुरुष के आसपास सम्प्राय भी अपने आप जमने करावे ये। जहाँ सम्प्रदाय वर्ग कि पिर उनमें मृत तस्व में मेद न होने पर भी लोगों के श्री क्यानरत प्रत्यों में मतमेद और तज्जन्य विवादों का होता रहना स्थामांविक है। जैसे जैसे सम्प्रदायों की नीव गहरी होती गई और वे पैलने लगे देसे नेले उनमें परस्पर विचार संचर्ष में आकृत लगे देसे नेले उनमें परस्पर विचार संचर्ष में आकृत बता। जैसे अनेक लोटे वर्ष राज्यों के बीच चहर-तर्प का चार्य होता रहता है। शास संचर्ष में तर्प होता प्रता है। शास संचर्ष में पद्म के कररण सभी आपक्ष होम साम्प्रदायक संचर्ष ने किया है। इस संचर्ष में पद्म ने कररण सभी आपक्ष होम साम्प्रदायक संचर्ष ने पद्म ने लगे। कोई पर्ण पर सभी रहीनों में लंक क्षीर न्याय का बोक्सचाथ ग्रुप हुआ। माचीन समय में जो आन्वीहिकी एक सर्वनाथाग्य लास विच्या थी उसका आचार लेकर चीर सभी सम्प्रदायों ने अपने रहीन के अवदुक्त आन्वीविकी की रचना की। मृत आन्वीविकी व्याद देशिय रहान के साम श्रुक मिल गई पर उसकी मा सक्त भी महत्व सिंद की समी

कैनों ने, कभी श्रद्धित वेदान्त ने तो कभी श्रम्य वेदान्त प्रस्पराश्चों ने अपनी स्वतन्त्र आम्बीदिकों की रचना शुरू कर दी। इस तरइ इस देश में प्रत्येक प्रधान दर्शन के साथ एक या दूसरे रूप में तर्कविया का सम्बन्ध श्रनिवार्य हो गया।

जब प्राचीन ज्ञान्वीविकी का विरोध वज देखा तब वीदों ने समक्त: सर्व प्रथम ख्रात्ता स्वानुक्त ख्रान्वीचिकी का खाला तैवार करना गुरू किया। संभवतः रिस्त मीमोक्क ऐसा करने लगे। जैन सम्प्रदार वश्वनी मृत प्रकृति के ख्रान्या चिक्रत्तर संस्म, त्वाग, त्वरसा खादि रूर विरोध भार देना ख्रा रहा चार पर ख्रास्मात के बातावरण ने उसे भी तकविच्या की बीर कुरुवा। वहाँ तक हम ज्ञान पाये हैं, नससे मालूम परता है कि विद्यम की प्रधा । उसमें जैसे जैसे संकृत भागा का ख्रम्यक सकत तक कि विद्या की खोर न था। उसमें जैसे जैसे संकृत भागा का ख्रम्यक सवद होता गया वैने वेसे तक विद्या का ख्राकर्यम् भी बद्धा गया। पांचवी शताव्ये होता गया वैने वेसे तक विद्या का ख्राकर्यम् भी बद्धा गया। पांचवी शताव्ये हे परने के जैन वाह्मय और हसके बाद के जैन वाह्मय के हस परिवर्तन का ख्राटि स्वभार औन है ? श्रार उसका स्थान भारतीय

आदि जैन तार्किक-

जहाँ तक में जानता है, जैन पास्परा में तक विद्या का छीर तर्क प्रधान संस्कृत बाएमप मा छादि मनेता है सिक्सेन दिवाकर । मैने दिवाकर के जीवन श्रीर कार्यों के समस्य में छत्यकर किन्दुन ऊहारोह किए दें, वहाँ तो बयासंसव संस्थित में उनके व्यक्तित का सीहाहरूण परिचय कराना है।

सिद्धरेन वा सभ्यथा (उनके जीवनस्थानहां के ख्रानुसार उपजेंगी और उसके ख्रांचय जिल्रम के साथ ख्रवर्थ रहा है, पर वह विक्रम कीन सा बह एक विचारवीय प्रश्न है। क्रमी तक के निश्चित प्रमाणों से जो मिद्धरेन का समय विक्रम की याँचवीं और छुटरी शताब्दी का मध्य जान पडता है, उसे देलते हुए ख्रांचक संभव वह है कि उजेंगों का वह राजा चन्द्रगृहा बिसीय बा उसका पीत्र वचटमत होगा। जो कि विक्रमादित्य कर से सामदा रहे।

सभी नये पुराने उल्लेख यही कहते हैं कि सिदसेन जन्म से ब्राइस्ए ये । यह क्ष्मन विल्कुल सत्य जान पड़ता है, क्योंकि उन्होन प्राकृत जैन बाङ्म**यको** 

१ देखिए रूजरात विद्यापीट द्वारा प्रकाशित सम्मानत<sup>े</sup> का गुजराती भाषान्तर, भाग ६, तथा टर्स वा दॉक्स्टर भाषान्तर प्रथमान्तर जेन कोन्स्रन्स, पायपुनी योग्ये, द्वारा प्रकाशित ।

संस्कृत में स्थान्तांस्त करने का जो विचार निर्मयता से सर्व प्रथम प्रकट किया वह माध्यम-क्षम चाकि और चिंच का ही चीतक है। उनहोंने उस सुरा में जैन दर्शन तथा दूसरे दर्शनों को लक्ष्य करके जो अव्यन्त चम्मकारायुं संस्कृत प्रयवह कृतियों की देन दी है वह भी जन्मस्कित माध्यम्ब की ही चीतक है। उनकी को कुळ योडी बहुत कृतियों प्राप्य है उनका एक एक पर और जाक्य उनकी कवित्य विषयक, तक विषयक, और समग्र मास्तीय दर्शन विषयक तक्ष्यायों प्रदेश के भीत समग्र मास्तीय है।

श्चादि जैन कवि एवं त्यादि जैन स्त्र्तिकार-

हम जब उनका कवित्व देखते हैं वेब अश्वयंगिय, कांबिदास आदि याद आते हैं। बाहत्य धर्म में मार्विष्टत आध्यम अवस्था के अव्यामी कांबिदास के जनमावना का भीचित्र्य बटलाने के लिए लम्मकालीन नगर प्रश्चेष का असंग लेकर उस प्रभाग से हंगांलुक क्रियों के अवसोक्षक कींबुक का जो मार्मिक श्वयद-चित्र खीचा है वैसा चित्र अश्वयंग्र के काव्य में आर सिद्धतेन को खुति में भा है। अन्तर केवल इतना ही है कि अश्वयंग्र और सिद्धतेन दोनों अमयुष्यमं में मंतिष्ठत एकमात्र व्यागाश्य के अनुगामी है हसलिए उनका वह चित्र वैराप और यहायान के साथ मेल लाए ऐसा है। अतः उसमें बुद्ध और महावीर के गुरस्थान से निक्त और उदास क्रियों को शोकजित्त चेशाओं आ वर्षन है नहीं कि हर्षोत्तुक क्रियों की चेशाओं का। जुलना के लिए नीचे के पयों को देखिए—

श्रृपृष्टीकोप्तनक्तमानि नेत्रोदक्षित्रप्रविदेशकाणि । विवित्तर्योभान्यवत्तानसानि वितापदावित्वयपदायणानि ॥ मुग्वोन्युन्तावादायुपदिश्वाक्यसीदेरजकर्मातु पदःसपाणि ॥ सवानि मार्गावस्याक्रियाचि प्रत्ववस्त्रान्तविकर्मणानि ॥ श्रृकृतिमस्त्रेनस्ययदीयदोनेतृष्याः साध्युन्ताक्ष पीराः । संसादसान्यवदीयदोनेतृष्याः साध्युन्ताक्ष पीराः ।

— सिद्धः ४.१०, ११, ११। श्रात्महात् । इनारमञ्जूष्य सोकमृष्ट्रिताः कुमारमद्दांगलीवलोचनाः । ।
यहाद्विभक्षक्रद्वराश्य । स्वरः शरद्यशेषात् विष्युतक्षवाः ॥ ।
विद्यानेष्ठेश्य महिलाशुकाम्बर्धा निराजनैर्वाच्हर्वत् गीर्युत्वैः ।
स्वियो न रेजुर्मृजया निनाकृता दिश्चित तार रक्षमीद्वाचाव्याः ॥ ।
श्ररकतामेक्षयत् पुरेस्कृतव्हिराजनक्ष्यरेमुक्तेः । ।
स्वमावसीनैर्वामसेनेर्वेस्तिरेस्ति स्वनैः ॥

--- श्रश्व० बुद्द० सर्ग ⊏-२०, २१,२२

तिसन् मुहुते पुरसुन्दरीचामीचानसंदर्यन्तान्तानम् । प्रातादमालासु बनुन्निरसं स्वकान्यकार्याणि विविद्यतानि ॥ ५६ ॥ क्रिकोचनं दिव्यामञ्जनेन संमाध्य तद्वाञ्चतवाननेवा । सत्येव बातावनसम्बर्धार्य-वाज्ञानस्य वस्त्ती ॥ ५६ ॥ ताला मुन्नैरानवान्वरार्य-वाज्ञानस्य स्वक्तानाम् । विज्ञान्त्रसम्बर्धार्य-वाज्ञानस्य इत्तान्ताम् ॥ ६२ ॥ (क्षाञ्चल-क्षाप्य-वाज्ञानस्य सहस्यान्नस्य इतामन् ॥ ६२ ॥

सिदसेन ने गय में कुछ लिखा हो तो पता नहीं है। उन्होंने संस्कृत में बत्तीस बत्तीसियों रची थीं, जिनमें से इक्कोस ऋमी लम्य हैं। उनका प्राकृत में रचा 'सम्मति प्रकरण' जैनहाँढ़ और जैन मन्तवशे को तर्क शैंबी से स्पष्ट करने तथा स्पापित करनेवाला जैन बाह्मय में सर्व प्रथम क्रन्य है। जिसका आअथ

उत्तरवर्ती सभी श्वेताम्बर दिगम्बर विद्वानों ने लिया है।

संस्कृत बन्नीसियों में ग्रुह की पान श्रीर ग्यारह्वी स्तुतिका है। प्रथम की गाँच में महाबोर की स्तुति है जब कि ग्याहर्यों में कियी पराकरी श्रीर विजेता राजा की स्तुति है। वहिंदी श्री अवश्वीय अपनेशा उनका जीन योद स्तुतिकार मातृबेर के श्रीर अवश्वीय कर के श्रीर विजेत की बाद दिलाती हैं। निद्धिनेन ही जैन परम्परा का आया संस्कृत स्तुतिकार है। आचार्य देसक्त ने जो कहा है 'क सिद्धनेनस्तुत्यों महायां श्रीरिद्धिता-लापकला क चौपां वह विज्ञकुत सही हैं। स्थानी समन्त्रम का 'क्यं मूस्तोत्र' को एक द्वरदाहियों स्तुति है और 'युक्तपुत्रासन' नामक हो दार्शनिक स्तुतियाँ वे सिद्धनेन की कृतियों का अनुकरण जान पड़नी हैं। हैमक्त्र ने मी उन दोनों का अपनी हो वसीस्त्यों के इत्तर अनुकरण किया है।

बारह्यों सदी के आचार्य है स्वन्द्र ने अपने व्याकरण में उदाहरणाकर में खिला है कि 'अनुसिद्धनेन कवयः'। इसका भाव यदि यह हो कि जैन पर-म्परा के संख्त कवियों में सिद्धनेन का स्थान सर्व प्रथम है (समय को दृष्टि से अपेर गुणवत्ता की दृष्टि से अन्य सभी जैन कवियों का स्थान सिद्धनेन के बाद आता है) तो वह कथन आज तक के जैनवाद्म्य की दृष्टि से अनुस्शाः सत्य है। उनकी स्तृति और कविता के कुछ नमूने देखिये—

स्वयं भुवं भ्वताहरूनेवननेकमेका वरमाविल्लम् । श्रन्यक्तमन्याहतविश्वलोकमनादिम्चान्तमपुर्वयापम् ॥ समन्तमवाँचगुण् निरचं स्वयंममं सबैगतावभासम् । श्रवीतसंख्यानगनतकल्पमचि त्यमाहात्यमन्त्रोकलोकमः ॥ कुदेवुतकौपरतप्रथञ्जसद्भावशुद्धाप्रतिवादवादम् । प्रयास्य सच्हासनवर्षमानं स्तोष्ये यतीन्द्रं जिनवर्षमानम् ॥

स्तुति का यह प्रारम्भ उपनिषद् की माषा श्रीर परिभाषा में विरोधांसङ्कार-गर्भित है।

एकान्तिगृंशम्यानसमुषेत्य सन्तो यत्नाजितानिष गुष्यात् जहति द्ययेन । स्त्रीशदरस्त्वयि पुनर्थस्त्रोहत्त्वानि सुके चिर गुष्यस्त्रानि हितापनद्यः ॥ स्त्रमें सांस्य परिभागाः के द्वारा विरोधमासः गर्मित स्त्रति है । क्षत्रिव्यतिवद्यारासुर गम्बते ते वचः, स्वमादनिक्वाः ! जाः समय्तेत्रङ्गाः कचित् ।

स्त्रयं कृतसुजः क्रचित् परकृतोपभोगाः पुन-नैवा विषदवाददोषमक्रिनोऽस्वहो विस्मयः ॥

इसमें श्वेताश्वर उपनिषद् के भिन्न भिन्न कारण्वाद के समन्वय द्वारा वीर के बोकोत्तरत्वका सचन है।

> कुलिशेन सहस्रलोचनः सविता चांशुसहस्रलोचनः । न विदार्थितं यदीश्वरो जगतस्तद्भवता इतं तमः ॥

इसमें इन्द्र श्रीर सूर्य से उत्कष्टल दिलाकर बीर के लोकोत्तरल का व्यंजन किया है।

> न सदःसु वटकशिद्धितो लभते वकृविशेषगौरवम् । श्रुतुपास्य गुरुं त्वया पुनर्जगदाचार्यक्रमेव निर्जितम् ॥

इसमें व्यतिरेक के द्वारा स्तुति की है कि हे भगवन् ! स्त्रापने गुरुसेवा के विना किये भी जगत का ऋगचार्य पद पाया है जो दूसरों के लिए संभव नहीं।

उद्धाविव सर्वेसिन्धव: समुदीर्ज्ञास्त्विय सर्वेदृष्टयः । न च तासु भवानुदीच्यते प्रविभक्तास सरित्स्विवोदिष: ॥

इसमें सरिता और समुद्र की उपमा के द्वारा भगवान् में सब दृष्टियों के अस्तित्व का कथन है जो अनेकान्तवाद की जड़ है।

गतिमानथ चाकियः पुमान् कुस्ते कर्म फरीनं शुञ्यते । फलाकुक् च न चार्चनव्यो विदितो वैविदितोऽसि तैर्धने ॥ इसमें विभावना, विशेषोक्ति के द्वारा आहम-विषयक जैन मन्तव्य प्रकट है ।

किसी पराक्रमी और विजेता रूपति के गुर्चों की समग्र ग्रुति स्रोकोत्तर कवित्वपूर्ण है। एक ही उदाहरण देखिए —

किया है।

एकां दिशं व्रजति यद्गतिमद्गतं च तत्रस्थमेष च विभाति दिगन्तरेषु । यातं कथं दशदिगन्तविभक्तभूतिं युज्येत वक्तुमृत वा न गतं यशस्ते ॥ स्थारा जैन वादी-—

दिवाबर खाद्य जैन बाटी हैं। वे बादिवदा के संपूर्ण विद्यारद जान पढ़ते हैं, क्यों कि एक तरफ से उन्होंने सातवों बादार्थानपट बन्तीशों में बादकातीस सब तिनमोपनियमों का बर्गन करके कैसे बिजय पाना यह बताबाद है तो दूसरी तरफ से खादवीं बनीतों में बाद का परा परिवार मी किया है।

दिवाकर ब्राप्यासिक पथ के त्यागी पियक ये और बाद कथा के भी रिक्त थे। इसिंक्षिए उन्हें ब्रयने अनुभव से जो ब्राप्यासिकता और बाद-विवाद में ब्रसंगति दिल पड़ी उसका मार्गिक चित्रणा लीचा है। वे एक मांस-पिएड में लुक्य क्षीर कडनेवाले दो चुनों में तो कभी मैंश्री की संभावना कहते हैं; पर टो सर्देदर भी बादियों में कभी सल्य का संभव नही देखते। इस भाव का उनका चमत्वादी उद्याग देखिए —

ग्रामान्तरोपगतयोरेकामिषसंगजातमत्मरयोः ।

स्यात् सख्यमपि शुनोर्भात्रोत्रोरांप वादिनोर्न स्यात् ॥ ८, १.

वे स्पष्ट कहते हैं कि कल्याण का मार्ग ग्रन्य है श्रीर वाटीका मार्ग ग्रन्य : वयो कि किसी मुनि ने वाग्युद को शिव का उपाय नहीं कहा है --

श्चन्यत एव श्रेयास्यन्यत एव विचरन्ति वादिवृद्धाः । बाबसंरंभं कचिदपि न जगाट मुनिः शिवोपायम ॥

आरा जैन दार्शनिक व आरा सर्वदर्शनसंग्रहक—

दिवाबर क्रांच जैन दार्शनिक तो है ही, पर साथ ही वे क्रांग भर्य भारतीय दर्शनों के समारक भी हैं। जिदसेन के पहले क्क्सों भी क्रम्य भारतीय दर्शनों के समारक भी हैं। जिदसेन के बारतीक निरुप्त होता ने ते लेव में सभी भारतीय दर्शनों का बारतीकक निरुप्त वे ह्या सब रर्शनों के वर्णन की प्रधा प्राप्त मुंद हिं हिर क्रांग उत्तक अबुकरण क्रिया आरम्भ हुई कि हिर क्रांग उत्तक अबुकरण क्रिया जाने लगा। श्राटबीं सदी के हरिमद्र ने 'पह्ट्शनेसमुच्चय' खिला, चौदस्वीं सदी के साधवाचार्य ने 'फ्वेंशनसंग्रह' खिला, चौ सिदसेन के द्वारा प्रारम्भ की हुई मण का विकास है। जान पड़ता है सिस्तेन ने चार्वांक, मीमांसक आदि प्रप्त के विकास के विकास है। आन पड़ता है सिस्तेन ने चार्वांक, मीमांसक आदि प्रप्त के विकास के विकास है। आन पड़ता है सिस्तेन ने चार्वांक, सीमांसक आदि विकास के विकास हो आने कि का स्थाप के विकास की सिक्स क्रियों है प्राप्त की सिक्स क्रीसियों है हिं । जैन दर्शन का निरुप्त भी एकाधिक क्रीर वें वर्शन की निरुप्त क्रीसियों है हुआ है। पर किसी

भी जैस जैतेल विदान की संबर्ध चिक्त करते वासी सिडसेस की प्रतिभा कर-स्पष्ट दर्शन तब होता है जब इम उनकी पुरातनत्व समालोचना विषयक श्चीर वेटान्त विश्वयक टो बत्तीमियों को पढते हैं । यदि स्थान होता तो उन टोनों ही बसीसियों को में यहाँ पर्या रूपेवा देता । मैं नहीं जानता कि भारत में प्रेसा कोई विद्वान हम्रा हो जिसने पुरातनत्व और नवीनत्व की इतनी क्रान्तिकारिएी तथा इटयहारिसी एखं तलस्पत्रिनी निर्भय समालोचना की हो । मैं ऐसे विद्वान को भी नहीं जानना कि जिस सकेले ने एक उनीसी में प्राचीन सब उपनिषदों तथा गीता का सार बैटिक और औपनियट भाषा में ही शाब्दिक श्रीर श्राधिक श्रलकार यक्त चमत्कारकारियों सरगी से वर्णित किया हो। जैन परम्परा में तो सिद्धसेन के पड़ले और पीछे आज तक ऐसा कोई विद्वान हुआ ही नहीं है जो इतना गहरा उपनिषदों का अम्यासी रहा हो और औपनिषद भाषा में ही श्रीपनिषद तत्व का वर्णन भी कर सके। पर जिस परम्परा में सदा एक मात्र उपनिषदों की तथा गीता की प्रतिष्ठा है उस वेदान्त परम्परा के विद्वान भी यदि सिद्धसेन की उक्त बचीसी को देखेंगे तब उनकी प्रतिभा के कायल होकर यही कह उठेंगे कि स्राज तक यह ग्रन्थरत्न हक्षिपथ में स्थाने से क्यों रह गया । मेरा विश्वास है कि प्रस्तत बस्तोसी की खोर किसी भी तीच्या-प्रज्ञ बैटिक विद्वान का ध्यान जाता तो वह उस पर कळ न कळ बिना लिखे न रहता। मेरा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सल उपनिषदों का साम्बाय श्रथ्येता जैन विद्वान होता तो भी उस पर कुछ न कुछ लिखता। जो कुछ हो, में तो यहाँ सिद्धसेन की प्रतिभा के निदर्शक रूप से प्रथम के कुछ पद्य भाव सहित देता हैं।

कभी कभी सम्प्रदायाभिनियेश वहा प्रपद व्यक्ति भी, खाजही की तरह उस समय भी विद्वानों के समृत्र नचां करने को भूदता करते होंगे। इस स्थिती का मजाक करते हुए सिंदसेन कहते हैं कि विना ही पढ़े परिवर्तमन्य व्यक्ति विद्वानों के सामने नोकाने को हम्खा करता है रिक्त भी उसी च्या वह नहीं फट पड़ता तो मरन होता है कि क्या कोई देखताएँ दुनियाँ पर शासन करने वाखी हैं भी सहीं प्रपाद विद्वालय होंगे से स्वालकों देव होता तो ऐसे व्यक्तिको तत्व्य ही सीधा क्यों नहीं करता—

बदिधिब्रिवरिष्टितो जनो विदुषाभिन्द्धित बक्तुमप्रतः। न च तत्त्व्यामेन शीर्यते जगतः िक प्रमक्ति देवताः॥ (६.१) विरोपी वह जाने के भय से सन्त्वी बात भी कहने में बहुत समाजोचक विचक्तिवार्ते हैं। इस मीरु मनोस्या का जबन देते इस दिवास्य कहते हैं कि पुराने पुरुषों ने को व्यवस्था स्थिर की है क्या वह सोचने पर वैसी ही लिख होती है क्यार्थात् सोचने पर उससे भी बृद्धिस्थारी तब चेवल उन सूत पुरुषों की क्यारी प्रतिष्ठा के करवा हों में हाँ मिलाने के लिए मेरा कम नहीं हुक्या है। यदि विद्वेषी बनते हों तो वर्षे —

प्रशतनैया नियता व्यवस्थितिस्तत्रैव सा कि परिचिन्त्य सेत्स्यति ।

तयेति वक्तुं मृतरूढगौरवादहन्त्र जातः प्रथयन्तु विद्विषः ॥ (६.३)

हमेशा पुरातन प्रेमी, परस्यर विषद्ध अनेक स्पवहारों को देखते हुए भी अपने दृष्ट किसी एक को यसार्थ और नाकी को अवसार्थ करार देते हैं। क्षाने देखाने उत्तर किसार करते हैं कि स्वार करते के इकार देशा से उत्तर कर दिवाबर करते हैं कि किसान और स्ववहार अनेक प्रकार के हैं, वे सरप्यर विषद्ध भी देखें जाते हैं। एकर उनमें से किसी एक की सिद्धि का निर्शय जल्दी कैसे हो सकता है? तथापि वहीं मर्वाटा है दूसरी नहीं— ऐसा एक तरफ निर्माण कर लेता यह तो पुरातन प्रेम से कट बने हुए व्यक्ति को ही अभ्याद देशा है. मफ कैसे को नहीं

> बहुपकाराः स्थितयः परस्परं विरोधयुक्ताः कथमाशु निश्चयः । विशेषसिद्धावियमेव नेति वा परातनप्रेमजलस्य यज्यते ॥ (६,४)

अब कोई नई चीज ब्राई तो चट से सनातन संस्कारी कह देते हैं कि, यह तो पुराना नहीं है। इसी तरह किसी पुरातन बात की कोई वोम्प समीचा करें तब भी चे कह देते हैं कि यह तो बहुत पुराना है, इसकी टीका न कीजिए। इस ब्राविवेशी मानस को देख कर मालविकान्मिमत्र में कालिदास को कहना पदला है कि-

पुरारामित्येव न साधु सर्वं न चापि काब्यं नवमित्यवद्यम् ।

मन्तः परीइयान्यतरद् भजन्ते मूदः परप्रत्यदनेयबुद्धिः ॥ ठीक इसी तरह दिवाकर ने भी भाष्यरूप से कहा है कि-यह खीवित वर्तमान

कि इसा तर्श (दांकर न मा भाष्यरूप से कहा है कि - मह आवाद तदानील कि भी भरे पर आगे की दिवों के हिंदे से प्राता होगा; तब वह मी प्रातानों को ही गिनती में आ जायगा। जब इस तरह पुरातनाता अनवस्थित है अर्थोत् नवीन भी कभी पुरातन है और पुराने भी कभी नवीन रहे; तब किर अपक वचन पुरातन कथित है ऐहा मान कर परीज्ञा जिना किए उस पर कौन विश्वास करेगा?

> जनोऽयमन्यस्य मृतः पुरातनः पुरातनैरेव समी भविष्यति । पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्व रोचयेत् ॥ (६. ५)

पुरातन प्रेम के कारण परीचा करने में ब्रालसी बन कर कई लोग ज्यों ज्यों सम्यग् निश्चय कर नहीं पाते हैं त्यों त्यों वे उल्लटे मानों सम्यग् निश्चय कर लिया हो हतने प्रवल होते है और कहते हैं कि पुराने गुर जन मिष्यामाणी योहे हो सकते हैं? मैं लुद मन्दमीत हूँ उनका झाराय नहीं समस्ता तो स्वा हुआ ? ऐसा सोचने वातों को लुद्ध में रल कर दिचाकर कहते हैं कि वैसे खोग आपनाया की और ही दौड़ते हैं—

विनिश्चयं नैति यथा यथास्त्रसत्तथा तथा निश्चितवत्प्रसीद्ति । स्रवन्ध्यवाक्या गरवोऽहमल्पचीरिति व्यवस्यन् स्ववधाय धावति ॥

याज और पुरायों में देवी चनस्कारों और असनवर पटनाओं को देख कर जब कोई उनकी समीवा करता है तब अप्रवास कह देते हैं, कि मारें ! इस उदि मनुष्य, और शाल तो देव रवित हैं, दिर उनमें हमारी गति ही क्या है हत सबे समदाय जावारण अनुनव को लद्द में रख कर दिवाकर कहते हैं, कि हम जैसे मनुष्यरुपशास्त्री ने ही मनुष्यों के ही चरित, मनुष्य अधिकारी के ही निमित्त प्रित किने हैं। वे परीवा में असमय पुरुपों के हिए अपार और गहन मने ही ही एक कीई हुदयवार विशाद उन्हें अपाव मान कर कैसे मान लेगा ! वह तो परीवार्षक ही उनका स्वीकार अस्थात करेगा—

मनुष्यञ्ज्ञानि मनुष्यलक्ष्यैर्मनुष्यहेतोर्नियतानि तैः स्वयम् । ऋतन्त्रपाराययत्वतेषु कर्णवानगायपाराणि कयं प्रशिष्यति ॥ (६. ७)

हम सभी का यह अनुभव है कि कोई सुसंगत अध्यवन मानवकृति हुई तो उमे पुरावारेमी नहीं बुते जब कि वे किसी अस्त-अस्त और असंबद तथा समफ में न आ तके ऐसे विवारवाले शाक्ष के प्राचीनों के द्वारा कई वाने के कारण मशंता करते नहीं अपने। हस अनुभव के लिए दिवाकर बनना ही कहते हैं कि वह मात्र स्मृतिगोह है, उसमें कोई विवेकपदुता नहीं—

> यदेव किचिद्विषमप्रकल्पितं पुरातर्नैक्कमिति प्रशस्यते । विनिश्चिताऽप्ययमनुष्यवाक्कतिर्ने पत्रयते यस्सृतिमोह एव सः ॥ ६-)

हम अतं में इस परीज्ञा प्रधान बत्तीसीका एक ही पद्य भावसहित देते हैं-न गौरवाकान्तमतिर्विगाहते किमश्र युक्त किमश्रुक्तमर्थतः।

गुणावयोषप्रभवं हि गौरवं कुलांगनावृत्तमतोऽन्यया मवेत् ॥ (६-२=)
भाव यह है कि लांग किसी न किसी प्रकार के बढ़प्पन के झावेश से, प्रस्तुत
में क्या युक्त है और क्या अधुक है, हसे तत्त्वरा नहीं देखते। परस्तु सत्य बात
से क्या युक्त है की हस्पन गुणहिं में ही है। हसके सिवाय का बढ़प्पन निरा कुलांगना का निरित है। कोई अझना मात्र अपने लानरान के नाम पर सदृहत्त सिद्ध
नहीं हो सकती।

श्चन्त में यहां में सारी उस बेदान्त विषयक हात्रिशिका को मूल मात्र दिए देता हैं। यदारि इसका ऋर्य हैतिसाब्य और वरान्त उमय दृष्टि से होता है समानि इसकी खूनी मुक्ते यह भी जान पड़नी है कि उसमें श्वीशंनिरद भाषा जैन तत्त्वत्रता भी श्रवारित कर से कहा गया है। राष्ट्री का सेत्र प्रार करके यदि कोई सुद्धाभन श्वर्य गाम्मीर्थ का स्वर्य करंगा तो इसमें से बीद दर्शन का भाष भी पकड़ सकता। श्वरप्य इसके श्वर्य का दिवार में स्थान संकोज के कारवा पाठकां के कार ही छुंद हेता हूँ। आस्य उपनित्रों के तथा गीता के विचारों श्वर सारवा के सारव सहसे हु उद्या हूँ। आस्य उपनित्रों के तथा गीता के विचारों श्वर सारवा उपनुक्त होगा।

ऋजः पतंगः शवजो विश्वमयो घत्ते गर्भमचरं चरं च । ोऽस्थाध्यसमकलं सर्वधान्यं वेदावीत वेद वेदां स वेद ॥ १ ॥ स एवैताद्वरवमधितिष्ठत्येकस्तमेवैनं विश्वमधितिष्ठत्येकसः। म घर्वेतद्रेट यदिहास्ति वदां तमेथेतद्वेद यदिहास्ति वेदाम् ॥ २ ॥ स एवैतद्भवनं सुविति विश्वस्थास्त्रंमवैतल्हवति सुवन शिश्वस्त्रम् । न चैवैन सुजति कश्चिलित्यज्ञातं न चासौ सुजति अवनं नित्यज्ञातम्।। एकायनशतात्मानमेक विश्वात्मानमम् र जायमानम् । यस्तं न वेद किम् चा कारेष्यति यस्तं च वेद किम् चा कारेष्यति ॥४॥ सर्वद्वारा निभृत(ता) मृत्युपाशैः स्वयुप्रमानेकसहस्रपूर्वा । थम्या वेदाः शेरते यजगर्भाः सैधा गृहा गृहते सवमतत् ॥५॥ भावोभावो निःमतत्त्वो [सतन्त्रा]न.रजना [रजनो]य प्रकारः । गुर्णात्मको निर्मुर्गा निष्प्रभावो दिश्वश्वरः सर्वभयो न सर्वः ॥ ६ ॥ सृष्टा सृष्टा स्वयमेवोपभुक्ते सम्भावं भृतसर्गो यत्रत्र । न चास्या-यत्थारण सर्गनिद्धौ न चात्यान सृजते नापि चान्यान् ॥ ७ ॥ निरिन्द्रियचत्तूषा वेति शब्दान् श्रोत्रेग् रूपं जिव्रति जिह्नया च । भादैर्जनीति शिरसा याति तिष्ठम् सर्वेण सर्वे कुरुते मन्यते च ॥ ८ ॥ शब्दातीनः कथ्यतं वात्रद्रकेर्जानातीतो ज्ञायते जानवद्भिः । बन्घातीतो बन्यते क्लेशपाश्चैमीं ज्ञातीतो मुज्यते निर्विकल्प: ॥ ६ ॥ नाय ब्रह्मा न कपर्दी न विष्णुब्रिक्सा चार्य शकरबाच्युवश्च । श्रिसिन् मृदाः प्रतिमाः कल्पयन्तो(न्ते) ज्ञानश्रायं न च भूयो नमोऽस्ति ॥ श्रापो वहिर्मातरिश्वा हुताशः सत्य भिष्या वसुधा मेवयानम् । यक्षा कोट: शक्रस्लार्च्(दर्व)केतु: सर्व।सर्वथा सर्वतोऽयम् ॥११॥

स एवायं निभता येन सत्त्वा शश्वदःखा दःखमेवापियन्ति । स प्रवायमुखयो यं विदित्वा व्यतीस्य नाकममृतं स्वादयन्ति ॥१२॥ विद्याविद्ये यत्र नो संभवेते यन्नासन्नं नो दवीयो न गम्यम् । यस्मिन्मत्यनेंहते नो त कामा(कामः) स सोऽचरः परमं ब्रह्म वेद्यम् ॥१३॥ श्चोतप्रोताः पशुबो येन सर्वे श्चोतप्रोतः पशुभिक्षेप सर्वेः । सर्वे चेमे पशवस्तस्य होम्यं तेपा चायमीश्वरः संवरेएयः ।।१४॥ तस्यैवैता रष्ट्रमयः कामधेनोर्याः पाप्मानमदहानाः स्नरन्ति । येनाध्याताः पंच जनाः स्वपन्ति [प्रोडद्धास्ते] स्वं परिवर्तमानाः ॥१५ ॥ तमेबाइवत्यमुखयो वामनन्ति हिरसमयं व्यस्तसहस्रशोर्धम । मनःशयं शतशाखप्रशाखं यस्मिन् बीजं विश्वमोतं प्रजानाम् ॥१६॥ स गीयते वीयते चाध्वरेषु मन्त्रान्तरात्मा ऋग्यज:सामशाख: । ग्रभःशयो विततांगो गहाध्यद्धः स विश्वयोनिः पुरुषो नैकवर्गाः ॥१७ ॥ तेनेवैतिद्वतत ब्रह्मजाल दुराचर दृष्ट्यपसर्गपाशम् । श्चरिमन्मग्ना मानवा मानशल्यैर्विवेध्यन्ते पश्चो जायमानाः ॥१८॥ श्चयमेवान्तश्चरति देवतानामस्मिन देवा श्चविविष्टवे निषेट: । श्रयमुद्दरहः प्राराभुक प्रेतयानैरेष त्रिवा बढी वृषमी रोरवीति ॥१६॥ श्रवा गर्भ: सविता वहिरेच हिरगमयश्चान्तरात्मा देववान: । एतेन स्तीभता सभगा शौर्नभश्च कवीं चोवीं सप्त च भीमयादसः ॥२०॥ मनः सोमः सविता चन्नरस्य व्राग्तं प्राग्तो मुखमस्याज्यपिवः । दिशः श्रोत्रं नाभिरधमन्द्रयानं पादाबिलाः सरसाः सर्वमापः ॥२१॥ विध्यार्वीजमंभोजगर्भः शंभक्षायं कारणं लोकसष्टौ । नैनं देवा विद्रते नो मनुष्या देवाश्चैनं विद्रुरितरेतराश्च ॥ २२ ॥ श्रारमन्तुदेति सविता लोकचचररिमन्त्रस्तं गच्छति चाशुगर्भः एषोऽजस्रं वर्तते कालचक्रमेतेनायं जीवते जीवलोकः ॥२३॥ श्रिरमन प्रांगाः प्रतिबद्धाः प्रजानामस्मिन्नस्ता रथनाभाविवाराः । श्रहिमन धीते श्रीर्धामलाः पतन्ति प्रासाशंसाः पत्निव मक्तवन्तम् ॥२४॥ श्रारमन्नेकशतं निहितं मस्तकानामस्मिन् सर्वा भृतयश्चेतयश्च । महान्तमेनं परुषं वेद वेदां ब्राहित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥२५॥ विद्वानज्ञक्षेतनोऽचेतनो वा स्रष्टा निरीहः स ह प्रमानात्मतन्त्रः । चराकारः सततं चाद्यरात्मा विशीर्यन्ते वाची यक्तयोऽस्मिन् ॥२६॥ बुद्धिबोद्धा बोचनीयोऽस्तरात्मा बाह्यश्चायं स परात्मा दुरात्मा । नासादेकं नाप्रयक्त नामि नोमौ सर्वे चैतत्पश्चवो यं द्विपन्ति ॥२७॥

सर्वात्मकं सर्वेवतं परीतमनादिमध्यान्तमपुरवयायम् ।
वातं क्रुमारमञ्जरं च इदं य एतं विदुरम्यान्ति भवन्वि ॥२८॥
नास्मिन् ज्ञाते प्रकाशि ब्रह्मचर्य नेच्या जायः स्वस्यो नो पित्रम् ।
नाहं नान्यो नो महान्नो कनौद्याबिःसमान्यो वात्रते निर्वेदरेयः ॥२६॥
नैतं मत्या योचते नान्धुपैत नाप्याशास्त्रे प्रिवते जायते वा ।
नास्मिन्नोकं प्रकाते नो परस्मिन्नोकातीतो वर्तते लोक एव ॥३०॥
क्षमायसं नाप्यमिन्न विद्युद्ध सम्मानायीयो न च्यायोऽसि कथित् ।
इस् इस सत्यो दिनि तिक्ष्योकस्तिनेदं दृष्टी पुरयेख सर्वन् ॥३२॥
नानाक्त्यं प्रस्थतो जीवलोकं तिमानका स्थायप्रधायथः ।
वस्मिन्नेसं सर्वतः वर्वतस्य इष्टे देवे नो पुनसायमति ॥३२॥ '

उपसंहार--उपसंहार में सिदसेन का एक पद्य उद्भृत करता हूँ जिसमें उन्होंने घाष्टर्य-पूर्ण वक्तृत्व या पारिवत्य का उपहास किया है---

दैबलात च बदर्न आत्मायत च बार्मयम्। श्रीतारः सन्ति चीस्त्य निर्लेजः को न परिवृद्धः ॥ सारांच यह है, कि मुल का गष्टा तो देवने ही लोद ग्या है, प्रयत्न यह अपने हाय की बात है और सुननेवाले सर्वत्र मुख्य है; इगलिए बक्ता या परिवृद्धत बनने के निमित्त यदि जस्दत है तो केवल निर्लंजताओं है। एक बार भृष्ट बन कर बोलिए पित स्व कुळ सन्त है।

है० १६४४ ]

[भारतीय विद्या

१ इस बचीसी का विवेचन श्री पंडित मुखलाल जी ने ही किया है, जी भारतीय विद्याभवन बंगई के द्वारा ई० १६४५ में प्रकाशित है। —सं०

# सूची

| श्रकबरभाई ३१                  | श्चनित्यवाद १४१                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| श्रकलंक मा, ८६, ११६, १३२,     | चनिन्दिय १० <b>२</b>            |
| 188, 184, 188, 140, 143,      | श्रमिन्द्रियाथिपस्य १०१         |
| ૧૫૪, ૧૫૬,, ૧૬૨, ૧૬૨, ૧૬૬,     | <b>ब्रमुपल</b> ब्धि १८८         |
| 101, 102, 100, 152, 155,      | श्रनुपत्तस्म १८८                |
| १८६, १६८,२०६, २२५-२२९         | धनुभव ३                         |
| श्रकिञ्चित्कर १६८             | ग्रनुभृति ११७,१६४               |
| श्रक्रियावादी १०१             | श्रनुमान १७४, १८१, १८४, १९०,    |
| म्रक्षपाद ९५,१०६,११७,१२०,     | २०७, २१६                        |
| 141, 146, 180, 212, 219,      | परार्थं २०७                     |
| રરપ, રરદ                      | दार्शनिको के मत १७४-१७६         |
| श्रजातस्य १६५                 | श्रनुमिति १७४                   |
| श्रज्ञाननिवृत्ति १५४          | करसा १७४                        |
| श्रज्ञानवादी १२५              | श्रनुयो[गद्वारसूत्र] १७६ .      |
| श्रज्ञानविनाश १५३             | श्चनेकास्त १०७, १३२             |
| श्रण १३६                      | श्चनेकान्तजयपताका २६३           |
| श्चतथ्यता १०७                 | श्रनेकान्तदृष्टि ३८२            |
| बदोषोद्भावन २२⊏               | अर्थेकान्तिक १६१, १९७, २०२, २०६ |
| જ્ઞવર્મ પ                     | श्रन्तःकरण १४०                  |
| श्रध्यातम ३.६                 | श्रन्यथ। नुपपञ्चत्व             |
| श्रध्यात्मसार २४८             | कारिका १८६                      |
| अध्यातमोपनिषद् २४८,२६२,२६३    | श्रन्यथासिद्ध १६८               |
| श्चनधिगत १२०,१६४              | श्रन्वय १६०, १६१                |
| भ्रनधिगतार्थक ११ <sup>°</sup> | ध्रपरोक्ष १५६, १५९              |
| ब्रनध्यवसित १९७, १६८,२०३,२०४  | अपर्व ११८, १२०, १६५             |
| अनन्तवीर्यं ६५, १८१, १८६      | अपूर्वार्थत्व १ <b>१</b> म      |
| भ्रनन्वय २९१,२१२              | द्यपीरुषेयस्य १०७,१२५,१२६       |
| भनाकार उपयोग <b>७</b> २       | अप्रदर्शितव्यतिरेक २११          |

| <b>२</b> ⊏ <b>२</b>                                  | प्रविसंवादित्व ११८                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ब्रप्रदर्शिताम्बय २११                                | धावसवा।दःव १११<br>ग्रन्थतिरेक २११                          |
|                                                      | ब्रह्मातस्य १५<br>ब्रह्मोक <sup>६५</sup>                   |
| ब्रामधितविषयस्य १८४                                  | विशास<br>(-) तर्जाचरित्रो २७१                              |
| श्रमयचन्त्र ७२                                       | म्रस् धावकृत उच्च मार्थः,<br>म्रष्टसहस्री म्प्,८६,१९६,१५१, |
| श्रभयदेव ७५,७७, ६५,९२०                               | च्छसहरू।<br>१५३, २२६, २२६                                  |
| समयदेव<br>१६२, १७८ १७६<br>समिधमैकीष ६८, १३७,१३६,१७६, | ग्रसहरा ११६                                                |
|                                                      | क्रमणितप्रसत्य १८४                                         |
| १८४<br>आस्यंकरशास्त्री १०१                           | श्रसदत्तर र ११०                                            |
| श्राभ्यकरशासा १६०<br>श्राभानत १६०                    | ग्रसांप्रदायिक ५३                                          |
| <del>ग्रमरत्वय</del> ृति <sup>६</sup>                | श्रसाधनाङ्गवचन २२म                                         |
| बाजनचन्द्र १४५                                       | श्रसाधारण २०२, २०३, २०५                                    |
| मारोग(ब्यवच्छेरद्वात्रिशिका) १३२                     | Mas                                                        |
| ates =0, 3 € 4, 3 = 0, 3 = 3,                        | स्त्रपृष्टता १०७<br>स्राममञ्जात मध                         |
| 328, 324                                             | श्रागमप्रामाण्य ११३                                        |
| क्रार्जुन २ <sup>,</sup> ३२                          | श्चाममाधिपत्य १०१                                          |
| द्यर्थिकयाकारी १४८                                   | #11217 <b>3</b>                                            |
| भ्रधीकयाकारित्व १४२                                  | द्राचा(रांग) १२६, १७२, २२५                                 |
| द्यर्थशस्त्र १०१                                     | श्राचार्य ४८                                               |
| द्यर्थसारूप्य ११ <b>८</b>                            | आर्जावक ४१,४१,२७५                                          |
| श्रर्थोपचि १७४                                       | द्यारमञ्चाम १ <sup>३०</sup>                                |
| द्मर्पणवृत्ति १२९                                    | श्चारमतस्य १६०                                             |
| <b>ब</b> लोकिकप्रत्यक्ष ३५६                          | आसमवादी १६०<br>भारमा १०७, ११३, ११५, १२५,                   |
| बाद १७१                                              | श्राप्ता १०७, ११२, ११२, ११२,                               |
| श्चवप्रह ७७<br>स्यावहारिक-ने अधिक ७७                 | का स्वपरप्रकाश ११२-११६                                     |
| क्यावहारिक १५७<br>व्यवधिदर्शन १५७                    | श्वासीयभाव ५                                               |
|                                                      | श्चाध्यात्मरिमकता ४४                                       |
| भ्रवभूत ४७<br>भ्रवभास १२०                            | ब्राध्यत्मिकवाद १४८                                        |
| श्चवयव १८१                                           | ब्राध्यात्मकविकास २६४                                      |
| भ्रम्यवी १०७<br>००४                                  |                                                            |
| द्यवस्था १४४<br>श्रविनामाव १८०, १८१, १८५             | Ante's Sanskrit Diction                                    |
|                                                      | ary 235                                                    |
| क्रविसंगादि ११३                                      | 1 .                                                        |

ब्राप्तमी[मांसा] ११६, १२६, १३३ 143, 213 **ग्रार्थ**जाति कासक्षया २३४ ष्यार्थसं स्कृति २३५ धालस्यन धालोक म्राव[श्यक]निर्यिको १२६. द्याश्रयासिद्ध २००, २०८ इच्छायोग २६३ इन्द्रिय विषयक टार्शनिक मत १३४-१३८ इन्द्रियाधिपत्य इष्टविघातकृत् इस्लाम 94 Indian Psychology ऋषभ ception 03, 940 एवस्मृत ईश्वर १२८,१५५,१५८,२५४, २५८ ई श्वर कि (व्यक्ति ) कारिका १०६. 163, 248 र्द्रश्वरदर्शन २५ ईरवरवादी १२२, १२३, १२६ ईसाईधर्म १५ ईस 232 9 93

उत्तरमीमांसा **१४५,१५१,२४५,२४६** 110, 148, 145 उदाहरसाभास २०८-२१० 88. 180, 182, 18**8.** १७७, १८४, २२६ पर, २३७, २७५ 901. 908 उपायहृदय १७६,२१३,२१६, २१६. उभवासित २०७ ७६, १४४, १४५,१७३, १७२, १७३ ऋगृबिद] १४१, १७२, २३८, २४० १३२. २१२ कठो[पनिषद] ११३, १७२, २४० कणाद ११७, १८४, १६७, २०२. 581 क्यादसूत्र १५७, २०४, २०७ २१३, २२१ वाद, जल्प, वितण्डा १२ कथापद्धति २१३ ब्धापद्धतिनं स्वरूप' १२ ती ७५.१२३,१२६,१५१,१६०, 141, 148, 144, 148, 140

| _                              |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| कम्याशिचा ३४                   | कृष्णामृति ४७                   |
| कपिल १३०,२१२                   | केटेबॉगस् केटेबोगोरम् २५०       |
| कबीर २४५                       | केवलदर्शन १५७                   |
| कमलज्ञील १४९, १५२, १६०         | केशव [मिश्रकृत] तर्कभाषा २२२    |
| कर्तव्यकर्म ६                  | कैवल्य १०७                      |
| कर्मकाण्ड २४२                  | कोषीतकी २४०                     |
| कर्मकल १४७                     | क्राइस्ट ३                      |
| कर्मयोग २६६                    | किया १४५                        |
| कर्मसिद्धान्त १४८              | कियामार्ग २३७                   |
| कला ६                          | क्लेशावरण १३२                   |
| कल्पना १०७                     | क्षसमङ्ग १०७                    |
| कल्पनापोढ १६१                  | क्षणिक १४⊏,१४९                  |
| कामशास्त्र २३४                 | क्षत्रियकुण्ड ५१                |
| कारण १८८<br>श्रीर कार्यलिङ १६० | क्षेत्रसमास टीका २६३            |
|                                | ् खण्डन[खण्डलाद्य] ६७, ६८, १०९, |
| कारिकावली ११६                  | 418                             |
| कार्य १८८                      | खण्डनमण्डन २२१                  |
| कार्यलिङ्ग १९०                 | स्तानपान ३४                     |
| कालातीत १६८, २६३               | गंगेश ७५, ६६, ५७३, ५७८, ५८०,    |
| कालापहाड २७                    | १८१,१९४,१६५<br>गर्म ५८          |
| कालिदास २३३, २५६               | गर्गा ५६                        |
| कालिदासकृत कुमार[संभव] २३३,    |                                 |
| 202                            | गदाधर १८५                       |
| काष्यनुशा[सन] ११               | गमक १८०                         |
| कान्याळकार १६०                 | गम्य १६०                        |
| कुण्डलब्राम ५१                 | गमकभाव १८०                      |
| कुन्दकुन्द १४५                 | गादाधरप्रामाण्यवाद १२४          |
| कुमारिल म्प, म्ह, ९६, ९०५-     | गांधीजी २४,५०                   |
| १०७, ११३, ११८, १२३, १२६,       | गीता = ३, २३३, २३५, २४२,        |
| ૧૨૦૦-૧૨૧, ૧૪૪, ૧૪૬, ૧૫૬,       | २४४, २७५                        |
| ૧૬૧, ૧૬૨, ૧૬૪, ૧૬⊏             | गीतारहस्य २३०                   |
| कुसान ३                        | गुरा १४३, १४५, १४६              |
| कृष्या २४२                     | सन्दाव १४४                      |
|                                |                                 |

समुदाय 388 गृहस्थाश्रम 35 गुडीतमाहि 965 गोपेन्द्र गोभिजगृह्यसूत्र ३६ गोरक्षपद्धति गोरध्वशतक गोशालक जल्प १२-१७ गौतम २०२, २४१ गौतमसुत्र 203 जवाबदेही भ्रीस 8= धेरपदसंहिता २४४ चत्राश्रम 3 = चतुर्ब्युद् २५२, २५३ चतःशतक २७२ चन्द्रगुप्त ६५, २७० चरकर्स[हिता] १५५, १७६, २१३, जिन १३० २१५, २२१, २२२, २२४, २२५ चाग्रक्य जिनविजयजी चारविटस्की १८४ जीवनदृष्टि **चारिय** 588 चारिसंजीवनीचार २५७ चार्वाक ७३, ८२, ८३, १०० १२५, १५६, २७४ दर्शनका इतिहास १०० चित्तवृत्तिनिरोध २३१ चित्सुखी चिन्तामणि १८०, १९४ चिन्ता[मिशा] गादा[धरी] १८०,१८। चेतन 848 चेतना कास्वरूप २२ १८६, १८८-१६०, १६३-१९५,

क्षाम्डोग्य २४० जगम्नाथ २७, ११ जयंत १३७, १४१, १६०, १६२, 168, 164, 101, 108, 144, 196, 209, 205, 298, 229 २२७. २२६ जयराशिभट्टं ७६, ८१, ८५, १०३ 235 जल्पकल्पलता १८ के श्रमेक प्रकार ११ 900. 298-298. 298. २२१, २२७ तुलनात्मक कोष्ठक २१६ जिजीविषा ३, ४ मुलक ग्रमरखब्रति ६ जिनसद् १४४,२४६ में मौबिक परिवर्तन २६ जैन ३. १५. ३८, ४१, ४२,४५, 88, 46, 08, 04, 61, 56, १०७, ११६, १२२, १२३, १२५, १२६, १२६, १३२, १३४, १३५, १३९, १४१, १४३, १४५, १४८-१५१, १५३, १५५, १५६, १५८, १६०, १६२, १६५, १६७, १६६-१७३, १७५-१७६, १८२, १८४-

१६७, १९८, २०२, २०६, २०८, तस्ववैशारदी १६७ २०१, २१२-२१४, २१६, २१७, तस्वसंबिहोम्ह, ११६, १२६, १२६, २२१-२२३, २२५, २२६, २३३, १२६, १२८ १३३, १३१, १४२. 215. 284·285. 242. 243. १४८, १४१, १५३, १५४, १६०, २७०, २७४ १६१, १६५, १६१, १७७, १८४, जैनग्रन्थावित २४६, २४९ 954 जैनतर्कवार्तिक ८५ तस्वार्थभाष्यो १३४, १३५, १३७, जैनदर्शन जैनपरंपरा तत्त्वार्थभाष्य दिश्वो ७२.७६ जैनेतर तत्त्वार्थश्लो किवार्तिक े १२०, १५४, जैमिनी २४२ १६१, १६२, १६५, १७७, २१३, २१५, २२३, २२६, २२८, २२८, जैमिनीय १५०, १५५, १७२ जैमिनीयन्या यमासा र सत्त्वार्थस त्रो ७३. ७४. ६८, १२०. जैमिनियो सन्त्री १४५, १५६, २३३, २४१, २५३, ज्ञान ११०, १५१,१३५, २३१,२४२ की स्थ्रपग्रवकाशकता ११० भ्रीरयोग २३५ तक्वो[पष्त्रवसिंह] ७१, ८२, ८३, ह्म हिंद, इंट, १०४, १०७ ज्ञानदेव २४४,२४५ पश्चिय 98, 58 ज्ञानबन्ध २३६ विषय पश्चिय १०४ ज्ञानबिन्दु ७६,७७ तथारात ज्ञानमार्ग २७. २८ ज्ञानयोग तथागत ब्रह्म ३८, २०६ तध्यत। ज्ञानविमल २५७ 900 तस्त्र 583 जानार्णव तस्त्रवा[तिंक] १३०, १५६, १६७ जानी 389 जानेश्वरी २४४, २४५ के विविध प्रकार ४३ क्षेयावरमा १३२ ३१. २३४ 83 सरव तस्वचिन्तन का विकासकम ७७, १५६, १७८, १७६ तस्वचि[न्तामिय] १२३, १२४, तस्वनिर्धाय २१३,२१४,२१६,२२५

|                                  | 750                             |
|----------------------------------|---------------------------------|
| तहति ६०                          | इष्टान्त १८१, १८२, १६५          |
| तास्पर्य[शिका] ११७, १२२, १३६,    | द्दशन्ताभास २०७, २०६,२१०,२११    |
| 149-148, 145, 191, 192,          | िहरि २४७                        |
| 900, 954, 958, 980, 293,         | देवस्रि ७७, ६८, १२०, १४५,       |
| १२६                              | ३५३, ३५४, १७८, १८१, १८६         |
| तीर्थंकर १२६,२०६                 | ३६६, १६३-१६५, २०६,२२३           |
| तुकाराम २७                       | <b>ग्रुसेन</b>                  |
| तेरापंथ ४=                       | फिलॉसॉफी ऑफ उपनिषद् २४०         |
| तैिलरीय २४०,२४⊏                  | इब्ब-गुरा-पर्याय १४३-१४६        |
| <b>ব্বি</b> पिटक ५५              | द्रव्यपर्यायात्मक १४२           |
| दर्शन ६३,६७,७२,१०१,२३१           | इस्यपर्यायवाद १५०               |
| श्रीर संप्रदाय ६७                | द्रव्यपर्यायात्सकवाद १४८        |
| शब्द काविशेषार्थ ७२-७७           | द्रव्याधिक १४५                  |
| केचारपक्ष ६०१                    | द्विरूपता १५०                   |
| काम्बर्थ २३९                     | धर्म ९१, १४४                    |
| दशवैकालिक २४५,२४६,२६०            | की व्याख्याचें ३                |
| नि[र्युक्ति] ४८२,१८३             | का बीज और विस्तार ३             |
| दार्शनिक                         | कार्योज जिज्ञोविषामें ४         |
| साहित्य शैंबी के ५ प्रकार ३७     | की श्रारमा और देह ६             |
| दिगम्बर-स्वेताम्बर मम, १म२, १म६, | और संस्कृति ९                   |
| १९२, १६८, २२६, २२७, २२६          | और बुद्धि १३                    |
| दिगम्बरीय १८७                    | केदोरूप १३                      |
| दिङ्नाग ९६, १०५, १०६, ११८,       | ईसाई १५                         |
| 147, 140, 147, 142, 144,         | इस्खाम १५                       |
| 100, 180, 204, 200, 212,         | हिन्दू १५                       |
| २१४, २१८, २२५                    | तास्विक-स्थावहारिक १६           |
| दिनकरी १२६                       | सत्यादि १६                      |
| दीक्षा                           | भौर विद्या का तीर्थ 'वैशासी' ४६ |
| बालादीक्षा ३६,४१                 | भीर धन ६२                       |
| उद्देश्य ४१                      | धर्मकीर्ति ८५, ८९, ९६, ९०५,     |
| दीवनिकास १००,१०१,२४६             | ٩٠٩, ٩١८, ٩٩٩, १२८, ٩५२,        |
| दूषसादूषसाभास २१३,२१४,२१८        | 140, 144, 100, 155, 140,        |
| <b>414</b>                       | 191, 192-184, 190, 199-         |
|                                  |                                 |

| ęcs ,                                               | Frant 228                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                     | निम्रह                                                                |
| 209, 208, 292, 298, 224-                            | निम्नहरूयान २२५-२२७<br>जिल्लाहरू १४१                                  |
| 256                                                 |                                                                       |
| धर्मज्ञवाद ९२६                                      | निदर्शन २०म<br>जिदर्शन २०७, २०६                                       |
| धर्मविन्दु २६३                                      | निद्शंनाभास २०७,                                                      |
| धर्मवीज                                             | नियतसाहचर्य १८९                                                       |
| का स्वरूप प                                         |                                                                       |
| धर्मन्यापार २३ ९                                    | निर्दारवरवार<br>निर्द्रमधनाथ महावीर १६                                |
| धर्मसग्रहको २६३                                     | निर्शय १९०                                                            |
| 356 2.                                              | निर्णीति १२०                                                          |
|                                                     |                                                                       |
| धर्मानन्द्र कीशास्त्र।<br>धर्माचर १५२, १५४, १६५, १८ | 7 1 953                                                               |
| 368                                                 | निर्युक्ति ६६९, ७५, १५७, २६९<br>निर्विकस्पक ७४, ७५, १५७, २६९          |
| <del>ज्योति</del> रीय <sup>१६०</sup>                | निहें तुकविनाश १०७                                                    |
| 45                                                  | निर्वेषमाधक १८८                                                       |
| धनकी<br>धारावाहिकज्ञान १६३-१६६                      |                                                                       |
| धार्मिक ३५,४६                                       | नेत्रज्ञन्यज्ञान<br>नेवायिक १०७, ९२२, ९६६, ९५५,<br>नेवायिक १०७, ९२२,  |
| धोलका ६०                                            | नेवायिक १०७, १२२, १५५, १६२,<br>१६१, १७१-१०३, १७७, १६२,                |
| धोलका ६०<br>ध्यान ४३,२३९,२७६,२४७,                   | २४१, १६३, १७१-१०३, १७४,<br>१८४, १९०, १९५, २२२, २२३,                   |
| ध्यानशतक र                                          | \$54, 544, 7.1                                                        |
| equan.                                              |                                                                       |
| नर्न्दी <sup>७६, १७४</sup>                          | वैराह्मदर्शन १२९<br>ज्यास ४२, १०५,१०६, ९७०,१७५,                       |
| नय ५ - ६                                            | न्याय थर, १०५, १०६, ३२५, २२७,<br>१६७, २६२, २२१, २२५, २२७,             |
| नगमा।९                                              | 798 295                                                               |
| तयव!द                                               | २०४<br>म्यायकलिका २१६,२१९,२१८<br>म्यायकलिका १९६,२१८,२१८<br>म्यायकलिका |
| नरपाल<br>नह्यान्याय १७५                             | १६४, १६६                                                              |
|                                                     | १६४, ३६०<br>न्यायक[सुमाअता] १२३<br>न्यायक[समाअता]                     |
|                                                     | 9 1                                                                   |
|                                                     |                                                                       |
| स्राद्या                                            | 1 (2-1 150, 100)                                                      |
| नाथसंप्रदाय २४५                                     | श्वायम् वर्षः १९६, १६७, १९६,<br>१६२-१६५,१९६, १६७, १९६,                |
| नानक                                                | 1 306 500, 400, , ,                                                   |
| Milean                                              | 298, 29E, 29E, 228                                                    |
| [444                                                | 31.5, 1.7                                                             |
| निगम ५६                                             |                                                                       |

| म्बावविन्द् द्र वद, ११म, १५१,                              | न्याया[बतार] ३१४, ४१२, ४५१,       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 148, 148, 160, 184, 188,                                   | 150, 151, 100, 100, 100, 104,     |
| 158, 158, 155-188, 198-                                    | 184-190, 208, 208, 212,           |
| 201, 208-204, 210, 212,                                    | २१८ १६२-१६५                       |
| . , , ,                                                    | 460                               |
| 913                                                        | वच्चमंता १८५                      |
| श्री[का] १५१                                               | पचसस्य १८४                        |
| व्यायभा[ब्य] ३३, ११६,११७, १२२                              | पक्षामास १६६,२०७                  |
| १४७, १५१, १८३, १६४, २१३,<br>२२२                            | पञ्चवस्तु २६६                     |
| म्यायम[अरी] १२३, १२७, १३६,                                 | ণ <del>দ্ৰা</del> হাক <b>१</b> ४३ |
| 188, 160-168, 165, 180-                                    | पतञ्जिक्ति १३४,१४४,२३१,२४८        |
| 103, 954, 160, 985, 700,                                   | की दृष्टि विशासता २५५             |
| २०३, २०५, २३३, २२६                                         | पतआस्त्री २६३                     |
| न्यायमुख २१३, २१४, २१८, २१६                                | पत्रपरीचा २२६                     |
| स्याववास्य २०=                                             | पद १०७                            |
| स्यावचा (तिंक) ११६, १६०-१६३,                               | पद्मावती १८७                      |
| 200, 258, 212, 221                                         | परप्रकाश ११०                      |
| भ्यायवि[निश्चय] १२०,१६३,१७७,                               | परप्रत्यक्ष ११०                   |
| क्यायाव[ानश्चय] १२०, १२२, १०७,<br>१७८, १८६, १६८, २०६, २१३, | परप्रत्यक्षवादी ११६               |
| 254                                                        | परमाणु १३९                        |
| टी[का] १३६, २२६                                            | परमात्मतस्य २३५                   |
| श्यायसृ[सि] १७२                                            | पराजय २२७, २२६                    |
| स्यायवैद्येषिक ७४, ७५, १०२,११६,                            | परार्थातुमान १९५, २०७, २१३        |
| ૧૧૭, ૧૨૨, ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭,                                   | के प्रवयव १८१                     |
| 181, 188, 186, 141-148,                                    | वरियाम १७४                        |
| ૧૫૬-૧૫≒, ૧૬૪, ૧૬૭                                          | परियासवाद २६१                     |
| म्यायसार १२०, १५७, १५८ १७८,                                | परिकामनित्यवाद १४१                |
| 180, 200, 202, 204, 205,                                   | विवर्तनीय                         |
| 205                                                        | बातें ३६                          |
| म्बायसूत्र ६०, ६६, १०६, १२०,                               | परी[झासुख] ७७, ११९, १२४,१५६,      |
| 120, 128, 141, 144, 161,                                   | १७६, १६१, १६२, १६६, १६६,          |
| . 404' 408' 408' 484-48p'                                  | १६३, १९५, १९६, १६८-२०१            |
|                                                            | 508                               |
| २००, २०२, २०७, २०८, २१३,                                   | परीख रसिकबाब ७९, ६९               |
| २१४, २१६, ११८, २२१                                         | ( Atlanticamente and a)           |

परोक्ष ७४, १५६, १५८ सांस्य का लक्षय \*\*\* परोक्षजानवादी ११३ प्रत्यभिज्ञा १७० पर्योग \$83-588 प्रसाहर ८५, १०६, १०७, ११६, प्रयोगिशिक ११७, १५**८,** १६२, **१६**४ 583 पहनावा 38 प्रभावन्त्र २१, १४६, १५७, १६६, पाणिनीसित्री १००, १३३, १४३ १८२, १८६, १९८, २००, २०६, पात[अस्त]महा[भाष्य] ८९, १४४, २२६, २२७, २२६ 588 प्रभावकचरित ९१ पातक्षलयोगसन्न प्रमास १५२, १६४, १६७ पासञ्जलयोगसत्रवति २५० सम्बर्गोकी ताकिक परंपरा ११७ वाचकेसरो १८७, २२५ का विषय 888 वायस्यामी १८५, १८६ प्रमाशचैतन्य १५७ पारली किक e 19 प्रमाणन[यतस्वालोक] ७२, ७७, १२०, वार्थसारथि १५२, १६४, १८१ १२४, १४५, १५३, १८९, १६५-वाडवंताध 289 १९७, २००, २०१, २११, २१३, पुनर्जन्म E. 819 223 पुरातस्व ६२, ९७, २१३, २७५ प्रमाखप[रीचा] १२०, १५४, १७८, परुपार्थ 28 १८६, १८६ पुत्रयपाद १३७, १४५ प्रमागफल १५१-१५४ पर्गावज २५३ प्रमाया मी मांसा । ७८,१४४,१५८, पूर्वमीमांसा ३, १०३, १३७, २४२ १६१, १७१, १**८०, १६०, १९९,** पूर्वमीमांसक ७४, ७५, १२५, १३६ २१%, २१२, २२७ पर्वसेवाद्वाश्रिशिका २५७ प्रमाणवा तिंकी ६८,११८, १२८, १३२, १४२, १६६, १८२ पौराशिक ? 04. ? 0 € प्रकरराप क्रिका १११, १३९, १५१, १६५ १५८, १६०, १६४, १६८, १८१ प्रमाणसं प्रहो १८८, २२३ प्रजापति 230 प्रमाग्यस[सुचय] ११८, १५१,१६०-प्रतिज्ञा १८१, १८२ १६३, १७६, १७७, १८४, २१३, प्रतिचेश 288 प्रमासास[सुरुवय]टी का । ११८ प्रतीति ₹85 प्रस्यक्ष १५५, १७४, १८४ प्रसाखोपप्तव १०३ सांब्यवहारिक प्रमेयक[मलमार्तण्ड] ७७,१६१,१६५, 98 बौदों का सक्षय १७७, १८४, १८६, १६८, २०६, सीमांसक लक्ष्म २१३, २२६, २२७, २२६

प्रमे**यर**[स्नमाता] १८१ प्रचर्तकज्ञान २४५ 28E. 2E8. 293. २४, १३०, १३५, १७२, १४६ १९७, १६८, २०१-२०५, २०७. **बुद्धवीखासारसंग्रह** २४९, २५३ २०⊏. २१२ विद 580 प्रशस्तिपादभाष्यो ६८, १२ वदिस्ट लॉजिक 229. 20E. 24% १७५, १८४, १९२, १६३, १६७-बृहती ११७, १२२, १६२ १६६, २०१-२०५, २०७, २०८, बृहतीप क्षिका २११, २१२ बहवार्रा ज्यको १००, १३३ प्रश्नोत्तर बृहद्दब्यसंग्रहटीका प्रायादिम स्व ब्रहस्पति दर, द**३, ६६, १०**१ प्रामाण्य वृद्धित् स्वयं भिस्तोत्र । ११९ स्वतः या परतः १२२-१२४ बेचरदास प्री दीकनाग बुद्धिस्ट लॉजिक २२५ बोध २३१ प्रेम ३, १५, २२, ४०-४२, ४७, बस्तियार [खिलर्जा] ४६, ५६, ७४, ७७, ७८, ८१, बनीमी २४८, २७२, २७४ ह्म, १०५-१०७,११८, १२१-१२३, बदलना १२५-१२८, १३१, १३४, १३५, बन्ध-मोच 880 १३७, १३६, १४१, १४२, १४७, १४८, १५०-१५५, १५७, १६०. बाह्यल १६२, १६३, १६५-१७१, १७३-बाउस १७८, १८२, १८४, १८६, १८६, बादरायगा \$80, 182, 184, \$80, 185. बाधविवर्जित ११९ २०२, २०४, २०५, २०७, २०८. बाधित ₹9₹, ₹98, ₹90, ₹१**0**, ₹₹9, Biographies of the words २२३, २२५-२२७, २३३, २३८, and the home of the २४६, २५३, २६६, २०४ Arvans २३५ नहा बालादीचा ३८ 385 के उद्देश्यों का विचार 88. 90R, R8? की प्रामामविकता त्रहासूत्रमाध्य बाद्यार्थंविकोप बिन्द्रयोग विहार

व्या १२८, १६० ब्राह्मका ४२, ६१,१३०,१३१,२१३, २१४, २१४, २१६, २२५, २२७ भक्ति 285 284. 248 भग वतीसत्र ११३. १२६. १४२. १४५, २४६ भरावदर्गाता 988, 209, 205 भदन्तभास्करबन्ध २६३ भद्रवाह १८२. २६० भर्तहरि हर, १०६ भवदेव 283 भागवत 208 भागवताचा उपसंहार २३८ माण्डुक्यकारिका १८ भामह 950 भारतीय विका 50, 109 भासर्वज्ञ १५७,१५८, १७७,१६७, मानवजीवन १९८, २०५ के चार संबन्ध ४६ भीदम २३६, २४३ मानसञ्जान १७१ भतवादी 909 भदान मज्जिम[निकाय] १२८,१७२,२४३ मालविकारित्रिय मतिज्ञान १७३ DVN सन २३६, २४७ विशेष विचारसा १३६ सन पर्शस मनस्मृति **P33** सनोरथ २६१, २७४ ममस्व मिळिचेगा मीमांसादर्शन १७५ महर्षितमण ४७ महानिर्वाणतस्त्र २४३ ३९, २३३, २३८, २४ मीरांवाई महाभाष्य 138 230, 245, 264

महावीर २४, ४०, ४३, ४६, ५६, 332, 324, 320, 580, 502, सहेन्द्रकुमार ६७,७०,६७ माटर क्रत सांस्थकारिकाइति १३५, ૧૨૬, ૧૭૬, ૧⊏૪, ૧૬૨, ૧૬૦, माशिक्यनंदी ७७,११९,१२०,१५३, 144, 151-152, 155, 154, १६३-१९५, १९८, २००, २०६, माधवाचार्य १०३, १२३, २७४ माध्यमिककारिका ९५, ९९ मालवशिया दलसखभाई ८० मीमांसक १०२, ११७, १२२, १२३, 925, 928, 929, 949-94**2**, १५५-१५७, १६२, १६४, १६५, ያዲ⊏, ያው০, ያሁያ, ያሁጄ, ያውሢ, १७६, १८१, १८२, १८५, १९४, मीमांसा १०५, १०६, १६७ मीमांसारखो[कवार्तिक]

सक्त्यवेषद्वात्रिशिका २६४ सण्डको पनिषद सहस्मद 1. २२३ मुखाचार २४५ मेक्समू जर २३४, २३५ २२६, २३७, २४१, २४२ मोर यज्ञट 121 यशोविजय ७०, ९६, १५९, १७८, १७६, २४७, २४८, २५०, २५७, २५६, २६२ यशो विजयकृत वादद्वा श्रिशिका ) 295 याज्ञवल्क्यसम्म ति २३३ युक्त्य[नुशासन] 182 युधिष्ठिर २३३. २४३ ४४, १२७, १६७. २४६, २५२ योगकल्पद्रम २४४ योगतारावली २४४ योगदर्शन २३१, २४२ योगदृष्टिसमुख्यय २४६, २४७, २६३ 268 योगनिर्णय योगनिबन्ध योगप्रदीप योगबिन्दु २३१, २४६, २६३-२६५ योगधीज २४४ योगमा व्यो १२०, १५५ योगवासिष्ठ २३३, २३६,२३७ 589 •योगविद्या २३०

योगशब्दार्थं २६० योग के साविष्कार का श्रेय २३३ व्यावहारिक और पारमार्थिक २३६ हो धाराएँ 23 0 का साहित्य **23** E ज्ञान एवं योग का संबंध ₹\$ 4 म्रा० हरिभद्र की देन योगविशिका २३१, २४६, २४८, २६३, २६६ योगशतक २४६ योगशास्त्र २४५,२४७ विशेष परिचय की टीकाएँ २५२ जैन से तुलना योगसार 585 योगस्त्रि १२७,१४४,१५६,२३१ २३८, २४१, २५६-२६१ योगाग २४१, २४४, २४७ योगाचार ११३, १५२, १५४ योगावतारटार्त्रिशिका २६२

वादन्याय १४८, ११६, २१५, २१५-355 वाडविधि 218 294 वादाष्ट्रक स्रभगसार E ८५, १८२, १८६, १६७, लघीय[स्वय] ७२,७७,१४१,१५३ १९८, २००, २०६, देखो देवस्रि 148, 103 वादिराज क्षिच्छवी ५३ वादोपनिषदद्वात्रिंशिका बिक्छबाड ५१ १०६, १६३ 158, 154, 155 वासदेव शास्त्री श्रभ्यंकर २५९ स्रोकमान्य तिलक 984 **लोकायतिक** विकल्पज्ञान 968, 908 लोर्ड एवेबरी विकल्पसिद्ध 846 लोई मोर्ले विकास लौकिक प्रस्यक्ष का मुख्य साधन १८ विक्रमादित्य वर्धमान १३२,२१२ विग्रह्मकथन 900 विग्रह्यसंमाषा वल्रभ **ت**ۇ विद्यहब्यावर्तिनी वसिष्ट २३३ वसुबन्धु ११६, १७७ विजिगीषुकथा २२१-२२३ वस्त विज्ञानवाद १०२, ११६, १२१ वस्तुत्व विज्ञानवादी = ३ की कसीटी वितण्डा हर-९६, २२१ वस्तपाल विदेह ४९ बाक्यपदीय द्द९, १०६ विद्याभिम ५५ वाचस्पति १३७, १४९, १५२,१६०, विद्या 88. 40 142, 142, 148, 145, 190, विद्याकेन्द्र ५६ 909, 903, 909, 958, 958. विद्यानंद 54, 58, 120, 184, बास्स्यायन १६,११७,१⊏३,११४,२२६ 148, 144, 100, 154, 155, 958, 228, 220, 228 बास्त्यायन माध्य ९८, १७७ **22-94. 235. 223-**२२३, २४७ वावकथा बादञ्जात्रिंशिका ६६, २९५, २१७

विपक्षस्याङ्कतस्य १८४ विभतियाँ 280 विरुद्ध १६७, २००, २०३ विरुद्धाव्यभिचारी २०३-२०५ विशेधी विवाह 221 विशद विद्यद्विमार्ग १३४, १५७, १५९ विशेषा[वश्यकमाध्य] विश्वनाथ विश्वास Ez ਰਿ**ਧ** ਕੌਜ ਵਧ 940 विषयद्वेविध्व विषयाधिगम विष्ण विष्णुपुरासा वीतराग 223 चीर्यं २३ वस वेद ३, २६, ३६, १२२,१२३,१२५ 930, 944 वेदशासाण्य १२२ बेदान्त ७५, १०३, १२५, १२७, ૧૨ ર, ૧૪૧, ૧૪૬, ૧૫૬, ૨૩,૩, २५२, २७०, २७५, २७८ वेदान्तपरिभाषा १५७ वेदाप्रामायय १२२ वैदिक १५. ४७, १४६, १५१, १५३, १६७, १७०, १७५, १७७-१७६, २०२, २०५-२०१, २१२, २१३ वैद्यक २१३, २१४, २२१, १२५ वैधर्म्य १६६, २०७, २०८ वैयाकरण १०५, १०६

मानवसात्र का तीर्थ ४३ वैशेषिक १०७, ११६, १६६, १५५, १५६, १६८, १७४-१७६, १८४, 180, 180, 208, 204, 282, रपर, रपद, रपद, रदह, २०४ वैशेषिक दर्शन २४१ वैशिषिकोस् [त्र] १२६, १३३, १३३, 141, 155, 158 180, 281 व्यतिरेक १९०, १९१ ब्यभिचार २०४ ध्यवसाय १२० व्यवसायास्मक १२० ब्यवस्थिति व्यवहार 3,9 ब्यापकधर्म 9=0 ब्यासि १७३, १७६, १८०, १८५ व्याप्यधर्म १८० ब्यावहारिक ५१ ब्यासभाष्य १४४ ७४, ८३ शंकर दिग्विजय ३९ शंकर स्वामी 538 शंकराचार्य म्ह, ९६, २**५**१ शतपथ ब्राह्मण ३९ 48. 952 হাত্**র** হ্যা**ন্ত্র** शब्देन्द्रशेखर १०२, १५७

शाक्तम्सव २३३ शान्तरक्षित =६, ११८, १२६, १२४, 92E, 928, 921, 927, 947-148, 140-147 शान्तिसरि ८५, ६१ कावि बेताल ९१ शाबर भाष्य ६८, १२२, २२५, १३० 182, 102, 104 शास्त्र १७४ शाखिकनाथ १५८, १६०, १६४,१८१ शास्त्रदी पिका 115, 148 शास्त्रयोग २६६ शास्त्रवा[र्तासमुखय] २४८, २६३ शास्त्राभ्यास ४२ शास्त्रीय परिभाषा श्चीर लोकजीवन ५८ शिवसंहिता शक्रध्यान शुभचन्द ज्ञुन्यवाद 903 ग्रम्यवादी शेव श्रद्धा २३१, २३६ श्रद्धान ७२ श्रमग २१३ श्रीघर १६०, १६४, १६८, १८४ श्रीहर्प 90 श्चित 980 श्लोक [वार्तिक] न्याय [रहाकर टीका] १९६, १९८, १२२, १२६, १२६, 128, 120, 188, 186, 141-१५३, १६२, १६८, १७१ रवेतास्वर विशस्वर ७२, ७६, ७७, 118, 120, 184, 194, 198,

२१८ देखो दिगम्बर-स्वेतास्वर श्वेताश्वतर २४०,२७३ घटचक निरूपश षट्व[दर्शनसमुखय] ८४, ३०, १०३. २३२, २७४ ग्रागरवरीका ६० षोडशक २४६,२४८,२६३ संकल्पशक्ति संग्रह संघराज्य ५३ संघसंस्था संन्यास संप्रदाय ٤5 संकंष चार ४९ 350 संयोगी 9== संस्कृति શ્રૌક શર્ચ દ सन्त संस्कृति ३ ध सत्ता ७४ सदधर्मवाद २२१ सन्तवास सस्तात मन्दिरध २०२, २०६ सम्धायसंभाषा २२१, २२२ समिक्ष १०७, १५२ सम्मति ७९, ८५, १२०, १४८, २१३ सम्मति टोका ७६, ७७, १२०, १४६, 147. 104. 150 सपक्षसत्त्व १८४

| ###### 15                                              | I F-3                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| समन्तमद्ग ६६. ११६-१२१, १६२,<br>१४६, १५६, १५४, २१३, २७२ | F # F 3 + 1 4 + 1 4 + 1            |
| समभिक्षद्व ५९                                          | स्रोप्रदायिकता                     |
| समराइच कहा २६३                                         | बने तेना पुरावाधोनुं दिग्दर्शनं ९७ |
| समवाय १०७                                              | सांव्यवहारिक १५६                   |
| समवायांग २४६                                           | साक्षास्कार ६७,७२,                 |
| समवायी १८६                                             | साधना २३४                          |
| समाज ३०,३३                                             | साधनाभास १९६                       |
| 'समाज को बदलो' ३०                                      | साधर्म्य १९६६, २०७, २०५            |
|                                                        | साधु                               |
| समाधि २३०                                              | धीर सेवा ४६                        |
| समाधिराज २४६ '                                         | साध्य १८० .                        |
| समात्तोचक ६२                                           | साध्यसम १६६                        |
| समालोचना ६२                                            | सामट १३१                           |
| सम्भाषा २२१                                            | सामर्थ्योग २६६                     |
| सर्वज्ञवाद १२५-१३२                                     | सामाजिक ४९                         |
| सर्वदर्शनमंत्रह ८४, १०१, १०३,                          | सामान्यावबोध                       |
| ૧૨૨, ૧૪૦, ૨૫૪, ૨૭૪                                     | विशेष विचार ७२                     |
| सर्वेपार्पद : १२                                       | सामुदायिक चुत्ति ६                 |
| सर्वार्थ[सिद्धि] १३५, १३७, १५८                         | सारनाथ २८                          |
| सविकल्पक ७४, १५७                                       | सिबान्तीचन्द्रोदियी ११८            |
| सब्यभिचारी २०२                                         | सिद्धसेन १६, ११४, ११६-१२१,         |
| सांस्य ४३,७२,७४,७५,३०५                                 | १३२, १४५, १४६, १५३, १५४,           |
| १०७, १२३, १२७, १३२, १३७,                               | १५६-१६०,१७७, १६५, १६५.             |
| 184, 184, 144, 146, 164,                               | १९७, २०६, २०८, २०९, २१३,           |
| १८९, १८४, १८७, २१३, २५२,                               | ર્વબ, ૨૧૭, ૨૨૨, ૨૬૬                |
| २५५, २६९, २७४                                          | श्रीर जैन दार्शनिक २७४             |
| सांख्यकारिका ६८, १३३, १५१, १५५                         | श्रीर सर्वेदर्शनसंग्रह २७४         |
| ૧૫૬, ૧૬૨, ૧૭૫, ૧૨૨                                     | श्चादि जैन सार्किक २७०             |
| सांख्यत[स्वकोमुदी] १५१                                 | स्रादिजैनकवि २७०                   |
| सांख्यदर्शन २३३, २४१                                   | श्रादि जैन स्तुतिकार २७०           |
| सांस्यपरिवाजक ४०                                       | श्राद्य जैन वादी २७४               |
| सांख्यप्रकिया २४=                                      | सिद्धसेनगन्धहस्ति ७६               |
| सांख्ययोग ७४,७५,१०२,१२५,१३६,                           | सिद्धान्त संहिता २४५               |
| <b>રે છ ૧, ૧૫૬, ૧૫૭</b> ક                              | सिद्धि विनिश्चय ८५                 |

सिद्धिवि निश्चयो टी का द०. २१३, २२१ सि. वि. राजवाडे २४६ सीमन्धर १८७ सुधारक ३३ सरगर १०१ सहीरोबा झंबिये २४५ सत्रक्रतीम १००, १४१, २४५ सम्रधार ५९ सेकेड बुक्स ऑफ थी इष्ट २३५ सेश्वरवादी 3 सोक्रेटीस २४ सीत्रान्तिक ८३, १५४ स्कन्द्रगम २७० स्थानांग २४६ **स्पष्ट** १५६ रफर्टा थीं भिधर्मकोषस्याह्या । 138. 940 इफोट १०७ स्मृति १६३, १६५, १६९ स्मृतिप्रमोष ८५, ३०७ स्मृतिप्रामाण्य १६६, १६७ स्याद्वादम[आरी] 149, 168, 168, 105, 151-१८३, १८६, १६६, १९८ स्वपरप्रकाशकता ११०-११२ स्वप्रावभागक १११ स्वप्रकाश ११०, ११५ स्वप्रत्यक्ष 880 स्वयंभूस्तोत्र २७२ स्वर्श 283

स्वसंवित्ति ११८, १५२ ११६, १५३ स्वाभागी १९५ स्वार्थव्यवसायात्मक १२० इंग्रिविजयजी ७६ हरुयोग २४४, २५० हुठयोग प्रदीपिका २३७, २४४ न्द्, १०३, १४५, २**३१,** २४६-२४८, २५७, २६३, २७४ की योगमार्गमें नयी दिशा २६३ हिन्दधर्म 24 हेत १७४, १८०-१८५, १८८, १६६ 128 हेत्रबिन्द ८०. १६५: १८४ हेतुबिन्द्रिटीका १६५,१७३,१७५ **हे**नविडम्बनोपाय हेरवाभास १६०, १६७ २०६ ७७, ११३-११५,१२०. १२३, १३२, १३७, १३८, १४२-१४६, १५०, १४४, १६१-१६३, १६५, १६९, १७३, १७८ १८२. 164-187, 184-194, 186-२००, २०१, २०६, २१०, २११. २१८, २२७, २२९, २४७, २५०, हेमचन्द्र-धातपाठ २३० हैमर्शाब्दानुशासनम्| १३५,२१२, 53.8

द्वितीय खगड

जैन धर्म ग्रौर दर्शन

## भगवान् पार्श्वनाथ की विरासत ।

[ एक ऐतिहासिक अध्ययन ]

वर्तमान जैन परंपरा भगवान महावीर की विरासत है। उनके आचार-विचार की छाप इसमें श्रानेक रूप से प्रकट होती है, इस बारे में तो किसी ऐतिहासिक की सन्देह था ही नहा। पर महावीर की श्राचार विचार की परपरा उनकी निजी निर्मित है-जैसे कि शैद परपरा तथागत बुद की निजी निर्मित है-या वह पूर्ववर्ती किसी तपस्वी की परपरागत विरासत है ! इस विषय में पाश्चात्य ऐति-हासिक बुद्धि चप न थी। जैन परंपरा के लिये श्रद्धा के कारण जो बात ऋसन्दिग्ध थी जमी के विषय में वैज्ञानिक दृष्टि में एवं ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करनेवाले तरस्थ पाश्चात्य विद्वानो ने सन्देह प्रकट किया कि. पार्श्वनाथ आदि पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के ग्रस्तित्व में क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है ? इस प्रश्न का माकल जवाब तो देना चाहिए था जैन विद्वानों को. पर वे वैसा कर न सके। श्रास्तिर को डॉ॰ याकोबी जैसे पाञ्चात्य ऐतिहासिक ही ख्रागे ख्राए. ख्रौर उन्होंने ऐति-हासिक दृष्टि से छानवीन करके अकाट्य प्रमाणों के आधार पर बतलाया कि. कम से कम पार्श्वनाथ तो ऐतिहासिक हैं ही । इस विषय में याकोत्री महाशय ने जो प्रमाण वतलाए उनमें जैन खागमों के खतिरिक्त बौद्ध पिटक का भी समावेश होता है । बौद्ध पिटकरात तल्लेखों से जैन खारामगत वर्शानों का मेल ब्रिटाया गया तव ऐतिहासिकों की प्रतीति हदतर हुई कि, महावीर के पूर्व पार्श्वनाय श्रवस्य हुए हैं। जैन आगमों में पार्श्वनाय के पूर्ववर्ती बाईस तीर्थंकरो का वर्शन आता है। पर उसका बहत बड़ा हिस्सा मात्र पौराणिक है। उसमें ऐतिहासिक प्रमाखी की कोई गति श्रामी तो नहीं दिखती।

इॉ॰ याकोची: "That Parsva was a historical person, is now admitted by all as yery probable."

<sup>-</sup>Sacred Books of the East, Vol. XLV, Introduction, pp. XXI-XXXIII

याकोभी द्वारा पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता त्यापित होते ही विचारक श्रीर मवेषक की उपलब्ध कैन स्नागन स्रवेक बातो के लिए ऐतिहासिक हिट से वियोध महत्त्व के जान पढ़े श्रीर वैसे लोग हम हिट से भी आगमों का अध्ययन विवेचन करते लगे। पत्नता कतियथ भारतीय विचारको ने श्रीर विशेषतः पक्षात्य विद्वानी ने उपलब्ध जैन आगम के आधार पर अनेकविय ऐतिहासिक सामग्री इकड़ी की श्रीर उसका यवनत मकायन भी होने लगा। अब तो धीरे-धीर रूड श्रीर अखाल जैन वर्ग का भी प्यान ऐतिहासिक हिट से शुत का अध्ययन करने की श्रोर जाने लगा है। यह एक सन्तोध की बात है।

प्रस्तुत लेख में उसी ऐतिहासिक दृष्टि का आप्राथ लेकर विचार करना है कि, ममावान, महाबीर को जो आवास-दिवार की आप्यासिक विरावत मिली वह किस-किस रूप में मिली और किछ परंपा से निली? इस प्रश्न का संदेष में निश्चित उत्तर देने के बाद उसका स्वष्टीकरण कमाशः किया जाएगा। उत्तर वह है कि, महाबीर को जो आप्यासिक विरावत मिली है, वह पार्श्वनाथ की परपरागत देन है। वह विरासत मुख्यतया तीन प्रकार की है—(१) सम्र (२) आचार और (३) अता।

सर्वापि उपस्तव्य आगमों में कई आगम ऐसे हैं कि जिनमें किसी न किसी रूप में पाएंनाथ या उनकी परंपरा का स्वन्त हुआ है। परन्तु इस लेका पूरवस्ताय पार्चे आगमा, जो कि इस विषय में छालेक महत्त्व रत्त्व है, और जिनमें अनेक पुरानी वाते किसी न किसी प्रकार से यथार्थ रूप में मुराबित रह गई है, उनका उपयोग किसा जाएगा। साथ ही बौद रिटक में पाए जानेवाले सवारी उनलेखों का तथा नई लोज करनेवालों के द्वारा उपस्थित की गई सामग्री में से उपयोगी अग्र का भी उपयोग किसा जाएगा।

दिगवर-श्वेनावर दोनों के प्रथों में वर्षित है कि, पाश्वेनाथ का जन्म कारी—वनारस में हुआ और उनका निर्माण सम्मेतारालर वर्तमान पाश्वेनाथ काराट—पर हुआ। दोनों के चरित्र विपवस साहित्य से हतना तो निर्मियाद माल्य होता है कि पाश्वेनाथ का प्रयोग्यार चेत्र पूर्व मारत—व्यात कर गाग के उत्तर और दक्षिण माग—में रहा। न्दुर पाश्वेनाथ को विहार भूमि को सोमा का निक्षित निर्देश करना क्रमी नमन नहीं, परनु उनकी शिष्य परंपर, जो पाश्चोगियक कहताती है, उसके विहार चेत्र की सीमा जैन और बौद प्रयोग के आधार पर, क्षरण्ड रूप में मी निर्दिष्ट की जा सकती है। अगुस्तरिकार नामक आधार पर, क्षरण्ड रूप में मी निर्दिष्ट की जा सकती है। अगुस्तरिकार नामक

२. श्राचारांग, स्त्रकृताग, स्थानांग, भगवती श्रीर उत्तराध्ययन ।

बीद ग्रन्थ में वतलाया है कि, वप्प नाम का शाक्य निर्ग्रन्थश्रावक था। 3 हसी मल सत्त की ऋद्रकथा में बप्प को गौतम बुद्ध का चाचा कहा है। बप्प बुद्ध का समकालीन कपिलवस्त का निवासी शाक्य था। कपिलवस्त नेपाल की तराई से हैं। नीचे की श्रोर रावती नदी-जो बौद प्रन्थों में श्रविरावती नाम से प्रसिद्ध है, जो इरावती भी कहलाती है - उसके तट पर श्रावस्ती नामक प्रसिद्ध शहर था. जो आजकल सहटमहट कहलाता है। आवस्ती में पार्श्वनाय की वरंपरा का एक निर्मृत्य केशी था, जो महावीर के मख्य शिष्य गीतम से किला भार । उसी केशी ने पहली नामक राजा को ख़ौर उसके सारथि को धर्म पाप कराया था <sup>६</sup> । जैन आगमगत सेयविया <sup>®</sup> ही बौद्ध पिटकों की सेतब्या जान पड़ती है. जो आवस्ती से दर नहीं । वैशाली, जो मुजफ्फरपर जिले का आजकत का बसाद में है, और स्वित्रवकरह जो वासकरह महलाता है तथा वाशिज्य-ब्राम, १° जो ब्रनिया कहलाता है, उसमें भी पार्श्वापत्यिक मौजूट थे, जब कि महावीर का जीवनकाल आता है। महावीर के माता-पिता भी पार्श्वापत्थिक कहे गए हैं ' । उनके नाना चेटक तथा बढ़े भाई नन्दीवर्धन ब्राटि पार्खापत्यिक रहे हो तो श्राश्चर्य नहीं । गंगा के दक्षिण राजगृही था, जो श्राजकल का राजगिर है । उसमें जब महाबीर धर्मोपदेश करते हुए आते हैं तब वृशियानिवासी पार्श्वापत्यिक श्रावकों ग्रौर पार्श्वापत्यिक थेरो के बीच हुई धर्म चर्चा की बात गौतम के द्वारा

एक समयं भगवा सक्केमु विहरति कपिलवश्यिसं श्रय खो वप्पो सक्को निगर्यद्रसावगो इ० ॥— अगुत्तरनिकाय, चतुक्कनिपात, वमा ५ ।

The Dictionary of Pali Proper Names, Vol II. P. 832.

४ श्री नन्दलाल डे: The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, P. 189.

५. उत्तराध्ययनसूत्र, ऋ० २३।

६. रायपसेगाइय ( पं० वेचरदासजी संपादित ), पृ० ३३० ऋादि ।

७. देखो उपर्युक्त ग्रन्थ, पृ० २७४।

८, १० देखो—वैशाली ग्रामिनन्दन प्रन्थ, पु० ६२; ग्रा० विजय-कल्याणुद्धि इत अमण्यभगवाननहावीर में विद्वारस्थलनाम-कोष, The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India.

११. समण्यस्य ए भगवन्त्रो महावीरस्य श्रम्मापियरो पासाविश्वज्ञसमणोवासगा यावि होत्या ।—श्राचारांग, २, भावचृत्तिका ३, सूत्र ४०१ ।

सुनते हैं १२ । द्वांगिया राजग्रह के नजरीक में ही कोई नगर होना चाहिये, जिसकी पहचान ऋाचार्य विजयकत्यासपूरि ऋाधुनिक दुंगी गाम से कराते हैं १३ ।

बचे-खुचे ऊपर के अति अल्प वर्णनों से भी इतना तो निष्कर्ष हम निर्विचाट रूप से निकाल सकते हैं कि, महाबोर के भ्रमण और धर्मोण्देश के वर्णन में पाए जाने बाले गंगा के उत्तर दिवस के कई गाँव-नगर पार्श्वनाथ की परम्परा के निर्माण के भी विदार-स्तेत्र एवं धर्मान्वार-स्तेत्र रहे। इसी से इस बैन आगमों में सक्तत्र यह भी वाते हैं कि, राजग्रही आहि में महाबीर की पार्श्वापत्यिकों से मेंट हुई।

खुद बुद क्रयनी बुदल के पहले की तपश्चयां श्रीर चर्या का जो वर्यान करते हैं उसके साथ तत्कालीन निप्रंथ क्राचार 1' का हम जब मिलान करते है, कितिसक्ख के निप्रंथ आपकार कर सारे एक समित है तथा है। सिर्फ में पाए जाने वाले लास क्राचार और तत्काल संकर्या कुछ पारिभाषिक शब्द 1', जो केवल निप्रंथ प्रवचन में ही पाए जाते हैं - इन सब पर विचार करते हैं तो ऐसा मानने में कोई लास सन्देह नहीं रहता कि, बुद ने मले थोड़े

'श्चासव' श्रीर 'सबर' ये होनो शब्द परस्पर विरुद्धार्थक है। श्रासव चित्त या श्चारमा के क्लेश का बोधक है, जब कि सबर उसके निवारण एवं निवारणोपायका। ये टोनों शब्द पहले से जैन-श्चामम श्रीर बौद पिटक में समान

१२. भगवती, २,५।

१३. श्रमणभगवान्महावीर, पृ० ३७१।

१४. तुलना—दशबैकालिक, ग्र० २. ५-१ श्रांर मिक्समिनिकाय, महासिंहनाटमुन ।

१५. पुग्गल, ग्रासव, मवर, उपासथ, सावक, उपासग इत्यादि ।

<sup>&#</sup>x27;पुम्मल' शब्द बीद विरुक में पहले ही से जीवश्यिक का बोधक रहा है। ( मिक्समिनकाय १९८)। चैन परम्परा में यह याउट सामान्य रूप से जह परमासुकों के क्रार्थ में रूट हो गया है। तो भी भगवती, र्यार्वकालिक के प्राचीन स्तरों में उसके बीद विरुक स्वीहत क्रार्थ में सुरांक्त रहा है। भगवती के ८-१०-१६ में गीतम के प्ररुप के उत्तर में महाबार के गुल से कहलाया है कि, जीव 'पोम्मली' भी है और 'पोम्मल' मी। इसी तरह भगवती के २०-२ में जीवत्यक के क्रमिवचन-पर्यावस्त ते 'पुम्मल' पर क्राया है। इश्वैकालिक ५-१-७३ में 'पोम्मल' शब्द 'मान' क्रमें में प्रयुक्त है, जो जीवनाधारी के प्रारंत्त संबंध पत्ता है। 'यान देने योभ्य बात यह है कि वह शब्द जीनबीद श्रुत से मिन्न किसी भी प्राचीन उपलब्ध खुत में देखा नहीं जाता।

ही समय के लिये हो, पार्श्वनाय की परंपरा को स्वीकार किया था। ऋष्यापक धर्मी नन्द कौशाम्बी ने भी ऋपनी ऋन्तिम पुस्तक 'पार्श्वनायाचा चातुर्याम धर्मी' (पृ॰ २४, २६) में ऐसी ही मान्यता सूचित की है।

बुद्ध महाचीर से प्रथम पैदा हुए श्रीर प्रथम ही निर्वाय प्राप्त किया । बुद्ध ने
निर्मयों के तर-प्रयान श्रावारों की अवहेबला । की है, और पूर्व-पूर्व गुरुषों से
व्यां तथा तत्कान का मार्ग क्षेष्ठ कर अपने श्रद्धमध्य है एक नए विरिष्ट मार्ग की स्थापना की है, ग्रहस्य और त्यागी संघ का नया निर्माय किया है, जब कि
महाचीर ने ऐसा बुद्ध नहीं किया । महाचीर का विषयम ग्रायंगियक निर्मयों का
है । उन्होंने कहीं मी उन निर्मयों के मीलिक श्रावार एवं तत्क्वान की जय मी
श्रवहेलना नहीं की है; प्रस्तुत निर्मयों के परस्परात उन्हीं श्रावार-विचारों की
श्रपनाकर श्रपने जीवन के हारा उनका संशोधन, परिवर्षन एवं प्रचार किया
है । इससे हमे मानने के लिए बाण्य होना पहला है कि, महाचीर पार्थनाय की
श्रपनावह श्रदने जाने हैं (तत्क्वायंशियास सूद ६-१, २, ६-१; ६-१;
स्थानायद्व १ स्थान ; समवावायद्व ५ समवार : मिकसमिक्वाय २ ।

'उपोसय' राब्द राहस्यां के उपका-विशेष का बोधक है, जो पिटको में झाता हैं ( दीयनिकाय २६ )। उसी का एक रूप पोसह या पोसच भी है, जो झागमो में पहले ही से प्रयुक्त देखा जाता है ( उचासगदसाझों )।

'भावग' तथा 'उवासग' वे दोनो शब्द किसी-सक्सी रूप में पिटक ( दोयिनेकाव ४ ) तथा आमामी में पहले हो से प्रचलित रहे हैं। यदापि बौद परम्परा में 'सावग' का आर्थ है 'बुद के माचात मिचु-शिष्य' (मिक्मिमिकाय १ ), जब कि बैन परम्परा में यह 'उचातक' की तरह रहस्य अनुवायी आर्थ में ही प्रचलित रहा है।

को हं व्यक्ति सहस्थाअम का त्याग कर मिन्नु बनता है तब उस अर्थ में एक लाब रूट है, जो पिटक तथा ख्रागम दोनो में पाया जाता है। वह बाक्य है "ख्रागारमा क्षानारिय पज्जबनि" ( महाचन्य ), तथा "ख्रागारको झ्रयागारियं पज्बहत्तए" ( मानवी ११-१८-४२१ )।

यहाँ केवल नमूने के तीर पर थोड़ से शब्दों की श्रलना की है, पर इसके विलार के लिए और भी पर्यात गुजाइश है। ऊपर स्वित शब्द और अर्थ का साहर्य लासा पुरान है। वह अकस्मात हो ही नहीं सकता। अरुतप्य इसके मूल में कहीं नकहीं जाकर एकता लोजनी होगी, जो संभवतः पार्यनाथ की परम्परा का ही संकेत करती है।

१६. मजिमामनिकाय, महासिंहनादसत्त ।

परम्परा में ही दीक्षित हुए...फिर मले ही वे एक विशिष्ट नेता बने । महाधीर तत्काबीन पार्श्वपित्वक परंपरा में ही हुए, इसी कारण से उनको पार्श्वनाथ के परपरागत संय, पार्श्वनाथ के परंपरागत आवार-विचार तथा पार्श्वनाथ का परमरागत क्षुत विरासत में मिले, जिसका समर्थन नीचे लिखे प्रमाणों से होता है।

संघ—

भगवती १-६-७६ में कालासवेती नामक पार्वापत्यिक का वर्षान है, जिसमे कहा गया है कि, वह किन्दी स्थितियों से मिला और उनने सामायिक, सबम, मत्याख्यान, काशोत्समी, विवेक खादि चरित्र करूपी मुद्दों पर प्रश्न किए। स्थितियों के जम प्रत्नों का जो खवाब दिया, जित परिभागा में दिशा, और कालासवेती ने जो प्रश्न जित्र परिभागा में किए है, इस पर विचार करें तो हम निश्चंत रूप से कह सकते हैं कि, वे प्रश्न खीर परिभागाएँ सब जैन परिभागा से ही सम्बद्ध हैं। येरों के उन्तर से कालासवेती का समायान होगा है तब वह महावीर के हारा नवस्योगियत पंचमहानत और प्रतिक्रमण्याम को हीकार करता है। अर्थात् वह महावीर के संख्य का एक सम्य अनता है।

भगवती ५-६-२२६ में कृतियथ बेरों का वर्षान है। वे राजगृष्टी में महावीर के पास मर्यादा के साथ जात है, उनसे इत परिमिन लोक में अनन रात-दिल और परिमित रात-दिन के बारे में प्रश्न कुती है। महावीर वार्थनाथ का हवाला देते हुए जवाब देते हैं कि, पुरसाटा गोश पाइयें ने लोक का स्वस्त परिमित हो कहा है। फिर वे अपेन्हामेंद से रात-दिन की अपनत और परिमित सकता का खुलाता करते है। खुलाता सुनकर थेरों को महाबीर की सर्वज्ञता के विपय में मतीति होती है, तब वे बन्दन-समस्तारपूर्वक उनका शिष्यल स्वीकार करते हैं, अपाँत पंच महावतीं और सप्रतिक्रमणुश्यों के अगोकार द्वारा महाबीर के संघ के अग्र बनते हैं।

सगवती ६-१२-१७८, २७६ में गागेय नामक पार्वाणियक का वर्षान है। वह वार्षिण्याम में महावीर के पास जाकर उनने जीवो की उत्पविन्युति आर्थि के बारे में मन करता है। महावीर जवाब देते हुए प्रमा ही कहते हैं कि, पुस्सिदार्थीय पार्व ने लोक का स्कर गास्वत कहा है। इसी से में उत्पत्ति-स्युति आर्थि का पुलासा अमुक प्रकार से करता हूँ। गागेय पुनः महन करता है कि, आप जो कहते हैं वह किसी से मुनकर या स्वय जानकर ! महावीर के मुख से पर्व कि कहा जो गाये को सर्वकता है। गागेय को सर्वकता है के मुख से पर्व कि कहता गाये कि में पर्व करता है। गागेय को सर्वकता की प्रवीति हुई, किर वह चानुवांमिक धर्म से पंचे वमहास्त स्वीकारने की अपनी

इच्छा प्रकट करता है श्रीर वह श्रन्त में सप्रतिक्रमण पंच महावत स्वीकार करके महावीर के संघ का श्रंग बनता है।

स्वकृतांग के नावदीया अध्ययन ( २-७-०१, ७२, ८१) में पाश्यां स्थिक उदक पेदाल का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि, नावंदा के एक आवक लिए की उदक्याला में कब गीतम वे तत उनके पास वह पाश्यां पिषक आपण और उत्तमें गीतम से कई प्रश्न पृष्ठें। एक प्रश्न प्रश्न प्रश्ना कि नहीं होता कि निषय हिमा के स्थाय अपने हिमा के स्थाय अपने होता कि निषय हिमा के सिया अपने हिमा के स्थाय हिमा के स्थाय निष्य हिमा के सिया अपने हिमा के स्थाय निष्य हिमा के सिया अपने हिमा के स्थाय निष्य हिमा के स्थाय कि स्थाय कि अपनी है र अपने हिमा के स्थाय कि अपने हिमा के स्थाय कि स्थाय कि स्थाय के स्थाय कि स्थाय के स्थाय कि स्थाय के स

उत्तराययन के २२ वे अन्यवन में पाश्चांपश्चिक निर्मय केशी और महाचीर के मुख्य शिष्य इन्द्रमूर्ति—दोनों के भावती में मिखने की और आवार निर्मय के कुछ मुद्दों पर संवाद होने की बात कही गई है। केशी पाश्चांपश्चिक ममाव रात्ती निर्मय कर में निर्दिष्ट हैं: इन्द्रद्वित ते महाचीर के मच्या और साखान्त शिष्य ही हैं। उनके बीच की चर्चा के निषय कई हैं, पर वहाँ प्रस्तुत हो है। केशी गीतम ले पुछते हैं कि, पार्चनाथ ने चार वाम का उपरेश दिया, जब कि अर्थामान—महावित को सो क्यों ! इसी तरह पार्चनाथ ने सचैव —सवक पर्य बत्ताया, जब कि महावित को सो इसे अर्थना—अप्रवान पर्यो, तो क्यों ! इसके जवाव में इन्द्रपृति ने कहा कि, "" तत्वहष्टि ते चार याम और पाँच महावित में कोई अल्पत नहीं है, केजल बर्टमान युग की कम और उत्तरी मम्मे देखकर ही महावित ने स्विरा पुरिक्त मार्च को सम्म और उत्तरी मम्मे देखकर ही महावित ने स्वराम होते से पाँच महावित में वाई क्या ही है, केजल वर्टमान युग की कम और उत्तरी मम्हे का उपरेश किया है। और मोच का वास्तिक कारण तो आन्तर ज्ञान, दर्शन की सुद्ध चारिक ही है, बक्त का होना, न होना, वह तो लोकहिं हैं। इन्द्रभूति के मुलागामी जवाब की यार्थायत विकाद केशी पंचाहम्मत संक्रीय करते हैं। और सत तर महावित के संब के एक अर्थ करते हैं।

१७ उत्तराध्ययन, ग्र० २३, श्लोक २३-३२।

जपर के थोने से उदराण हतना समझने के लिए पर्यात हैं कि महाचीर आरी उनके शिष्ण हन्द्रमूति का कई स्थानों में पार्वापिशकों से मिलत होता है। उन्हर्याति के झतावा अन्य मी महाचीर-शिष्ण पारकांपिशकों से मिलत है। महाचीर जवाव देने समय जापत में नहीं है। महाचीर जवाव देने समय पार्वनाय के मन्तव्य का झावार भी लेते हैं महाचीर जवाव देने समय पार्वनाय के मन्तव्य का झावार भी लेते हैं महाचीर जवाव देने समय पार्वनाय के मन्तव्य का झावार भी लेते हैं के महाचीर जवाव देने समय पार्वनाय के मानव्य का आपता पार्वनाय के पार्वनाय के पार्वनाय के पार्वनाय के मानव्य करते हैं। और पार्श्व के प्रति निष्ठा एकोचार के नवर पार्यापिशक भी महाचीर को अपनी परीक्षा में को उपनी पर्यापिश सेम महाचीर को अपनी परीक्षा में को उपनी पर्यापिश सेम महाचीर को अपनी परीक्षा में कर उत्तर देशकर उनके मीर शिष्यापिश सेम महाचीर सेम परार्थीपिश भी महाचीर के पार्यापिश सेम महाचीर के पार्यापिश सेम महाचीर सेम परार्थीपिश साम परार्थीपिश सेम परार्थीप

यद्यपि कई पार्श्वापत्यिक महावीर के संघ में प्रविष्ट हुए, तो भी कुछ पारवांपन्यिक ऐसे भी देखे जाते हैं, जिनका महाबीर के सब में सम्मिखित होना निर्दिष्ट नहीं है । इसका एक उदाहरण भगवती २-५ में यो है-तुंगीया नामक नगर में ५०० पार्श्वापत्थिक अमरा पधारने है। वहाँ के तत्थ्या अमराोपासक उनसे उपदेश मनते हैं। पारवांपत्यिक स्थविर उनको चार याम स्मादि का उपदेश करते हैं । आवक उपदेश से प्रसन्न होते है खाँग धर्म में स्थिर होते हैं । बे स्थविरो से सयम, तप ऋादि के विषय में तथा उसके फल के विषय में प्रश्न करते हैं । पार्श्वापत्यिक स्थविरों में से कालियपत्त, मेहिल, ग्रानन्दरक्खिय श्रीर कासव ये - चार स्थविर श्रपनी-श्रपनी दृष्टि से जवाब देते है। पार्श्वापन्थिक स्थविर और पार्श्वापत्विक अमगोपासक के बीच तुरीया में हुए इस प्रश्नोत्तर का हाल इन्द्रभृति राजगृही में सुनते है और फिर महाबीर से पूछते हैं कि - "क्या ये पाश्वांपत्यिक स्थविर प्रश्नो का उत्तर देने में समर्थ है ?" महावीर स्पष्टतया कहते हैं कि - ''वे समर्थ हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वह सच है: मैं भी वही जवाब देता।" इस संवादकथा में ऐसा कोई निर्देश नहीं कि तंगीयावाले पार्श्वापत्यिक निर्मय या अमगोपासक महावीर के संघ में प्रविष्ट हए । यदि वे प्रविष्ट होते तो इतने बढ़े पार्श्वापत्विक सच के महावीर के संघ में सम्मिलित होने की बात समकालीन या उत्तरकालीन ऋग्वार्य शायद ही भूलते ।

यहाँ एक बात खाम ध्यान देने योग्य है कि, पाश्वांपत्यिक श्रमण न तो

महावीर के पास क्राए है, न उनके संघ में प्रविष्ट हुए हैं, फिर भी महावीर उनके उत्तर की सबाई स्त्रीर इसिता को स्पष्ट स्वीकार ही करते हैं।

दूसरी बात ध्वान देने योग्य यह है कि, जो गार्थापत्थिक महायीर के संघ में झाए, वे भी महायोर की सक्कता के बारे में पूरी प्रतीति कर केले के प्रभाग ही उनको विधिवत् बन्दन-सम्बक्धर - 'तिक्षुत्तो आयाहिंग् पवाहिंग् क्यांभि'— करते हैं; उसके पहले तो वे केवल उनके पास शिष्टता के साथ आते हैं— 'अप्टर-सामते टिव्या'।

पाइबेनाय की परंपरा के त्यागी और यहत्थ ब्वक्तियों से संक्य रखने वाली, उपलब्ध आगमों में जो कुछ सामग्री है, उसको योग्य रूप में सकलित एवं व्यवस्थित करके पाइबेनाय के महाबीर-कालीन संघ का सारा वित्र पं दलसुष्य मालयशिया ने अपने एक अस्यासपूर्ण लेख में, श्रीस वर्ष पहले खींचा है जो इस प्रमाग में खास द्रष्टव्य है। यह लेल 'कैन प्रकाश' के 'उत्थान-महाबोगंक' में छुरा है।

## श्राचार---

श्रव हम श्राचार की विरासत के प्रश्न पर श्राते है। पाश्चांपियक निर्मेषों का श्राचार वाह्य-श्राम्थन्तर टो रूप में देखने में श्राता है। श्रानगाराव, निर्मयत्व, सचेलत्व, श्रीत, श्रातप श्रादि परिषद्ध-सहन, माना प्रकार के उपवास कत श्रीर मिलाविश के कटोर नियम हत्यादि बाह्य श्राचार है। सामायिक समल्व या समभाव, यशक्याय् —त्याप, संयम महत्वप्रियमन, सबर—कपायानिरोफ, विवेक - श्राहिमता या सदमहिं वेक, व्युत्सर्ग — ममत्वत्याग, हिंसा श्रास्त श्रम्त श्राप्त श्रीर विद्वादाग से पिसिहित है।

पहले कहा जा जुका है कि, बुद्ध ने गृहत्याग के बाद निर्मय आजारों का भी पानित लिया था। बुद्ध ने अपने द्वारा आजवरण किए गए निर्मय आजारों का जो सच्चेंप में संकेत किया है उसका पाश्चांपियक निर्मयों की चर्चों के उपलब्ध कर्यों के साथ मिलान करते हैं " एवं महाबीर के द्वारा आजदित शाह चर्चा के साथ मिलान करते हैं " दे तहीं रहता कि, महाबीर को निर्मय या अनगार धर्म की शाह चर्चा पाश्चांपियक परंपरा के मिली है— मले ही उन्होंने समें देशकालानुसारों थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया हो। आभ्यन्तर आजार भी भगवान महाबीर का वहीं है जो पाश्चांपियकों में मचलित था। कालावर्त्रापुल

१८. देखो – नोट न०१४।

१६. ग्राचारांग, ग्र॰ ६।

जैसे पार्वापत्यिक क्राम्यन्तर चरित्र से संबद्ध पारिमापिक शब्दों का जब क्रर्थ पूछते हैं तब महाबीर के क्रानुवायी स्थविर वही जवाब देते हैं, जो पार्श्वापत्यिक परंपरा में भी प्रचलित था।

निर्मर्थों के बाह्य-स्माभ्यंतर स्माचार-चारित्र के पार्श्वपरपरा से विरासत में . मिलने पर भी महावीर ने उसमें जो सुधार किया है वह भी श्रागमों के विश्वसनीय प्राचीन स्तर में सरिवत है। पहले संघ की विरासतवाले वर्शन में हमने सचित किया ही है कि, जिन-जिन पार्श्वापत्यिक निर्मर्थों ने महावीर का नेतृत्व माना उन्होंने सम्रतिक्रमण पाँच महावत स्वीकार किए। पार्श्वनाथ की परंपरा में चार याम थे, इसलिए णश्वेनाथ का निर्यंथधर्म चातुर्याम कहलाता था। इस बात का समर्थन बौद्ध पिटक दीवनिकाय के सामञ्जपलम्त में ब्राए हुए निर्प्य के 'चात-याम-सवर-संवृतो' इस विशेषण से होता है । यद्यपि उस यत्र मे ज्ञातपुत्र महाबीर के मूख से चातर्थाम धर्म का वर्णन बौद्ध पिटक संबाहको ने कराया है, पर इस ग्राम में वे भान्त जान पड़ते हैं। पार्श्वापत्थिक परपरा बद्ध के समय में विद्यमान भी थी श्रीर उससे बढ़ का तथा उनके कुछ श्रन्यायियों का परिचय भी था, इसिल्ये वे चातुर्याम के बारे में ही जानते थे। चातुर्याम के स्थान में पाँच यम या पाँच महाबत का परिवर्तन महाबीर ने किया, जो पार्श्वापन्यिको में में ही एक थे। यह परिवर्तन पार्श्वापत्थिक परंपरा की होएं से अले ही विशेष महत्त्व रखता हो, पर निर्यन्थ भिन्न इतर समकालीन बौद्ध जैसी श्रमण परपराश्ची के लिए कोई खास ध्यान देने योग्य बात न थी। जो परिवर्तन किसी एक फिरके की ग्रान्तरिक वस्त होती है उसकी आनकारी इतर परम्पराश्चा में बहुचा तरन्त नहीं होती । बद्ध के सामने समर्थ पाश्वापत्थिक निर्मेथ ज्ञातपत्र महावीर ही रहे, इसलिए बौद्ध अंथ में पार्श्वापत्थिक परपरा का चातर्याम धर्म महाबीर के सुख से कहलाया जाए तो यह स्वाभाविक है। परन्त इस वर्शन के ऊपर में इतनी बात निर्विवाद सावित होती है कि. पार्श्वापत्यिक निर्मन्थ पहले चातुर्वाम धर्म के ऋतु-यायी थे. श्रीर महावीर के संबन्ध से उस परंपरा में पंच यम दाखिल हुए । दसरा सधार महावीर ने सप्रतिक्रमणा धर्म दाखिल करके किया है, जो एक निर्प्रन्य परम्परा का ग्रान्तरिक संघार है । सम्भवतः इसीलिए चौढ ग्रन्थों में इसका कोई निर्देश नहीं।

बीद अन्यों में ° पूरक्कार्यय के द्वारा कराए गए निर्धन्य के वर्णन में 'एकराटक' विशेषण स्राता है; 'स्रचेल' विशेषण स्राजीवक के साथ स्राता है। निर्धन्य का 'एकराटक' विशेषण मुख्यतया पार्श्वापियक निर्धन्य की स्रोर

२०. श्रंगुत्तरनिकाय, छक्कनिपात, २-१।

हौ संकेत करता है। हम ऋाचारांग में वर्शित ख्रौर सबसे ऋघिक विश्वसनीय महावीर के जीवन-ग्रंश से यह तो जानते ही हैं कि महावीर ने ग्रहत्याग किया तब एक वस्त्र-चेल धारण किया था। क्रमशः उन्होंने उसका हमेशा के वास्ते त्याग किया. श्रीर पर्यातया श्रचेलत्व स्वीकार कियार । उनकी यह श्रचेलत्व भावना मृत्तगत रूप से हो या पारिपार्श्विक परिस्थिति में से प्रहण कर आस्मसात की हो. यह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत नहीं : प्रस्तुत इतना ही है कि. महाबीर ने सचेलात्व में से ऋचेलत्व की श्रोर कटम बढाया । इस प्रकाश में इम बौद्धप्रत्थों में आप हुए निर्मन्थ के विशेषण 'एकशाटक' का तात्पर्य सरलता से निकाल सकते हैं। -वह यह कि, पार्श्वापत्यिक परंपरा में निर्मन्थों के लिये मर्यादित वस्त्रधारण वर्जित न था, जब कि महाबीर ने बल्लाधारल के बारे में अनेकान्तदृष्टि से काम लिया। उन्होंने सचेताल ग्रीर श्राचेताल दोनों को निर्धन्य संघ के लिए यथाशक्ति ग्रीर यथारुचि स्थान दिया । ऋथ्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी ने भी ऋपने 'पार्श्वनाथाचा चातुर्याम धर्म' (पूर्व २०) में ऐसा ही मत दरसाया है। इसी से हम उत्तराध्ययन के केशी-गीतम-सवाद में ऋचेल और सचेल धर्म के बीच समन्वय पाते हैं। उसमें खास तौर से कहा गया है कि, मोच के लिये तो मुख्य और पारमार्थिक तिंग---साधन जान-दर्शन-चारित्ररूप श्राध्यात्मिक सम्पत्ति ही है । श्राचेत्रत्व *या* सचलत्व यह तो सौकिक-शास लिंगमात्र है, पारमार्थिक नहीं।

इस तात्वर्य का समर्थन भगवती आदि में वर्षित पार्श्वायिको के परिवर्तन सं स्पष्ट होता है। महाबोर के संघ में वाखिल होनेवाले किसी भी पार्श्वायिक निर्माय के परिवर्तन के बारे में यह उल्लेख नहीं है कि, उसने क्लेखल के स्थान मंत्रायेकत स्वीकार किया; जब कि उन सभी परिवर्तन करनेवाले निर्मायों के लिए निक्षित रूप ने कहा गया है कि उन्होंने चार याम के स्थान में पाँच महाबत और प्रतिक्रमण थर्म स्वीकार किया।

महावीर के व्यक्तित, उनकी क्राभ्यासिक दृष्टि ब्रीर क्षतेकात्त दृति की देखते हुए. कार वर्णन की हुई सारी पटना का मेल सुसंगत दंद जाता है। महान क्षीर मिकिसमा का सुपार, वह क्षतन्तदृष्टि का सुभार है इसलिए महावीर के उस पर पूरा भार टिया, जब कि स्वयं स्वीकार किए दुए क्षचेत्रस्य पर प्रकात भार

११. णो चेविमेण क्येण पिहिस्सामि तीं हेमंते। से पारप श्रावकहाप एवं लु श्रायुजिमियं तस्त ॥२॥ संक्क्ष्ररं साहियं मातं जंन शिकासि क्यमं मगवं। श्रचेत्रप तथ्रो चाह तं बोसिन्न क्यम्यायारे॥॥॥ —श्रावारीम, १-६-१।

नहीं दिया । उन्होंने सोचा होगा कि, श्रालिर श्रवेलत्य या सचेलत्व, यह कोई श्रीवन-शुद्धि की प्रतिम कसीटी नहीं है । इसीलिए उनके निर्मय सच में वर्षक श्रीर अवेब्ब होनों निर्मय अपनी-अधनी रुचि एवं शर्मिक का विचार करने होनानदारि के साथ परस्पर उदार भाव से रेह होंगे । उत्तराध्यन का वह संवाद उस समय की सुचना देता है, जब कि कभी निर्मयों के श्रीव सचेलत्य के बारे में सारासार के तारतम्य की विचारणा चल्ली होगी । पर उस समन्यय के मूल में अनेकान हिंछ जो यथार्थ प्राण स्पन्तित होता है वह महावीर के विचार की देन हैं ।

२२. मिक्फिममा बाबीलं ऋरहेता भगवंता चाउजामं घम्म परण्येति, तं०— स्व्यातो पाणातियायात्री वेरमण्, एव मुतावायात्र्रो वेरमण्, सन्यातो श्रदिकादाणात्र्री वेरमण्, सन्यात्री बहिद्यादाणात्र्री वेरमण् १।—स्थानाग, सूत्र २६६, पत्र २०१ क्रा

२२. "बहिद्यादाणाष्ट्री" ति बहिद्या—मैधुनं पहित्रहाविशेषः ऋारानं च परिप्रहत्तपोईन्द्रैकत्ममथवा ऋादीयत इत्यादानं परिप्राद्यं वस्तु तच धर्मोपकर-ग्यापि भवतीयत ऋाह—बहित्तात्-धर्मोपकरणाद् बहिर्यदिति । इह च मैधुनं परिप्रदेशन्तर्भवति, न द्वापरिष्रदीना चोषिद् सुक्यत इति ।—स्यानांग, २६६ सुश्रृहति, पत्रं २०१व ।

दोषों की ब्रालोचनापूर्वक ब्रापंदा दोषों से बचने के लिए शुद्ध संकल्प को दब करें। महाचीर की जीवनचर्वा ब्रीर उनके उपरेशों से यह मधी-भीति जान पढ़ता है कि, उन्होंने स्वीकृत प्रतिक्षा की शुद्धि ब्रीर ब्रम्तजांग्रित पर जितना भार दिखें है उतना क्रम्य चीजों पर नहीं। यहीं कारण है कि तत्कालांन ब्रम्नेक पार्थापंथिकों के रहते हुए भी उन्हों में से एक जातपुत्र महाचीर ही निष्ठय सप के ब्रम्युवा रूप से या तीर्यंकर रूप से माने जाने हमें। महाचीर के उपरेशों में जितना भार क्यापंवित्य पर है—जों कि निर्मय-जीवन का मुख्य लाख है—उतना भार ब्रम्य किसी विषय पर नहीं है। उनके इस कटोर प्रथक के कारण ही चार याम का नाम स्मृतियेष वन गया व पाँच महाजत वस्त्यमर्थ के जीवित ब्रंग बने।

महावीर के द्वारा पंच महाबत-धर्म के नए सुधार के बारे में तो श्वेताम्बर-दिगावर एकमत हैं, पर पाँच महाबत से क्या अभिन्नेत है, इस बारे में विचारमेद श्रवस्य है। दिगंबराचार्य वटकेर का एक 'मृलाचार' नामक ग्रन्थ है-जो संप्रहात्मक है--उसम उन्होंने पाँच महात्रत का ऋर्थ पाँच यम न बतलाकर केवल जैन-परपरा परिचित पाँच चारित्र बतलाया है । उनका कहना है कि. महाबीर के पहले मात्र सामाधिक चारित्र था, पर महावीर ने छेदोपस्थापन दाखिल करके सामायिक के ही विस्तार रूप से ऋत्य चार चारित्र बतलाए, जिससे महाबीर पंच महावत-धर्म के उपदेशक माने जाते हैं। ऋगचार्य बटकेर की तरह पुज्यपाद, श्रवत्तव, श्राशाधर श्रादि लगभग सभी दिगवराचार्य श्रीर दिगंबर विद्वानों का वह एक ही अभिप्राय है "। निःसन्देह श्वेताबर-परपरा के पंच महाब्रतधर्म के खुलासे से दिगंबर परंपरा का तत्संबन्धी खुलासा जुदा पडता है। भद्रवाहकर्तक मानी जानेवाली नियंक्ति में भी छेदोपस्थापना चारित्र को दाखिल करके पाँच चारित्र महावीरशासन में प्रचलित किए जाने की कथा निर्दिष्ट है, पर यह कथा केवल चारित्रपरिएाम की तीवता, तीवतरता श्रीर तीवतमता के तारतम्य पर एवं भिन्न-भिन्न टीस्तित व्यक्ति के ऋधिकार पर प्रकाश डालती है. न कि समग्र निर्माधों के लिए अवश्य स्वीकार्य पंच महाबतों के उत्पन्न। जब कि महावीर का पंच महाबत-धर्म-विषयक सधार निर्धेथ दीजा लेनेवाले सभी के लिए एक-सा रहा, ऐसा भगवती श्रादि प्रथों से तथा बौद्ध पिटक निर्दिष्ट 'चात-याम-संवर-संवतों रूप इस विशेषण से पतित होता है। इसके समर्थन में पति-कमरा धर्म का उदाहररा पर्याप्त है । महाबीर ने प्रतिक्रमरा धर्म भी सभी निर्यन्थों

२४. देखो-पं॰ जुगल किशोर जी मुख्तार कृत-जैनाचायों का शासनमेद, परिशिष्ट 'क'।

२५. "चातु-याम-संवर-संवतो" इस विशेषण के बाद 'सव्व-वारि-वारितो' इत्यादि

के लिए समान रूप से ऋतुशासित किया। इस प्रकाश में पंच महागत धर्म का ऋतुशासन भी सभी निर्मन्ती के लिये रहा हो, यही मानना पढ़ता है। मुलाचार आदि दिगंबर परंपर। में जो विचारमेद सुरवित है वह साधार ऋवश्य है, क्योंकि, भ्रोतांवरीय सभी प्रम्य कुंद्रोपरमान सिहत पाँच चारित्र का प्रवेश महावीर के शासन में बतलाते हैं। पाँच महाजत और पाँच चारित्र ये एक नहीं। दोनों में पाँच की संख्या समान होने से मुलाचार आदि प्रन्यों में एक विचार पुरवित रहा तो श्रेतांचर प्रम्यों में दूसरा भी मित्र प्रमान हों। दोनों में पाँच की संख्या समान होने से मुलाचार आदि कहा नु कुछ भी हो, दोनों परंपराएँ पंच महाजत प्रमान के मुलाद के तरी में एक सी समान है।

वस्तुत: पाँच महावत यह पात्रवांपत्यिक चातुर्याम का स्पष्टीकरण ही है। इससे यह कहने में कोई वाचा नहीं कि, महावीर को संयम या चारित्र की विरासत भी पार्श्वनाथ की परंपरा से मिली है।

हम योगपरंपरा के ब्राट योगांग से परिचित है। उनमें से प्रथम अर्था यम है। पातजल योगशाल (२-३०, ३१ में ब्राहिसा, सन्य, अस्तेव अक्षचर्य और अपिष्ठह ये पाँच यम गिनाए हैं; साथ ही इन्हीं पाँच यमी को महावत में के है—जब कि वे पाँच यम परिपूर्ण या जाति देश काल समयानविष्ठक हो। मेरा खयाल है कि, महाचीर के हारा पाँच यमी पर अस्पन्त भार देने एवं उनको महावत के रूप से मान लेने के कारण ही 'महावत' शब्द पाँच योगों के लिए विशेष मिनिह में आया। आज तो यम या याम शब्द पुराने वैनशुत में, बीह पिष्ठीय मिनिह में और उपलब्ध योगश्च में मुख्यत्व मुन्तित है। 'पर्म' शब्द का उतना प्रचार अब नहीं है, जितना प्रवार 'महावत' शब्द का।

विशेषना जातपुत्र महानीर के लिए आते हैं। इनमें से 'सल्य-वारि-वारितो' का अर्थ अद्यक्ष्य के अपनुसार भी राहुत भी आदि ने किया है कि—''निरायद्ध (निर्मय्य) जल के व्यवक्षार का वारण कराता है (जिसमे जल के जीव मारे जाएँ)।'' (टीवॉनक्शव, हिन्दी अनुवाद, हु० २१ 'पर यह अर्थ अपमुख्त है। जलवोशक ''बारि' अन्य होने से तथा निर्मय सर्वित्त जल का उपयोग नहीं करते, इस क्लास्थित के दर्शन से अम हुआ जान पड़ता है। क्लारे पश्चिम के बारी अर्था निर्मय के कारण वारित अर्थात्व वारों पापकर्म के बारि अर्थात् वारण याने निर्मय के कारण वारित अर्थात्व विराय होने के निवास्य के कारण वारों निर्मय अर्थ करते हैं। अर्थ अर्थ ही के निवास्य के कारण वारों निर्मय के कारण वारों से विशेषण में स्था किया है। बस्तुतः ससी विशेषण में स्था किया हो। बस्तुतः ससी विशेषण एक ही अर्थ के किया प्रकार ही अर्थ की स्थानित ससी विशेषण एक ही अर्थ की

जब चार याम में से महाबीर के वाँच महाजत और बुद्ध के वाँच शीख के विकास पर विचार करते हैं तब कहना पड़ता है कि, पार्थनाय के चार याम की परंपरा का झातपुत्र ने अपनी हिंट के अनुसार और शाक्यपुत्र ने अपनी हिंट के अनुसार विकास किया है <sup>21</sup>, जो अभी बैन और बौद्ध परंपरा में विरासतकर से विद्याना है ।

श्रुत---

श्रव हम श्रानिम विरासत—श्रुतहम्मति—पर आते हैं। श्रोतांवरिरांवरं दोनों के वाहम्य में जैन श्रुत का दादशागी रूप से निरंश है। "ण श्रान्तरांग आदि ग्याद श्रंग और वारवं दृष्टिवाद श्रंग का एक माग जीदह पूर्व, ये विशेष प्रसिद्ध है। आगमों के प्राचीन समके जाने वाले मागो में जहाँ-वहीं किसी के श्रानाार धर्म स्वीकार करने की रूपा है वहीं या तो ऐसा कहा गया है कि वह सामायिक श्रादि ग्यादह श्रग पढ़ता है या वह चतुर्यश पूर्व पढ़ता है। "ह हमें इन उन्लेखों के ऊपर से विचार यह करता है कि, महाचोर के पूर्व पारवंनाय या उनकी परपरा की श्रुत-सम्पत्ति चरा थी? श्रीर हममे से महाबीर को विरासत मिली या नहीं १ एक सिली तो किस रूप में ?

शास्त्रों में यह तो स्पष्ट ही कहा गया है कि, आचाराग आदि ग्यारह आंगों

२६. ब्रध्यापक धर्मानन्द कीशान्त्री ने ब्रन्त में जो "पार्यनाथ चा चातुर्याम धर्म" नामक पुलक किली है उकका मुख्य उद्देश ही यह है कि, शाक्य-पुत्र ने पार्थनाथ के चातुर्याभवर्म की परंपरा का विकास किस-किस तरह से किया, यह बतलाना ।

२७. पट्लरहागम ( घवला टीका ), लख्ड १, गृष्ठ ६: बारह अंगिणिक्सा । सम्बादाग, पत्र २०६, सूत्र १३६ : दुवालसी गिलिपिडो । नन्दीसूत्र (विजयदानसूरि संशोधित ) पत्र ६४ : अंगपिबर्ड दुवालसिबर्ड प्रकार्त ।

रम्पारह श्रंग पढ़ने का उल्लेख - भगवती २ १; ११ - ६ आता धर्मक्या, श्र॰ १२ । चौदह पूर्व पढ़ने का उल्लेख-भगवती ११-११-४२, १७-२-६१७; आताधर्मक्या, श्र॰ ६। आता॰ ऋ॰ १६ में पारहबों के चौदह पूर्व पढ़ने का व द्रीपदी के म्यारह श्रंग पढ़ने का उल्लेख है। इसी तरह आता॰ २-१ में काली साध्यी वन कर म्यारह श्रंग पढ़ती है, ऐसा वर्षण है।

की रचना महावीर के ऋनगामी गराधरों ने की। २६ यदापि नन्दीसत्र की। परानी ब्याख्या-चूर्णि-जो विक्रम की श्राठवी मदी से श्रवीचीन नहीं-उसमें 'पूर्व' शब्द का म्रार्थ बतलाने हुए कहा गया है कि, महावीर ने प्रथम उपदेश दिया इसलिए 'पूर्व' कहलाए 3° . इसी तरह विक्रम की नवी शताब्दों के प्रसिद्ध ऋगचार्य वीरसेन ने घवला में 'पूर्वगत' का ऋर्य बतलाते हुए कहा कि जो पूर्वीको प्राप्त हो या जो पूर्व स्वरूप प्राप्त हो वह 'पूर्वगत' <sup>ब</sup> ; परन्तु चर्षिकार एवं उत्तरकालीन वीरसेन, हरिभद्र, मलयगिरि श्रादि व्याख्याकारी का बह कथन केवल 'पूर्व' और 'पूर्वगत' शब्द का ऋर्थ घटन करने के अभिप्राय से हुआ जान पड़ता है। जर्ब भगवती में कई जगह महावीर के सुख से यह कहलाया गया है कि, अमुक वस्त पुरुपादानीय पार्श्वनाथ ने वही कही हैं जिसको मैं भी कहता हूँ, श्रीर जब हम सारे श्रेतावर-दिगवर श्रत के द्वारा यह भी देखते है कि, महावीर का तत्त्वज्ञान वहीं है जो पार्श्वापत्थिक परमण्या से चला ब्राता है, तब हमें 'पूर्व' शब्द का अर्थ समक्तने में कोई दिकत नहीं होती। पूर्व अत का ऋर्थ स्पष्टतः यही है कि, जो अत महावीर के पूर्व से पाश्वांपत्यिक परम्परा द्वारा चला स्त्राता था, और जो किसी न किसी रूप में महावीर को भी प्राप्त हन्ना। प्रो० याकोबी न्त्रादि का भी ऐसा ही मत है। ३६ जैन श्रत के मस्त्य विषय नवतत्त्व, पच श्रस्तिकाय, श्रात्मा श्रीर कर्म का सबन्ध, उसके कारण, जनकी निवत्ति के उपाय, कर्म का स्वरूप इत्यादि हैं। इन्हीं विषयों को महावीर श्रीर उनके शिष्यों ने सद्मेप से विस्तार श्रीर विस्तार से सद्मेप कर भले ही कहा हो, पर वे सब विषय पार्श्वापत्विक परम्परा के पूर्ववर्ती अत में किसी-न-किसी रूप

२६.-३०. जम्हा तित्यकरो तित्यपवनसम्बाले गराधरास् सव्यमुताधारतस्यतो पुर्व पुव्यगतमुत्तत्यं भासति तम्हा पुट्य ति भस्तिता, गराधरा पुरा सुत्तरयस्य करेन्ता श्राधाराङ्कमेगः रर्धात ठवेनि य ।

<sup>—</sup> नन्दीसूत्र ( विजयदानसूरिसशोधित ) चुर्गि, पृ० १११ श्रा ।

३१. पुब्बाण गय पत्त पुन्यसस्त्वं वा पुब्बगयमिदि गरणसामं ।

पर्वडागम ( धवला टीका ), पुस्तक १, पृ० ११४ ।

The name ( पूर्व ) itself testifies to the fact that the Purvas were superseded by a new canon, for Purva means former, earlier.....

<sup>-</sup>Sacred Books of the East, Vol XXII Introduction, P. XLIV

में निक्तित थे, इस विषय में कोई सन्देह नहीं । एक भी स्थान में महाबीर बा उनके शिष्यों में से किसी ने ऐसा नहीं कहा कि, जो महाबार का अुत है बह अपूर्व अर्थात सर्वथा नवीत्यक है। वीतह पूर्व के विषयों की एवं उनके भी मोनेरों की जो इटी-फूटी बादी नन्दी सुत्र 3 म तथा घबता में में मिसती है उसका आवारात आदि ग्यारह आंगों में तथा अन्य उपाग आदि शाकों में मित पादित विषयों के साथ मिलान करते हैं तो, इसमें सन्देह हो नहां रहता कि, जैन परंपरा के आवार-निवार विषयक सुख्य मुद्दी की चर्चा, वाहबांपित्यक परंपरा के पूर्वभूत और महाबीर की परंपरा के अर्थोगा अुत में समान ही है। इससे मैं अभी तक निम्मालियित निष्कां पर आया हूँ—

- (१) पार्श्वनाथीय परंपरा का पूर्वश्रुत महावीर को किसी-निकसी रूप में प्राप्त हुआ। उसी में प्रतिशादित विषयों पर हो श्रुशनी अपनी प्रकृति के अनुसार आचाराग आदि अंधों की जुदे जुदे हाथों से रचना हुई है।
- (२) महावीरशासित संघ में पृष्धुत और क्ष्याचाराग आदि धृत—दोनों को बड़ी मिठा रही। दिर भी पूर्वधृत की मांडमा अधिक ही की जाती रही है। इसी से हम दिगम्बर एवेतावर रोनों परम्परा के साहित्य में आवायों का रोसा प्रवक्ष तिया जाते का लिए में क्षाचायों का रोसा प्रवक्ष तिया जाते आदि ही तिया के अपने अपने अपने क्षय के पूर्वनामक मन्य से जोड़ते हैं, दतना ही नहीं पर दोनों परम्परा में पूर्वधृत का क्रिक हाने पर भी कमीचेश प्रमाण में पूर्वधृत का क्रिक डास लगभग एक-सा वर्षित होने पर भी कमीचेश प्रमाण में पूर्वधृत का अपने करनेवाले आवायों के मित विशेष बहुमान रसाया गया है। दोनों परंपरा के वर्षमान धृत का मूल पूर्व में मानती आई है।

(६) पूर्वश्रुत में जिस-जिस देश-काल का एव जिन-जिन व्यक्तियों के जीवन का प्रतिर्विव था उसमें ऋषावारीन ऋषि ऋगों में मिन्न देशकाल एवं मिन्न व्यक्तियों के जीवन का प्रतिबिव पड़ा यह स्वामाधिक हैं; धिर भी ऋषाचार एवं तत्वकान के मुख्य मुद्दों के स्वरूप में दोनों में कोई खास ऋप्तर नहीं पड़ा।

## रपसंहार---

महावीर के जीवन तथा धर्मशासन से सम्बद्ध अनेक प्रश्न ऐसे हैं, जिनकी गवेषणा आवश्यक है; जैसे कि आजीवक परंपरा से महावीर का संबन्ध तथा

३३. नन्दीसत्र, पत्र १०६ ऋ से ।

३४ पर्न्वंडागम (धवला टीका), पुस्तक १, पृ० ११४ से ।

हतर समकालीन वायस, परिमाजक और शैद आदि परंपराओं से उनका संबन्ध— ऐसे संबन्ध जिन्होंने महावीर के प्रश्नुति चेत्र पर कुछ असर डाला हो या महावीर की धर्म प्रत्रुति ने उन परम्पराओं पर कुछन कुछ असर डाला हो ।

हस्रोतर पार्श्वनाथ को जो परम्पर महाबीर के सब में सम्मिलित होने से तटस्थ रही उसका श्रास्तित्व कह तक, कितानेस्त रूप में और कहीं-कहीं रहा स्थात उसका भाषी क्या हुआ—यह प्रश्न मी विचारणीय है। सारवेत, स्वातन संयोधन के ऋतुतार जैन परम्परा का ऋतुग्रामी समक्ता जाता है, उसका दिगम्बर या सेताम्बर भूत में कहाँ भी निरंग नहीं हरका क्या कार्या? क्या महाबीर की परम्परा मे सम्मिलित नहीं हुए ऐसे पार्श्वापिककों की परम्परा के साथ तो उसका समस्य रहा न हो? हजादि प्रश्न भी विचारणीय है। यो कार्यकों के क्रम्यम्य की प्रमादान में तीया और वीवारत वर्धमात्र के

मो॰ याकोदी ने कल्पसूत्र की मस्तावना में गीतम श्रीर वीधावन धर्मसूत्र के साथ निमंत्री के मत-उपका की शुक्ता करते हुए सुवित किया है कि, निमंत्री के सामने वैदिक संन्यासी धर्म का झाटरां रहा है दलाटि । परन्तु इस मुक्त ने भी श्रव नए दृष्टिकोण से विचारना होगा कि, वैदिक परम्या, जो मूल में एकमात्र गुरस्थाश्रम प्रभान रही आन पहती है, उसमें सन्यास धर्म बा प्रवेश कब कैते श्रीर किन बलो से हुआ श्रीर श्रन्त में वह संन्यास धर्म वैदिक परंपरा का एक श्रावस्थक प्रपा कैसे वन था। दृष्ट प्रश्न की मोमाशा ने महावीर पूर्ववर्ती निमंत्र परम्परा श्रीर परिवातक परम्मा के संक्ष्य पर बहुत कुक्त मुक्तश्च पर स्वकृत है। परन्त उन वह प्रभानों को भाषी विचारको पर श्रीद्वरूप प्रस्ता लेख में मात्र

परन्तु उन सब प्रश्ना का मावा विचारका पर छाडकर प्रस्तुत लख में मा पार्श्वनाथ ख्रीर महावीर के धार्मिक सैवन्ध का ही संसेप में विचार किया है।

## परिशिष्ट ।

तेणं काले यां तेणं समए यां पाताविकां कालाक्वितिवपुते याम अवगारे जेणेव सेरा भगवंतो तेणेव उनायन्त्रित र ता वेरे भगवंते एवं वकारी—समादयं या जाणति येरा सामादयंस अदर्श यार्णित देरा प्रकल्ताव्यं सामादयं या जाणति देरा सामादयंस अदर्श यार्णित देरा प्रकल्ताव्यं सामादयं यार्णित देरा प्रकल्ताव्यं सामादयं सामाद्र केरा प्रकल्ताव्यं सामाद्र यार्णित, वेरा संवरं या वार्णित वेरा संवरस्त अट्टं यार्णित, वेरा विवेत्तं या यार्णित वेरा संवरस्त अट्टं यार्णित, वेरा विवेत्तं या यार्णित वेरा विवेत्तं या यार्णित वेरा विवेत्तं यार्णित वेरा विवेत्तं या यार्णित वेरा विवेत्तं यार्णित वेरा वेराणित वेरा वेराणित वेराणि

एस्य ग्रं से कालासवेसियपुत्ते ऋगुगारे संबुद्धे थेरे भगवंते बंदति स्रमंसति २ ता एवं वयासी — एएसि स्रं भंते ! प्रयासं पुब्वि ऋरसास्ययाए ऋसवस्याए ऋबोडियार

गो रोइए इयागि भंते ! एतेसि पयाग् जागयाए...

रोएमि एवमेयं से जहेयं तुब्मे वदह,

तए ग्रं से कालासवेतियपुत्ते ऋष्गारे येरे भगवते वदइ नर्मसइ, वंदिता नर्मासिता चाठजामात्रो धम्मात्रो पंचमहव्वइयं सपडिक्कमण् धम्मं उवसंपिजता ग्रं विहरहः

व्याख्याप्रज्ञप्ति शतक १ उद्देश ६ । **स्०** ७६

तेणं कार्रेणं २ पासावधिकता येरा भगवंती जेखेव समये भगवं महावीरे तेखेव उवागमञ्जीते २ समण्यस भगवञ्जी महावीरस श्रदूरसामंते ठिच्चा एवं वदासी से तृशं मंत्री ! श्रासंकेजे लोए श्राणंता रातिदिया उप्पर्किश्च वा उप्पर्कीत वा उप्पिजस्तित वा विवारिञ्जु वा विवास्त्रित वा विगिन्द्रस्तित वा परिसा रातिदिया उप्पर्किम् वा ३ विगाच्छिम् वा ३ १ इंता ऋत्वो ! ऋसंबेच्चे लोए ऋग्ता रातिदिया तं चेव । ते केख्द्वे यां जाव विगच्छिस्सति वा १ से नृत्यं भंते ऋत्वो पासेग्रां ऋरङ्गा पुरिसादाबीएग् सासए लोए वुइए ...

जे लोकह से लीए? इता भगवं! से तेया है यं अञ्जो! एवं वुक्द असंसेटजे तं चेव । तप्पिति च सं ते पासावच्चेत्रजा येरा भगवंती समयों भगवं महासीर व्यक्तिज्ञायाँत सम्यों भगवं महासीर व्यक्तिज्ञायाँत सम्यों भगवं महासीर वंदित नमंसति २, एवं बदासि — इच्छुसि सा भते! तुम्मे अतिए वाउक्तामाओं प्रमात्री वेचमहन्वद्रथं सप्रिक्तमण् धर्म उत्तरंपित्रचा सा विहित्सए। अद्यास देवालिप्या! मा परित्रभ करें।

व्याख्याप्रज्ञिम शतक ५ उद्देश ६ । सू० २२७

तेखं कालेख तेस समए स वासियगामे नगरे होत्या ।

तैषां कालेखा तेषा समएए। पासाविकाञ्च गंगए नामं ऋगागारे जेषीव समर्था भगवं महावीरे तेरीव उदागरुब्बुह, तंसीव उदागरुब्बुहत्ता समर्यास्म भगवकी महावीरस्स ऋदूरसामते दिश्वा समरा भगव भहावीरं एवं यवासी-सतरं भते ! नेरह्या उद्यवदाती तिस्तरं नैरह्या उद्यवदार्जीत ? गोषा ! संतरं वि नेरह्या उद्यवदाती तिरंतरं विनेदाया उद्यवदाती । ( स. २५१ )

से केण्डेण मंते ! एवं बुबब्द सतो नेरद्या उववद्वति नो स्नस्तो नेरद्दया उववर्जनि जाव सन्त्रो वेमाणिया चयति नो स्नमन्त्रो वेमाणिया चयति ! से नृष्ण भंते ! गर्मेवा ! पासेचा स्नदह्या प्रस्तावार्णाएसा सामण् लोए बुद्दएः "।

सयं भते ! एवं जागह उदाहु श्रसव श्रसोबा एतं एवं जागह उदाहु सोबा सतो नेरहया उवववजति नो श्रसतो नेरहवा उवववजति ।।।

गंगेया ! सय एते एवं जगामि ने। ऋसय,

(स्०३७⊏)

तण्यिह व रा से गंगेये अर्गगारे समरा भगव महावीर पश्चिमजाराह सञ्चन्त् सञ्चदरिसी।

इच्छामि स भने ! तुल्मं ब्रातिय चाउजामात्रो धममन्रो ध्वमहन्वइय व्याख्याप्रतिप्त शनक ८ उद्देश ३२ । स० ३७६

नेयां कालेग २ तुंगिया नाम नगरी होत्था ..... (स्० १०७

तेरा कालेरा २ पासावश्चित्रा येरा भगवनो जानिसपन्ना · · · · · विहरंति ॥
(सत्र १०८)

तए यां ते बेरा भगवतो तेसिं समग्रोबासयाग् तीसे य महतिमहालियाए चाउजामं धम्मं परिकर्डेतिः

तए स ते समस्रोवासना थेरे भगवंते एवं वदासी-जति सां भंते ! संजमे

स्रयाहरू कले तवे बोदाय फले कि पत्तिय एं मंते ! देवा देवलो एसु उवववजीत ? 
तत्य यां कालियपुत्ते नामं वेरे ते समयोवाताय एवं बदारी—पुल्वतिवेशं स्रजी !
देवा देवलोएमु उवववजति । तत्य या मेहिले नाम मेरे ते समयोवाताय एवं बदारी—पुल्वतिवेशं स्रजी !
देवा देवलोएमु उवववजति । तत्य या मेहिले नाम मेरे ते समयोवाताय एवं बदारी—कियामाय स्रजी ! देवा देवलोएसु उवववजति । तत्य या कालावेशं स्वाचित्र प्रजा ! देवा देवलोएसु उवववजति । तत्य या कालावेशं प्रजा ! देवा देवलोएसु अववजा ! देवा देवलोएसु अववजा ! देवा देवलोएसु अववजा ! देवा देवलोएसु अवववजति । त्या या प्रजा ! देवा देवलोएसु उवववजति । त्या या एसु स्वाचित्र में या या प्रयापनाय व्यववज्ञति । त्या या देवा देवलाया स्वाचित्र समयोवात्य समयोवात्य समयोवाद्य समयोवा

तार वां से भगव गोवमे रायगिष्टे नगरे जाव खडमारों बहुजजातह निसमोह-एक ललू देवालुग्वा ! तुमिकाए नगरीए बहिला पुण्यतीए वेहए बाताविष्वज्ञा वंश भगवानो समयोगावाधार्ट हमार एयारूबाई वागरजाह पुण्डिख्या—तात्रमे स्माने किराती ? तमे सा भावे ! किराती हमारोगावाकार एव वंशामी—सजमे म छाउनो—खल्वश्यक्त तमे बोटान्एकते त चेव जाव पुज्यतेष्य पुज्यत्रमंस्म कामियाए मिनाए छाउनो ! देवा देवलोएसु उत्यवक्तीत, सब मंग एतमहे सो चेव सं आयानावन्तव्याए ॥ से कहमेनं मस्सी एतं ? तपर सा साम्योक गोवारे हमीते कहार लडके सामणे ......

ममण् भ० महाबीरं जाव एवं ववासी—एव खलु मंते ! श्रदं तुन्भीहं अस्भ-गुएणाए समाची रावितहे नगरे उन्जनीयमिन्माणि कुखाणि वरसमुदायस्स भिक्तावरिवाए श्रद्धमाणे बहुनवासुदं निमामीम एव खलु देवा॰ दुनियाये नगरिए पुणर्वाद चुल्या—साववा येथा मणवंतो सम्योगासपिहं हवाई एयारू-बाई नागरणाई पुन्छिया—संवयः या भने ! किस्तो ? तवे विस्ता है तवे चेव जाव सबेषा एसमाई गी चेव यां श्रायमाववन्तव्याए। तं वमू यां भते ! ते वेया मणवंती तिसं समयोगासवायां इमाई एयार-माइ नागरणाई नागरिकए उदाहु श्र्यम् ?

प्यू रो गोवमा ! ते थेरा भगवंतो तेर्ति समग्रोवासयाया इमाइं एयास्त्वाई वागरणाई वागरेत्तए,

 लेवस्स गाहावइस्स नालंदाए बाहिरियाए उदगसाला

तिस्से च ग्रं गिहर्ग्दर्गिप्त भगवं गोयमे विहरद, भगवं च ग्रं ऋहे आरामील ।
ऋहे ग्रं उदए पेटालपुत्ते भगवं पासाविष्यःत्रे नियंद्रे मेयस्त्रे गोतेश्यं जेशोव भगवं गोपमे तेशोव उचगान्छह्न, उचगान्छह्ता भगवं गोपमी एवं वचाती—आउसेतो ! गोपमा आर्थि खलु में केट पदेते पुत्तिखुवको, तं च आउसो ! ऋहासुर्य ऋहादिसुर्ये मे विचानरिह सवायं, भगवं गोपमे उदयं पेटालपुत्तं एव वचासी-अविचाह आउसो ! सोचा नियमम जाशिस्सामो सवायं, उदए पेटालपुत्ते भगवं गोपमं एवं वचासी ॥ ( पुरु ७१ )

श्राउसो ! गोयमा श्राये सल् कुमारपुत्तिया नाम समगा निगमेथा तुम्हारण पत्रयणं वयसायणा गाहावहं समगोवासमा उत्तवपन्नं एवं पत्रस्वविति - ग्रायण्य श्रामित्रीययं गाहावहं, चौरमगहत्वित्तमोसन्त्रवाधर तसेहि पायोहं हिंग्हायं देंट्य हर्ष वयस्त्रतायां दुण्यस्त्वायं भवहं, एवं ग्रहं वयस्त्रतायां दुण्यस्त्रावियस्य मवह. एवं ते परं पत्रस्त्वायाणा श्रातियति सय पतिरुप्त। (सु० ५२)

एतेर्सि रा भंते ! पदासा एविंद्र जासियाए सबस्पयाए बोहिए जाव उवहारस-याए एवमडं सद्दृहानि...

तए एं से उदए पेदालपुत्ते भगवा गोयम एव वयासी—इच्छामि ए भते ! वुन्में श्रतिए चाउज्जामाश्रो धम्माश्रो पंचमहत्वद्दंयं रापांडवकमण् धम्म उवसप-ज्ञिता ग्रं विहरितए॥ (सु० ८१)

श्रुत्रस्कध २ श्रुस ७ नालंदीयाध्ययन ७ ।

साउडजामो ख जो धम्मो जो हमो पंच सिस्लिखो । देखिलो बदमायीयाँ पासिय य महामुखी ! ॥ २३ ॥ ए.गक-जरवभायां निसेस के जु जरायां । धमो दुविहें मेहावी ! कह विपक्षको न ते हा। २४ ॥ तमो दुविहें मेहावी ! कह विपक्षको न ते हा। २४ ॥ तमो दुविहें महावी ! कह विपक्षको स्था । २५ ॥ पुरिमा उच्छ जङ्गा उ वस्क्रजहुा य पिल्हमा । १५ ॥ पुरिमा उच्छ जङ्गा उ वस्क्रजहुा य पिल्हमा । मिक्समा उच्छपना उ तेन थम्मे दुहा करा ॥ २६ ॥ पुरिमायां दुविह्मुक्सो उ चरिमायां दुरसुपालको ॥ २७ ॥ साह मोध्यमा प्राप्त व विह्नुस्मो स्थालको ॥ २० ॥ साह मोध्यम । प्राप्त ते हिन्तां में संसको हमी। इस्ती इसी । इसी विह्नां में संसको हमी।

श्चनेलस्रो स्त्र जो धम्मो, जो हमो संतरलरो ।
देतिस्रो बद्धमार्थेणः यासेश च महानुश्री ॥ २६ ॥
ए.गकःज्ञयन्नार्थं, बिसेसे कि तु कारर्थं १।
केंसि एतं बुताश्चं तु, गोधमो इत्यमन्त्रश्ची ।
विन्तारोश्य समागम्म, धम्मसाहरामिन्द्रियं ॥ ३१ ॥
पञ्चयस्यं च लोगस्त, गाधाविहरिकप्या ।
जन्तस्य गहरास्यं च, लोगे सिंगरस्रोत्रग्चं। ३२ ॥
उत्तराय्यन केंग्रीगीतमीयाय्यन २३ ॥

## दीर्घ तपस्वी महावीर आज से लगभग दाई हजार वर्ष पहिले जब भगवान महावीर का जन्म नहीं

हुआ था, भारत की सामाजिक श्रौर राजनैतिक परिस्थिति ऐसी थी जो एक विशिष्ट ् स्रादर्शकी स्रपेद्धारखतीथी। देश में ऐसे अनेक मट ये, जहाँ श्राजकल के बाबात्र्यों की तरह भूगड़ के भूगड़ रहते थे ग्रीर तरह-तरह की तामसिक तपस्याएँ करते थे । अनेक ऐसे आश्रम थे, जहाँ दनियादार आदमी की तरह ममत्व रखकर श्राजकल के महत्तों के सहश वहै-वहै धर्मगृह रहते थे। कितनीही सस्थाएँ ऐसी थीं जहाँ विद्या की श्रपेक्ता कर्मकारड की, खास करके यज्ञ की प्रधानता थी आर उन कमैंकारडों में प्राची का बितदान धर्म माना जाता था। समाज में एक ऐसा बढ़ा दल था, जो पूर्वज के पश्थिमपूर्वक उपार्जित गुरुपद की ऋपने जन्मसिद्ध ग्राधिकार के रूप में स्थापित करता था। उस वर्ग में पवित्रता की, उच्चता की श्रीर विद्या की ऐसी कत्रिम श्रारिमता रूढ हो गई थी। कि जिसकी बढ़ीलत वह दसरे कितने ही लोगो को श्रपवित्र भानकर श्रपने से नीच समभता श्रीर उन्हें घुणायोग्य समस्ता, उनकी छाया के स्वर्श तक की पाप मानता तथा प्रन्था के श्चर्यहीन पठनमात्र मे पारिहत्य मानकर दसरो पर श्चपनो गुरुसत्ता चलाता । शास्त्र श्रीर उसकी न्याख्याएँ विद्वदगम्य भाषा में होती थीं, इसमें जनसाधारण उस समय उन शास्त्रों से यथेष्ट लाभ न उठा पाता था। स्त्रियों, शुद्रो ग्रीर ग्यास करके अतिशहों को किसी भी बात में आगे बढ़ने का परा मौका नहीं मिलता था। उनकी श्राप्यात्मक महत्त्वाकाचाओं के जागत होने का. श्रधवा जागत होने के बाद उनके पुष्ट रखने का कोई खास ब्रालवन न था । पहिले से प्रचलिन जैन गुरुश्रो की परम्परा में भी बड़ी शिथिलता श्रा गई थी। राजनैतिक स्थिति मे किसी -प्रकार की एकता नही थी। गण-सत्ताक अथवा राज-सत्ताक राज्य इधर-उधर विखरे हुए थे। यह सब कलह में जितना अनुराग रखते, उतना मेल मिलाप में नहीं। हर एक दूसरे को क्रचलकर अपने राज्य के विस्तार करने का प्रयत्न करताथा।

ऐसी परिस्थिति को देखकर उस काल के कितने ही विचारणील और दशाल व्यक्तियों का स्याकुल होना स्थानाविक है। उस रहार को सुभारने की इच्छा कितने हैं। लोगों को होती है। वह मुभारने का प्रयत्न भी करते है और ऐसे सावारण प्रयत्न कर सकते वाले नेता की अपेका रखते है। ऐसे समय में बुद और महा-वीर कैसो का जन्म होता है। महाबीर के बर्धमान, विदेहदिस और अमण भगवान यह तीन नाम और हैं। विदेहदिस नाम मानु पद्म का त्युक है, वर्धमान नाम सबसे पहिले पड़ा। त्यागी जीवन में उत्कट तप के कारण महाबीर नाम से प्रसिद्ध हुए और उपदेशक जीवन में अमण भगवान कहलाए। इससे हम भी यह जीवन, साघक जीवन और उपदेशक जीवन दन तीन मानों में क्रमण नर्धमान, महाबीर और अमण भगवान इन तीन नामों का प्रयोग करें।

महावीर की जन्मभूमि गंगा के दक्षिण विदेष्ट (वर्तमान विद्यार-प्रान्त) है, वहाँ सृत्रियुष्ट्रक नाम का एक करवा था। वैन लेग उसे महावीर के जन्मस्थान के कारण वीर्यभूमि मानते हैं।

#### जाति और वंश-

श्री महाचीर की जाति व्यञ्चिय थी और उनका बंद्या नाथ (शात) नाम से प्राप्त था। उनके पिता व्या नाम सिदार्थ था, उन्हें श्रेवास और वरास भी कहते । चाचा को नाम मं पान्नवं था और माता के जिल्लाका, विदेहरिका तथा प्रिय-कारियी यह तीन नाम थे। महाधीर के एक बड़ा भाई और एक बड़ी वर्षित थी। बड़े भाई नन्दीवर्धन का विचाह उनके मामा तथा चैत्राखी नगरी के अधिपति महा-राज चेटक की पुत्री के साथ हुआ था। बड़ी वर्षित मुनन्दा की शादी व्यविश्वकुष्ट में हुई थी और उनके जमाती नाम का एक पुत्र था। महाचीर स्वार्मी की मिल प्राप्त चेटक की पुत्री के उसका विचाह कुआ था। आपने चलकर जमाती ने अपनी की स्वर्णन नामक पुत्री से उसका विचाह कुआ था। आपने चलकर जमाती ने अपनी की स्वर्णन नामक पुत्री से उसका विचाह किया था, उनके एक ही पत्नी थी श्रीर उसका नाम था पशोदा। इनके सिक्त एक ही कन्या होने का उल्लेख मिलता है।

ज्ञात चृत्रिय सिदार्य की राजकीय सत्ता साधारण ही होगी, परन्तु नैभव श्रीर कुलीनता ऊँचे दर्जे की होनी चाहिए । क्योंकि उसके विना वैशाली के ऋषिपति चेटक की बहिन के साथ वैचाहिक संबन्ध होना संभव नहीं था।

### गृह-जीवन--

वर्थमान का वास्त्रकाल बहुतारा में कीहाओं में व्यतीत होता है। परन्तु जब वह अपनी उम्र में आते हैं और विवाहकाल प्राप्त होता है तब वह वैवाहिक जीवन की ओर अरुकि प्रकट करते हैं। इससे तथा भावी तीन वैरायमन चीवन से यह स्पष्ट रिक्तलाई देता है कि उनके हृदय में त्याग के बीज जनसिंद्ध में। उनस्म माता-पिता भगवान् पार्श्वनाथ की शिष्य परम्परा के अनुवायी में। यह परम्परा निर्मन्य के नाम ते प्रसिद्ध मी और साधारक तौर पर इस परम्परा में त्यां और तप की भावना प्रबल थी। भगवान का ऋपने कुलुधर्म के परिचय में ऋाना और दस धर्म के बाटगाँ का उसके समस्कृत मन को बाकर्षित करना सर्वेथा संभव है। एक स्रोर जन्मसिद्ध वैरान्य के बीच स्रौर दसरी ब्रोर कुलधर्म के त्याग स्रौर तपस्या के ब्रादशों का प्रभाव, इन दोनों कारणों से योग्य ब्रावस्था की प्राप्त होते ही वर्धमान ने भ्रापने जीवन का कुछ तो ध्येय निश्चित किया ही होगा। श्रीर वह ध्येय भी कौनसा १ 'धार्मिक जीवन' । इस कारण यटि विवाह की खोर खरुचि हुई हो तो वह साहजिक है। फिर भी जब माता-पिता विवाह के लिए बहुत श्राप्तर करते हैं. तब वर्धमान श्रपना निश्चय शिथिल कर देते हैं श्रीर केवल माता-पिता के चित्त को सन्तोप देने के लिए वैदाहिक सबन्ध को स्वीकार कर लेते हैं। इस घटना से तथा बढ़े भार्ट को प्रसन्त उसके के लिए गहरास की अवस्थि बढ़ा देने की घटना से वर्धमान के स्वभाव के दो तत्त्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो वहें बुढ़ों के प्रति बहुमान और दूसरे मौके को देखकर मूल सिद्धान्त में बाधा न पड़ने देते हुए, समसीता कर लेने का श्रीदार्घ । यह दसरा तत्व साधक श्रीर उपदेशक जीवन में किस प्रकार काम करता है, यह इम आगे चलकर देखेंगे। जब माता-पिता का स्वर्गवास हुन्ना, तब वर्षमान की उम्र २८ वर्ष की थी। विवाह के समय की श्रवस्था का उल्लेख नहीं मिळता । माता-पिता के स्वर्गवास के बाट वर्षमान ने गृहत्याग की पूरी तैयारी कर ली थी. परन्त इससे ज्येष्ट बन्ध को कष्ट होते देख ग्रहजीवन को दो वर्ष श्रीर बढ़ा दिया। परन्तु इसलिए कि त्याग का निश्चय कायम रहे, गृहवासी होते हुए भी श्चापने दो वर्ष तक त्यागियां की भौति ही जीवन व्यतीत क्रिया । माधक जीव त

तीस वर्ष का तरुषा चित्र-पुत्र वर्षमान जब गृह त्याग करता है, तब उसके क्षान्तर और बादा रोनो जीवन एकदम बदल जाते हैं। वह सुकुमार राजपुत्र अपने हाथों केरा का लुंचन करता है और तमाम बैभवों को होड़कर एकाकी जीवन और लखुता रंशीकार करता है। उसके साथ ही यावजीवन सामायिक जीवन और लखुता सममाय के रहने का निषम ) क्रंगीकार करता है; और ससका रोज्ञों का निषम करते के लिए भीवण प्रतिक्रा करता है; और

"चाहे दैविक, मानुषिक अथवा तियँक् जातीय, किसा भी प्रकार की विका-सावाएं क्यों न आएँ, मैं सबको बिना किसी दूसरे की मदद लिए. सममाब से सहन कहूँगा।"

इस प्रतिज्ञा से कुमार के वीरत्व ऋौर उसके परिपूर्ण निर्वाह से उसके महान् वीरत्व का परिचय मिलता है। इसी से वह साघक जीवन में 'महावीर' की

ख्याति को प्राप्त करता है। महावीर के साधना विषयक श्राचारांग के प्राचीन श्रौर प्रामाशिक वर्शन से. उनके जीवन की भिन्न-भिन्न घटनाश्रों से तथा श्रव तक उनके नाम से प्रचलित सम्प्रदाय की विशेषता से, यह जानना कठिन नहीं है कि महाबीर को किस तत्त्व की साधना करनी थी. और उस साधना के लिए उन्होंने मुख्यत: कौन से साधन पसन्द किए थे । महावीर ऋहिंसा-तत्व की साधना करना चाहते थे, उसके लिए संयम और तप यह दो साधन उन्होंने पसन्द किए। उन्होंने यह विचार किया कि संसार में जो बलवान होता है, वह निर्वल के सख श्रीर साधन, एक डाकू की तरह छीन लेता है। यह अपहरण करने की वृत्ति श्रपने माने हुए सुख के राग से, खास करके कायिक सुख-शीलता से पैदा होती है। यह वृत्ति ही ऐसी है कि इससे शान्ति और समभाव का वायु-मराडल कल्-पित हुए बिना नहीं रहता है । प्रत्येक मनुष्य को ख्रुपना सुख ख्रीर ख्रुपनी सविधा इतने कीमती मालाम होते है कि उसकी दृष्टि में दसरे अपनेक जीवचारियों की सविधा का कुछ मल्य ही नहीं होता । इसलिए प्रत्येक मनुष्य यह प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि जीय, जीव का मद्धार्ण है 'जीवो जीवस्य जीवनम्।' निर्वल को बलवान का पोषणा करके ऋपनी उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए । सल के राग से ही बलवान लोग निर्वल प्राणियों के जीवन की आहित देकर -उसके द्वारा श्रपने परलोक का उत्कृष्ट मार्ग तैयार करने का प्रयत्न करते हैं। हम प्रकार सख की मिथ्या भावना और संकचित वृत्ति के ही कारण व्यक्तियों और समहो में अन्तर बढता है, शत्रता की नींव पड़ती है और इसके फलस्वरूप निर्वत बलवान होकर बदला लेने का निश्चय तथा प्रयत्न करते हैं श्रीर बदला लेते भी हैं। इस तरह हिंसा ऋौर प्रतिहिंसा का ऐसा मलीन वायमएडल तैयार हो जाता है कि लोग संसार के सख को स्वयंही नर्कबना देते है। हिंसा के इस भयानक स्वरूप के विचार से महाबीर ने श्राहिंसा-तत्त्व में ही समस्त धर्मी का. समस्त कर्त्तव्यों का. प्राशीमात्र की शान्ति का मल देखा । उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि यदि ऋहिंसा-तत्व सिद्ध किया जा सके. तो ही जगत में सच्ची शान्ति पैलाई जा सकती है। यह विचार कर उन्होंने कायिक सख की समता से वैर-भाष को रोकने के लिए तप प्रारम्भ किया. और ऋषैर्य जैसे मानसिक दोष से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए संयम का अवलम्बन किया।

संयम का संबन्ध सुख्यतः मन और बचन के साथ होने के कारण उसमें ध्यान और मीन का समाचित होता है। महाबीर के समस्त साथक जीवन में संबम्ध और तप यही हो वार्ते सुख्य है और उन्हें सिद्ध करने के लिए उन्होंने कोई १२ वर्षों तक जो प्रयन्त किया और उसमें सिक तरपरता और क्षमान का परि- चय दिया, वैता आज तक की तमस्या के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दिया हो यह नहीं दियाई देता। किसते लीग महाबीर के तर की हर दुरुख और देह- रामन कह कर उसकी अबदेखना करते हैं। परनु यदि वे सच्य काम त्याय के लिए महाबीर के जीवन पर महारा विचार करेंगे तो यह मालूम हुए विचा न रहेगा कि, महाबीर का तर शुक्क देह-राम नहीं था। यह तसम और तर दोनों पर ममान रूप से जीर देते थे। यह जानते थे कि यदि तय के श्रमाय से सहन शीखता कम हुई तो दूसरों की मुख मुख्या की आहुनि देकर अपनी मुख-मुख्या अझाने की लालाना बढ़ेगी और उसका फल यह होगा कि संयम न रह भारता। इसी महारा स्वयम के प्रमाय में कीग तर मी, पराचीन माणों पर आंवस्कुण्युक्त आप वह देवर के स्वयम के प्रमाय में कीग तर मी, पराचीन माणों पर आंवस्कुण्युक्त

ज्यां-ज्यां संयम श्रीर तप की उत्करता से महाबार श्राहसा तत्य के श्रापका विक निकट पहुँचते गए, ज्योरचा उनकी गम्मीर शान्ति बढ़ने लगी श्रीर उसका प्रशासना के लांगो पर अपने-ज्ञाप होने लगा। नामरशास्त्र के नियम के श्रमुतार एक व्यक्ति के अस्टर बलवान होने वाली बृत्ति का प्रभाय श्रासन्यस के लोंगों पर जान-श्रमनान में हुए बिना नहीं रहता।

#### उपदेशक जीवन-

अमरा भगवान का ४३ में ७२ वर्ष तक का यह दीर्घजीवन सार्वजनिक

सेवा में व्यतीत होता है। इस समय में उनके द्वारा किए गए मुख्य कामीं की नामावली इस प्रकार है —

- (१) जाति-पाँति का तिनक भी भेद रखे बिना हर एक के लिए, शुद्धों के लिए भी, भिन्नु-पद श्रीर गुरु-पद का रास्ता खुला करना। श्रेष्टता का श्राधार जन्म नहीं बल्कि गुण, श्रीर गुणों में भी पित्रज्ञ जीवन की महत्ता स्थापित करना।
- (२) पुरुषों को तरह स्त्रियों के विकास के लिए भी पूरी स्वतन्त्रता और विद्या तथा ऋग्वार दोनों से स्त्रियों की पूर्ण योग्यता को मानना । उनके लिए गुरुपद का आप्यास्मिक मार्ग खोल देना।
- (३) लोक-मापा में तत्त्वज्ञान श्रीर श्राचार का उपदेश करके केवल विद्व-दगन्य संस्कृत भाषा का मोह घटाना श्रीर योग्य श्रीधकारी के लिए ज्ञान-प्राप्ति में भाषा का श्रन्तराय दूर करना।
- (४) ऐहिक और पारलींकिक मुख के लिए होने वाले यह आदि कर्म-काएडों को अपेक्स सबम तथा तपस्था के स्वावलंबी तथा पुरुषार्थ-अभान मार्ग की महत्ता स्थापित करना और आहिंसा-धर्ग में मीति उत्पन्न करना।
- (५) त्याग और तपस्या के नाम पर रूढ़ शिधिलाचार के स्थान पर सच्चे त्याग और सच्ची तपस्या की प्रतिष्ठा करके भोग की जगह योग के महत्त्व का बायु-मंडल चारा और उत्पन्न करना।

अमण मगवान् के शिष्यां के त्यांगी और ग्रहस्थ यह दो भाग थे। उनके त्यांगी भिकुक शिष्य १९००० और भिकुक शिष्यां दे १६००० होने का उनलेख मिलता है। इसके विश्वय लालों की बंख्या में ग्रहस्थ शिष्यों के होने का भी उल्लेख है। सको विश्वय लालों की बंख्या में ग्रहस्य शिष्यों के होने का भी उल्लेख है। त्यांगी और ग्रहस्थ इन दोनों काों में चारो वर्षों के स्त्रीपुक्य सम्मालित थे। इन्द्रभृति आदि ११ गण्याभ बाख्या थे। उदायी, मेपकुमार आदि अनेक हालिय भी मगवान् के शिष्य हुए थे। शालिमह दंखाद देश्य और महाताराज वर्षा इरिकेशी केते आतिश्वद्र भी मगवान् को पवित्र देखा का पालन कर उच्च पथ को पहुँचे थे। साविष्यों में, बदनाला चित्रपृत्री थी, देवानन्या बालयों था। ग्रहस्था में उनके मामा वैशालीपति बेटक, राज्यहीं के महाराजा अधिक (बन्यसार) और उनके मामा वैशालीपति बेटक, राज्यहीं के महाराजा अधिक विन्यसार। अपित उनके कामदेव आदि भागन्य सावसार्थ में शब्दाला कुम्हार जाति का था और शेष ६ वैश्य लेती और पशुपालन पर निवाह करने वाले थे। टंक कुम्हार होते हुए भी भगवान का समस्त्रदा और इह उपायक या। लन्दक, अस्वह आदि अनेक दिया था। जहर उपालिकाओं में मामण मगवान् का अनुतरस्थ किया था। ग्रहस्थ उपालिकाओं में

रेसती, बुबसा और जबन्ती के नाम प्रस्थात हैं। जबन्ती जैसी भक्त भी वैसी की विदुर्शी भी थी। आजादी के साथ भगवान, से प्रकत करती और उत्तर कुस्ती भी। भगवान ने उस समय दिवसें को योग्यता किस प्रकार अकिं, उदाहरण है। महावीर के समकातीन धर्म-जवर्तकों में आजन्त कुछ योहे की लोगों के नाम मिलते हैं—तथागत गीतमबुड, पूर्ण करवप, संजय वेसाहिपुत, पुरुष करवप, संजय वेसाहिपुत, पुरुष करवप, अजित केसकानविं और मंसती गोशासक।

श्रमण भगवान के पूर्व से ही जैन-सम्प्रदाय चला आ रहा था, जो निर्मन्य के नाम में विशेष प्रसिद्ध था उस समय प्रधान निर्प्रन्थ केशीकमार ऋदि थे। वे मत्र अपने को श्री पार्श्वनाथ की परम्परा के श्रान्यायी मानते थे। वे कपके पहिनते वे ख्रीर सो भी तरह-तरह के रंग के। इस प्रकार वह चातर्याम धर्म ख्रयात ग्राहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय ग्रारि श्रपरिग्रह इन चार महावर्ती का पालन करते थे। श्रमण भगवान ने इस परम्परा के खिलाफ अपने व्यवहार से दो बाते नई प्रच-लित की-एक ग्रुचेल धर्म, दसरी ब्रह्मचर्य (स्त्री-विरमण )। पहिले की परम्परा में बस्त्र ग्रीर स्त्री के संबन्ध में श्रवज्ञय शिथिलता त्र्या गई होगी ग्रीर उसे दर करने के लिये खानेल धर्म और स्त्री-विरमण को निर्मन्थत्व में स्थान दिया गया । ग्रपरिग्रह तत से स्त्री-विरमण को ग्रालग करके चार के बदले पाँच महाश्रतों के पालन करने का नियम बनाया । श्री पाश्वनाथ की परम्परा के मुशेन्य नेताओं ने इस सशोधन को स्वीकृत किया और प्राचीन तथा नवीन दोना भिन्नाओं का सम्मे-लन हन्ना। कितने ही विद्वानों का यह मत है कि इस समभौते में वस्त्र रखने तथा न रखने का जो मतभेद शान्त हुन्ना था वह न्त्रागे चलकर फिर पद्मपात का रूप धारण करके श्वेताम्बर, दिगम्बर सम्प्रदाय के रूप में ध्वक उठा। यदापि सूरम दृष्टि से देखने वाले विद्वानों को श्वेताम्बर, टिगम्बर में कोई महत्त्वपूर्ण भेद नहीं जान पडता : परन्त श्राजकल तो सम्प्रदाय भेद की श्रास्मिता ने दोनो शाखात्रों में नाराकारिसी ग्राम्न उत्पन्न कर दी है। इतना ही नहीं गलिक थोड़े-थोडे श्रिमिनिवेश के कारण श्राज इसरे भी श्रानेक छोटे-बड़े भेट भगवान के श्रनेकान्तवाद (स्याडाद) के नीच खड़े हो गए है।

उपदेश का रहस्य-

अमण मगवान् के समग्र जीवन श्रीर उपदेश का रावित रहस्य हो वार्ता में आजार है। आचार में पूर्ण श्राहिता श्रीर तल्यान में अनेकान । उनके संप्रदाय के आचार को श्रीर शास्त्र के विचार को हर तत्त्रों का ही भाप्य सम-मिस्ट। वर्तमानकाल के विदानों का गढ़ी निष्यत्व सब है।

## ş विपत्ती-

अमण भगवान् के शिष्यों में उनसे ऋलग होकर उनके खिलाफ विरोधी पन्थ प्रचलित करने वाले उनके जामाता स्त्रिय-पुत्र जमाली थे। इस समय तो उनकी समृतिमात्र जैन प्रन्थों में है। इसरे प्रतिपन्नी उनके पूर्व सहचर गोशासक थे । उनका श्राजीवक पत्थ रूपान्तर पाकर श्राज भी हिन्दस्तान में मौजद है । भगवान महावीर के जीवन का सख्य भाग विदेह श्रीर मगध में व्यतीत हन्ना है। ऐसा जान पड़ता है कि वे अधिक से अधिक यमना के किनारे तक आए होंगे। श्रायस्ती. कोशाबी. ताम्रलिप्त, चम्पा श्रीर राजगृही इन शहरो में वह बार-बार श्राते-जाते ग्रीर रहते थे।

#### उपसहार---

श्रमण भगवान् महावीर की तपस्या श्रीर उनके शान्तिपूर्ण दीर्घ-जीवन श्रीर उपदेश से उस समय मगध, विदेह, काशी कोशल श्रीर दसरे कितने ही प्रदेशों के धार्मिक श्रीर सामाजिक जीवन में बड़ी क्रान्ति हो गई थी। उसका प्रमाख केवल शास्त्र के पत्नों में ही नहीं, बल्कि हिन्दस्तान के मानसिक जगत में ब्राव तक जारत ऋहिसा और तप का स्वाभाविक ऋतुराग है। ऋाज से २४५६ वर्ष पूर्व राजगरही के पास पावापरी नामक पवित्र स्थान में कार्त्तिक क्रम्णा अभावस की रात को इस तपस्वी का ऐहिक जीवन पूरा हुआ। (निर्वास हुआ) और उनके स्थापित संघ का भार उनके प्रधान शिष्य संधर्मा स्वामी पर श्रा पढ़ा । इं. स. १६३३ |

## भगवान महावीर का जीवन

### [ एक ऐतिहासिक द्रष्टिपात ]

चीर-जयंती और निर्वाणतिथि हर साल आती है। इसके उपलब्ध में लगभग सभी जैन-पत्र भगवान, के जीवन पर कुछ न कुछ तिचने का प्रयत्न करते हैं। कोई-कोई पत्र महाचीराङ्क रूप से विशेष श्रृह निकालने की भी योजना करते है। यह सिलसिला पिछुले ऋनेक वर्षों से अप्य सम्प्रदायों की देखादेखी जैन पर-भरा में भी चालू है और संभवतः आरों भी चालू रहेगा।

सामिषिक पत्र पिकाड्यों के ऋतावा भी भगवान के जीवन के बारे में खुंधी वस्त महस्क तिस्तने का क्रम बेता ही जारों है नेति कि उसकी माँग है। पुरान्त सम से इस सिवप पर तिला जाता रहा है। माइक डारे तस्कृत मांग में जुदे- जुदे समय में जुदे- जुदे स्थाना पर जुदी-जुदी हाँग खां जुदे-जुदे छनेक लेखकों के हारा भगवान का जीवन लिखा गया है और यह बहुतायक से उपकर्भ भी है। गए सुग की पिछती एक शताब्दी में तो यह जीवन छनेक भागावां में देशी-विदेशी, साम्यायिक-ऋताम्यदायिक लेखकों के हारा किसा गया है। जानंत- अप्रेयं के हिन्दी, प्रचाराधिक-छताम्यदायिक लेखकों के हारा किसा गया है। जानंत- अप्रेयं की हर्दी, प्रचाराधिक-छताम्यदायिक लेखकों के हारा किसा गया है। जानंत- अप्रेयं की स्वति हर्दी, प्रचाराधिक के उपकर्भ में माराधी जीवन पर जुळ नया तिखले की भारपूर्वक माँग हो रही है। इसका क्या कारख है ! सो खासकर समफने की बात है। इस कारख को समफने से बात है। हम कारख को समफने से पह हम टीक्ट जीक समफ्र सकेंग कि पूर्वत समफ से बात कर सा सहसीर जीवन विश्वत उपकर्ण इतनी तिलित छुदित सामग्री हमारी जिज्ञासा, को ट्रह कर में सक्त, क्यों नहीं होती ?

भगवान, महावीर एक हो वे । उनका जीवन जैसा बुळु रहा हो सुस्क्रिय अपुक रूप का ही रहा होगा । तदिपयक जो सामग्री श्रमी रोग है उससे अधिक समर्फ समकातीन सामग्री श्रमी मिलत की कोई संभावना नहीं । जो सामग्री उप-लच्च हैं उसका उपयोग आज तक के लिखित जीवनो में हुआ ही है तो फिर नया क्या बाकी है उसकी मौंग हर साल जयंती या नियोग्लियि के श्रवसर पर का रसती है श्रीर लास तींग से संपूर्ण महावीर जीवन विश्वक पुस्तक की मौंग तो हमेशा बनी हुई रहती ही है। वे ऐसे प्रश्न हैं जिनका बास्तविक उत्तर विवा सम्मन्ने भहावीर श्रीवन पर कुछ सोचना, लिखना वा ऐसे जीवन की लेखकी से माँग करना यह निरा वार्षिक जर्बती कालीन ज्यसन मात्र सिख होगा या पुनग्रहत्ति का बक मात्र होगा जिससे हमें बचना चाहिए।

पुराने समय से ब्राज तक की जीवन विषयक सव पुलक ब्रीर छोटेन से सव लेख प्रायः सामदारिक मकतो के द्वारा ही खिले गए हैं। वीसे राम, कृष्ण, क्राइस्-, इसम्पद ब्रादि महान पुरुषो के बारे में उस सम्प्राध के विद्वानों क्रीर भक्ती ने लिखा है। ही, कुछ यों हे लेख क्रीर विरात पुलक क्रसाम्प्राधिक के नेतर विद्वानों क्रीर में तो इसरो का कुछ लिखा गया है उससे एम्प्यासत क्रमेक क्याम ग्रुण है तो इसरो लास चुटि मी है। खास ग्रुण तो यह है कि साम्प्रपाधिक विद्वानों क्रीर मनतों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है उससे एम्प्यासत क्रमेक क्याम्य बाते भी सरस्रता से क्रा गई है, जैसी क्रसाम्प्रपाधिक क्रीर दूपवर्ती विद्वानों के द्वारा खिले गए जीवन-लेखों में कमी-कमो क्रा नहीं वाली। परन्तु चुटि क्रीर वहीं मार्ग चुटि यह है कि साम्प्रपाधिक विद्वानों क्रीर भक्तों का दृष्टिकोश हमेशा ऐसा खाई है के ने केन प्रकारित क्रिया जाए। सभी सम्प्रदानों में गई जाने वाली इस क्रितंजक साम्प्रपाधिक दृष्टि के कारण महावीर, मानव महावीर न रहक क्रित वेचने वन गए हैं जैसा क्रिकेट मानव सिट कर देव या देशांच वन गए हैं।

इस पुग की खास विशेषता वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोषा है। विज्ञान और दिशिहास सत्य के उपायक है। वे सत्य के सामने और दिशाहस कीम तरी की हुया मनमते हैं। यह सत्यावेषक हुन्ति ही विज्ञान और दृशिहास कीम तिश्च का आपार है। इसलिए इन दोनों की लोगों के मन के ऊपर इतनी अधिक का आपार है। इसलिए इन दोनों की लोगों के मन के ऊपर इतनी अधिक ममावशाली छाप पड़ी है कि वे वैज्ञानिक दृष्टि से अप्रमाणित और दृशिहास से असिक ऐसी किसी बस्तु को मानने के लिए वैचार नहीं। यहाँ वक कि हक्कारों से वर्षों से वर्षी आपीर मानन में सिर वर्गी हुई प्रावाधिय मानवरात्री से भी (यदि वे विश्वान और मानक में सिर वर्गी हुई प्रावाधिय मानवरात्री में भी (यदि वे विश्वान और सातहस से सिर वर्गी हुं हुं सु सुरक्तात्री का मानवा है। यसान से सु स्वान सु भूत्वात्री सामकों है। वर्षीमान युग भूत्वात्रीत्रीत समभते हैं। वर्षीमान युग भूत्वात्रीत्रीत समभते हैं। वर्षीमान युग भूत्वात्रीत्रीत सामकों की विश्वाद की सिर्वात की सिर्वात

जीवन निययक खेल पुस्तक आदि कितनी हो सामग्री प्रस्तुत क्यों न हो पर आक का जिलाहु उस सामग्री के वह देर मात्र से समुद्र नहीं । वह तो यह देखना चाहता है कि इसमें कितना तर्क बुद्धि-सिद और कितना इतिहास-सिद है? जब इस इसि से वह आग तक के महावीर-जीवनिवयक लेखों को यहता है, सोचता है तब उसे पूरा संतोष नहीं होता । वह देखता है कि इसमें सत्य के साथ कल्यित भी बहुत मिला है । वह यदि भक्त हो तो कितो तरह से अपने मन को मना ले सकता है, पर वह दूसरे तटस्थ जिआवुओं का पूरा समाधान कर नहीं पाता । क्षेत्रानिक और पिताशिक हिटकेंग्रेण का ममाब दतना अधिक गहरा पड़ा है कि लुद महाबीर के परम्परागत अनुवायियों को भी अपनी नई पीडी का हर बात में समाधान करना ग्रिकेक हो गया है। वही एक मात्र वजह है कि चारों और से महाबीर के परिवासिक जीवन लिले जाने की माग हो रही है और कही-कही कर्य मैं वीहासिक जीवन लिले जाने की माग हो रही है और कही-कही

ग्राज का कोई तरस्थ लेखक ऐतिहासिक दृष्टि से महावीर जीवन लिखेगा तो उसी सामग्री के खाधार से लिख सकता है कि जिस सामग्री के खाधार से पहले में ऋगज तक के लेखकों ने लिखा है। पर्क यदि है या हो सकता है तो दृष्टिकोगा का । इष्टिकोण ही सचाई या गैर-सचाई का एक मात्र प्राण है। ऋंगर प्रतिप्रा का न्नाधार है। उदाहरणार्थ महावीर का दो माता श्रीर दो पिता के पत्र रूप से प्राचीन प्रत्यों में वर्शन है । इसे साम्प्रदायिक हृष्टि वाला भी लेता है और ऐतिहासिक दृष्टि वाला भी । पर इस असंगत और ग्रमानवीय दिखाई देने वाली घटना का खलासा साम्प्रदायिक व्यक्ति एक तरह से करता है और ऐतिहासिक व्यक्ति दसरो तरह से । हजारी वर्ष से माना जाने वाला उस ऋसंगति का साम्प्रदायिक खुलासा लोक-मानस में इतना घर कर गया है कि दूसरा खुलासा मनते ही वह मानस भड़क उठता है। फिर भी नई ऐतिहासिक हिंह ने ऐसी स्थिति पैटाकी है कि उस चिर परिचित खुलासे से लोक-मन का अन्तस्तल जरा भी सन्तष्ट नहीं । वह तो कोई नया बुद्धिगभ्य खुलासा पाना चाहता है या उस दो माता, टो पिता की घटना को ही असंगत कह कर जीवन में से सर्वथा निकाल देना चाहता है। यही बात तत्कालजात शिशु महावीर के अगुष्ट के द्वारा मेर-कम्पन के बारे में है या पद-पद पर महावीर के ऋासपास उपस्थित होने वाले लाखों-करोड़ों देव-देवियों के वर्शन के बारे में है। कोई भी तर्क श्रीर बुद्धि से मानव-जीवन पर विचार करने वाला ऐसा नहीं होगा जो यह मानने को तैयार हो कि एक तत्काल पैदा हुन्ना बालक या महाकुरुती किया हन्ना जवान ऋपने ब्रॉगठे से पर्वत तो क्या एक महती शिला को भी केंग सके ! कोई भी ऐतिहासिक

यह मान नहीं सकता और सामित नहीं कर सकता कि देवस्यिष्ट कहीं दूर है और उसके दिव्य सच्च किसी तरस्त्री की सेवा में सदा द्वारित रहते हैं। ये और दनकी कीसी दूसरी कनेक घटनाएँ महाचीर जीवन में तैसे हो आती हैं जैसे आत्म महापुरुषों के जीवन में। साम्प्रदायिक व्यक्ति उन घटनाकों को जीवनी जिलते समय न "तो छोड़ सकता है और न उनका चालू अर्थ से दूसरा अर्थ हो लगा सकता है। इस करपा से यह महाचोर की जीवनी को नहें पीड़ी के जिए मतीनिकर नहीं बना पकता। अर्थ के ऐतिहासिक व्यक्ति कितनी हो असंगत दिखाई देने वाली पुरानी घटनाओं को या तो जीवनी में स्थान ही नहीं देगा या उनका प्रतिनिक्त अर्थ जगाएगा जिले सामान्य हुद्धि भी समम्भ और मान तके। इतनी चर्चा से यह मतीमीत जाना जा सकता है कि ऐतिहासिक हारिकोण अर्थमंत्र दिखाई देने वाली जीवन परनाओं को बची का पत्मी मानने को तैयार नहीं, पर वह उन्हें दुदिशाक्ष कसीटी से कस कर स्थाई की भूमिका पर लाने का प्रयत्न करेगा। यही सखब है कि वरीमान युग उसी पुरानी सामान्यों के आधार से, पर ऐतिहासिक हिट से लिखे तोन पर महाचीर जीवन की हो पदना मुनना चाहता है। यही समय की मींग है।

महावीर की जीवनी में स्नानेवाली जिन स्नमगत तीन बातों का उल्लेख मैंने किया है उनका ऐतिहासिक खुलासा किस प्रकार किया जा सकता है इसे यहाँ बतला देना भी जरूरी है—

मानय-यंग के तो स्था पर समय प्राण्विश के इतिहास में भी खाज तक देती कोई पटना वनी हुई विदित नहीं है जिसमें एक सतान को दो जनक माताएँ हो। एक सत्तान के जरूक दोन्दों तिवाझों की घटना करनानतित नहीं है पर हो जनक माताओं की घटना का तो क्वयना में भी खाना मुश्किल है। तिवा पर भी जैन खानतों में महायीर ही जनक रूप से दो माताओं का वर्णन है। एक तो वाश्रियाणी तिवाधित ही ही हो पर हमी जी प्रकार वालक को हो जननियों हो प्रसम्भव तिस पर दोनों जननियों को प्रसम्भव तिस पर दोनों जननियों को मान्यभिक्ष पुरुषों की पत्तियों के रूप से होना तो खोर भी अवसम्भव है। खाना के पुराने मानाों में महावीर के जो नाम मिलते हैं उनमें ऐसा एक मी नाम नहीं है जो देवानत्या के साथ उनके माताभुत्र के संक्ष्य का सूक्त हो हिस्स भी स्थावती के से स्थावती की स्थावता वह सहस्वकृति खान में ही खाने मुख्य गायप र हन्स्पृति के संक्षीवित करके खुद समावाद के हारा ऐसा कहाताया गया है हि—वह

१. भगवती शतक ६ उद्देश ६।

देवानन्दा मेरी जनती है इसी से पुक्त देखकर उसके धन दूब से मर गए हैं और हर्पनीमान्य हो आए हैं। मगवती में दूबरी अगह देवों की गर्मापहरख्य शक्ति का महावीर ने इन्द्रमूर्ति को लिखित करके वर्षान किया है पर उस जगाह उन्होंने कर जरूने गर्मापहरख्य शक्ति कर कर मेरा प्रतिकृति हो है। हो, महावीर के मर्मापहरख्य शक्ति कर कर का प्रतिक सामान्य है पर वह माग ख्याचार्य है मचन्द्र के कथनानुसार हो कम से कम महावीर के अनन्तर दो सी वर्ष के बाद का तो है ही। ऐसी रिपति में किसी भी सम्मद्रार के मन में यह प्रस्न हुए किया रह सही सकता कि अब एक स्वानान की एक हो माता सम्मव है तब जननी रूप से महावीर की दो माताख्यों का वर्षान यात्र में अथा कैते? और इस अस्पेत्र दिखाई देने वाली पटना को समत्र वनाने के सम्भवन्तमान्य ने विलक्ष्त अध्यवन क्यां के से देव के हत्ताचेर से रामव बनाने के सम्भवन्ता तक को शास्त्र में स्थान क्यां दिया गया है सम प्रस्त के और भी उत्तर या जुलाते हो सकते है पर पुक्ते ओ ज्वालासे समत्रवीर टिलते हैं उनमें से सुक्य ये हैं —

१ - महाबीर की जननी तो ब्राह्मणी देवानन्टा ही है, ह्वत्रिवाणी त्रिशता नर्हा।

२—त्रिशला जननी तो नहीं है पर वह भगवान को गोद लेने वाली या श्रुपने घर पर रख कर सवर्षन करने वाली माना श्रुवश्य है।

अपार वास्तव में ऐसा ही ही तो परपरा में उम शत का विश्वास क्यो हुआ और शास्त्र में अन्यथा शत क्यों लिखी गई रै—घह प्रश्न होना स्वा-माविक हैं।

मैं इस प्रश्न के दो खुलासे सृचित करता हूँ —

१—पहिला ता यह कि त्रिशला सिदार्थ को अन्यतम पत्नी होगा जिसे अपना कार्य औरस पुत्र न या। प्रचीनुलम पुत्रवामना की पृति उसने देवानन्दा के आरिस पुत्र को अपना बन कर की होगी। महावीर का रूप, शील और स्वभाव ऐसा आकर्षक होना चाहिए कि जिसके कारण त्रियला के अपने जीते जी उन्हें उनकी सहज वृत्ति के अपनाय दोवा लोने को अनुमार्त ही न होगी। मगवान् ने भी त्रियला का अनुसरण करना हो कर्त्तव्य समझ होगा।

२—दूसरा यह भी राभव है कि महावीर छोटो उम्र से ही उस समय ब्राह्मण्-परंपरा मे श्रतिरूद हिंसक यह श्रीर दूसरे निरर्थक किया-कायडो वाले कुलथमें से विषद्ध संस्कार वाले—त्याग प्रकृति के थे। उनको छोटी उम्र में ही किसी निर्मन्य-

१. भगवती शतक ५ उद्देश ४ ।

परम्परा के त्यागी भिद्धु के संसर्ग में ऋगने का मौका मिला होगा और उस निर्धन्य

संस्कार से साहजिक त्यागद्दति की पुष्टि हुई होगी। महावीर के त्यागाभिमुख संस्कार, होनहार के योध्य शुभ सञ्चण श्रीर निर्मयता श्रादि गण देखकर उस निर्मृत्य गुरु ने श्रपने पक्के श्रनुवायी सिद्धार्थ श्रीर त्रिशला के यहाँ उनको संबर्धन के लिए रखा होगा बैसा कि आचार्य हेमचन्द्र को छोटी उम्र से ही गुरु देवचन्द्र ने अपने भक्त उदयन मन्त्री के यहाँ संवर्धन के लिए रखा था। महाबीर के सद्गुर्गों से त्रिशला इतनी श्राकृष्ट हुई होगी कि उसने ऋपना ही पुत्र मानकर उनका संबर्धन किया। महावीर भी त्रिशका के सदभाव और प्रेम के इतने अधिक कायल होंगे कि वे उसे अपनी माता ही सम-भते और कहते थे। यह सबन्ध ऐसा पनपा कि त्रिशला ने महावीर के त्याग-संस्कार की पृष्टि की पर उन्हें ग्रापने जीते जी निर्ग्रन्थ बनने की श्रानमति न दी। भगवान ने भी माता की इच्छा का अनुसरण किया होगा। खलासा कोई भी हो - हर हालत में महावीर, त्रिशला और देवानन्दा ऋपना पारस्परिक संबन्ध तो जानते ही थे। कुछ दसरे लोगभी इस जानकारी से बंचित न थे। आयागे जाकर जब महाबीर उम्र-सार्थना के द्वारा महापुरुष बने तब त्रिशला का स्वर्गवास हो चका था। महावीर स्वयं सत्यवादी सन्त थे इसलिए प्रशंग श्राने पर मूल बात को . नहीं जाननेवाले ऋपने शिष्यों को ऋपनी श्रमली माता कौन है इसका हाल बतला दिया । हाल बतलाने का निमित्त इसलिए उपस्थित हन्ना होगा कि ऋब भगवान एक मामली व्यक्ति न रहकर बढ़े भारी धर्मतंत्र के मखिया बन गए थे श्रीर श्रास-पास के लोगो में बहतायत से यही बात प्रसिद्ध थी कि महावीर तो त्रिशलापुत्र हैं। जब इने-गिने लोग कहते थे कि नहीं, महाबीर तो देवानन्दा ब्राह्मणी के पुत्र हैं। यह विरोधी चर्चा जब भगवान के कानों तक पहुँची तब उन्होंने सच्ची बात कह वी कि मै तो देवानन्दा का पत्र हैं। भगवान का यही कथन भगवती के नवम शतक में सरवित है। श्रीर त्रिशलापत्र रूप से उनकी जो लोकप्रसिद्धि थी वह आचारांग के प्रथम अतस्कन्ध में सुरद्धित है। उस समय तो विरोध का समाधान भी ठीक-ठीक हो गया-दोनों प्रचलित वातें परम्परा में सुरक्तित रहीं श्रीर एक बात एक आगम में तो दूसरी दूसरे आगम में निर्दिष्ट भी हुई। महाबीर के निर्वाण के बाद सौ चार सौ वर्ष में जब साधु-सघ में एक या दूसरे कारण से श्रनेक मतान्तर श्रौर पद्मभेद हुए तब श्रागम-प्रामाण्य का प्रश्न उपस्थित हुन्ना । जिसने श्राचारांग के प्रथम श्रुतस्कंथ को तो पूरा प्रमाख मान लिया पर दूसरे श्रागमों के बारे में संशय उपस्थित किया, उस परम्परा में तो भगवान की एक मात्र त्रिशलापुत्र रूप से प्रसिद्धि रह गई और आगे जाकर उसने देवानना के

पुत्र होने की बात को किल्कुल काल्पनिक कह कर होड़ दिया । यही परन्यरा स्वागे आकर दिसम्ब एदरम्या में समा गई। परन्तु जिस एरन्यरा ने झालारांग के प्रथम श्रुतकरूप की तरह दूसरे आगमों को भी अल्वराह क्यां, क्योंकि शास्त्रों में कर से मान रला था उसके सामने किरोध उपस्थित हुआ, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भगवान की माता का त्रिशला रूप से तो कहीं देवानन्दा के रूप से सूचन या। उस परम्यरा के लिए एक बात को स्वीकार और दूसरे को इन्कार करना तो शुक्त ही न रह गया था। समाधान कैसे किया जाए ? यह प्रइन आलावां के सामने आया। असली रहस्य तो अनेक श्रुताब्रियों के ग्राम्म लिए ही गया था।

वसदेव की पत्नी देवको के गर्भ को सातवे महीने में दिव्यशक्ति के द्वारा दसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में रखे जाने की जो बात साधारण लोगों में व पौरा-. शिक श्राख्यानों में प्रचलित थी उसने तथा देवस्रष्टि की परानी मान्यता ने किसी विचत्रण श्राचार्य को नई कल्पना करने को प्रेरित किया जिसने गर्भापहरण की श्रदसुत घटना को एक श्राश्चर्य कह कर शास्त्र में स्थान दे दिया । फिर तो श्रदा-·रशः शास्त्र के प्राभारक को मानने वाले अनुवाविया के लिए कोई शका या तर्क के लिए गुज्जाइश ही न रह गई कि वे असली बात जानने का प्रवतन करे । देव के इस्तत्तेप के द्वारा गर्भापहरण की जो कल्पना शास्त्रारूट हो गई उसकी ब्रासगति तो महाविदेह के सीमधर स्वामी के साथ सवन्त्र जोड़कर ठाली गई फिर भी कर्म-बाद के म्प्रनसार यह तो प्रश्न था ही कि जब जैन सिद्धान्त जन्मगत जातिभेट वा जातिगत जॅच-नीच भाव को नहीं मानता श्रौर केवल गुण-कर्मानुसार ही जातिभेद को कल्पना को मान्य रखता है तो उसे महावीर के ब्राह्मगुरूव पर क्लांत्रयत्व स्थापित करने का आग्रह क्यो रखना चाहिए ? श्रागर ब्राह्मण् कुल तुच्छ श्रीर श्रामीध-कारी ही होता तो इन्द्रभृति श्रादि सभी ब्राह्मण गणधर वन कर फेवली कैसे हए ? क्रगर चत्रिय ही उच्च कुल के हो तो फिर महावीर के क्रानन्य भक्त श्रेसिक क्रादि चत्रिय नरक में क्यों कर गए ? स्पष्ट है कि जैनसिद्धान्त ऐसी जातिगत कोई ऊँच-नीचता की कल्पना को नहीं मानता पर जब गर्भापहरसा के द्वारा त्रिशलापुत्ररूप से महावीर की फैली हुई प्रसिद्धि के समाधान का प्रयत्न हुन्ना तब ब्राह्मण्-कुल के विच्छत्वादि दोषों की असंगत कल्पना को भी शास्त्र में स्थान मिला और उस असं-गति को संगत बनाने के काल्पनिक प्रयत्न में से मरीचि के जन्म में नीचगोत्र बौँधने तक की कल्पना कथा-शास्त्र में क्या गई। किसी ने यह नहीं सोचा किये मिष्या करूपनाएँ उत्तरोत्तर कितनी अवसंगतियाँ पैदा करती जाती हैं और कर्म-सिद्धान्त का ही खुन करती हैं ? मेरी उपर्यक्त धारणा के विरुद्ध यह भी दलील हो सकती है कि भगवान की जननी निरासा ही क्यों न हो और देवानन्दा उनकी बातुमता हो। इस पर भेरा जवाब यह है कि देवानन्दा धातुमता होती तो उस कर से क्यान करना कोई साथ की बात न थी। स्विष्य के घर पर धातु-अत कर से क्यान करना कोई साथ की बात न थी। स्विष्य के घर पर धातु-माता कोई भी हो सकती है। देवानन्दा का धातुमाता रूप से स्वामाधिक उल्लेख न करके उसे मात्र माता रूप से निर्देष्ट किया है और गर्मायहरण की अपवद करना तक जाना पड़ा है से धातुच्य में कुछ भी करना न पड़ता और सहज कर्यना तक जाना पड़ा है से धातुच्य में कुछ भी करना न पड़ता और सहज

श्रव इस मुगरकम्पन की घटना पर विचार करें । उमकी श्रतंगति तो स्वष्ट है पिर भी इस परना को पदने वाले के मन में यह प्रमुन उठ तकता है कि यदि आगमों में गर्भायहरण जैसी घटना ने महावीर की श्रीवनी में स्थान पाया है तो जन्मकाल में श्रद्धाह मात्र से लिए गाए मुमेर के इस्पन जैसी श्रद्धान घटना की आगमों में ही स्थान क्यों नहीं दिया है ? इतना ही नहीं विक आगमकाल के अपने मिर्टि है उसमें भी उस घटना का कोई जिक नहीं है । महावीर के प्रवाद कम से कम हुआर दारह सी वर्त कम से से मा ए और संबद किए गाए वाहमून में जिस घटना का कोई जिक महावान का प्रवाद कम हुआर दारह सी वर्त कम से से ए ए और संबद किए गाए वाहमून में जिस घटना का कोई जिक नहीं है । हम जब इसके खुकारे के लिए आस-पास के साहत्य की देते हो हम कि हम हम का कुरहलक्ष्म करते हैं । हम जब इसके खुकारे के लिए आस-पास के साहत्य को देवते हैं तो हमें किसी हद तक सक्षा जवाब भी मिल जाता है ।

 (स्तर्घां में) पड़कर सभी महापुरुषों की जीवनी लिखने वालों ने सत्यासत्य का विवेक कमोवेश रूप से खो दिया है। इसी दोष के कारण सुमेदकम्पन का प्रसङ्ग महावीर की जीवनी में ऋग गया है।

तीसरो बात देवदाष्टि की है। अमख-परम्परा में मानवीय चरित्र और पुरुषार्थ का ही महत्त्व है। बुद्ध की तरह महाबेरि का महत्त्व प्रप्तने चारित्र पुरिद्ध के प्रसापाराण पुरुपार्थ में हैं। पर जब गुद्ध आप्यातिमक धर्म ने समाज का रूप घारण
किया और उसमें देव-देवियो की मान्यता रखनेवाली जातियाँ दाशिक हुई तथ
उनके देवियायक बहमों की गुद्धि और पुष्टि के लिए किसी-न-किसी प्रकार से मानयं य जीवन में देवहत चमत्कारों का वर्णन श्रानिवाय हो गया। यही कारण है कि
माशाब्द्य और लांतिवालिकत जैसे प्रमायों में बुद्ध को गामांवरचा में उनकी गृति करते
देवगण आते है और लुम्बिनीनन में (जांति के उच्च जा जन्म हुआ) देव-देवियाँ
जाकर पहिले से सब तैयारियों करती है। ऐसे वैची चमत्कारों से मरे प्रम्यो का
प्रचार जिम स्थान में हो उस स्थान में रहनेवाले महावीर के श्रानुवायों उनकी
ा जीवनी की विना देवी चमत्कारों के मुनना पराट करें वह संभव ही नहीं है। मैं
सममता हूँ हमी कारण में महावीर की सारी सह जीवनी में देवराष्टि की कल्पित

परानी जीवन-सामग्री का उपयोग करने में साम्प्रदायिक श्रीर ऐतिहासिक दृष्टिकोण में दूसरा भी एक महान फर्क है, जिसके कारण साम्प्रदायिक भाव से लिखी गई कोई भी जीवनी सार्वजनिक प्रतिष्ठा पा नहीं सकती । वह पर्क यह है कि महावीर जैसे ब्राज्यात्मक पुरुष के नाम पर चलने बाला सम्प्रदाय ब्रानेक छोटे-वहें फिरकों में स्थल और मामली मतभेटों को तान्विक और वडा जल देकर बँट गया है। प्रत्येक फिरका ऋपनी मान्यता को परानो और मौलिक सावित करने के लिए उसका संबंध किसी भी तरह महाबीर से जोडना चाहता है। फल यह होता है कि श्रपनी कोई मान्यता यदि किसी भी तरह से महावीर के जीवन से संबद्ध नहीं होती तो वह फिरका ऋरनी मान्यता के विरुद्ध जानेवाले महावीर-जीवन के उस भाग के निरूपक प्रन्थों तक को (चाहे वह कितने ही पुराने क्यों न हों ) छोड देता है. जब कि दूसरे फिरके भी ऋपनी-ऋपनी मान्यता के लिए वैसी ही खीचातानी करते हैं। फल यह होता है कि जीवनी की पुरानी सामग्री का उपयोग करने में भी सारा जैन संप्रदाय एकमत नहीं। ऐतिहासिक का प्रश्न वैसा नहीं है। उसे किसी फिरके से कोई खास नाता या बेनाता नहीं होता है। वह तटस्थ भाव से सारी जीवन-सामग्री का जीवनी लिखने में विवेक-दृष्टि से उपयोग करता है। वह न तो किसी फिरके की खुशामद करता है और न किसी को नाराज करने की कोशिश

करता है। चाहें कोई फिरका उसकी बात माने या न माने वह अपनी बात विवेक, निभ्यत्ता और निर्भयता से कहेगा व लिखेगा। इस बरह ऐतिहासिक का प्रयत्न सत्वमुखी और ज्यापक बन जाता है। यही कारण है कि नवयुग उसी का आदर करता है।

श्रव हम संत्रेप में यह देखेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टि से महावीर-श्रीवन शिखने की क्या-क्या सामग्री है ?

सामग्री के मुख्य तीन स्रोत हैं। साहित्यिक, भौगोलिक तथा परंपरागत आवार व जीवन। साहित्य में बीरक, बौद और जैन प्राचीन वाङ्मय का समानेया होता है। भौगोलिक में उपलब्ध वे श्राम, नदी, नगर, पर्वत आदि प्रदेश हैं जिनका संबंध महावीर के बीवन में प्रसक्क प्रसङ्घ पर आदा है। परंपरा से साम वह आवार और जीवन मो जीवनी लिखने में उपयोगी हैं जिनका एक वा दूसरे रूप में महावीर के जीवन तथा उपदेश के साथ एवं महावीर की पूर्व परंपरा के आर हमानालीन परंपरा के साथ संबंध है, चाहे वह उस पुराने रूप में मले ही आज न हो और परिवर्तित एवं महत्व हो गया हो। ऐतिहासिक हािर उक्त सामग्री के किसी भी अद्य की उपेचा नहीं कर सकती और इसके आवार भी कीई अपन संता मालार हो जाए तो वह उसका भी स्वास करेंगी।

जपर जिस सामग्री का निर्देश किया है, उसका उपयोग ऐतिहासिक दृष्टि से जीवनी लिवतों में किम-किस तरह किया जा सकता है इस पर भी यहीं थोड़े में मकारा डालना जरूरी है। किसी भी महान पुरुष की जीवनी को जर इस पढ़ते हैं तब उमके लेखक बहुआ दृष्ट पुरुषों को लोगों के मन पर पड़ी हुई महत्ता की ह्या पर के लिवक बहुआ दृष्ट पुरुषों को लोगों के मन पर पड़ी हुई महत्ता की ह्या पर के कायम स्वाने जीर देश और वे महता की श्रम्यली उद को विश्वक ऐसी महत्तास्वक कसीटियों पर क्रिकिटर भार देते हैं क्रीर वे महता की श्रम्यली जड़ को विश्वक भुता न हूँ तो भी उसे गीणा तो कर ही देते हैं क्रिया सार साथरण लोगों की मानी हुई महता को कसीटियों का चर्चा कर तही ते की तिया भार साथरण लोगों की मानी हुई महता को कसीटियों का चर्चा कर तप्त पर देते हैं। इसका फल यह होता है कि नहीं एक तप्त से महता का मायदरह अनावयी हो जाता है वहीं दूसरी तप्त में उस पुरुष की महता की श्रमती चायों का मूख्योंकन भी धीर्टचीर लोगों की हिंदे में आफल हो जाता है। सभी महान पुष्पों की उस देश कमोचेश देखा जाता है। ममनाम महानीर की जीवनी की उस देश से चवाना हो तो हमें सावारण लोगों की कह इसि की पुष्टि का विचार किता किए ही श्रमती वस्तु कि विचार लागों की कह इसि की पुष्टि का विचार किता किए ही श्रमती वस्तु का विचार करना होगा।

भगवान् के जीवन के मुख्य दो अंश हैं-एक तो आत्मलझी-जिसमें

अपनी आत्मशुद्धि के लिए किए गए भगवान् के समग्र पुरुवार्य का समावेच होता है। दूसरा अंग्र वह है तिसमें भगवान् ने वरलाईी आप्यासिन्क महीं की है। जीवनी के पहिले अरण का पूरा वर्षान तो कहीं भी लिला नहीं मिलता फिर भी उसका थोड़ा-सा पर प्रामाधिक और अवितंत्रनाहित प्राचीन वर्षान माग्यवया आवारांग प्रथम श्रुत क्ला के नवम अव्ययन में अभी तक सुरवित है। इससे अधिक पुराना और अधिक प्रामाधिक कोई वर्षान अपति हिसी ने लिला होगा तो वह आज सुरवित नहीं है। इसलिए मरेके टीतहासिक लेलक को भगवान् के साध्यमाआति स्थित का विश्व करने में सुध्य कर से वह एक ही अध्ययन उपयोगी हो सकता है। मले ही वह लेलक इस अध्ययन में वर्षित साधना की पृष्टि के लिए अप्यक्तम्य आगिसक मागों से सहरा ले; पर उसे, भगवान् की साधना कीती थी इसका वर्षान करने के लिए उक्त अध्ययन को हो केन्द्रस्थान में

यशिष वैदिक परम्परा के किसी भी प्रन्थ में भगवान के नाम तक का निर्देश नहीं है फिर भी जब तक हम प्राचीन 'हतत्वथ ख्राहि ब्राइक्श अप ख्राप्तान, कारायान ख्राहि शैतन्युव न देले तब तक हम भगवान की धार्मिक प्रवृत्ति का न तो ठीक-ठीक मूल्य आहेक सकते है क्रीर न ऐसी मुक्ति का वर्णन करने वाले ख्रागमिक भगों की प्राचीनता और महत्ता की ही समक्त सकते हैं।

ब्राह्मण, स्वित्य और वैद्य के जीवन में विविध यही का धर्मरूप से कैसा स्थान था और उनमें से अनेक यही में गाव, पोड़े, मेड, नकरें आदि पशुओं का तथा मनुष्य तक का कैसा धार्मिक वध होता था एवं अतिथि के लिए भी आधियों का वध कैसा ध्यम् माना जाता था—हस बात की आज हमें कोई करना तक नहीं हो सकती है बब कि हजारों वर्ष से देश के एक छोर से दूसरें छोर तक पुरानों यहाथ्या ही बंद हो गई है और कहानिक में कमी कमी कीई यह करती भी है तो वे यह विल्कुत हो अहिंसक होते हैं।

धर्मरूप से ग्रवश्य कर्त्तव्य माने जानेवाले पशुवध का विरोध करके उसे श्राम तौर से रोकने का काम उस समय उतना कठिन तो श्रवश्य था जितना

१. शतपय ब्राक्षण् का० ३ ; अ००, ८,६ । का० ४ ; अ०६ । का० ५ ; अ०१,२,५ । का०६ ; अ०२ । का०११ ; अ०७,८ । का०१२ ; अ०७। का०१३ ; अ०१,२,५ इत्यादि ।

कात्यायन श्रौतसूत्र — श्रञ्युत प्रन्थमाला भूमिकागत यहो का वर्णन ।

कठिन झात्र के कत्तालानों में होने वाले पशुष्य को बन्द कराना है। मगाबान् ने अपने पूर्ववर्ती और समझाबान महान् सन्ती की तरह इस कठिन कार्य के करने में कोर-कार उठा रखी न थी। उत्तराध्ययन के यशीथ अध्ययन में जो यशीथ हिंसा का झालनिक विरोध है वह मगाबान् की धार्मिक प्रष्टुचि का मुख्य है। यशीय हिंसा का निपेष करने वाली मगाबान् की धार्मिक प्रष्टुचि का महत्व और अपने जमाने पर पर्वे हुए उत्तर्क अस्तर के समझने के लिए जीवनी लिखने वाले को उत्पर मधित वैदिक-प्रत्यों का आध्ययन करना हो होगा।

धर्म के लेत्र में ब्राह्मण ऋगिट तीन वर्गों का आरदर तो एक-सा ही था। तीनों वर्ण वाले यज्ञ के श्रिधकारी थे। इसलिए वर्ण की जुदाई होते हुए भी इनमें छन्नाछत का भाव न था पर विकट सवाल तो शहों का था। धर्मसेत्र में प्रवेश की बात <sup>3</sup> तो दूर रही पर उनका दर्शन तक कैसा श्रमंगल माना जाता था, इसका वर्णन हमें पुराने ब्राह्मण-प्रन्थों में स्पष्ट मिलता है। शुद्रों को श्रस्प्रथ मानने का भाव वैदिक परम्परा में इतना गहरा था कि धार्मिक पश्चवध का भाव इतना गहरा न था। यही कारण है कि बुद्ध-महाबीर जैसे सन्तों के प्रयक्षों से धार्मिक प्रशावधातो बन्द हन्ना पर उनके हजार प्रयक्त करने पर भी ऋस्पञ्चता का भाव उसी पराने युग की तरह आराज भी मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मरा-परम्परा में रूढ़ हुए उस जातिगत श्रस्प्रस्थता के भाव का खट महाबीर के श्रन्यायियां पर भी ऐसा श्रसर पड़ा है कि वे भगवान महावीर की महत्ता को तो श्रस्प्रथता-निवारण के धार्मिक प्रयत्न से श्रांकते श्रीर गाते है फिर भी वे खट ही ब्राह्मण-परम्परा के प्रभाव में आकर शुद्रों की श्ररप्रश्यता की श्रपने जीवन व्यवहार में स्थान दिए हुए हैं। ऐसी गहरी जड़वाले ख़ुआ खुत के भाव को दूर करने के लिए भगवान ने निन्दा-स्तृति की परवाह निना किए प्रवल पुरुषार्थ किया था और वह भी धार्मिक-दोत्र में । ब्राह्मण्-परम्परा अपने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ-धर्म में शद्धों का दर्शन तक सहन करती न थी तब बुद्ध श्रादि श्रन्य सन्तों की तरह महाबीर चाएडाल जैसे ग्रति ग्रदों को भी अपने साधसंघ में वैसा ही स्थान देते थे जैसा कि ब्राह्मण ऋदि अन्य वर्गों को । जैसे गांधीजी ने ऋस्प्रत्यता को जहमल से उखाड फेकने के लिए शहों को धर्ममन्दिर में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया है वैसे ही महावीर ने ऋस्प्रस्थता को उखाड फेंकने के लिए शहीं को मर्धन्यरूप श्रपने साधसंघ में स्थान दिया था । महावीर के बाद ऐसे किसी जैन श्राचार्य था गृहस्थ का इतिहास नहीं मिलता कि जिसमें उसके द्वारा ऋति शृद्धों को साध-संख

१ शतपथ ब्राह्मण का० ३, ऋ० १ ब्रा० १।

में स्थान दिए जाने के सबूत हों। दूसरी तरफ से सारा जैन समाज अस्प्रस्थता के बारे में बाबस्पन्यस्पार के प्रमान से मुक नहीं है। ऐसी स्थित में उत्तरायखन की प्रामान से पर चौंदा होए जाने की जो घटना वर्षित हैं। और अपने जैन तक अन्यों में जातिवाद का जो प्रमान करवाद के उसका क्या अर्थ हैं। ऐसा प्रस्त हुए दिना नहीं रहता। इस प्रस्त का इसके विवाय दूसरा कोई खुलाता ही नहीं हैं कि अम्पवान, महानीर ने जातिवाद? का ओ प्रकल से से खुला सा हैं। अर्थ हैं कि अपना है। अर्थ हैं के स्थाय हैं कि स्थाय हैं के स्थाय हैं के स्थाय हैं के स्थाय उस कियों के स्थाय हैं। अपना हैं के स्थाय उस कियों के स्थाय के ब्राह्म के अपने के स्थाय हैं। अपना हों जो अपना हैं। अपना हैं अपना हों जो अपना हैं। अपना हों के स्थाय के ब्राह्म अपनी के सा के अपने स्थाय के स्थाय के अपने स्थाय के स्थाय के स्थाय के अपने स्थाय के स्थाय के अपने स्थाय के स्थाय के

महावीर ने बिल्कुल नई धर्म-परम्परा को चलाया नहीं है किन्तु उन्होंने पूर्वर्ती पार्यनाथ की धर्म-परम्परा को द्वी पुनरुज्यीवित किया है। वह पार्यन्त नाय की परम्परा कैसी थी, उनका क्या नाम था हममें महावीर ने क्या सुधार पार्यत्वेत किया, पुरानी परम्परावालों के साथ संवर्ष होने के बाद उनके साथ महावीर के सुधार का कैसे समन्वय हुआ, महावीर का निज व्यक्तित्व मुख्यतया किस बात पर अवलियत था, महावीर को मतिराचों सुख्य कीन कीन थे, उनके साथ महावीर का मतमेद किस किस क्या या, महावीर आप महावीर आप तोन थे, उनके साथ महावीर कामर देते थे, कीन कीन राजे महावीर किस कुल में हुए द्यारि प्रश्नों का जवाब किसी ना किसी रूप में भिन्न-भिन्न जैन-आगम-भागों में सुरिवृत है। परन्तु वह जवाब ऐतिहासिक जीवनी का आपार तभी वन सकता है जब कि उसकी सच्चाई और प्राचीनता वाहरी सब्दों से भी सानित हो। इस बारे में नौब-रियक के पुराने क्या सीवी तीर सहुत मदद करते हैं क्योंकि बेवा जैनारामों में यार्वनप्रक के नावुवंग धर्म का व्यक्त हैं उत्तिक वैता ही। इस बारे में नी किसी की हैं सुधार को जीव निर्वेश के महावृत्र पर की का व्यक्त हैं उत्तिक वैता ही चार्वांम पर्म के मुश्रार को जैन शास्त्र में इस बोद उल्लेख से महावृत्र के पञ्चवाम धर्म के मुश्रार को जैन शास्त्र में इस बोद उल्लेख से महावृत्र के पञ्चवाम धर्म के मुश्रार को जैन शास्त्र में इस बोद उल्लेख से महावृत्र के पञ्चवाम धर्म के मुश्रार को जैन शास्त्र में इस बोद के प्रश्ना से के सुश्रार को जैन शास्त्र में

१. ऋध्ययन १२।

२. सन्मतिदीका पु० ६६७ ! न्यायकुमुदचन्द्र पु० ७६७, इत्यादि !

३ उत्तराध्ययन ग्र० २५ गाथा ३३।

४. उत्तराध्ययन ग्र॰ २३ । भगवती श॰ २. उ॰ ५ इत्यादि ।

५. दोघनिकाय-सामञ्जयतम्त ।

वर्षित घटना की ऐतिहासिकता साबित हो जाती है। महाबीर ख़द नग्न-श्चचेल थे फिर भी परिभित व जीर्म काल सबतेवाले साधनों को खपने संघ में स्थान देते थे ऐसा जो वर्णन ग्राचारांग-उत्तराध्ययन में है उसकी ऐतिहासिकता भी बौद्ध यत्थों से सावित हो जाती है क्योंकि बौट यत्थों में असेल खौर एकसाटकधर 9 अमर्गों का जो वर्गन है वह महावीर के ऋचेल और सचेल साधग्रों को लाग होता है। जैन आगमों में महावीर का कुल ज्ञात कहा गया है, बौद पिटकों में भी उनका वही कुल र निर्दिष्ट है । महावीर के नाम के साथ निर्धन्थ विशेषण बौद्ध ग्रन्थों में श्राता है जो जैन वर्णन की सम्राई को साबित करता है। श्रेेशिक-कोशिकादि राजे महावीर को मानते ये या उनका ख्रादर करते थे ऐसा जैनागम में जो वर्णन है वह बौद धिटकों के वर्णन से भी खरा उत्तरता है। महावीर के व्यक्तित्व का सूचक दीर्घतपस्याका वर्णन जैनागमों में है उसकी ऐतिहासिकता भी थौद प्रत्थों से साबित होती है। क्योंकि भगवान महाबीर के शिप्यों का दीर्घतपस्वी रूप से निर्देश उनमे त्याता है 3। जैनागमों में महावीर के विहारत्वेत्र का जो श्वाभास मिलता है वह बाद पिटकों के साथ मिलान करने से खरा ही उतरता है। जैनागमों में महावीर के बढ़े प्रतिस्पदीं गौशालक का जो वर्गान है। वह भी औद पिटको के संवाद से सम्बा ही सात्रित होता है। इस तरह महावीर की जीवनी के महत्त्व के ग्रंशों को ऐतिहासिक बतलाने के लिए लेखक को बौद पिटकों का सहारा लेना ही होगा ।

बुद और महाबेर समझालीन और समान चेत्रविहारी तो ये ही पर ऐतिहासिकों के सामने एक तबाल यह पड़ा है कि दोनों में पहिले किसका निर्माण हुआ। ? प्रोफेसर याकोयों ने बीद और बैन मच्यों की ऐतिहासिक हिए से ग्रुलना करने अतिम निष्कर्ण निकाला है कि महाबीर का निर्वाण बुद्धनियों के पीछे से अपूर्व समय के बाद हो हुआ है" : याकोयों ने अपनी गहरी छुताबीन से यह स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञानिक की साथ जो युद्ध हुआ या वह बुद्धनियोंण के बाद और महाबीर के जीवनकाल में ही हुआ। विज्ञान वह बुद्धनियोंण के बाद और महाबीर के जीवनकाल में ही हुआ। विज्ञान

अंगुत्तर भागः १. १५१ । भागः २, १६८ । सुमङ्गलाविलासिनी ए० १४४
 दीघनिकाय-सामञ्जयलसत्त इत्यादि ।

केती तरस्या स्वयं उन्होंने की बेती ही तरस्या का उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। अतरप्त उनके शिष्यों को बौद अन्य में जो दीर्घ-तर्पत्ती विशेषण् दिया गया है उससे मणवान् भी दीर्घनस्ती वे ऐसा सूचित होता है। देखो मिनम्मलिखन-उपाजिक्त ५६।

४. 'भारतीय विद्या' सिंघी स्मारक ऋइ ए० १७७।

खिष्क्रियोगाय का वर्णन तो शैद श्रीर जैन दोनों प्रत्यों में श्राता है पर इनके युद्ध का वर्णन वैदिक्षन्यों में नहीं श्राता है जब कि जैनमन्यों में श्राता है। याकोशी का यह ऐतिहासिक निष्कर्ण महायिर की जीवनी लिखने में जैसाती मी उपयोगी नहीं है। इससे ऐतिहासिक लेखक का प्यान हम तत्व की श्रीर मी श्रापने श्रीर जाति हों है। इससे ऐतिहासिक लेखक का प्यान हम तत्व की श्रीर में श्रापनवर्षित छोटों वहीं सब यदनाश्रों की वहीं सावधानी से जीव करके उनका उपयोग करता चाहिए।

महावीर की जीवनी का निरूपण करने वाले करुपयुत्र आदि अनेक दूसरे भी प्रत्य है जिन्हें अवालु लोग अवस्थाः सच्चा मान कर मुनते आए है पर इनकी भी ऐतिहासिक दृष्टि से छानचीन करने पर मालूम हो जाता है कि उनमें कई बाते खेले से औरो की देखादेखी लोकघिष की पुष्टि के लिए जोड़ी गई है। बौद महावान परम्पा के महाबच्छ, लांलतिक्तार जैसे अन्यो के साथ करूनमूत्र की जुलना विना किए ऐतिहासिक लेलक अपना काम ठीक तौर से नहीं कर सक्ता। वह जब ऐती जुलना करता है तब उसे मालूम पढ़ जाता है कि भगवान् की जीवनी में आनेनलों जौदह स्वप्नो का विस्तृत वर्षन तथा जन्मकाल में और कुमारावस्था में अनेक देते के गमनायमन का वर्षन क्यों और कैसे कारुनिक तथा पौराशिक है।

भगवान पार्श्वनाय का जन्मस्थान तो वारागसी था, पर उनका भ्रमण श्रीर उपदेश-केत्र दर-दर तक विस्तीर्ग्था। इसी चेत्र में बैशाली नामक सुप्रसिद्ध शहर भी श्राता है जहाँ भगवान महावीर जन्मे । जन्म से निर्वाण तक मे भगवान की पाटचर्या से ख्रानेक छोटे वह शहर, करवे, गाँव, नदी, नाले, पर्वत, उपवन श्रादि पवित्र हुए, जिनमें से ऋनेकों के नाम व वर्ग्यन श्रागमिक साहित्य में सरिवत है। श्रमर ऐतिहासिक जीवनी लिखनी हो तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उन सभी स्थाना का ग्राँखों से निरीक्षण करें । महाबीर के बाद ऐसे कोई श्रसाधारण श्रोर मौलिक पश्चितन नहीं हुए हैं जिनसे उन सब स्थानों का नामोनिशान मिट गया हो। दाई हजार वर्षों के परिवर्तनो के वावजद भी श्चनेक शहर, गाँव, नदी, नाले, पर्वत ग्रादि श्चाज तक उन्हीं नामों से बा धोडे बहुत ऋपभ्रष्ट नामों से पुकारे जाते हैं। जब हम महाबीर की जीवनचर्या से स्वासे वाले उन स्थानो का प्रत्यच्च निरीच्चण करेंगे तब हमें श्रागमिक वर्णनों की सच्चाई के तारतम्य की भी एक बहुमुल्य कसीटी मिल जाएगी, जिससे हम न केवल ऐति-हासिक जीवन को ही ताहरा चित्रित कर सकेंगे बल्कि अनेक उलभी गश्थियों को भी सलका सकेंगे। इसलिए मेरी राय में ऐतिहासिक लेखक के लिए कम से कम भौगोलिक भाग का प्रत्यक्ष्य परिचय धूम-धूम कर करना जरूरी है।

ऐतिहासिक जीवनी खिलाने का तीलरा महत्वपूर्ण साथन परम्परागत क्रावार-विचार है। भारत की जनता पर खास कर बैनअमं के मनारवाले भागों की जनता पर महावीर के जीवन का दूसमञ्जूलतर प्रभाव देखा जा सकता है; पर उसकी क्रामिट क्रीर त्रम्छ आग तो बैन-परम्परा के क्रद्रापारी ग्रह्स्य क्रीर त्यांगी के आवार-विचारों में देखी जा कस्ती है। समय के हेर-फेर से, बाहरी प्रभावों से क्रीर क्रायिकार-भेद से क्राज के बैन-समाज का आचार-विचार कितना ही क्यों न बरता हो; पर यह क्रपने उपात्य देव महावीर के आचार-विचार के वालाविक रूप की खाज भी मांकी करा सकता है। अखलचा इसमें छुनवीन करने की ग्रांक आवस्यक है। इस तरह हम ऊपर स्वित किए हुए तीनो साथनों का गहराई के साथ क्रयन्यक करके महावीर की ऐतिहासिक जीवनी तैयार कर सकते हैं, जो समय की माँग है।

इंट ४६८७ ]

# निग्र न्थ-सम्प्रदाय

श्रमण निर्प्रन्थ धर्म का परिचय

ब्राह्मरा या बैटिक धर्मानवायी सप्रदाय का विरोधी सप्रदाय श्रमण सप्रदाय कहलाता है, जो भारत में सम्भवनः वैदिक सप्रदाय का प्रवेश होनेके पहले ही किसी न किसी रूप में ब्रीर किसी न किसी प्रदेश में ब्रावश्य मौतद था। श्रमण सम्प्र-दाय की शास्ताएँ श्रीर प्रतिशाखाएँ श्रनेक थी, जिनमें साख्य, जैन, बीढ, श्राजीवक श्रादि नाम संविदित हैं। परानी श्रनेक श्रमण सप्रदाय की शाखाएँ एव प्रतिशास्त्राएँ जो पहले तो बैदिक संप्रदाय की विरोधिनी रही पर वे एक या दसरे कारण से भीरे भीरे बिलकल वैदिक संप्रदाय में बलमिल गयी है। उदाहरण के तौर पर इस वैध्याव स्त्रीर शैव-संप्रदाय का सचन कर सकते है। पराने वैप्याव श्रीर शैंव श्रागम केवल वैटिक-संप्रदाय से भिन्न ही न थे पर उसका विरोध भी करते थे। श्रौर इस कारण से वैदिक संप्रदाय के समर्थक श्राचार्य भी पुराने वैष्णव श्रौर शैव श्रागमों को वेदविरोधी मानकर उन्हें वेदग्रह्म मानते थे। पर श्राज हम देख सकते है कि वे ही वैष्णव श्रौर शैव संप्रदाय तथा उनकी श्रमेक शाखाएँ विलक्त वैदिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गई है। यही स्थिति सांख्य संप्रदाय की है जो पहले श्रवेदिक माना जाता था, पर श्राज वैदिक माना जाता है। ऐसा होते हुए भी कुछ असरा सप्रदाय अपनी ऐसे है जो खुद अपने को अपनेदिक ही मानते-मनवाते हैं और वैदिक विद्वान् भी उन सम्प्रदार्था को अवैदिक ही मानते श्राए है। ऐसा क्यों हुआ। यह प्रश्न बढ़े महत्त्व का है। पर इसकी विशोष चर्चा का यह स्थान नहीं है। यहाँ तो इतना ही प्रस्तुत है कि पहले से अपनी तक विलक्कल श्रवेदिक रहने श्रीर कहलाने वाले संप्रदाय श्रभी जीवित है। इन सम्प्र-टायों में जैन ऋगैर बौद मख्य हैं। यदापि इस जगह ऋगजीवक संप्रदाय का भी नाम दिया जा सकता है, पर उसका साहित्य श्रीर इतिहास स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध न

होने के कारण तथा सातवीं सदी से इघर उसका प्रवाह श्रन्य नामों श्रीर स्वरूप में बदल जाने के कारण हम यहाँ उसका निर्देश नहीं करते हैं।

कैन और बीद संप्रदाय खनेक परिवर्तनशील परिस्थितियों में से गुजरते हुए भी वैसे ही जीवित हैं कैने वेदिक नेप्रदात तथा जरपील्यु, बहुरी, क्रिस्चियन खारि सम्मत जीवित हैं। कैन-मत का पूरा इतिहास तो खनेक पुत्तकों में ही लिखा जा सकता है। इस जगह हमारा उदेश्य जैन-संप्रदाय के प्राचीन स्वरूप पर थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रकाश डालना मात्र है। प्राचीन ते हमारा ख्रमिप्राय स्थूलका में मध्याप्रदेश एंटिन हम के प्रतिकाश के समय कि लेकर करीव-करीव खराोक के समय तह ता है।

प्राचीन राज्य से ऊपर सूचित करीव पाच ती वर्ष दरम्यान भी निर्म्मण परम्प्या के इतिहास में समाचेरा पाने वाली सब वातों पर विचार करना इस लेख का
उद्देश्य नहीं है स्पोकि यह काम भी इस क्षेट्रें से लेख के द्वारा पूरा नहीं हो सकता ।
यहाँ हम जैन-संप्रदाय के सकथ रखनेवाली इनीगिनी उन्हों बातों पर विचार
करों जो बौद पिटकों में एक वा दूसरे रूप में मिलती हैं, और जिनका समर्थन
किसी न किसी रूप में प्राचीन निर्मन्य आपमी से भी होता है।

अमण समदाय की सामान्य और संक्षित्व पहचान यह है कि वह न तो क्रयौक-पेन-अनादिरूप से या देखर रचितरूप से बंदों का प्रामायय ही मानता है कीर न त्रास्त्यवर्ग का वादीय पा पुरोहित के ताते गुरुपद स्वीकार करता है, जैसा कि बेहित संप्रदाय बेदों कीर ब्राक्षण पुरोहितों के बार में मानता व त्यीकार करता है। सभी अमण-संप्रदाय क्रयने-अपने सम्प्रदाय के पुरन्कतांरूप से किसी न किसी योग्यतम पुरुष को मानकर उसके बचनों को ही क्रानिम प्रमाण मानते हैं क्रीर जाति की क्ष्मेचा गुण की प्रतिक्ष करते हुए संन्यासी या ग्रहत्यागी वर्ग का ही गुरुपद स्वीकार करते हैं।

प्राचीनकाल से अमण्-कप्यदावकी सभी शाला-प्रतिशालाओं में गुरु या त्यागी वर्ग के लिए निम्नलिखित शब्द साधारण रूप से प्रयुक्त होते थे। अमण्, भिन्नु, अनगार, यित, साधु, तरस्त्री, पिश्राजक, अहर्त, जिन, तीर्थकर आदि। बौद खौर आजीवक आदि संदरांचा की तरह जैन-संप्रदांच भी अपने गुरुवा के लिए उपयुंक प्रचों का प्रयोग पहले से ही करता आया है तथापि एक शब्द ऐसा है कि निस्पाय प्रयोग जैन संप्रदाय ही अपने सारे इतिहास में पहले से आज तक अपने गुरुवा के लिए करता आया है। यह गुल्द है 'निर्मन्थ' (निम्मण्य )'। जैन आगमों के

१. श्राचारांग १. ३. १. १∙८।

श्चनुतार निम्मस्य और वौदारिटकों के अनुसार निमांत । वहाँ तक हम आनते हैं, ऐतिहासिक साधनों के आधार पर कह सकते हैं, कि बैन-परंपर को झोड़कर और किसी परंपरा में गुरुवर्ग के लिए निमंत्य राज्य सुप्रचलित और रूढ हुआ नहीं मिखता । इसी कारण से जैन शाक "निमांच पाववण" अर्थात् 'निमंत्य प्रवचन' कहा गया है' । किसी अन्य-संप्रदाय का शास्त्र निमंत्य प्रवचन नहीं कहा जाता । इस पर मान्यताएँ और ऐतिहासिक दृष्टि

प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय वाले भिन्न-भिन्न प्रश्नो और विषयों के सम्बन्ध में श्रमुक श्रमुक मान्यताएँ रखते हुए देखे जाते है। वे मान्यताएँ उनके दिलों में इतनी गहरी जड जमाए हुए होती है कि उन्हें ऋपनी वैसी मान्यतास्त्रों के बारे में कोई सन्देह तक नहीं होता । ऋगर कोई सन्देह प्रकट करें तो उन्हें जान जाने से भी श्राधिक चोट खाती है। सचमच उन मान्यताओं में खनेक मान्यताएँ विजकत सही होती हैं. भले वैसी मान्यताच्यो के धारण करनेवाले लोग उनका समर्थन कर भी न सकें श्रीर समर्थन के साधन मौजूद होते हुए भी उनका उपयोग करना न जाने । ऐसी मान्यताओं को हम अन्नरशः मानकर अपने तई संतोध धारण कर सकते है, तथा उनके द्वारा इम ऋपना जीवनविकास भी शायद कर सकते हैं। उदाहररागर्थ जैन लोग ज्ञातपुत्र महावीर के बारे में ग्रीर बौद्ध लोग तथागत बद्ध के बारे में श्रपने-श्रपने परंपरागत संस्कारों के तथा मान्यताश्चों के श्राधार पर जिलकता ऐतिहासिक तथ्योकी जाँच विना किए भी उनकी भक्ति उपासना तथा उनकी जीवन-उत्क्रांति के श्रनुसरण के द्वारा श्रपना श्राध्यात्मिक विकास साथ सकते हैं। फिर भी बब दसरों के सामने अपनी मान्यताओं के रखने का तथा अपने विचारों को सही साबित करने का प्रश्न उपस्थित होता है तब मात्र इतना कहने से काम नहीं चलता कि 'त्राप मेरे कथन को मान खीजिए, मुभ्रपर भरोसा रिवए'। हमें दसरों के सम्मुख अपनी बातें या मान्यताएँ प्रतीतिकर रूप से या विश्वस्त रूप से रू रखना हो तो इसका सीधा-सादा श्रौर सर्वमान्य तरीका यही है कि हम ऐतिहासिक इष्टि के द्वारा उनके सम्मुख श्रपनी बातों का तथ्य सावित करें। कोई भी भिन्न व्यभिष्याय रखनेवाला ऐतिहासिक व्यक्ति तथ्य का कायल हो ही जाता है। यही न्याय खुद हमारे अपने विषय में भी लागू होता है। दूसरों के बारे में हमारा कैसा भी पूर्वमह क्यों न हो पर जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से अपने पूर्वमह की जाँच करों ने तो इम सत्य-पथ पर सरखता से त्रा सकेंगे । त्रज्ञान, भ्रम त्रीर बहुम जो भिन्न-भिन्न जातिया और सम्प्रदायों में लम्बी-चौडी खाई पैदा करते हैं ऋर्धात उसके

२. भगवती ६.६ ३८३

दिलों को एक दूसरे से दूर रखते हैं उनका सरहता से माझ करके दिलों की लाई बाक्से का एक माम सामन पेतिहासिक दक्षि का उपयोग है। हस कारण से वहीं इस निग्नेंय्य संप्रदाय से संबंध रजने वाली कुछ गातों की ऐतिहासिक दृष्टि से आंख करके उनका ऐतिहासिक मूल्य मक्ट करना चाहते हैं।

जिन इने-तिने महो श्रीर प्रश्नों के बारे में जैन-सम्प्रदाव को पहले कभी संदेड स था उस एकों के आरे में विदेशी विदासों की रायने केवल औरों के दिल में ही सहीं बल्कि परंपरागत जैन संस्कारवालों के दिल में भी थीड़ा बहुत संदेह पैदा कर दियां था। यहाँ हमें यह विचार करना चाहिए कि ऋाखिर मे ऐसा होता क्यों है ? विदेशी विद्वान एक ग्रांत पर ये तो हम दूसरे ग्रांत पर ये । विदेशी विद्वानों की संशोधक वृत्ति और सत्य दृष्टि ने नवया पर इतना प्रभाव जमा दिया था कि कोई उनकी राय के खिलाफ यलपूर्वक और दलील के साथ अपना मत प्रतिपादित नहीं कर सकता था । हमारे पास ऋपनी मान्यता के पोषक ऋकाट्य ऐतिहासिक साधन होते हुए भी हम न साधनों का ऋपने पत्न में यथार्थ रूप से परा उपयोग करना जानते न थे । इसलिए इमारे सामने शह में दो ही रास्ते थे । या तो हम विदेशी विद्वानों की राय को बिना दलील किए फुट कह कर अमान्य करें, या अपने पत्त की दलील के ग्रामाय से ऐतिहासिकों की वैज्ञानिक दृष्टि के प्रभाव में ग्राकर हम ग्रुपनी सत्य बात को भी नासमभी से लोडकर विदेशी विदानों की खोजों को मान लें । हमारे पास परम्परा के संस्कारों के अलावा अपनी अपनी मान्यता के समर्थक श्रनेक ऐतिहासिक प्रमाण मौजद थे। हम केवल उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। जब कि विदेशी विद्वान ऐतिहासिक साधनों का उपयोग करना तो जानते ये पर शुरू शुरू में उनके पास ऐतिहासिक साधन पूरे न थे। इसलिए अधूरे साधनों से वे किसी बात पर एक निर्माय प्रकट करते थे तो इस साधनों के होते हुए भी उनका उपयोग बिना किए ही बिलकुल उस बात पर विरोधी निर्णय रखते थे। इस तरह एक ही बात पर या एक ही महे पर हो परस्पर विरोधी निर्णयों के सामने खाने से नवयश का व्यक्ति खपने खाप संदेहशील हो जाए ती इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। हम उपर्यक्त विचार को एक श्राध उदाहररा से समभाने की चेप्टा करते हैं।

## एतिहासिक दृष्टि का मूल्याङ्कत

जैन-परम्पर, बौद परम्परा से पुरानी है और उसके झंतिम पुरस्कता महावीर इब से मिल व्यक्ति हैं इस विषय में किसी भी जैन व्यक्ति को कभी संदेह न या। ऐसी सत्य और ऋसंदिग्ध वस्तु के लिलाफ भी विदेशी विद्वानों को सर्वे प्रकट होने खगीं। शरू में प्रो॰ लासेन ने 3 लिखा कि 'बद और महावीर एक ही व्यक्ति हैं क्वोंकि जैन श्रीर बुद्ध-परम्परा की मान्यताश्रों में श्रानेकविध समानता है।' थोड़े वर्षों के बाद ऋषिक साधनों की उपलब्धि तथा ऋध्ययन के बल पर प्रो० वेबर अप्रि विद्वानों ने यह मत प्रकट किया कि 'जैनधर्म बीदधर्म की एक शाखा है। वह उससे स्वतंत्र नहीं है। श्रामे जाकर विशेष माधनो की जपलक्ष्य श्रीर विशेष परीचा के बल पर प्रो॰ याकोबी ने " उपर्युक्त दोनो मतो का निराकरण करके यह स्थापित किया कि 'जैन और बौद सम्प्रदाय टानो स्वतन्त्र है इतना ही नहीं बल्कि जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से पुराना भी है और ज्ञातपुत्र महावीर तो उस सम्प्रदाय के श्रांतिम पुरस्कर्ता मात्र है।' करीय सवा सी वर्ष जितने परिभित काल में एक ही सद्देपर ऐतिहासिकों की राय बदलती रही। पर इस बीच में किसी जैन ने श्रपनी यथार्थ बात को भी उस ऐतिहासिक दग से दुनिया के समस्र न रखा जिस दंग से प्रो० याकोबी ने अत में ग्ला। याकोबी के निकट अधिकतर साधन वे ही ये जो प्रत्येक जैन विद्वान के पास अनायास ही उपलब्ध रहते है। याकोची ने केवल यही किया कि जैन ग्रन्थों में ग्राने वाली हकीकतों का वीद श्रादि वाङ्मय में वर्णित हकीकतों के साथ मिलान करके ऐतिहासिक हिट से परीका की ख्रीर खंत में जैनसम्प्रदाय की मान्यता की सचाई पर मुहर सगा दी। जो बात हम जैन लोग मानते ये उसमे याकोबी ने कोई बढ़ि नहीं की फिर भी जैन सम्प्रदाय की शैद सम्प्रदाय से प्राचीनता और भगवान महावीर का तथागत बुद्ध की ऋषेचा स्वतन्त्र व्यक्तित्व इन दो महो पर हमारे साम्प्रदायिक जैन विद्वानों के अभिप्राय का यह सार्वजनिक मुल्य नहीं है जो याकोबी के अभि-**प्राय का है**। पाठक इस ख्रांतर का रहस्य स्वयमेव समभ्त सकते है कि याकोत्री उपलब्ध ऐतिहासिक साधनों के बलावल की परीक्षा करके कहते हैं जब कि साम्प्र-दायिक जैन विद्वान केवल साम्प्रदायिक मान्यता को किसी भी प्रकार की परीचा बिना किए ही प्रकट करते हैं। इससे राप्ट हो जाता है कि सार्वजनिक मानस परीक्षित सत्य को जितना मानता है उतना श्रपरीक्षित सत्य को नहीं मानता। इसलिए हम इस लेख में निर्म्नथ सम्प्रदाय से संबन्ध रखने वाली कुछ बातों पर पेतिहासिक परीचा के द्वारा प्रकाश डालना चाहते है, जिससे पाटक यह जान सकेंगे कि निर्धन्य सम्प्रदाय के बारे मे जो मन्तव्य जैन सम्प्रदाय में प्रचलित है वे कहाँ तक सत्य हैं और उन्हें कितना ऐतिहासिक ग्राधार है।

<sup>3.</sup> S. B. E. Vol. 22 Introduction P. 19

४. वहीं P. 18

प्र. वही

### आगमिक साहित्य का ऐतिहासिक स्थान

निर्प्रत्य सम्प्रदाय के आचार और तत्त्वज्ञान से संबन्ध रखने वाले जिन महों पर हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना चाहते हैं वे मुद्दे जैन आगिमिक साहित्य में ज्यों के त्यों मिल जाते हैं तो फिर उसी ग्रागमिक साहित्य के ग्राघार पर उन्हें यथार्थ मानकर क्यों संतोष धारण न किया जाए ? यह प्रश्न किसी भी श्रदाल जैन के दिल में पैदा हो सकता है। इसलिये यहाँ यह भी बतलाना जरूरी हो जाता है कि हम जैन ग्रागमिक साहित्य में कही हुई बातों की जाँच-पड़ताल क्यों करते है ? इमारे समस्य मख्यतया दो वर्ग मौजद है—एक तो ऐसा है जो मात्र प्राचीन आगमों को ही नहीं पर उनकी टीका-अनुटीका आर्थि बाद के साहित्य को भी ग्रजरशः सर्वज्ञप्रसीत या तत्सदृश मानकर ही श्रपनी राय को बनाता है। दसरा वर्ग वह है जो या तो आगमो को और बाद की व्याख्याओं को अंशतः मानता है या विलक्त नहीं मानता है। ऐसी दशा में आगमिक साहित्य के आधार पर निर्विवाद रूप से सब के सम्मुख कोई बात रखनी हो तो यह जरूरी हो जाता है कि पाचीन स्नागमा और उनकी व्याख्याओं में कही हुई बातों की यथार्थता बाहरी साधनों से जाँची जाए । ऋगर बाहरी साधन आगम-वर्शित वस्तकों का समर्थन करता है तो भानना पढ़ेगा कि श्रागमभाग श्रवश्य प्रमाराभृत है। बाहरी साधनों से पूरा समर्थन पानेवाले आगमभागों को फिर इम एक या दसरे कारण से अतिम कहकर फेक नहीं दे सकते । इस तरह ऐतिहासिक परीचा जहाँ एक ग्रोर श्रागमिक साहित्य को श्रवाचीन या कत्रिम कहकर विलक्त नहीं मानने वाले को उसका सापेज प्रामायय मानने के लिए बाधित करती है वहाँ दसरी त्रोर वह परीचा त्रागम साहित्य को विलकुल सर्वज्ञप्रणीत **मान कर** ज्यों का त्यो मानने वाले को उसका प्रामाएय विवेकपूर्वक मानने की भी शिद्धा देती है। ग्रव हम देखेंगे कि ऐसा बाहरी साधन कौन है जो निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय के ग्रागम कथित प्राचीन स्वरूप का सीधा प्रवल समर्थन करता हो।

#### जैनागम श्रीर वौद्धागम का संबन्ध

ययपि प्राचीन बौद्धियन और प्राचीन पैदिक-गैरायिक साहित्य ये होनों प्रस्तुत परीचा में सहायकारी हैं, तो भी आगम करित निर्मन्य सम्प्रदाय के साथ तितना और केसा पांचा संक्य बौद दिश्कों का है उतना और वैसा संबंध बैदिक या पौरायिक साहित्य का नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

एक तो—नैन संप्रदाय श्रौर नौद सम्प्रदाय—दोनों ही अमरा संप्रदाय है। श्रुतएन इनका संबंध भ्रातृमाव नैसा है। दूसरा—बौद संवराय के त्यायक गीतम बुद तथा निर्मन्य संग्रदाय के क्रांतिम-पुरस्कती कातपुत्र महावरि दोनों समकाबीन थे। वे केवल समकाबीन थी नहीं बिक्त काना या एक ही जेन में जीवन-यापन करनेवाले रहे। दोनों की प्रश्नित का साम एक प्रदेश ही नहीं बविक एक ही शहर, एक ही मुहस्ता, और एक ही कुटुम्म भी रहा: रोनों के ऋनुयायी भी आपस में मिलते और अपने-अपने पूज्य पुत्रक के उपदेशों तथा आवायों पर मिनमान से या प्रतिस्थित्यक से चर्चा मी करते थे। इतना ही नहीं बविक अनेक अनुयायी होते भी हुए जो दोनों महारूपने सम्मान आब के मानते थे। कुछ ऐसे भी अपदार्थी थे जो पहले किसी एक के अनुयायी ऐसे पहीसी या ऐसे कुटुम्मी ये जिनका सामाजिक संक्ष्य बहुत निकट का था। कहना तो ऐसा चाहिए कि मानो एक ही कुटुम्म के अनेक सहस्य भिन्न-भिन्न मान्यताएँ स्वते ये जैसे आज भी देले जाते हैं।

तीसरा – निर्फान्य संप्रदाय की ऋनेक वार्तों का बुद्ध ने तथा उनके समकालीन शिष्यों ने ऋगेंलो देखा-सा वर्षान किया है, भले ही वह खरडनहाँग्ट से किया हो या पार्विकिक रूप में 1°

भौद्धारिष्टको के जिस-जिस भाग में निर्माण्य संप्रदाय से समय्य रणनेवाली वार्तो का निर्देश है वह सम भाग लुद बुद का साद्याल ग्रय्य है यो हुत है परा माना नहीं जा करता, फिर भी ऐसे भागों में अपुक्त ज्ञश्च ऐसा अवश्य है जो दुद के या उनके समझलीन शिष्यों के या तो ग्रय्य है या उनके तिजों भागों के सम्बस्तात्र है। आगों बीद भिद्धात्रा ने जो निर्माण्य संप्रदाय के मिश्र मिश्र आचारों या मतव्यो पर टीका या समाजीवना जापी रखी है वह दर अनल कोई नई सर्ध न होकर तथागत दुद की निर्माण्य आचार-विवास के प्रति जो हरियों उनका नाना रूप ने विलास मात्र है। विवास दुद दुद द्वारा की दुई निर्माण्य सम्प्रदाय की समाजीवना समझजलीन और उत्तर-कालीन मिद्धात्रों के सामने न होती तो वे निर्माण्य सन्दाय के मिश्र-मिन्न पहलुओं के उत्तर पुनविक्त और सिप्टपेश्यण का मय बिना रखे इतना अधिक विलास चालू न रखते। उपलब्ध बीद पिटक का बहुत वहा हिस्सा अध्योक के समय तक में अपित स्थाप ना या है। दुद के जीवन से लेकर अध्योक के समय तक के कर्षाव शर्दे रह हो सम माना जाता है। दुद के जीवन से लेकर आरोक इसमय तक के कर्षाव शर्दे से वर्ष में बीद पिटके का उपलब्ध स्वरण और रिस्पाण रिमाण रिमत, प्रयित और संक्रित हुआ है। इन हाई सी वर्ष के दूरम्यान नए-नए

६ उपासकदशांग अ० ८। इत्यादि

मिक्सिमनिकाय-सुत्त १४, ५६। दीघनिकाय सुत्त २६, ३३।

स्तर क्षाते गए हैं। पर उनमें बुद्ध के समक्काबीन पुराने स्तर—चाई भ्रापा और रचना के विरित्त के साथ ही वही—मी क्षादम्य हैं। क्षाते के स्तर बहुवा पुराने स्तरों के विषयों पर ही बनते और बहुत गए हैं। इस-सिप्त बीट के सिप्त बीट पिट की मी वाज जानेवाला निर्मेन्य संवदाय के क्षाया-पिवार का निर्देश देशित किए से बहुत मूल्यवार है। किर हम जब बीद फिरकागत निर्मान्य संवदाय के निर्देशों को लुद निर्मान्य प्रवचन कर से उपलब्ध आगिरिक साहित्य के मिन्दों के साथ शब्द की मिन्दों के साथ शब्द की मान की हिए से मिन्दों हैं ते हम्में संवेद नहीं पर अलात कि दोनों निर्मेश भागवानूत हैं, भते हो रोनों बातुओं में वादि-प्रतिवारि भाव रहा हो। बेते बीद रिप्तों को स्वन प्रवचन की स्थित है करीव-करीव वैसी ही स्थित प्राचीन निर्मान्य स्थागों की है।

बुद्ध श्रीर महावीर

बुद और महावीर समकालीन थे। दोनो श्रमण संप्रदाय के समर्थक थे, फिर भी दोनो का ग्रातर बिना जाने इस किसी नतीजे पर पहुँच नहीं सकते । पहुँखा श्रंतर तो यह है कि बुद्धने महाभिनिष्क्रमण से लेक्द्र श्रुपना नया मार्ग - धर्मचक-प्रवर्तन किया. तब तक के ल: वर्षों में उस समय प्रचलित भिन्न-भिन्न तपस्वी श्रीर योगी सप्रदायां को एक-एक करके स्वीकार-परित्याग किया। श्रीर श्रन्त मे श्रपने अन्भव के वल पर नया ही मार्ग प्रस्थापित किया । जब कि महावीर की कुल पर-परा से जो धर्ममार्ग भ्राप्त था उसको खोकार करके वे आयो बढ़े और उस कुल-धर्म में अपनी सुभ और शक्ति के अनुसार सधार या शुद्धि की। एक का मार्ग पुराने पंथों के त्याग के बाद नया धर्म-स्थापन था तो दसरे का मार्ग कलधर्म का संशोधन मात्र था । इसोलिए हम देखते है कि बद्ध जगह-जगह पूर्व स्वीकृत स्रोर स्रस्वीकृत श्रानेक पथा की समालोचना करते हैं श्रीर कहते हैं कि श्रामक पंथ का श्रामक नायक अगुक मानता है, दसरा अगुक मानता है पर में इसमें सम्मत नहीं, मै तो ऐसा मानता हॅ इत्यादि<sup>च</sup> बद्ध ने पिटक भर से ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ वह मात्र पुराना है, मैं तो उस हा प्रचारक मात्र हूँ। बुद्ध के सारे कथन के पीछे एक ही भाव है और वह यह है कि मेरा मार्ग खद अपनी खोज का फल है। जब कि महावीर ऐसा नहीं कहते । क्योंकि एक बार पाश्वीपत्यिकों ने महावीर से कुछ प्रश्न किए तो उन्होंने पाञ्चांपत्यिकों को पाञ्चनाथ केही वचन की साबी वेकर श्रपने पच्च में किया है। <sup>६</sup> यही सबब है कि बद्ध ने श्रपने मत के साथ दूसरे

मिल्फिस • ५६ । ऋंगुत्तर Vol. I. P. 206 Vol. III P. 383

E. भगवती ५. E. २२५

किसी समकातीन या पूर्वकातीन मत का समन्वय नहीं किया है। उन्होंने केवत अपने मत की विशेषताओं को दिखाया है। जबकि महावीर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पापर्वनाय के सकतातीन संप्रदाय के अद्यायियों के साथ अपने सुधार का या परिवर्तनों का समन्वय किया है'। इसतिए महावीर का मार्ग पाश्वनाय के संप्रदाय के साथ उनको समन्वयवृत्ति का सुचक है।

निमन्थ-परंपरा का बुद्ध पर प्रभाव

बुद और महातीर के बीच लक्ष्य देने योग्य दूसरा अंतर जीवनकाल का है। युद रू वर्ष के होकर निर्माण को मात हुए जब कि महावीर ७२ वर्ष के होकर । अप तो यह सावितना हो गया है कि बुद का निर्माण पहले और महावीर को उत्तर है कि दा का निर्माण पहले और महावीर को अपेका बुद कुल हुट अवस्य थे। उत्तरा ही नहीं पर महावीर ने स्वतन कर ते भागिरेश देना मान्य किया इसके कहते ही बुद ने अरना मार्ग स्थारित करना ग्रुक कर दिवा था। बुद को अरने मार्ग में नए-नए अनुपाथियों को बुदा कर ही वल बदाना था, जब कि महावीर को नए अनुपाथियों को अनेत के विवाय पाइंच के पूर्वने अनुपाथियों को मान्य में आपे आसमार जनाए रखना था। तक्कालीन अन्य सब पत्यों के मंत्रां की पूर्व मिना के पूर्व विवाय पाइंच के पूर्व अनुपाथियों के सनते के विवाय पाइंच के पूर्वने अनुपाथियों के सनते के विवाय पाइंच के पूर्वने अनुपाथियों के सनते के निर्माण के प्रदेश या विकाय सब पत्यों के मंत्रां की पूर्व विवाय विवाय के स्वाय पाइंच के पाइंच के पाइंच के स्वय विवाय के स्वयापियों का मन जीन लेने मान में वे महावीर के अनुपाथियों वन हो जाते थे, इसालिए नए-नए अनुपाथियों का मन जीन लेने मान में वे महावीर के अनुपाथियों वन हो जाते थे, इसालिए नए-नए अनुपाथियों के मत्त्रों का सवाल उनके सामने इतना तीज न पा जितना बुद के सामने था। इसालिए इस देवते हैं कि बुद कर सारा उपदेश इसरों की आलोजनाप्य के ही रेखा जाता है।

बुद ने क्रयना मार्ग शुरू करने के पहले जिन पन्यां को एक एक करके छोड़ा उनमें एक निर्मन्य पंथ भी जाता है। बुद ने अपनी पूर्व-जीवनी का जो हाल कहा है । उनको पढ़ने क्योर उसका जैन ज्ञापमी मे वर्णित ज्ञाचारों के साथ मिलान करने से यह निक्षदेह रूप से जान रहता है कि बुरू क्यन्य पन्धों की तरह निर्मन्य पन्य में भी ठीक-ठोक जीवन निताया था, मले ही वह स्वरूपकों की तरह हो। बुद के ताथनाकालीन प्रारम्भिक वर्षों में महावीर ने तो अपना मार्ग शुरू किया ही न था और उस समय पूर्व प्रदेश में पार्श्वनाथ के सिवाय दूसरा कोई

१०. उत्तराध्ययन ग्र० २३

११. वीरसंवत् ऋौर नैन कालगणना । 'भारतीय विद्या' तृतीय भाग पू० १७७ ।

१२. मिनमा० सु० २६ । प्रो० कोशांबीकृत बुद्रचरित (गुजराती)

निर्मान्य पन्य न था। अत्राप्त सिद्ध है कि बुद्ध ने योषे ही समय के लिए बयों न हो पर पारवर्षनाय के निर्मान्य संप्रदाय का जीवन व्यतीत किया था। वही सबव है कि बुद्ध जब निर्मान्य संप्रदाय के आवार-विचारों की समालोचना करते हैं (व निर्मान्य संप्रदाय के आवार और विचार का ठीक-ठीक उसी सम्प्रदाय की परि-संप्राय संप्रदाय के आवार और विचार का ठीक-ठीक उसी सम्प्रदाय की परि-भाषा में वर्णन करके वे उसका प्रतिवाद करते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों का उपदेश काल अपूक्त समय तक अवस्य ही एक पड़ता है। इतना ही नहीं पर वे दोनों अनेक स्थानों में विचा मिले भी साथ-साथ विचरते हैं, इसलिए हम यह भी देशने के कि पिटकों में 'नातपुत निस्पाट' करते महावीर का निर्देश आता है। 1'3

प्राचान आचार-विचार के कुछ मुहे

जपर की विचार भूमिका को ध्वान में रखते से ही आरंग की चर्चा का बारत्मिकल सरताना से समक्ष में आ सकता है। बौद बिटकां में आई हुई चर्चाओं के जपर से निर्माल्य सध्यदाय के बाहरी और मीतरी स्वरूप के बारे में नीचे लिखें मुद्दे मुख्यतथा प्रतित होते हैं—

१--सामिप-निरामिप-श्राहार-[स्वाद्यास्वाद्य-विवेक]

२----ग्रचेलत्व-सचेलत्व

३ — तप

४---श्राचार-विचार

५—चतुर्याम ६—उयोसथ-यौग्रध

६---उपासय-पाप६ ७---भाषा-विचार

८—विद्याह

६---लेश्या-विचार

१०---सर्वज्ञत्व

इन्हीं पर यहाँ हम ऐतिहासिक दृष्टि से ऊहापोह करना चाहते है।

## सामिष-निरामिष-श्राहार

## [ खाद्याखाद्यविवेक ]

सब से पहले हम बीड, वैदिक और जैन प्रत्यों के तुबनात्मक प्रध्यपन के प्राचार पर निर्मन्य परम्पा के खादाालाय-विवेक के त्रियम में कुछ विचार करना न्याहते हैं। खादाालाय से हमारा मुख्य मतलब यहाँ मौत-मत्त्यादि वस्तुओं से हैं।

जैन-समाज में चोभ व आन्दोलन

थों है ही दिन हुए जब कि जैन समाज में हुस विश्व पर उम्र ऊहारोह शुरू हुआ था। अध्यापक कीसावीओं ने बुद्ध चिंदित में लिखा है कि मानीन जैन अमरण मी मौस-मत्त्यादि प्रहर्ण करते थे। उनके हुस लेखन ते सहि मौन समाज में प्रधापक जोभ और आपरोज्ञन पैदा किया था जो अभी शायद ही पूरा शानत हुआ हो। करीवन ५० वर्ष हुए हमी विश्व को लेकर एक महान लोम व आपरोज्जन हुए हुआ था जब कि जर्मन विद्वान याकोशी ने आजाराङ्क के अप्रेजी अबनुवाद में अकुक स्पूर्ण आप अध्यापक सम्बद्ध में प्रकार के अप्रेजी अबनुवाद में अकुक स्पूर्ण आप भी मानाचार्य एक किया था। हमें वह नहीं सम-मनाचार्याहर के अबनुक सूरों का ऐसा अध्ये करने से जैन समाज में जो होंगे अधनाचीता हुआ यह हस नोस हुन की पाआपर शिव्या का ही परिलाम है।

जब हम १२००-१३०० चर्ष के पहले लुद बैनाचार्यों के द्वारा खिली हुई माइत-लम्हत टीकाओं को देखते हैं तब भी पाते हैं कि उन्होंने अमुक सूचों का अपर्थ मीत-मस्त्यादि भी खिला है। उस जमाने में भी कुछ कोम व आन्दोत्तन हुआ होगा इनकी मतीति भी हमें अपन साथमों से हो जाती है।

प्रसिद्ध दिरान्वराचार्य पूचवराद देवनन्दी ने उमास्वाति के तत्वार्यसूत्र के ऊपर 'सर्वार्थसिद्धि' नामक टीका तिली है उसमें उन्होंने आगमों को तस्य करके जो बात कही है नह सूचित करती है कि उस झुटी सदी में भी ऋषुक सूत्रों का मॉस-मत्यादि परक अर्थ करने के कारण बैनसमात्र का एक बड़ा भाग खुक्य हो उठा था।

पुज्यपाद में बर्मचन्य के कारखों के विवेचन में लिखा है कि मौसादि का प्रति-पादन करना यह अतावर्शकाद है ° । निःसन्देह पूज्यपादकृत अतावर्श्याद का श्राचे उपलब्ध श्राचारांगादि श्राममों को सध्य करके ही है; क्योंकि मौसादि के प्रहरण का प्रतिपादन करने वाले जैनेतर अंत को तो भगवान महाबीर के पहले से ही निर्मन्य-परम्परा ने छोड़ ही दिया था। इतने ऋवलोकन से इम इतना निर्वि-वाद कह सकते हैं कि आचाराङ्गादि आगमों के कुछ सूत्रों का माँस-मत्स्यादि बरक ऋर्य है--यह मान्यता कोई नई नहीं है और ऐसी मान्यता प्रगट करने पर जैन-समाज में लोभ पैटा होने की बात भी कोई नई नहीं है । यहाँ प्रसंगवश एक बात पर ध्यान देना भी योग्य है। वह यह कि तत्त्वार्थसूत्र के जिस ग्रंश का व्याख्यान करते समय पुज्यपाद देवनन्दों ने श्वेताम्बरीय श्रागमों को सक्ष्य करके अतावर्णवाद-दोष बतलाया है उसी श्रांश का व्याख्यान करते समय सत्रकार उमास्वातिने ग्रपने स्वोपज्ञ भाष्य में पूज्यपाद की तरह श्रतावर्शावाद-दोष का निरूपण नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि जिन आगमों के अर्थ की लक्ष्य करके पुज्यपाद ने अतावर्णवाद दोष का लाञ्छन लगाया है उन स्नागमों के उस स्वर्ध के बारे में उमास्वाति का कोई ब्राह्मेप न या । यदि वे उस माँसादि परक अर्थ है पुज्यपाद की तरह सर्वथा ऋसहमत या विरुद्ध होते तो वे भी शुतावर्णवाद का श्रर्थ प्रत्यपाद जैसा करते श्रीर श्रागमों के विरुद्ध कुछ-न-कुछ जरूर कहते।

#### माँस मतस्यादि की ऋखादाता श्रीर पद्मभेद

श्राज का सारा जैन-समाज, जिसमें श्वेतान्वर, दिगावर, स्थानकवासी सभी क्षोटे-ग्रहे फिरके श्रा जाते हैं, जैसा नल से शिखा तक मौत-मत्त्व श्रादि से परेहन करने वाला है श्रीर हो सके वहाँ तक मीत-मत्त्व श्रादि से परेहन करने वाला है श्रीर हो सके वहाँ तक मीत-मत्त्व श्रादि स्टाइबों को अखाव सिद करके दूसरों से ऐसी चीजों का त्याग कराने में घर्म पालन मानता है श्रीर तदर्थ समाज के त्यागी प्रदूस सभी यपातम्म मत्त्व करते हैं बैला ही उस समाज के त्यागी का प्रचार करने में टक्कियन का जैन-समाज भी था ओर मॉल-मत्त्व श्रादि के त्याग का प्रचार करने में टक्कियन था जब कि चूर्विकार, श्राचार्य हरिमद्र श्रीर श्राचार्य श्रमवर्देव ने श्रायमात श्रमुक वाक्यों का मौति-मत्त्यादि परक श्रम्य भी श्रमना-श्रप्ताकी के सम्याध्याव्या में सित्त स्वाद प्रचार देनन्दरी श्रीर उमास्वाति के समय अने स्वाद्याद्या से सित्त स्वाद प्रचार के सित्त स्वाद स्वाद के सित्त स्वाद स्वाद के स्वाद स्वाद के सित्त मौजूद हो पर मीत-स्वव्याद में से स्वाद स्वाद जीव स्वाद स्वाद के सित्त मीजूद हो पर मीत-स्वव्याद में से स्वाद मान कर चालू जीवन-स्ववाद में से से

१४. सर्वार्थसिद्धि ६. १३.

उत्तका सर्वथा त्याग करने के विषय में तो सभी फिरके वाले एक ही भूमिका पर वे । कहना तो यह चाहिए कि श्वेताताम्बर-दिरम्बर बेला फिरकामेर उत्तन्त होने के पहले ही से मॉल-मस्त्यादि बस्तुओं को आखावा मानकर नका त्यान कर विषक्त हो से मॉल-मस्त्यादि बस्तुओं को आखावा मानकर नका त्यान कर वहने ही में प्रकृत होता है कि आगममत अधुक सूची का मील-मस्त्यादि अर्थ करने वाला एक पत्न और उस अर्थ का विरोध करने वाला दूसरा पत्न ऐसे परस्पर विरोधों हो पत्न जैन-समाज में क्यों पैदा हुए ! क्योंकि दोनों के वर्तमान जीवन-मारणा में तो कोई लावालाव के बारे में अंतर था ही नहीं । यह प्रस्त हमें इतिहास के सदा परिवर्त-प्रोला कक की गति तथा मानव-स्वमाव के विविध पहलुओं को देखने का संकेत करता है ।

# इतिहास का अंगुलिनिर्देश

इतिहास पर-पद पर ऋंगुलि उटा कर हमें कहता रहता है कि तुम भले ही ऋपने को पूर्वजो के साथ सर्वथा एक रूप बने रहने का दावा करो, या ढांग करो पर मैं तुमको या किसी को एक रूप न रहने देता हूँ श्रीर न किसी को एक रूप देखता भी हैं। इतिहास की खादि से मानव-जाति का कोई भी दल एक ही प्रकार के देशकाल, सयोगो या वातावरण मे न रहा, न रहता है । एक दल एक ही स्थान में रहता हुआ भी कभी कालुकत और अन्य संयोगकत विविध परिस्थितियों में से गुजरता है, तो कभी एक ही समय में मौजूट ऐसे ज़दे-ज़दे मानवदल देशकत तथा . श्चान्य सयोग-ऋत विविध परिस्थितियों में से गुजरते देखे जाते हैं। यह स्थिति जैसी आज है वैसी ही पहले भी थी। इस तरह परिवर्त्तन के अनेक ऐतिहासिक सोपानों में से गुजरता हुआ जैन समाज भी खाज तक चला खा रहा है । उसके खनेक श्राचार-विचार जो श्राज देखे जाते हैं वे सदा वैसे ही थे ऐसा मानने का कोई श्चाधार जैन वाङमय में नहीं है। मामली एक होते रहने पर भी जब तक श्चाचार-विचार की समता बहतायत से रहती है तब तक सामान्य व्यक्ति यही समभता है कि इम और इमारे पूर्वज एक हो ब्राचार-विचार के पालक पोपक है। पर यह फर्क जब एक या दसरे कारण से बहुत बड़ा हो जाता है तब वह सामान्य मन्ध्य के थोडा सा ध्यान में आता है, श्रोर वह सोचने लग जाताहै कि हमारे अमुक श्राचार . विचार खद हमारे पूर्वजों से ही भिन्न हो गए है । ब्राचार-विचार का सामान्य ब्रांतर साधारण व्यक्ति के ध्यान पर नहीं खाता. पर विशेषज्ञ के ध्यानसे वह खोकत नहीं होता । जैन समाज के स्त्राचार-विचार के इतिहास का स्त्रध्ययन करते हैं तो अपर कही हुई सभी वार्ते जानने की मिलती है।

## मानव-स्वभाव के दो विरोधी पहलू

मनुष्य स्वभाव का एक पहलू तो यह है कि वर्तमान समय में जिस खावार-विचार की प्रतिक्षा वैंधी हो खीर जिसका यह खायंबिक समर्थन करता हो उसके ही खिलाफ उसो के पूर्वजों के खाचार-विचार यदि वह सुनता है या ख्यार-रितिहास में से बैसी बात पाता है तो पुराने खाचार-विचार के सूचक ऐतिहासिक स्तावेज जैसे शास्त्रीय वाक्यों को भी तोइ-मरोह कर उनका क्रयं वर्तमान काल में प्रतिष्ठित ऐसे खाचार-विचार की भूमिका पर करने का प्रयक्त करता है। वह चारों ख्रीर उच्च और प्रतिक्रित समके जानेवाल ख्रपने मीजुदा खाचार-विचार को बेलकुल विकट ऐसे पूर्वजों के खाचार-विचार को सुनकर या जानकर उनहें च्यी-काल्यों मानकर उनके ख्रीर ख्रपने वीच में खाचार-विचार की लाई का ख्रेतर समफने में तथा उनका वास्तविक समन्वय करने में ख्रसमर्थ होता है। यही कारण है कि वह पुराने खाचार-विचार युक्क वाक्यों को ख्रपने ही ख्राचार-विचार पहलू का एक ख्रन्त ।

अब हम उसका दूसरा अन्त भी देखें। दूसरा अन्त ऐसा है कि वह वर्तमान आवारनिवार की भूमिका पर कायम रहते हुए भी उससे बुदी पहनेवाली और क्यों-मेंनी भिवश्रुक विकट वानेवाली पूर्विक की मान तेने में नहीं हिचकिवाला। इतिहास में पूर्विकों के भिन्न और विकट ऐसे आवार-विवारों की यदि नीच रही तो उस नीच को बह बचादारी से विचके रहता है। ऐसा करने में वह अपने निरोधी पच के द्वारा की वानेवाली निन्दा वा आवोप की लेश में परवाद नहीं करता। वह साक्र-वाक्यों के पुराने, मर्विकार की तर मी परवाद नहीं करता। वह साक्र-वाक्यों के पुराने, मर्विकार की सम्मित्त के स्वत हो का ना नहीं करता। वर मले ही कमी-कभी वर्तमान बोक्सन के वरा होकर उन वाक्यों का नया भी अर्थ करें तव भी वह अन्ततः विकटन रखता। वर मले ही कमी-कभी वर्तमान बोक्सन के वरा होकर उन वाक्यों का नया भी अर्थ करें तव भी वह अन्ततः विकटन रखता है। वह हुआ मानव-व्यभाव के पहलू का दूसरा अरत।

### एतहासिक तुलना

उपर्युक्त दोनों अन्त भितकुत आमने-सामने व परस्यर विरोधी हैं। इन दोनों अन्तों में से केवल जैन समाज ही नहीं बल्कि बीड और वैदिक समाज भी गुजरे पुर देखें जाते हैं। जब भारत में आहिसामूलक खान-यान की व्यापक और मबल प्रतिक्षा जमी तब मांस-मस्त्य जैसी बस्तुओं का आस्त्रिक विरोध न करनेवाले बीड सम्प्रदाय में भी एक पक्ष ऐसा वैदा हुआ कि जिसने बौद सम्प्रदाय में मांधमत्स्यादि के त्याग का यहाँ तक समर्थन किया कि ऐसा मांस त्याग तो खुद हुद्ध
के समय में श्रीर दुद के जीवन में भी या। 1 रह स पढ़ ने अपने समय में जमी
इंद सादाखाय विकंक की प्रतिज्ञ के आभार पर ही पुराने बौद दुखों के क्र्यरे
करने का प्रवाद किया है। जब कि बौद सम्प्रदाय में पहले ही से एक सनातनमानस्व दुसरा पद्ध भी चता आता रहा है जो स्वादाखाय विषयक पुराने खों को
तोड़-मरोड़ कर उनके अर्थों को वर्तमान राचे में बैठाने का आगद नहीं रखता।
वहां स्थित वैदिक सम्प्रदाय के इतिहास में भी रही है। वैष्याद, आजं समाव
आदि अर्मेक शालाओं ने पुराने वैदिक विधानों के अर्थ बदलन की कोशिश की
है तब भी बनातन-मानस्य मीमासक सम्प्रदाय ज्यों का त्यों स्थित रहकर अपने
पुराने अर्थों से रस से मस नहीं होता हालांकि जीवन-व्यवहार में मीमांसक भी
सावादि को वैचा ही आलाद सम्भर्त है कैचे कैपाब और आर्थ समाज आदि
वैद्यक फिरके। इस विश्व में बौद और वैदिक सम्प्रदाय का ऐतिहासिक
अपविकंत हम अपने में कैद और वैदिक सम्प्रदाय का ऐतिहासिक
अपविकंत हम अपने में करने जिससे जैन सम्प्रदाय का ऐतिहासिक
अपविकंत हम अपने में करने जिससे जैन सम्प्रदाय का ऐतिहासिक
अपविकंत हम अपने में करने जिससे जैन सम्प्रदाय का ऐतिहासिक
अपविकंत हम अपने में करने जिससे जैन सम्प्रदाय का ऐतिहासिक
अपने सके

#### विरोध-ताण्डव

अपर स्वित हो वहलुओं के अन्तों का परस्थ निरोधनाङ्य जैन-समाज की रंग-मृत पर भी हवारों वर्षों से लेला जाता रहा है। पूरवाट की दिगंबरावार्षे अपकृ सूत्रों का माल मत्यादि अर्थ करने के कारण ऐसे पुत्रवाले सारे अर्थों को कुछ हैने की या तो पुत्रवा करते हैं या ऐसा अर्थ करनेवालों को अुवितिन्दक कह अपने पद्म को उनसे ऊँचा सावित करने की युवना करते हैं। दिगंबर संप्रदाय द्वारा प्रतेवानमर स्वीवृत आगामों को छोड़ देने का असती कारणा तो और ही या और वह असली कारणा आगामों को छोड़ देने की अपने करनेवालों का नावित का अपने की छोड़ देने की वान सम्मा हो हतने दूसरे होन तो हो हो है। पर जब आगामों को छोड़ देने की वान ज्वारा यावस्थात सावित की जा सकती है। इसी मनोदशा के वर्षोगृत होकर जानने या अन्तानते एतिहासिक शिवत का स्वारा दिना किए एक सम्प्रदाय ने सारे आगामों को छाड़ का स्वरा दिना किए, एक सम्प्रदाय ने सारे आगामों को समय अगामों को साव रखने का आग्रह रखता है वह भी तो उसके समान मौसमस्य आर्द्ध की अलायता की जीवन-अपवाहर में

१५ देखिये - संकावतार-मास परिवर्त परिच्छेट

£¥.

एक-सा स्थान देता है। इतना ही नहीं बल्कि वह स्वेताम्बरीय सम्प्रदाय भी दिगंबर संप्रदाय के जितना ही मांस-मरव्यादि की श्रवावाद्या का मबार व समर्थक करता है। ब्रोर क्षादिक्षा तिस्वान्त की प्रकरणा व मन्याद में बह दिगम्बर परम्परा के आगो नहीं तो समक्क तो श्रवस्य है। ऐसा होते हुए भी स्वेताम्बर परम्परा के व्यास्थाकार आगाने के श्रयुक यूवी का मीत मत्वादि परक क्षार्य करते हैं तो क्या केवल अन्य परम्परा की विद्याने के लिए? या श्रवने पूर्वजों के जमर अलाय लाने का श्रावेच जैनेतर संप्रदायों के हारा तथा समानतंत्री संप्रदाय के हारा कराने के लिए?

प्राचीन ऋर्थ की रज्ञा-

पूज्यपाद के करीब ऋगट सी वर्ष के बाद एक नया फिरका जैन संप्रदाय में पंदा हुआ, जो आज स्थानकवासी नाम से प्रसिद्ध है। उस फिरके के व्याख्या-कारों ने ग्रागमगत मांस-मत्स्यादिस वक सत्रों का ऋर्थ ऋपनी वर्तमान जीवन प्रगाली के अनुसार वनस्पतिपरक करने का आग्रह किया और श्वेताम्बरीय त्रागमां को मानते हुए भी उनकी पुरानी स्वताम्बरीय व्याख्यात्रों को मानने का आग्रह न रखा। इस तरह स्थानकवासी सम्प्रदाय ने यह सचित किया कि त्रागमा में जहाँ कही। मास मत्स्यादि सूचक सूत्र है। वहाँ सर्वत्र बनस्पति परक ही श्रथं विविद्यति है श्रीर मास-मत्स्यादिरूप श्रर्थं जो पुराने टीकाकारो ने किया है वह अहिसा सिदान्त के साथ ग्रसगत होने के कारण गलत है। स्थानकवासी . फिरके ख़ौर दिगम्बर फिरके के दृष्टिकांचा में इतनी तो समानता है ही कि मांस-मत्स्यादिपरक अर्थ करना यह मात्र काल्यांनक है और ऋहिंसक सिद्धान्त के साथ बेमेल है, पर टोनों में एक बड़ा फर्क भी है। दिगम्बर संप्रदाय को ख्रान्य कारखों से ही सही प्रवेताम्बर आगमो का संपरिवार बहिष्कार करना था जब कि स्थानक-वासी परपरा को आयामों का आत्यन्तिक बहिष्कार इच्टन था: उसको वे ही स्रागम सर्वथा प्रमारा इष्ट नहीं हैं जिनमें मर्ति का संकेत स्पष्ट हो। इस**लिए** स्थानकवासी सप्रदाय के सामने श्रागमगत खाद्याखाद्य विषयक सूत्र के श्रार्थ बदलने का एक ही मार्ग खला था जिसको उसने ग्रानाया भी। इस तरह हम सारं इतिहास काल में देखते हैं कि ऋहिसा की व्याख्या और उसकी प्रतिष्ठा व प्रचार में तथा वर्तमान जीवन धोरण में दिगवर एव स्थानकवासी फिरके से किसी भी तरह नहीं जातरते हुए भी श्वेताम्बर संप्रदाय के व्याख्याकारी ने खाद्याखाद्य विषयक सूत्रों का मांस-मत्स्यपरक पुराना ऋर्थ ऋपनाए रखने में ऋपना गौरव ही समका । भने ही ऐसा करने में उनको जैनेतर समाज की तरफ से तथा समान-बन्ध फीरकों की तरफ से इजार-इजार आद्योप सुनने व सहने पहें।

# श्रथमेद की मीमांसा

पहले हम दो प्रश्नों पर कुछ विचार कर तों तो अच्छा होगा। एक तो यह कि अलाखद्यक समसे आनेवाले खुनों के वनस्पति और मांस-मस्त्वादि ऐसे जो दो अर्थ पुपाने समय से व्यावणाओं में देखे जाते हैं उनमें से कीन सा अर्थ है जो मेखे से किया जाने लगा? दूसरा प्रश्न यह है कि किसो भी पहले अर्थ के दर्श हुए क्या ऐसी स्थिति पेदा हुई कि जिससे दूसरा अर्थ करने को आवश्यकता पढ़ी या ऐसा अर्थ करने की ओर तत्कालीन व्यावणाकारों को ध्यान देना पढ़ा?

कोई भी बढिमान यह तो सोच ही नहीं सकता कि सत्रों की रचना के समय रचनाकार को वनस्पति और मांस आदि दोनो अर्थ अभियेत होने चाहिए। निश्चित ऋर्य के बोधक सत्र परस्पर विरोधी ऐसे दो ऋथों का बोध कराएँ और जिजासकों को संशय या भ्रम में डालें यह संभव हो नहीं है तब यही मानना पडता है कि रचना के समय उन सुत्रों का कोई एक ही ऋर्य सुत्रकार को ऋभियेत था। कौत-सा ऋर्य ऋभिप्रेत था इतना विचारना भर वाकी रहता है। ऋगर हम मान लें कि उचना के समय सत्रों का वनस्पतिपरक ऋर्यथा तो हमें यह ऋगत्या मानना पडता है कि मांस-मत्त्यादिरूप ऋर्थ पीले से किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में निर्प्रनथ-संघ के विषय में यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी श्चवस्था श्चाई थी जब कि श्चापति-वश निर्धन्य-संघ मास-मत्त्वादि का भी प्रहरा करने लगा हो ख़ौर उसका समर्थन उन्हां सूत्रों से करता हो । इतिहास कहता है कि निर्मन्थ-संघ में कोई भी ऐसा छोटा-वडा दल नहीं हम्रा जिसने त्रापत्ति काल में किये गए मांस-मत्त्वादि के ग्रहण का समर्थन वनस्पतिबोधक सत्रों का मांस-मत्स्यादि श्चर्य करके किया हो । श्रालक्ता निर्मन्य संघ के लम्बे इतिहास में श्रापत्ति श्चीर श्चपबाद के इजारों प्रसङ श्राए हैं पर किसी निर्ग्रन्थ-दल ने श्चापवादिक रिथित का समर्थन करने के लिए अपने मल सिद्धान्त -- अहिंसा से दर जाकर सुत्रों का बिलकल विरुद्ध अर्थ नहीं किया है। सभी निग्रन्थ अपवाद का श्रुपबादरूप से जदा ही वर्णन करते रहे हैं। जिसकी सालो केटसओं में पद-पद पर है। निर्म्रन्थ-संब का बधारण भी ऐसा रहा है कि कोई ऐसे विकृत ऋर्य को सूत्रों की व्याख्या में पीछे स्थान दे तो वह निर्मन्थ सक्क का श्रद्ध रह ही नहीं सकता। तत्र यही मानना पड़ता है कि रचनाकाल में सत्रो का ऋसली श्चर्य तो मांस-मत्स्य ही था श्रीर पीछे-से वनस्पति-श्चर्य भी किया जाने लगा। देसा क्यों किया जाने लगा ? यही दूसरा प्रश्न श्रव हमारे सामने आता है। संघ की निर्माण-प्रक्रिया

निर्मन्थ-रांघ के निर्माख की प्रक्रिया तो अनेक शताब्दी पहले से भारतवन

में बीरे-धीरे पर सतत चालू थी। इस प्रक्रिया का मुख्य आधार ऋहिंसा, संयम क्योर तर ही पहले से रहा है । अनेक स्रोटी-वही जातियाँ स्रोप सिटपट त्यक्तियाँ उसी ब्राप्तार से ब्राकप्ट होकर निर्धन्य-संघ में सम्मिलित होती रही हैं। जब कोई नया दल या नई व्यक्ति संघमें प्रवेश करते हैं तब उसके लिए वह . संक्रम-काल होता है। संघ में स्थिर हुए दल तथा व्यक्ति ऋौर संघ में नया प्रवेश करने वाले दल तथा व्यक्ति के बीच ग्रमक समय तक श्राहार-विहासिट में थोडा-बहत श्रांतर रहना श्रनिवार्य है। माँस-मत्स्य श्रादि का व्यवहार करने वाली जातियाँ या व्यक्तियाँ यकायक निर्मन्य-संघ में शामिल होते ही श्चापना सारा पुराना संस्कार बदल दे यह सर्वत्र संभव नहीं । प्रचारक निर्धत्य तपस्वी भी संघ में भर्ती होने वाली नई जातियों तथा व्यक्तियों का संस्कार उनकी रुचि और शक्ति के अनुसार ही बदलना ठीक समक्षते थे जैसे आजकत के प्रचारक भी ऋपने-ऋपने उद्देश्य के लिए वैसा ही करते हैं । एक बार निर्फ्रन्य संघ में दाखिल हुए और उसके सिद्धान्तानसार जीवन-व्यवहार बना लेने वालों की जो संतित होती है उसको तो निर्मन्य संघानुकुल संस्कार जन्मसिद्ध होता है पर संघ में नए भर्ती होने वालों के निम्न न्य संघानकल संस्कार जन्मसिद्ध न होकर प्रयत्नसाध्य होते हैं। जन्मसिद्ध श्रीर प्रयत्नसाध्य संस्कारों के बीच श्रांतर यह होता है कि एक तो बिना प्रयत्न और बिना विशोध तालीय के ही जन्म से चला त्राता है जब कि दूसरा बुद्धिपूर्वक प्रयत्न से धीरे-धीरे ज्ञाता है। दसरे संस्कार की अवस्था ही संकम-काल है। कोई यह न समके कि निर्प्रन्थ-संघ के सभी श्रानयायी श्रानादि-कालसे जन्मसिद्ध संस्कार लेका ही चलते ऋगाहे हैं।

निर्मन्य-संघ का इतिहास कहता है कि इस संघ ने अनेक जातियों श्रीर अवित्यं से निर्मन्य साल की दोवा दो। यही कारण है कि मन्य काल की तरह प्राचीन काल में इस एक ही उद्धार्य में निर्मन्य संघ के अनुवायी और इस्त बीद आदि अमारे अपना वाम जालग्य-सम्प्राय के अनुवायी पाते हैं। विरोध क्या हम इति- हास से यह मी जानते हैं कि पति निर्मन्य संग का अंग है तो पत्नी इतर धर्म की अनुवायिनी है 15 । वैसा आज का निर्मन्य-संग मात्र जन्मसिद देखा जाता है बैता मध्यकल और प्राचीन काल में न था। उस समय प्रचायक निर्मन्य अपने संग की इदि और दिस्तार में लगे ये इससे उस समय यह संग्रव था प्रचान से की इदि और दिस्तार में लगे ये इससे उस समय यह संग्रव था एक ही उद्धार में कोई निर्माण्यान निर्मन्य उपायक हो तो सार्विक्षानी अन्य

१६. उपासकदशांग ऋ० ८ ।

बर्मानुयायी मी हो। एक ही कुटुम्ब की ऐसी निरामिय-सामिय-भोजन की मिश्रित व्यवस्था में मी निर्प्रन्थों को भिन्ना के खिए जाना पड़ता था। स्वापवादिक स्थिति

द्वसके सिवाय कोई कोई साहितक निर्माय प्रचारक नए-नए प्रदेश में अपना तिरामिय-भोजन का तथा खरिसा-व्याद का ध्येय लेकर जाते वे आई कि उनको पक्क प्रचार्या मिलने के पहले मीजूरा लान-यान की ध्यवस्था में ते भिवा लेकर पुज-स्वर करना पहता था। कभी-कभी ऐसे भी रोगादि साइट उपस्थिति होते ये जब कि सुवैद्यों की सलाह के खरुतार निर्माभ को सान-यान में अपना मार्ग कमी अध्यत्वेयन करना पहता था। वे और इनके जैसे अध्यति सिद्याति पुजिन निर्माभ के हैं रिहाद में वीचित हैं। इन परिश्वतिची में निरामिय भोजन और अहिंसा-प्रचार के ध्येय का आत्यन्तिक ध्यान रखते हुए भी कभी-कभी निर्माभ खरनी एपखीन और करन्य आहार की मार्गाय को सलत रस ये पालते हुए मीज-सस्थादि का प्रहण करते हो तो कोई खनदक को चान नहीं। इम जब आचारान ब्रोस रहगे के लिक्स हुए। वे सत्य हैं कीर उन यूगे में मर्थीत कारी स्वार स्वर हुए सत्य हैं और उन यूगे में मर्थीत मर्थीदाओं पर विचार करते हैं तब स्वर प्रवित होता है कि सामिय आहार का विचान विलक्त आपवारिक और

# 'बहिंसा-संयम-तप' का मुद्रालेख

ऊपर स्थित आपवादिक रिधित का ठीक ठीक समय और देश विषयक निर्माय करना सरल नहीं है किर में हम इतना कह सकते है कि जब निर्मन्य संघ मधानतथा विहार में या और अग बग-कांब्रग आदि में नए प्रचार के लिए जाने लगा था तब की यह रिधित होनी चाहिए। नेवाकि उन दिनों में आज से भी कहीं अधिक सारि-मोजन उक्त प्रदेशों में प्रचलित था। कुछ भी हो पर एक बात तो निश्चित है कि निर्मन्य तन अपने नवार को मुंबर होने को होने को होने से उत्तरीचर आपो एक निर्माण मोजन और अपने व्यापन स्थान के प्रचार कार्य में उत्तरीचर आपो ही बढ़ता और सफल होता गया है। इत तब ने अपोक सार्य में निलाकर पीर-चीर उनको निर्माण भीजन की और अपने स्था में अपने स्था में निलाकर पीर-चीर उनको निर्माण भीजन की और अपने सह में निर्माण भीजन की और अपने सह में निर्माण भीजन की और अपने सह से पिर्माण भीजन की और अपने स्था है। संच निर्माण भीजन की और अपने सह से पिर्माण भीजन की और अपने सह सिर्माण सिर्मा

१७. ऋाचारांग २. १. १७४, २८१, दशवैकालिक ऋ० ५. ७३, ७४

ऋहिंसा, संयम और तप के उम्र प्रचार का सामान्य कनता पर ऐसा प्रमाव पक्षा हुमा इतिहास में देखा जाता है कि किससे वाधित होकर निरामिय-मोकन का क्रत्यन्त आग्रह नहीं रखने वाले बौद तथा वैदिक सम्प्रदाय को निर्मान्य संघ का कर्र मंत्र में अनुकरण करना पड़ा है। १५

## विरोधी प्रहत और समाधान

निसंदेद भारत में ऋहिंसा की प्रतिद्या जमाने में अनेक पयों का हाथ रहा है पर उसमें जितना हाथ निर्मान्य संब का रहा है उतना शायद ही किसी का रहा है। व्यक्तिंत-संयम-तरका आजाविनक आग्रह रखकर प्रमार करने वाले तिमाने के लिए जब जम्म सिर्फ अनुवायी-दल ठीक ठीक प्रमाश में करीक-करीव चारों और मिल्र गया तत निर्मान्य की स्थिति सिल्कुल बरल गई। ऋहिंसा की व्यापक प्रतिद्या रतनी हुई यों कि निर्मान्यों के सामने बाहर और भीतर से विविध आक्रमण में ते लगे। विरोधी पंथ के अप्रवायों तो निर्मान्यों के यह कहकर कोसते ये कि अगर दुम स्वायों आहिंसा का आयायिक आग्रह एवते हो तो दुम जीवन ही चारच नहीं कर सकते हो क्योंकि आल्पार को जीवन चारचा करने में कुछ भी तो हिंसा संभव है है। इसी तरह वे यह भी उत्सारिक में कि कुम निर्माणिक भीति करना आग्रह एकते हो। यह जीवन ही चारच करना आग्रह रतने से कि दुम निर्माणिक भीति करना आग्रह रतने हो। यह जनारि पूर्वंत निर्माण को संस्थार बाही स्थिर निर्माण करते थे। इसी तरह कम्मिक्ट निरामिक्ष-भीत्रन के संस्थार बाही स्थिर निर्माण करते थे। इसी तरह कम्मिक्ट निरामिक्ष-भीत्रन के संस्थार बाही स्थिर निर्माण करते थे। इसी तरह कम्मिक्ट निरामिक्ष-भीत्रन के संस्थार बाही स्थिर निर्माण करते थे। इसी तरह कम्मिक्ट निरामिक्ष-भीत्रन के संस्थार बाही स्थिर निर्माण करते थे। इसी तरह कम्मिक्ट निरामिक्ष-भीत्रन के संस्थार बाही स्थिर निर्माण करते थे।

१८.. इस विनयिष्टक में देखते है कि बौद मिचुओं के लिए अनेक मक्तर के मांता के लाने का राह निषेष है और अपने निमित्त से बने मीत लोने का साह निषेष है और अपने निमित्त से बने मीत लोने ला साह विया निष्य है। इतना ही नहीं बल्कि बौद मिचुओं को जमीन लोनेन लुदबाने तथा वनत्यति को काटने-कटवाने का मी निषेप किया है। चाटक आचार्य जम्बा में विश्व हिंगा है। चाटक आचार्य मां मिथित निर्म मंगे के आचार के लाय दुलना करेंने तो कम है कम इतना तो जान वक्ते मंगे के आचार के लाय दुलना करेंने तो कम है कम इतना तो जान वक्ते में क्ष्म अपने में मिच्न मां आचार्य है। बाटक आचार पर मांच पढ़ा है क्ष्मिक अपने में मिच्न मांच पढ़ा है क्ष्मिक अपने में मांच पढ़ा है क्ष्मिक पर में और बहुत सस्त भी बे जब कि बौद मिचुओं के लिए ऐसे आचार्य का विचान लोकनिंदा के मय है पीछ़ से किया हुआ है ।—विनयिष्टक दृश २३, २४, १७०, २३१, २४४ (हिन्दी आइलि)

जहाँ-जहाँ निर्मान्य एरंपरा का प्राधान्य रहा है वहाँ के वैध्याव ही नहीं, शैव शाकादि फिरके-जो माँत से परहेज नहीं करते-वे भी माँत-मस्त्यादि खाने से पर-हेज करते हैं। संय के मीतर से भी आचारों के सामने प्रश्न आए। प्रश्नकर्ता स्वयं तो कन्म से निरामिश्यों और आदिता के आत्यिक समर्थक ये पर वे पुराने ग्राइकों में से सामिश्ययों अन्त अपने माने में मुनते वे इसलिए उनके मनमें दुविया पैदा होती कि कब हमारे आचार्य आहिंता, संयम और तर का इतना उच्च आहर में हमारे स्वामने रखते हैं तब इसके साथ पुराने निर्ध्या के द्वारा सामिश्ययोजन खिए जाने के शास्त्रीय वर्णन का मेल कैसे बैठ सकता है? जब किसी तत्त्व का आत्यत्तिक आमार्श्यूपके प्रचार किया जाता है तब विरोधी पद्मां की और से तथा अपने दल के सीमार से भी अनेक हिरोधी प्रश्न उपस्थित होते ही हैं। पुराने निर्ध्यय-आवार्यों के सामने भी यहाँ स्थिति आई?

उस स्थित का समाधान बिना किए खन बारा नहीं था ख्रतएव कुछ ख्राचारों ने तो ख्रामिश्यूचक दूनों का अर्थ हाँ अपनी वर्तमान जीवन स्थित के ख्रतुक्त करवाति किया। पर कुछ निर्मन्य ख्राचार्च ऐसे भी दह निक्के कि उन्होंने ऐसे यूनों का ख्रयं ने बदल करके देवल वहीं शत कर हो जो इतिहास में कभी परित हुई थी ख्रयांत् उन्होंने कह दिया कि ऐसे सूत्रों का खर्थ तो मौंच-मस्थादि ही है पर उसका प्रदृष्ण निर्मान्यों के लिए ख्रीत्सर्शिक नहीं मात्र ख्रापवादिक स्थिति है।

नंना अर्थ करने वाला एक सन्धराय और पुराना अर्थ मानने वाला दूसरा सम्प्रदान - वे दोनो परस्यर समाधान पूर्वक निक्रंत्य-संघ में अप्रुक्त समय तक बलते रहे क्योंकि दोनों का उद्देश्य अपने अपने टंग से निर्मन्यों के स्थापित निरा-मिग्र मोजन का बचाव और पोग्य हो करना था। जब आगमा के साथ ब्यास्थाएँ मीं लिखी जाने लगी तब उन्ने विजादाराद सूबों के दोनो अर्थ मा लिख लिये गए जिससे दोनों अर्थ करने वालों में वैमनस्य न हो।

पर दुर्देश से निश्नंत्य सम् क तलने पर नवा हो तास्वव होने वाला था। वह देशा कि दो दलों में वस्त्र न -स्वनं और स्वनं के मुद्दे पर आव्यतिक विरोध भी नीवत आहें। प्रतार एक पद्म ने आगमी को यह कहकर छोड़ दिया कि वी तास्वविक है वह कि हु सुरी पद्म ने उन आगमी को ज्यों का त्यों मान लिया और उनमें आने वार्त मौंसाई-शहण विषयक सुत्रों के वनस्पति और मौंस — ऐसे दे अर्थों को भी मान्य रहा।

हम ऊपर की चर्चा से नीचे लिखे परिगाम पर पहुँचते हैं :--

१—निर्मान्य-संघ की निर्माण-प्रक्रिया के जमाने में तथा अन्य आपचादिक प्रसंगों में निर्मान्य भी सामित्र आहार सेते वे जिसका पुराना अवशिष आपामों में रह गया है। २—कम से ही निरामिक्योजी निर्मत्य-संब के स्थापित हो जाने पर वह आपवातिक विवति न रही बोर सर्वत्र निरामिक ब्राहर ब्रुक्तम हो गया पर इस काला कै निरामिक ब्राहर-महण्य करने के ब्राल्यनिक ब्राप्रह के साथ पुराने सामिक ब्राहर सुचक सुत्र बेनेख जैंचने लगे।

१—इसी बेमेल का निवारण करने की सदृष्टल में से दूसरा बनस्पति परक ऋषं किया जाने खगा और पुराने तथा नए ऋषं साथ ही साथ स्वीकृत हुए।

४—जब इतर कारखों से निर्फ्रन्य दखों में फूट हुई तब एक दख ने आगमों के बिहम्कार में सामित्र आहार सुचक सूत्रों की दखीब भी दूसरे दख के सामने तथा सामान्य जनता के सामने रखी।

## एक बृन्त में अनेक फल

हम पहले बतला ऋाए हैं कि परिवर्तन व विकासकाम के अनुसार समाज में आचार-विचार की भूमिका पुराने आचार-विचारों से बदल जाती है तब नई परिस्थित के कुछ व्यास्थाकार पुराने आचार-विचारों सर होने वाले आद्वेसों से वचने के लिए पुराने ही वाक्यों में से ख़रनी गरिस्थिति के अनुकल अप्रे निकाल कर उन आदोगों के परिहार का प्रथल करते हैं जब कि दूसरे व्यास्थाकार नई परिस्थिति के आचार-विचारों को अपनाते हुए भी उनसे विलक्कल विकस पुराने आचार विचारों के सूचक वाक्यों को तोड़-मरोड़ कर नया ऋषे निकालने के वदले पुराना ही ऋषं कायम रखते हैं और हस तरह प्रत्येक विकासवामी धर्म-समाज मे पुराने शालों के ऋषं करने में ट्रां पद्म पड़ जाते हैं। जैसे वैदिक और सीच समझय का इतिहास हमारे उक्त कथन का सबुत है कैसे ही निर्मन्य संप्राय का इतिहास भी हमारे मत्तव्य की साद्मी देख है। हम निरामिय और सामिय आहार-महत्य के बारे में प्रधानत्या कुछ वर्षोंन करना है हसलिए हम उस विचान को दूसरी एक बैती ही ऐतिहासिक घटना से स्पष्ट करें तो यह उपयुक्त होशा

भारत में भूतिं पूजा या प्रतीक-उपासना बहुत पुरानी और व्यापक भी है।
निम्नं न्य-परम्परा का इतिहास भी मूर्ति और मृतीक की उपासना-पूजा से सरा पड़ा
है। पर इस देश में मूर्तिकिरोजी और मृतिंसंजक इस्लाला के आने के बाद
मृतिंस्जा की निरोजी अनेक परम्पराओं ने जन्म क्षिया निम्नंय-परम्परा भी इस
प्रतिक्रिया से न बची। १५ वीं सदी में लीकिश्याह नामक एक व्यक्ति गुजरात में
पैदा हुए जिन्होंने मृतिंपुजा और उस निम्निय होनेवाली आंडम्बरों का स्वक्रिय

बिरोध शुरू किया जो क्रमशः एक मृतिनिरोधी फिरके में परियात हो सवा । नया ब्रान्दोलन या विचार कोई भी हो पर सम्प्रदाय में वह तभी स्थान पाला श्रीर सफल होता है जब उसको शाखों का ऋषार हो। ऐसा आर्थार जब तक न हो तक तक नया फिरका पनप नहीं सकता । तिस पर भी यदि पुराने शास्त्रों में नए म्रान्दोलन के खिलाफ प्रमाण भरे पर हों तब तो नए म्रान्दोलन को स्त्रागे कच करने में बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पुराने निर्फत्य स्त्रागमों में तथा उत्तरकालीन श्रन्य साहित्य में मूर्तिपूजा श्रीर प्रतीकोपासना के सूचक श्रनेक उल्लेख मौजद हैं--- ऐसी स्थिति में विरुद्ध उल्लेखवाले स्नागमों को मानकर मृर्तिपूजा के विरोध का समर्थन कैसे किया जा सकता था ? मृर्तिपूजा का विरोध परिश्वित में आ गया था, आन्दोलन चालु था, पुराने विरुद्ध उल्लेख वाधक हो रहे थे-इस कठिनाई को हल करने के लिए नए मर्तिपूजा विरोधी फिरके ने उसी ऐतिहासिक मार्ग का श्रवसम्बन खिया जिसका कि सामिष-निरामिष भोजन के विरोध का परिहार करने में पहले भी निग्रन्थ मनि ले चके थे। अर्थात मूर्तिपूजा के विरोधियों ने चैत्य, प्रतिमा, जिन-ग्रह ब्रादि मृतिसूचक पाठों का अर्थ ही बदलना शुरू कर दिया। इस तरह इन निर्धान्थ-परम्परा के श्वेताम्बर फिरके में ही देखते हैं कि एक फिरका जिन पाठों का मार्तिपरक अर्थ करता है. दूसरा फिरका उन्हीं पाठों का ग्रन्थान्य अर्थ करके मर्तिपूजा के विरोधवाले अपने पत्त का समर्थन करता है। पाठक सरलता से समक्ष सके होगे कि पुराने पाठरूप एक ही डराटल में -- वन्त में परिस्थित मेर में कैसे अपनेक फल कराते हैं।

#### श्रागमों की प्राचीतता

सामिष आहार त्यक पाटो का वनत्यतिक्तक व्यर्थ करनेवालो का काश्यस् तो दुरा न था। ही, उत्समें अभवाद के स्वरुष का ज्ञान तथा ऐतिहासिकता को अपदारी उनमें अक्ष्मर्थ कम थी। अपदाी अर्थ को चिपके रहने वालों का मानस स्वताद और के अपदार्थी अपदेश था पर साथ ही उसमें उत्समं अपदार्थ के स्वरूष का विल्तुत ज्ञान तथा ऐतिहासिकता को बच्चर्री होनो पपति थे। हस चर्चा पर से यह सरकता से ही जाना जा सकता है कि आगमों का क्लेवर कितना पुराना है? अगर आगम, मगस्कू महालों से अपने बताविक्ष्मर को बाद किती एक फिरके के स्वार्य नम्द्र पर्व गय होते तो उनमें ऐते सामित्र आहार महत्व स्वरूष्ण से का कोई स्वरुष्ट है न या। क्योंकि उत्त ज्ञानों के पहले ही से चार मिन्न-परम्परा निरस्वादकर से निरामिक्सोबी बन चुकी थी और मींस मत्यादि का स्वार क्रव्य

#### बत्सर्ग-अपबाद की चर्चा

हम यहाँ प्रसंग वश उत्सर्ग-ऋपवाद की चर्चा भी संत्रेप में कर देना चाहते हैं जिससे प्रस्तुत विषय पर कुछ प्रकाश पड सके। निर्प्रत्य-परम्परा का मुख्य सास्य श्राध्यात्मिक सुल की प्राप्ति है। उसी को सिद्ध करने के लिए उसने श्राहिंसा का आश्रय लिया है। पूर्ण और उच्च कोटि की ऋहिंसा तभी सिद्ध हो सकती है जब जीवन में कायिक-वाचिक-मानसिक श्रसत प्रवृत्तियों का नियंत्रण हो श्रीर सत्प्रवृत्तियों को वेग दिया जाए। तथा भौतिक सख की लालसा घटाने के उद्देश्य से कठीर जीवन-मार्ग या इन्द्रिय-दमन मार्ग का श्रवलम्बन लिया जाए। इसी दृष्टि से निर्प्रत्थ-परम्परा ने समय और तप पर ऋधिक भार दिया है । ऋहिंसालची संयम श्रीर तपोमय जीवन ही निर्मन्य परम्परा का श्रीत्सर्गिक विधान है जो श्राध्यात्मिक सुल-प्राप्ति की श्रमिवार्य गारवटी है। पर जब कोई आध्यात्मिक धर्म समुदाय-गाभी वनने लगता है तब ऋपवाटों का प्रवेश श्चानिवार्य रूप से ऋपवश्यक वन जाता है। श्रपवाद वहीं है जो तत्वतः झौत्सर्थिक मार्च का पोषक ही हो, कभी धातक न बने । आपवादिक विधान की मदद से ही औत्सर्गिक मार्ग विकास कर सकता है और दोनों मिलकर ही मल ध्येय को सिद्ध कर सकते हैं। हम व्यवहार में देखते हैं कि भोजन-पान जीवन की रखा और पृष्टि के लिए ही है, पर हम यह भी देखते हैं कि कभी-कभी भोजन-पान का त्याग ही जीवन को बचा लेता है। इसी तरह ऊपर-ऊपर से खापस में विरुद्ध दिखाई देनेवाले भी दो प्रकार के जीवन व्यवहार जब एक खखगामी हों तब वे उत्सर्ग-अपवाद की कोटि में आते हैं I

उत्सर्ग को आत्मा कहें तो अपवादों को देह कहना चाहिए । दोनों का सम्मिखित उद्देश्य संवादी जीवन जीना है ।

जो निर्प्रत्थ मनि घर-बार का बंघन छोडकर अनगार रूप से जीवन जीते थे उनको श्राध्यात्मिक सखताची जीवन तो जीना ही था जो स्थान, मोजन-पान स्नादि की मदद के सिवाय जिया नहीं जा सकता । इसलिए ऋहिंसा-संयम और तप की उत्कट प्रतिज्ञाका श्रीत्सर्गिक मार्गस्वीकार करने पर भी वे उसमें ऐसे कछ नियम बना लेते ये जिनसे पशु श्रीर मनुष्यों को तो क्या पर प्रथ्वी जल श्रीर बन-स्पति ऋगदि के जन्त तक को त्रास न पहुँचे। इसी दृष्टि से अनगार सनियों को जो स्थान, भोजन-पानादि वस्तुएँ स्थल जीवन के लिए श्रानिवार्य रूप से श्राव-श्यक है उनके ग्रहण एवं उपयोग की व्यवस्था के ऐसे सहमातिसहम नियम बने हैं जो दुनिया की श्रीर किसी त्याग-परम्परा में देखे नहीं जाते । श्रमनगर मनियों ने दूसरों के परिहास की या स्तुति की परवाह किए विना ही अपने लिए अपनी इच्छा . से जीवन जीने के नियम बनाए है जो ग्राचागम ग्रादि ग्रागमों से लेकर ग्राज तक के नए से नए जैन वाड्मय में वर्शित है और जो वर्तमानकाल की शिथिल और श्रशिथिल कैसी भी श्रनगार-सध्या में देखने को मिलते हैं। इन नियमों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर दाता अपनी इच्छा से व श्रदा-मक्ति से जरूरी चीज श्चनगार को देता हो तब भी उसका स्वीकार श्रमक मर्यादा में रहकर ही करना चाहिए । ऐसी मर्यादाओं को कायम करने में कहीं तो ग्राह्म वस्त कैसी होनी चाहिए यह बतलाया गया है श्रीर कही दाता तथा दानस्रेत्र कैसे होने चाहिए---यह बत-लाया गया है। यह भी वतलाया गया है कि श्राह्म वस्त मर्यादा में आती हो, दाता व दानचेत्र नियमानुकृत हो फिर भी भिद्धा तो ऋमुक काल में ही करनी चाहिए-भले ही प्राण जाँच पर रात आदि के समय में नही । श्रानगार मुनि ऊख-खजूर श्रादि को इसलिए ले नहीं सकता कि उसमें खादा श्र**श क**म **श्रीर** त्याच्य श्रंश श्रविक होता है । अनगार निर्म्नय प्राप्त भिक्ता मुगन्धि हो या दुर्गन्ध, रुचिकर हो या ऋरुचिकर, बिना दु:ख-सुख माने खा-पी जाता है । ऐसी ही कठिन मर्यादाश्चों के बीच श्रपवाद के तौर पर सामिष श्राहार-ग्रहण की विधि भी श्राती है। सामान्य रूप से तो श्रनगार मुनि सामिष-श्राहार की भिन्ना लेने को इन्कार ही कर देता था पर बीमारी जैसे संयोग से बाधित होकर लेता भी था तो उसे स्वाद या पृष्टि की दृष्टि से नहीं, केवल निर्मम व स्त्रनासक्त दृष्टि से जीवन-यात्रा के लिए लेता था। इस भिज्ञाविधि का सांगोपांग वर्णन ऋाचारांगादि सूत्रों में हैं ! उसको देखकर कोई भी तटस्य विचारक यह कह नहीं सकता कि प्राचीनकाल में श्रापवादिक रूप से ली जानेवाली स्नामिप-श्राहार की भिन्ना किसी

भी तरह से ब्राहिसा, संयम और तयोमय— खीलांगिक मार्ग की वायक हो सकती है। इसकिए इस तो यहां समकते हैं कि जिन्होंने सामिय-खाहार स्वयक सूत्रों की और उनके असकी अर्थों की रखा की है उन्होंने केवल निर्मन्य-सम्प्रदाय के सम्ये बतिहास की ही रखा नहीं की है बल्कि गहरी समक्त और निर्मय-बुलिका भी परिचय दिया है।

#### श्रहिंसक भावना का प्रचार व विकास

सामिष-आहारप्रह्य या येले अन्य अपवादों की यिष्टे की मदद से ऋहिंसा-सची श्रीत्सर्गिक जीवन मार्ग पर निर्मन्य-सम्प्रदाय के इतिहास ने कितनी दूर कृच की है इसका संस्तित विज भी हमारे सामने आ जाए तो हमें पुराने सामिष-आहार स्वक सूत्रों से तथा उनके अवती अपों से किसी भी तरह से हिचकिवाने की आवश्यकता न रहेगी। इसलिए अब हम निर्मन्य सम्प्रदाय के द्वारा किये गए अहिंसा-भागन प्रचार का तथा आहिंसक भावना के विकास का संचेप में अवलो-कन करेंगे।

भगवान पार्श्वनाथ के पहले निर्मान्य-परम्परा में यदकुमार नेमिनाथ हो गए हैं उनकी अर्थ-ऐतिहासिक जीवन कथाओं में एक घटना का जो उल्लेख मिलता है। उसको निर्धान्य-परम्परा की ब्राहिसक भावना का एक सीमा चिन्ह कहा जा सकता है । त्वन्न-विवाहादि सामाजिक उत्सव-समारंभों में जीमने-जिमाने श्रौर श्रामोद-प्रमोद करने का रिवाज तो ब्राज भी चाल है पर उस समय ऐसे समा-रंभों में नानाविध पशुक्रों का वध करके उनके माँस से जीमन को श्राकर्षित बनाने की प्रथा स्नाम तौर से रही । खास कर चत्रियादि जातियों में तो वह प्रथा ऋौर भी रूढ़ थो। इस प्रथा के ऋनुसार लग्न के निमित्त किए जाने वाले उत्सव में वध करने के लिए एकत्र किये गए हरिन आदि विविध पशुआं का आर्त्तनाद सनकर नेमिकमार ने ठीक लग्न के मौके पर ही कठगार्ट होकर अपने ऐसे लग्न का संकल्प ही छोड़ दिया जिसमें ऐसे पश्चात्रों का वध करके माँस का खाना-खिलाना प्रतिष्ठित माना जाता रहा । नेमिकुमार के इस करुणामूलक ब्रह्मचर्य-वास का उस समय समाज पर ऐसा इसस पड़ा और क्रमश: वह श्रसर बढ़ता गया कि घीरे घीरे अनेक जातियों ने सामाजिक समार मों में माँस खाने-खिलाने की प्रथा को ही तिलाञ्जलि दे दी। संभवतः यही ऐसी पहली घटना है जो सामा-जिक व्यवहारों में ऋहिंसा की नींव पडने की सचक है। नेमिकमार यादव-शिरोमणि देवकीनन्दन कृष्ण के अनुज थे। जान पड़ता है इस कारण से द्वारका भौर मध्य के यादवों पर अच्छा असर पड़ा ! इतिहास काल में भगवान् पाहर्व-

भाग का स्थान है । जनकी जीवनी कह रही है कि उन्होंने खर्डिसा की भावना को विकसित करने के लिए एक दसरा ही कदम उठाया । पञ्चारिन वैसी तामस तपस्यात्रों में सूक्षम-स्थल प्राणियों का विचार बिना किए ही खाग जलाने की प्रथा थी जिससे कभी-कभी ईंघन के साथ खन्य प्राची भी जल जाते थे । काशीराज अरवपति के पत्र पात्रवीनाथ ने ऐसी हिंसाजनक तपस्या का घोर विरोध किया श्रीर धर्म-तेत्र में श्रविवेक से होने वाली हिंसा के त्याग की श्रोर खोकमत तैयार किया । पार्श्वनाथ के द्वारा पुष्ट की गई ऋहिंसा की भावना निम्नन्थनाथ शातपुत्र महावीर को विरासत में मिली। उन्होंने यह यागादि जैसे धर्म के जुदे-जुदे चेन्नी में होने वाली हिंसा का तथागत बद की तरह श्चात्यन्तिक विरोध किया और धर्म-के प्रदेश में ऋहिंसा की इतनी ऋधिक प्रतिष्ठा की कि इसके बाद ती ऋहिंसा ही भारतीय धर्मों का प्राण बन गई। भगवान महावीर की उम्र ऋहिंसा परायण जीवन यात्रा तथा एकाव तपस्या ने तत्कालीन स्वनेक प्रभावशाली ब्राह्मण व चत्रियों को अहिंसा-भावना की ग्रोर खीचा । फलत: जनता में सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों में ब्राहिसा की भावना ने जड़ जमाई, जिसके ऊपर आगी की निर्फन्य-परंपरा की अगली पीढ़ियों की कारगुजारी का महल खड़ा हुआ है। अशीक के पौत्र संप्रति ने ऋपने पितामह के ऋहिंसक संस्कार की विरासत की ऋपर्य-सुहस्ति की छत्रछाया मे श्रौर भी समृद्ध किया। समृति ने केवल श्र**पने श्रधीन** राज्य-प्रदेशों में ही नहीं बल्कि ग्रपने राज्य की सीमा के बाहर भं.—जहाँ श्राहिंसा-मूलक जीवन-व्यवहार का नाम भी न था-श्रहिता भावना का फैलाब किया। आर्हिसा-भावना के उस स्रोत की बाद में अपनेक का द्वाय अवश्य है पर निर्धन्य अपनगारों का तो इसके सियाय ब्रीर कोई ध्येय ही नहीं रहा है। व भारत में पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण जहाँ-जहाँ गए वहाँ उन्होंने श्रहिसा की भावना का ही विस्तार किया श्रीर हिंसामृलक अनेक व्यसनों के त्याग की जनता को शिक्स देने में ही निर्मन्य धर्म की कृतकृत्यता का अनुमव किया । जैसे शकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर मट स्थापित करके ब्रह्माद्वैत का विजय-स्तम्भ रोपा है वैसे ही महावीर के अनुवायी अनगार निर्मन्यों ने भारत जैसे विशाल देश के **जारों** कोनों में ब्राइसाइत की भावना के विजय-स्तम्भ रोप दिए हैं---ऐसा कहा जाए तो श्रत्युक्ति न होगी। लोकमान्य तिलक ने इस बात को यों कहा था कि गुजरात की श्रिहिंसा भावना जैना की ही देन है पर इतिहास हमें कहता है कि वैश्यावादि अनेक वैदिक परम्पराश्चों को अहिंसामलक धर्मग्रुति में निर्मान्य संगदाय का थो**ड़ा** बहुत प्रभाव श्रवश्य काम कर रहा है। उन वैदिक सम्प्रदायों के प्रत्येक जीवन व्यवहार की छानबीन करने से कोई भी विचारक यह सरस्रता से जान सकता है

कि इसमें निर्धान्यों की करिंसा-माथना का पुट अवश्य है। क्याज भारत में हिंसामूकक यह-यायादि धर्म-विधि कर समयक भी यह साहस नहीं कर सकता है कि वह यजसानों को पशुवाब के लिए प्रेरित करे।

बाजार्य हेमचन्त्र ने गुर्जरपति परम माहेश्वर सिद्धराज तक को बहुत झंछों में अहिंसा की भावना से प्रभावित किया । इसका पत अनेक दिशाओं में बाच्छा त्राया । अनेक देव-देवियों के सामने खास-खास पर्वों पर होने वाली हिंसा रुख गर्द । बतीर प्रेमी हिंसा को रोकते के व्यापक झान्टोलन की एक नींव पड़ गर्द । सिद्धराज का उत्तराधिकारी गुर्जस्पति कुमारपाल तो परमाईत हो था । यह सच्चे ऋर्थ में परमार्हत इसलिए माना गया कि उसने जैसी श्रीर जितनी ऋहिंसा की भावना पुष्ट की ऋौर जैसा उसका विस्तार किया वह इतिहास में बेजोड है। कमारपाल की 'ऋमारि घोषणा' इतनी लोक-प्रिय बनी कि ऋगो के ऋनेक निम्न न्थ श्रीर उनके श्रानेक गृहस्थ-शिष्य श्रामारि-घोषणा को श्रपने जीवन का ध्येय बनाकर ही काम करने लगे । श्राचार्य डेमचन्द्र के पहले कई निर्प्रन्थों ने मॉसाशी जातियों की ऋहिंसा की दीना दी थी और निर्मन्थ-संघ में खोसवाल-पोरवाल श्रादि वर्ग स्थापित किए थे। शक श्रादि विदेशी जातियाँ भी श्राहिंसा के चेप से बच न सर्का । हीरविजयसरि ने ऋकतर जैसे भारत-सम्राट से भिन्ना में इतना ही माँगा कि वह हमेशा के लिए नहीं तो कुछ खास-खास तिथियों पर श्रमारि-घोष्णा जारी करें । श्रक्तवर के उस पथ पर जहाँगीर श्राटि उनके वंशज भी चले। जो जन्म से ही माँसाशी ये उन सगल सम्राटों के द्वारा ऋहिंसा का इतना विस्तार कराना यह ऋाज भी सरल नहीं है।

श्राज भी हम देखते हैं कि बैन-समाज ही ऐसा है जो जहाँ तक संमव हो विविध चोजों में होने वाली पशु-पची ऋदि की हिंसा को रोकने का सतत प्रयत्न करता है । इस विशाल देश में जुदे-जुदे संस्कार वाली ख्रनेक जातियाँ पड़ोस-पड़ोस में बतती हैं । अनेक जन्म से ही माशाशी भी हैं। फिर भी जहाँ देखों वहाँ आहिंसा के प्रति लोक विच तो है ही । मण्यकाल में ऐसे अनेक सन्त और फर्जार हुए जिन्होंने एक मात्र ऋदिंसा और दया का हो उपदेश दिया है जो भारत की आल्या में ऋदिंसा की गहरी जड़ की साची है।

महात्मा गाँधीजी ने भारत में नव-जीवन का प्राच प्रस्तित करने का संकर्ष्य किया तो वह फेवल ब्राहिंसा की भूमिका के ऊपर ही। यदि उनको ब्राहिंसा की भावना का ऐसा तैवार चेत्र न मिकता तो वे शायद ही इतने सफल होते ।

यहाँ साम्प्रदायिक दृष्टि से केवल यह नहीं कहना है कि ऋहिंसा दृत्ति के शेषया का सारा वदा निर्धान्य सम्प्रदाव को ही है पर वक्तम्य इतवा ही है कि माराज्यापी ऋहिंसा की मानना में निर्धन्य-सम्प्रदाय का बहुत बड़ा हिस्सा हजारों वर्ष से रहा है। इतना बतातों का उद्देश्य केवल यही है कि निर्धन्य-सम्प्रदाय का ऋहिंसालदी मूल प्येय कहीं तक एक रूप रहा है और उसने सारे इतिहास काल में कैतानींका काम किया है।

क्रमर हमारा यह वन्त्रज्ञ ठीक है तो सामिष-क्राहारमहत्व सूचक सूत्रों के स्वा क्रम के बार में हमने क्रपना जो क्रमियाय प्रकट किया है यह ठीक तरह से प्यान में क्रा करेगा और उनके साथ निम "य-प्रयाप की क्रहिसा-मावना का कोई विरोध नहीं है यह बात भी समझ में क्रा सरुगी।

निग्र-थ-सम्प्रदाय में सामिष-श्राहार ग्रहण श्रगर श्रापवादिक या परानी सामाजिक परिस्थिति का परिणाम न होता तो निम्न न्थ-सम्प्रदाय ऋहिंसा-सिद्धान्त के ऊपर इतना भार ही न दे सकता श्रीर वह भार देता भी तो उसका श्रासर जनता पर न पड़ता । बौद्ध भिन्नु श्रहिंसा के पन्नपाती रहे पर वे जहाँ गए वहाँ की भोजन-व्यवस्था के श्रधीन हो गए श्रीर बहुधा मास-मत्स्यादि ग्र**हरा से न** बच सके । सो क्यों ? जवाब स्पष्ट है-उनके लिए मांस-मत्स्यादि का ग्रहरण निर्धन्थ-सम्प्रदाय जितना सख्त आपवादिक और लाचारी रूप न था । निग्रन्थ-अनुसार बौद्ध श्रनगार की तरह धर्म-प्रचार का ही ध्येथ रखते ये फिर भी वे बौद्धों की तरह भारत के बाहर जाने में असमर्थ रहे और भारत में भी बौदों की तरह हर एक दल को अपने सम्प्रदाय में मिलाने में असमर्थ रहे इसका क्या कारण ? जवाब सप्ट है कि निर्धन्य सम्प्रदाय ने पहले ही से भौसादि के त्याग पर इतना अधिक भार दिया था कि निर्धान्य अनगार न तो सरलता से मांसाशी जाति याले देश में जा सकते ये ब्रीर न मास-मास्यादि का त्याग न करने वाली जातियों को ज्यों की त्यों ऋपने सच में बौद भिद्धुऋों की तरह ले सकते थे । यही कारण है कि निर्प्रन्य-सम्प्रदाय न केवल भारत में ही सीमित है पर उसका कोई भी ऐसा ग्रहस्य या साध अनुयायी नहीं है जो हजार प्रस्तोभन होने पर भी मांस-मत्स्यादि का प्रहर्ण करना पसद करे। ऐसे दृढ़ संस्कार के पीछे हजार। वर्ष से स्थिर कोई पुरानी ऋौत्सर्गिक भावना ही काम कर रही है ऐसा समऋता चाहिए।

इसी आधार पर हम करते हैं कि जैन इन्तहास में सामित-आहार स्वस्क जो भी उल्लेख हैं और उनका जो भी असशी अर्थ हो उससे जैनों को कभी घवड़ाने जी या उत्तर होने और करता नहीं हैं उन्हें यह तो निम्नं न्य-सम्प्रदाय की एक विजय हैं कि तिसने उन आपंजादिक प्रसंस वाले युग से पार देकर आगे अपने पूल जैय को सर्वत्र भतिक्वत उन आपंजादिक प्रसंस वाले युग से पार देकर आगे अपने पूल जैय को सर्वत्र भतिक्वत हैं नि

# बौद्ध-परस्परा में माँस के प्रहण्-श्रप्रहण् का उद्दापोह

कैन-परम्पर अहिंसा-सिद्धान्त का अन्तिम हद तक समर्थन करने वाली है हालिय उसके प्रमायमूत प्रन्यों में कहीं भी मिचुओं के हारा मांव-मरस्वादि के सियं जाने की थोड़ी सी बात आ जार उस परम्परा की अहिंसा भावना के लियं जाने के कारण उसके एरन्या में मत्वमंद वा जोम हो जाए तो वह कोई अचरज की बात नहीं है। पर अचरज की बात तो यह है कि जिस परम्परा में आहिंसा के आचरण का मयोदित विधान है और जिसके अनुवायी आज मी मांस-मरस्यादि का प्रहर्ण ही नहीं बिल्क समर्थन मी करते हैं उस बीद तथा बैदिक परप्यार के शाकों में भी अपूरक एन तथा वाचन मांस-मरस्यादितरक हैं या नहीं हत मही हत तथा वाचन मांस-मरस्यादि का प्रहर्ण ही नहीं बिल्क स्वतंत्र मांच मांस-मरस्यादितरक हैं या नहीं इस सुद्दे पर गरामा-गरम चर्चा प्राचीन काल से आज तक चली आहती है।

नौद-िश्कों में नहीं बुद्ध के निशंच की चर्चा है नहीं कहा गया है कि चुन्द नामक एक व्यक्ति ने बुद्ध की भिद्धा में सुकर-मांस दिया या 'े जिसके लागे से बुद्ध को उत्त रहुज चैदा हुआ श्रीर वही मृत्यु का कारण हुआ। शैद-िश्यों में अनेक जगह ऐसा वर्णन आता है जिससे अविश्य कप से माना जाता है कि शैद मिद्ध अपने निभिन्त से मारे नहीं गए ऐसे पशु का मांस महण्च करते थे<sup>3</sup>'। जब बुद्ध की मीजूरगी में उन्हीं का भिद्धतंच मीस-मस्पादि महण्य करता या तब चुन्द के बारा बुद्ध को दी गई सुकर-मांस की भिद्या के अपर्य के बारे में मतमेद या लींचा-तानी क्यों हुई १ वह एक समस्या है।

बुद की मृत्यु का कारण समक्त कर कोई जुन्द को अपमानित या तिरस्कृत न कर हर उदाल भावना से लुद बुद ने ही जुन्द का बचाव किया है और संघ को कहा है कि कोई जुन्द को दूषित न मार्ने । बौद िरक के इस वर्षण से यह तो रप्ट ही है कि स्कृद मांस बैसी गरिड वस्तु को मिज्ञा देने के कारण बौद्ध-संघ जुन्द का तिरस्कार करते पर उताक या उसी को बुद ने सावभ किया है। जब बुद की मौजूदगी में बौदिलिस्तु मांस जैडी वस्तु महत्त्व करेत ये और लुद बुद के द्वारा भी जुन्द के उपरान्त उम्र गृहशति की दी हुई स्कृद-मांस की मिज्ञा लिखे जाने का अंगुस्तनिकाय पंचम निपात में साफ कपन है, तब बौद परम्परा में आगे जाकर सुकर-मांस अर्थ के सुचक सुच के अर्थ पर बौद विद्वानों का मतमेद क्यों उक्षा र पर कम कत्रहल का विषय नहीं है।

१६. दीष० महापरिनिव्वाखसुत्त १६

२०. इंगुत्तर Vol II. P. 187 मन्त्रिमनिकाय यु० ५५ विनयपिटक-पृ० २४५ (हिन्दी)

दुद के निर्वाण के करीब १००० वर्ष के बाद बुद्धपोप ने पिटकों के उत्तर व्याख्यायों खिली हैं। उसने टीपनिकार को अहकपा में पाली ग्रन्थ 'तुकर महत्व' के बुदे बुदे व्याख्याताओं के द्वारा किये जाने वाले तीन अपों का निर्देश किया है। उदान की अहकपा में और नगर दो अपों की वृद्धि देखी जाती है। इतना ही नहीं विक्त जीनी भाषा में उपलब्ध एक प्रत्य में 'तुकर महत्व' का विलक्कि नया ही अपों किया हुआ मिलता है। सूकर-मांत यह अपों तो प्रसिद्ध ही या पर उससे बुदा होकर अनेक व्याख्यावारी ने अपनी-अपनी करना से मुख 'तुकर महत्व' ग्रन्थ के नए-नए अपों किए है। इन कव-गए नए अपों के'' करनेवालों का तात्य इंटना ही है कि सुकर-मद्दव ग्रन्थ तुकर-मांत का वोषक नहीं है और बुन्द ने बुद को भिद्धा में सुकर-मांत नहीं दिया था।

२१-संज्ञेष में वे ऋर्य इस प्रकार हैं—

१—ित्नग्ध श्रीर मृदु स्कर माँस ।

. २—पञ्चगोरस में से तैयार किया हुआ। एक प्रकार का एक कोमल स्त्रन्न ।

३--- एक प्रकार का रसायन।

ये तीन ऋर्थ महापरिनिर्वाण सूत्र की ऋष्टकथा में है। ४--सकर के द्वारा मर्टित बाँस का ऋकर।

५---वर्षा में जगनेवाला विल्ली का टोप-श्रहिलत्र ।

ये दो अर्थ उदान-अद्वक्या में है।

६ - शर्करा का बना हुआ सूकर के आकार का खिलौना !

. यह ऋर्थ किसी चीनी अन्य में है जिसे मैंने देखा नहीं है पर ऋण्यापक धर्मानन्द कीशात्रीजी के द्वारा ज्ञात हुऋा है।

प्यमान-क्षायां को किए मानावान महावीर के वाले आविका रेति के बारों की निश्चित के लिए मानावान महावीर के वाले आविका रेति के बारों दी गई मिन्ना का भागवती में शतक १५ में वर्षान है। उस भिन्ना बस्तु के भी दो अर्थ पूर्व काल से चले आए है। जिनको शैकाकार अमयदेव ने निर्मिष्ट किया है। एक अर्थ मोल-पन्न हैं जब कि दूसरा वनस्रतियरक है। अर्थ-ते-अर्थन सम्प्रदाय के नावक दुव आंद महावीर के द्वारा ली गई भिन्ना बस्तु के स्वक सूत्रों का मोसरफ तथा निमांस-परक अर्थ दोनो परम्परा में किया गया है यह बस्तु ऐतिहासिकों के लिए विचारपेस्क है। दोनों में फर्क सह है कि एक परमरा में मीस के अतिरिक्त अनेक अर्थों की सृष्टि हुई है जब कि दूबरी परमरा में मीस के अतिरिक्त मात्र वनस्रति ही अर्थ किया

बुक्तपंत्र कादि तेत्वकों ने किन क्षेत्रक कार्यों की क्षाने कार्यों में नीव की है और जो एक अवीव वार्य उस पुराने चीती अन्य में मी मिकता है—क्ष् सब केन्नल उस समय की ही करनाराष्टि नहीं है पर बान पड़ना है कि बुक्षोंक ब्राहि के एक्से ही कई शताब्यियों से नीक स्टम्परा में डुक ने क्षार-मींस काया था या नहीं, इस मुददे पर पबल मतमेंद ने नाथा था और बुदे-बुदे न्याक्याकार क्षार के स्टम्परा ने क्षारने अपने पड़ का समर्थन करते थे। बुक्योंच क्षादि ने तो उन्हों सन पड़ी की यादी मर की है।

बौद्ध परम्परा के ऊपरसुचित दोनों पद्धों का सम्बा इतिहास बौद्ध साक्ष्मय में है। हम तो यहाँ प्रस्ततोषयोगी कुछ संकेत करना ही उचित समस्रते हैं। पासि-पिटकों पर मटार रखनेवाला बौद्ध-पद्ध स्थविरबाद कहलाता है जब कि पालि-पिटकों के ऊपर से बने संस्कृत पिटकों के ऊपर मदार, बाँधनेवाला पन्न महायान कहलाता है । महायान-परम्परा का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है लंकावतार जो ई० सन की प्रारम्भिक शताब्दियों में कभी रचा गया है। लंकाबतार के आदवें भास भक्तण परिवर्त' नामक प्रकरण में महामति बोधिसत्त्व ने बुद्ध के प्रति प्रश्न किया है कि श्राप माँसभन्नण के गुणदोष का निरूपण कीजिए । बहत लोग बुद्धशासन पर श्राक्तेप करते हैं कि वद ने बौद भिक्तकों के लिए माँस-प्रहल की श्रनहा दी है श्रीर खट ने भी माँस भवाग किया है। भविष्यत में हम कैसा उपदेश करें यह श्राप कहिए । इस प्रश्न के उत्तर में बढ़ ने उस बोधिसत्व को कहा है कि मला. सब प्राशियों में मैत्री-भावना रखनेवाला में किस प्रकार माँस खाने की श्रानृष्ठा दे सकता हैं श्रीर खद भी खा सकता हैं ! श्रवंतरा भविष्य में ऐसे मॉसरोलप कुतर्कवादी होंगे जो मुक्त पर मुठा लाञ्छन लगाकर श्रपनी माँसलोलपता को तक्षि करेंगे और विनय-पिटक के कल्पित अर्थ करके लोगों को भ्रम में डालेंगे। मैं तो सर्वथा सब प्रकार के माँस का त्याग करने को ही कहता हूँ । इस मतलब का जो उपदेश लंकावतारकार ने बुद्ध के मुख से कराया है वह इतना अधिक सुक्तिपूर्ण श्रीर मनोरंजक है कि जिसको पडकर कोई भी श्रभ्यासी सहज ही में यह जान सकता है कि महायान-परम्परा में माँस-भोजन विरुद्ध कैसा प्रवत्त स्त्रान्दोत्सन शहरू हुआ था और उसके सामने दसरा पद्ध कितने वल से विनय-पिटकादि शास्त्रों के श्राधार पर माँस-प्रहता का समर्थन करता था।

करीव ई० सन् झुटी शताब्दी में शान्तिदेव नामक बीद विद्वान् हुए, जो मश्यान-परम्पर के ही झनुगामी वे। उन्होंने 'शिक्ष-समुखब' नामक अपने भ्रन्थ में माँठ के लेने-न-सेने की शास्त्रीय चर्चा की है। उनके सामने माँस-महत्व

१ देखिए खन्त में परिशिष्ट

3

का समर्पन करनेवाबी स्पेबरकादी परम्यत के अज्ञावा कुळु महामानी मन्यकार भी ऐसे वे जो मीस-महत्त्व का समर्पन करते थे। शान्तिदेव ने अपने समय तेक के मायः सभी पव-विषव के शास्त्रों को देखकर उनका आपनी विरोध दू करने का तथा अपना स्टब्स असिमाद माय करने का प्रयत्न किया है। शान्तिदेव का कुम्बन तो बंकावतार सुमकार की तरह मौसनियेच की और ही है। फिर भी बंकावतार सुमकार की अपेदा उनके सामने विराद का साहित्य और विषव की वतील बहुत अपिक भी जिन सकते वे यह नहीं सकते थे। इसक्तिए वंकावतार सुम के आधार पर मौसनियेच का समर्थन करते हुए भी शान्तिदेव ने कुळु ऐसे अपवार-स्थान बतलाए हैं जिनमें भिद्ध मीत भी ते सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा समर्थ भिद्ध हो कि जिलकी मुख से समाधि-मार्ग का लोग हो जाता हो और अधिव के तीर पर भीत महत्व करने उसका बच जाना संभव हो तो ऐसे भिन्न के तित गाँ भी नैवन्य के तीर पर करना है।

यदापि शान्तिदेव ने बुद्ध का नाम लेकर भैषश्य के तौर पर मौसप्रहण करने की बात नहीं कहीं है फिर भी जान पड़ता है कि जो मॉस-प्रहण के पद्मपाती बुद्ध के द्वारा लिये गए सुकर मॉफ की बात आगे करके अपने पद्म का समर्थन करते थे उन्होंं को यह जजाव दिया गया है। शान्तिदेव ने विनय-पिटक में विदित त्रिकोटि-प्रद्ध मॉस और सहज मुख्त से मृत प्रायणि के मॉसपुत्तक अनेक सूत्रों का तात्त्र्य मॉस-नितेष की हाटि से बतलाया है। शान्तिदेव का प्रथक मॉसनिवेषशामी होने पर भी अपवादसहिष्णु है।

बुद्धपोष, लंकाबतारकार और शान्तिदेव के बीच हुए हैं। और वे स्थविरवादी मी हैं। इस्तिक्ष उन्होंने पाक्षित्मिटकों की तथा विनय की प्राचीन परम्परा को झुरीदात रखने का मस्सक प्रवत्न किया है। इस संदिश्त विवरश से पाठक समभ्य सकों कि मींस के प्रहण और अग्रहण के विषय में बीद परम्परा में कैसा ऊहाणोह शरू हुआ था।

# वैदिक शास्त्रों में हिंसा-श्रहिंसा दृष्टि से ऋर्थभेद का इतिहास

सुनिदित है कि नैदिक-परन्परा मौक-मास्यादि को अस्ताय मानने में उत्तर्गी सरदा नहीं है जिनती कि बौद और बैन परम्परा । वैदिक यक्ष-यानों में पशुष्य को घर्ष्य माने जाने का निवान आज भी शास्त्री में है ही । इतना ही नहीं बहिल भारत-ज्यापी वैदिक परम्परा के अनुजयां कहताने वाले अपने जाति-द्रक ऐसे हैं जो नास्त्रण होते हुए भी मॉक्स-स्वादि को अन्त को तहर लाख करा से स्पन्नहृत - करते हैं और आर्मिक कियाओं में तो उसे पर्यों रूप है स्थापित भी अपने हैं । केटिक परस्परा की ऐसी स्थिति होने पर भी इस देखते हैं कि उसकी कहर अनुसाबी सनेक शालाओं और उपशालाओं ने हिंसासूचक शाकीय वाक्यों का अहिला-परक अर्थ किया है और धार्मिक अनुष्ठानों में से तथा सामान्य जीवन-व्यवहार में से माँस-मत्स्यादि को अस्वाद्य करार करके बहिष्कृत किया है। किसी अति विस्तर परम्परा के करोड़ों श्रन्यायियों में से कोई माँस को श्रखाद श्रीर श्रमास समके यह स्वामाविक है, पर अवरज तो तब होता है कि जब वे उन्हीं धर्म शास्त्र के बाक्यों का अहिंसापरक अर्थ करते हैं जिनका कि हिंसापरक अर्थ उसी परम्परा के प्रामाशिक और पराने दल करते हैं। सनातन परम्परा के प्राचीन सभी मीमांसक ब्याख्यानकार यज्ञ-यागादि में गो. श्रज. श्रादि के वघ को धर्म्य स्थापित करते हैं जब कि वैध्याम, आर्थ समाज, स्वामी नारायण आदि जैमी अनेक वैदिक परम्पराएँ उन वाक्यों का या तो विलक्त जुदा ऋहिंसापरक ऋर्य करती हैं या ऐसा संभव न हो वहाँ ऐसे वाक्यों को प्रविक्त कह कर प्रतिष्ठित शास्त्रों में स्थान देना नहीं साहती। मीमांसक जैसे परानी चैदिक परम्परा के अनुगामी और प्रामाणिक व्याख्याकार शब्दों का यथावत ऋर्य करके हिंसा-प्रथा से बचने के खिए इतना ही कह कर छट्टी पा लेते हैं कि कलियग में वैसे यश-यागादि विषेय नहीं तब वैष्णव. बार्य समाज श्राटि वैटिक शालाएँ उन शब्दों का श्रर्य ही खर्डिसापरक करती हैं या उन्हें प्रक्षिप्त मानती हैं। सारांश यह है कि ऋतिविस्तृत और अनेकविष काना विचार वाली वैटिक परस्तर भी अतेब स्थलों में शास्त्रीय वाक्यों का हिंसा-परक ऋर्य करना या ऋहिंसापरक-इस सुद्दे पर पर्याप्त सतमेद रखती है।

शतपय, तैतिरोय बैसे पुराने और प्रतिष्ठित ब्राह्मण प्रन्यों में वहाँ सोमधाय का विस्तृत वर्षान है वहाँ, फ्रांज, गो, अरव खादि पशुख्रों का संज्ञपन—वंध करके उनके मौंबादि से यजन करने का शास्त्रीय विधान है। इसी तरह पारस्करीय खाड़-

१ एक प्रश्न के उत्तर में खामी दवानन्द ने जो सत्वार्थ प्रकाश में कहा है और जो 'दवानन्द सिद्धान्त आकर' पूर ११३ में उद्गत है उसे हम मीचे देते हैं सिससे यह मशीमोति को नाजा सकता है कि खामीबी ने राब्दों को कैसा तोड़-मरोड़ कर ब्राह्मिता हिंहे ने ना ब्राई किया है—

<sup>&</sup>quot;राजा न्याय-वर्ध से प्रजा का शासन करें, विचादिका दान देने वासे यजमान और ज्ञानि में, थी आदि का होम करना ब्रास्त्रमेश; क्रम्न, हरिन्दर्श, किरण (ब्रॉर) प्रिचित्र आदि को पवित्र रासना गोमेश, जब मनुष्य मर ज्ञार तब उसके दारीर का भिष्युचैक दाह करना नरपोष कहाता है !"—सत्यार्थ मकाश स॰ ११

ब्रुव कारि में देखते हैं कि जहाँ ब्राइका भाद, "र राक्रमण कर्म" है और सम्लेखी संस्कार का "र क्यून है वहाँ गाय, कक्य वैसे प्रयुक्तों के मौंस-वर्षों कारि द्रव्य से क्रिया सम्पन्न करने का नि.संदेह विधान है। करूना न होगा कि येसे मौंसाहि क्षश्मान यह और संस्कार उस सम्म को याद दिखाते है वन कि स्विध और दैश्य के हो नहीं निल्क नाक्षण तक के जीवन-व्यवहार में मौंस का उपयोग ताक्षास्य बस्त भी पर आगो जाकर स्थिति बहल जाती है।

बैदिक-परम्परा में ही एक ऐसा प्रवल पड़ पैरा हुआ जिसने पह तथा शाब आदि कर्मों में धर्म रूप से अनिवार्य मानी जाने वाली हिंसा का जोरों से प्रतिवार हुए किया। अम्पा वैदी अवेदिक परंपरार्य तो हिंसक याग-संस्कार खादि का प्रवल्त कियो करती हो भी पर जब घर में ही आगा लगी जब वैदिक परम्परा की पूरानी शाकीय मानवाओं की जड़ हिल गई और वैदिक परम्परा में दो पड़ पढ़ पढ़ पार्य एक वार्य माने जाने वाली हिंसक याग-संस्कार आदि का पुराने शाकीय वास्त्रों के आधार पर ही समर्थन जारी रखा जब कि दूसरे पड़ ने उनहीं बाक्यों का या तो अर्थ बरल दिया या अर्थ विना बरले ही कह दिया कि ऐसे हिंसा-प्रयान वाग तथा संस्कार केलियुग में कर्थ हैं। इन रोनो पड़ों की दलील-बार्य एक विचारत्वर्शों की शेषपर तथा मनोरंजक कुरती हमें महामारत में जगह-काष्ट देखने के मितनी है।

श्रन्तरासन <sup>१</sup>४ और अरवमेशीय <sup>१</sup>६ पर्व इसके लिए खास देखने योग्य हैं। महाभारत के श्रताया मत्त्य <sup>२</sup> श्रीर भागवत <sup>१</sup>८ श्रादि पुराख भी हिंसक साग विरोशों वैदिक पद्म की विजय की लाखी देते हैं। कलियुना में वर्च्य क्**लुओं का** वर्षान करने वाले अनेक प्रन्य हैं जिनमें से श्रादित्यपुराख, <sup>१</sup>८ बृहन्नारदीय

२२-कायड ३, ऋ० ८-६;

२३-कारड ६ प्रपाठक ३

२४-कारड ३, ४-⊏

२५-श्रनुशासन पर्व--११७ श्लो० २३

२७-मत्स्य-पुराख श्लो० १२१

२ ऱ-भागवत-पुरास्य-स्कंव ७, ऋ० १५, रुलो० ७--११

२६--आदित्य पुराय वैसा कि हेमाद्रि ने उद्घृत किया है---

सहिति, " बीर मिनोदन" तया ब्रह्मपुराय" में झन्यान्य बस्तुकों के साथ सबीय गोवण, पशुक्त तथा ब्राह्मय के हाथ से किया जाने वाला पशुमारया भी वर्ष्य करवाया गया है। मनुस्पृति " तथा महामारत " में वह भी कहा गया है कि कृतमय या प्रिष्टमय झान झादि पशु से यह संपन्न करे पर हथा पशु-रिक्तान करें।

हिंसक यागसूचक वाक्यों का पुराना ऋर्य ज्यों का त्यों मानकर उनका सम-र्धन करने वाली सनातनमानस मीमीसक परंपरा हो वा उन वाक्यों का ऋर्य बद-कते बाली वैध्याव, श्रार्थसमाज ऋदि नई परम्परा हो पर वे दोनों परम्पराएँ बहुवा क्रवाने जीवन-व्यवद्वार में माँस-मत्स्य खाटि से परहेज करती ही हैं। दोनों का श्चन्तर सक्यतया पराने शास्त्रीय वाडयों के ऋर्य करने ही में है। सनानस-मानस श्रीर नवमानस ऐसी दो परम्पराश्रों की परस्पर विरोधी चर्चा का स्रापस में एक दसरे पर भी श्रासर देखा जाता है। उदाहरणार्थ हम वैष्णाव परम्परा को लें हैं पदाचि यह परम्परा मुख्यतया ऋडिंसक यागका ही पद्ध कस्ती रही है फिर भी उस**की** विभिन्नदेतवादी रामानजीय शास्त्रा और देतवादी माध्यशास्त्रा में बहा ग्रन्स है। माध्यशास्त्रा श्रज का पिष्टमय श्रज ऐसा ऋर्य करके ही धर्म्य श्राचारों का निर्वाह करती है जब कि रामानज शाखा एकान्त रूप से वैसा मानने वाली नहीं है। रामानज शाखा में तेंगलै और कडगले जैसे दो मेद हैं। द्रविद्वियन तेंगले शब्द का श्रर्थ है दाविखात्य विद्या और वहगते शब्द का श्रर्थ है संस्कृत विद्या । तेंगलै शाखा वाले रामानुजी किसी भी प्रकार के पशुक्य से सम्मत नहीं। इसलिए वे स्वभाव से ही गो. अपन आदि का अर्थ बदल देंगे या ऐसे यज्ञों को कलियन बर्क्य कोटि में डाल देंगे जब कि वडगलै शास्ता वाले रामानजी वैज्याव होते हुए भी डिंसक याग से सम्मत है। इस तरह इमने संदेप में देखा कि बौद्ध श्लीर बैदिक दोनों परम्पराद्यों में ऋहिंसा सिद्धान्त के खाधार पर माँस जैसी वस्तकों की साधाखायता का इतिहास अनेक किया प्रतिक्रियाओं से रंगा हुआ है।

'महात्रस्थानगमनं गोसंत्रसिक्ष गोतने । सौत्रामध्यमधि सुरात्रहेवास्य न तंत्रहः ॥' १०—वृहकारदीय स्मृति क्ष० २२, स्को० १२–१६ ११—पीरमिनोदय संस्त्रदे प्रकर्षा पु० १९६ १२—स्मृतिचनिक्का संस्त्रद्र-संबद्ध पु० १६६ १२—स्मृत्यस्य संस्त्रहेन्स्य संस्त्रहेन्द्रियाः स्वर्थः १४० १४४

# सामिष-निरामिष-ख्राहार का परिशिष्ट

स्थिविरवाद श्रीर महायान-ये दोनों एक ही तथागत बुद्ध को श्रीर उनके उपदेशों को मानने वाले हैं फिर भी टोनो के होच हतना श्राधिक श्रीर तीज विरोध कमी हुआ है जैसा दो सपत्नियों में होता है। ऐसी ही मानसिक कटुता, एक ही भगवान महावीर को जीर जनके उपरेशों को मानने वाले श्रेतास्वर. दिगम्बर स्त्रादि फिरकों के बीच भी इतिहास में पाई जाती है। यों तो भारत वर्मभूमि कहा जाता है और वस्तुतः है भी तथापि वह जैसा वर्मभूमि रहा है वैसा धर्मयुद्धभूमि भी रहा है। हम इतिहास में धर्मकलह दो प्रकार का पाते हैं। एक तो वह है जो भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के बीच परस्पर रहा है, दूसरा वह है जो एक ही सम्प्रदाय के ऋवान्तर-भीतरी फिरकों के बीच परस्पर रहा है। पहले ज उदाहरण है वैदिक और अवैदिक-भमगों का पारस्परिक संघर्ष जो दोनों के धर्म और दर्शन-शास्त्र में निर्दिष्ट है। दूसरे का उदाहरख है एक ही श्लीपनिषद परम्परा के अवान्तर मेद शाक्कर, रामानुजीय, माध्य, वक्कमीय आदि फिरकों के बीच की उप्र मानसिक कदता। इसी तरह बौद ख्रौर जैन जैसी होनों अस**क** परम्पराश्चों के बीच जो मानसिक कटुता परस्पर उग्र हुई उसने श्चन्त में एक ही सम्प्रदाय के श्रवान्तर फिरकों में भी ऋपना पाँव पैलाया । इसी का फल स्थविरवाद और महायान के बीच का तथा श्वेताम्बर और टिगम्बर के बीच का उग्र विरोध है।

बुद-निर्वाण के सी वर्ष बाद वैद्याली में जो संगीति बुई उसमें स्थविश्वाद और महासंधिक ऐने दो पच तो पड़ ही गए थे। जागो तीवरी संगीति के समय क्ष्योंक के हारा जब दोनों पढ़ों के बीच समाधान न हुआ तो दिरोध को सामय क्षयोंक के हारा जब दोनों पढ़ों के बीच समाधान न हुआ तो दिरोध को सामय चौड़ी होने लगी। स्थवित्वारियों ने महासंधिकों को 'क्षयमंत्रायों' तथा 'पापिनुं कह कर विष्कृत किया। महासंधिकों ने भी हरका बरला चुकाना गुरू किया। महासंधिकों ने भी हरका बरला चुकाना गुरू किया। कम्परा महासंधिकों में ही महायान का विकास हुआ। महायान के पबस पुरस्कर्ता निरावान के पबस पुरस्कर्ता निरावान के प्रवास के स्थास के साम को साम को साम को साम को नह सर सर साम को नह कर देता है किर कभी वोविष्यन हो नहीं पाता। नायाईन का कहन है कि

नरक में जाना मनपद नहीं है पर हीनवान में प्रवेश करना क्षवरूप मनपद है । नागाजुन के ऋतुगानी स्थिरमति (ई॰ छन् २००-३०० के बीच ) ने अपने 'महायानावतारक शाक्ष' में लिखा है कि जो महायान की निन्दा करता है वह पापनागी व नरकवामी होता है।

बसुबन्धु ने ( बीपी शताब्दो ) अपने 'शोध-चिकोत्यादन-शास्त्र' में खिला है कि जो महायान के तत्त्व में दोष देखता है वह चार में से एक मामा अपरायन-पाप करता है और जो महायान के ऊपर अद्धा रखता है वह चारों विन्तों को पार करता है। ऊपर जो बीद हीनयान-महायान कैंदे किरकों के बीच हुई मानिस्क-कटुता का उल्लेख हमने किया है वह जैन फिरकों के बीच हुई वैसी ही मानिस्क कटुता के साथ जुलनीय है। जब समय, स्थान और बाताबर्ख्य की समानता का दितिहासक हिटे से विचार करते हैं तब जान पढ़ता है कि घर्म विषयक मानिस्क कट्ठता एक बीपो रोग की तरह फैली हुई थी।

१—चन्द्रगुप्त मीर्थ के समय में पाटलिपुत्र में हुई वाचना के समय जैन संघ में पूर्ण ऐकमत्य का ऋभाव, बौद वैशाखी संगीति की याद दिलाता है।

२—ई० सन् दूसरी शतान्दी के अत में खेतान्वर—दिशन्वर फिरकों का पार-स्परिक अन्तर हतना हो गया कि एक ने दूसरे को 'निक्क्ष' तो दूसरे ने पहले को 'जैनामास' तक कह डाला । यह घटना हमें स्पविरवादी और महासंधिकों के नीच होने वाली परस्पर मस्तेना की याद दिलाती है जिसमें एक ने दूसरे को अपर्यवादी तथा दूसरे ने पहले को हीनवानी कहा ।

३—हमने पहले (पू० ६१ में) अिस श्रुतावर्षावाद-दोष के बाञ्क्रन का निर्देश किया है वह हमें ऊपर सूचित स्थिरमति श्रीर वसुबन्धु झादि के द्वारा हीनवानियों के ऊपर किये गए तीव प्रहारों की याद दिखाता है।

विशेष विवरण के लिए देखिए---

A Historical study of the terms Hinnyana and Mahayana Buddhism: By Prof. Ryukan Kimurs, Published by Caloutta University



## श्रवेत्तस्व-सचेत्रस्व

बौद्ध-पिटकों में जगह-जगह किसी न किसी प्रसंग में 'निगंठो नातपुत्तो' 9 वैसे शब्द श्राते हैं । तथा 'निगंठा एकसाटका' वैसे शब्द भी श्राते हैं। वैन आगमों को जानने वालों के लिए उक्त शब्दों का ऋर्थ किसी भी तरह कटिन नहीं है। म॰ महाबीर ही सुत्रकृतांग<sup>3</sup> जैसे प्राचीन श्रागमो में 'नायपुत्त' रूप से निर्दिष्ट हैं । इसी तरह ऋाचारांग के ऋति प्राचीन प्रथम अतस्कन्ध में अपनेलक और एक बस्ताधारी निग्निय-कल्प की भी बात जाती है । खद महावीर के जीवन की चर्चा करते वाले आनागंग के नवप कथायन में भी महावीर के ग्रहाभिनिष्कमण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने शुरू में एक वस्त्र धारण किया था पर श्रमुक समय के बाद उसको उन्होंने छोड़ दिया श्रीर वे श्रचेलक बने । य बौद्ध-ग्रन्थों: में वर्शित 'एक शाटक निग्रन्थ' पार्श्वनाथ या महाबीर की परंपरा के ही हो सकते हैं. दसरे कोई नहीं। क्योंकि खाज की तरह उस युग में तथा उससे भी पराने युग में निर्याल्य प्रत्या के अपलाबा भी दूसरी अवधृत आदि अनेक ऐसी परपराएँ थीं. जिनमें नरन और महसन त्यागी होते थे। परन्तु जब एक शाटक के साथ 'निगंठ' विशेषगा ब्राता है तब निःसंदेह रूप से बौद प्रन्य निर्धान्य परंपरा के एक शाटक का ही निर्देश करते हैं ऐसा मानना चाहिए। यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि निर्प्रान्य-परंपरा में अचेलत्व

१. मण्भिम स्तुत ५६

२. अंगुक्तर Vol. 8. P. 883

३. सूत्रकृतांग १. २. ३. २२।

४. साचारांग-विमोहाध्ययन

भ्र. **कालारां**स का ह

चौर सचेताच वे ठोनों प्रशाबीर-के जीवनकात में ही मिदामान वे वा उनसे भी पर्वकात में प्रचतित वार्ज्यापरिषक परंपरा में भी थे ? महाबीर ने पार्श्वापरिषक परंपरा में ही दीला की थी और शुरू में एक वक्त धारण किया था। इससे यह तो जान पहला है कि पार्श्वापत्थिक परंपरा में सचेत्रत्व चता स्राता था। पर हमें जानना तो यह है कि अचेत्रत्व भ० महाबीर ने ही निर्मान्य-परंपरा में पहले पहल दाखिल किया या पूर्ववर्ती पार्श्वापत्यिक-परंपरा में भी था. जिसकी कि महावीर ने क्रमशः स्वीकार किया । ऋगचारांगः उत्तराध्ययन जैसे प्राचीन ग्रन्थों में भ॰ महावीर की कुछ ऐसी विशेषताएँ बतलाई हैं जो पूर्ववर्ती पार्श्वापित्यक परंपरा में न थीं, उनको भ० महाबीर ने ही शक किया। भ० महाबीर की जीवनी में तो इतना ही कहा गया है कि वे स्वीकृत बस्त्र का त्याग करके सर्वथा श्राचेल बते । पर अत्तराध्ययन सत्र में केशि-गौतम-संबाद में पार्श्वापत्यिक-परंपरा के प्रतिनिधि केशी के द्वारा महाबीर के सख्य शिष्य गौतम के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित कराया गया है कि मा महावीर ने तो अचेलक धर्म कहा है श्रीर पार्श्वनाथ ने सचेल धर्म कहा है । जब कि दोनों का उद्देश्य एक ही है तब दोनों जिनों के उपदेश में खन्तर क्यों १ इस प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रश्न-कर्चा केशी श्रीर उत्तरदाता गौतम दोनों इस बात में एकमत थे कि निग्रन्थ-परंपरा में ऋचेत धर्म भ० महावीर ने ही चलाया । जब ऐसा है तब इतिहास भी यही कहता है कि भ० महावीर के पहले ऐतिहासिक यह में निर्मन्थ-परंपरा का केवल सचेल स्वरूप था।

भ० महावीर ने अचेवता दालिख की तो उनके वाक्र आप्यालिमक व्यक्तित्व से आइन्छ होकर आनेक पार्वापित्वक और नप्र निर्माण अप्येलक भी बने । तो भी पार्वापित्वकरपंत्रण में एक वर्ग ऐसा भी था जो महावीर के शासन में आना तो बाहता था पर उसे सर्वथा अप्येलक अपनी शक्ति के बाहर जैनता था। उस वर्ग की शक्ति, अशक्ति और मामायिकता का विचार करके भ० महावीर ने अपनेक्त का आदर्श एसते हुए भी स्वेचत्व का मर्यादित विभान किया और अपने संघ को पार्वाप्तिक एप्या के साथ ओड़ने का एसता लोज दिया। इसी मर्यादा में भगवान ने तीन से दो और दो से एक वक्र रखने को भी कहा है। ' एक वक्त रखनेवाते के क्रिय आवारांग में ' एक वक्त रखने को भी

१. वसः २३ १३.

२. देखो पु॰ 🖚 टि॰ ४.

१. श्राचारांग ७. ४. २०६

शब्द है जैसा बौद पिटकों में 'भी है। इस तरह बौद पिटकों के उक्लेंकों और जैन आगमों के वर्णनों का मिलान करते हैं तो वह मानना ही पढ़ता है कि पिटक और आगमों का वर्णन स्वयुच ऐतिहासिक है। यदारी भाग्नाहारी के बाद उत्तरोत्तर तचेलता की और निर्धन्यों की प्रश्नि बढ़ती गई है तो भी उसकें अचेलता रहा है और उसी की भतिहा मुख्य रही है। इतनी ऐतिहासिक चर्चा से हम निम्मलिसित नतीजे पर निर्विवाद रूप से पहुँचते हैं—

१--म० महावीर के पहले इतिहासयुग में निर्मन्य-परंपरा सचेल ही थी।

९-म० महाबीर ने ऋपने जीवन के हारा ही निर्धन्य-परंपरा में ऋषेत्रत्य-दाखिल किया। और वही निर्धन्यों का ऋपदर्श स्वरूप माना जाने लगा तो मी-पार्वणियिक-परंपरा के निर्धन्यों को ऋपनी नई परंपरा में मिलाने की दृष्टि से निर्धन्यों के मर्यादित सचेत्रत्व को भी स्थान दिया गया, जिससे म० महाबीर के समय में निर्धन्य-परंपत्त के सचेल और ऋषेत्व दोनों रूप स्थिर हुए और सचेल में भी एकशास्त्र ही उन्हेट क्यांचर माना गया।

३—भ० महाबीर के समय में या कुछ समय बाद सचेलत्व और अचेलत्व के पच्चातियों में कुछ लींचातानी या माचीनता-अवांचीनता को लेकर बाद-विचाद होने लगा, तव म० महाबीर ने या उनके समक्षतीन शिष्यों ने समाचान किया कि अधिकार येद में टोनों आचार टीक है, वखीर माचीनता की से से तो सचेलता ही सुख्य है, पर अचेलता नवीन होने पर मी गुणहाँह से मुख्य है।

सप्तेलता श्रीर श्रम्बेलता के शिच जो सामंत्रस्य हुआ था वह भी महावीर के बाद करिव दो सी-दाई सी साल तक करावर चलता ग्हा। श्रागे दोनों पत्तों के श्रमिनिवेश श्रीर खांचातानी के कारण निक्रम्य-परंपरा में ऐसी विकृतियाँ आईं कि कि जिनके कारण उत्तरकालीन निक्रम्य-वाङ्मय मी उस मुद्दे पर विकृत-सा हो गया है।

( ३ )

#### तप

बौद्ध-पिटकों में ब्रानेक जराह 'निगंठ' के साथ 'वपस्सी', 'दीघ तरस्सी' ऐसे विरोषण ब्राते हैं, इस तरह कई बौद्ध दुवों में राजरहीं ब्रादि जैसे स्थानों में तपस्या करते हुए निर्मन्यों का वर्षन है, ब्रीर सुद तथागत दुद्ध के द्वारा की गई

१. देखो पृ० वद, ८० २

निर्मन्यों की तपत्या की समाजीवना मी काती हैं। इसी तरह जहाँ बुद ने अपनी पूर्व-जीवनी शिष्यों से कही नहीं भी उन्होंने अपने सामना-काल में की गई कुछ ऐसी तपव्याकों का "वर्णन किया है जो एक मात्र निर्मन्य-पर्पय की ही कही जा सकती हैं कीर जो इस समय उपलब्ध जैन आगामों में वर्णन की गई निर्मन्य-तपत्याकों के साथ अन्तरका मिलती हैं। अब इमें देखना वह है कि बौद पिटकों में आनेवाला निर्मन्य-तपत्या का वर्णन कहाँ तक ऐतिशासिक है।

खद ज्ञातपुत्र महावीर का जीवन ही केवल उम्र तपस्या का मूर्च स्वरूप है. जो ब्राचारांग के प्रथम अतस्कंध में मिलता है। इसके सिवाय ब्रागमों के सभी पराने स्तरों में जहाँ कहीं किसी के प्रबच्या लेने का वर्शन आता है वहाँ शरू में ही हम देखते हैं कि वह दीस्तित निर्मृत्य तप:कर्म का ऋगस्यमा करता है। एक तरह से महावीर के साधुसंघ की सारी चर्या ही तपोमय मिलती है। अनुत्तरोषवाई आदि आगमों में अनेक ऐसे मनियों का वर्शन है जिन्होंने उत्कट तप से अपने देह को केवल पंजर बना दिया है। इसके सिवाय आज तक की जैन-परंपरा का शास्त्र तथा साध-ग्रहस्थों का ऋगचार देखने से भी इम यही कह सकते हैं कि महावीर के शासन में तप की महिमा अधिक रही है और उनके उत्कट तप का अप्रसर संघ पर ऐसा पड़ा है कि जैनत्व तप का दसरा पर्याय ही बन गया है। महावीर के विहार के स्थानों में श्रंग-मगध, काशी-कोशल स्थान मुख्य हैं। जिस राजरही ब्रादि स्थान में तपस्या करनेवाले निर्वन्त्रों का निर्देश बौद्ध प्रन्थी में श्राता है वह राजराड़ी ऋादि स्थान तो महाबीर के साधना श्लीर उपदेश-समय के मुख्य थाम रहे है और जन स्थानों में महाबीर का निर्मन्थ-संघ प्रधान रूप से रहा है। इस तरह हम बौद्धपिटकों और बागमों के मिलान से नीचे लिखे परियाम पर पहुँचते हैं---

१---खुद महाबीर और उनका निर्मन्य-संघ तपोमय जीवन के ऊपर अधिक भार देते थे।

· २—ऋङ्ग-मगथ के राजयही आदि और काशी-कोशल के आवस्ती आदि राहरों में तपस्या करनेवाले निर्मन्य बहुतायत से विचरते और पाए जाते थे।

<sup>.</sup> १. मचिकाम स० ५६ और १४।

<sup>.</sup> २ देखो प० ५८ हि० १२

३. भगवती ६. ३३ । २. १. । ६. ६ ।

४. भगवती २. १ ।

कपर के कथन से महावीर के समकाक्षीन और उत्तरकालीन निर्मन्य-परंपर भी वपत्या-प्रधान कृति में तो कोई संदेह रहता ही नहीं, पर श्रेव विश्वारंना यह है कि महावीर के पहले भी निर्मन्य-परंपरा सम्बद्ध-प्रचान की वा नहीं ?

इसका उत्तर हमें 'हाँ' में ही मिल जाता है । क्योंकि भ॰ महावीर ने पाइचाँ-पस्थिक निर्म्रत्थ-परंपरा में ही दोन्ना की बी। और टीना के प्रारम्भ से ही तप की स्रोर मुके थे। इससे पार्श्वापत्यिक-परंपरा का तप की श्रोर कैसा मुकान था इसका हमें पता चल जाता है। भ० पार्श्वनाथ का जो जीवन जैन प्रन्थों में बर्सित है उसको देखने से भी हम यही कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ की निर्मन्थ-परंपरा तपश्चर्या-प्रधान रही । उस परंपरा में भ० महाबीर ने शुद्धि या विकास का तत्व अपने जीवन के द्वारा भले ही दाखिल किया हो पर उन्होंने पहले से चली आपने वाली पार्श्वापत्थिक निर्मन्थ-परंपरा में तपोमार्ग का नवा प्रवेश तो नहीं किया । इसका सब्दत हमें दसरी तरह से भी मिल जाता है। जहाँ बद्ध ने ऋपनी पूर्व-जीवनी का वर्णन करते हुए अनेकविध तपस्याख्यों की निःसारता । अपने शिष्यों के सामने कही है वहाँ निर्म्रन्य तपस्या का भी निर्देश किया है । बद्ध ने शातपुत्र महावीर के वहले ही जन्म लिया था और गृहत्याग करके तपस्वी-मार्ग स्पीकार कियाया। उस समय में प्रचित्तत ऋत्यान्य पंथों की तरह बढ़ ने निर्धन्य पंच को भी योडे समय के लिए स्वीकार किया था खीर श्रपने समय में प्रचितित निप्र<sup>त्</sup>य-तपस्या का श्राचरण भी किया था। इसीलिए जब बुद स्त्रपनी पूर्वाचरित तपस्यात्रों का वर्णन करते हैं, तब उसमें हबहू निर्मन्य-तपस्यात्रों का स्वरूप भी आता है जो अभी जैन प्रन्यों और जैन-परंपरा के सिवाय अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। महावीर के पहले जिस निर्धन्य-तपस्या का बुद ने अनुष्टान किया वह तपस्या पार्श्वापत्यिक निर्गन्य-परंपरा के सिवाय अन्य किसी निर्गन्य-परंपरा की सम्भव नहीं है। क्योंकि महावीर तो ऋमी मौजूद ही नहीं वे और बुद्ध के जन्म-स्थान कपितावस्त से लेकर उनके साधनास्थल राजग्रही, गया, काशी आदि में पार्श्वापत्पिक निर्मन्थ-परंपरा का निर्विवाद ऋस्तित्व ऋौर प्राधान्य या । जहाँ बुद्ध ने सर्व प्रथम धर्मचक-प्रवर्तन किया वह सारनाथ भी काशी काही एक भाग है, ऋौर वह काशी पार्श्वनाथ की जन्मभूमि तथा तपस्याभूमि रही है। ऋपनी सहभका के समय जो दुद के साथ पाँच दूसरे भिद्ध ये वे दुद को छोड़कर सारनाथ-इसिपत्तन में ही श्राकर श्रापना तप करते थे । श्राक्षक नहीं कि वे पाँच मिख निर्मन्य गरपरा के ही अनुगामी हों । कुछ भी हो, पर बुद्ध ने निर्मन्य तपस्था का,

१. देखो पृ० ५८, टि० १२

भवों हो पोड़े समय के किय, आकरण किया था इसमें कोई सेरेह ही नहीं है। बीर वह तपरवा पाहर्पायंत्रक निकंत्य-गरंपश की ही हो समती है। इससे इस वह मान तकते हैं कि आतपुत्र महाबीर के पहले भी निकंत्य-गरंपग का सकसा तपरवा-प्रवान ही था।

जपर की चर्चा से निर्मान्य-परंपरा की तणस्या संबंधी ऐतिहासिक स्थिति यह किसल होती है कि कम से कम पार्यनात्य से सिक्तर निर्मान्य-परंपरा तण्याधान पर्दी है और उसके तप के कुकाब को महाबीर ने और भी केन दिया है। यहाँ हमारे लागने ऐतिहासिक हिंह से हो प्रकृत हैं। एक तो वह कि कुछ ने वान्तार निर्मान्य-तपस्याओं का जो प्रतिवाद या संडन किया है वह कहाँ तक सही है और उसके संडन का क्षाधार क्या है ? और दूसरा यह है कि महाबीर ने पूर्व प्रचलित निर्मान्य-तपस्या में कोई विशेषता लाने का प्रयक्त किया है या नहीं और किया है तो क्या ?

१---निर्प्रत्य-तपस्या के खंडन करने के पीछे बुद्ध को दृष्टि मुख्य यही रही है कि तप यह कायक्लेश है, देहदमन मात्र है । उसके द्वारा द:खसहन का तो अभ्यास बढ़ता है लेकिन उससे कोई आध्यात्मिक सख या चित्तशक्षि प्राप्त नहीं " होती। बद की उस दृष्टि का हम निर्मन्य दृष्टि के साथ मिलान करें तो कहना होगा कि निर्मन्थ-परंपरा की दृष्टि और बढ़ की दृष्टि में तास्विक श्रंतर कोई नहीं है। क्योंकि खुद महावीर और उनके उपदेश को माननेवाली सारी निर्मन्थ-परंपरा का वाङ्मय दोनों एक स्वर से यही कहते हैं र कि कितना ही देहदमन या काय-क्तेश उम्र क्यों न हो पर यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि और चित्तक्तेश के निवारण में नहीं होता तो वह देहदमन या कायक्लेश मिथ्या है । इसका मत-लव तो यही हुआ कि निर्धन्य-परंपरा भी देहदमन या कायक्लोश को तभी तक सार्थक मानती है जब तक उसका संबन्ध श्राध्यात्मिक शक्ति के साथ हो। तब बुद्ध ने प्रतिवाद क्यों किया ? यह प्रश्न सहज ही होता है। इसका खुलासा बुद्ध के जीवन के स्क्रकाव से तथा उनके उपदेशों से मिलता है। बुद्ध की प्रक्रांति विशेष परिवर्तनशील स्त्रीर विशेष तक्त्रील रही है। जनकी प्रकृति की जब उम्र देहदमन से संतोष नहीं हम्रा तब उन्होंने उसे एक म्रन्त कह कर छोड़ दिया श्रीर ध्यानमार्ग, नैतिक जीवन तथा प्रज्ञा पर ही मुख्य भार दिया। उनको इसी के

१. देखो पृ० ५८, टि० १२

२. दशकै० ६. ४-४; मग० ३-१

द्वारा श्राध्यात्मिक सल प्राप्त हुआ और उसी तत्त्व पर ऋपना नया संघ स्थापित किया । नए सब को स्थापित करनेवाले के लिए यह श्रानवार्य रूप से जरूरी हो जाता है कि वह अपने श्राचार-विचार संबन्धी नए अकाव को अधिक से श्रिधिक सोकप्राह्य बनाने के लिए प्रयत्न करे श्रीर पूर्वकालीन तथा समकासीन श्रन्थ सम्प्रदायों के मन्तव्यों की उम्र ऋालोचना करे। ऐसा किए बिना कोई ऋपने नए संघ में अनुयायियों को न तो एकत्र कर सकता है और न एकत्र हुए। अनुयायियों को स्थिर रख सकता है। बद्ध के नए संघ की प्रतिस्पद्धीं ऋनेक परंपराएँ मौजद र्थी जिनमें निर्फ़न्थ-परंपरा का प्राधान्य जैसा-तैसा न था । सामान्य जनता स्थूख-दर्शी होने के कारण बाह्य उग्र तप और देहदमन से सरलता से तपस्वियों की श्रोर श्राकृष्ट होती है. यह श्रनभव सनातन है। एक तो, पार्श्वापत्यिक निर्मन्य-परं-परा के अन्यायियों को तपस्या-संस्कार जन्मसिद्ध या और दसरे, महावीर के तथा जनके निर्मृत्य-संघ के उम्र तपश्चरण के द्वारा साधारण जनता श्रमायास **ही** निर्प्रन्थों के प्रति मुक्ती ही थी श्रीर तपोनुष्टान के प्रति बुद्ध का शिथिल रूख देख-कर उनके सामने प्रश्न कर बैठती थी कि ऋाप तप को क्यों नहीं मानते " जब कि सब अमरण तप पर भार देते हैं ? तब बुद्ध को ऋपने पत्त की सफाई भी करनी थी श्रीर साधारस जनता तथा श्रिधिकारी एव राजा-महाराजात्रों को श्रुपने मतन्यों की क्रोर खींचना भी था। इसलिए उनके लिए यह क्रानिवार्य हो जाता था कि **वह** क्षप की उम्र समालोचना करें । उन्होंने किया भी ऐसा ही । वे तप की समालोचना में सफल तभी हो सकते थे जब वे यह बतलाएँ कि तप केवल कष्ट मात्र है। उस समय ऋनेक तपस्वी-मार्ग ऐसे भी ये जो केवल बाह्य विविध क्लेशों में ही तप की इतिश्री समभते थे। उन बाह्य तपोमार्गों को निःसारता का जहाँ तक संबन्ध है . वहाँ तकतो बुद्धका तपस्याका खंडन यथार्थ है, पर जब ऋाष्यात्मिक शुद्धि के साथ संबन्ध रखनेवाली तपस्यात्रों के प्रतिवाद का सवाल त्राता है तब वह प्रति-बाद न्यायपुत नहीं माल्म होता । फिर भी बुद ने निर्प्रन्य-तपस्यात्र्यो का खुल्लभ-खुल्खा अनेक बार विरोध किया है तो इसका अर्थ इतना ही समझना चाहिए कि बुद्ध ने निर्धन्य-परम्परा के दृष्टिको वा को पूर्यातया लक्ष्य में न लेकर केवल उनके बाह्य तप की ख्रोर ध्यान दिया श्रीर दूसरी परपराख्रों के खडन के साथ निर्ग्रन्थ-परम्परा के तप को भी घसीटा। निर्धन्थ-परम्परा का तात्विक दृष्टिकोण कुल भी क्यों न रहा हो पर मनुष्य-स्वभाव को देखते हुए तथा जैन अन्यों में ऋानेवाले "

१ श्रंगुत्तर Vol. I, 1 220

२ उत्तरा० ऋ० १७

कतित्रय वर्णानों के क्राचार पर इम यह भी कह सकते हैं कि सभी निर्धन्य-तपस्वी ऐसे नहीं ये जो श्रपने तप या देहदमन को केवल ऋाष्यालिक श्रुद्धि में ही चरि-तार्य करते हों। ऐसी स्थिति में यदि बुद्ध ने तथा उनके शिष्यों ने निर्धन्य-तपस्था का प्रतिबाद किया तो वह क्षंत्रतः सस्य भी कहा जा सकता है।

२---दसरे प्रश्न का जवाब हमें जैन आगमों से ही मिल जाता है। बुद्ध की तरह महावीर भी केवल देहदमन को जीवन का लक्ष्य समस्तते न थे। स्थांकि ऐसे श्चानेक-विश्व घोर देहदमन करनेवालों को भ० महावीर ने तापस या मिथ्या तप करनेवाला कहा है । तपस्या के विषय में भी पार्श्वनाथ की दृष्टि मात्र देहदमन या कायक्लेश प्रधान न होकर श्राध्यात्मिक शक्कितची थी। पर इसमें तो संदेह ही नहीं है कि निर्मन्थ-परम्परा भी काल के प्रवाह में पडकर और मानव-स्वभाव की निर्वलता के ऋषीन होकर ऋगज की महावीर की परंपरा की तरह मख्यतया देह-दमन की स्रोर ही भक्त गई.थी स्रौर स्राज्यात्मिक लक्ष्य एक स्रोर रह गया था। भ० महावीर ने किया सो तो इतना ही है कि उस परंपरागत स्थूल तप का संबंध आपध्यात्मिक शाद्धि के साथ अजिवार्य कर से जोड़ दिया और कह दिया कि सब मकार के कायक्लेश. उपवास आदि शरीरेन्द्रियदमन तप हैं पर वे बाह्य तप हैं. श्रातिरिक तप नहीं १। त्रान्तरिक व खाध्यात्मिक तप तो ख्रान्य ही हैं, जो स्थात्म-श्रुद्धि से ऋनिवार्य संबन्ध रखते हैं और ध्यान-शान ऋर्गाट रूप हैं। महावीर ने पारवापित्वक निर्मान्य-परपरा में चले ग्रानेवाले बाह्य तप को स्वीकार तो किया पर उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया बल्कि कुछ स्रंश में ऋण्ने जीवन के द्वारा उसमें उप्रता ला करके भी उस देहदमन का संबन्ध श्राम्यन्तर तप के साथ जोड़ा और स्पष्ट रूप से कह दिया कि तप की पूर्णता तो आप्यात्मिक शुद्धि की माप्ति से ही हो सकती है। खद आचरण से अपने कथन को सिद्ध करके जहाँ एक श्रोर महावीर ने निर्धन्य-परंपरा के पूर्व प्रचितत श्रष्क देहदमन में सुधार किया वहाँ दूसरी श्रोर श्रन्य अन्या-परंपराश्रों में प्रचितत विविध देहदमनों को भी श्रपूर्श तप श्रोर भिय्या तप बतलाया । इसलिए यह कहा जा सकता है कि तपोमार्य में महाबीर की देन लास है और वह यह कि केवल शरीर और इन्द्रियदमन में समा जानेवाले तप शब्द के ऋर्थ को ऋष्यात्मिक शुद्धि में उपयोगी ऐसे सभी उपायों तक विस्तृत किया। यही कारण है कि जैन आगमों में पद-पद पर आम्यन्तर और गांध दोनों प्रकार के तथों का साथ-साथ निर्देश आपता है।

१. भगवती ३. १ । ११. ६ ।

२ उत्तरा० ३०

द्ध को तय की पूर्व परंपरा छोड़कर व्यानसमाधि की गरंपरा पर ही क्रिकल मार देना या जब कि सावतीर को तर की पूर्व गरंपरा दिना होके भी उनके साव क्राम्यस्थान छुदि का तंत्रण्य जोड़कर हिं व्यानसमाधि के मार्ग पर भार देना था। वहीं दोनों की ग्रवृष्टि कौर मरुपांच का मुख्य क्रान्त था। महाचीर के कौर उनके क्रिक्शों के तव्यक्ति वीवन का जो समकार्त्तान जनता के ऊपर असर पढ़ता या उत्तरे वाचित होकर के बुद को अपने भिद्धताङ्ग में अनेक को निषम शांतिव करने पढ़े जो बोद विनयत्वरिक को देवले में मात्रूप हो जाता है। तो भी बुद ने कभी बाक्ष-ता का पव्यात नहीं किया वित्य वर्तिक जहीं महना आया वहीं उत्तका परिद्वास ही किया। खुर बुद की हम शींती को उत्तरकार्तान सभी बीद लेखकों ने अपनाया है पत्ततः आज हम यह देवले हैं कि बुद का देहरम-विरोध बीद संघ में सुकुमा-राता में परिचात हो गया है, जब कि महावीर का बाह्य तपोजीवन जैन-परंपरा में केवल देहरमन में परिचात हो गया है, जब कि महावीर का बाह्य तपोजीवन जैन-परंपरा में केवल देहरमन में परिचात हो गया है जा कि रोनो सासुराधिक प्रकृति के स्था-भाविक रोष है, नि मृत्यपुरां के आरार्थ के रोष ।

### (8)

### श्राचार-विचार

उदाहरलार्थ-बनस्पति ब्रादि के जन्तुओं की हिंसा से बचने के लिए चतुर्मास का नियम-बौद्ध संबनो परिचय पु॰ २२।

240

ग्रस्तीकार: जहाँ दीच में कृता जैसा प्राची खड़ा हो. मक्लियाँ भिनमिनाती हों वहाँ से भिक्का का अस्वीकार; मत्स्य माँस "शराव आहि का अस्वीकार: कमी एक घर से एक कोर, कभी दो घर से दो कोर आदि की मिखा तेना, तो कभी एक उपवास, कभी दो उपवास आदि करते हुए पन्द्रह उपवास तक भी करना; दाड़ी-मलों का ल चन करना, खड़े होकर और उक्कड़ आसन पर बैठकर तप करना: स्तान का सर्वथा त्याग करके शरीर पर मत धारख करना, इतनी सावधानी से जाना-म्राना कि जलविंदुगत या म्रन्य किसी सूक्ष्म जन्तु का घात न हो, सख्त शीत में खले रहना अज श्रीर अशिष्ट लोगों के थुके जाने, पूख फेंकने, कान में सलाई घसडने आदि पर रुष्ट न होना ै।

बौद ग्रन्थों में वर्शित उक्त श्राचारों के साथ जैन श्रासमों में वर्शन किये गण निर्जन्थ-श्राचारों का मिलान करते हैं तो इसमें संदेह नहीं रहता कि बुद्ध की सम-कालीन निर्मन्थ-परंपरा के वे ही आचार थे जो आज भी अवहरश: स्थूत रूप में जैन-परंपरा में देखे जाते हैं। तब स्था ब्राक्षयं है कि महाबीर की पर्वकालीन पार्श्वापत्यिक-परपरा भी उसी श्राचार का पालन करती हो। श्राचार का कलेकर भले ही निष्पाण हो जाए पर उसे धार्मिक जीवन में से च्यत करना और उसके स्थान में नई ऋाचारप्रणाली स्थापित करना यह काम सर्वधा विकट है। ऐसी स्थिति में भ० महावीर ने जो बाह्याचार निर्म्नश्य-परंपरा के लिये अपनाया वह पूर्वकालीन निर्मन्य परंपरा का ही था. ऐसा मानें तो कोई श्रद्धकि न होगी: श्रतप्रव सिद्ध होता है कि कम से कम पार्श्वनाथ से लेकर सारी निर्म्रन्थ-परंपरा के श्राचार एक से ही चंत्र श्राण हैं।

# चतर्याम

बौद्ध पिटकान्तर्गत 'दीघनिकाय' श्रीर 'संयुत्त निकाय' में निर्मन्यों के महा-वत की चर्चा आती है। 3 'दीधनिकाय' के 'सामञ्जयतसत्त' में श्रेशिक--विविसार के पुत्र अजातशात्र-कृशिक ने शातपुत्र महौवीर के साथ हुई अपनी मुलाकात का वर्णन बुद्ध के समझ किया है, जिसमें शातपुत्र महावीर के मुख से

१. सत्रकृताङ्क २-२-२३ में निर्मन्थ भिद्ध का स्वरूप वर्शित है। उसमें उन्हें 'श्रमञ्जमंसासियो'-श्रथात् मद्य-माँस का सेवन न करने बाला-कहा है । जिस्सेदेह निर्प्रनथ का यह औरसर्गिक स्वरूप है जो बद्ध के उक्त कथन से तलनीय है।

२. दीव॰ महासीहनाद सुत्ते॰ 🖛। दरावै॰ श्र॰ ५.; श्राचा॰ २. १.

रे. दीष० स० २ । संयुत्तनिकाय Vol 1. p. 66

कहसाया है कि निश्चेन्य चतुर्यांमसंबर से संवत होता है, ऐसा ही निश्चेन्य बतास्य खीर स्थितास्य होता है। इसी तग्रह सयुत्तानकाय के 'देवरन संयुत्त' में निक्क नामक व्यक्ति कारायुत्र महावीर को सहय में रख कर दुव के समुख कहता है कि यह शतयुत्र महावीर रबायु, कुराब और चहुर्यांगसुक हैं। इन वी द उल्लेखों के आधार से हम इतना जान करते हैं कि युद दु द के समय में और इसके बाद भी (बीद प्रिश्चों ने झानियम सकत प्राप्त किया त तक भी) नीद परंपरा महावीर को और महावीर के अन्य निर्धन्यों को चतुर्यांगसुक सममती रही। पाठक यह बात जान में कि याम का मतवब महावत है जो योगशास्त (२ २०) के अनुसार मम भी कहताता है। महावीर की निर्धन्य सरपार ग्राजा कर पीच महावति हो। से हो है और पाँच महावती से पर से है। शास्त्र में तथा व्यवहार में महित परिदेश में बीद मन्यों में महावीर और अन्य निर्धन्यों का चतुर्यहाजतवारी कर से जो क्यन है उसका बया अर्थ है। यह शरन अपने आप ही पैदा होता है।

इसका उत्तर हमें उपलब्ध जैन आगमों से मिल जाता है। उपलब्ध आरामो में भाग्यवश श्रानेक ऐसे प्राचीन स्तर सरस्तित रह गए हैं जो केवल महाबीर-समकातीन निर्मन्य-परपरा की श्यित पर ही नहीं बल्कि पूर्ववती पाश्वी-पत्थिक निर्मन्थ-परंपरा की स्थिति पर भी स्पष्ट प्रकाश डाखते हैं। 'भगवती' श्रीर 'उत्तराध्ययन' जैसे श्रागमों में ' वर्णन मिलता है कि पाश्वीपत्थिक निर्प्रनथ---जो चार महावतयक्त ये उनमें से अनेकों ने महावीर का शासन स्वीकार करके उनके द्वारा उपदिष्ट पाँच महाबतोको धारण किया और पुरानी चतुर्महा-वत की परंपराको बदल दिया । जब कि कुछ ऐसे भी पार्श्वापत्यिक निर्मन्य रहे जिन्होंने श्रपनी चतर्महावत की परंपरा को ही कायम रखार। चार के स्थान में पाँच महात्रतों की स्थापना महावीर ने क्यों की-नश्रीर कब की यह भी ऐतिहासिक सवाल है। क्यों की-इस प्रश्न का जवाब तो जैन ग्रन्थ देते हैं. पर कब की-इसका जवान वे नहीं देते । श्रहिंसा, सत्य, श्रसत्य, श्रपरिग्रह इन चार यामी-महाबती की प्रतिष्ठा भ० पार्श्वनाथ के द्वारा हुई थी पर निर्प्रत्य परंपरा में क्रमशः ऐसा शैथिल्य आ गया कि कुछ निर्धन्य अमरिग्रह का अर्थ संग्रह न करना इतना ही करके स्त्रियों का संग्रह या परिग्रह विना किए भी उनके सम्पर्क से आपरिग्रह का भंग समकते नहीं थे। इस शिथिवता को दूर करने के लिए म० महावीर ने ब्रह्म-क्य का का कार्यस्प्रह से असाग स्थापित किया और चतुर्य कर में श्राद्ध साने का

१. 'उत्थान' महावीरांक ( स्था॰ जैन कॉन्फरेन्स, सुंबई ) पू॰ ४६ !

२. वही

प्रपत्न किया। महावंद ने मक्कवर्षमत की अपिकाह से प्रपक्त स्थापना अपने तीक वर्ष के लाने उपदेश काल में कब की यह तो कहा नहीं जा सकता पर उन्होंने कह स्थापना ऐसी स्वस्पूर्वक की कि जिसके करता अपनी सारी निर्मान-परंपरा पंच महामत की ही प्रतिक्षा करने लगी, और जो इनेशिने पारवर्षपत्विक निर्मान महावार की ही प्रतिक्षा करने लगी, और जो इनेशिने पारवर्षपत्विक निर्मान महावार के पर महामत-शासन के आलग रहे उनका आगये कीई अस्तित्व ही व रहा। अगर वौद पिटकों में और जैन-आगमों में चार महामत का निर्देश व वर्षों क निर्मान आगा यह पता भी न चलता कि पारवंपियक निर्मान्य-परंपरा कमी चार महामत वाली भी थी।

ऊपर की चर्चा से यह तो क्रथने क्राप विदित हो जाता है कि पाइकांपालिक निर्मृत्य-परंपरा में दीवा लेनेवाले जातपुत मधावीर ने खुद भी शुरू में चार ही महाजत चारण किये थे, पर साम्प्रदाचिक विपति देखकर उन्होंने उस विषय के कमी न कभी सुवार किया । इस सुपार के विकट पुपती निर्मृत्य-परंपरा में कैसी चर्चा या तक्केशक होते ये हरका क्रामास हमें उत्तरप्रथम के केशि-बौतम संवाद से मिल जाता है, जिलमें कहा गया है कि कुछ परश्यंप्रथिक निर्मृत्यों में ऐसा वितर्क होने लगा कि जब पार्श्वगाय कीर महावीर का ज्येय एक मात्र मोझ ही है तथ दोनों के महाजत विषयक उपदेशों में क्षन्तर क्यों ?' इस उच्छेन्द्र को केशी ने गीतम के सामने रखा और गीतम ने हसका खुलासा किया। केशी प्रसन्त हुए कीर महावीर के शासन को उन्होंने मान लिया। इतनी चर्चा से इम निम्निलिखत नतीले पर सरखता से क्षा सकते हैं—

१ महावीर के वहले, कम से कम पारर्थनाथ से लेकर निक्रम्य स्थंय में चार महाकरों की ही प्रचा थी, जिसको मन महावीर ने कमी न कमी बदला और पींच महाकत रूप में विकलित किया । वही विकलित रूप खाज तक के सभी जैन एएकों में निविद्याहरूप से मान्य है और चार महाकत की पुरानी प्रचा केवल अन्यों में ही युरवित है ।

२---लुर इब और उनके समझालीन या उत्ततकालीन समी बौब भिच्च निर्मान्यस्परा को एक मात्र चट्टमंत्रकावच्छ ही समझते थे और महाबोर के पंच-महाजतसंपन्य आंतरिक सुवार से वे परिचत न थे। जो एक बार हुब ने कहा और जो सामान्य बनता में प्रशिविद थी उसी को वे अपनी एकवाओं में सेहसरों लगा।

सुद ने इपने संत्र के खिए पाँच शीख या इत मुख्य बतलाए हैं, जो संख्या की इहि से तो निर्मन्य-परंपरा के यानों के साथ मिलते हैं पर दोनों में थोडा

१ उत्तरा ० २३, ११-१३, २३-२७, इस्वादि ।

क्षन्तर है। झन्तर यह है कि निर्धन्य-परंपरा में ऋपरिग्रह एंचम मत है जब कि बौद परंपरा में महादि का त्याग पाँचवाँ शील है।

यहाँ एक प्रकृत यह भी होता है कि क्या लुद महाचीर ने ब्रह्मचर्च रूप से नय ब्रत की खुदि की या ब्रन्य किसी परंपरा में प्रचित्त उस व्रत को ब्राप्ती निर्मन्य-परंपरा में स्वतंत्र स्थान दिया ? सांस्वयोग-परंपरा के पुराने से पुराने सारों में तथा स्तृति ब्रादि प्रत्यों में हम ब्रहिंसा ख्रादि पांच-यमों का ही वर्षन पाते हैं। इसिल्य निर्मेयपूर्वक तो कहा नहीं जा सकता कि पहले किसने पाँच महाब्रतों में ब्रह्मचर्च को स्थान दिया ?

बवापि बौद्ध प्रन्थों में बार-बार चतुर्याम का निर्देश आता है पर मूल पिटकों में तथा उनकी श्रद्धकथाओं में चतर्याम का जो श्रर्थ किया गया है वह गलत तथा **श्र**स्पष्ट है। <sup>9</sup> पेसा क्यो हुन्ना होगा ? यह प्रश्न श्राप् विना नहीं रहता। निर्प्रत्थ-परंपरा जैसी ऋपनी पड़ोसी समकालीन श्रीर ऋति प्रसिद्ध परंपरा के चार यमों के बारे में बौद ग्रन्थकार इतने अनुजान हो या अस्पष्ट हो यह देखकर शुरू-शुरू में क्याक्ष्य होता है पर हम जब साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार करते हैं तब वह **भ्रा**चरज गायब हो जाता है। हर एक सम्प्रदाय ने दूसरे के प्रति पूरा न्याय नहीं किया है। यह भी सम्भव है कि मल में बुद तथा उनके समकास्तीन शिष्य चतर्याम का पूरा श्रीर सच्चा श्रर्थ जानते हों। वह श्रर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध भी था -इसिलिए उन्होंने उसको बतलाने की श्रावश्यकता समभी न हो पर पिटकों की ज्यों-ज्यो सकलना होती गई त्यों-त्यों चतुर्याम के ऋर्य स्पष्ट करने की आवश्यकता मालम हुई। किसी बौद भिद्ध ने कल्पना से उसके त्र्थ की पूर्ति की, वही आगो ज्यों की त्यों पिटकों में चली आई और किसी ने यह नहीं सोचा कि चतर्याम का यह ऋर्थ निर्मन्य परंपरा को सम्मत है या नहीं ? बौदो के बारे में भी ऐसा विपर्यास जैनो के द्वारा हुन्ना कहीं-कही देखा जाता है। व किसी सम्प्रदाय के मन्तव्य का पुर्ण सच्चा स्वरूप तो उसके ग्रन्थो और उसकी परंपरा से जाना जा सकता है।

#### ( ६ ) उपोसथ-पौक्ध

इस समय बैन परंपरा में पीषध-प्रत का ब्राचरण प्रचलित है। इसका प्राचीन इतिहास जानने के पहले हमें इसका वर्तमान स्वरूप संखेप में जान लेला चाहिए ! पीषधमत ग्रहस्थी का बत है। उसे की और पुरुष दोनों श्रहण करते हैं। जो

१. दीघ० मु॰ २। दीघ० मुमंगला प्र० १६७

२. सूत्रकृतांग १ २ २. २४-२८।

पीपजनत का महत्य करता है वह किती एकान्त स्थान में या धर्म-स्थान कें अपनी प्रतिक और रुचि के अपनी एक, दो या तीन रोज आदि भी समय मर्थीक्ष कोच करते हुन्यती का कोड़ कर मात्र घार्मिक जीवन जाते पर्वक की मिला करता है। वह चाहे तो दिन में एक बार मिल्ला के तीर पर अपनी पान लाकर लानी सकता है। वह चाहे तो दिन में एक बार मिल्ला के तीर पर अपनी पान लाकर लानी सकता है। वह चहरून योग्य बेचनुया का त्यार करते लाधु-चीग्य परिधान धारण करता है। वह चहरून योग्य बेचनुया का त्यार करते लाधु-चीग्य परिधान धारण करता है। वह चहरून की कहना चाहिए कि पीपअपनत लोनवाला उत्तने समय के लिए साधु-जीवन का उन्मेद्दार वन जाता है।

पहस्यों के अंगीकार करने योग्य बारह नतों में से गैपथ यह एक नत है जो ग्यारहवों नत कहलाता है। आगम से लेकर अभी तक के समम जैनसाल में गैपथमत का निकरण अन्वरन आता है। उसके आच्या आयेवन की भी भी बहुत प्रचलित है। कुछ भी हो हमें तो यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से गैपथमत के संबय में निमालिशित प्रमृतों पर कमयाः एक-एक करके विचार करता है—

(१) भ० महावीर की समकालीन श्रीर पूर्वकालीन निर्मन्य-परंपरा में पौषध-वत प्रचलित था या नहीं ? श्रीर प्रचलित था तो उसका स्वरूप कैसा रहा ?

(२) बीद स्त्रीर दूसरी अमण परंपरास्त्रों में पीषघ का स्थान क्या था ? स्त्रीर वे पीषघ के विषय में परसर क्या सोचते थे ?

(३) पौषधवत की उत्पत्ति का मूल क्या है ? ब्रीर मूल में उसका नोषक शब्द कैसा था ?

१ श्रांगुत्तरनिकाव Vol. I. F. 206

विकाला काम की क्रवनी परम उपासिका के तम्मूल तीन प्रकार के उपोसय का वर्षन किया है—उपोस्तय शब्द निर्मन्य-परंपरा के पीषत्र शब्द का पर्याय मात्र है—१. गोपालक-उपोसय, २ निगंठ उपोसय और ३ खाय उपोसय।

इनमें से जो दूसरा 'निगंठ उपोसय' है वही निर्फ्रन्य-परम्परा का पौषव है। यद्यपि बुद्ध ने तीन प्रकार के उपोसथ में से आर्थ उपोसथ को ही सर्वोत्तम सतसाया है, जो उनको अपने संघ में अभिमत था, तो भी जब 'निगंठ उपोसय' का परि-हास किया है, उसकी त्रटि वतलाई है तो इतने मात्र से हम यह वस्तुस्थिति जान सकते हैं कि बुद्ध के समय में निर्धन्य-परंपरा में भी पौषध-उपोषय की प्रथा प्रच-सित थी। 'ऋंगुत्तर निकाय' के उपोसथ वाले राब्द बद के में ह से कहलाये गए हैं वे चाहे बुद के शब्द न भी हों तब भी इतना तो कहा जा सकता है कि 'श्रंग सर निकाय' को वर्तमान रचना के समय निर्धन्य उपोषय अवश्य प्रचलित या श्रीर समाज में उसका खासा स्थान था। पिटक की वर्तमान रचना श्रशोक से श्चर्वाचीन नहीं है तब यह तो स्वयं सिद्ध है कि निर्धन्थ-परंपरा का उपोषथ उतना पुराना तो श्रवश्य है। निर्मन्थ-पुरम्परा के उपोषय की प्रतिष्ठा धार्मिक जगत् में -इतनी श्रवश्य जमी हुई थी कि जिसके कारण बौद्ध लेलकों को उसका प्रतिवाद करके अपनी परम्परा में भी उपोषथ का अस्तित्व है ऐसा बतलाना पड़ा। नौदीं ने श्रपनी परंपरा में उपोधय का मात्र श्रस्तित्व ही नहीं बतलाया है पर उन्होंने उसे 'श्रार्य उपोसथ' कह कर उत्क्रष्ट रूप से भी प्रतिपादन किया है श्रीर साथ ही निम्न'न्य-परंपरा के उपोषथों को बुटिपूर्ण भी बतलाया है । बौद्ध-परंपरा में उपोषथ वत का प्रवेश आकरिनक नहीं है बल्कि उसका आधार पुराना है। महावीर-सम-कालीन श्रीर पूर्वकालीन निर्मन्थ-परंपरा में उपोपथ या पौपध व्रत की बड़ी महिमा थी जिसे बढ़ ने ऋपने ढंग से ऋपनी परंपरा में भी स्थान दिया और बतलाया कि दूसरे सम्प्रदायवाले जो उपोषय करते है वह आर्य नहीं है पर मैं जो उपोषय कहता हैं वही ऋार्य है । इसलिए 'भगवती' और 'उपासकदशा' की पीपध विषयक हकीकत को किसी तरह ऋवाँचीन या पीछे की नहीं मान सकते।

(२) यद्यपि आजीवक-परंपरा में मी वीषध का स्थान होने की सम्भावना होती है तो भी उस परंपरा का साहित्य हमारे सामने वैसा नहीं है जैसा बौद्ध और निर्फर्टनपरंपर का साहित्य हमारे सामने हैं। इसकिए वीषध के श्रास्तित्व के बारे में बौद और निर्फर्टनपरा के विषय में ही निरम्वपपूर्वक कुछ कहा जा सकता है। इस किए 'अंगुस्त निकाय' का उपन निर्देश कर आप हैं उसमें उपोषध के संक्या में विस्तृत वर्णन है उसका साहिता सार जो है— "आपला नगरी में कभी विद्याला नाम की उपालिका डफीपथं लेकर दुद के पास आई और एक और नैठ मई तर उस विद्याला को संवोधित करके दुद कहते हैं कि 'है किया हो। पहला उपोपम गोपालक कहताता है। बैसे सार्थकाल में वालों गायों को बराकर उनके मालिकों को बापस सीपतें हैं तब कहते हैं कि आज अक्षक काह में गायों को करके इसके अहक अहक स्थान में वर्रेगी और गानी विदेगी हरवादि। बैसे ही जो कोग उपोपम ले करके लान-पान की चर्चां करते हैं कि आज हमने अहुक लाया, अहुक विद्या और कल अहुक लायां, अहुक विद्या और कल अहुक लायां, अहुक पान करेंगे हरवादि। ऐसा कहनेवालों का अपांत उपोपम लेकर उस दिन की तथा अगले दिन की लान-पान विद्यक चर्चां करते वालों का उपोपम गोपाल उपोपम कहताता है।

"निर्प्रन्थ अमरा अपने-अपने आवकों को बसाकर कहते हैं कि हर एक दिशा में इतने थोजन से आगे जो प्राणी हैं उनका दंड--हिंसक व्यापार-छोडो तथा सब कपड़ों को त्याग कर कहा कि मैं किसी का नहीं हैं और मेरा कोई नहीं है इत्यादि। देखो विशास्त्रे ! वे निर्ग्रन्थ-शावक ग्रामक योजन के बाद न जाने का निश्चय करते है और उतने योजन के बाद के प्राशियों की हिंसा को त्यागते हैं तब साथ ही वे प्रयाहित योजन के खन्दर खानेवाले प्राणियों की हिंसा का त्यारा नहीं करते इससे वे प्रागातिपात से नहीं बचते हैं । श्रतएव हे विशाखें ! मैं उन निर्प्रत्य-श्रावकों के उपोष्थ को प्राणातिपातयुक्त कहता हूँ। इसी तरह, जब वे आवक कहते हैं कि में अफ़ेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ तब वे यह तो निश्चय ही जानते है कि असक मेरे माता-पिता हैं. असक मेरी स्त्री है. असक पत्र आदि परिवार है । वे जब मन में ऋपने माता-पिता ऋपिट को जानते हैं और साथ ही कहते हैं कि मैं श्रकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, तब स्पष्ट ही, हे विशाखे ! वे उपोषथ में मुषा बोलते हैं। इस तरह गोपालक और निर्मन्य दोनों उपोषय कोई विशेष सामदायक नहीं हैं। परन्त मैं जिस उपोष्ण को करने के लिए उपदेश करता हूँ वह आर्थ उपोषय है और अधिक सामदायक होता है। क्योंकि मैं उपोषथ में बुद्ध, धर्म और संघ, शील आदि की भावना करने को कहता हैं जिससे चित्त के क्लेश खीय होते हैं। उपीषध करनेवाला श्रपने सामने अर्हत का आदर्श रख करके केवल एक रात. एक दिवस तक परिमित त्याग करता है और महान ब्रादशों की स्मृति रखता है। इस प्रयत्न से उसके मन के दोष श्रपने श्राप दर हो जाते हैं। इसलिए वह आर्थ उपोषध है और महाफलटायी भी है !

'श्रंगुत्तर निकाय' के उपर्युक्त सार से इम इतना मतलब तो निकाल ही

सकते हैं कि उसमें बुद्ध के मूल से बौद्ध परंपरा में प्रचित्त उपोपथ के स्वरूप की तो प्रशंसा कराई गई है और वाकी के उपोधशों की निन्दा कराई गई है। यहाँ हमें ऐतिहासिक हुन्दि से देखना मात्र इतना ही है कि बद्ध ने जिस गोपासक उपोषथ और निर्धन्य उपोषथ का परिष्ठास किया है वह उपोषथ किस-किस परंपरा के ये १ निर्मात्य उपोषय रूप से तो निःसंदेह निर्मात्य-परंपरा का ही उपोषय लिया गया है पर गोपालक उपोषध रूप से किस परस्परा का उपोषध लिया है ? यही प्रश्न है । इसका तत्तर जैत-परंपरा में प्रचलित पीपध-विधि और पीपध के प्रकारों को जानने से भिन-भाँ ति मिल जाता है। जैन श्रावक पौषध के दिन भोजन करते भी हैं इसी को लक्ष्य में रखकर बढ़ ने उस साशन पौषध को गोपालक उपोषथ कहकर उसका परिहास किया है। जैन आवक ग्राशनत्याग पूर्वक भी पौषध करते हैं श्रीर मर्यादित समय के लिए वस्त्र-श्रलंकार, कुटुम्ब-ू संबन्ध क्यादि का स्थाग करते हैं तथा क्रमक हट से क्रागेन जाने का संकल्प भी करते हैं इस बात को सक्य में रखकर बढ़ ने उसे निर्ग्रन्थ उपोषथ कहकर उसका मखील किया है। कुछ भो हो पर बीद और जैन ग्रन्थों के तलनात्मक अध्ययन से एक बात तो निरुचयपूर्वक कही जा सकती है कि पौषध व उपोषध की प्रथा जैसी निर्फ्रन्थ-परंपरा में थी वैसी बढ़ के समय में भी बौद्ध परम्परा में थी श्रीर यह प्रथा दोनों परम्परा में श्राज तक चली श्राती है ।

भगवती शतक ८, उद्देश ५ में गीतम ने महाबीर से प्रश्न किया है कि गोशालक के शिष्य आगीवकों ने कुछ स्थितिं। (जैन-भिज्जुओं) से पूछा कि उपाश्य में सामिष्क लेकर बैठे हुए आवक वत अपने क्याहिका स्थान करते हैं हैं और स्त्री आ मी त्याग करते हैं वह उनके क्यामरण आदिकों कोई उठा ले जाए और उनकी स्त्री से कीई ससर्ग करें कि सामाध्यक पूरा होने के बाद वे आवक अगर अपने करके-अलंकार आदि को लोकां है तो स्या अपनी ही बख्ड लोकते हैं कि औरों की ? इसी तरह जिसमें उस सामाध्यक वाले अवकां की स्थक स्थान है तो स्था अपनी ही बख्ड स्थान है कि औरों की ? इसी तरह जिसमें उस सामाध्यक वाले अवकां की स्थक स्थान की स्थान करने अपने की स्थान स्थान स्थान हो लोकां की ही स्त्री का सामाध्यक वाले आवकां की स्थक स्थान स्थान की सामाध्यक वाले आवकां की शास की सामाध्यक वाले आवकां की ही स्त्री का सामाध्यक वाले आवकां की सामाध्यक वाले आवकां की ही स्त्री का सामाध्यक वाले अपने की सामाध्यक वाले आवकां की ही स्त्री का सामाध्यक वाले स्त्री की सामाध्यक वाले सामाध्यक वाले सामाध्यक वाले सामाध्यक वाले सामाध्यक सामाध्यक वाले सामाध्यक सामाध्यक वाले सामाध्यक सामाध्

इस प्रश्न का महाबीर ने उत्तर यह दिया है कि सामायिक का समय पूर्य होने के बाद दुराय क्ष्यादिको लोकनेवाले आवक अपने ही बस्त्र आदि लोजते हैं, दूसरे के नहीं। इसी तरह हमों संग्न करनेवाले ने भी उत्त सामायिकवायी अवक की ही नवीं का संग किया है ऐसा मानना चाहिए, नहीं कि ऋप्य की हमी का। क्योंकि आवक ने मर्चादित समय के लिए क्षत्र-ऋग्-प्रश-ऋगों का मर्चादित त्याग किया या; मन से विलक्तुक ममत्व होड़ा न था। इस गीतम-महाबीर के

प्रक्रतेत्वर से इतना तो स्पष्ट है कि निर्मन्य-आवक के सामायिक व्रत के विषय में (जो पौषच व्रत का ही प्राथमिक रूप है) जो ऋग्रजीवकों के द्वारा परिश्वसमय पूर्वपत्त भगः शः दः, उ० ५ में देखा जाता है वही दसरे रूप में ऊपर क्योंन किये गए खंगतरनिकाय गत गोपालक खौर निर्मन्य उपोषथ में मित-बिंबित ब्रह्मा जान पडता है। यह भी हो सकता है कि गोशालक के शिष्यों की तरफ से भी निर्मान्थ आवकों के सामाविकादि वत के प्रति खान्नेप होता रहा हो श्रीर उसका उत्तर भगवती में महावीर के द्वारा दिलाया गया हो। श्चाज इमारे सामने गोशालक की श्चाजीवक-परम्परा का साहित्य नहीं है पर वह रुद्ध अप्रमा-परस्परा थी जीर क्याने सपन में चनल भी थी तथा इन परस्परास्त्रों के ऋाचार-विचारों में ऋनेक बातें विलक्क समान थीं। यह सब देखते हुए ऐसा भी मानने का मन हो जाता है कि गोशालक की परम्परा में भी सामायिक-उपोषथादिक वत प्रचलित रहे होंगे । इसीलिए गोशालक ने या उसके ऋनुया-यियों ने बुद्ध के अनुवायियों की तरह निर्मन्थ-परम्परा के सामायिक-पौषध आदि वतों को निःसार बताने की दृष्टि से उनका मखौल किया होगा। करू भी हो पर हम देखते हैं कि महावीर के मख से जो जवाब टिलाया गया है वह बिलकल जैन मंतव्य की यथार्थता को प्रकट करता है। इतनी चर्चा से यह सात सरतता से समक्त में आ जाती है कि अमरा-परंपरा की प्रसिद्ध तीनों शाखाओं में पौषध या उपाषथ का स्थान अवज्य था और वे परंपराएँ आपस में एक दूसरे की प्रथा को कराच-इध्टि से देखती थीं और अपनी प्रथा का अध्यत्व स्यापित बचती थीं ।

 किया। जो दिराम्बर व्याख्याकार हुए उन्होंने पीषव ऐसा संस्कृत रूप न क्षपनाकर पोसव का मीषव ही संस्कृत रूप व्यवहृत किया। इस तरह इम देखते हैं कि एक ही उपस्तव शब्द जुरे-बुरे लोकिक प्रवाहों में पड़कर उपोषय, पोसह, पोसब, पीषव, मीषव ऐसे क्षानेक रूपों को चारण करने लगा। वे सभी रूप एक ही कुटुम्ब के हैं।

पोसह श्रादि शब्दों का मात्र मूल ही एक नहीं है पर उसके विभिन्न अर्थों के पीछे, रहा हुआ। भाव भी एक ही है। इसी भाव में से पोसह या उपोसय बत की उत्पत्ति हुई है। वैदिक-परंपरा यज्ञ-यागादिको मानने वाली अतएव देवीं का यजन करने वाली है। ऐसे खास-खास यजनो में वह उपवास वत को भी स्थान देती है। ऋमावास्या और पौर्णमासी को वह 'उपवसय' शब्द से व्यवहत करती है। क्योंकि उन तिथियों में वह दर्शपौर्शमास नाम के यानों का विधान करती है। तथा उसमें उपवास जैसे बत का भी विधान करती है । सम्भवतः इसलिए वैटिक परंपरा में ग्रमावस्या ग्रौर पौर्णमासी-जपबस्य कहलाती है। अमग-परंपरा बैटिक परपरा की तरह यज्ञ-याग या देवयजन को नहीं मानती। जहाँ वैदिक परंपरा यज्ञ-यागादि व देवयजन द्वारा श्चाध्यात्मिक प्रगति बतलाती है, वहाँ श्रमस-परंपरा श्राध्यात्मिक प्रगति के लिए एक मात्र श्रातमशोधन तथा स्वरूप-चिन्तन का विधान करती है। इसके लिए अमण-परंपरा ने भी मास की वे ही तिथियाँ नियत की जो वैटिक-परंपरा में यज्ञ के लिए नियत थीं । इस तरह अमरा-परंपरा ने ऋमावास्या और पीर्शामासी के दिन उपवास करने का विधान किया । जान पडता है कि पन्द्रह रोज के अपनार को धार्मिक दृष्टि से लम्बा समभूकर उसने बीच में ऋष्टमी को भी उपवास पूर्वक धर्मचिन्तन करने का विधान किया । इससे अमण्यरंपरा में ऋष्टमी तथा पूर्णिमा श्रीर श्रष्टमी तथा श्रमावास्या में उपवास-पूर्वक श्रात्मचिन्तन करने की प्रथा चल पड़ी २ । यही प्रथा बीद-परंपरा में 'उपोसथ' श्रीर जैनवर्म पर-म्परा में 'पोसह' रूप से चली खाती है। परम्परा कोई भी हो सभी खपनी-खपनी हिन्दे से आरम-शान्ति और प्रगति के लिए ही उपवास-व्रत का विधान करती है। इस तरह हम दर तक सोचते हैं तो जान पडता है कि पीषध बत की उत्पत्ति कर मूल श्रमल में श्राध्यात्मिक प्रगति मात्र है। उसी मूल से कहीं एक रूप में तो कहीं दसरे रूप में उपवसय ने स्थान प्राप्त किया है।

१. कात्यायन श्रीतसूत्र ४. १५. ३५.।

२. उपासकदशांग ऋ० १. 'पोसहोबवासस्स' शब्द की टीका.

श्रव भी एक महन तो बाजी यह ही जाता है कि क्या वैदिक-परंपरा में से अमय-परंपरा में उपोष्टव या पोष्ट कर काया या असवा परंपरा के उपर से वैदिक परंपरा ने उपनस्य का आयोजन किया ? इसका उत्तर देना किसी तरह सहज निश्चित रूप से उपनते का इसारे पास कोई साथन नहीं है। किर भी हम इतना तो कह ही सकते हैं कि वैदिक-परंपरा का उपनस्य प्रेय का साथन माना गया है, जब कि अमय-परंपरा का उपोस्य या पोसह अय का साथन माना गया है। विकास कम की हाँटि से देखा जाए तो मनुष्य-वार्त में प्रेय के बाद अय कि अस्य-परंपरा का उपनस्य गया के उपनस्य माना पास है। यह सि वह से वह

( '0')

### भाषा-विचार

महावीर समझालीन और पूर्वकालीन निकंप्य-परंपरा से संबन्ध रखनेवाली ऋनेक बातों में भाषा-प्रयोग, विदंव और हिंसा ऋदि से विरति का भी समावेश होता है। बौद-पिटकों और जैन-स्नारामों के दुलनात्मक ऋष्यवन से उन मुद्दों पर काफी प्रकार बद्धा है। इस यहाँ उन मुद्दों में से एक-एक लेकर उस पर विचार कार्त हैं:—

'मिन्सिम निकाय के 'क्रमयराज सुत' में भाषा-प्रयोग सम्बन्धी चर्चा है। उसका संदिस सार यों है—कभी अभयराज कुमार से जातपुत्र महाबीर ने कहा कि तुम तयगात बुद के पास जाओ और प्रश्न करों कि तथारात आपिय चयन बोल सकते हैं या नहीं ? यदि बुद हाँ कहें तो वह हार जाएँने, स्थोंकि आपिय-माणी बुद कैसे ? यदि ना कहें तो पूछना कि तो किर भदन्त! आपने देवदत्त के वारे में आपिय कथन स्थों किया है कि देवदत्त दुर्गतिगामी और नहीं सबरने योग्य है ?

शातपुत्र की शिक्षा के अपुतार अंभवराज कुमार ने बुद्ध से प्रस्न किया तो बुद्ध ने उस कुमार को उत्तर दिया कि बुद्ध कांग्रिय कथन करेंगे या नहीं यह बात एकान्त रूप से नहीं कहीं जा सकती। बुद्ध ने अपने जवाब में एकान्त रूप से अग्निय कथन करते का त्वीकार या अपनीकार नहीं करते हुए यहीं बतलाया कि अग्नर अग्निय मी हितकर हो तो बुद्ध बोल सकते हैं परन्तु वो आहितकर होगा वह मले ही सम्ब हो उसे बुद्ध नहीं नोलिंग। बुद्ध ने वक्षण का विवेक करते हुए क्वेलाया है कि जो बचन श्रस्तय हो वह प्रिय हो या श्रप्रिय, हुक नहीं वेखते । जो बचन सत्य हो पर श्रहितकर हो तो उसे भी नहीं बोलते । परन्तु जो बचन सत्य हो वह प्रिय या श्रप्रिय होते हुए भी हितहींट से बोलना हो तो उसे बुद्ध बोलते हैं। ऐसा बचन-विवेक मुन कर श्रभ्यराज कुमार बुद्ध का उपासक बनना है।

शातपुत्र महावीर ने श्वभयपात कुमार को बुद के वास चर्चा के लिए भेजा होगा या नहीं यह कहा नहीं जा सकता, पर मिलमानिकाय के उक्त सुत्र के स्थापार पर हम इतना तो निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि जब देवरूप बुद का विरोधी बन गया और चारों क्षोर यह बात चैली कि बुद ने देवरूप को बहुत कुछ अभिय कहा है जो कि बुद के लिए शोभा नहीं देता, तब बुद के समकालीन या उक्तकालीन शिष्यों ने बुद को देवरूप की निन्दा के अपवाद से मुक्त करने के लिए 'अमगराज कुमास्तुत्त' की रचना की। जो कुछ हो, पर हमारा प्रस्तुत प्रस्त तो निर्मन्यमर्थार संक्वा भागा-प्रदोध का है।

निर्धन्य-परंपरा में साधक्षों की भाषा-समिति सपसिद्ध है। भाषा कैसी श्रीर किस दृष्टि से बोलनी चाहिए इसका विस्तृत श्रीर सक्ष्म विवेचन जैन श्रागमों में भी श्राता है। इम उत्तराध्ययन श्रीर दशवैकालिक श्रादि श्रागमों में श्राई हुई भाषा-समिति की चर्चा को उपर्युक्त श्रभयराजकमारसत्त की चर्चा के साथ प्रिस्ताने हैं तो दोनों में तत्त्वतः कोर्ड ग्रन्तर नहीं पाते । श्रव प्रश्न यह है कि जैन-श्रागमों में ब्रानेवाली भाषा-समिति की चर्चा भाव-विचार रूप से महावीर की समकालीन श्रौर पूर्वकालीन निर्मन्थ-परंपरा में थी या नहीं ? हम यह तो जानते ही हैं कि महावीर के सम्मुख एक पुरानी व्यवस्थित निर्मन्य-परम्परा थी जिसके कि वे नेता हुए । उस निर्धन्य-परम्परा का श्रुत-साहित्य भी था जो 'पूर्व' के नाम से प्रसिद्ध है। अमरात्व का मुख्य ऋग भाषा-स्ववहारमुलक जीवन-स्ववहार है। इसलिए उसमें भाषा के नियम स्थिर हो जाएँ यह स्वाभाविक है। इस विषय में महावीर ने कोई सधार नहीं किया है। और दशवैकालिक आदि आगमों की रचना महावीर के थोंने समय बाद हुई है। यह सब देखते हुए इसमें संदेह नहीं रहता कि भाषा-सिमिति की शाब्दिक रचना भले ही बाद की हो पर उसके नियम-प्रतिनियम निर्ध न्य-परंपरा के खास महत्त्व के ऋंग थे । श्लौर वे सब महावीर के समय में श्लौर उनके पहले भी निर्धन्य परम्परा में स्थिर हो गए थे | कम से कम हम इतना तो कह ही सकते हैं कि जैन-स्त्रागमों में वर्णित भाषा-समिति का खरूप बौद्धप्रन्थों से उधार खिया हुन्ना नहीं है । वह पुरानी निर्मन्य-परंपरा के भाषा-समिति विषयक मन्तव्यों का निदर्शक मात्र है।

# ( ६ ) त्रिदण्ड

बद ने तथा उनके शिष्यों ने कायकर्म, बचन कर्म और मन:कर्म ऐसे त्रिविध कमों का बन्धन रूप से प्रतिपादन किया है। इसी तरह उन्होंने प्रासातिपात. मुपावाद आदि दोषों को अनर्थ रूप कहकर उनकी विरति को सामसायक प्रति-पाटित किया है तथा संवर स्त्रर्थात् पापनिरोध श्रीर निर्जरा स्त्रर्थात् कर्मस्त्रय को भी चारित्र के स्रंगरूप से स्वीकार किया है। कोई भी चारित्रलची धर्मोपदेशक उपर्यक्त मन्तव्यों को विना माने श्रपना श्राध्यात्मिक मन्तव्य लोगों को समस्रा नहीं सकता । इसलिए ग्रन्य श्रमणों की तरह बुद्ध ने भी उपर्युक्त मंतव्यों का स्वीकार व प्रति-पादन किया हो तो यह स्वाभाविक ही है। परन्त हम देखते हैं कि बौद्ध विश्वों में बुद्द ने या बौद्द-भिद्धक्त्रों ने ऋपने उपर्युक्त मंतव्यों को सीघे तौर से न बतलाकर दविड-प्रासायाम किया है । क्योंकि उन्होंने श्रपना मंतव्य बतलाने के पहले निर्धन्य परंपरा की परिभाषात्रों का और परिभाषात्रों के पीछे रहे हुए भावो का प्रतिवाद किया है और उनके स्थान में कहीं तो मात्र नई परिभाषा बतलाई है और कहीं तो निर्मन्थ-परंपरा की ऋषेचा ऋपने जुदा मान व्यक्त किया है। उदाहरसार्थ-निर्ग्रत्य-परंपरा त्रिविधकर्म के लिए कायदंड, वचनदंड ग्रीर मनोटंड १ जैसी परिभाषा का प्रयोग करती थी श्रीर श्राज भी करती है। उस परिभाषा के स्थान में बद इतना ही कहते हैं कि मै कायदंड, वचनदंड श्रीर मनोटंड के बदले कायकर्म, बचनकर्म श्रीर मन:कर्म कहता हूँ। श्रीर निर्मन्थों की तरह कायकर्म की नहीं पर मन की प्रधानता मानता हूँ। र इसी तरह बद्ध कहते हैं कि महाप्रास्मृतिपात और मूघावाद आदि दोघों को मैं भी दोष मानता हैं पर उसके कफल से बचने का रास्ता जो मैं बतलाता है वह निर्म्नयों के वतसाए रास्ते से बहुत श्रुच्छा है। बुद्ध संवर श्रीर निर्जय को मान्य रखते हुए मात्र इतना ही कहते हैं कि मैं भी उन दोनो तत्त्वों को मानता है पर मै निर्म्नशो की तरह निर्जरा के साधन रूप से तप का स्वीकार न करके उसके साधन रूप है शील, समाधि श्रौर प्रशा का विधान करता हैं।3

बुदे-बुदे बीड-प्रत्यों में ऋषे हुए उपर्युक्त भाव के कथनों के ऊपर से यह बात सरतता से समक्ष में ऋष सकती है कि जब कोई नया सुधारक या विचारक

१. स्थानांग-ततीय स्थान स० २२०

२. मज्भिमनिकाय सु० ५६ ।

१. श्रंगुत्तर vol. I. p. २२०.

अपना स्वतंत्र मार्ग स्थापित करता है तब उसको या तो पुरानी परिभाषाओं के स्थान में कुछ नई-सी परिभाषायें गड़नी पड़ती हैं या पुरानी परिभाषाओं के मीखें रहें हुए पुरानी परिभाषाओं के मीखें रहें हुए पुरानी परिभाषाओं के मीखें रहें हुए पुरानी परिभाषाओं के मीखें के समय काने या अपनाताने वह कमी-क्रमी पुराने मतों की समीखा करता है। उराहरणार्थ ब्राह्मण और रख वैसे राट्ड वैहिक-परपत में अपूष्ट भाषों के साथ प्रतिख थे। जब बीद, बैन आही अन्यप-परपत्थां ने अपना सुचार स्थापित किया तब उन्हें ब्राह्मण और रख वैसे राट्ड विहक-परपत्थां ने अपना सुचार स्थापित किया तब उन्हें ब्राह्मण और इससे ऐतिहासिक तथ्य इतना तो निर्मित्रात रूप से पतित होता है कि जिन परिभाषाओं और मन्तव्यों की समाजीचना नया सुचारक या विचारक करता है, वे परिभाषाओं और वे मन्तव्य जनता में प्रतिक्रित और गहरी जड़ कमाए दुए होते हैं, ऐसा विना हुए नये सुचारक या विचारक करता है, वे परिभाषायों और वे मन्तव्य जनता में प्रतिक्रित और गहरी जड़ कमाए दुए होते हैं, ऐसा विना हुए नये सुचारक या विचारक क्षेत्र के आवार वे करता है, वे परिभाषायें और वे मन्तव्य जनता में प्रतिक्रित और गायों की समाजोचना करने की जोई करता ही नहीं होती।

परि यह विचारसरणी डींक है तो हम इतना श्रवस्य कह सकते हैं कि कायदंड आदि निकिय दंशे की, महान् प्राणातियात श्रादि होयो से दुर्गतिरूप फर्स पाने की तथा उन रोगों की विरति से सुफल पाने की श्रीर तम के हारा निक्रा होने की तथा संवर के हारा नवा कमें न श्राने की मान्यताएँ निमंत्र-परंपरा में बहुत रूट हो गयी थीं, जिनका कि बींद भिक्क स्वष्टा-सूटा प्रतिवाद करते हैं।

निर्श्नस्थ-परंपरा की उपर्युक्त परिभाषाएँ श्लीर मान्यताएँ मात्र महाबीर के इसरा पहले पहल चलाई हुई या स्थापित हुई होती तो बीडों को इतना प्रवल सच-कुठ प्रतिचाद करना न पड़ता। त्यन्ट है कि त्रिदंद की परिभाषा श्लीर सैंक्स-निर्मेषा श्लीर संतल्य पूर्वेकालीन निर्श्नय-परंपरा में ते ही महाबीर को क्रिया-सत में मिली थे।

हम बीद-ग्रन्थों के साथ जैन क्यागमों की तुलनात्मक चर्चा से नहाँ हतना ही कहना चाहते हैं कि जैन व्यागमों में जो कावरंट खाटि तीन हंडो के नाम खाते है ब्रीर तीन दंडो की निष्ठति का अनुक्रम से कायगुति, वचनगुति ब्रीर मनेगुति रूप से विधान आता है दाथा नवतन्तों में संवरनिवंदा का जो वर्णन है तथा तब को निवंदा का साधन माना गया है ब्रीर महामाखातिगत, मृथावार खाटि दोषों से बहै क्याय का कथन खाता है वह सब निर्मन्थ-परंदरा की परिसाया और विचार विध्यक प्राचीन सम्पन्ति है।

१ उत्तराध्ययन ऋ० २५; ऋ० १२ ४१, ४२, ४४; धम्मपुद वर्ग २६ ।

बौद्ध-सिटकों तथा बैन-प्रन्यों को वहनेवाला सामान्य आन्यासी केवल यही आन पाता है कि निर्माय नर्यस्य ही तन की निर्माय का सावन माननेवाली है एस्ट्र बात्सव में यह बात नहीं है। जब हम सीक्य-योग-परंस्य की देखते हैं वह मासूस्य पढ़ता है कि शोम-परंस्य भी निर्माय के सावन रूप ते तथा पर उतना ही भार देती आई है जितना भार निर्माय परंस्य उस पर देती है। यही कारण है कि उपलब्ध योग-बुझ के रचरिता परंजालि ने ऋन्य सावनों के साथ तथ को भी किया-योग रूप के गिनाया है (२-२) इतना ही नहीं बहिक पतन्जलि ने किया-योग में तथ को ही प्रथम स्थान दिया है।

इस सत्र का भाष्य करते हुए व्यास ने सांख्य-योग्य-परंपरा का पूरा ऋभिप्राय प्रगट कर दिया है। व्यास कहते हैं कि जो योगी तपस्वी नहीं होता वह प्रसनी चित्र-विचित्र कर्म-वासानाओं के जाल को तोड नहीं सकता। व्यास का प्रसानी वासनाको के मेटक रूप से तप का वर्णन और निर्मय-परंपरा का पराण कर्मी की निर्जरा के साधन रूप से तप का निरूपण-ये दोनों अमण-परंपरा की तप संबन्धी प्राचीनतम मान्यता का वास्तविक स्वरूप प्रगट करते हैं। बद्ध को छोडकर सभी अमरा-परपराश्रों ने तप का श्राति महत्त्व स्वीकार किया है। इससे हम यह भी समभ सकते हैं कि ये परंपराएँ अमरा क्यों कहलाई ? मलक में अमरा का अर्थ ही तप करनेवाला है। जर्मन विद्वान विन्टरनित्स ठीक कहता है कि आमणिक-साहित्य वैदिक-साहित्य से भी पराना है जो जदे-जदे रूपों में महा-भारत, जैनागम तथा बौद-पिटकों में सरिवत है । मेरा निजी विचार है कि सांख्य-बोग-परंपरा श्रपने विशाल तथा मूल श्रर्थ में सभी अमरा-शालाओं का संग्रह कर बोली है । श्रमण-परंपरा के तप का भारतीय-जीवन पर इतना ऋधिक प्रभाव पढ़ा है कि वह किसी भी प्रान्त में, किसी भी जाति में झौर किसी भी फिरके में सरखता में देखा जा सकता है। यही कारण है कि बुद्ध तप का प्रतिवाद करते हुए भी 'तप' शब्द को लोड न सके। उन्होंने केवल उस शब्द का शर्थ भर अपने श्रमिप्रायानकत किया है।

## ( ٤ )

### सेश्या-विचार

वैदिक-परंपरा में चार वर्षों की मान्यता चीर-वीरे कम्म के झाचार पर स्थिर हो गई थी। जब वह मान्यता इतनी सक्त हो गई कि झान्यरिक योग्यता रखता हुआ भी एक वर्षों का व्यक्ति झन्य क्यों में हा झम्म क्योंबीस्य वर्मकार्य में प्रविष्ट हो नहीं सकता था। तब जन्मसिद चार वर्षों की मान्यता के विवद गुणकमेसिद चार वर्षों की मान्यता का उपदेश व प्रचार श्रमण वर्ग ने वहें जोरों से किया, यह बात हतिहास-प्रचिद हैं।

बुद क्रीर महाचीर दोनों कहते हैं कि जन्म से न कोई ब्राइस्य है, न शूव्य है। ब्राइस्यादि चारों कर्म से ही माने जाने चाहिए ह्यादि १ । अमरण्यमं के पुरस्कतंक्रों ने ब्राइस्यर्परंप प्रचित्त चर्कुव्य वर्ण्-विमाय को गुण्यकर्म के आचार पर स्थापित तो किया र वे हराने मात्र से संत्य न तृए। अच्छेनुदे गुण-कर्म की भी अनेक कलाएँ होती हैं। हरतिष् परंपरा के नायकों न कमी ऐसा वर्गांकरण करना आवस्यक हो जाता है। अमरण्यरंपरा के नायकों मात्र कमी ऐसा वर्गांकरण किया भी है। पहले किसने किया सो तो मालूम नहीं पडता पर बीद-अन्यों में हो नामों के साथ ऐसे वर्गांकरण की चर्चां आती है। शीच-निकाय में आजीवक मंत्रति स्था सो के साथ ऐसे वर्गांकरण की चर्चां आती है। शीच-निकाय में आजीवक मंत्रति स्था तो का किया है, जब कि ब्रंगुक्त निकाय में पुरस्करस्त के मनाव का साथ से से निहिष्ट किया है, जब कि ब्रंगुक्त निकाय में पुरस्करस्त के मनाव क्राइस्त मात्रति स्था से कथन है १। ये छः अभिजाति त्य से कथन है १। ये छः अभिजाति त्या से स्थानिया का साथ से स्थानिया स्थान मात्रस्थानिया कर सि स्थानिया का स्थान से १। साथ मात्रस्था से स्थानिया स्थान मात्रस्था से अभिजाता साथीय स्थान साथिया है। साथ स्थानिया स्यामिता स्थानिया स

श्राजीवक परपरा श्रीर पुरस्कस्तम की परंपरा के नाम से उपर्युक्त कुः श्रामिजातियों का निरंश तो बौद-मन्य में श्राता है पर उस विषयक निर्मन्य-परंपरा संक्रमी मन्त्रम का कोई निर्देश बौद-मन्य में नहीं है जब कि पुपने से पुपने के मन्यों में " निर्मन्य-परंपरा का मन्त्रम बुरादित है। निर्मन्य-परंपरा कुः श्राम-मानायों के तेरूपा शब्द से व्यवद्वत करती आहे है। वह कुम्पा, नील, कागोत, तेज, पष और शुक्त ऐसी कुः लेरगाओं को मान कर उनमें केवल मनुष्यजाति का हो नहीं बहिक समग्र माणी जाति का गुष्प-कर्मानुसार समावेश करती है। लेरगा का अर्थ है विचार, अध्यवसाय व परिष्णा । ब्रुट् और कृत्तम विचार कुष्पा लेरगा के श्रीर शुम्म और शुभतर विचार शुक्त लेरगा है। बीच की लेरगार्थ विचारात श्राप्ता और शुभतर विचार शुक्त लेरगा है।

१. उत्तराध्ययन २५. ३३ । धम्मपद २६, ११ । मुत्तनिपात ७, २१

२. ऋंगुत्तर निकाय vol. III p.883

३. भगवती १. २. २३ । उत्तराध्ययन 🛪 ० ३४ ।

258

बुद्ध ने पुरश्चास्तव की छ: ब्रामिजातियों का वर्शन ब्रानन्द से सुनकर कहा है कि मैं क: श्रमिजातियों को तो मानता हैं पर मेरा मन्तव्य दसरों से जहा है। ऐसा कह करके उन्होंने कृष्ण और शक्स ऐसे दो मेदों में मनव्यजाति को विमा-जित किया है। कृष्ण अर्थात् नीच, दरिदं, दुर्मगं और शुक्त अर्थात् उष्ट, सम्पन्न, सभग । और पीळे कृष्ण प्रकार बाते भनुष्यों को तथा शक्स प्रकार बाते भनुष्यों को तीन तीन विभागों में कर्मानसार बांटा है। उन्होंने कहा है कि रंग-वर्डी कृष्ण हो या शक्त दोनों में ऋच्छे-बुरे ग्रुण-कर्म वाले पाए जाते हैं। जो विल्ल-कुल कर हैं वे कृत्रण हैं, जो अच्छे कर्म वाले हैं वे शक्त हैं और जो अच्छे बरे से परे हैं वे अध्यक्त अकृष्ण हैं। बुद्ध ने अच्छे-बुरे कुर्मानसार छः प्रकार तो मान लिए पर उनकी व्याख्या कुछ पुरानी परंपरा से झलग की है बैसी कि योगशास्त्र में पार्ड जाती है। जैन-प्रन्थों में ऊपर वर्षित छः लेज्याच्यों का वर्षान तो है ही जो कि श्राजीवक श्रीर पुरल्कस्सप के मन्तव्यों के साथ विशेष साम्य रखता है पर साथ ही बढ़ के वर्गीकरण से या योग-शास्त्र के वर्गीकरण से मिलता-जलता दसरा वर्गीकरण भी जैन-प्रन्थों में श्राता है। 1

उपर्युक्त चर्चा के ऊपर से इम निश्चयपूर्वक इस नतीजे पर नहीं आ सकते कि लेश्यास्त्रों का मंतव्य निर्मन्थ-परंपरा में बहुत पराना होगा । पर केवल जैन-ग्रन्थों के आधार पर विचार करें और उनमें आनेवाली द्रव्य तथा भाव लेक्स की अपनेक विधि प्ररूपणाओं को देखें तो इमें यह मानने के लिए वाबित होना पड़ता है कि भले ही एक या दसरे कारण से निर्प्रत्य-सम्भत लेक्साओं का वर्गोकरण बौद्ध-प्रत्थों में आया न हो पर निर्प्रत्थ-परंपरा आजीवक और परख-कस्सप की तरह अपने दंग से गुण कर्मानसार छः प्रकार का वर्गीकरण मानती थी। वह सम्भव है कि निर्प्रत्य-परम्परा की परानी लेक्का विषयक मान्यता का खासते निर्प्रन्थों ने विशेष विकास व स्पष्टीकरका किया हो ख्रीर मल में गुरा-कर्म रूप लेज्या जो भाव लेज्या कही जाती है उसका संबन्ध द्रव्यलेज्या के साथ पीछे **से** जोड़ा गया हो: जैसा कि भाव-कर्म का संबन्ध ट्रव्यकर्म के साथ जोड़ा जाता है। क्योर यह भी सम्भव है कि ब्राजीवक ब्राटि श्रन्य परानी श्रमण-परंपराओं की छः श्रिभिजाति विषयक मान्यता को महावीर ने या अन्य निर्धन्यों ने अपना कर लेश्याक्य से प्रतिपादित किया हो और उसका कक्क परिवर्तन और उसका कक्क शाब्दिक परिवर्तन एवं ऋर्थ विकास भी किया हो ।

. . . .

१ भगवती २६ १ । योगशास्त्र ४, ७,

# ( १० ) सर्वेडल

तरक्जान की विचारधाराओं में सर्वज्ञत्व ग्रीर सर्वटशित्व का भी एक प्रश्न है। यह प्रश्न भारतीय तत्त्वज्ञान जितना ही पुराना है । इस विषय में निर्ध्रत्य-परस्पराकी इतिहासकाल से कैसी धारशा रही है इस बात को जानने के लिए हमारे पास तीन साधन हैं । एक तो प्राचीन जैन श्रागम, दसरा उत्तरकाखीन जैन वाङ्मय श्रीर तीसरा बीद प्रन्थ । उत्तरकालीन वाङ्मय मे कभी कोई ऐसा पत्तकार नहीं हुआ जो सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व की सम्भवनीयता मानता न हो ऋौर जो महावीर कारि तीर्यकरों में सर्वजल्य-सर्वटर्शिल का उपचरित या मात्र श्रदाजनित व्यवहार करता हो । आगमों में भी यही बस्त स्थापित-सी वर्णित है । महावीर आदि ऋरि-हैतों को जैन आगम निःशंकतया सर्वज्ञ-सर्वदशों विश्वत करते है । और सर्वज्ञत्व-सर्वटर्जित्य की जन्मता का स्थापन भी करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जैन आगम उत्तरकालीन वाङ्मय की तरह श्रन्य सम्प्रदाय के नायको के सर्वश्रत्य-सर्वदर्शित्व क्क किरोध भी करते हैं। उटाहरसार्थ जैन जागमकार महावीर के निजी शिष्य परन्त उनसे श्रालग होकर श्रापनी जमात जमानेवाले जमालि के सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शि-का परिहास करते हैं। इसी तरह वे महावीर के समकालीन जनके सहसाधक गोजालक के सर्वजल्ब-सर्वटिशित्व को भी नहीं मानते <sup>9</sup> जब कि जमालि श्रीर गोशालक को उनके अनुयायी जिन, ऋरिहत और सर्वज्ञ मानते हैं। बीड ग्रन्थों में भी ख्रन्थतीर्थिक प्रधान परुषों के वर्शन में उनके नाम के साथ सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्वयुचक विशेषण् श्रवसर पाए जाते हैं । केवल ज्ञातपुत्र महावीर के नाम के साथ ही नहीं बल्कि पुरगुकरसप, गोशालक ब्राटि श्रन्य तीर्थकरों के नाम के साथ भी सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व सचक विशेषण उन ग्रन्थों में देखे जाते हैं। इन सब साधनों के आधार से हम विचार करें तो जीने जिस्ते परिशास पर श्राते हैं—

१—जैसे आज इर एक अद्याल अपने मुख्य गरीचर को जगद्गुठ, आचार्य, आदि रूप से विना माने-मनवाए संबुट नहीं होता अपना जैसे आईनिक शिचणवेष में डॉक्टर आदि पदियों की प्रतिज्ञा है वैसे ही पुराने समय में इर एक सम्प्रदाय अपने प्रतिज्ञा ने सर्वे अपना में मनवाए संबुट होता न या।

१. भगवती ६, ३२; ३७६; ६. ३३; १५.।

२. **अंगुक्तर •** Vol. IV.P. 429

३ - सर्वेश्वल-सर्वेदर्शित्व की मान्यता की पुरानी साम्प्रदायिक कसौटी मुख्य-तया साम्प्रदायिक भद्रा थी।

उपर्युक्त ऐतिहासिक परियामों से बृह तो निर्विकाद तिद्ध है कि लुह महाबीर के समय में ही महाबीर निर्मान्य-परंपर में स्वेत्र-स्वेदर्शी माने जाते वे । परम्न प्रदम तो यह है कि महाबीर के पहले सकत्वर-संवर्दिशन के विषय में मिन्न-परंपरा की क्या स्थिति, क्या मान्यता रही होगी ? जैन क्यागानों में ऐता क्यांन है कि अपुक पार्वापतिक निर्मान्यों ने महाबीर का ग्रासन तब स्वीकार दिशा जब उन्हें महाबीर की सर्वेत्रता और सर्वेदर्शिता में सन्देह न रहा ' । इससे स्थष्ट है कि महाबीर के पहले मी पार्वापतिक निर्मान्य-परंपर की मनोइति सर्वेत्र-सर्वेदर्शी को ही तीर्थंकर मानने की थी, जो उत्तरकाशीन निर्मान्य-परंपरा में भी कभी खरिखत नहीं हहैं।

सर्वजल-सर्वर्शिल का सम्भव है या नहीं हसकी तर्कहाँ से वरीजा करने का कोई उद्देश्य यहीं नहीं है। यहीं तो केवल हनना ही बतलाना है कि पुराने रित्तालिक गुन में उन्हेश्य सेवश्य में साम्प्रदाशिकों की लासकर निर्माय-परंपरा की मनोक्षित कैंदी थीं १ हमारी क्यों से चली क्रानियाली सर्वक्रल-सर्वर्दशिल विश्वक अद्धा की मनोक्ष्ति का क्रमार किसी ने पूरे वल सेसामना किया है तो वहनुद्ध ही हैं।

बुद खुद ऋपने लिए कमी सर्वक नर्वदर्शी होने का दावा करते न थे। और ऐसा दावा कोई उनके लिये करें तो भी उन्हें वह पमद न था। ऋप्य सम्प्रदाय के जो ऋनुवायों अपने-अपने पुरस्कर्ताओं को सर्वक नवदर्शी मानते थे उनकी उस मान्यता का किसी न किसी तार्किक सरयी से बुद खंडन भी करते वे<sup>क</sup>। बुद के द्वारा किये गए इस प्रतिवाद से भी उस समय को सर्वकत-सर्वद्शिंत्व वियत्क मनोहत्ति का यता चल जाता है।

[ई० १०४७]

१. मगवती ६. ३२. ३७६

२. देखो, पूर्व ११४, टिव २। मल्सिम् व सुरु ६३।

# जैनधर्म का प्राण

# ब्राह्मस् स्रोर श्रमस् परंपरा-

श्रमी बैनधर्म नाम से जो श्राचार विचार पहचाना जाता है वह सगवान् पार्श्वनाय के समय में लास कर महाबीर के समय में निमांठ धम्म—निर्मेण्य धर्म नाम से भी पहचाना जाता था, परनु वह धमाण धर्म भी कहलाता है। इतंद हैं तो हदना ही है कि एकमाज जैनधर्म ही अमण धर्म नहीं है, अमण धर्म की श्रीर भी श्रमेक हामलाएँ मुतकल से भी और श्रम भी बीद ब्रादि कुछ शालाएँ जीवित हैं। निर्मेण्य धमें या जैनधर्म में अमण धर्म के सामान्य लख्यों के होते हुए भी श्राचार की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो उसको अमल धर्म की श्रम्य शालाओं से पृथक करती हैं। जैन वर्म के श्राचार विवार साथे विशेषताओं को जानने के पूर्व श्रम्बा पर होगा कि हम मार्गभ में ही अमल धर्म विशेषताओं को जानने के पूर्व श्रम्बा पर होगा कि हम मार्गभ में ही अमल धर्म की विशेषता को मलीमोंति जान लें जो उसे बालक धर्म से श्रवत करती हैं।

प्राचीन भारतीय संस्कृति का पट अनेक व विचित्ररंगी है, जिसमें अनेक धर्म परंपराओं के रक्क मिश्रित हैं। हसमें मुख्यतया ध्वान में आनेवाजी दो धर्म परम्परार्थे हैं—(१) ब्राह्मण (२) अमण । इन दो परम्पराओं के पौर्वापर्य तथा स्थान आदि विचादास्य मन्त्रां को न उठाकर, केवल ऐसे मुद्दो पर थोड़ी सी चर्चा की जाती है, जो सर्व संमत जैसे हैं तथा जिनसे अमण धर्म की मूल भित्ती की पहचानना और उसके द्वारा निर्मन्थ या जैनधर्म को सममना सरल हो जाता है।

### वैषम्य श्रीर साम्य दृष्टि--

जाइएण और अमण परम्पाओं के बीच छोटे-बहे अनेक विषयों में मीलिक अंतर है, पर उन अंतर को संदेप में कहना हो तो इतना ही कहना पर्याप्त हैं कि जाइया-बैटिक परम्पा वेषम्म पर मिकित है, जब कि अमण परम्पा साम्य पर मिकित है। यह वेषम्य और साम्य मुख्याच्या तीन बातों में देखा जाता है— (१) समाजविषयक (२) साध्यविषयक और (३) माची जनत् के मित पूर्व विषयक। समाज विषयक वैषम्य का स्नर्थ है कि समाज रचना में तथा प्रमाधि- कार में वर्ग का जन्मसिद्ध भेष्टत्व व संस्थात तथा इतर वर्गों का आक्षण की अपेक्षा कनिष्ठत्व व गौगात्व । ब्राह्मण् धर्म का वास्तविक साध्य है अन्युदय, जो ग्रेडिक समझि. राज्य और पत्र. पश आदि के नानाविध लामों में तथा इन्द्रपद, स्वर्गीय सल आदि नानाविध पारलौकिक फलों के लाभों में समाता है। अभ्यदय का साधन मुख्यतया यहावर्म श्रार्थात नानाविध यह हैं। हस धर्म में पश्-पद्मी आपटि की बिल अनिवार्य मानी गई है और कहा गया है कि वेदविदित हिंसा धर्म का ही हेत है। इस विधान में बात किये जानेवाले निरंपराध पश-पद्मी ऋदि के प्रति स्पष्टतया आत्मसाम्य के श्रमाव की श्रयांत आत्मवैषम्य की दष्टि है। इसके विपरीत उक्त तीनों वातों में अमरा धर्म का साम्य इस प्रकार है। अमरा धर्म समाज में किसी भी वर्ण का जन्मसिद्ध श्रेष्टत्व न मानकर गुरा कमकुत ही श्रेष्ठत्व व कनिष्ठत्व मानता है, इसलिए वह समान रचना तथा धर्माधिकार में जन्मसिंद वर्ण भेट का आयर न करके गया कर्म के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था करता है। अतएव उसकी दृष्टि में सदगुखी शुद्ध भी दुर्गुखी आक्रस ब्रादि से श्रेष्ट है. और धार्मिक तेत्र में योग्यता के ब्राधार पर हर एक वर्ण का पुरुष या स्त्री समान रूप से उच्च पट का ऋषिकारी है। अमरा धर्म का ऋतिम साध्य ब्राह्मण धर्म की तरह अभ्यदय न होकर निःश्रेयस है । निःश्रेयस का अर्थ है कि ऐडिक पारलीकिक नानाविध सब लाओं का त्याग सिद्ध करनेवाली ऐसी स्थिति, जिसमें पूर्ण साम्य प्रकट होता है स्त्रीर कोई किसी से कम योग्य या अधिक योग्य रहने नहीं पाता । जीव जगत के प्रति अमरा धर्म की दृष्टि पर्या श्रात्म साम्य की है. जिसमें न केवल पश-पत्नी ब्राटि वा कीट-पतंग ब्राटि जन्त का ही समावेश होता है किन्त वनस्वति जैसे श्रति चंद्र जीव वर्ग का भी समावेश होता है। इसमें किसी भी देहचारी का किसी भी निमित्त से किया जानेवाला वध मात्मवध जैसा ही माना गया है और वध मात्र को म्राधर्म का हेत माना है।

ज्ञाहरू परम्परा मूल में 'ज़हान्' के आसपात ग्रुक और विकित्त हुई है, जब कि भमण परम्परा 'सम'-साम्ब, शम और अम के आदवास शुरू एवं विकित्त हुई है। जहान् के अनेक अर्थों में से प्राचीन दो अर्थ इस जगह ध्यान देने योग्य हैं।

१ ''कर्मभत्तवाहुल्याच्च पुत्रस्वर्गत्रहावचंसादित्तव्ययस्य कर्मभत्तस्याधंख्येयत्वात् तत्प्रति च पुरुषायां कामबाहुल्यात् तदर्थं भुतेरिष को यक्तः कर्मयुवरचते।''— वैतित १–११ । शांकरमाच्य (पूना क्वाप्टेक्ट कं ) पू० ३५१ । यही बात ''गरियामतापसंस्करीः ग्रुयहातिविरोधात्'' हत्वादि योगसूच तथा तक्तके माच्य में कही है । सांस्थतत्वकौतुरी में भी है जो मूल कारका का राष्ट्रोकरण मान्न है ।

(१) खाति, प्रार्थना. (२) यह बागादि कर्म । वैदिक मंत्रों एवं स्कों के द्वारा औ नानाविष सातियाँ और पार्थनाएँ की जाती हैं वह ब्रह्मन कहलाता है। इसी तरह वैदिक मंत्रों के विनियोग वाला यह वाताहि कर्य भी वहान कहलाता है । वैदिक मंत्रों और सुक्तों का पाठ करनेवाला परोहित वर्ग और यह यागादि करानेवाला फ्रोडित वर्ग ही ब्राह्मण है । वैदिक मंत्रों के द्वारा की जानेवाली स्तृति-प्रार्थना एवं यह यागादि कर्म की श्रति प्रतिष्ठा के साथ ही साथ परोहित वर्ग का समाज में एवं तत्कालीन धर्म में ऐसा प्राधान्य स्थिर हन्ना कि जिससे वह ब्राह्मरा वर्ग अपने आपको जन्म से ही श्रेष्ठ मानने लगा और समाज में भी बहुवा बही मान्य-ता स्थिर हुई जिसके आधार पर वर्ग भेट की मान्यता रूढ हुई और कहा गया कि समाजपुरुष का मख ब्राह्मण है और इतर वर्ण ब्रन्य ब्रंग है। इसके विपरीत असरा धर्म यह भानता मनवाता था कि सभी सामाजिक स्त्री-परुष सत्कर्म एवं धर्मपद के समान रूप से ऋधिकारी है। जो प्रयत्नपूर्वक योग्यता साभ करता है वह वर्ग एवं लिंगमेद के बिना ही गुरुपद का ऋषिकारी बन सकता है। यह सामा-जिक एवं धार्मिक समता की मान्यता जिस तरह बाह्यता धर्म की मान्यता से विक्र. कुल विरुद्ध थी उसी तरह साध्यविषयक दोनो की मान्यता भी परस्पर विरुद्ध रही 1 अमरा धर्म ऐहिक या पारलीकिक अभ्युदय को सर्वथा हेथ मान कर निःश्रेयस को ही एक मात्र उपादेय मानने की स्रोर स्त्रग्रसर था स्त्रीर इसीलिए वह साध्य की तरह साधनगत साम्य पर भी उतना ही भार देने लगा । निःश्रेयस के साधनों में संख्य है ऋडिंसा । किसी भी प्रांशी की किसी भी प्रकार से हिसा न करना यही नि:श्रेयस का मुख्य साधन है. जिसमें ऋत्य सब साधनों का समावेश हो जाता है। यह साधनगत साम्यद्धि हिंसाप्रधान यह यागादि कर्म की दृष्टि से त्रिसकुत विरुद्ध है। इस तरह ब्राह्मण श्रीर अमण धर्म का वैपन्य श्रीर साम्यमूलक इतना विरोध है कि जिससे दोनों धर्मों के बीच पद पद पर संघर्ष की सभावना है, जो सहस्रों वर्षों के इतिहास में लिपिवद है। यह पुराना विरोध ब्राह्मण काल में भी था श्रौर बद एव महावीर के समय में तथा इसके बाद भी। इसी चिरतन विरोध के प्रवाह की महाभाष्यकार पतजलि ने ऋपनी वाशी में व्यक्त किया है। वैसान कररा पाणिनि ने सूत्र में शास्यत विरोध का निर्देश किया है। पतजलि शाश्वत ---जन्म सिद्ध विरोध वाले श्राह-नकुल, गोध्याम जैसे इन्द्रों के उदाहरण देते हुए साय-साय ब्राह्मस-अमस्य का भी उदाहरस्य देते हैं। यह ठीक है कि हजार प्रयत्न करने पर भी ऋहि-नकुल या गो-व्याघ्र का विरोध निर्मल नहीं हो सकता. जब कि

१. महासाच्य २.४. १ ।

प्रयस्त करते पर बाक्षय और अमस्य का विरोध निमू के हो जाना संस्थ है और हितास में कुछ उदाहरण ऐसे उपलब्ध भी हुए हैं जिनमें बाक्षय और अमस्य के बीच किसी भी प्रकार का वैननस्य वा विरोध देखा नहीं जाना । परनु पर्तजिकि का बाह्या-अभाग्य का शास्त्रव विरोध विषयक कपन म्यक्तिपरक न होकर बांग्यरक है। कुछ व्यक्तियाँ ऐसी संमय हैं जो ऐसे विरोध से परे हुई हैं वा हो सकती हैं परत्ज सारा बाह्या नयां या सारा अमस्य वर्ग मीजिक विरोध से परे नहीं है यही परंजिक का तात्यर है। 'शास्त्रव राज्य का अम्ले करी में विवाद के तरहीं है यही परंजिक का तात्यर है। 'शास्त्रव राज्य का अम्ले का अपने के विराध को सह होनेवालों के आवार है। पर्तजिक सारा का किए प्रवाद की का अमस्य वर्ग के बीच विरोध का निमू का हुन हो है। हस सकते कि ब्राह्मण और अमस्य वर्ग के बीच विरोध का नीम निमू कहना है। हस सकते विराध को जह कार स्वाद विरोध को जह कार सुनंपरिचम जैसा अनता ही है।

व्यक्त्यर व्यास स्वीर समस्बर्य—

ज्ञास श्रीर अमण परंपरा परसर एक दूसरे के प्रभाव से विलक्त अब्रूती नहीं हैं। होटी-मोटी वार्तो में एक का प्रभाव दूसरे पर न्यूनाधिक मात्रा में पड़ा हुआ देवला जाता है। उदाइरणांधे अमण धर्म की साम्यदुष्टिम्तुक आहिंसा भावना का ज्ञास परम्परा पर कमशाः दतना प्रभाव पड़ा है कि जित्तसे यशीप हिंसा का समर्थन केतत पुराती शास्त्रीय चचांओं का विषय मात्र रह गया है, ध्वन्त हार में यशीप हिंसा का समर्थन केतत पुराती शास्त्रीय चचांओं का विषय मात्र रह गया है, ध्वन्त हार में यशीप हिंसा कुत सी हो गई है। आहिंसा व 'सर्वमृत्तिहित रतः'' सिस्तां का पूरा आग्रह रखनेवाती साल्य, योग, औपनिषद, अवश्रूत, सालत आदि जिन परम्पराण के आप्तांतिक विरोध नहीं किया परम्पराण के मात्रा शाह्यण वर्षों के पुरोहित व गुरु पद का आप्तांतिक विरोध नहीं किया वे परम्पराण कामशा ज्ञाह्यण धर्म के सर्वसंवाहक चेत्र में एक या दूसरे रूप में मित्र नाई है। हसके विपरांते जैन भी स्वार्धिक की मात्र रखा चे परम्पराण की साह्यण परम्परा के साह्यण परम्परा के साह्यण परम्परा के साह्यण परम्परा के साह्यण परम्परा की साह्यण परमा कि साह्यण परसा के साह्यण परमा की साह्यण परसा के साह्यण परसा की साह्यण परसा कि साह्यण परसा की साह्यण परसा की साह्यण परसा की साह्यण परसा कि साह्यण परसा की साह्यण परसा कि साह्यण परसा की साह्यण परसा कि साह्यण परसा की साह

भमण भर्म के मूल प्रवर्तक कौन-कौन थे, वे कहाँ-कहाँ और कब हुए इसका

१ सिंद्रहैम० ३ १ १४१।

क्यार्थ और पूरा इतिहास अधाविष अकात है पर इम उपलब्ध साहित्य के आधार है हस्ता तो निश्चिक कह सकते हैं कि नामियुत अध्यस तथा आदि विश्वान् करिय से सम्य धर्म के पूराने और प्रवक्त समर्थक से । यही कारत्य है कि उनका नाम पूरा इतिहास अध्यस्य होने पर भी पौराशिक परम्परा में से उनका नाम पूरा इतिहास अध्यस्य होने पर भी पौराशिक परम्परा में से उनका नाम पूरा नहीं हुआ है। बाह्यय-पुराय प्रम्यों में अध्यस का उल्लेख उम्र तपस्यी के रूप में है है सही पर उनकी पूरी प्रतिष्ठा तो केवल जैन परम्परा में ही है। अब कि करिय का अधि रूप से निर्देश नीन क्या साहित्य में है किर भी उनकी पूरी प्रतिष्ठा तो सांस्थ्य पूर्व अपने ही हिए भी उनकी पूरी प्रतिष्ठा तो सांस्थ्य प्रवच्या अपने ही है कि अपने उनकी पूरी प्रतिष्ठा तो सांस्थ्य प्रवच्या अपने ही ही है। अध्यस अधीर किर्म आदि आदि होगा जिस आपनीपम्म भावना अपीर प्रमृत्यक आदि सा व्याप अपने का प्रतिष्ठा जमी थी उस मानना और प्रमृत को पोषक अनेक शासा-प्रशास प्रस्तिक पर अधिक भार देती थी। पर साम्य सा स्वस्ता सबका स्थान प्रस्ता या पर अधिक भार देती थी। पर साम्य सा स्वस्ता सबका स्थान प्रस्ता स्वयंत पर अधिक भार देती थी। पर साम्य सा स्वस्ता सबका स्थान प्रसाम प्रस्ता सबका

जिस शाला ने सान्यसिद्धि मृतक श्राहिता को सिद्ध करने के लिए श्रापरिमाइ पर श्रापिक मार दिया और उसी में से अमार-पह-मन्य या अपरिप्रह क्षेत्रन के त्याग पर श्रापिक भार दिया और कहा कि जब तक परिवार एवं परिप्रह का कंपन हो तब तक कभी पूर्ण श्राहिता या पूर्ण सान्य सिद्ध नहीं हो सकता, अमरा धर्म को वही शाला निर्मय नाम से मसिद्ध हुई। इसके प्रधान प्रवर्तक नेमिनाय तथा पार्यनंत्रय ही जान पहते हैं।

#### वीतरागता का आमह---

श्रहिंता की भावना के साथ साथ तर श्रीर त्यारा की भावना श्रानिवार्थ रूप से निर्मम्ब धर्म में प्रश्वित तो हो हो गई थी परन्तु साथकों के मन में यह प्रश्न उरल्स हुआ कि बाक्ष तथा पर श्रीष्क भार देने से क्या श्रात्सग्रुद्धि वा साथ पूर्णतेवा किंद्र होना संभव है ? इसी के उत्तर में से वह विचार फिलत हुआ कि राग देप झारि मिलन हिचीं पर विजय पाना ही मुख्य साध्य है । इस साध्य की सिद्धि जिस आहिंसा, जिस तथ या जिस त्यारा तेन हो सके वह श्रिष्टिंसा, तथ या त्यारा कैसा हो क्यों न हो पर श्राप्यातिमक दृष्टि से अनु-परोगी है । इसी विचार के प्रवर्तक 'जिन' कह्वाने लगे । ऐसे जिन श्रमें कह है । सच्यक, उद्ध, गोशालक और महावोर ये तम श्रप्यनी-अपनी परम्परा में जिन रूप ते प्रशिव्द हैं परंतु झाल जिनकस्थित जैनक्य पर ही मुख्यतया भार देता है । धर्म विकास का इतिहास करता है कि उच्छोक्त उदय में आनेवाची नई-नई धर्म भी अवस्थाओं में उस उस धर्म की पुरानी अविधोधी अवस्थाओं का समावेश अवस्य रहता है। वहीं कारण है कि जैनधर्म निर्धन्य धर्म भी है और अमरा धर्म भी है।

# अम्म धर्म की साम्यदृष्टि---

श्चव हमें देखना यह है कि अमरा धर्म की प्राशासत साम्य भाषना का जैन परम्परा में क्या स्थान है ! जैन शत रूप से प्रसिद्ध द्वादशांगी या चतर्दश पूर्व में 'सामाइय'--'सामायिक' का स्थान प्रथम है, जो आचारांग सूत्र कहलाता है। जैनधर्म के श्रांतिम तीर्थंकर महाचीर के आचार-विचार का सीधा श्रीर स्पष्ट प्रतिविम्ब मस्यतमा उसी सत्र में देखने को मिलता है। इसमें जो कल कहा गया है उस सब में साम्य, समता या सम पर ही पूर्णतया भार दिया गया है। 'सामाइय' इस प्राकृत या मागधी शब्द का संबंध साम्य, समता या सम से है। साम्यदिष्टमलक और साम्यदिष्टिपोषक जो-जो श्चाचार-विचार हो वे सब सामाइय-सामायिक रूप से जैन परम्परा में स्थान पाते हैं। जैसे ब्राह्मण परम्परा में संध्या एक आवश्यक कर्म है वैसे ही जैन परम्परा में भी गृहस्थ और त्यागी सब के लिए छः श्रावश्यक कर्म बतलाए हैं जिनमें मख्य सामाइय है। श्रागर सामाहय न हो तो श्रीर कोई श्रावश्यक सार्थक नहीं है । राहस्थ या त्यागी श्रपने-श्रपने अधिकारानसार जब-जब चार्मिक जीवन को स्वीकार करता है तब-तब वह 'करेमि भंते ! सामाइयं' ऐसी प्रतिज्ञा करता है । इसका द्यर्थ है कि हे भग-वन ! मैं समता या समभाव को स्वीकार करता हूँ । इस समता का विशेष स्पष्टी-करण आगे के दूसरे पद में किया गया है। उसमें कहा है कि मैं सावद्ययोग श्चर्यात् पाप ब्यापार का यथाशक्ति त्याग करता हूँ । 'सामाइय' की ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण सातवीं सदी के सप्रसिद्ध विद्वान जिनभद्रगणी समाश्रमण ने उस पर विशेषावश्यकभाष्य नामक ऋति विस्तत प्रन्थ जिखकर बतलाया है कि धर्म के श्रंगभूत अद्धा, शान श्रीर चारित्र ये तीनों ही सामाइय हैं।

# सभी वीरता के विषय में जैनवर्म, गीता और गांधीजी-

सांस्थ्य, योग ब्रीट भागवत जैसी ब्रन्य परंपराक्षों में पूर्वकाल से साम्यद्दिष्ट की वो प्रतिष्ठा थी उसी का ब्राचार लेकर भगवद्गीताकर ने गीता की दस्वा पार्टिक कर कर के स्थान स्थान स्थान स्थान पर समस्दर्श, साम्य, समता जैसे राज्दों के द्वारा साम्यदृष्टि का ही समर्थन पाते हैं। गीता ब्रीट ब्राचारांग की साम्य भावना मूल में एक ही है, किर भी वह परंपराक्षेद से क्रन्यान्य भावनाश्चों के साथ मिलकर भिन्न हो गई है। ग्रर्जुन को साम्य भावना के प्रवत आवेग के समय भी भैरुय जीवन स्वीकार करने से गीता रोकती है और शक्त युद्ध का आदेश करती है, जब कि आचारांग सुत्र अर्जुन को ऐसा आदेश न करके यही कहेगा कि ग्रगर तम सचमच चत्रिय वीर हो तो साम्यदृष्टि ग्राने पर हिंसक शस्त्रयद नहीं कर सकते बल्कि मैध्यजीवनपूर्वक आध्यात्मिक शास्त्र के साथ युद्ध के द्वारा ही सच्चा सत्रियत्व सिद्ध कर सकते हो। हस कथन की द्योतक भरत-बाहबलो को कथा जैन साहित्य में प्रसिद्ध है. जिसमें कहा गया है कि सहोदर भरत के द्वारा उम्र प्रहार पाने के बाद बाहबली ने जब प्रतिकार के लिए. हाथ उठाया तभी समभाव की बृत्ति प्रकट हुई। उस बृत्ति के ब्रावेग में बाहुबली ने भैक्ष्य जीवन स्वीकार किया पर प्रतिप्रहार करके न तो भरत का बदला चकाया श्रीर न उससे श्रपना न्याबोचित राज्यभाग लेने का सोचा । गाधीजी ने गीता श्रीर श्राचाराग श्रादि में प्रतिपादित साम्य भाव को अपने जीवन में यथार्थ रूप से विकसित किया और उसके बल पर कहा कि मानवसहारक यद तो छोडी. पर साम्य या चित्तशुद्धि के बल पर ही अपन्याय के शतिकार का मार्ग भी प्रदर्ख करो । पुराने संन्यास या त्यागी जीवन का ऐसा श्रर्थ विकास गांधीजी ने समाज में प्रतिष्रित किया है।

# साम्यदृष्टि और अनेकान्तवाद

कैन परंपरा का साम्य दृष्टि पर इतना ऋषिक भार है कि उनने साम्य दृष्टि को ही बाक्रस परंपरा में लब्धातिष्ठ ब्रह्म कहकर सामद्रार्टिगंपक सारे आचार क्लियार को 'ब्रह्मच्य'-'धम्मचराई' कहा है, कैल कि बीद परपरा ने मैनो आदि भावनाओं को ब्रह्मविहार कहा है। इतना ही नहीं पर धम्मचर' और शांति पर्वे की तरह धैन प्रमार्थ में भी समन्त बारण करनेवाले अमन् को ही ब्राह्मय कहकर अमस् और ब्राह्मण के बीच का अंतर मिटाने का प्रयक्ष किया है।

साम्यहिष्ठ जैन परम्परा में मुख्यतवा दो प्रकार से व्यक्त हुई है—(१) आचार में श्रीर (२) विचार में । जैन धर्म का बास आम्यन्तर, रज्ञूल-पुरुश सब आचार साम्य हिष्ट मुख्य आहिस के केन्द्र के आस्वारत ही निर्मित हुआ है। जिस आचार के के द्वारा आहिस की रखा और पुष्टि न होती हो ऐसे किसी भी आचार की परम्परा मान्य नहीं रखती। यदारि सब चार्सिक एरम्पराओं ने आहिसा तब पर

१. आचारांग १-५-३।

२. ब्राह्मण वर्ग२६ ।

**३.** उत्तराध्ययन २५ ।

न्यूनाधिक भार दिया है पर जैन परम्परा ने उन्न तस्त पर कितना मार हिना है भीर उसे जितना व्यापक बनाया है, उतना भार और उतनी व्यापकता झन्य धर्म परम्परा में देखी नहीं जाती। मतुष्य, पशु-तची कीटयर्तन, श्रोर वनस्पति ही नहीं बेल्क पार्थिय क्वींय आदि सुस्मातिसुस्म जन्तुओं तक की हिंता से आत्मीपम्य की भावना हारा निष्टत होने के लिए कहा गया है।

विचार में साम्य दृष्टि की भावना पर जो भार दिया गया है उसी में से अने-कान्त दृष्टि या विभज्यवाद का जन्म हुआ है। केवल अपनी दृष्टि या विचार सरणी को ही पूर्ण श्रन्तिम सत्य मानकर उस पर श्राग्रह रखना यह साम्य दृष्टि के लिए घातक है। इसलिए कहा गया है कि दसरों की दृष्टि का भी उतना ही श्चादर करना जितना श्रापनी दृष्टि का । यही साम्य दृष्टि श्रानेकान्तवाद की भूमिका है। इस भूमिका में से ही भाषा प्रधान स्यादाद श्रीर विचारप्रधान नयवाद का कमशः विकास हुआ है। यह नहीं है कि अन्यान्य परम्पराओं में अनेकान्त दृष्टि का स्थान हो न हो । मीमांसक ख्रीर कपिल दर्शन के उपरांत न्याय दर्शन में भी अनेकान्तवाद का त्थान है। बुद्ध भगवान का विभन्यवाद श्रौर मध्यममार्ग भी श्रनेकान्त दृष्टि के ही फल हैं। फिर भी जैन परम्परा ने जैसे श्रहिंसा पर श्रत्यधिक भार दिया है वैसे ही उसने श्रानेकान्त दृष्टि पर भी श्रात्यधिक भार दिया है। इसलिए जैन परम्परा में श्वाचार या विचार का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस पर श्रमेकान्त दृष्टि लागू न की गई हो या जो श्रमेकान्त दृष्टि की मर्यादा से बाहर हो। यही कारण है कि अन्यान्य परम्पराश्चों के विद्वानों ने अनेकांत दृष्टि को मानते हुए भी उस पर स्वतंत्र साहित्य रचा नहीं है, जब कि जैन परम्परा के विद्वानों ने उसके श्रांगभूत स्याद्वाद, नयवाद श्रादि के बोधक श्रौर समर्थक विपुल स्वतंत्र साहित्य का निर्माण किया है।

#### श्चहिमा---

हिंता से निष्टत होना ही श्राहिता है। यह विचार तब तक पूरा समफ में आ नहीं सकता जब तक यह न बरताथा जाए. कि हिंता किस को होती है तथा है सिंता कैन व किस कारवा से करता है और उसका परिचाम क्या है। हसी प्रमुक्त के स्वाद के स्वाद के स्वाद कियारों कीन परम्पर में कितित हुई हैं—(१) आत्मविचा (२) कर्मविचा (३) वरिजविचा और (४) लोकविचा। हसी तर अनेकित हुँट के प्राप्त प्रस्पाया सुतविचा और प्रमाण विचा का निर्माय प्राप्त पोष्प प्रमाण विचा का विमाय प्राप्त पोष्प प्रमाण विचा का विमाय प्राप्त पोष्प प्रमाण विचा का विमाय प्राप्त पोष्प हुई हैं हर प्रमाण अधित अभिना और तम्मुक्त विचारों ही जैनक्ष्म का प्राप्त है जिस पर सार्थ केंद्व में विचार किया काता है।

### षात्मविद्या घोर उत्क्रान्तिवाद--

जैसे झात्म समानता के तारिक दिचार में से अहिंसा के आचार का सम-थंन किया गया है बैसे ही उसी विचार में से जैन परमरा में यह भी आप्यातिक मत्तव्य कार्तित हुआ है कि जीवगत शासीरिक, मानतिक आदि वैषय्य किता ही क्यों न हो पर आगंतुक है—कर्ममूलक है, वास्तविक नहीं है। अतपर बुद्ध से खुद्ध अवस्था में पड़ा हुआ जीव भी कभी मानवकीटि में आ सकता है और मानव-कीटिगत जीव भी खुद्धतम वनस्पति अवस्था में जा सकता है, हतना ही नहीं बहिक वनस्पति जीव विकास के हारा मनुष्य की तरह कभी सर्वया वंथनमुक्त हो सक्या है। ऊँच-नीच गति या योनि का पढ़े सल्या मुक्ति का आयार एक मात्र कमें हैं। जैसा कम्में, जैता संस्कार या जैसी वासना वैसी ही आत्मा की अवस्था, पर ताबिक रूप से वस आत्माओं का स्तरूप सर्वया एक हा है जो नैकम्में ख़रस्था में पूर्ण रूप से सकट होता है। यही आत्मताम्यूलक उत्कातिचार है।

सांख्य, योग, बौद खादि हैतवादी ख्राहिला समर्थक परम्पराझां का और और बातों में जैन परम्पर के साथ जो कुछ मतमेद हो पर ख्राहिसायधान खाचार तथा उकानित्वाद के विषय में सब का पूर्ण ऐकमत्व है। ख्रास्माहैतवादी बीधानियद परम्परा ख्राहिल का समर्थन समानता के सिद्धान्त पर नहीं पर छादैत के किदान्त पर करती है। वह कहती है कि तन्त कर से जैसे द्वाम कर सम सभी जीव शुद्ध बड़ा-पर बढ़कर हैं। जो जीवों का पारस्परिक मेर देखा जाता है वह बास्तवित न होंकर ख्राविद्यामुक्क है। हमलिए छन्य जीवों को छपने से छामिख से सममना चाहिए और छन्य के दुःख को ख्रपना दुःख समम्म कर हिंवा से निवव होना चाहिए औ

हैतवादी जैन झादि परम्पराझों के झौर ऋहैतवादी परम्परा के बीच खंतर केवल इतना ही है कि पहली परंपराएँ प्रत्येक जीवात्मा का वास्तविक मेद मान कर भी उन सब में तात्विक रूप से समानता खीकार करके बहिंसा का उदबोवन करती हैं, जब कि बाहैत परम्परा जीवात्माओं के पारस्परिक मेद को ही मिथ्या मानकर उनमें तात्विक रूप से पूर्व ग्रमेद मानकर उसके ग्राधार पर ग्राहिसा का उदबोधन करती हैं। ब्राह्रैत परम्परा के ब्रानुसार भिन्न-भिन्न योगि ब्रारि भिन्न-भिन्न गतिवाले जीवों में दिखाई देनेवाले मेद का मूल ऋषिण्ठान एक शुद्ध ग्रसंड ब्रह्म हैं. जब कि जैन जैसी दैतवादी परम्पराग्नों के ग्रनसार प्रत्येक जीवात्मा तत्व रूप से स्वतंत्र श्रीर श्रद ब्रह्म है। एक परम्परा के श्रनुसार श्रवंड एक वहा में से नानाजीय की सच्टि हुई है जब कि दसरी परम्पराश्चों के श्चनसार जुदै-जदे स्वतंत्र और समान अनेक शुद्ध ब्रह्म ही अनेक जीव हैं द्वेतमूलक समानता के सिद्धान्त में से ही अब्देतम्बक ऐक्य का सिद्धान्त क्रमशः विकसित हुआ जान पड़ता है परन्त अहिंसा का आचार और आध्यात्मिक उल्कान्तिबाद अहैतबाद में भी दैतवाद के विचार के ऋनुसार ही घटाया गया है। बाद कोई भी हो पर श्रहिसा की दृष्टि से महत्त्व की बात एक ही है कि श्रम्य जीवों के साथ समानताः या अभेद का वास्तविक संवेदन होना ही श्रहिंसा की भावना का उदगम है।

### कर्मविद्या और बंध-मोच--

जब तत्त्वतः सब जीवात्मा समान हैं तो फिर उनमें परसर वैषम्य क्यों, तथा एक ही जीवात्मा में काल मेद से वैषम्य क्यों हस प्रश्न के उत्तर में ते ही कर्म-विधा का जन्म हुआ है। जैसा कर्म वैसी प्रवस्था यह मान्यता वैषम्य कर स्थि-करण तो कर देती है, पर साथ ही साथ वर भी कहती है कि प्रस्क्रा या हुया कर्म करण तो कर देती है, पर साथ ही साथ वर्म अहती है कि प्रस्क्रा या हुया कर्म करले एवं न करने में जीव ही स्वतंत्र है, जैसा वह बाहे वैसा सत् या असल् पुरुषार्थ कर सकता है और वही अपने वर्तमान और भावी का निर्माता है। कर्म-वाद कहता है कि वर्तमान का निर्माल भूत के आधार पर और भिष्ण का निर्माल वर्तमान के आधार पर होते हो हो तीनों काल की पारसरिक संगति कर्म-वाद पर हो अवलंबित है। यही पुनर्जन्म के विचार का आधार है।

वखुतः अज्ञान और राग-देव ही कमें है। अपने पराये की वास्तविक प्रतीति न होना अज्ञान या कैन परम्परा के अनुकार दर्शन मोह है। हसी को सांस्य, बौद आदि अन्य परम्पराओं में आविषा कहा है। अज्ञान-अनित हप्यानिष्ट की क्ल्यनाओं के कारण नोज्ञा के हिंचरी, या नोज्ञा विकार पैदा होते हैं नहीं तंत्री में राग-हों कहे गए हैं। यापिर राग-होंच ही हिंचा के प्रेरक हैं पर क्युता सब की जंद ऋक्षान-दर्शन मोह या ऋषिया ही है, इसलिए हिंसा की अक्सली जंद केस्सान ही है। इस विषय में आत्मवादी सब परपराएँ एकमत हैं।

उत्पर जी कर्म का स्वरूप बतलाया है वह जैन परिभाषा में भाव कर्म है और वंड आत्मगत संस्कार विशेष है। यह मायकर्म आत्मा के इर्दगिर्द सदा वर्तमान रेसे सकमातिसस्य भौतिक परमाशात्र्यों को खाकच्ट करता है ख्रौर उसे विशिष्ट कर ऋषित करता है। विशिष्ट रूप प्राप्त यह भौतिक परभारा पंज ही द्रव्यकर्म या कार्याण शरीर कहलाता है जो जन्मान्तर में जीव के साथ जाता है श्रीर स्थल क्रारीप के निर्माण की भूमिका बनता है। ऊपर ऊपर से देखने पर मालुम होता है कि दुव्यकर्म का विचार जैन परंपरा की कर्मविद्या में है. पर अपन्य परंपरा की कर्मिविद्या में वह नहीं है, परन्तु सुक्ष्मता से देखनेवाल्या जान सकता है कि वस्ततः ऐसा नहीं है। सौंख्य-योग, वेदान्त श्रादि परंपराश्रों मे जन्मजन्मान्तर-गामी सक्ष्म या लिंग शरीर का वर्णन है । यह शरीर ग्रन्त:करण, ग्रमिमान मन त्र्याटि प्राकृत या माथिक तत्त्वों का बना हन्ना माना गया है जो वास्तव में जैन वरंपरासंगत भौतिक कार्मण शरीर के ही स्थान में है। सहम या कार्मण शरीर की मल कल्पना एक ही है। श्रन्तर है तो उसके वर्णन प्रकार में श्रीर न्यनाधिक विस्तार में एवं वर्गीकरण में जो हजारी वर्ण से जदा-जदा विचार-चिंतन करने बाली परंपरात्रों में होना स्वाभाविक है । इस तरह इम देखते है तो त्रातमवादी सब परंपराश्चों में पुनर्शन्म के कारण रूप से कर्गतत्त्व का स्वीकार है श्लौर जन्म-जन्मान्तरगामी भौतिक शरीररूप द्रव्यकर्म का भी स्वीकार है । न्याय वैशेषिक परंपरा जिसमें ऐसे सहम शरीर का कोई खास स्वीकार नहीं है उसने भी जनमजनमान्तरगामी ऋगांरूप मन को स्वीकार करके द्रव्य कर्म के विचार को कापनाया है।

पुनर्वत्म और कर्म की मान्यता के बाद जब मोख की कहरना भी तत्विवतन में स्थिर हुई तब से अभी तक की बंध-मोख्यादी भारतीय तत्विवतकों की आर्यान-स्वरूप-विवयक मान्यताएँ कैसी-कैसी है और उनमें विवादकम भी हिटे से जैन मत्त्रव्य के स्वरूप का कथा स्थान है हते समझने के लिए सखेप में बंधमं खुवारी मुख्य-मुख्य सभी परंपराक्षों के मत्त्रव्यों को नीचे दिया जाता है। (१) जैन परंपरा के अनुनार आज्ञा मत्येक शरीर में बुदा-बुदा है। वह स्वयं शुप्ताशुम कर्म का कर्ता और कर्म के एख-मुख्य-हुख्य आपि है। वह कम्मान्यत कर्म कर्ता कर समय स्थानात्म के जाता है और मुक्तिकाल में संस्था खुक्य-बुख्य आत्म परंपर करता है। वहीं मुक्ति पाता है और मुक्तिकाल में संस्था खुक्य-बुख्य ज्ञान-अकान आदि ग्रामशुम कर्म आदि भाषों है सर्वया खुक्य काता है ।

(२), सांख्य योग पर पर के अनुसार झारमा मिन्न-मिन्स है पर यह कुटस्स धर्म क्यापका होने से न कर्म का कर्ता: भोका, जन्मान्तरकामी, गतिशीख है और स को मक्तिसामी ही है। उस परंपरा के अनुसार तो प्राकृत शुद्धि या अन्त:करके ही कर्म का कर्ता मोक्ता जन्मान्तरमामी संकोच विस्तारशील कान अकान आहि मानों का श्राश्रय क्वीर मुक्ति-काल में उन मानों से रहित है । सांख्य बोस परंपरा क्रान्त:करण के बंधमील को ही उपचार से पहल के मान केती है। (३) न्यायवैशेषिक परंपरा के अनुसार आत्मा अनेक हैं, वह सांख्य योग की तरह कटस्थ और व्यापक माना गया है फिर भी वह जैन परंपरा की तरह वास्तविक रूप से कर्ता, भोक्ता, बढ़ और मक्त भी माना गया है। (४) शहैत-वादी वेदान्त के श्वनसार श्वातमा वास्तव में नाना नहीं पर एक ही है। वह सांख्य योग की तरह कटस्थ श्रीर व्यापक है श्रातपत्र न तो वास्तव में बद्ध है. श्रीर न मक्त । उसमें श्चन्तःकरण का वधमोव्ह ही उपचार से माना गया है । (५) बौद्धमत के अनुसार श्रात्मा या चित्त नाना है: वहीं कतां, भोक्ता, बंध श्रीर निर्वाण का श्राक्षय है। वह न तो कटस्थ है, न व्यापक, वह केवल शानखरापर परा रूप है जो हृदय इन्द्रिय वैसे अनेक केन्द्रों में एक साथ या क्रमशः निमित्तानसार उत्पन्न व तप्र होता उद्या है ।

ऊपर के सिह्मप्त वर्शन से यह त्यष्टवया स्वित होता है कि नैत परंप्य संमत आत्मस्वरूप वंधमील के तत्ववितकों की करूपना का अनुभवमूलक पुराना रूप है। सारुपोग संमत आ्रात्मस्वरूप उन तत्ववितकों की करूपना की दूसरी भूमिका है। अर्द्धतवाद संमत आत्मस्वरूप सांस्थयोग की बहुत्वविषयक करूपना का एक-त्वरूप में परिमार्गनमात्र है, जब कि न्यायवैद्योधिक संमत आ्रात्मस्वरूप जैन और सांस्थ्योग की करूपना का मिथ्यमात्र है। बौद संमत आत्मस्वरूप जैन करूपना का ही तर्कशोधित रूप है।

#### एक्स्स्स्य चारित्रशिका-

श्रास्मा और कर्म के सक्त्य को जानने के बाद ही यह जाना जा सकता है कि श्राप्वासिक उत्कान्ति म चारित्र का क्या स्थान है। मोब्दाव्यवितकों के श्रानुसार चारित्र का उद्देश्य श्राप्ता को कर्म से सुकत करना ही है। चारित्र के हारा कर्म से मुस्ति मान लेने पर भी यह महन रहता ही है कि स्थामन से पुत्र देसे श्राप्ता कर्म साथ पहले गहल कर्म का संबंध कह और क्यों हुआ या परेशा संबंध कितने किया है हसी तरह यह भी महन उपस्थित होता है कि स्थामन से हुद्ध रहे से श्राप्ताव्य करने साथ यह किसी न किसी तरह से कर्म कर संबंध्य हुआ माना व्याप्त सी चारित्र हे बाय पुक्ति किया होने हे बाद मी फिर कर्म संबंध क्यो नहीं होगा ? इन हो प्रस्कों का उच्छ का स्वास्तिमक सभी लिकड़ों ने बायमा एक ता ही दिया है । संस्थानिक हो या विद्या न स्वास्ता न स्वायचेरिकिक हो या विद्या न समें हो है । ते तर दे वेन व्यक्ति का भी यही में तर है कि कर्म की दिया के साथ कर्म न है कि कर्म की दिया के साथ कर्म न है कि कर्म की दिया का स्वास्त्र है कि स्थानिक स्वास्त्र है कि स्थानिक क्ष्य से बहु संबंध साथि है स्थानिक हम सिक्त प्रस्ता है कि स्थानिक क्ष्य से बहु संबंध साथि है स्थानिक हम सिक्त प्रस्ता है कि स्थानिक क्ष्य से बहु संबंध साथि है स्थानिक प्रस्ता की उत्पानिक जीवन हो हि हम हम स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक सिक्त साथि हमें हमि स्थानिक स्थानिक स्थानिक सिक्त साथि हमें हमि स्थानिक स्थानिक

चारित्र का कार्य जीवनगत नैयम्य के कारणों को दूर करना है, जो जैन परि-माघा में 'संवर' कहलाता है । नैयम्य के मूल कारण अक्षान का निवारण आत्मा की सम्यक् प्रतीति से होता है और राग-देंच जैसे क्लेशों का निवारण माध्यस्थ्य की श्विद्धि से । हसलिए आत्मर चारित्र में दो हो बार्ते आती है । (१) आत्म-आत्म-विवेक-स्थाति (२) माध्यस्थ्य या राग-द्रोप आदि क्लेशों का जय । ध्यान, कत, नियम, तप, आदि जो-मो उपाय आत्मर चारित्र के पोषक होते हैं वे ही बाह्य चारित्र कर से साथक के लिए उपार्थेय माने गए हैं।

श्राष्पास्मिक जीवन की उत्कान्ति श्रान्तर चारित्र के विकासकम पर श्रवहांकित है। इस विकासकम का गुणस्थान रूप से शैन परम्परा में ऋतंत विश्वाद और विस्तृत वर्षान है। श्राष्पास्मिक उत्कान्ति कम के जिलावुषों के लिए योगसास्म-सर्पिक मुक्तानी श्रादि मुन्तिकाओं का, बीददाालमधिक सेतापल श्रादि मुन्तिकाओं का, योगवासिण्टमसिक श्रंशान और शानम्भिकाओं का, श्राजीवक-परंपरामसिक मेंद्र-मृत्ति श्रादि मुन्तिकाओं का और गैन परंपरा प्रसिक्त गुणस्थानों का तथा होगा दृष्टियों का गुक्तनात्मक श्रष्ट्यन बहुत रस्त्रम एमंद्र परंपरी है, जिसका क्याने यहाँ संभव नहीं। विश्वासु सम्बन्ध प्रसिक्त ' तेलंशी से जान सकता है।

१. <sup>अ</sup>भारतीय दर्शनोमां ऋाध्यात्मिक विकासक्रम—पुरातत्व १-४० १४९ ।

में बहाँ उन जीदर गुजरवानों का वर्षीन न करने संबीन मूनिकाकों का ही परिचन दिने देता हूँ, जिनमें गुजरवानों का कमानेका हो बाता है. । महाती मूनिका है बहिएतम, जिक्कों कात्मकान चा विनेकस्वाति का उदय ही नहीं होता ! बूबरी भूमिका इन्दारतम है, जिसमें कात्मकान का उदय तो होता है पर राजनेष कारी नेती मां मह होकर भी कप्तान प्रमान विलक्काते रहते हैं। तीकरी मूनिका है परमाला। इसमें राजनेष का पूर्व उच्छेद होकर बीक्षक्थवां प्रकट होता है।

लोकविद्या---

लोकिविया में लोक के स्वरूप का वर्णन है। जीव-चेवन और अप्रीच-अचेतन या जब हन दो तत्वों का सहवार ही लोक है। चेवतन-अचेतन दोनों तत्व न तो किसी के द्वारा कमी नैरा हुए हैं और न कमी नारा पाते हैं फिर भी स्थाय के परिशामान्तर पाते रहते हैं। संवार काल में चेतन के ऊपर अधिक प्रभाव डालनेवाला द्वव्य एक मात्र जब-परमाणुपुर्व पुरमाल है, जो नानाक्य से चेतन के संबंध में आता है और उसकी शक्तियों को मर्गादित भी करता है। चेतन तत्व की साहशिक और मीलिक शक्तियों ऐसी हैं जो योग्य दिशा पाकर कभी न कभी उन जड़ द्वव्यों के प्रभाव से उसे मुक्त भी कर देती हैं। जड़ और चेतन के पारशरिक प्रभाव का खेत्र ही लोक है और उस प्रभाव से खुरकार पाना हो लोकान्त है। जैन परंपरा की लोकचेर-विश्वयक करना सांक्य-योग, युराखा और शैद बादि परंपराओं की करना ने अनेक अंदों में मिलती-खबती है।

कैन परंपय न्यायवैशेकि की तरह परमाखुकादी है। सांस्थयंभ की तरह महातिवादी नहीं है तथापि कैन परंपय समात परमाखु का बक्तर सांस्व-परंपय समात परमाखु को तरह करा कहीं मिलता, क्योंकि कैन समात परमाखु को तरह क्रस्य नहीं है। इसीकिय नित्र परिशामी है, न्यायवैशेषिक समात परमाखु को तरह क्रस्य नहीं है। इसीकिय नित्र पर्क ही सांस्व-परमात् कर्ति इच्यों, जल, तेन, बायु कादि अनेक मौतिक स्विध्यों का उपादान बनती है वैसे ही बैन सम्मत एक ही परमाखु वृष्यी, जल, तेन आदि सांस्व-परमाखु क्यों, जल, तेन आदि नांसर में परिश्त होता है। कैन परंपय न्यायवैशेषिक की तरह यह नहीं मानती कि पार्थिन, जलीय आदि मौतिक परमाखु मुख में ही सदा मिन्न जातीय हैं। इसके सिवाय और मो एक अन्तर ध्यान देने योगय है। यह कि जैनक्समत परमाखु वैशोषिक सम्मत परमाखु की अर्थेश हता अरिक सुक्ष है कि अन्त में वह सांस्व-परमत महति तैसा ही अपनक कन कला है। कैन

परंपय का कार्नत परमासुवाद प्राचीन सांख्यसम्मत पुरुषबहुत्वानुरूप प्रकृति-बहुत्ववाद े से दूर नहीं है ।

## जैनमत और ईश्वर

कैन परंपरा शंख्यपेग मीमांतक ब्रादि परंपराओं ती तरह लोक को अमार रूप से ब्रामारि और अनंत ही मानती है। वह पौराशिक या केशोविक मत की तरह उसका खिटलंहर नहीं मानती अतरण कीन परंपरा में कती सहतां रूप से हैं सीस सर्वेक व्यक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। जेन सिवतां कहता है कि मत्येक जीव अपनी-अपनी खिट का आप ही कतां है। उसके अनुसार तालिक दृष्टि से प्रत्येक जीव में ईश्वर माव है जो मुक्ति के समय प्रकट होता है। जिसका ईश्वर माव प्रकट हुआ है वही सार्थार को ते किए उपास्य बनता है। योग्यास्त्र संस्वर मी माज उपास्य है, कतां संहतां नहीं, पर जैन और योगयास्त्र का करना में अन्तर है। वह के करना मं अन्तर है। वह के करना मं अन्तर है। वह के सर्या अपने प्रमुख्य से मान उपास्य है को से स्वाय स्वय पुरुषों से मिन्न कोटि का है, जब कि जैनशास्त्र समत ईश्वर की सार्या का स्वाय पुरुषों से मिन्न कोटि का है, जब कि जैनशास्त्र समत ईश्वर की साम करता है की स्वया साम होने के कारण हर कोई योग्य सामक ईश्वर साम करता है की समल साम्य होने के कारण हर कोई योग्य सामक ईश्वर की साम करता है और सभी मुक्त समान माव से ईश्वर का से उपास्य हैं।

# श्रुतविद्या श्रीर प्रमाणविद्या-

पुपने और अपने समय तक में जात पेरे अन्य विचारकों के विचारों का तथा स्वानुम्बरमुक्क अपने विचारों का तत्वख्वी संग्रह ही भुतिबद्धा है। भुतिबद्धा का य्येव यह है कि सत्वस्वर्शी किसी भी विचार या विचारस्वर्धी अवस्वत्याना या उपेद्धा न हो। इसी कारवा से जैन परंपर की भुतिबिद्धा नव-नव विद्याओं के विकास के साथ विकसित होती रही है। यही कारवा है कि भुत-विद्या में संग्रहन्यरूप से जहीं प्रथम सांस्वसम्मत स्ट्रेटी किया गया वहीं ब्रह्मा देत के विचार विकास के बाद संग्रहम्य सर से ग्रह्माद्दैत विचार ने भी स्थान माम किया है। इसी तरह कहीं कुबस्य नयहरूप में माचीन जीद खिषकबाद संग्रहीत हुआ है वहीं आयों के महावानी विकास के बाद कुबस्य नयहरूप से

१. षड्दर्शनसमुख्ययगुण्यरत्नरीका यु०-६६— "मौत्तिकसांख्या हि श्रास्मान-मात्सानं प्रति पृथक् प्रधानं वदन्ति । उत्तरे तु सांख्याः सर्वात्मस्विरे एकं नित्यं प्रधानमिति प्रपन्ताः ।"

वैभाषिक, सौत्रान्तिक, विज्ञानवाद श्रीर शृत्यवाद इन चारों प्रसिद्ध बीद्ध शास्त्राओं

का संग्रह हुआ। है।

अनेकात दृष्टिका कार्यप्रदेश इतना अधिक व्यापक है कि इसमें मानक-जीवन की दिवाबट ऐसी सभी कीर्फिक खोकोत्तर विचार्य अपना-कपना योग्य स्थान प्राप्त कर लेती हैं। यही कारण है कि बैन भुतविद्या में खोकोवर विचाकों के अखावा जीकिक विचाकों ने भी स्थान भाग किया है।

प्रभायानिया में प्रत्यन्त, अनुमिति आदि जान के सब प्रकारों का, उनके साधनों का तथा उनके बताब्स का विरक्त विषरत आता है। इसमें भी अपने कान्य दृष्टि का ऐसा उपयोग किया गया है कि जिससे किती भी तत्वितक के यार्था विचार की प्रवरायाना या उपेचा नहीं होती, प्रत्युत जान और उसके साधन से संबंध रखनेवाले सभी जान विचारों का यथावत् विनियोग किया गया है।

यहाँ तक का वर्षन कैन परंपरा के प्रायान्त अहिंसा और अनेकान्त से संबंध रखता है। जैसे शरीर के दिना प्राया की स्थिति अर्तमान है वैते ही धर्मस्तरीर के सिवाय धर्म प्राया की स्थिति भी अर्समन है। जैन परंपरा का धर्मशरीर भी लंध रचना, साहित्य, तीर्थ, भनिर आदि धर्मस्थान, शिक्स्सामन्त्र, उपासनावित्ति, प्रंथसंग्राहक भांडार आदि अर्मेक रूप से विच्याना है। यद्यारे पारतीय संस्कृति की विरायत के अधिकत अर्थ्यवन की दृष्टि से जैनपर्म के उपपर स्थित अर्थमां का तालिक एवं ऐतिहासिक वर्णन आवश्यक एवं रसप्रद मी है तथापि वह सस्तुत निवंध भी मार्यादा के बाहर है। अत्राय्व तिकास की तृत करना चाहिए।

ई० १६४६ ]

# जैन-संस्कृति का हृदय

#### संस्कृति का स्रोत-

संस्कृति का स्रोत नदी के ऐसे प्रवाह के समान है वो अपने प्रभवस्थान की अपने प्रभवस्थान की अपने प्रभवस्थान की प्रशिवस्थित और परिवर्षित अपने हुन्तर होटे मिश्रयों से भी पुक्त होता रहता है और उद्गमन्थान में पाए जानेवाली रूप, राग्ने, गम्ब तथा स्वाद आदि में कुळून-कुळू परिवर्तन भी प्राप्त करता रहता है। जैन कहलाने वाली संस्कृति भी उस संस्कृति-सामान्य के नियम का अपवाद नहीं है। जिस संस्कृति को आप हम जैन-संस्कृति के नाम से एवानते है उसके सर्वप्रथम, आविमांकक कीन ये और उनसे वह पहिल्प-सहस्व किस स्वस्थ में उद्गत हुई हम्का पूर्य-पूरा सही वर्षन करता हरीहास की सीमा के बाहर है। फिर भी उस पुरातन प्रवाह का जो और जैसा स्रोत हमारे सामने है तथा वह विन आधारों के पट पर बहुता चला आधा है, उस स्रोत तथा उन खावनों के कर दिवार करते हरीहास की सिमा किसा करता हरीहास की साम के बाहर है। फिर भी उस पुरातन प्रवाह का जो और जैसा स्रोत हमारे सामने है तथा वह विन आधारों के पट पर बहुता चला आधा है, उस स्रोत तथा उन खावनों के कर दिवार करते हुए हम जैन-संस्कृति का हृदय योडा-बृद्धत पहिचान पते हैं।

# जैन-संस्कृति के दो रूप--

कैन-संस्कृति के भी, दूसरी संस्कृतियों की तरह, दो रूप हैं। एक शाख और दूसरा आगतर। बाढ़ रूप वह है अिसे उस सस्कृति के अलावा दूसरे लोग भी आंख, कान आदि बाढ़ हिन्यों से जान सस्कृति के अलावा दूसरे लोग भी आंख, कान आदि बाढ़ हिन्यों से जान सस्कृति के आन्तर रखरूप कर तो होता। क्योंकि किसी भी सस्कृति के आन्तर रखरूप का ताहात् आफ लगे ति एक उसी को होता है जो उसे अपने जीवन में तन्मय कर ले। दूसरे लोग उसे जानवा चाहें तो साचार दर्शन कर नहीं सकते। एर उस आन्तर संस्कृतिमय जीवन वितानेवाले पुरुप या पुरुपों के जीवन-व्यवहारों से तथा आस-पास के बातावरण पर पड़नेवाले उनके असरों से वे किसी भी आन्तर संस्कृति का अस्वाया जागा सकते हैं। यहां कुंसे सुख्यत्वा जीन-संस्कृति के उस आग्वर का बा हाई को हो। यहां कुंसे सुख्यत्वा जीन-संस्कृति के उस आग्वर का बा हाई को हो। यहां कुंसे सुख्यत्वा जीन-संस्कृति के उस आग्वर का बा हाई को ही परिचय देना है, जो बहुआ अभ्यासजीवित करणना लागा सकते हैं।

### जैन-संस्कृति का बाह्य स्वरूप---

जैन सस्कृति के बाहरी स्वरूप में, 'झन्य संस्कृतियों के बाहरी स्वरूप की तरह अनेक वस्तुओं का समावेश होता है। शास्त्र, उसकी भाषा, मन्दिर, उसका स्थापत्य, मूर्ति-विधान, उपासना के प्रकार, उसमें काम आनेवाले उपकरण तथा द्रव्य, समाज के लानगान के नियम, उत्सव, त्यौहार आदि अनेक विषयों का जैन समाज के साथ एक निराता संबन्ध है और प्रत्येक विषय **अपना** सास इति-हास भी रखता है। ये सभी वार्ते वाह्यसंस्कृति की ऋंग हैं पर यह कोई निषम नहीं है कि जहाँ-जहाँ श्रीर जब ये तथा ऐसे दसरे श्रंग मौजूद हो वहाँ श्रीर तब उसका हृदय भी अवश्य होना ही चाहिए। बाह्य अगों के होते हुए भी कमी हृदय नहीं रहता और बाह्य श्रंगों के श्रभाव में भी संस्कृति का हृदय संभव है। इस दृष्टि को सामने रलकर विचार करनेवाला कोई भी व्यक्ति भलीमांति समक सकेगा कि जैन-संस्कृति का हृदय, जिसका वर्णन मैं यहाँ करने जा रहा हूं वह केवल जैन समाजजात श्रीर जैन कहलाने वाले व्यक्तियों में ही संमव है ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य लोग जिन्हें जैन समभते हैं, या जो ऋपने को जैन कहते हैं. उनमें ग्रगर श्रान्तरिक योग्यता न हो तो वह हृदय संभव नहीं श्रीर जैन नहीं कहलाने वाले व्यक्तियों में भी श्रगर वास्तविक योग्यता हो तो वह हृदय संभव है। इस तरह जब संस्कृति का बाह्य रूप समाज तक ही सीमित होने के कारण श्रन्य समाज में सुलम नहीं होता तब संस्कृति का हुदय उस समाज के अनुयायियों की तरह इतर समाज के अनुयायियों में भी संभव होता है। सच तो यह है कि संस्कृति का हृदय या उसकी ऋतना इतनी व्यापक ऋौर स्वतन्त्र होती है कि उसे देश, काल, जात-पांत, भाषा श्रीर रीति-रस्म श्रादि न तो सीमित कर सकते हैं और न अपने साथ बांध सकते हैं।

### जैन-संस्कृति का इदय-निवर्शक धर्म-

अब प्रश्न यह है कि जैन-संस्कृति का हृदय क्या चींज है ? इसका संबिधा जवाब तो यही है कि निवर्षक धर्म जैन संस्कृति की आत्मा है । यो पर्म निवृत्ति कराने वाला अपरीत् पुजर्नान्त के चक्र का नारा कराने वाला हो या उस निवृत्ति के साधन रूप से जिस धर्म का आवित्रांत् , विकास और प्रशास हो या उस निवृत्ति तैंक घर्म कहला है । हस्का अस्ति की अर्थ सम्मन्ति के लिए हमें प्राचीन किन्न समझालीन इस धर्म-स्वस्त्रों के बारे में चोड़ा छा विचार करना होगा।

## धर्मों का वर्गीकरण्-

इस समय जितने भी वर्ग दुनियां में जीवित हैं या जिनका योहा-बहुत इतिहास मिलता है, उन सब के ब्रान्तरिक त्वरूप का ब्रगर वर्गीकरण किया जाय तो वह मुख्यतवा तीन मार्गों में विमाजित होता है।

१---पहला वह है, जो मौजूदा जन्म का ही विचार करता है।

 २—दूसरा वह है जो मौजूदा जन्म के ब्रह्मावा जन्मान्तर का भी विचार करता है।

 नीसर वह है जो जन्म-जन्मान्तर के उपरान्त उसके नाश का या उच्छेद का भी विचार करता है।

#### धनात्मवाद---

श्राज की तरह बहुत पुराने समय में भी ऐसे विचारक लोग थे जो वर्तमान चीवन में प्राप्त होनेवालें सुख से उस पार किसी श्रान्य सख की कल्पना से न तो प्रेरित होते थे श्रीर न उसके साधनों की बोज में समय बिताना ठीक समभते थे। उनकाध्येय वर्तमान जीवन का सुल-भोग ही था। श्रीर वे इसी ध्येय की पर्ति के लिए सब साधन जुटाते थे। व समभते थे कि हम जो कुछ हैं वह इसी . जन्म तक हैं और मृत्यु के बाद हम फिर जन्म ले नहीं सकते। बहुत हुआ। तो हमारे पुनर्जन्म का अर्थ हमारी सन्तति का चाल रहना है। अतएव हम जो अञ्चा करेंगे उसका फल इस जन्म के बाद भोगने के बास्ते हमें उत्पन्न होना नहीं है। इमारे किये का पत्त हमारी सन्तान या हमारा समाज भाग सकता है। इसे पुनर्जन्म कहना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं । ऐसा विचार करनेवाले वर्ग की डमारे प्राचीनतम शास्त्रों में भी ग्रमात्मवादी या नास्तिक कहा गया है। वही वर्ग कभी ऋागे जाकर चार्बाक कहलाने लगा। इस वर्गकी टब्टि में साध्य-पुरुषार्थ एक मात्र काम ऋथात् सुल-मोग ही है। उसके साधन रूप से वह वर्ग धर्म की कल्पना नहीं करता या धर्म नाम से तरह तरह के विधि-विधानों पर विचार नहीं ... फरता । ऋतएव इस वर्ग को एक मात्र काम-पुरुषायों या बहुत हक्षा तो काम श्रीर श्चर्य उभयपुरुषायीं वह सकते हैं।

## प्रवर्तक-अर्म---

दूसरा विचारक वर्ग शारीरिक जीवनमत सुत्त को साप्य तो मानता है पर बह म्बनता है कि जैसा मीजूरा जम्म में सुत्त सम्मन है बेसे ही माखी मर कर किर पुनर्जम महत्त्व करता है श्रीर इस तरह कम्मजन्मानतर में शारीरिक-मानसिक सत्त्वों

के प्रकर्ष-सपकर्ष को श्रांखला चल रही है । जैसे इस जन्म में वैसे ही अन्यानस में भी इमें सखी होना हो. या ऋषिक सख पाना हो. तो इसके वास्ते हमें धर्मा-तुष्ठान भी करना होगा । ऋथौंपार्धन ऋदि साधन वर्तमान क्षमा में उपकारक भते ही हो पर चन्मान्तर के उच्च और उच्चतर मुख के क्विप्र हमें धर्मानुष्टान श्रवश्य करना होगा । ऐसी विचार-सरकी वाले लोग तरह-तरह के धर्मानघरान करते ये और उसके द्वारा परलोक तथा लोकान्तर के उच्च सख पाने की अदा भी रखते थे। यह वर्ग श्रात्मवादी श्रीर पुनर्जन्मवादी तो है ही पर उसकी करपना जनम-जन्मान्तर में श्रिधिकाधिक सख पाने की तथा प्राप्त सख को श्राधिक सै-श्रिधिक समय तक स्थिर रखने की होने से उसके धर्मानष्ठानों को प्रक्तक धर्म कहा गया है। पवर्तक धर्म का संद्वीप में सार यह है कि जो और जैसी समाज व्यवस्था हो उसे इस तरह नियम और कर्तज्य-बढ बनाना कि जिससे समाज का प्रत्येक सभ्य श्रपनी-श्रपनी स्थिति श्रीर कला में सख लाभ करे श्रीर साथ ही ऐसे जन्मान्तर को तैयारी करे कि जिससे दसरे जन्म में भी वह वर्तमान जन्म की अपेदाा अधिक श्रीर स्थायी सुख पा सके । प्रवर्तक-धर्म का उद्देश्य समाज व्यवस्था के साथ-साथ जन्मान्तर का संवार करना है, न कि जन्मान्तर का उच्छेद । प्रवर्तक धर्म के श्रव-सार काम, श्रर्थ श्रौर धर्म, तीन पुरुषार्थ हैं । उसमें मोच्च नामक चौथे पुरुषार्थ की कोई कल्पना नहीं है । प्राचीन ईरानी ऋर्य जो ऋवस्ता को धर्मग्रन्थ मानते थे श्रीर प्राचीन वैदिक श्रार्य जो मन्त्र श्रीर ब्राह्मशरूप वेद भाग को ही मानते थे, वे सब उक्त प्रवर्तक धर्म के अन्यायी हैं। आगो जाकर वैटिक दर्शनों में जो मींमांसा-दर्शन नाम से कर्मकाएडी दर्शन प्रसिद्ध हुआ। वह प्रवर्तक-धर्म का जीवित रूप है।

### निवर्तक धर्म-

निवर्तक धर्म कार सूचित प्रवर्तक धर्म का वित्तकुत विरोधी है। वो विचारक हस बोक के उपरान्त कोक्षान्तर ब्रीर जन्मानर मानने के साथ-साथ उस जन्मचक को बारण करनेवाली ख्रात्मा को प्रवर्तक धर्म-वाहियों की तरह तो मानते ही थे; पर साथ ही वे जनानतर में प्राप्य उच्च, उच्चतर और विरश्भायी ख़ुत्व से मन्तुष्ट न ये। उनकी दृष्टि वह थी कि हस जन्म या जन्मान्तर में कितना हो ऊँचा खुत्व क्यों न मिले, वह कितने ही टीर्च काल तक क्यों न स्थिर रहे पर ख्रार वह सुल क्यों न किसी गारा पानेवाला है तो किर वह उच्च और विरत्याथी खुत्व भी खते में निकृष्ट खुत्व को कोटि कर होने हे उपार्य वह सुल क्यों न स्था वह सुल की कोटि कर होने हे उपार्य वह सुल क्यों न स्था रहे हम की करने कर की उच्च के कर करा हम सुल की क्या हम सुल की कोटि कर होने हम सुल की काल करने हम हम सुल की सुल की हम सुल की सुल की सुल की सुल की काल करने हम सुल की काल करने हो। इस सुल की सुल

स्फ ने उन्हें मोख परवार्थ मानने के लिए बाधित किया । वे मानने लगे कि स्क ऐसी भी श्वास्मा की स्थिति संभव है जिसे पाने के बाद फिर कभी जन्म-जन्मान्तर या देह बारका करना नहीं पड़ता । वे क्रात्मा को उस स्थिति को मोख या जन्म-निवृत्ति बहते थे । प्रवर्तक धर्मानवायी जिन उच्च और उच्चतर धार्मिक अनस्तानों से इस बोक तथा परलोक के उलकृष्ट सखों के लिए प्रयत्न करते थे उन धार्मिक श्रनुष्ठानों को निवर्तक-धर्मानुयायी श्रपने साध्य मोच या निवृत्ति के लिए न केवल अपर्याप्त ही समक्रते बल्कि वे उन्हें मोच पाने में बाधक समक्षकर उन सब धार्मिक अनुष्ठानों को आत्यन्तिक हैय बतलाते थे। उद्देश्य और दृष्टि में पूर्व-पश्चिम जितना अन्तर होने से प्रवर्तक-धर्मान्यावियों के लिए जो उपादेय वही निवर्तक धर्मानुयायियों के लिए हेय वन गया । यद्यपि मोस्र के लिए प्रवर्तक धर्म बाधक माना गया पर साथ ही मोज्ञवादियों को ऋपने साध्य मोज्ञ-परुधार्थ के उपाय रूप से किसी सुनिश्चित मार्ग की खोज करना भी अनिवार्य रूप से प्राप्त या । इस खोज की सभा ने उन्हें एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा उणाय सभावा जो किसी बाहरी साधन पर निर्भर न था। वह एक मात्र साधक की अपनी विचार-ग्राद्धि श्रीर वर्तन ग्राद्धि पर श्रवलंकित था । यहीं विचार श्रीर वर्तन की श्रात्यन्तिक श्रद्धिका मार्ग निवर्तक धर्म के नाम से या मोद्ध-मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

हम भारतीय संस्कृति के विचित्र और विविधि तानेवाने की जांच करते हैं तब इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारतीय आपनवादी दर्शनों में कर्मकाबडी मीमांसक के अवाचा स्विति विचत्र कर्मवादी है। अवैदिक माने जानेवाती बौढ कीर के दर्शन की संस्कृति तो मूल में निवर्तक माने स्वत्य है ही पर वैदिक समसे जानेवाते न्याय-वैदिशिक, तांस्व्यचीत तथा औपनियद हर्गन की आतमा भी निवर्तक वर्म पर ही मतिरिक है। विदेक हो या अवैदिक दे सभी निवर्तक वर्म पर ही मतिरिक हो या अवैदिक दे सभी निवर्तक वर्म पर ही मतिरिक तो अन्त में हेय ही बतलाति हैं। अपने पर हमानिक अविदाय आपना करने करने करने सम्बद्ध करने सभी सम्बद्धान या आत्मकान की तथा आतम्आनम्बक अनासक अविदाय सम्बद्धान को उपनिवर्तक करने सक से खुटी पाना संसव बतलाते हैं। एवं उसी के द्वारा पुनर्जन्म के चक्र से खुटी पाना संसव बतलाते हैं।

### समाजगामी प्रवर्तक-धर्म-

जरर सुचित किया जा चुका है कि प्रवर्तक-धर्म समाजगामी था । इसका मतक्षन यह था कि प्रत्येक आफि तमाज में रहकर ही तामाजिक कर्तिय खो ऐंदेक जीवन से संम्य रखते हैं और धार्मिक कर्तव्य जो पारतोचिक जीवन से संक्य रखते हैं, उनका पासन करे। प्रत्येक स्थक्ति जन्म से ही कारिकका श्रयांत् विधाण्यन झारि, पितृन्त्रय श्रयांत् संति-कननारि और देवन्त्रय श्रयांत् यक्ष्यागारि नच्यो ते झानद है। व्यक्ति को सामाकिक और शार्मिक कर्तन्त्रों न्य पावत करके झपनी कृष्य इन्क्यु का संयोधन करना इह है। पर उत्तक निर्मृत नाश करना न शक्य और न इह। प्रवर्तक वर्म के श्रनुसार प्रत्येक क्योंकि के लिए एस्पाशम जरूरी है उसे लांच कर कोई विकास कर नहीं सरता। व्यक्तिगामी निवर्तक-धर्म—

निवर्तक धर्म व्यक्तिगानी है। वह आत्मसाचातकार की उत्कृष्ट इति में से उत्सम्म होने के कारण विश्वास को आत्म तत्व है वा नहीं, है तो वह कैसा है, उसका अपन के साथ कैता संवंध है, उसका साचातकार संभव है तो कित कित उपका अपन के साथ कैता संवंध है, उसका साचातकार संभव है स्वादि प्रश्न देसे नहीं हैं कि जो एकन्त-चिन्तन, प्यान, तप और असंसतापूर्ण जोवन के लिवाय खुलक कर्षे। ऐसा सच्चा जीवन लात ध्यत्तिनों के लिए ही संभव हो सकता है। उसका समाजगानी होना संभव नहीं। इस करण प्रवर्तक प्यां के अपवेच निवर्तक धर्म का चेत्र शुरू में बहुत परिमेत रहा। निवर्तक प्यां के लिए पहस्त्राभ्य के विषय पर स्थाभन का चंपन या ही नहीं। वह यहस्त्राभ्य विना किये में। व्यक्ति के सर्वयाग की अनुमति देता है। क्योंक उसका आधार इच्छा का संशोधन नहीं पर उसका निर्धेष है। अत्रप्य प्रवर्तक पर समस्त्र सामाजिक और धार्मिक करोंची से वह होने की बात नहीं मानता। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए सुक्य करोंची से वह हो की बात नहीं मानता। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए सुक्य करोंचे से वह होने की बात नहीं मानता। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए सुक्य करोंचे से वह हो है और वह यह कि विस तरह हो आत्मसाचालकार का और उसमें करांच्य एक ही है और वह यह कि विस तरह हो आत्मसाचालकार का और उसमें करांचय वातने वाली इच्छा के नाश का प्रवर्त कर हो।

# निवतंक-धर्म का प्रभाव व विकास---

जान पहता है इस देश में जब प्रवर्तक धर्मानुवायी वेशिक आर्थ पहते पहल आप तब भी कहीं न कहीं इस देश में निवर्तक-वर्म एक या दूसरे रूप में मानित या। गुरू में इन दो धर्म संस्थाओं के विचारों में प्यांत संवर्ष रहा पर निवर्तक-धर्म के इनेशिन रूप्ये अनुमामियों की तक्या, धान-प्रयाखी और असंगचर्यों का सावारण जनता पर वो प्रमाव पीर-पिर कर रहा था उकने प्रवर्तक-धर्म के कुछ अनुगामिओं को भी अपनी बोर खींचा और निवर्तक-धर्म की संस्थाओं का अनेक रूप में विकार होना गुरू हुआ। इसक्य प्रमावकार की संस्थाओं का अनेक रूप में विकार होना गुरू हुआ है प्रवर्तक-धर्म के आधार रूप वो अस्वप्यं और राहक्य देश आअस माने वाते वे उनके स्थान में प्रवर्तक-धर्म के ब्रायस स्थानों को पर प्रहर्म होता की स्थान में स्थानित स्थान के ब्रायस के प्रायस के प्रायस की स्थान में विकार होना की स्थान में स्थान स्थान की स्थान में स्थान में स्थान में स्थान स

स्थान दिया। निष्कंषक भर्म की क्षत्रेक संस्थाकों के वहते हुए जनव्यापी प्रभाव के करता करने तो वहाँ तक प्रवर्तक धर्मानुवायी जाक्षयों ने विधान मान क्षिया कि एहस्याक्षम के बाद होने संन्यास न्यायाता है होते ही क्ष्मार ती कैएम हो तो एहस्याक्षम किना किने भी सीचे ही जबावयोंक्षम ने प्रज्ञायानामं न्यायायात स्थापन के प्रज्ञायानामं न्यायायात स्थापन के प्रज्ञायानामं न्यायायात स्थापन के प्रज्ञायानामं न्यायायात स्थापन के स्थापन के स्थापन के स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

### समन्बय श्रीर संवर्षण-

जो तत्वज ऋषि प्रवर्गक धर्म के ऋत्यायो ब्राह्म हो इंग्रज होकर मी निवर्गक स्में का पूरे तीर से अपना चुके ये उन्होंने चिन्तन और वीचन में निवर्गक धर्म हा महत्व ब्यन किया। फिर मी उन्होंने अपनी चिक्क मंत्रकिक प्रवर्गक धर्म और उत्के आधारत्व बेदों का प्रामायय मान्य रखा। न्यावकेशिक दर्योंन के और औरिनेश्चर दर्योंन के आया कट्य ऐसे ही तन्वज ऋषि थे। निवर्गक धर्म के कोई-कोई पुरस्कृत ऐसे मी हुए कि किन्होंने नत्र, ग्यान और आपमाचालकार के बाधक कियाकांड का तो आयांतिक विरोध किया पर उत्त क्रियाकांड को आधारत्व अति आधारत्व अति का सर्वथा विदेध नहीं किया। ऐसे व्यक्ति यो मान्य दर्योंन के आधारत्व अति का सर्वथा विदेध नहीं कारण है कि तुल में साल्य रागन के प्रवर्शक स्थापित कारियों होने पर भी अपने में बेटिक टर्योंनो में सारा गया।

 स्कूर निवर्तरूथमाँ थे। अवायव इस रेसते हैं कि पहिले हे आज तक सैन सौर बीह सम्प्राय में असेक संवक्षापी सिहाद तास्य दीवित हुए दिए भी उन्होंने जैन और वीह वाक्स्पय में बेद के मान्यप्य स्थायन का न केंद्रे प्रयत्न किया और न किसी तास्वस्थानसिहित सम्बाधारी इस्टेसप्य को मान्य रहा।

### निवतक-धर्म के मन्तव्य और आचार-

शतान्दियों ही नहीं बल्कि सहस्रान्टि पहले से लेकर जो चीरे चीरे निवर्तक धर्म के श्रङ्ग-प्रत्यक्क रूप से अनेक मन्तव्यों और श्राचारों का महावीर-बुद्ध वक के समय में विकास हो चका था वे संत्रेष में ये हैं:--१--श्रात्मश्रद्धि ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है. न कि ऐहिक या पारतीकिक किसी भी पद का महस्व 17-इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक आध्यात्मिक मोह, श्रविद्या और तज्जन्य तृष्या का मुलोच्छेद करना । ३ — इसके लिए ऋण्यात्मक कान और उसके द्वारा सारे जीवन व्यवहार को पूर्ण निस्तृष्ण बनाना । इसके वास्ते शारीरिक, मानसिक, वाचिक, विविध तपस्पान्त्रों का तथा नाना प्रकार के ध्यान, योग-मार्ग का अनुः सरण और तीन चार या पाँच महाब्रतों का यान्जीवन ग्रनाधन । ४---किसी भी श्राध्यात्मिक श्रनुभव वाले मनुष्य के द्वारा किसी भी भाषा में कहे गये श्राध्या-त्मिक वर्णन वाले वचनों को ही प्रमाण रूप से मानना, न कि ईश्वरीय या ऋषी-रुपेय रूप से स्वीकृत किसी खास भाषा में रचित ग्रन्थों को । ५---योग्यता श्रीर गुरुपद की कसौटी एक मात्र जीवन की ऋाज्यात्मिक शक्षि, न कि जन्मसिख वर्गाविशोप । इस दृष्टि से स्त्री और शह तक का धर्माधिकार उतना ही है. जितना एक ब्राह्मण और इतिय पुरुष का । ६--मदा-मांस आदि का धार्मिक और सामाजिक जीवन में निवेध । ये तथा इनके जैसे लक्क्या जो प्रवर्तक धर्म के श्राचारों और विचारों से बढ़ा पड़ते के वे देश में जड़ जमा चके वे और दिन-क्दिन विशेष बल पकड़ते जाते है ।

#### निर्मन्थ-सम्प्रवाय---

कमोवेश उन्त बच्चों को घारच करनेवाली क्रमेक सरभाकों और सध्य-दानों में एक ऐसा पुराना निवर्तक-वर्मी रुध्यदान था को महावीर के पहिले बहुत राजांक्ट्रों से करने लात दक्क ने विकास कराज जा रहा था। उसी सध्य-वाय में पहिले नामिनक्दन क्रथमदेन, यदुनन्दन नीमेनाय और क्रशरीय उप्त प्रमन्ताय से शुक्त है, सा वे उस क्रयदान में मान्य पुत्र करने हुने थे। उस सम्बदान के सम्मस्तमान पर क्रमेक साम प्रसिद रहे। बड़ी, मिल्क, प्रति, क्रमांत्र, अभव आदि कैसे नाम तो उस सम्प्रदाय के हिए व्यवहृत होते थे पर जक्ष दीर्च तपसी महावीर उस सम्प्रदाय के दुविया बने तब सम्भवत वह सम्प्रदाय निर्मय नाम से विद्याप प्रसिद्ध हुआ। यदारि निर्वतंक-वर्मानुवायी पत्यों में आपारित्य सम्प्राचित्रक भूमिका पर पहुँचे हुए व्यक्ति के वास्ते 'विन' दग्बर साधारख रूप से प्रयुक्त होता था। किर भी भगवान् महावीर के समय में और उनके कुछ समय बाद तक भी महावीर का अनुवायी साधु था यहस्य वर्ग 'जैन' (जिनातुवायी) नाम से व्यवहृत नहीं होता था। आज जैन राम्द्र से महावीर-पोषित सम्प्रदाय के 'त्यागी' 'यहस्य' सभी अनुवायियों का जो बोध होता है हसके लिए पहिले 'निर्माय' और 'समयोवासम' आदि जैसे राम्द व्यवहृत होते थे।

### जैन और बौद्ध सम्प्रदाय-

इस निर्धन्य या जैन सम्प्रदाय में ऊपर सचित निवृत्ति-धर्म के सब लक्करा बहुआ ये ही पर इसमें ऋषभ ऋषि पूर्वकालीन त्यागी महापरुषों के द्वारा तथा श्रन्त में ज्ञातपत्र महाबीर के द्वारा विचार श्रीर श्राचारगत ऐसी छोटी-बडी श्र**नेक** विशेषताएँ ऋाई यीं व स्थिर हो गई यीं कि जिनसे क्रातपुत्र-महाबीर पोषित यह सन्प्रदाय दूसरे निवृत्तिगामी सम्प्रदायों से खास बुदा रूप धारण किये हुए था । यहाँ तक कि यह जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से भी खास फर्क रखता था । महावीर और बुद्ध न केवल समकालीन ही थे बल्कि वे बहुधा एक ही प्रदेश में विचरने वाले तथा समान और समकत्त श्रानयायिश्रों को एक ही भाषा में उपदेश करते थे। टोनों के मख्य उद्देश्य में कोई श्रन्तर नहीं था फिर भी महाबीर पोषित श्रीर बदसंचालित सम्प्रदायों में श्ररू से ही खास श्रन्तर रहा जो शातब्य है। बौद सम्प्रदाय बुद को ही ऋादर्श रूप से पूजता है तथा बुद के ही उपदेशों का आदर करता है जब कि जैन सम्प्रदाय महाबीर श्चाटि को इस्ट देव मानकर उन्हीं के वचनों को मान्य रखता है। बौद चित्तशृद्धि के लिए ध्यान स्त्रीर मानसिक संयम पर जितना जोर देते हैं उतना जोर बाह्य तप श्रीर देहदमन पर नहीं । जैन ध्यान श्रौर मानसिक संयम के श्रलावा देहदमन पर भी ऋषिक जोर देते रहे। ब्रह्मका जीवन जितना लोकों में हिलने-मिलनेवाला तथा उनके उपदेश जितने अधिक सीचे-सादे लोकसेवागामी हैं वैसा महावीर का जीवन तथा उपदेश नहीं हैं। बौद श्रनगार की बाह्यचर्या उतनी नियन्त्रित नहीं रही जितनी जैन ऋनगारों की । इसके सिवाय और भी ऋनेक विशेषताएँ हैं जिनके कारना नौढ सम्प्रदाय भारत के समुद्र ऋौर पर्वतों की सीमा सांसकर उस पुराने

समय में भी इस्नेक मिन्न-मिन्न भाषा-भाषी, सम्ब-ब्रास्टम्य कातिवों में वूर-वूर तक कैता और करोड़ों प्रभारतियों ने भी बीद काषार-विचार को क्रमने-कावने दंग से क्रपनी-कावनी भाषा में उतारा व क्रपनावा जब कि बीन सम्बदाय के विचय में ऐसा नहीं हुआ।

बद्यपि जैन संप्रदाय ने भारत के शहर स्थान नहीं जमाया फिर भी वह भारत के दरवर्ती सब मार्गों में घीरे-घीरे न केवल फैल ही गया बल्कि उसने अपनी कुछ खास विशेषताओं की छाप प्रायः भारत के सभी भागों पर शोही बहत जरूर डासी। वैसे-जैसे जैन संप्रदाय पूर्व से उत्तर और पश्चिम तथा दक्षिण की श्रोर फैसता गया वैसे-वैसे उस प्रवर्तक-धर्म वाले तथा निवृत्ति-पंची श्चन्य संप्रदायों के साथ थोड़े-बहुत संघर्ष में भी श्चाना पड़ा। इस संघर्ष में कभी तो जैन श्राचार-विचारों का असर दूसरे संप्रदायों पर पड़ा और कभी दसरे संग्रदायों के आचार-विचारों का असर जैन संप्रदाय पर भी पडा । यह क्रिया किसी एक ही समय में या एक ही प्रदेश में किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा संवन्त नहीं हुई । बल्कि दश्य-श्रदृश्यी रूप में हजारों वर्ष तक चलती रही और आज भी चाल है। पर अन्त में जैन संपदाय और दसरे भारतीय-खभारतीय सभी धर्म-संप्रदायों का स्थायी, सहिष्णुतापूर्ण समन्वय सिद्ध हो गया है जैसे कि एक कुटम्ब के भाइयों में होकर रहता है। इस पीढियों के समन्वय के कारण साधारण लोग यह जान ही नहीं सकते कि उसके धार्मिक आचार-विचार की कौन-सी बात मौखिक है और कौन-सी दूसरों के संसर्ग का परिसाम है। जैन श्राचार-विचार का जो असर दसरों पर पड़ा है उसका दिग्दर्शन कराने के पहिले दूसरे संप्रदायों के आवार-विचार का जैन-मार्ग पर जो असर एडा है उसे संत्रेप में बतलाना ठीक होगा जिससे कि जैन संस्कृति का हार्ट मरस्त्रात से सम्भाजासके।

### श्चन्य संप्रदायों का जैन-संस्कृति पर प्रशाय---

इन्द्र, वश्य श्रादि स्वर्गीय देव-देवियों की खुति, उपासना के स्थान में जैनों 
का श्रादर्श है निष्मलॉक मनुष्य की उपासना। पर जैन आचार-विचार में 
बिक्कित देव देवियों, पुनः गौषा रूप से ही सदी, खुति-यायंना द्वारा युस ही गई, 
जिसका कि जैन संस्कृति के उद्देश्य के साथ कोई मी किन नहीं है। जैन-परंपरा 
ने उपासना में प्रतीक रूप से मनुष्य मूर्ति को स्थान तो दिया, जो कि उसके 
उद्देश के साथ संस्ता है, पर साथ ही उनके आपनाय प्रदंशत थ श्रादन्य स्था 
दिना संभार श्रा गया जो कि निवृत्ति के सक्य के साथ विज्ञक असंतात है।

स्त्री और शह को श्राध्यातिक समानता के जाते ऊँचा उठाने का तथा समाज में सम्मान व स्थान दिलाने का जो जैन संस्कृति का उद्देश रहा वह यहाँ तक सत हो गया कि न केवल उसने शहों को अपनाने की किया ही वन्द कर ही बल्कि उसने ब्राह्म गुर्भम प्रसिद्ध जाति की दीवार भी खड़ी की । यहाँ तक कि जहाँ ब्राह्मस-परंपरा का प्राधान्य रहा वहाँ तो उसने श्रपने घेरे में से भी शह **अब्बा**ने वाले लोगो को श्राचैन कहकर बाहर कर दिया श्रीर शुरू में जैन-संक्राति जिस जाति-भेद का विरोध करने में गौरव समस्ती थी उसने दक्षिण जैसे देशों में नए जाति भेद की साष्टि कर दी तथा स्त्रियों को पूर्ण श्राप्यात्मिक योग्यता के तिये श्रासमर्थ करार दिया जो कि स्पष्टतः कद्वर ब्राह्मण-परंपरा का ही श्रासर है। मन्त्र ज्योतिष श्रादि विद्याएँ जिनका जैन संस्कृति के ध्येय के साथ कोई संबन्ध नहीं वे भी जैन संस्कृति में ऋाई । इतना ही नहीं बल्कि आराध्यात्मिक जीवन स्वीकार करनेवाले अनगारो तक ने उन विद्यात्रों को अपनाया । जिन सन्नोपबीत त्रादि संस्कारों का मूल में जैन संस्कृति के साथ कोई संबन्ध न था वही **दक्षिण** हिन्द्रस्तान में मध्यकाल में जैन-संस्कृति का एक अग वन गए और इसके लिए ब्राक्श-परंपरा की तरह जैन-परंपरा में भी एक प्ररोहित वर्ग कायम हो गया। यहयागादि की ठीक नकल करने वाले कियाकारड प्रतिष्ठा आदि विधियों में आ गए। ये तथा ऐसी दूसरी ऋनेक छोटी-मोटी वार्ते इसलिए वटी कि जैन-संस्कृति को उन साधारण ऋबुवावियों की रज्ञा करनी थी जो कि दूसरे विरोधी सम्प्रदायों में से आरकर उसमें शरीक होते थे, या दूसरे सम्प्रदावों के आराचार-विचारों से श्रापने को बचान सकते ये। अपव हम थोड़े में यह भी देखेंगे कि जैन-संस्कृति का दूसरों पर क्या खास श्रसर पड़ा।

### जैन-संस्कृति का प्रभाव--

यों तो तिस्तान्ततः सर्वभूतदया को सभी मानते हैं पर प्राक्षिरक्षा के ऊपर जितना कोर जैन-परंपरा ने दिया, जितनी लगन से उसने इस विषय में काम किया उसका नतीजा सारे प्रीतदासिक ग्रुग में यह रहा है कि जहाँ-जहाँ और जब-जब जैन लोगों का एक या दूसरे को माना रहा सबंब प्राम्न जनता पर प्राविष्ता का प्रवत संकर एक है। वहाँ तक कि मातत के अनेक मानों में अपने को अजैन करने बात तथा जैन-विरोधी सम्पन्ते वाले साधारण लोग मी जीव-मात्र की हिंसा से नफरत करने लगे हैं। आहिंसा के हस साधारण लोग मी जीव-मात्र की हिंसा से नफरत करने लगे हैं। आहिंसा के हस साधारण लोग मी जीव-मात्र की हिंसा से नफरत करने लगे हैं। सार्या के आधार विवाद पुतानी वेदिक परंपरा से जिलकुल ब्रह्म हो गए हैं। तरस्या के बारो में भी देशा

ही हुआ है। त्यांगी हो या ग्रहस्य सभी जैन तपस्या के उद्धवर अधिकाधिक अकते रहे हैं। इसका पत्न पड़ोसी समाजों पर इतना ऋषिक पड़ा है कि उन्होंने भी एक या दूसरे रूप से अपनेकविश सास्थिक तपरवार्ष अवना की है। और सामान्यरूप से साधारण जनता जैनों की तपस्या की खोर श्रादरशीस वही है। यहाँ तक कि अनेक बार मसलमान सम्बाट तथा उसरे समर्थ अधिकारियों ने तपस्या से आकृष्ट होकर जैन-सम्प्रदाय का बहुमान ही नहीं किया है विक्क उसे अनेक सविधाएँ भी दी हैं. मदा-नांस आदि सात व्यसनों को रोकने तथा उन्हें घटाने के लिए जैन-वर्ग ने इतना ऋधिक प्रयत्न किया है कि जिससे वह व्यसनसेवी श्रनेक जातियों में सुसंस्कार डाखने में समर्थ हुआ है । यद्यपि बीद श्चादि दसरे मध्यदाय पूरे बता से इस सुसंस्कार के लिए प्रयत्न करते रहे पर जैनो का प्रयत्न इस दिशा में खाज तक जारी है ख़ौर जहाँ जैनों का प्रभाव ठीक-ठीक है वहाँ इस स्वैर्विहार के स्वतन्त्र युग में भी ससलमान श्रीर दसरे मांस-भन्नी लोग भी खल्लमखल्ला मांस-मद्य का उपयोग करने में सक्तवाते हैं। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा था कि गुजरात श्रादि पान्तों से जो प्राचिए-रसा और निर्मास भोजन का आग्रह है वह जैत-परंपरा का ही प्रभाव है । जैत विचारसरणी का एक मौलिक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक वस्तु का विचार ऋषिकाधिक पहलुखों और ऋधिकाधिक दृष्टिकोशों से करना और विवादास्पद विषय में विलक्कल अपने विरोधी-पद्ध के अभिभाय को भी उतनी ही सहानुमूति से समभतने का प्रयक्त करना जितनी कि सहानभृति श्रपने पद्म की श्रोर हो। भीर श्रन्त में समन्वय पर ही जीवन-व्यवहार का फैसला करना। यों तो यह सिद्धान्त सभी विचारकों के जीवन में एक या दूसरे रूप से काम करता ही रहता हैं । इसके सिवाय प्रजाजीवन न तो व्यवस्थित बन सकता है और न शानिस्ताम कर सकता है। पर जैन विचारकों ने उस सिद्धान्त की इतनी ऋधिक चर्चा की है और उस पर इतना अधिक जोर दिया है कि जिससे कहर-से-कहर विरोधी संप्रदायों को भी कुछ न-कुछ प्रेरणा मिलती ही रही है। रामानज का विशिष्टाहैत उपनिषद की भूमिका के ऊपर श्रनेकान्तवाद ही तो है।

### जैत-परंपरा के झाटर्श--

जैन-संकृति के हृदय को समझने के क्षिए हमें शोषे से उन झारहों का परिचय करना होगा जो पहिले से झाज तक जैन-परंपरा में एकसे मान्य हैं और पूजे जाते हैं। सब से पुराना झारक्के जैन-परंपरा के सामने ऋषमदेव और उनके परिवार का है। ऋषमदेव ने झपने बीवन का सबसे बड़ा माग उन जवाबदेहियों को बुद्धिपूर्षक ब्रद्धा करने में विताया यो प्रवा पावन की किम्मेवारी के साथ उब एर क्या पढ़ी थीं। उन्होंने उन समय के विवाइस क्षपढ़ होगो को विवानांत्रकाला तिस्ताया, कुळ क्राम-क्या न जानने वाले वननरों को उन्होंने सेती-वादी तथा कहा, कुन्यार क्यांदि के जीननीपयोगी क्यों तिसाए, ब्रायध में कैंगे सराना, कैंग्ने नियमों का पावन करना यह मी तिसाया। वज उनको महद्दस हुआ कि ब्रव बढ़ा पुत्र मस्त प्रवाशासन की वस जवाबदेहियों को निवाह तैया तब उसे राज्य-मार साँच कर गहरे क्यांयात्रिक महनों की क्षान्योंन के लिए उत्कट तपस्ती होकर पर ते निकक पढ़े।

ऋषभ देव की दो पुत्रियों बांधी और सुन्दर्ग नाम की थीं। उस जमाने में माई-बहन के बीच छात्री की प्रया प्रचित्तव थीं। मुन्दरी ने हक प्रया का विरोध माई-बहन के बीच छात्री के माई भरत पर ऐसा प्रभाव बाला कि जिससे भरत ने न केवल सुन्दरी के साथ विवाह करने का विचार ही छोड़ा दक्ति वह उसका भवत वन गया। ऋग्वेद के समीयुक्त में भाई यम ने भगिनी यमी की लग्न-मांग को ऋस्वीकार किया जब कि मिगिनी सुन्दरी ने माई मरत की लग्न मांग को तरस्या में परियात कर दिया और फलत. माई-बहन के लग्न की प्रतिग्ठित प्रथा नाम-शेष हो गई।

क्षत्रभ के भरत और बाहुबली नामक पुत्रों में राज्य के निर्मित भयानक पुद्ध युक्त हुआ । अपने में बन्द युद्ध का पैसला हुआ । भरत का प्रचरव प्रहार निष्मल गया । जब बाहुबली की बारी आई और समर्थार बाहुबली को जान पड़ा कि मेरे कुट महार से भरत की अवरंद वुईशा होगी तब उसने उस आनुविकवाभिभुक्त कुए को आन्ताविजय में बदल दिया । उसने यह तोच कर कि राज्य के निर्मित्त बड़ाई में विजय पाने और वैर-प्रति वैर तथा कुड़ाब कलह के बीज बोने की अपेद्मा सच्ची विजय आहंकार और तृष्णा-ज्य में ही है । उसने अपने बाहुबल को कोच और आभिमान पर ही जमाया और अवैर से वेर के प्रतिकार का जीवनत-ह्यान स्थापित किया । एला यह हुआ कि अन्त में भरत का भी लोम तथा गर्ब वर्ष हुआ।

एक समय था जब कि केवल इंत्रियों में ही नहीं पर नमी बगों में मांस खबने की प्रया थी। नित्य प्रति के मोजन, सामाजिक उत्सव, आर्मिक अनुझान के असकरों पर पशु-पिक्कों का वच ऐसा ही मचलित और भांतिरिज्य था जैसा आज नारिस्कों की रक्षों का बचना। उस हुग में खडुनन्दन नेमिकुमार ने एक अपनी कदम उठाया। उन्होंने अपनी शादी पर मोजन के बास्ते करता किया अनीव केदम उठाया। उन्होंने अपनी शादी पर मोजन के बास्ते करता किया किया कि ने ऐसी शादी न करेंगे जिनमें कनावरक और निर्मेष पश्चनिक्रों का वह होता है। उस गम्मीर निक्षम के संग्रं से सकते हुनीकन्युनी करके बराव में राजि वारिस लीट आए। इरका ने सीचे निरनार वर्षत पर जाकर उन्होंने तक्त्या की। कीमारवर्ग में राजपुत्ती का त्याग और व्यान्तनस्था का मार्ग करनाकर उन्होंने उस निरम्मालित पश्चमालित की मार्ग पर जात्मदृक्षान से हता सब्द महार किया कि जिससे गुजरात मर में और गुजरात के ममाचवाले दूसरे प्रान्तों में भी वह मया नामन्येष हो गई और काल-नगह खाज तक कवी ज्ञानेवाली विचारोजों की लोकोयन संस्याक्षी में परिचर्तित हो गई।

पार्श्वनाथ का जीवन-झार्ट्स कुछ और ही रहा है। उन्होंने एक बार दुर्बाता जैसे सहजकोपी तापस तथा उनके झनुवाहयों की नाराजगी का खतरा उठाकर भी एक जलते सौंप को गीली लकड़ी से बचाने का प्रयक्ष किया। फख यह दुआ है कि आज भी बैन प्रभाव वाले दोत्रों में कोई सौंप तक को नहीं मारता।

#### संस्कृति का उद्देश्य--

संस्कृति मात्र का उद्देश्य है मानवता की मलाई की झोर झाये बढ़ना । यह उद्देश्य वह तभी साथ सकती है जब वह अपने जनक झोर पोषक राष्ट्र की मलाई में योग देने की झोर स्वर इससर रहे । किसी भी संस्कृति के बाह्य अह केवल अम्मदुर के समय ही पनगरते हैं और ऐसे ही समय के आकर्षक खगते हैं। यर संस्कृति के इदय की बात जुरी हैं। उसम काग्युत का हो या अम्मदुर का, उसकी अनिवार्य आयरमकता स्वर एक सी बनी रहती है। कोई भी संस्कृति केवल अपने इतिहास और पुतानी न्यांनामाओं के संहारे न वीवित रह तकती है और अ प्रतिष्ठा पा सकती है जब तक वह भावी-निर्माण में योग न दें। इस दुशन्त से मी वीन संस्कृति पर विचार करना संगत है। इस ऊपर बतला आपर हैं कि यह संस्कृति मुख्त: महात, अर्थात पुतानंत्र से खुटकारा पाने की दृष्टि से खाविमूंत हुई। इसके खाचार-विचार का सारा दांचा उसी सदय में अनुकृत बना है। पर इस मा इस मी देसते हैं कि आलिर में यह संस्कृति व्यक्ति तक सीमित न रही। उससे एक विशेष्ट समाज का स्थ पारण किया।

### निवृत्ति स्त्रीर प्रवृत्ति-

समाज कोई भी हो वह एक मान निष्टांत की भूजभुलैयों पर न जीवित रह सकता है और न बास्तांक निष्टात ही साथ सकता है। यदि किसी ताद निष्टांत को न माननेवाले और सिर्फ म्हण्तिक का हो महत्त्व माननेवाले आदित में उस मुख्ति के तुकता और आधी में ही फंक्टर मर सकते हैं तो यह भी उतना है। यदिवासिक और दारांनिक सत्य यह है कि महत्ति और निष्टांत एक ही मानव-कर्याण के सिक्के के दो यहलू हैं। दोन, गाजती, उपाई और अफल्याण में कर्याण के सिक्के के दो यहलू हैं। दोन, गाजती, उपाई और अफल्याण में जीर कर्याणमय महत्ति में बल न क्याचे। कोई भी बीमार केवल अपन्य और पृष्टि कुष्यय से निष्ट्य होकर जीवित नहीं रह सकता। उसे साम्यी-साम पण्यतेकन कर्या वादिए। यदित से पृषित सकते की निष्ठा का साम्यी-साम पण्यतेकन कर्या है तो उतना ही जरूरी उसमें नए विश्वक संस्वा स्वाच प्रवान के क्षित क्षार

## नियृत्तिसभी प्रवृत्ति---

श्रवस से लेकर आज तक निश्चित्तमामी कहलाने वाली जैनसंस्कृति भी जो किसी न किसी प्रकार जीवित रही है वह एक मात्र निश्चित्त के बल पर नहीं किन्तु कलपायकारी प्रवृत्ति के सहारे पर । यदि प्रवर्तक थमी ब्राह्मणों ने निश्चित्त मार्ग के दुन्दर तत्वों को अपनाकर एक व्यापक कल्यायकारी संस्कृति का ऐसा निर्माण किया है जो गीता में उच्जीवित होकर आज नए उपयोगी स्वरूप में गोंधीओं के द्वारा पुनः अपना संस्कृति को मी कल्यायापिमुख आवर्षक प्रवृत्ति के सहारा लेकर ही आज की वदली को मी कल्यायापिमुख आवर्षक प्रवृत्तियों को तत्वकान और आवार के जो मूल नियम हैं और वह जिन आदर्शी को आज तक हूँ जी मानती आहं है उनके

आधार पर वह प्रवृत्ति का ऐसा मंगसमय योग साथ सक्ती है जो सब के किए स्रोमकर हो ।

जैन-परंपरा में प्रथम स्थान है त्यागियों का, इसरा स्थान है ग्रहस्थों का । त्यारियों को जो पाँच महावत धारण करने की खाला है वह अधिकाधिक सदगर्यों में प्रवृत्ति करने की या सदगुरा-पोषक प्रवृत्ति के खिए बस पैदा करने की प्राथमिक शर्त मात्र है। हिंसा, श्वसत्य, चोरी, परिग्रह श्वादि दोषों से बिना बचे सदशसौं में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती और सदगुरायोषक प्रवृति को विनाजीवन में स्थान टिये हिंसा खादि से बचे रहना भी सर्वथा असम्भव है। इस देश में जो लोग दसरे निवृत्ति-पंथों की तरह जैंन-पंथ में भी एक मात्र निवृत्ति की ऐकान्तिक साथना की बात करते हैं वे उक्त सत्य भूख जाते हैं । जो व्यक्ति सार्वमीम महावती को धारण करने की शक्ति नहीं स्वता जसके लिए जैन-परंपरा में श्रासवती की सृष्टि करके धीरे-धीरे निवृत्ति की क्रोर आगे बढ़ने का मार्ग भी रखा है। ग्रेसे गहरथों के लिए हिंसा ऋाटि टोवों से ऋंशत: बचने का विधान किया है। उसका मतलब यही है कि गृहस्य पहले दोशों से बचने का ऋग्यास करें । पर साथ ही यह आपदेश है कि जिस-जिस दोष को वे दूर करें उस-उस दोष के विरोधी सदगर्गों को जीवन में स्थान देते जाएँ। डिंसा को दर करना हो तो प्रेम और ब्रात्मीयम्य के सद्गुण को जीवन में स्वक्त करना होगा । सत्य विना बोले और सत्य बोसाने का बल बिना पाए असत्य से निवरित कैसे होगी ? परिप्रह और लोभ से बचना हो तो सन्तोष और त्याग बैसी गुरा पोषक प्रवृत्तियों में ऋपने ऋाप को खपाना ही होगा । इस बात को ध्यान में रखकर जैन-संस्कृति पर यदि च्याज विचार किया जाए तो च्याजकल की कसौटी के काल में जैनों के लिए नीचे लिखी वार्ते कर्नव्यक्त्य कलित होती हैं।

#### बैत-वर्ग का कर्नका---

१—देश में निरस्तरता, बद्दम और आसरय ध्यात है। जहाँ देशो बहाँ फूट है। शराब और दूसरी नशीली चीजें जड़ एकड़ बेठी है। दुष्काल, झति-इंडि, परराज्य और युक्त के कारण मानव-वीवन का एक मात्र आधार पशुपन नामप्रेप हो रहा है। झत्रपद इस संबन्ध में विशायक प्रश्तिवेशों की ओर सारे रूपायी वर्ग का ध्यान जाना चाहिए, जो वर्ग कुटुम के बन्धनों से वरी है, महायीर का आस्तीप्य का उद्देश्य लेकर पर से अलग हुआ है और अपमदेव तथा नीमनाय के झादशों को जीवित रखना चाहता है।

र-देश में गरीबी और बेकारी की कोई सीमा नहीं है। खेती-बारी और

हचोग-बन्ने कपने अस्तित्व के लिए इति, धन, परिकार कीर साहस की करेवा कर रहे हैं। अस्तर्य यहत्यों का यह धर्म हो जाता है कि वे नेपति का उपयोध तथा विनियोगं राष्ट्र के लिए करें। वे जाता है कि वे नेपति का उपयोध तथा विनियोगं प्राष्ट्र के लिए करें। वार्य को हे हिन वे नम वनकर रहे हो कामों में लग जाएँ जो राष्ट्र के लिए विधायक हैं। कीमें का विधायक कर्मकान कीमें से ली ओर से रखा गया है इसलिए वह उपेक्षीय नहीं है। असला में वह अपनेप के नेपति के नेपति के निर्मा के नार्य के स्वाप्त की माई की तयह विभाग कैन-संकृति का जीवन्त अंग है। इलिती और अस्प्रयो की माई की तयह विभाग अपनेप एवं के अपिक आहिंग के नवर्तिक है और एक मात्र आसीप्तय एवं अपरित्र है उनकी उत्तिवत है और एक मात्र आसीप्तय एवं अपरित्र है उनकी उत्तिवत दिव विना कीन कह सकेगा कि में आहिंस का उपासक हूँ ? अतपन उपसंहार में हतना ही कहना चाहता हूँ कि वैन लोग, निर्देश आडम्बरो और शक्ति के अस्वस्वस्तरी प्रसंगों में अपनी संस्कृति सुप्तिवा है, यह अस्म लोहकर उसके हृदय की रज्ञा का प्रयन्त करें, असमें सिंकूत सुप्तिवा है, यह अस्म लोहकर उसके हृदय की रज्ञा का प्रयन्त करें, असमें सिंकूत सुप्तिवा की में का में निहित है। संस्कृति का संकृत-

संस्कृति-मात्र का सकेत लाम और मांह को घटाने व निर्मुल करने का है, न कि प्रवृत्ति को निर्मुल करने का । वहां प्रवृत्ति त्याच्य है जो आवारिक के बिना कभी संभव ही नहीं, चैसे कामाचार व चैयक्तिक परिप्रह आदि । जो प्रवृत्तियाँ समाज का भारण, पोयण, विकसन करनेवाली है वे आसक्तिपूर्वक और आवारिक के सिवाय भी सभव हैं। अवस्य संस्कृति आसक्ति के त्यायमात्र का संकेत करती है। चैन संस्कृति वार्ट संस्कृति-सामान्य का अपवाद बने तो वह विकृत बनकर अंत में मिट जा सकती है।

ई० १६४२ ]

**बिश्वव्यापी** 

# अनेकान्तवाद की मर्यादा

## जैनधर्म का मूल-

कोई भी विशिष्ट रर्शन हो या वर्म पन्य, उसकी आचारमून.—उसके मूख प्रवतंक पुरुष की-एक लास हिए होती है, जैसे कि-शंकरावार्थ की अपने भ्रतिन रूपया में 'श्रद्धेत हांध' और भगवान जुद को अपने धर्म-पन्य प्रवर्धन में 'शम्यम प्रतिपदा हिए' लास हाष्टि है। जैन रर्शन मारतीय रर्शनों में एक विशिष्ट रर्शन है और लाश ही एक विशिष्ट धर्म-पन्य भी है, हरलिए उसके प्रवतंक और प्रचारक मुख्य पुरुषों की एक लास हिए उनके मूल में होनो ही चाहिए और वह है भी। यही हिए अनेकान्तवाद है। तालिक जैन-विचारका अथवा आचार-व्यवहार जो इन्नु भी हो। वह सब अनेकान्त-दृष्टि के आधार पर किया जाता है। अथवा यो कहिए कि अनेक ध्वतर के विचारों तथा आचारों में से जैन विचार और बैना चार क्या हैं। कैसे हो सकते हैं १ हन्हें निश्चित करने व कसने की एक भाव करोंदी भी अनेकान्य दांट ही हैं।

### बनेकान्त का विकास और उसका श्रेय--

वैनर्शन का आधुनिक मुख-रूप भगवान महाबीर की तपत्था का प्रत है। इसिंद्रिय सामान्य रूप से यही समका जा सकता है कि जैनर्शन की आधार-भूत अस्तान्त-दृष्टि भी भगवान महाबीर के हारा ही पहले पहले रूप की गई या उद्यावित की गई होगी। परने विवाद के विकास कम पित पुरान हों हो है। वह उदावित की गई होगी। परने व्यावता है कि अनेकान दृष्टि का मुख भगवान महाबीर से भी पुराना है। वह ठीक है कि अनेकान दृष्टि का मुख भगवान महाबीर से भी पुराना है। वह ठीक है कि जैन-काहिस में अनेकानल-दृष्टि का जो स्वरूप आजकत व्यवस्थित रूप से और विकसित रूप से भिवतता है वह स्वरूप भगवान महाबीर के पूर्ववर्ती किसी जैन वा जैनतर साहित्य में नहीं पावा जाता, तो भी भगवान महाबीर के पूर्ववर्ती वैदिक-साहित्य में और उसके समक्षतीन वीद-साहित्य में अनेकान स्वरूप किसी पोत सुद्धा मिल हों पात सित में अनेकान स्वरूप में अनेकान सुद्धा मिल हों पात सित में अनेकान सुद्धा मिल हों पात हों पहले से सुद्धा मिल हों पात सुद्धा मिल हों पात है। इसके सिवाय भगवान महाबीर के पूर्वती भगवान सुद्धान स्वर्कत हा सुद्धा मिल हों पात सुद्धा मिल हों पात सुद्धा मिल हों पात सुद्धा सुद

किर भी उन्होंने अनेकाना-दृष्टि का लक्स स्थिर करने में अथवा उसके विकास में इक्क न कुक माग जरूर लिया है, ऐसा पाया आता है। यह सब होते दुए भी उपलब्ध-साहित्य का इतिहास स्थल रूप से यहा कहता है कि २५०० का के मारतीय साहित्य में जो अनेकान्त-हित्य का थोड़ा बहुत अस्तर है या लास तौर से जैन-वाक्यय में अनेकान्त-हित्य का उत्थान होकर क्रमयः विकास होता गया है और जिसे दूसरे समकातीन दार्शनिक विद्वानों ने अपने-अपने प्रन्यों में किसी न किसी रूप में अपनाया है उसका मुख्य भेष तो भगवान् महाबीर को ही है, क्योंकि जब इम आप देशत है तो उपलब्ध कैन-प्राचीन प्रन्यों में अनेकान्त-हित्य की विचारपार जिस स्थल रूप में पाते हैं उस स्थल रूप में उसे और किसी प्राचीन प्रन्य में नहीं पाते।

नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध विद्यापीठ के झाचार्य शान्तरिक्षत श्रपने 'तत्त्वसंप्रष्ट' प्रत्य में अनेकान्तवाद का परीच्या करते हुए कहते हैं कि विप्र-मीमांसक, निर्प्रथ जैन और कापिल-सांख्य इन तीनों का श्रनेकान्तवाद समान रूप से खरिडत हो जाता है। इस कथन से यह पाया जाता है कि सातवीं-स्नाटवीं सदी के बौद ब्रादि विद्वान श्रनेकान्तवाद को केवल जैन-दर्शन का ही वाद न समक्ते थे किन्तु यह मानते थे कि मीमांसक, जैन श्लीर सांख्य तीनों दर्शनों में श्लानेकान्तवाद का श्चाश्रयशा है और ऐसा मानकर ही वे श्रनेकान्तवाद का खरहन करते थे। इम जब मीमांसक दर्शन के श्लोकवार्तिक ऋादि श्लीर सांख्य योग दर्शन के परि-गामवाद स्थापक प्राचीन-प्रन्थ देखते हैं तो निःसन्देह यह जान पड़ता है कि उन प्रन्यों में भी जैन-प्रन्थों की तरह ऋनेकान्त-दृष्टि मलक विचारसा है। श्रत-एव शान्तरित जैसे विविध दर्शनाभ्यासी विद्वान के इस कथन में हमें तिनक भी सन्देह नहीं रहता कि मीमांसक, जैन और कापिल तीनों दर्शनों में अनेकान्त-बाद का अवलम्बन है। परन्तु शान्तरिद्यत के कथन को मानकर और मीमांसक तथा सांख्य योगं दर्शन के प्रत्यों को देखकर भी एक बात तो कहनी ही पड़तीं है कि वद्यपि अनेकान्त-दृष्टि मीमांसक और साख्य योग-दर्शन में भी है तथापि वह जैन-दर्शन के प्रन्थों की तरह अति स्पष्ट रूप और अति व्यापक रूप में उन दर्शनों के प्रन्थों में नहीं पाई जाती। जैन-विचारकों ने जितना जोर और कितना परुषार्थ अपनेकान्त दृष्टि के निरूपण में लगाया है, उसका शतांश भी किसी दर्शन के विद्वानों ने नहीं लगाया। यही कारण है कि आज जब कोई 'भनेकान्तवाद' या 'स्याद्वाद' शब्द का उच्चारण करता है तब सुननेवाला विद्वान उससे सहसा जैन-दर्शन का ही भाव शहण करता है। आजकता के बहे-बहे विद्वान तक भी यही समकते हैं कि 'स्यादाद' यह तो जैनों का ही एक बाद है।

इस समक्त का कारण है कि जैन विद्वालों ने खादाद के निकास कीर समर्थन में बहुत सम्बंध करन दिल जाते हैं, अनेक पुत्तिकों का आदिमांव किया है और क्षतिकात्याद के शक्त के वस से ही उन्होंने दूसरे सार्शनिक विद्वानों के साथ कुरती की है।

इस चर्चा से दो बातें स्तर हो जाती हैं—एकतो बह कि मयवाद महाबंद्र ने अपने उपरेशों में अनेकातवाद का कैसा स्वय आकाय खिना है केसा उनके सम-काशीन और प्वेतरों किन मर्शकों में से किसी ने मी नहीं बिया है। दूसरी बात यह कि मगनाद महावीर के अनुवायों के आचायों ने अनेकात हिण्डे निकस्पत्त और समर्थन करते में जितनों शक्ति लगाई है उतनी और किसी भी दर्शन के अनुगामी आचारों ने नहीं लगाई।

### श्रनेकान्त दृष्टि के मूल तस्व --

जन सारे जैन विचार और आचार की नींक फ्रनेकान दृष्टि ही है तब पहले यह देखना चाहिए कि क्रानेकान हृष्टि किन तस्त्रों के खाधार पर खड़ी की माद्दें हैं। विचार करने और अनेकान हृष्टि के साहित्य का खब्तों कन करने से माद्दें हैं। विचार करने और अनेकान हृष्टि के साहित्य का खब्तों कन करने से माद्दें हैं। है कि अनेकान हृष्टि कर पर खड़ी है। चयपि सभी महारा पुक्ष सत्य की पतर करते हैं और सत्य की ही लोज तथा सत्य कर हैं। तिकरण में खणना जीवन व्यतिक करते हैं, तथाणि सत्य निकरण करते हैं या शहराचाय उपनियदों के आधार पर जिस दीन से सत्य का मकाशन करते हैं या शहराचाय उपनियदों के आधार पर जिस दीन से सत्य मकाशन करते हैं उससे मक्ष्मायां हो सत्य मकाशन करते हैं। उसके मूख में दो तब्य हैं—स्थायां और न्यायंता। जो पूर्ण है और पूर्ण होकर मी यथायं स्र से मतीत होता है वहीं सत्य कहाता है।

### भनेकान्त की खोज का उद्देश्य और उसके प्रकाशन की शर्ते-

बख का पूर्व रूप में जिकाबाबाधित—यवार्थ दर्शन होना कठिन है, किसी को वह हो भी जाय तथायि उतका उसी रूप में शब्दों के द्वारा ठीकजीक कथन करना उस सन्यहद्य और सरवारों के खिए मी बड़ा कठिन है। कोई उस कठिन काम को किसी बंग में करनेवाले निकल मी आएँ तो भी देश, काल, परिस्का, भाषा और रीली आदि के आनिवार्य मेंद के कारण उन सब के कथन में कुछ न केछ नियोच या मेंद का दिलाई देना अनिवार्य हैं यह तो हुई उन पूर्वरहर्गी और सरवार्या होनेशन मनुष्ये ही बाद, जिन्हें इस पिक करना या अनुमान हैं देवी बखु स्थिति देखबर भ० महाबीर ने सोचा कि ऐसा कीन सा रास्ता निकाला जाए जिससे वस्तु का पूर्ण या अपूर्ण सत्य दर्शन करनेवाले के साथ अन्याय न हो। अपूर्ण और इसरे से विरोधी होकर भी यदि दूसरे का दर्शन सत्य है, इसी तरह अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी यदि क्रपना टर्शन सत्य है तो दोनों को ही न्याय मिले इसका भी क्या उपाय है? इसी चितनप्राधान तपस्या ने भगवात् को अनेकाला हिए हुभगई, उनका सत्य वंशोधन का सकत्य सिंद हुआ । उन्होंने उस मिली हुई अनेकान्तहिए भी चात्री से बैयतिक और सामान्यक धीवन की आवक्षारिक और पारमार्थिक सामत्याओं के ताले ब्येता दिये और समा-धान प्राप्त किया। तब उन्होंने जोवनोपयोगी विचार और आवार का निर्माख करते समय उस अनेकान्त हिए को निम्मलिलित मुख्य हातों पर प्रशरित किया और उनके अनुसरण का अपने भीवन हारा उन्हों शार्तों पर उपरेश दिया। वे शर्ते इस मकार हैं—

१—-राग और द्वेषजन्य संस्कारों के वशीभृत न होना श्रर्थात् तेजस्वी मध्यस्य माव रखना ।

२ — जब तक मध्यस्य भाव का पूर्ण विकास न हो तब तक उस सक्ष्य की कोर क्यान सवका केवल भाग्य की विकास सवना ।

१—कैसे भी विरोधी भासमान पद्म से न धवराना श्रीर श्रपने पद्म की तरह उस पद्म पर भी श्रादरपूर्वक विचार करना तथा श्रपने पद्म पर भी विरोधी पद्म की तरह तीव्र समाजीचक हृष्टि रखना।

४—श्वपने तथा दूसरों के अनुभंतों में से जो-जो श्वरा ठीक जैंसे—बाहे के निरोधी ही मतीत क्यों न हो—उन सकका विवेक—मशा से समन्यय करनी की उदारता का अप्यास करना और अनुभव वहने पर पूर्व के समन्यय में जहाँ मालाती मालूना हो वहाँ मिण्याभिमान होड़ कर खुधार करना और हसी कम से आयों कहना ।

**अवेदान्त साहित्य का विकास**--

भगवान् महाबीर वे अनेकान्त दृष्टि को पहते अपने जीवन में उतारा आ और उसके बाद ही दूसरों को इसका उपदेश दिया था । इसक्रिए अनेकान्स-दब्दि की स्वापना और प्रसार के निमित्त उनके पास काफी अनुसदबस और त्रपोवल था । स्रतएव उनके मस उपदेश में से जो कुछ प्राचीन स्रवदोष स्माजकस पाए जाते हैं उन आगमप्रन्यों में हम अनेकान्त हिए को खब्ट रूप से पाते हैं सडी. पर उसमें तर्कवाद या खरडन-मरडन का वह जटिस जास नहीं पाते जी कि पिछले साहित्य में देखने में ब्राता है। हमें उन ब्रागम बन्धों में ब्रनेकान्त-हिंद का सरल स्वरूप झौर संश्चिम विभाग ही नजर झाता है। परन्त भगवान के बाद जब उनकी दृष्टि पर संप्रदायकायम हन्ना श्रीर उसका श्रानुगामी समाज स्थिव हुआ तथा बढ़ने लगा. तब चारों श्रोर से अनेकान्त-हुन्टि पर हुमले होने सरो ! महाबीर के श्रनुगामी श्राचार्यों में स्थाय श्रीर प्रश्ना होने पर भी, महाबीर जैसा स्पष्ट जीवन का ऋनुमव और तप न था। इसलिए उन्होंने उन इसलों से क्खने के लिए नैयायिक गौतम श्रीर वात्स्यायन के कथन की तरह वादकथा के उप-रान्त जल्प ग्रीर कहीं-कहीं वितयहां का भी ग्राध्य खिया है। ग्रानेकान्त-दश्चि का जो तत्त्व उनको विरासत में मिला था उसके संरक्षण के लिए उन्होंने जैसे वन पड़ा वैसे कभी बाद किया, कभी जल्प और कभी बितरहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने श्रनेकान्त दृष्टि को निर्दोध स्थापित करके उसका विद्वानों में प्रचार भी करना चाहा और इस चाडजनित प्रयत्न से उन्होंने श्रनेकान्त-हथि के श्रनेक मर्मों को प्रकट किया चौर उनकी उपयोगिता स्थापित की । इस खरडन-मण्डन, स्थापन और प्रचार के करीब दो इजार वर्षों में महावीर के शिष्यों ने सिर्फ अनेकान्त रूप्टि विषयक इतना बढ़ा अन्य समृह बना ढाला है कि उसका एक लासा पुस्तकालय वन सकता है। पूर्व-पश्चिम श्लीर दक्किन-उत्तर हिन्दुस्तान के सब भागों में सब समयों में उत्पन्न होनेवाले ऋनेक छोटे-वहें और प्रचरड बाचार्यों ने ब्रनेक भाषाच्यों में केवल ब्रनेकांत-इष्टि ब्रीर उसमें से प्रलित होने बाले वादों पर दरहकारश्य से भी कहीं विस्तृत, सूक्ष्म और जटिख चर्चा की है। श्चरू में जो साहित्य अपनेकान्त-इच्टि के अवसम्बन से निर्मित हुआ था उसके स्थान पर पिछला साहित्य सास कर तार्किक साहित्य सुख्यतया धनेकान्त रूप्टि के निरूपस तथा उसके उत्पर अन्य वादियों के द्वारा किये गए आहेगों के निरा-करना करने के लिए स्वा गया। इस तरह संप्रदाय की रखा और प्रचार की भावना में से जो केवता कानेकान्त विषयक साहित्य का विकास हुआ है उसका क्यांन करने के किए एक खासी बुदी पुरितका की जरूरत है। तथापि इसना ती

यहाँ निर्देश कर देना ही चाहिए कि समन्तमह और सिब्देस, हरिमह. और इक्साइ, विद्यानन्द और प्रभावन्त्र, इम्भददेव और बादिदेसदिर तथा हैमचन्त्र और वर्गोनिक्सकी क्षेत्र प्रकारक विचारकों ने वो अनेकान्तदिष्ठ के बारे में विक्का है वह मारतीय दर्शनन्सादिय में वहा महत्त्व रहता है और विचारकों को उनके प्रनों में से मनन करने योग्य बहुत हुकु सामग्री मिल तकती है।

### फलितवाद-

श्रानेकान्त-दृष्टि तो एक मूल है, उसके उत्पर से श्रीर उसके श्राअय पर⇒ बिविश्व वारों तथा चर्चाओं का शाखा-प्रशाखाओं की तरह बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। उसमें से मुख्य दो बाद यहाँ उक्किखित किये जाने योग्य हैं-एक नयवाद और दूसरा सप्तमंगीवाद । श्रनेकान्त-दृष्टि का श्राविमांव श्राध्यात्मिक साघना श्रीर दार्शनिक प्रदेश में हम्रा इसलिए उसका उपयोग भी पहले-पहल वहीं होना अनिवार्य या । भगवान के इर्दगिर्द और उनके अनुयायी श्राचार्यों के समीप जी-जो विचार धाराएँ चल रही थीं उनका समन्वय करना श्रानेकान्त हिं के लिए आवश्यक था। इसी प्राप्त कार्य में से 'नयवाद' की सृष्टि हुई । यदापि किसी-किसी नय के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती उदाहरखों में भारतीय दर्शन के विकास के ग्रानसार विकास होता गया है। तथापि टर्शन प्रदेश में से जस्पन्न होनेवाले नयवाद की उदाहरएमाला भी आज तक दार्शनिक ही रही है। प्रत्येक नय की व्याख्या और चर्चा का विकास हम्मा है पर उसकी उदाहरणमाला तो दार्शनिक-क्षेत्र के बाहर से आई ही नहीं । यही एक बात समम्प्राने के लिए पर्यात है कि सब चेत्रों को व्यास करने की ताकत रखनेवाले अनेकान्त का प्रथम आविर्भाव किस चेत्र में हक्षा और इजारों वर्षों के बाद तक भी उसकी चर्चा किस सेत्र तक पश्मित रही १

भारतीय दर्शनों में जैन-दर्शन के श्रतिरिक्त, उस समय जो दर्शन श्रांत प्रिक्ष से श्रीर पेक्ष से जो श्रांत प्रसिद्ध हुए उनमें वैरोलिक, न्याय, सांख्य, श्रीपनिषद-विद्यान, बीद श्रीर प्राव्धिक-चे ही दर्शन पुख्य हैं। हम प्रतिद्ध दर्शनों की पूर्व स्थान में में क्लांत शास्त्रिक होने श्रीर उन्हें स्थान में में क्लांत शास्त्रिक होने श्रीर उन्हें विख्य कर है ने में सल्ब का यात या दर्शिक्ष उनके बीच में रहका उन्हों में से सब के गवेषण का मार्ग सरख रूप में बोगों के सामने प्रदर्शिक करना या वहीं कारण है कि हम उपलब्ध समय जैन-वाह्मय में नववाद कर सम्में अस्पेत स्थान के अविकासिक स्थान स

थीं, उनके समन्तय करते वा आदेश- अनेकान्त वृष्टि ने किया और उसमें हैं नयबाद फखित हुआ किससे कि दार्शनिक मार्च-सारी कम हो; पर दूसरी तरक एक-एक वान्य पर अवैर्य और नासमभी के कारता विश्वत-गया सहा करते थे एक परिवत वदि किसी चीज को नित्य कहता तो दूसरा सामने खड़ा होकर यह कहता कि वह तो ऋनित्य है, नित्य नहीं । इसी तरह फिर पहला परिटत दसरे के विरुद्ध बोल उठता था । सिर्फ नित्यत्व के विषय में ही नहीं किन्तु प्रत्येक श्रीष्ट में यह भगड़ा जहाँ तहाँ होता ही रहता था । यह स्थिति देखकर श्रानेकान्त-दृष्टि वाले तत्कालीन आचार्यों ने उस कार का अन्त अनेकान्त-इष्टि के द्वारा करना चाहा श्रौर उस प्रयत्न के गरिशाम स्वरूप 'सप्तमङ्गीवाद' फलित हुन्या। श्चनेकान्त-राष्ट्रि के प्रथम फलस्वरूप नयवाद में तो दर्शनों को स्थान मिला है स्रीर उसी के दूसरे फलस्वरूप सप्तमङ्गीवाद में किसी एक ही वस्तु के विषय में प्रचित्तत विरोधी कथनों को या विचारों को स्थान मिला है। पहले वाद में समुचे सब दर्शन संग्रहीत हैं और वसरे में दर्शन के विशक्तित मन्तव्यों का समन्वय है। प्रत्येक फलितवाद की सकम चर्चा और उसके इतिहास के लिए यहाँ स्थान नहीं है श्रीर न उतना श्रवकाश ही है तथापि इतना कह देना जरूरी है कि श्रनेकान्त-दृष्टि ही महावीर की मल इष्टि और स्वतन्त्र इष्टि है । नयवाद तथा सप्तमकीबाद ब्राटि तो उस रिष्ट के ऐतिहासिक परिस्थिति-श्रनसारी प्रासंगिक फल मात्र हैं। श्रतएव नय तथा सप्तभङ्की श्रादि वार्दों का स्वरूप तथा उनके उदाहरण बटले भी जा संकते हैं. पर अनेकान्त-इष्टि का स्वरूप तो एक ही प्रकार का रह सकता है-भने ही उसके उदाहरण बदल जाएँ।

#### श्चनेकान्त-हर्ष्ट्रिका श्वसर —

जब तुसरे विद्वानों ने आनेकान्त-हिट को तत्वरूप में प्रहण करने की जगह संप्रदायिकवाद रूप में प्रहण किया तब उसके उपर चारों छोर से आच्यों के प्रहार दोने बागे । बाररावण नैसे सुक्कारों ने उसके समस्वत के लिए सुन रच हाले और उन सुन्नों के भाष्यकारों ने उसी विषय में आपने भाष्यों की रचनाएँ की। बसुक्त्युं, दिक्ताम् अपंकीर्ति और शांतरबित जैसे सकेन्द्र मुभावशाली बीट बिद्वानों ने भी अनेकान्तवाद की पूरी जकर ली। इसर से जैन विचारक विद्वानों ने भी उनका सामना किया । इस प्रकच्छ संवर्ष का अनिवार्य परिणाम यह आया कि एक ओर से अनेकान्तवाद की पूरी जकर विवार हुआ और दुकरी और से उसका प्रभाव यूसरे किरोधी संप्रदायिक विद्वानों पर भी पढ़ा। इस्किय हिन्दुस्तान के शासार्थ की करती हुई उससे बन्त में अनेकास हुई का ही असर अधिक पैसा ह यहाँ तक कि समानज जैसे विश्वकृत कैनाव विरोधी श्लर काचार्य ने शंकरावार्य के साथायाद के विरुद्ध भएका मत स्थापित इसते समय ग्रामय तो सामान्य प्रधानिकरों का निका पर उनमें से विक्रिकारित का निरूपण करते समय अनेकान्त-इष्टि का उपयोग किया. अथवा यों कहिए कि रामानज ने अपने दंग से अनेकान्त-इक्रि को विशिवादेत की घटना में परिशत किया और श्रीपनिघद तस्य का जामा पहना कर अनेकांत-दृष्टि में से विशिष्टाद्वेतवाद खड़ा करके अनेकान्त-दृष्टि की स्रोर काकर्षित अनता को वेदान्त मार्ग पर स्थिर रखा । पष्टि-मार्ग के परस्कर्ता वात्रम जो टक्किस हिन्दस्तान में हए, उनके शहाह त-विषयक सब तत्त्व, है तो श्रीपनिष-दिक पर उनकी सारी विचारसरणी श्रानेकान्त-दृष्टि का नया वेदान्तीय स्वाँग है। इधर उत्तर और पश्चिम हिन्दुस्तान में जो दूसरे विद्वानों के साथ श्वेताम्बरीय महान् विद्वानों का लगडनमण्डन-विषयक द्वन्द्व हुन्ना उसके फलस्वरूप श्रानेकान्त-सार का असर जनता में फैला और मांवटायिक हंग्र से अनेकांतवाट का विशेष करनेवाले भी जानते अनुजानते अनेकांत-राष्ट्रिको अवनाने लगे। इस तरह वाद रूप में अनेकांत-दृष्टि आज तक जैनों की ही बनीं हुई है तथापि उसका अप्तर किसी न किसी रूप में अहिंसा की तरह विकृत या अर्थविकृत रूप में हिन्दस्तान के हरएक भाग में फैला हुन्ना है। इसका सबत सब भागों के साहित्य में से मिल सकता है।

# व्यवहार में अनेकान्त का उपयोग न होने का नतीजा-

जिस समय राजकीय उत्तर फेर का श्रामिष्ट परिणाम स्थायी रूप से ध्यान में आया न या, सामाजिक इराइयाँ आज की तरह अस्त्रक रूप में लटकरी न थीं, उद्योग और खेती की रियति आज के वैसी अस्तरुपत हुई न थीं, समम-पूर्वक या निना समके लीग एक तरह से अपनी रियति में नेतृष्ट्राया ये और असंतीय का दावानक आज की तरह स्थास न था, उस समय आध्यातिमक साधना में से आपिन्त अनेकान-स्थि केवल दार्शीनक प्रदेश में रही और तिन्हें बच्चों तथा वारशिवार के विकास के किया राजकर मी उसने अपना अस्तित्व कावम रखा विपति के अपना अस्तित्व कावम रखा कुछ प्रतिक्ष भी गई, यह सब उस समय के दोग्य था। एएन्छ आज स्थिति विवक्तुल बरल गई है; दुनिया के किसी भी धर्म का तस्व किसा में गंमीर स्थोन हो, पर अस वह यदि उस धर्म की संस्थाकों तक या उसके स्थान ते कही होगी। अनेकान्य भागवार वाले असत में उसके करद पुरानी का से क्षियक नहीं होगी। अनेकान्य-

इति और काचारम्ब करिंचा-ने दोनों तंत्र महान् से महान् है, उनका प्रभाव तथा प्रतिहा जमाने में बैन सम्प्रदाय का यहा भारी हिस्सा भी है पर इस बोसवी सदी के विषम राष्ट्रीय तथा सामाजिक चीवन में उन तत्वों से विर्वे कोई खास कायवा न वहुँचे तो मंदिर, मठ और उपाश्रवों में हजारों परिस्तौ के द्वारा चिल्लाहर मचाए जाने पर भी उन्हें कोई प्रक्रेश नहीं, यह निःसंशय बात है। बैनलिंगधारी सैकडों धर्मगरु और सैकडों पंडित अनेकान्त के शाल की लाल दिन-रात निकालते रहते हैं और ऋहिंसा की सूक्ष्म चर्चा में खून सुखाते तथा सिर तक फोड़ा करते हैं, तथापि लोग अपनी स्थिति के समाधान के लिए उनके पास नहीं फटकते । कोई जवान उनके पास पहुँच भी जाता है तो वह तरन्त उनसे पुछ बैठता है कि 'श्रापके पास जब समाचानकारी अनेकान्त-इष्टिं श्रीर ग्रहिंसा तत्त्व मौजूद हैं तब श्राप लोग श्रापस में ही गैरों की तरह बात-बात में क्यों टकराते हैं १ मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए, धार्मिक प्रथाओं के लिए. सामाजिक रीति रिवाजों के लिए-यहाँ तक कि वेश रखना तो कैसा रखना. हाथ में क्या पकडना, कैसे पकडना इत्यादि वालसल्लभ वातों के लिए-श्राप लोग क्यों ब्रापस में लड़ते हैं ? क्या ब्रापका अनेकान्तवाद ऐसे विषयों में कोई मार्ग निकाल नहीं सकता ? क्या आपके अनेकान्तवाद में और खिंहसा तत्त्व में प्रिवीकाउन्सिल, हाईकोर्ट श्रयंवा मामली श्रदासत जितनी भी समाधानकारक शक्ति नहीं है ? क्या हमारी राजकीय तथा सामाजिक उल्लक्षनों को सलकाने का सामर्थ्य श्रापके इन दोनों तत्त्वों में नहीं है ? यदि इन सब प्रश्नों को श्राच्छा समाधानकारक उत्तर आप असली तौर से 'हाँ' में नहीं दे सकते तो आपके पास आकर हम क्या करेंगे ? हमारे जीवन में तो पद-पद पर अनेक कठि-नाइयाँ आती रहती हैं। उन्हें इस किये बिना यदि हम हाथ में पोथियाँ लेकर कथंचित् एकानेक, कथंचित् मेदामेद श्रीर कथंचित् नित्यानित्य के खाली नारे लगाया करें तो इससे इमें क्या लाभ पहुँचेगा ? श्रथवा इमारे व्यावहारिक तथा आप्यात्मक जीवन में क्या फर्क पढ़ेगा ?" और यह सब पूछना है भी ठीक, जिसका उत्तर देना उनके लिए ग्रसंभव हो जाता है।

इतमें संदेह नहीं कि आहिता और अनेकान्त की चर्चावाबी पोथियों की, उन पोथीवाले मध्यारों की, उनके रचनेवाबों के नामों को तथा उनके रचने के स्थानों की इतनी अधिक पूजा होती है कि उसमें सिर्फ छूबों का हो नहीं किन्तु सोने-वाँदी तथा अवाहरात तक का देर तम जाता है तो भी उस पूजा के करने तथा करानेवाबों का चीवन दूसरों बैता मायः पामर ही नजर आता है और दूसरों तफर हम देखते हैं तो यह स्थय-नजर आता है कि गांधीजी के आहिता स्तृत की ब्रोर सार्य दुनिया देत रही है और उनके समन्ययशीक व्यवहार के कायक उनके प्रतिरक्षी तक हो रहे हैं। महाचीर की क्राहिंगा कीर क्रानेकात हिए की ' होंडी पीटनेवासों की ब्रोर कोई पीमान् औंत उठाकर देखता तक नहीं कीर गाँधीयों की तरफ सार्य विचारकवर्ग प्रयान दे रहा है। इस क्षत्तर का क्रारण क्या है। इस सवाल के उत्तर में तब बुद्ध झा आता है

### श्चव कैसा उपयोग होना चाहिए ?

अनेकान्त-हिन्द यदि आप्यात्मिक मार्ग में सफत हो सकती है और अहिंस का सिखान्त यदि आप्यात्मिक करवाण्य साथक हो सकता है तो यह भी मानना व्याहिष्ट कि ये दोनों तत्व व्यावहारिक जीवन का अंध अक्षरय कर सकते हैं. क्योंकि बीवन व्यावहारिक हो या आप्यात्मिक-पर उत्तकी ग्रुदिक के सकर में भिन्तता हो हो नहीं सकती और हम यह मानते हैं कि जीवन को ग्रुदि अनेकान्त दृष्टि और आहिंसा के सिवाय अन्य प्रकार से हो ही नहीं सकती । हंसतिय हमें जीवन व्यावहारिक या आप्यात्मिक कैसा ही पर्यंत क्यों न हो पर यदि उसे उत्तत बनाना हप्ट है तो उत्त जीवन के मुलेक सेव में अनेकान्त दृष्टि को उत्तर जानाना हप्ट है तो उत्त जीवन के मुलेक सेव में अनेकान्त दृष्टि को उत्तर जानाना हप्ट है तो उत्त जीवन के सुलेक सेव में अनेकान्त दृष्टि को जावन में हन हो तत्वों का प्रयोग करना हो चाहिए। जो लोग व्यावहारिक अविन में हन हो तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। इस दलील के फलात्वरूप अनिम प्रकृत यही होता है कि तब हस समय हन दोनों तत्वों का उपयोग व्यावहारिक जीवन में कैसे किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना ही अनेकान्त-वाद की मुलांदा है।

जैन समाज के व्यावहारिक जीवन की कुछ समस्याएँ ये हैं---

१ — समग्र विश्व के साथ जैन धर्म का असली मेल कितना और किस प्रकार का हो सकता है !

२---राष्ट्रीय श्रापत्ति श्रीर संपत्ति के समय जैन धर्म कैसा व्यवहार रखने की इजाजत देता है ?

३—सामाजिक और साम्यदायिक मेदों तथा फूटों को मिटाने की कितनी शक्ति जैन धर्म में हैं ?

यदि इन समस्याओं को इल करने के लिए अनेकान्त दृष्टि तथा आहिंसा का उपयोग हो सकता है तो वही उपयोग इन दोनों तत्त्वों की प्राण्यूचा है और यदि ऐसा उपयोग न किया जा सके तो इन दोनों की यूजा किए पाचाय्यूचा या शब्द यूजा मात्र होगी। परंतु मैंने जहाँ तक गहरा किचार किया है उससे सह संघट जार्न पड़ता है ं कि उक्त हीनों का हो नहीं किन्द्र दूसरी भी नैसी सब समस्यात्रों का व्यावहारिक समाधान, यदि प्रशा है तो अनेकान्त दृष्टि के द्वारा तथा श्राहिंसा के सिद्धान्त के द्वारा परे तौर से किया जा सकता है । उदाहरण के तौर पर जैनवर्म प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग १ इस प्रश्न का उत्तर, अनेकान्त-दिष्टि की बोजना करके, यों, दिया जा सकता है- "जैनधर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति त्रभय मार्गावसम्बी है । प्रत्येक ज्ञेत्र में जहाँ सेवा का प्रसंग हो वहाँ भ्रार्थण की प्रवत्ति का शादेश करने के कारता जैन-धर्म प्रवत्तिगामी है और जहाँ मोग-वत्ति का प्रसंग हो वहाँ निवत्ति का खादेश करने के कारण निवत्तरामी भी है।" परन्त जैसा आजकल देखा जाता है. भोग में-अर्थात दसरों से सविधा प्रहण करने में---प्रवृत्ति करना और योग में--अर्थात् दूसरों को अपनी सुविधा देने में--निवृत्ति धारण करना, यह ऋनेकान्त तथा ऋहिंसा का विकृत रूप ऋथवा उनका सफ्ट भंग है। श्वेताम्बरीय-दिगम्बरीय अत्राहों में से कल को लेकर उन पर भी अनेकान्त-दिष्ट लाग करनी चाहिए । नम्नत्व श्रीर वस्त्रधारित्व के विषय में द्रव्यार्थिक पर्या-यार्थिक-इन दो नयों का समन्वय बराबर हो सकता है। जैनत्व स्रर्थात बीतरागत्व यह तो द्रव्य ( सामान्य ) है श्रीर नग्नत्व तथा वस्त्रधारित्व, एवं नग्नत्व तथा वस्त्रधारण के विविधस्वरूप-ये सब पर्याय (विशेष) हैं। उक्त द्रव्य शाक्षत है पर तसके उक्त पर्याय सभी अशाश्वत तथा अन्यापक हैं। प्रत्येक पर्याय यदि द्रव्यसम्बद्ध है-द्रव्य का बाधक नहीं है-तो वह सत्य है ऋत्यया सभी ऋसत्य हैं। इसी तरह जीवनशक्ति यह द्रव्य है और स्त्रीत्व या परुषत्व दोनों पर्याय हैं। यही बात तीर्थ के ख़ौर मन्दिर के हकों के विषय में घटानी चाहिए। न्यात, जात श्रीर फिकों के बारे में मेदामेद भवती का उपयोग करके ही अजाहा निपटाना चाहिए। उत्कर्ष के सभी प्रसंगों में ऋभिन्न ऋर्थात एक हो जाना और अपकर्ष के प्रसंगों में भिन्न रहना अर्थात दलवन्दी न करना। इसी प्रकार वृद्ध लग्न, श्रने कपत्नीग्रह्ण, पुनर्विवाह जैसे विवादास्पद विषयों के लिए भी क्यंचित विधेय-श्रविधेय की मंगी प्रयक्त किये बिना समाज समंजस रूप से जीवित रह नहीं सकताः

चाहे जिस प्रकार से निचार किया जाए पर ख्राजकल की परिस्थित में तो यह द्विनिश्चत है कि जैसे सिद्धसेन, समंतमद्र ख्रादि पूर्वाचार्यों ने अपने समय के विवादास्यद पद्धप्रतिपद्धी पर झनेकान्त का ख्रीर तज्जनित नय ख्रादि वादों का प्रयोग किया है कैसे हो हमें भी उपस्थित प्रश्नों पर उनका प्रयोग करना ही चाहिए। यदि हम देसा करने को तैवार नहीं हैं तो उन्कर्ष की अभिलाषा रखने का भी हमें कोई ख्रिषकर नहीं है।

श्रमेकान्त की मर्यादा इतनी विस्तृत और व्यापक है कि उसमें से सब विश्वकें पर प्रकाश दाला जा सकता है। इसलिए कोई ऐसा भय न रखें कि प्रस्कृत व्यावहारिक विषयों पर पूर्वाचायों ने तो चर्चा नहीं की, फिर यहाँ क्यों की गई है क्या वह कोई उचित समेंसेगा कि एक तरफ से समाज में ग्रविभक्तता की शक्ति की जरूरत होने पर भी वह छोटी-छोटी जातियों श्रथवा उपजातियों में विभक्त होकर बरबाद होता रहे. दसरी तरफ से विद्या और उपयोग की जीवनपद संस्थाओं में बल लगाने के बजाय घन, बृद्धि और समय की सारी शक्त की समाज तीयों के भगड़ों में खर्च करता रहे ख़ौर तीसरी तरफ जिस विश्वा में संग्रम पासन का सामर्थ्य नहीं है उस पर संयम का बोभा समाज बलपूर्वक लादता रहे तथा जिसमें विद्याप्रहरा एवं संयमपालन की शक्ति है उस विधवा को उसके लिए पूर्ण मीका देने का कोई प्रबंध न करके उससे समाज कल्यामा की ऋभिलामा गर्से श्रीर हम परिद्वतगरा सन्मतितर्क तथा श्राप्तमीमांसा के श्रानेकान्त श्रीर नयवाद विषयक शास्त्रायों पर दिन रात सिरपची किया करें ? जिसमें व्यवहार बढि होगी श्रीर प्रज्ञा की जारति होगी वह तो यही कहेगा कि श्रनेकान्त की मर्याटा में से जैसे कभी आसमीमांसा का जन्म और सन्मतितर्क का आविर्भाव हुआ था वैसे ही उस मर्यादा में से ऋाजकल 'समाज मीमांसा' ऋौर 'समाज तर्क' का जल्म होना चाहिए तथा उसके द्वारा अनेकांत के इतिहास का उपयोगी पृष्ट लिखा जाना चाहिए।

[ o∉39 o≹

'अनेकान्त'

# **अनेकान्तवाद**

### दो मौतिक विचार-धाराएँ--

विश्व का विचार करनेवाली परस्यर भिष्न ऐसी मुख्य दो दृष्टियाँ हैं । एक है सामान्यमामिनी और दूसरी है किरोपणामिनी । पहली दृष्टि ग्रुफ में तो सारे विश्व में सामानता ही देखती है पर वह पीर-पीर अमेद को और क्रुक्ते क्रुक्ते क्रयन में सामानता ही देखती है पर वह पीर-पीर अमेद को और क्रुक्ते क्रयन में सारे विश्व के पर के एक ही मूल में देखती है और क्रयत निश्चय करती है कि जो कुक्त मति विश्व है तह तव वात्तव में पह ही है । इस तयह उमानता की प्राथमिक भूमिका से उतरकर अन्त में वह दृष्टि ताल्वक—एकता की भूमिका पर आवर तहरती है । उत दृष्टि में जो एक मात्र विषय स्थिर होता है, वही सत् है । सत् तत्व में आवर्यनिक रूप से निम्म होने के कारण वह दृष्टि या तो मेरों को देख हो नहीं पाती या उन्हें देखकर भी वास्तविक न सममन्त्र के कारण व्याव हारिक या अपरारमार्थिक या वाधित कहकर छोड़ हो देती है । चाहे किर वे प्रतितिगोचर होने वाले भेद कालकृत हो अर्थात कालपट पर केते हुए हो कैसे पूर्वापरस्य वीज, अंकुर आदि; या देखकत हो अर्थात कालपट पर पर वितत हो जैसे समझालीन पट, पट आदि प्रकृति के परिणाम; या द्रव्यपत अर्थात हो की से समझालीन पट, पट आदि प्रकृति के परिणाम; या द्रव्यपत अर्थात हो की से समझालीन पट, पट आदि प्रकृति के परिणाम; या द्रव्यपत अर्थात क्रयांत हो की से समझालीन पट, पट आदि प्रकृति के परिणाम; या द्रव्यपत अर्थात हो की से समझालीन पट, पट आदि प्रकृत हो प्रवाप अर्थन हुफ्त हो जैसे समझाली करने हो की से स्कृति पुण्य तथा अर्थन हुफ्त हुफ्त हुफ्त हुफ्त स्वाप अर्थन हुफ्त हुफ्त स्वाप अर्थन हुफ्त हुफ्त हुफ्त स्वाप अर्थन हुफ्त हुफ्त हुफ्त स्वाप अर्थन हुफ्त स्वाप अर्थन हुफ्त हुफ्त हुफ्त स्वाप अर्थन हुफ्त हुफ्

इतके विरुद्ध दूसरी इष्टि सारे विश्व में असमानता ही असमानता वेसती है और धीरे-चीर उस असमानता को जड़ की लोज करते-करते अंत में वह विश्वेषण की ऐसी भूमिका पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे एकता की तो बात ही क्या, समानता मी क्रियम मालूम होती है। फलतः वह निरुचय कर लेली है कि विश्व एक दूसरे से अस्यन्त भिन्न ऐसे मेर्टी का पुंज मात्र है। वस्तुतः उसमें न कोई वास्तविक एक तत्त्व है और न साम्य है। वोह वह एक तत्व समग्र देश-काल व्यापी समग्ना जाता हो जैसे मकति, या इत्यमेद होने पर मी मात्र कालव्यापी एक समग्ना जाता हो जैसे परमाण।

उपर्युक्त दोनों हथियाँ मूल में ही मिल्न हैं, क्योंकि एक का आधार समन्वयं मात्र है और दूसरी का आधार विश्लेषया मात्र । इन मूलनूत दो विचार सरवियों के कारण अनेक सुदों पर अनेक विरोधी बाद आप ही आप खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सामान्यगामिनी पहली दृष्टि में से समय देश-काल-व्यापी तथा देश-काल विनियुक्त ऐसे एक मात्र सत्-तत्व या ब्रह्माहैत का बाद स्थापित हुआ; जिसने एक तएस से सक्ख भेदी को क्षीर तद्माहक प्रमाणों को मिन्या बदलाया और साथ ही सत् तत्व को बाजी तथा तर्क की प्रश्ति के सूर्य करकर मात्र कर्मुमवर्गमय कहा । दूसरी विशेष्णामिनी दृष्टि में से भी केवल देश और काल भेद से ही मिन्न नहीं बल्लि स्वरूप से मी मिन्न ऐसे अनंत भेदों का बाद स्थापित हुआ । जिसने एक ओर से सब प्रकार के अभेदों को मिन्या बतलाया और दूसरी और से अंतिम भेदों को बाजी तथा तर्क की प्रश्ति से सूर्य कहकर मात्र अनु-मवर्गम्य बतलाया । ये दोनों बाद खंत में सूर्यना तथा स्थानुभवगम्यता के वरिवाम पर पहुँचे सही, पर दोनों का तक्षव अस्थन भिन्न होने के कार्य व अप्रयस में विवकता ही टकराने और परसर विद्व दिखाई पहने लगे।

#### भेदबाद-सभेदबाद---

उक्त दो मूलमूत विचारभाराओं में से फ़ूटनेवाली या उनसे संबंध रखने बाजी भी अनेक विचार वारायाँ मवाहित हुईं। किसी ने अप्रेद को तो अप्रवासा पर उसकी व्याप्ति काल और देश पर तक अथवा मान कावपर तक रखा बक्तम मा द्रव्य तक उसे नहीं बताया । इस विचारभारा में से अनेक द्रव्यों को मानने पर भी उन द्रव्यों को कालिक निस्ता तथा देशिक व्यापकता के वाद का जम्म हुआ बैसे सांस्य का मकृति-पुरुषवाद, दूसरी विचार भारा ने उसकी अपेखा मेद का च्रेण कहाया किसते उसने कालिक निस्ता तथा देशिक व्यापकता मानकर भी स्वरुपता जढ़ द्रव्यों को अधिक संस्था में स्थान दिया बैसे परमासु, विकारमानकर भारि।

ब्राहैतमात्र या सन्मात्र को स्पर्श करने वाली दृष्टि किसी विषय में भेद सहन न कर सकने के कारण क्रमेदमूलक धर्मकवारी का स्थापन करे, यह स्वामाविक ही है, बुझा भी ऐसा ही । इसी दृष्टि में से कार्य-कारण के क्रमेदमूलक मात्र स्वस्थेवाद का जन्म हुआ। पा प्यंचमां, गुण-गुणी, आधार-आपिय खादि होते के क्रमेदवाद भी उसी में से पतिल हुए । जब कि हैत और भेर को स्थार्य करने वाली दृष्टि ने क्रनेक विषयों में मेदमूलक ही नानावाद स्थापित किसे । उसने क्रायं-कारण के भेदमूलक मात्र व्यवस्थायाद को जन्म दिया तथा धर्म-धर्मी, गुण्य-गुणी, क्राधार-आपीय खादि क्रनेक होते के मेरी को भी मान लिया। इस क्रम्ब इस मारातीय तव्यवितन में देखते हैं कि मीलिक सामान्य और विशेष हरिष्टे तथा उनकी क्रमान्य सामान्य और विशेष हरिष्टों में से परस्य विदश्च कि क्रमोत्य क्रायं मली-पश्निनं का जन्म हुआ; जो अपने विरोधीकार की आधारसूत सूचिका भी सत्यता की कुछ भी परवाह न करने के कारख एक दूसरे के महार में ही चरि-सार्यता मानवे करों!

#### सद्वाद-असद्वाद-

सद्वार श्रादैतगामी हो या हैतगामी नैसा कि संक्यादि का, पर कह कार्य-कारण के अपनेदमुलक सकार्यवाद को विना माने अपना मूल करव सिद्ध ही। नहीं कर सकता; जब कि असद्वाद खिकनामी हो जैसे नैदों का, स्वयानी हो या नित्यगामी हो जैसे नैदोशिक आदि कान्यत वह अस्तकार्यवाद का स्थापन विना क्रिये अपना तथ्य स्थिर कर ही नहीं सकता । अतपन सत्कार्यवाद और अस्तकार्य-वाद की पारस्परिक टक्कर हुई । अहैतगामी और हैतगामी स्वाद में से कम्मी हुई कुटस्थता जो कालिक नित्यता रूप है और सिश्चता जो देशिक व्यापकता रूप है उनकी-देश और कालकृत निरंश अंगवाद अर्थात् निरंश द्वायाद के साथ टक्कर हुई, जो कि क्स्तुतः सहर्शन के विरोधी दर्शन में से ,फलित होता है। निर्वचनीय-असन्वैचनीय वाह—

एक तरक से सारे विश्व को अवलर और एक तत्कर पाननेवाले और दूसरी तरफ से उसे निरंश अंशपुंच माननेवाले—अपने अपने लक्ष्य की सिद्धि तभी कर सकते ये जब कि वे अपने अभीश तत्त्व की अनिवंचनीय अर्थात् अनिभिन्नाय-राज्या-गोचर मानें, क्योंकि शन्द के द्वारा निर्वचन मानने पत तो अव्यव्यव स्त तत्त्व की सिद्धि हो सकती है और न निरंश भेद तत्त्व की । निवंचन करना ही मानों अववरता या निरंशता का लोग कर देना है। इस तरह अववर और निरंशवाद में से अनिवंचनीयवाद आप ही आप फलित हुआ । पर उस बाद के सामने बचयावारी वैरोपिक आदि तार्किक हुए, जो ऐसा मानते हैं कि वस्तु मात्र का निवंचन करना या लच्च बनाना शन्य ही नहीं बल्कि बास्तविक भी हो सकता है। हसमें से निवंचनीयवरवाद का जम्म हुआ और तब अनिवंचनीय तथा निवंचनीयवाद आपस में कहाने लगे।

### हेत्वाद-अहेत्याद आदि---

हती प्रकार कोई मानते वे कि प्रमाश चाहे जो हो पर हेतु झर्यात तर्क के बिना किसी से खन्तिम निक्षय करना भयात्वर है। वच दूसरे कोई मानते वे कि हेतुवाद स्वतन्त्र वस नहीं रखता। ऐसा नव झाशम में ही होने से वही मूर्कन्य प्रमाश है। हसी से वे डोनों वाद करवार टक्काते थे। डैक्क व्यक्त सा कि स्थ कुन्नु देशबीन है; पीरथ स्वर्तक्रम से कुन्न कर नहीं समता । पौरथमधी क्रीक इससे उद्धार करता था कि पीरथ ही स्वरंतमाय से कार्य करता है। क्रायण से होने दानों वाद एक दूसरे को असल्य मानते रहे। अर्थनय-प्याप्येग्वरी राज्य की जीर शान्यत-चार्यिक अर्थ की परवाह न करके परस्य स्वरंति के अर्थन अर्थन की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की स्वरंत के से महत्व है। कोई अपना को भाव से प्रथम ही मानता तो दूसरा कोई उसे भाव स्वरूप ही मानता या और वे दोनों मान से अपनाय को प्रथम मानते न मानते के बारे में परस्य प्रतिच्व मान पारण करते रहे। कोई मानता से प्रमाण और प्रमित्त के अर्थन्त मिन्न पारण करते रहे। कोई मानता से प्रमाण और प्रमित्त के अर्थन्त मानते तो दूसरे कोई उससे उन्हें आरोभ मानते वे । कोई वर्णाक्रम विदित्त कर्म मान पारण कर्या उससे उससे उससे अर्थन मानते वे । कोई वर्णाक्रम विदित्त कर्म मान पार पार देक्ष उससे उस इसि स्वकाते तो कोई कान मात्र से आनन्दासि का प्रतिपादन करते जब तीसरे कोई मिक्त को ही परम पद का साध्य मानते रहे और वे सभी एक दूसरे का आवश्यपूर्वक स्वयटन करते रहे। इस तयह लावशान व आचार के छोटेनवे अर्थन इस्ते पर परस्पर विस्तक्रम तर प्रचित्त हुए।

### अनेकान्त-दर्धि से समन्वय-

उन एकान्तो की पारस्परिक वाद-लीला देखकर अनेकान्तद्दध्टि के उत्तरा-धिकारी श्राचार्यों को विचार श्राया कि श्रासल में ये सब बाट जो कि आरपनी-अपनी सत्यता का दावा करते है वे आपस में इतने लड़ते हैं क्यो १ क्या उन सब में कोई तथ्याश ही नहीं, या सभी में तथ्याश है, या किसी-किसी में तथ्यांश है, या सभी पूर्ण सत्य है ? इस प्रश्न के ऋन्तर्मख उत्तर में से एक चाबी मिल गई. जिसके द्वारा उन्हें सब विरोधों का सभाधान हो गया और परे सत्य का दर्शन हुन्या । वही चाबी त्रानेकान्तवाद की भूमिका रूप त्रानेकान्त हुण्टि है । इस दृष्टि के द्वारा उन्होंने देखा कि प्रत्येक संयुक्तिकवाद अपन अपन अपन दृष्टि से अपनक-ग्रमक सीमातक सत्य है। फिर भी जब कोई एक बाद दूसरे बाद की श्राधारभूत विचार-सरणी श्रार उस बाद की सीमा का विचार नहीं करता प्रत्युत श्चपनी श्चाधारमृत दृष्टि तथा श्रपने विपय की सीमा में हो सब कुछ मान लेता है. तत्र उसे किसी भी तरह दूसरे बाद की सत्यता मालूम ही नहीं हो पाती। यही हासत दूसरे विरोधी वाद की भी होती है। ऐसी दशा में न्याय इसी में है कि प्रत्येक बाद . को उसी विचार-सरगो से उसी सीमा तक ही जाँचा जाय श्रीर इस जाँच में वह डीक निकले तो उसे सत्य का एक भाग मानकर ऐसे सब सत्यांशरूप मिश्रयों को एक प्रर्ण सत्यरूप विचार-सूत्र में पिरोकर ऋविरोधी माला वनाई जाय । इसी विचार ने बैनाचार्यों को श्रनेकान्तहृष्टि के आधार पर तत्कालीन सब वादों का सम-

न्यस करमें की ब्रोर प्रेरित किया। उन्होंने लोना कि जब ग्रुंस कीर मिश्लार्य विषय-मात्रों में से किन्ती को प्रकल्पपंत्रसारी साम्ममतीत होता है कीर किन्ती को निर्मेक क्षेप्र पर्यवकारी मेर प्रतीति होती है तब यह कैसे कहा नाय कि अधुक एक ही प्रतीति प्रमाया है और दूसरी नहीं। किसी एक को अप्रमाया मानने पर दुरुन्युक्ति से होनों प्रतीतियाँ अप्रमाया ही सिद होंगी। इसके क्षियाय किसी एक प्रतीति को प्रमाया और दूसरी को अप्रमाया मानने नात्रों को भी अन्त में अप्रमाया मानी हुई प्रतीति के विश्वस्थ सामान्य या विश्व के सार्यजनिक व्यवहार की उपपित तो किसी न किसी तरह करनी ही पहली है। यह नहीं कि अपनी इह प्रतीति को प्रमाया कहने मात्र से सम शास्त्रीय की किस व्यवहारों की उपपित मी हो जाय। यह भी नहीं कि ऐसे व्यवहारों को उपपन्न दिना किसे ही कोड़क दिया जाय। अहरीकत्वारी मेरों को व उनकी प्रतीति को अविचामुलक को व उसकी प्रतीति को ही अविचामुलक कह कर ऐसे व्यवहारों की उपपत्ति करेगा।

ऐसा सोचने पर ऋनेकान्त के प्रकाश में ऋनेकान्तवादियों को मालूम हुआ कि प्रतीति श्रमेटगामिनी हो या भेटगामिनी. हैं तो सभी वास्तविक । प्रत्येक प्रतीति की वास्तविकता उसके अपने विषय तक तो है पर जब वह विरुद्ध दिखाई देनेवाली दूसरी प्रतीति के विषय की ऋयथार्थता दिखाने लगती है तब वह खुद भी अवास्तविक बन जाती है। अमेद और मेद की प्रतीतियाँ विरुद्ध इसी से जान पडती हैं कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता है । सामान्य श्रीर विशेष की प्रत्येक प्रतीति स्वविषय में यथार्थ होने पर भी पर्श प्रमाख नहीं । यह प्रमाण का अंश अवश्य है। वस्त का पूर्ण स्वरूप तो ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि वे विरुद्ध दिखाई देनेवाली प्रतीतियाँ भी अपने स्थान में रहकर उसे अविरोधीभाव से प्रकाशित कर सकें और वे सब भिज्ञकर वस्त्र का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण मानी जा सकें। इस समन्वय या व्यवस्थायार्भित विचार के वल पर उन्होंने समस्ताया कि सद्देत और सद्बाहित के बीच कोई विरोध नहीं, क्योंकि वस्तु का पूर्णस्वरूप ही ऋभेद और भेड़ या सामान्य और विशेषात्मक ही है । जैसे इम स्थान, समय, रंग, रस, परिमाश आदि का विचार किये बिना हो विशास जलराशि मात्र का विचार करते हैं तब हमें एक ही एक समुद्र प्रतीत होता है। पर उसी जलराशि के विचार में जब स्थान, समय ऋषि का विचार दाखिल होता है तब हमें एक श्रखगढ समुद्र के स्थान में श्रनेक छोटे वह समुद्र नजर आते हैं: यहाँ तक कि अन्त में इसारे ध्यान में जलकवा तक भी नहीं रहता उसमें केवल कोई अविभाज्य रूप या रस आदि का श्रंश ही रह जाता है। जीर बाल में वह भी श्रम्यवत भासित होता है। जलराश में झलबढ़ एक समद की बढि भी वास्तविक है और अन्तिम ग्रंश की वृद्धि भी । एक इसक्रिए कास्तिविक है कि वह मेदों को अञ्चय-अञ्चय रूप से स्पर्शन करके सब को एक साथ सामान्यरूप से देखती है। स्थान, समय ब्रादि कृत मेद जो एक दूसरे से आवृत्त हैं उनको अलग-अलग रूप से विषय करनेवाली बुद्धि भी वास्तविक है: क्योंकि वे मेद वैसे ही हैं। जलराशि एक और अनेक-उभय रूप होने के कारण उसमें होनेवाली समुद्रबुद्धि ऋौर श्रंशबुद्धि ऋपने-ऋपने स्थान में यथार्थ होकर भी कोई एक बुद्धि पूर्य स्वरूप को विषय न करने के कारण पूर्ण प्रमाण नहीं है। किर भी दोनों मिलकर पूर्ण प्रमास है। वैसे ही जब हम सारे विश्व को एक मान सत-रूप से देखें अथवा यह कहिए कि जब हम समस्त मेदों के अन्तर्गत एक मात्र श्रानगमक सत्ता स्वरूप का विचार करें तब हम कहते हैं कि एक मात्र सत् ही है: क्योंकि उस सर्वप्राही सत्ता के विचार के समय कोई ऐसे भेद भासित नहीं होते जो परस्पर में व्यावत हों। उस समय तो सारे भेट समष्टि रूप में या एक मात्र सत्ता रूप में ही भासित होते हैं: और तभी सद श्रद्धेत कहलाता है। एक मात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत् शब्द का ऋर्थ भी इतना विशाल हो जाता है कि जिसमें कोई शेष नहीं बचता । पर जब हम उस विश्व की-गुराधर्म कत मेदों में जो कि परस्पर व्यावत हैं-विभाजित करते हैं: तब वह विश्व एक सत रूप से मिटकर अनेक सत रूप प्रतीत होता है। उस समय सत शब्द का अपर्थ भी उतना ही छोटा हो जाता है। हम कभी कहते है कि कोई सत् जड भी। है और कोई चेतन भी। इस और अधिक भेदों की ओर भक्त कर फिर यह भी कहते हैं कि जड सत भी अनेक हैं और चेतन सत भी अनेक हैं। इस तरह जब सर्वप्राही सामान्य को व्यावर्तक मेटों में विभाजित करके देखते है तब हमें नाना सत् मालूम होते हैं और वहीं सद् द्वैत है। इस प्रकार एक विश्व में प्रवृत्त होने वाली सद-अर्द्धेत बुद्धि और सद-द्वेत बुद्धि दोनों ऋपने-ऋपने विषय में यथार्थ होकर भी पूर्वा प्रभाशा तभी कही आएँगी जब वे टोनों सापैस्तरूप से किस । यही सद-श्रद्धैत श्रीर सद-द्वैत बाद जो परस्पर विरुद्ध समभे जाते हैं उनका श्रनेकान्त दृष्टि के अनुसार समन्वय हुआ ।

इसे दृख और वन के दृष्टान्त से भी त्यष्ट किया जा सकता है। जब फ्रनेक परस्पर भिक्त दृष्ट व्यक्तियों को उस-उस व्यक्ति कर से भइए न करके सामूरिक सा सामान्य कर में वनकर से मृहण करते हैं, तब उन सब विशेषों का क्रमाब नहीं हो जाता। पर वे सब विशेष सामान्यकर ने सामान्य मृहण में ही ऐसे लीम हो जाते हैं मानो वे हैं ही नहीं। एक मात्र बन ही बन नवह क्यावा है यही एक प्रकार का कार्टत कुआ । फिर कभी इस जब यस-यक हुय को विशेष कर के सममते हैं तब हमें परस्य मिन्न व्यक्तियों ही व्यक्तियाँ नकर कार्ती हैं, उच कमब कियेप प्रतीति में सामान्य इतना अन्तवांन हो जाता है कि मानो वह है नहीं । अब इन दोनों अनुपनों का विश्लेषया करके देला जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक सत्य है और दूचरा असत्य । अनेनकों नियम में श्रेष्ट अभी कुमानें का समुचित समन्यन ही है। क्योंकि हसी में सामान्य कीर विश्लेषात्मक नन्दां का अन्तवांत समन्यन ही है। वशी हसी विश्लेषात्मक सन्दां का अन्तवांत अनुमन सामा सकता है। यही स्थिति विश्लेष के संबन्ध में सन्दान्धदेत किया सर्द्दीत हिंदी भी है।

कालिक, दैशिक ग्रीर देश-कालातीत सामान्य-विशेष के उपर्युक्त ग्राहैत-हैतवाद के आगे बढ़कर कालिक सामान्य-विशेष के **स्चक** नित्यत्यवाद श्रीर च्रिकत्ववाद भी हैं। ये दोनों बाद एक दूसरे के विरुद्ध ही जान पड़ते हैं; पर श्रानेकान्त इष्टि कहती है कि वस्ततः उनमें कोई विरोध नहीं। जब हम किसी तस्व को तीनों कालों में अलएड रूप से अर्थात् अनादि-अनन्त रूप से देखेंगे तब वह ऋलएड प्रवाह रूप में ऋादि ऋन्त रहित होने के कारण नित्य ही है। पर हम जब उस अव्यव्ह-प्रवाह पतित तन्त्व को छोटे-वह आपे ज्ञिक काल भेदों में विमा-जित कर लेते हैं, तब उस काल पर्यन्त स्थायी ऐसा परिमित रूप ही नजर आता है. जो सादि भी है और सान्त भी । श्रगर विवक्ति काल इतना छोटा हो जिसका दसरा हिस्सा बुद्धिशस्त्र कर न सके तो उस काल से परिच्छिन्न वह तत्त्व-गत प्रावाहिक ग्रंश सबसे छोटा होने के कारण स्निशक कहलाता है। नित्य श्रीर ज्ञिक ये दोनों शब्द ठीक एक दूसरे के विरुद्धार्यक हैं। एक अनादि अनन्त का और दूसरा सादि-सान्त का भाव दरसाता है। फिर भी इम अनेकान्त-दृष्टि के न्न इतुसार समभ सकते हैं कि जो तत्त्व श्रखण्ड प्रवाह की श्रपेद्धा नित्य कहा जा सकता है वही तत्त्व खरड-खरड ज्ञारणपरिमित परिवर्तनों व पर्यायों की श्रपेसा से स्तरिक भी कहा जा सकता है । एक बाद की ग्राधार-हरिट है ग्रनादि-ग्रनन्तता की दृष्टि; जत्र दसरे को आधार है सादि-सान्तता की दृष्टि। वस्तु का कालिक पूर्ण स्वरूप श्रनादि-श्रनन्तता श्रीर सादि-सान्तता इन दो श्रंशों से बनता है। अतएव दोनों दृष्टियाँ अपने अपने विषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण तभी बनती हैं जब वे समन्वित हो।

इस समन्वय को स्थान्त से भी इस प्रकार स्वयः किया जा सकता है। किसी एक युद्ध का जोवन-व्यापार मृत से लेकर फल तक में काल-कम से होनेवाली बीज मृत, ब्रॉकुर, रकन्य, शाला-प्रतिशाला, पत्र, पुत्र और फल झादि विविध स्रवस्थाओं में होकर ही प्रवाहित और पूर्व होता है। जब हम समुक्त वस्तु की वक्करूप से समस्रते हैं तब उपर्युक्त सब अवस्थाओं में प्रवाहित होनेवासा पूर्य जीवन-व्यापार ही चालगढ क्य से मन में दाता है पर जब हम उसी जीवन-व्यापार के परस्पर मिन्न ऐसे कममानी मता. श्रंकर, स्कन्ध श्रादि एक-एक श्रंश को ग्रहशा करते हैं तब वे परिमित काल-सचित ग्रंश ही हमारे मन में आते हैं। इस प्रकार हमारा मन कभी तो समन्ते जीवन-व्यापार को ग्रालगढ रूप में स्पर्श करता है और कभी-कभी उसे खरिड़त रूप में एक-एक ग्रंश के द्वारा । परीचण करके देखने से साफ जान पडता है कि न तो श्चाखरड जीवन-व्यापार ही एक मात्र पूर्ण वस्त है या काल्यनिक मात्र है स्त्रीर न खिएडत स्रंश ही पूर्ण वस्त है या कास्यजिक । असे ही जम अध्वतात में मारे खराड ग्रीर मारे खराडों में वह एक मात्र श्रालपड समा जाता हो: फिर भी बस्त का पूर्ण स्वरूप तो श्रालपड श्रीर खरड दोनों में ही पर्यवसित होने के कारण दोनों पहलुओं से राहित होता है। जैसे वे दोनों पहलू ऋपनी-ऋपनी कत्ता में यथार्थ होकर भी पूर्णतभी बनते हैं जब समन्वित किये जाएँ. वैसे ही अनादि-ग्रनन्त काल-प्रवाह रूप क्रम का ब्रह्मण नित्यत्व का व्यञ्जक है और जसके ब्रटक ब्रांगों का ग्रहमा ब्रानित्यत्व या चिकत्व का द्योतक है। श्राधारभूत नित्य प्रवाह के सिवाय न तो श्रनित्य घटक समय है और न अनित्य घटकों के सिवाय वैसा नित्य प्रवाह ही। अतएव एक मात्र नित्यत्व को या एक मात्र ग्रानित्यत्व की वास्तविक कहकर दसरे विरोधी ग्रांश को अवास्तविक कहना ही नित्य-ग्रानित्य वादों की टक्कर का बीज है: जिसे ग्रानेकान्त दृष्टि हटाती है।

अनेक्सन दृष्टि अनिर्वयनीयल और निर्वयनीयल वाद की पाररगरिक टक्कर को भी मिटाती है। वह कहती है कि वस्तु का वही रूप प्रतिगय हो सकता है जो संकेत का विषय बन सके। सुस्ततम बुद्धि के द्वारा किया जानेवाला संकेत में त्यूल अर्थेय को ही विषय कर करता है। वस्तु के रोख आरिमित भाव हैं जिन्हें संकेत के द्वारा राष्ट्र से मतिगादन करना संगय नही। इस अर्थ में अलावस्ट सत् या निरंध चया अनिर्वयनीय ही हैं जब कि मध्यवतीं रखूल भाव निर्वय-नीय भी हो सकते हैं। अत्रायस सम्प्र विश्व के या उसके किसी एक तस्व के बारे में जो अनिर्वयनीयल और निर्वयनीयल के विरोधों प्रवाद हैं वे सस्तृतः अपनी-अपनी कहा में यापार्थ होने पर भी प्रमाख तो समने रूप में ही हैं

एक ही वस्तु की भावरूपता श्रीर अभावरूपता भी विरुद्ध नहीं । मात्र विषिक्षुत्व से या मात्र निषेषपुत्व से ही वस्तु प्रतीत नहीं होती दूप, दूष रूप से भी प्रतीत होता है और अदिष या दिविभिन्न रूप से भी । ऐसी दूशा में वह भाव-बायान उभय रूप सिद्ध हो जाता है और एक ही वस्तु में भावन्त्र या बाया- बल का विरोध प्रतीति के स्वरूप मेद से इट जाता है। इसी तरह धर्म-मर्मी, कार्य-कारण, आधार-आयेप आदि इन्हों के स्रमेद और मेद के विरोध का परि-शार भी स्ननेकान्त इष्टि कर देती है।

जहाँ ज्ञातल और उसके मूल के प्रामायय में सन्देह हो वहाँ हेतुवाद के द्वारा परीज्ञापूर्वक ही निर्मय करना चेमंकर है; पर जहाँ ज्ञातल में कोई सन्देह नहीं वहाँ हेतुवाद का प्रयोग अनवस्था कारफ होने से लावज है । ऐसे स्थान में आगमनाद ही मार्गदर्शक हो सकता है । इस तरह विषय-मेद से या एक ही विषय में प्रतिशाद मेद से हेतुवाद कीए आगमनाद होनों को अवकारा है। उनमें कोई विरोध नहीं । यही स्थिति देव और पीरुपवाद की भी है । उनमें कोई विरोध नहीं । जहाँ जुद्धिपूर्वक पीरुपवाद की भी है । उनमें कोई विरोध नहीं । जहाँ जुद्धिपूर्वक पीरुपवाद की भी है । उनमें कोई विरोध नहीं । जहाँ जुद्धिपूर्वक पीरुपवाद हो समस्याओं का हत दैव-वाद कर सकता है; पर पीरुप के जुद्धिपूर्वक प्रयोगस्थल में पीरुपवाद हो स्थान पता है । इस तरह जुदे-जुदे पहलु की अपेजा एक ही जीवन में देव और पीरुपवाद समस्यात किये जा सकते हैं ।

कारण में कार्य के केवल सत्या केवल झसत् माननेवाले वादों के विरोध का भी परिदार अरोकान्यदृष्टि सरस्ता से कर देती है । वह कहती है कि कार्य उपादान में सत् भी है और असत् भी है । करक करने के पहले में प्रवर्ण में करक बनने के पारते भी है और असत् भी है । करक करने के पहले में शिक रूप से वा कारणा-भेद हिंदे कार्य सत् कहा जा सकता है। शिक रूप से सा होने पर भी उसा-प्रकर सामग्री के अभाव में वह कार्य आविर्मृत या उत्यन्त न होने के कारण उप-कच्च नहीं होता, इसलिए वह असत् भी है। तिरोभाव दशा में जब कि करक उपलब्ध नहीं होता तम भी कुरखलाकार-वारी मुक्यें करक रूप बनने की योग्यता है। हाता तम भी कुरखलाकार-वारी मुक्यें भी महत्व की या सकता है। स्वर्ण में सत् कहा जा सकता है।

भौदों का केवल परमाशु-पुञ्जाव और नैयायिको का अपूर्वावययी वाद-ये दोनों झापस में टकराते हैं। पर अनेकाल-दृष्टि ने स्कन्ध का-जो कि न केवल एरमाशु-पुज है और न अनुसन-वाधित अवययों से मिन्न अपूर्व अवययों रूप है, स्वीकार करके विरोद का समुनित रूप से परिहार व दोनों वादों का निर्देश सम-न्य कर दिया है। इसी तरह अनेकाल इष्टि ने अनेक विषयों में प्रवर्तमान विरोधी-वादों का समन्यद मध्यस्य मान से किया है। ऐसा करते समय अनेकाल काद के आस-पान नयवाद और महाबाद आप ही आप पत्नित हो जाते हैं, क्योंकि उत्ते-पुटे पहलू या इंग्टिनिक्ट का प्रयक्तरका, उनकी विषय मर्यादा आ विश्राम और उनका एक विश्वय में यथोचित विन्यास करने ही से अमेकान्त्र सिंग्र होता है।

अप्रयेदायानय—

मकान किसी एक कोने में पूरा नहीं होता । उसके श्रनेक कोने भी किसी एक ही दिशा में नहीं होते । पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण श्रादि परस्यर विश्व दिशा वाले एक-एक कोने पर खड़े रहकर किया जानेवाला उस मकान का श्रवलोकन पूर्ण तो नहीं होता, पर वह श्रययार्थ भी नहीं। जुदे जुदे सम्भवित सभी कोनों पर खड़े रहकर किये जाने वाले सभी सम्भवित अवलोकनों का सार समुज्यय ही उस मकान का पुरा ऋवलोकन है। प्रत्येक कांग्रसम्भवी प्रत्येक अप्रविक्तोकन उस पूर्ण अप्रविक्तोकन का अपनिवार्य अक्त है । वैसे ही किनी एक वस्तु या समग्र विश्व का तात्विक चिन्तन-दर्शन भी अनेक अपेकाओं से निष्यन्न होता है। मन की सहज रचना, उस पर पडनेवाले आयान्तुक संस्कार श्रीर चित्त्य वस्त का स्वरूप इत्यादि के सम्मेखन से ही श्रापेक्षा बनती है। ऐसी श्रापेक्षाएँ **अपनेक हो**ती है; जिनक आराभय लेकर वस्तु का विचार किया जाता है। विचार को महारा देने के कारण या विचार स्रोत के उदग्रम का श्राधार बनने के कारण वे ही ऋषेजाएँ दृष्टि-कोसा या दृष्टि-बिन्द भी कही जाती हैं। सम्भिन सभी अपेताश्रों से-वाहे वे विरुद्ध ही क्यों न दिखाई देती हां-किये जानेवाले चिन्तन व दर्शनों का सारसमुख्य ही उस विषय का पूर्ण-श्रमेकान्त दर्शन है। प्रत्येक श्रपेद्धासम्भवी दर्शन उस पूर्ण दर्शन का एक-एक ग्रङ्ग है जो परस्पर विरुद्ध होकर भी पूर्ण दर्शन में समन्वय पाने के कारण वस्तुतः ऋविरुद्ध ही है

जब किसी की मनोइति विश्व के ऋत्वर्गत सभी मेदो को—बाहे वे गुण, धर्म या स्वरूप कर हो या व्यक्तिलकृत हो — मुद्राकर ऋर्यात् उनकी क्रोर मुक्ते विना ही एक मात्र ऋत्वरुता का विचार करती है, तब उसे ऋत्वरुद या एक हो विवस का दर्शन होता है। ऋमेद की उस भृमिका पर से निष्यन्न होनेवाला 'स्वत्' राष्ट्र के एक मात्र ऋत्वरुद ऋषे का दर्शन हो संग्रह नव है। गुण धर्म कृत या व्यक्तित्व कृत मेदों की क्रोर मुक्तेनवाली मनोइति से किया जानेवाला उसी विश्व का दर्शन व्यवहार नय कहलाता है; क्वोंकि उसमें लोकसिद व्यवहारों की भृमिक्त रूप से मेदों का लात स्थान है। इस दर्शन के 'स्वत् राज्द की क्रमें मर्थाता ऋतः स्विद्य न रह पर अनेक लड़वों में विभावित हो जाती है। यही मरेशामिक की ही मनोइति या क्रोचा—सिर्फ कालकृत मेदों की क्रोर मुक्तक तिर्फ वर्तमान को ही ऋत्वस्म होने के कारण जब कत्त् रूप से देवता है और अर्जीक अनुवान को ही क्रम्बंक्म होने के कारण जब कत्त्र रूप से देवता है और अर्जीक अनुवान को ही 'शत्' राज्य की क्षयं अर्थारा मैं से हय देती है तब उसके द्वारा 'फंक्रित होने बाक्षा विश्व का दर्शन ऋजुदान नय हैं। क्योंकि वह क्षतीत-क्षनागत के 'ककम्पूर को क्षोड़कर सिर्फ वर्चमान की सीधी रेखा पर चक्कता है।

उपर्युक्त तीनों मनोब्रुनियाँ ऐसी हैं जो शब्द या शब्द के गुण्य मर्गों का आश्रय बिना क्षिये ही किसी भी वस्तु का चिन्तन करती हैं। अतएव वे तीनों प्रकार के चिन्तन अर्थ नय हैं। पर ऐसी भी मनोबृत्ति होती है जो शब्द के गुण्य मर्गों का आश्रय लेकर ही अर्थ का विचार करती है। अतएव ऐसी मनोबृत्ति से फिलित अर्थवन्तन शब्द नय कहे जाते हैं। शाब्दिक लोग ही मुख्यतया शब्द नय के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्हीं के विविध हण्टि-बिन्तुकों से शब्दनय में विविधना आर्थ है।

जो शान्दिक सभी शब्दों को अलबर अप्रांत अध्युत्तक मानते हैं वे ब्युत्तिर्ति मेद से अर्थ भेद न मानने पर भी लिक्क, पुरुष, काल आदि अन्य प्रकार के शब्दार्थाों के भेद के आधार पर अर्थ का वैविष्य बतलाते हैं। उनका वह अर्थ-भेद का दर्शन राज्य नय है। प्रत्येक शब्द को ज्युत्ति सिद्ध ही माननेवाली मनोवृत्ति से निवार करनेवाले शाब्दिक प्रयंग अर्थात् एकार्यक सममे जानेवाली शब्दों के अर्थ में भी ब्युत्तिल भेद से भेद का दर्शन सम्भिक्क नय कहलाता है। उनुत्ति के भेद से से ही नहीं, विल्क एक ही ख्युत्ति से फिलित होनेवाले अर्थ के मौजूदगी और गैर-मौजूदगी के भेद के कारण से भी को दर्शन अर्थ भेद मानता है वह एवंभूत नय कहलाता है। इन तार्किक छुन चौं के अर्थ मेद मानता है वह एवंभूत नय कहलाता है। इन तार्किक छुन चौं के अल्वता एक नैगम नाम का नय भी है। जिसमें निगम अर्थात् देश रुप्ति के अप्ता माना का नय भी है। जिसमें निगम अर्थात् देश रुप्ति के अप्ता का प्रभेदगामी और भेदगामी सत्र प्रकार के विचारों का समावेश माना गया है। प्रभानतवा के देश स्वत नव हैं। पर किसी एक अर्थ को अर्थात् हारिस्

शास्त्र में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो नय भी प्रसिद्ध हैं पर वे नय उपर्युक्त सात नयों से अक्षय नहीं हैं किन्तु उन्हीं का संस्थित वर्गोंकरण या भूमिका मात्र हैं। द्रव्य अर्थात् सामान्य, अन्वय, अमेद या एकल को विषय करनेवासा विचार मार्ग द्रव्यार्थिक नय है। नैगम, संबद्ध और व्यवहार—ये तीनों द्रव्यार्थिक ही हैं। इनमें से संबद्ध तो शुद्ध अमेद का विचारक होने से शुद्ध या मुल ही द्रव्यार्थिक है चव कि व्यवहार और नैयम की मन्नति मेदगामी होकर मी किसी न किसी मकार के अमेद को भी अववानित करके ही चन्नती है । इसकिए वे भी द्रव्यार्थिक ही माने गये हैं। अखनता वे संग्रह की तरह शुद्ध न होकर अशुद्ध--भिभित ही द्रव्यार्थिक हैं।

पयांच ऋषांत् निरोष, व्याष्ट्रिय या मेद को ही तक्ष्य करके महत्त होनेवाता निवार यम पर्यायार्थिक नय है। ऋडवुष झारी बाबी के चारा नय पर्यायार्थिक ही माने गये हैं। अमेद को लोड़क्कर एक मात्र मेद का निवार ऋडवुफ रो होता है हशतिए उसी को शास्त्र में पर्यायार्थिक नय की मकृति या मूलाचार कहा है। विक्रते तीन नय उसी मळवल पर्यायार्थिक के एक प्रकार से विस्तारमात्र हैं।

केवल ज्ञान को उपयोगी मान कर उसके आश्रय से महत्त होनेवाली विचार भारा ज्ञान नव है तो केवल किया के आश्रय से मब्त होनेवाली विचारभारा किया नय है। नयरूर आभार-त्वामों के आश्रय होने के कारण निश्च का पूर्ण दर्शन-क्रनेकाल भी निस्तीन है।

#### सप्रभंगी---

भिज-भिज अपेजाओं, दृष्टिकोणों या मनोकृतियों से जो एक ही तत्त्व के नाना रहांन पतित होते हैं उन्हों के आधार पर मंगवाद की साहि लड़ी होती है । जिन दो दर्शनों के विषय टोक एक दूसरे के जिस्कुल विरोधी पढ़ते हो ऐसे दर्शनों के सम्याव वत्त्वाने की दृष्टि से उनके विषयम्, ताव-अभावातमक दोनों अंगों को लेकर उन पर जो सम्मवित वानव-भक्त बनाये जाते हैं वही ससमंगी है। ससमंगी का आधार नयवाद है, और उसका ध्येय तो समन्वय है अर्थात् अनेकान्त कोटि का ब्यायक दर्शन कराना है; जैसे किसी मी प्रमाण से जाने हुए पदार्थ का दूसरे को बोध कराने के लिए परार्थ अद्याना अर्थात् अनुमान वाक्य की रचना की जाती है, वैसे ही विवद अंशों का समन्वय ओता को समन्त्राने की हिसे मंग वाक्य की रचना मी की जाती है। इस तरह नयवाद और मंगवाद अनेकान दृष्टि के चेत्र में आप ही आप फलता हो जो हैं।

#### दर्शनान्तर से ऋनेकान्तवाद---

यह ठीक है कि बैदिक परम्परा के न्याव, वेदान्त ऋादि दर्शनों में तथा बौद दर्शन में किसी एक वस्तु के विशिष इध्यों से निरूपण की पदाति तथा अनेक पदों के समन्वय की इध्ये भी देखी जाती है। फिर भी प्रत्येक वस्तु

१—उदाहरणार्थं देखो संख्यप्रवचनभाष्य पुष्ठ २। सिद्धान्त बिन्दु पृ० ११६ से । बेदान्तसार पृ० २५ । तर्क संबहं दीपिका पृ० १७५ । महाबन्ग ६. ३१ । प्रमायामीमांसाटिप्यस् पृ० ६१ से ।

और उसके प्रत्येक पहलू पर संभवित समग्र दृष्टि विन्तुओं से विचार करने का श्चात्यंतिक ब्राग्रह तथा उन समग्र दृष्टि बिन्दुक्यों के एक मात्र समन्वय में डी विचार की परिपूर्याता मानने का इंद्र आवह जैन परम्परा के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता । इसी ग्रापड़ में से जैन तार्किकों ने झलेकान्त. नय और सप्त-मंगी बाद का बिल्कल स्वतंत्र और व्यवस्थित शास्त्र निर्माण किया जो प्रमाण शास्त्र का एक भाग ही बन गया और जिसकी जोड का ऐसा कोटा भी अन्य इतर परंपराख्यों में नहीं बना । विभज्यवाद श्रीर मध्यम मार्ग होते हए भी नौद परंपरा किसी भी वस्त में जास्तविक स्थायी ग्रंश देख न सकी उसे मात्र खरामंग ही नजर आया । अनेकान्त शब्द भे ही अनेकान्त दृष्टि का आश्रय करने पर भी नैयायिक परमारा, आत्मा आदि को सर्वथा अपरिगामी ही मानने मनवाने की धुन से बच न सके। व्यावहारिक-पारमार्थिक ऋादि अपनेक दृष्टियों का श्रवलम्बन करते हुए भी वेदान्ती श्रन्य सब दृष्टियों को ब्रह्मदृष्टि से कम दर्जे की या जिल्काल ही श्रामत्य प्रानने-प्रनवाने से बच न सके। इसका एक पात्र कारण यही जान पडता है कि उन दर्शनों में व्यापक रूप से स्रानेकान्त भावना का स्थान न रहा जैसा कि जैन दर्शन में रहा। इसी कारण से जैन दर्शन सब हिस्टियों का समन्वय भी करता है और सभी द्रष्टियों को ख्रपने-ख्रपने विषय में तस्य बल व यथार्थ मानता है । मेद-ऋमेद, सामान्य विशेष, नित्यत्व-श्रानित्यत्व ऋादि तत्त्व-शान के प्राचीन महो पर ही सीमित रहने के कारण वह श्रानेकान्त हथ्टि और तन्मलक श्रानेकान्त व्यवस्थापक शास्त्र पनस्कः, चर्चित चर्वता या नवीनता शत्य जान पड़ने का श्रापाततः सम्भव है फिर भी उस हष्टि श्रीर उस शास्त्र निर्माख के पीछे जो ग्राखराड ग्रीर सजीव सर्वाश सत्य को ग्रापनाने की भावना जैन परम्परा में रही ग्रौर जो प्रमाण शास्त्र में ग्रवतीर्ण हुई उसका जीवन के समग्र देत्रों में सफल उपयोग होने की पूर्ण योग्यता होने के कारण ही उसे प्रमाण-शास्त्र की जैनाचार्यों की देन कहना श्रनपर क नहीं।

ई० १३३६ ]

[प्रमारमोमांसा की प्रस्तावना का ऋंश]

# ञ्चावश्यक किया

S .

वैदिकसमाज में 'सन्था' का, पारसी लोगों में 'खोर देह अवस्ता' का, यहूदी तथा ईसाइयों में 'प्रार्थना' का श्रीर सुसलमानों में 'नमाज' का बैसा महत्त्व है; जैन समाज में वैसा ही महत्त्व 'आवश्यक' का है।

कैन समाज की मुख्य दो शालाएँ हैं, (१) इनेताम्बर और (२) दिगम्बर । दिगम्बर-सम्प्रदाय में मुनि-मरंपरा विल्क्किन-मावः है। इसलिए उसमें मुनियों के 'ब्राव्यव-कियान' का दर्शन विश्तं शाक्त में हो है, व्यवहार में नहीं है। उसके आपक-समुदाय में भी 'ब्राव्यव्यक्त' का प्रचार वैसा नहीं है, वैशा रनेताम्बर साला में है। दिगम्बर समाज में जो प्रतिमाचारी या ब्रह्मचारी ब्राहि होते हैं। उनमें मुख्यत्या सिर्फ 'सामाविष्ठ' करने का प्रचार देखा जाता है। 'ब्रङ्कलाब्द रीति से छुदो 'ब्राव्यव्यक्ते' का निविभित प्रचार वैसा श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में ब्रावाल-इद्ध प्रसिद्ध है। वैसा दिगम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध नहीं है। ब्रप्यांत दिगम्बर-सम्प्रदाय में सिलासिलेवार छुदो 'ब्राव्यव्यक्त' करने की परम्परा देशिक, रात्रिक, पाह्मिक, चतुमांसिक ब्रीर साम्बरसिक-रूप से वैसी प्रचलित नहीं है, बैसी

यानी जिस प्रकार श्वेताम्बर-सम्प्रदाय सांबकाख. प्रातःकाल, प्रत्येक पञ्च के अस्त में जिस जाता मांच अस्त में कियों का तथा पुरुषों का समुदाय असता में अपने पाएक होकर अपवा अस्त में अकेशा व्यक्ति ही सिलसिली से लहीं 'आवश्यक' करता है, उस प्रकार 'आवश्यक' करते की वीत दिराम्बर-सम्प्रदाय में नहीं हैं।

श्वेतान्वर-सन्प्रदाय की भी दो प्रधान शालाएँ है—(१) मूर्चिपूलक और (५) स्थानक्वासी। इन दोनों शालाओं की साधु-आवक—दोनों संस्थाओं में देवसिक, रात्रिक आदि पाँचों प्रकार के 'ब्र्यावर्थक' करने का निर्यासत प्रचार अधिकारान्वरूष स्थावर चला आता है।

मूर्तिपृत्यक और स्थानकवासी—दोनों शास्त्राओं के साधुओं को तो सुनइ शाम अनिवार्यकर से 'आवस्थक' करना ही पढ़ता है; क्योंकि शास्त्र में ऐसी आजा है कि प्रधम और त्यम तीर्थकर के साधु 'आवस्थक' नियम से करें। अस्यप्य यदि वे उस आजा कर पात्रन न करें तो साधु-यद के आधिकारी ही नहीं समके जा सकते। भावकों में 'बावर्यक' का मजार वैकल्पिक हैं । वार्यात जो महदक कहैंदि निप्तमार्गत होते हैं, वे 'ब्रावर्य करते हैं और सम्य स्वावकों की प्रवृत्ति दृष्ट निप्यम में ऐप्लिक हैं । हिर भी यह देखा जाता है कि वो नित्य 'ब्रावर्यक' नहीं करता, वह भी पख के बार, चतुमारि के बाद या ब्राविरकार संवर्त्तर के बाद, उसको वयासम्मय श्रवर्थ्य करता है । व्येताम्बर-सम्प्रदाय में 'ब्रावर्यक किया' का हतना ब्रावर है कि जो व्यक्ति श्रम्य किसी समय सम्यान में न जाता हो, वह तथा खुट-वेद वालक-वालिकारों भी बहुआ साम्बर्वारिक पर्य के हित धर्मस्थाव में 'ब्राव्यय्यक्तियां' करते के लिए एकत्र हो हो आते हैं और उस किया को करके सभी श्रयना ब्रहोमांग्य सममते हैं। इस महत्ति से यह स्वप्ट है कि 'ब्राव-रयक-क्रिया' का नहत्व द्वेताम्बर-सम्प्रदाय में कितना ब्राविक हैं। इसी स्वय स सभी लोग श्रपनी सन्तित को धार्मिक शिखा देते समय सबसे पहिते 'ब्रावर्थक-क्रिया' सिल्याते हैं।

जन-समुदाय की सादर प्रश्नि के कारण 'आवश्यक-किया' का जो महस्त्र प्रमणित होता है, उसको ठीक-ठीक सममाने के लिए 'आवश्यक-किया' किसे कहते हैं! सातायिक आदि प्रत्येक 'आवश्यक' का क्या स्वरूप है! उनके भेद-क्रम की उपपत्ति क्या है! 'आवश्यक-किया' आप्याप्तिक क्यों है! इत्यादि दुख्क पुल्य प्रश्नों के ऊपर तथा उनके अप्तर्गत अन्य प्रश्नों के ऊपर इस अग्रह विचार करना आवश्यक है।

परन्तु इसके पहिले यहाँ एक बात बताबा देना करूरी है। और यह यह है कि 'झावश्यक-क्रिया' करने को जो विधि चूर्यि के जमाने से भी बहुत प्राचीन बी और जिनका उल्लेख शोहरिमद्रद्विर-वेते प्रतिचित साचार्य ने अपनी आव- स्थक-इति ए०, ७६० में किया है। वह विधि बहुत अंगों में अपनिर्कित रूप से को औरी श्रेतास-मृत्तिपुषक-सम्प्रदाय में बजी आती है, वैसी-स्थानक-वासी-प्रश्वाय में नहीं है। यह बात तथायन्त्र, अस्तरमञ्जू आदि र गच्छों की सामाचारी देवने से स्थक मानुत हो जाती है। स्थानकवासी-प्रभ्वाय की सामाचारी में जिस प्रकार 'झावश्यक-क्रिया' में बोले जानेवाले कई प्राचीन पूरी की, लेक्ट प्रवाद प्रतिकृति के स्थान की सामाचारी में जिस प्रकार उत्तर 'झावश्यक-क्रिया' से बोले जानेवाले कई प्राचीन पूरी की, लेक्ट प्रवाद प्रदिव्य के सामाचारी में अस्ति प्रकार उत्तर प्रवाद कर मानुत की, क्रियां की सामाचारी में 'झावश्यक' कर मानुत के स्थानि प्रवाद उत्तर आती है। इसके विपरीत तथायन्त्र, अस्तरमञ्जू आदि की सामाचारी में 'झावश्यक' के प्राचीन द्वार तथा प्राचीन विधि में कोई स्थानि किया हुआ नजर नहीं आता। अर्थात् उत्तर संभानित विधि में कोई स्थानी प्रतिकृत्यक की स्थापना से केक्ट 'प्रत्वावव्यान' प्रवेत के क्षक किया वी प्रतिकृत्यक की स्थापना से केक्ट 'प्रत्वावव्यान' प्रवेत के क्षक संस्थानी प्रतिकृत्यक की स्थापना से केक्ट 'प्रत्वावव्यान' प्रवेत के क्षक सं

'ऑबर्थक' के तुत्रों का तथा बीच में विधि करने का सिससिसा बहुचा वहीं है, जिसका उल्लेख श्रीहरिमद्रत्युरि ने किया है।

क्यापि प्रतिक्रमण्-स्थापन के पहले कैप्स-बन्दन करने की और खुठे 'झाब-स्थक' के बाद सक्तम्प्र, तसन, त्योत्र झादि पड़ने की प्रधा पाँखे स शरण प्रचित्रत हो गई है, तथापि गूर्तिपूचक-सम्प्रदाय के 'झाबर्चक-क्रिया'नेवयक सामाचारी में यह बात प्यान देने गोग्य है कि उसमें 'झावर्चकों' के यूनो का तथा विधि का तिसारिता झामी तक प्राचीन ही चला झाता है।

## 'आवश्यक' किसे कहते हैं ?

जो क्रिया प्रवश्य करने योग्य है, उसी को "श्रावश्यक" कहते हैं। 'श्रावश्यक अपने को लिए एक नहीं, वह आविकारी-मेंद से बुदी-बुदी हैं। एक व्यक्ति निस क्रिया को आवश्यक कमें समम्कर नित्यमित करता है, दूसरा उसी की आवश्यक नहीं समम्करा। उदाहरणाएं—एक व्यक्ति कांग्रम-कामिनी को आवश्यक समम्भ कर उसकी माति के लिए अपनी सार्य शक्ति त्वंच कर डाखता है और दूसरा कांग्रस-कामिनी को अत्ववश्यक समम्भता है और उसके संग से बचने की कोशिया हो में अपने बुद्धि-बंद का उपयोग करता है। इसिंग्रस-कामिनी को अत्ववश्यक समम्भता है और उसके संग से बचने की कोशिया हो में अपने बुद्धि-बंद का उपयोग करता है। इसिंग्रस-कामिन कांग्रस-वामिन के सहसे यह बतला होना जकरी है कि इस जगाई किस प्रकार के अधिकारियों का आवश्यक कमी विचारा जाता है।

सामान्यस्य से शरी-स्वारी माखियों के दो विमाग है: — (१) बहिर्दाष्ट्र और (२) अन्तर्दछि । जो अन्तर्दछि है—जिनहीं द्रष्टि आत्मा की ओर सुन्तरी है अर्थात् जो सदन मुख को अ्यक्त करते के विचार में तथा प्रश्न में खेरों हुए हैं, उन्हों के 'आयवश्यककमें' का विचार इस जाह करता है। इस कथन से एस एन्ट सिंद है कि जो जब में अपने को नहीं भूते है—जिनकी दृष्टि को किसी भी जब बस्तु का चीन्दर्य लुमा नहीं सकता, उनका 'आयवश्यककमों' बही हो सकता है, वितरके द्वारा उनका आत्मा तहम मुख का अनुमय कर सके! हो सकता है, वितरके द्वारा उनका आत्मा तहम मुख का अनुमय कर सके! हो सकता है, वितरके द्वारा उनका आति अनुमय तभी कर सकते हैं, जब कि उनके सम्यक्तन, चैतना, चारिज आर्था गुम व्यक्त हो। इसलिए व उन किया को अपना 'आयवश्यक-कमों' समक्ति हैं, जो सम्यक्त आदि गुणों का विकास करने में समक्ति हैं, जो सम्यक्त आदि गुणों का विकास करने में समक्ति हैं, जो सम्यक्त आदि गुणों का विकास करने में सहस्यक हो। अरुएय इस जगह संदेश में 'आयवश्यक की ध्याख्या हतनी ही है कि जानादि गुणों को मकट करने के हिए जो किया अथवश्य करने के पोष्य है, क्वी 'आयवश्यक' है।

ऐसा 'श्रावश्यक' ज्ञान ऋौर क्रिया—उभय परिशामरूप श्रयांत् उपयोग-पूर्वक की जानेवाली क्रिया है। यहीं कर्म श्रात्मा को गुशों से वासित कराने वाबा होने के कराव 'बावास्ता' मी.क्यबादा है। वैदिकार्यन में 'बावास्तव' सम्बंद जानेका कर्ती के जिए 'विश्वकर्य' सन्द प्रदेश है। वैनार्यन के 'बावास्त्र करें 'क्यस्य-कर्यन' भूत, निवाह, विद्यापि, क्राव्यवनपट्क, वर्ग, 'त्याप, क्रायवना, मार्ग कार्य क्रानेक राज्य देते हैं, की क्रांच्यपक्त' राज्य के समावार्यक—पर्वाप हैं (क्रा॰ इति, पु॰ पूँ)।

सामाधिक खादि प्रत्येक 'काषश्यक' का स्वक्ष--स्वृह दृष्टि से 'काष-स्यक क्रिया' के हुए विमाग--मेद किये गए हैं--(१) सामाधिक, (२) च्छविसति-त्यव, (३) वन्दन, (४) प्रतिक्रमया, (५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्यास्थान ।

- (१) राग और हैं व के वश न होकर सममाव-मंप्यस्थ-माव में रहना अप्यांत सबके साथ आत्मातहृत्य व्यवहार करना 'सामाधिक और (१) सार ति॰, गा॰ १०२२)। हाक (१) सायक्स्तवामाधिक, (२) शुतसामाधिक और (३) वास्त्रिक सामाधिक रे तीन मेद हैं, क्योंकि सम्यक्ष द्वारा, भुत द्वारा या चारित्र हासाधिक रे तीन मेद हैं, क्योंकि सम्यक्ष द्वारा, भुत द्वारा या चारित्र हासाधिक सामाव में स्थिर रहा जा सकता है। चारित्र सामाधिक मी अधिकारी की अपेदा से (१) देश और (२) तर्वं, यो दो प्रकार का है। देश सामाधिक-चारिक रहस्यों को और सर्वसामाधिक चारित सामुक्षों को होता है (आ॰ ति॰, गा॰ ७६२३)। समता, सम्यक्त, सामित, मुविहित आदि राज्य सामाधिक के पर्याच है (आ॰ ति॰, गा॰ ४०३३)।
- (२) चतुर्विश्वतिस्तव—चौत्रीस तीर्पंकर, जो कि सर्वगुण-सम्मन आदर्श है, उनकी स्तृति करने रूप है। इसके (१) इन्य और (२) मात्र, ये दो भेर हैं। पुण्य आदि सालिक बच्छां के द्वारा तीर्पंकरों की यूजा करना 'द्वारस्वत' और उनके वास्तविक गुणां का कीर्यन कर्या 'भावस्तव' है (आ०, पृ० ४६९)। अधिकारी-विशेष ग्रहस्य के लिए द्वारम्बात कितना सामस्वापक है, इस बात को विस्तारपूर्वक आवश्यक निर्मुति, पृ० ४६२-४६३ में दिखावा है।
- (१) बंदन मन, ज्यन शरीर का वह व्यापार बंदन है, जिससे पूच्यों के प्रति बहुमान प्रगट किया जाता है। शास्त्र में बंदन के चितिकर्म, कृतिकर्म, कृजा-कर्म झारि पर्याय प्रसिद्ध हैं ( ब्रा० नि०, गा० ११०३)। बंदन के यथार्थ बहरूप जानने के तिए यंद्य कैसे होने चाहिए ? वे कितने प्रकार के हैं ? कौन-कौन अवंब है ? अवंध्यंदन के तथा दोण है ? बंदन करने के समय किन-किन दोषों का परिदार करना चाहिए, इत्यादि बारों जानने योग्य हैं।

द्रव्य और भाव उमय—वारिक्रसम्बर मुनि ही बन्च हैं ( क्रां० नि०, गा॰ ११०६)। वन्च मुनि (१) झालार्च, (२) उपाध्याय, (३) प्रकर्क, (४) स्वविर और (४) रानाधिक रूप से पाँच प्रकार के हैं ( क्रां० नि०, गा॰ ११९५)।

99

जी हम्मलिक और मानलिक एक एक को या दोनों से रहित है? वह संबन्ध है ह अवन्यनीयः तथा वन्यनीयः के संबन्धं में सिक्के की चतुर्भकी प्रसिद्ध है ( आक) निका माळ १९३६ )ा जैसे: बॉडी शर हो पर मोहर ठीक न समी ही सी बंड सिक्का आहा नहीं होता । वैसे ही को मावलिंगहक है, पर द्राव्यक्तिगयिहींन है. उन प्रत्येक बढ़ खादि को वन्टन नहीं किया जाता । जिस सिक्के पर मोहर तो हीक अर्थों है अर चाँदी अञ्चल है यह सिक्का माह्य नहीं होता । वैसे ही इस्मिलिंगचारी होकर को भावतिंगविद्यीन हैं वे पार्श्वस्य आदि पाँच प्रकार के कसाध अवन्द्रनीय हैं। जिस सिक्के की चाँदी और मोहर, ये टोनो ठीक नहीं है. वह भी अभाक्ष है । इसी तरह जो द्रव्य श्रीर भाव-उभवित्तरहित हैं वे वन्द्रनीय नहीं । वन्द्रनीय सिर्फ वे ही हैं. जो शद चाँदी तथा शद मोहर वाले सिक्के के समान द्रव्य श्रीर भाव-उभयतिंग सम्पन्न हैं ( श्रा० नि०, गा० ११३८) । अध्यन्द्य को बन्दन करने से बन्दन करने वाले को न तो कर्म की निर्जरा होती है और न कीर्ति ही । बल्कि असंयम आदि दोषों के अनुमोदन द्वारा कर्मबन्ध होता है (आ। नि०, गा० ११०८)। अवन्य को वन्दन करने से बन्दन करनेवाले को ही दोष होता है. यही बात नहीं, किंतु स्रवन्दनीय के आतमा का भी गणी परुषों के द्वारा अपने को वन्दन कराने रूप असंयम की कृति द्वारा ऋषःपात होता है ( ऋा॰ नि॰, गा॰ १११० ) । यन्दन बत्तीस दोषों से रहित होना चाहिए । अनाहत आदि वे बत्तीस दोव आवश्यक निर्यक्ति. गा० १२०७--१२११ में बतलाए हैं।

(४) प्रमादवरा द्वाम योग से निर कर ऋग्नम योग को प्राप्त करने के बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त करना, यह 'प्रतिक्रमण्य' है। तथा ऋग्नम योग को को कोककर उत्तरोशर द्वाम योग में वर्तना, यह भी 'प्रतिक्रमण्य' है। प्रतिवरख, परिहरण, करण, निहिंख, निन्दा, यहां और शोध, ये तब प्रतिक्रमण्य के समाना-येक शन्द हैं (आ० नि० या० १२३३)। इन शन्दों का भाव समम्माने के लिए प्रत्येक शन्द को व्याख्या पर एक एक हण्यान दिया गया है, जो बहुत मनोरंजक है (आ० नि०, गा० १२४२)।

१ - स्वस्थानाग्रन्थरस्थानं प्रमादस्य वशाद्यतः । तत्रैव कमण् भूयः, प्रतिकम्बसुन्यते ॥१॥ २ -- प्रतिवर्तनं वा शुभेषु योगेषु गोवाध्वदेषु । निःशास्यस्य यतेर्यत् तदा हेयं प्रतिकमयम् ॥१॥

ंग्रियतिकांग्यं का प्रश्लेक पीन्ने सीटना है -नर्गक हिम्बीट में ग्रेन्था कर निक्ष में सुक्ष हिम्बीट में ग्रेन्था करना ग्रियतिकानक है । मितानाम सम्बाधि कर सहामान आपत्यां है । मितानाम सम्बाधि कर सहामान कर स्वाधि में ग्रेन्थ के प्रश्लेक के स्वाधि कर स्वाधि में ग्रेन्थ के प्रश्लेक के स्वाधि में ग्रेन्थ के प्रश्लेक के स्वाधि में ग्रेन्थ के प्राधि में ग्रेन्थ के प्रश्लेक किया में जिल्हा में प्रश्लेक किया में जिल्हा मुक्तिकांग्र के समाने के प्रश्लेक के प्रश्लेक के प्रश्लेक किया में किया में प्रश्लेक के प्रश्लेक

(१) दैवसिक, (२) राजिक, (३) पाजिक, (४) वाद्यमासिकं और (६) मांवससिक, वे प्रतिकमण्य के पींच मेर बहुत प्राचीन तथा शास्त्रसंमत हैं; क्योंकि रुक्ता उत्तरेख श्री महबाहुत्वामी भी करते हैं (आ ति ०, गा० १२५००)। कालामेर से तीन प्रकार का प्रतिकमण्य भी नतलाया है—(१) मृतकाल में तमें दूरे रोजों की आलोचना करना, (२) संबर करके वर्तमान काल के दोषों ते वच्चा और (३) प्रवासक्यान द्वारा भविष्यत् दोषों को रोकना प्रतिकमण्य है (आ ० १० ५ ५१)।

उत्तरीतर श्रातमा के विशेष ग्रुढ सक्ता में स्थित होने की हच्छा करनेवाले अधिकारियों की यह भी जानना चाहिये कि प्रतिक्रमण्य किस्-किस का करना चाहियं—(१) मिष्याल, (२) अविद्यति, (३) कवाय और (४) अप्रयुक्त बोध—रन बार का प्रतिक्रमण करना चाहिए। अर्थात् मिष्याल क्रोक्कर अस्पक्त को पाना चाहिए, अविद्यति का स्थाप कर दिवा को संवार कर करना चाहिये, कथाय का परिवार करके सुमा आदि गुण प्राप्त करना चाहिए और संवार क्वानेवाले व्यापारी को छोड़कर आत्मस्वरूप की पाति करनी चाहिए।

णामान्य रोति से प्रमिक्तमण (१) प्रच्य और (२) भाव, वो दो प्रकार का है। भावप्रतिक्रमण ही उपार्ट्स है, इल्प्यातिक्रमण नहीं । इल्प्यातिक्रमण वह है, जो देखाने के बिए किया जाता है। दोष का प्रतिक्रमण करने के शाद भी किर से उस दोष को बार बार केमन करना, यह प्रमानिक्षमण है। इससे आतमा शुद्ध होने के बरते पिठाई द्वारा और भी दोषों की पुष्टि होती है। इस पर कुम्बार के बर्तनों की केम्बर हारा सर-बार तोइकर सार-बार मार्टी मृत्तिनक्षली एक खुलक-साधु का इच्यन्त प्रसिक्त ही (भ) पुर्म या शुक्ककात के लिए एकाम होकर चर्मीर पर से मान्ता का स्वात करना 'कामोक्सणे' हैं। क्ष्मोक्सणे की स्थात इस्ट में इसने के किए इस के दोनों का परिहार करना चाहिए। वे बोटक कारि क्षेत्र संखेप में उन्लीस हैं (ऋगार निरु, गारु १५४६-१५४७)।

कायोलमं से देह की जकता और दुखि की जकता दूर होती है, अयांत् काठ आदि भादुओं की विधमता दूर होती है और दुखि की मन्दता दूर होकर विचार-श्रक्ति का विकार होता है। शुक्त-दुक्त दितिहा अयांत् अनुकृत और मिल्कुल दोनों मकार के संयोगों में शममान से रहने ही शक्ति कायोलमं से प्रकट होती है। भावना और प्यान का अध्यास भी कायोलमं से ही पुष्ट होता है। आदिचार का विन्तन मी कायोलमं में ठीक ठीक हो सकता है। इस मकार देखा जाय तो कायोलमं बहुत महत्व की क्रिया है।

कार्योत्सर्ग के झन्दर लिये जानेवाले एक श्वासोच्छ्वास का काल-परिमाण अलोक के एकपाट के उच्चारमा के काल-परिमाण जितना कहा गया है।

(६) त्याग करने को 'प्रत्याख्यान' कहते हैं। त्यागने योध्य क्खुएँ (१) द्रव्य श्रीर (२) भावकर से दो प्रकार को हैं। श्रन्त, वक्त श्रादि वाह्य क्खुएँ द्रव्यकर हैं श्रीर ख्रातन, अर्तमम श्रादि नेपालिक परियाम भावकर हैं। श्रन्त, वरत्र श्रादि बाह्य क्खुओं का त्याग श्रातान, अर्तमम श्रादि के त्याग द्रारा भाव त्याग-पूर्वक श्रीर माक्त्याग के ठद्देश ने हो होना चाहिये। जो द्रव्यत्याग भावत्याग पूर्वक तथा भावत्याग के लिए नहीं किया जाता, उत्त ख्रात्मा को गुण्याप्ति नहीं होती।

(१) अदान, (२) ज्ञान, (३) वंदन, ४) अतुनालन, (५) अनुमाषय और (६) मान, इन छ: ग्रुद्धियों के सहित किया जानेवाला प्रत्याक्यान ग्रुद्ध प्रत्या-रूयान है ( आ.०, १० ६५०)

प्रस्वाख्यान का बूसरा नाम गुण-भारण है, सो इसलिए कि उससे ख्रमेक गुण प्राप्त होते हैं। प्रत्याख्यान करने से ख्रासव का निरोध अर्थात् संवर होता है। संवर से कूपण का नाया, तृष्णा के नाया से निवयम समभाव और ऐसे समभाव से कमाया भोज का लान होता है।

कम की स्वाभाभिकता तथा जयपित—जो ब्रग्तरिध्याले हैं, उनके जीवन का प्रधान उद्देश समभाव-मामाधिक प्राप्त करना है। इसलिए उनके प्रत्येक व्यवहार में समभाव का दर्शन होता है। ब्रन्तरिध्य वाले जब किटी को सममाव की पूर्वेण के शिलर पर रहुँचे हुए जानते हैं, तब व उनके वास्त्रीक सुन्यों की स्त्रुति करने लागते हैं। इस तरह वे सममाव-श्यत साधु पुरुषों की बन्तन्तमस्त्र करना भी नहीं मुखते। ब्रन्तहिंध्यालों के जीवन में ऐसी स्कूष्टि-ब्रायमस्त्र करना भी नहीं मुखते। ब्रन्तहिंध्यालों के जीवन में ऐसी स्कूष्टि-ब्रायमस्त्र होती है कि कटाचित् वे पूर्वजाकना-वरा या कुर्वेसर्ग-वरा सम्माव से गिर चार्षे, तब भी उत क्रयमस्त्रता के कारण प्रतिक्रमण करके वे ब्रापनी पूर्व-ग्राप्त स्थिति को

सिर पा केते हैं और कारी-कार्यों सो पूर्व-रिकारि से कार्य भी वड़ जाते हैं। ध्याव ही ब्राम्पालिक जीवन के लिक्स की हुआ है। इसके क्षिप्र क्रम्तिटि वस्ते कार-बार प्यान-कार्योक्तमं किया करते हैं। प्यान हारा चिक्तशुद्धि करते हुए वे खासक-सरक्त में विशेषतया स्त्रीत हो जाते हैं। क्रम्तप्त जब क्युझों के मोग का परिन्यान-प्रत्याख्यान भी उनके लिए साहबिक क्रिया है।

इस प्रकार यह स्तष्ट सिद्ध है कि ऋष्यात्मिक पुरुषों के उच तथा स्वाध्मानिक जीवन का प्रथक्करण डी 'ऋष्वरयक किया' के कम का ऋष्यार है ।

जब तक सामायिक प्राप्त न हो, तब तक च्युर्विशति स्तव भावपूर्वक किया ही नहीं जा सकता; क्योंकि जो स्वयं सममाव को प्राप्त नहीं है, वह सममाव में रियत महात्माओं के गुणों को जान नहीं सकता और न उनसे प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा ही कर सकता है। इसलिए सामायिक के बाद च्युर्विशतिस्तव है।

च्छिर्विशतिस्तय का ऋषिकारी बन्दन को यथाविषि कर सकता है। क्योंकि शिवसने वीचीस तीर्थकारी के गुणों से प्रसन्न होकर उनकी खुति नहीं की है। बहारीर्थकारों के मार्ग के उपदेशक सद्गुर को भावपूर्वक बन्दन कैसे कर सकता है। इसी से क्टन को च्यार्थिशतिस्ता के बाद रखा है।

वन्दन के परचात् प्रतिक्रमण को रखने का आराध्य यह है कि आर्क्षोचना गुरुनमन्द्र की जाती है। जो गुरुनन्दन नहीं करता वह आर्क्षोचन का अपिकारी ही नहीं। गुरुनन्दन के रिवाय की जानेवाली आर्क्षोचना नाममात्र की आर्की चना है, उससे कोई लाय-शिद्ध नहीं हो करती। कन्दी आर्क्षोचना करनेवाली अपिकारी के परिवास हतने नम्न और कोमल होते हैं कि जिससे वह आप ही आप गुरु के रेसी पर सिर नामता है।

कायोत्सर्ग की योग्यता प्रतिक्रमण कर लेले पर ही आती है। इसका कारक यह है कि जब तक प्रतिक्रमण द्वारा पाप की आलोचना करके चित-शुद्धि न की आय, तब तक पर्म-प्यान या ग्रुक्क-प्यान के लिए एकायता संपादन करने का, जी कायोत्सर्ग का उद्देश्य है, वह किती तरह सिद्ध नहीं हो सकता। आलोचना के द्वारा चित-शुद्धि किये मिना जो कायोत्सर्ग करता है, उसके गुँह से च्यादे किली सम्दर्शिय का जय हुआ करें, लेकिन उसके दिखा में उच्च व्येष का विचार कमी नहीं आता। वह अन्तरन विषयों का बी चित्तर किया करता है।

कायोत्सर्ग करके वो सिवेष चित्र-सुद्धि, एकामता और बात्सनका मात करका है, वही प्रत्याक्यान का सन्त्रा आविकारों है। विस्तेन एकामता प्राप्त नहीं की वै और संकर्त्यनका भी वैदा नहीं किया हैं, वह वहि प्रत्यात्कान कर भी से तो औ उत्तका ठीक ठीक निन्दीह नहीं कर संकता। प्रत्यात्कान करने करन की प्रतानकार क्रियां हैं । क्रमके क्रियां वितिष्टः निर्माश्चितः स्त्रीर क्रियंत्र करताई की दर्श्या अर्थः है। स्त्री स्त्रोत्तर्वर्य विति निया चैदा नहीं हो। स्वर्ते (इसी क्रियायं से सामोस्तर्यों के प्रमास्त्र इत्यास्त्रात्र स्त्रा क्या चैत्र र १०१८ । १०१८ ।

इस प्रकार विचार करने से यह स्वय् जान पहता है कि खंड कार्यकार का जो कम है, यह विरोध कार्यकारक मान की श्रेष्ट्रसा पर स्थित है। उसकें उसके मेर होने से उस की वह स्वामाविकता नहीं रहती, जो कि उसकें हैं।

'आवश्यक कियां' की आध्यारिमका—जी किया आत्मा के विकास की क्षेत्रेस में रखं कर की जाती हैं, जहीं आध्यारिमक किया है। आत्मा के विकास का मृत्युल उस के सम्मदन्त, चेतन, चारिज आदि गुर्ची की कमशः शुद्धि करने से हैं। इस क्लीटी पर करने से वह अंआन्त रीति से सिड होता है कि 'सामायिक' आदि ख़ुर्दी 'आवश्यक' आध्यारिमक हैं। क्योंकि सामायिक का फल पाय-कनक व्याप की निश्चित हैं, जो कि कम-निजंदा हारा आत्मा के विकास का कार्या है।

चतुर्विद्यातिस्तव का उद्देश्य गुणानुराग की इदि द्वारा गुण प्राप्त करना है, जो कि कर्म-निर्जरा द्वारा श्रारमा के विकास का साधन है।

कृतन्तिक्षा है द्वारा विनय की आसि होती है, मान खब्दित होता है, गुर-कृत की पूजा होती है, तो प्रकृत की आशा का पावल होता है और शुरुषमंत्री क्ष्मारम्बा होती है, जो कि अन्त में आत्मा के काम्य शाक हारा मोज के क्षार्य होती है। वाज-अवचा हारा कमशा आन, विश्वान, प्रत्याच्यान संबुम, अन्नासन, वप, कर्मनाग, आफ्रेमा और सिद्धि ये पत्न विज्ञान, पर्याच्यान संबुम, अन्नासन, वप, कर्मनाग, आफ्रेमा और सिद्धि ये पत्न विज्ञान पर्य हैं (आफ-क्षित्ति, मण्ड १२९५ तथा वृति)) इसिह्य वन्दन किया आत्मा के विकास का क्षमीहिक सर्वा है।

होंसं हो कर चीरेनेति बंदमे जुढ़ स्वक्त में तिवत है। क्वामण इसी से मेहिकमण क्रिया-बाज्योतिकाहि १० अप्रोति ए एवं १० १० १० १० १० १० एवं रेप्राय शिवर ते व्हानीत्वर्गन्विका की प्रवर्षका विवा करती है। ब्हीर बाल्या-बेच्या क्वाप्त के स्वत्य के विवाद विवादने का बावकर होता है, विवादी बाल्या निर्माय-कार्यने किया में विवेदका उदेश्य की तिद्ध कर सकता है। इसी कारण कारोत्सर्य क्रिया भी का क्यानिक हैन

्तुवियों में जो कुछ है, बह सन म को भोगत ही.जा सकता है और न मॉगने के योग्य ही है तथा वास्तविक शानित झरिरित भोग से भी सम्मय नहीं हैं। इसलिय प्रत्याख्यान किया के द्वारा नुमुख्या झड़ने को व्यर्थ के भोगों से पचाते हैं और उसके द्वारा निरकाशीन आत्मा-शानित पाते हैं। झतएन मस्वाख्यान किया भी आप्वासिक ही है।

भाव-प्रावरयक एक ब्रोकोचर किया है; क्योंकि वह ब्रोकोचर ( मोच ) क्रें उद्देश से आप्यामिक कोगों के द्वारा उपयोग पूर्वक की आनेवाली किया है। इसलिए पहिलो उसका समर्थन लोकोचर (ब्रास्त्रीय व निश्चय ) दिष्ट के किया जाता है और पीछे अगव्हारिक दिष्टे से भी उतका समर्थन किया जाएगा। क्योंकि 'आवश्यक' है तो लोकोचर किया, पर उसके आपकारी अववहार-निष्ट होते हैं।…

जिन तत्वों के होने से ही मनुष्य का जीवन ऋत्य आखियों के जीवन से उच्च समभ्या जा सकता है और अन्त में विकास की पराकाझ तक पहुँच सकता है, वे तत्व ये हैं —

(१) नमभाव अर्थात् शुद्ध श्रद्धा, आन श्रीर चारित का संमित्तगः, (२) जीवन को निशुद्ध बनाने के लिए सर्वोगिर जीवनवाले महानाओं को स्थादशकर से पसन्द करके उनकी श्रीर सरा हिए रखना, (३) गुरावानों का बहुनान व निनय करना, (४) कर्तन्य की स्मृति तथा कर्तन्य अवान में हो जानेवाली गावतियों का स्ववाकन करके निकार भाव से उनका संशोधन करना श्रीर फिर से वैची गावतियों न हो, इसके लिए आला को जायत करना; (३) ज्यान का स्थायम् करके प्रत्येक बस्तु के खरूर को यथार्थ रीति से समर्मने के लिए विवेकशक्त को विकास करना श्रीर (६ त्यानवृद्धि हाए सेतीय वे सहस्रहालों को बढ़ाना। इन तस्त्रों के आधार पर श्रीवर्यक क्रियों को पहिला बहु है। इसलिए श्रीक्षं भ

. बहुता है कि 'क्रावररफ नियां' बारमा को मात मान सुन्नि से मिरने नहीं देवी, उसको अपूर्व मान मी मात कराती है तथा चानोराग्रिक-मान पूर्वक की खानेबाड़ी क्रिका से पतित खालमा की भी फिर से माववृद्धि होती है। इस कारण गुर्वों की बुद्धि के लिए तथा मात गुर्वों से स्कलित न होने के लिए 'खावरपक नियां' का खानरफ खानस्त उपनोगी है।

व्यवहार में ऋारोम्य, कौटुम्बिक नीति, सामाजिक नीति इत्यादि विषय सम्मिलित हैं।

क्यारोम्य के लिए शुक्य मानसिक प्रसन्तता चाहिए। यद्यपि दुनियाँ में देसे क्ष्मेक साथन हैं, जिनके द्वारा कुळ्न-कुळ् मानसिक प्रसन्तता प्राप्त की जाती है, पर विचार कर देखते से यह मालूस पड़ता है कि स्थायो मानसिक प्रसन्तता उन कुषाँक तत्वों के सिवाय किसी तरह प्राप्त नहीं हो सकती, जिनके ऊपर 'श्रावश्यक-क्रिया' का खाबार है।

कीटुनिक नीति का प्रधान साध्य सम्पूर्ण कुटुम्ब को सुखी बनाना है। इसके ब्रिए छोटेनके सब में एक दूवरों के मित्र प्रशासित विनय, आशासावल, नियम-योजता कीर क्षमाद का होना जरुरी है। ये सब गुण 'क्षावस्थक-किया' के क्षाधारमत चुचीत सन्तों के पोष्य से सहज ही मास हो बाते हैं।

सामाजिक नीति का उद्देश्य समाज को सुन्वनिश्वत रखना है। इसके किए विचारशोवता, प्रामाशिकता, र्योपंरियता और गर्मारता आदि गुण जीवन में आने चाहिए, जो 'आवश्यक-किया' के प्राण्युत खुद तत्वों के तिवाय किसी तरह नहीं आ सकते।

इस प्रकार विचार करने से यह साफ जान पड़ता है कि शास्त्रीय तथा व्यवहारिक दोनों इष्टि से 'क्रावश्यक किया' का यथोचित ऋनुष्टान परम लाभ-दायक है।

प्रतिक्रमण शब्द की रूड़ि--

प्रतिक्रमण शब्द की खुराचि 'प्रति + क्रमण = प्रतिक्रमण' ऐसी है। इस खुराचि के श्रमुकार उसका आयं 'रीहि फिरना', इतना हो होता है, परन्तु रूढ़ि के बख से 'प्रतिक्रमण' राज्द सिर्फ चौषे 'आवश्यक' का तथा छह आवश्यक के समुदाय का भी चोष कराता है। अग्तिम आपं में उस शब्द की प्रसिद्ध इतनी अधिक हो गई

गुण्ड्बया ततः कुर्यांकियामस्बलनाय वा । एकं दु संयमस्यानं जिनानामवतिष्ठते ॥॥॥ है कि आंश्रेजका 'आप्श्रेपक' संस्ट का प्रयोग न करके तंत्र कोई कार्त आंश्रेपकारों के विदेश 'सिंदिकारप' शंद्र कार में सारि हैं। इस तरह स्परिश्त में कीर कार्त्योव अभ्यों में 'मितकारप' शंद्र इस प्रकार से 'कार्यकरण' संस्ट का वर्षा व है। आधीन प्रस्वों में सामान्य 'कार्यकर' कार्य में 'मितकारप' शंद्र का प्रयोग कही हे बने में नहीं जाया। 'मितकमस्पहें सुगर्य,', 'नितकारपा विधि', 'धर्मसंख्य' आदि कार्योग में मितकारपा स्वायं कार्यकर' के कार्य में प्रमुक्त है जीर सर्वतान प्रस्त कार्य मानान्य 'कार्यकर' के कार्य में प्रमुक्त है जीर सर्वतानात्त्र भी सामान्य 'कार्यकर' के कार्य में प्रतिक्रमण सक्त का प्रयोग अस्तिकारपा सक्त का प्रयोग अस्तिकार का स्वीकारपा सक्त का प्रयोग अस्तिकार का स्वीकारपा सक्त का प्रयोग अस्तिकार का से करते हुए देखे जाते हैं।

'प्रतिक्रमण' के अधिकारी और उसकी रीति पर विचार

इस जराह 'प्रतिक्रमण्' शब्द का मतद्भव सामान्य 'क्रावश्यक' क्रयांत् कः 'क्रावश्यक' ते है । यहाँ उनके संबच्च में मुख्य दो प्रशों पर विचार करता है। (१) 'प्रतिक्रमण्' के श्रविकारी कीन हैं! (२) 'प्रतिक्रमण'-विचान की जो चैति प्रचलित है. वह शास्त्रीय तथा युन्तिसंगत है या नहीं!

प्रयम्प्रश्न का उत्तर यह है कि साधु और आवक दोनों 'प्रतिक्रमण' के अभिकारी हैं; स्पोकि गाल में साधु और आवक दोनों के लिए सार्वकालीन और प्रात-कालीन अवस्थ-कर्लय-रूप से 'प्रतिक्रमण' का विधान' है और अतिचार आदि प्रसंगरूप कारण हो या नहीं, पर प्रथम और चरम तीर्यक्त के 'शासन' में 'प्रतिक्रमण' सहिर हो धर्म बत्तामा' गया है.

दूसरा प्रश्न सापु तथा आवष-दोनों के 'प्रतिक्रमण्' रीति से संबन्ध रखता है। सब सायुओं को चारिन विषयक ब्रमोरशम न्यूनाधिक भन्ते ही हो, पर सामान्य-रूप से वे सर्व विरतिवाले अर्थात् पञ्च महात्रत को त्रिविश्व-त्रिवश्य पूर्वक चारण रूपने वाले होते हैं। अत्याय उन सबको अपने पञ्च महात्रत हैं को दूर अस्ति वाले हें स्थापन रूपने सायुक्त होते हैं। अत्याय उन सबको अपने पञ्च महात्रत है को दूर अस्ति कर साथ सायुक्त होते हैं। अस्ति स्वाय स्वाय अस्ति स्वाय स्वाय प्रश्न स्वाय स्वाय प्रश्न स्वाय स्वाय प्रश्न स्वाय स्वाय प्रश्न स्वाय स्वाय स्वाय प्रश्न स्वाय स्वाय प्रश्न स्वाय स

१—समलेग सावएग् य, अवस्तकायञ्चयं इवइ जन्हा । अन्ते अहोश्विसस्त य तन्हा आवस्तयं नाम ॥२॥

<sup>---</sup> ब्रावस्थक-इसि. प्रष्ट ५३।

२—सपडिकामणो धम्मो, पुरिमस्स व पश्चिमस्स य क्रियस्स । मनिकामसारा किसासी कारखकाय पदिनकाचा ॥१२५४॥

वह यह कि चौथा 'श्रावश्यक' श्रातिचार-संशोधन-रूप है। प्रहरा किये हुए वत-नियमों में ही श्रतिचार लगते हैं। प्रहण किये हुए वत-नियम सब के समान नहीं होते । अतएव एक ही 'वन्दित्त' सुत्र के द्वारा सभी आवक-चाहे अती हीं या अवर्ती-सम्यक्त, बारह वत तथा संलेखना के अतिचारों का जो संशोधन करते हैं. वह न्याय-संगत कैसे कहा जा सकता है ? जिसने जो त्रत ग्रहण किया हो. उसको उसी बत के अतिचारों का संशोधन 'मिच्छामि दुक्कड' आदि हारा करना चाहिए। प्रहेश नहीं किए हुए ब्रती के गुशों का विचार करना चाहिए और गरा-भावना द्वारा उन वर्तों के स्वीकार करने के लिए स्नात्म-सामर्थ्य पैदा करना चाहिए। ब्रंहण नहीं किये हुए वर्तों के ऋतिचार का संशोधन यदि युक्त समभ्य जाय तो फिर श्रावक के लिए पञ्च 'महात्रत' के ग्रंतिचारों का संशोधन भी युक्त मानना पहेगा । प्रहुण किये हुए या प्रहुण नहीं किये हुए ब्रह्में के संबन्ध में अद्धा-विपर्यास हो जाने पर 'मिच्छामि दक्कहं' ग्राटि हारा उस का मंतिकमरा करना, यह तो सब ऋषिकारियों के लिए समान है। पर यहाँ जो ध्रमन है. वह अतिचार संशोधन रूप प्रतिक्रमण के संबन्ध का ही है अर्थात ग्रहण मही किये हुए जत नियमी के ऋतिचार-संशोधन के उस-उस सुत्रांश को पढ़ने की और 'भिच्छामि दुक्कड' श्रादि द्वारा प्रतिक्रमण करने की जो रोति प्रचलित है. तसका खाधार क्या है १

इस राक्षा का समाधान इतना ही है कि ऋतिवार संशोधन-रूप 'प्रतिक्रमव' तों प्रहण किने हुए क्रतों का ही करना सुक्ति-संगत है और तदतुवार ही सूत्रीय पनकर 'मिन्सुमि' दुन्कड़' क्यारि रेमा साईद । बहल नहीं किने हुए क्रतों के संग्य में स्थानिक्सिक का 'प्रतिक्रमच्या' मन्हे ही किया जाय, पर आतिवार-संग्री स्थान-विस्ताल का 'प्रतिक्रमच्या' मन्द्र ही किया जाय, पर आतिवार-संग्रीक्षन के खिदा-उत्त-उत्त स्थाय को पहकर 'मिन्सुमि' दुन्कड़' आदि होने की अपेचा उन नती के कुकोन्से सकता क्षेत्र तथा अब को को सारण करनेच्ये के उपन आवती के सारण करनेच्ये के उपन आवती के सारण करनेच्ये के उपन अवस्था के स्वाप्त के स्

इसका खुबाज़ा मह वान पक्का है कि. अपम तो तभी को 'काक्सक', एक पूर्णताय याद नहीं होता । और अपर याद भी हो, तब भी सावारण अभिकारियों के लिए अपनेत की अपन्य समुदाय में ही मिलकर 'बावस्यक' करना लामदायक माना गया है। तीवरे जब कोई सबसे उच्च आवक अपने लिए सुबंगा उपयुक्त सम्पूर्ण 'वंदितु' यूच पड़ता है, तब प्राथमिक और संप्यमिक सभी अधिकारियों के लिए उपयुक्त बहन्दु स्वांध भी उसमें इस ही जाता है। इन कारपों में ऐसी सहायिक प्रथा पड़ी है कि एक समें इस ही जाता है। इन कारपों में अधिकार उच्च अधिकारी अध्यक्त का अपनुस्य करके सब नती के सेवन्य में अतिचार का संशोधन करने लगा जाते हैं। इस समुदाधिक प्रथा के रूद हो जाने के कारपा जब कोई प्राथमिक वा माय्यमिक आवक इक्केज़ा प्रतिक्रमण करता है, तब भी वह 'वंदिलु' यूच को सम्पूर्ण ही पद्मता है और महत्य नहीं किये हुए हती के आरता का भी संशोधन करने लगा है।

इस प्रथा के रूद जो जाने का एक कारण यह श्रीर भी माजूम पड़ता है कि सम्बाधारण में विश्वक की यरेण्ट मात्रा नहीं होती। इस्तिए 'संदित्तु' दल में से अपने-अपने लिए उपमुक्त प्रशंसों को जुनकर बोलना और रोग बर्तायों को लेहे हैं तो, वह काम सर्वताधारण के लिए बेशा कड़िन है, बैसा से विश्वमात संभ गोलमाल वैदा करनेवाला भी है। इस कारण यह नियम े रखा गंगा है कि जब समा की भा किसी एक व्यक्ति की 'पण्यक्ताणा' कराया जाता है, से ऐसा पंतर पदा जाता है, से देखा पंतर पदा जाता है, से से से प्रशंस करने पण्यक्ताला।' का समावेत हैं आजता है, सिस सभी अधिकारी अपनी अपने देखा के अनुसार 'पञ्चक्ताला' कर समावेत हैं।

इस दृष्टि से यह करना पड़ता है कि 'विदेखें सूप क्रम्बरिटत रूप से पड़नी न्याय व शाक्त स्थात है। 'ती 'क्रिकेसरेटलेकिन में सिकेस स्टेम की बात, सी उसके विकेस क्रिकेस सुरी है से सब्दर्श है। इसमें मूर्या बाक्क नहीं है।

केंद्र है कर है जिस्सा अध्यान के किया के के किया है किय

भवन्त्रे <del>- च्यावयां एडं पडेवीयमिति हे व्यावस्था संदर्भ दश्य</del> त रेवर जो

## मितिक्रमस' पर होने बाले बाबेब और उनका परिहार-

'आवस्यक फ्रियां की उपयोगिता तथा महत्त नहीं समक्ष्मेत्राले क्रेनेक बीम उस पर आवेप किया करते हैं। वे आवेप सुक्य वार हैं। पहला समय का, दूसरा कर्य-तान का, तीसरा भाषा का और चौथा अविष का।

- (१) कुछ बोग कहते हैं कि 'झावर-एक-किया' हतनी सन्यी और वेशमय की है कि उसमें केंस जाने से स्थान-फिरला और विकारित करना कुछ भी नहीं होता ससे स्वालस्य और स्वन्तनारों में वाधा पढ़ती है। इसिलिए 'झावर्य-किता में सिंहमें को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करनेवालों को समकृता चाहिए कि साधारण लोग प्रमादर्शील और कर्लक्ष-जान से सूत्य होते हैं। इसिलिए जब उनको कोई सास कर्लक्ष करने को कहा जाता है, तब वे दूसरे कर्लक्ष की महस्त दिसाकर पहले कर्लक्ष से अपना पिरव हुदा लेते हैं और क्षन्त में दूसरे कर्लक्ष को भी हुदा रेते हैं। धूमने-फिरने आदि का बहाना निकालनेवाले वास्तव में आवालों होते हैं। क्षनपद में निर्चंक बात, गरोसे आदि में सत्य कर प्रावद्यक-क्रिया' के साथ चीर-चीर प्रावद्यक-क्रिया' के साथ चीर-चीर प्रमान-फिरना और विकारन करना भी मुस्त जाते हैं। इसके विपरीत जो अपमादी तथा कर्लक्ष बात, मारोस क्षारि से सत्य कर प्रावद्यक-क्रिया' के साथ चीर-चीर प्रमान-फिरना और विकारन करना भी मुस्त जाते हैं। इसके विपरीत जो अपमादी तथा कर्लक कात, मारोस क्षारि क्षार्यक क्षेत्र क्षाय करने के विपरीत जो अपमादी तथा कर्लक क्षार्यक के स्वान प्रावद्यक क्षार धार्मिक क्षात्य करने का त्यार करने की करना नहीं मुसते। जरूरत सिर्फ प्रमाद के त्यार करने की और कर्लव्य का बात करने की है।
- (२) बूचरे कुछ बोग करते हैं कि 'श्रावरयक-किया' करनेवालों में से अनेक बोग उससे पूरों का श्रम्मं नहीं जानते। वे तोते की तरह ज्यों का त्यों यह मात्र यह विते हैं। अर्थ जान न होने से उन्हें उस क्रिया में रस नहीं झाता है अतरह वे उस किया में रस नहीं झाता है अतरह वे उस किया में रस नहीं झाता है अतरह वे उस किया के रस्त के सन नहां तो हैं। इरिक्टिय 'श्रावरयक-किया' में फैंतना क्या-मात्र है। ऐसा आचेप करने वालों के उक्त क्यम से ही यह प्रमाशित होता है कि वरि अर्थ जान-पूर्वक व्यावरयक-किया' की जाय तो सकता है। उस्ते उपयोग दीक-ठीक तमी रह सकता है। उपयोग टीक-ठीक तमी रह सकता है, जब कि अर्थ-जान हो, ऐसा होने पर भी यदि कुछ होगा अर्थ किया समक्ते आयरपक किया करते हैं हो उसमें उपयोग टीक-ठीक तमी रह सकता है, जब कि अर्थ-जान हो, ऐसा होने पर भी यदि कुछ होगा अर्थ किया समक्ते आयरपक किया करते हैं और उससे पूरा खाम नहीं उठा सकते तो उत्थित वही है कि ऐसे लोगों के अर्थ का झान हो, ऐसा प्रमान करता तो ऐसा है कैसा किया न करके मूल 'आयरपक' वस्तु की ही अप्रयोगी समम्मना तो ऐसा है कैसा किया करिक इस्ते के स्वत्य न है क्या

स्रोमती रक्षायन को सातुष्योगी समस्त्रता। प्रयान करने पर भी कृद्ध-सारम्य, मृद्धिम्यत्वा स्वादि स्वर्यक्षे से जिनको सर्थ सान न हो सके, वे सम्य किसी सानी के सालित होकर ही धर्मानिका करके उससे प्रयाद उठा सकते हैं। व्यवहार में भी अनेक होम पेसे देखे जाते हैं, यो झान की कमी के सारण स्वयन काम को स्वरूचा से पूर्णतापूर्णक नहीं कर सकते, वे किसी के स्वानित हो कर ही स्वरूप करते हैं और उससे प्रयाद उठाते हैं। येसे लोगों की स्वरुप्ता का कारण ग्रयूप तथा उत्तरी अद्या हो होती है। ब्रह्म स्वरूप न मुझ में मार्गत होने प्रभा मार्गिक कियानों में विनको अद्या नहीं है, वे उन से कुख मी प्रायदा नहीं उठा सकते। इसलिए अद्याप्त्रक चार्मिक क्षिया करते रहना और मरतक उसके पूरों का सर्थ मी जान लेना, यही उनित है।

(३) ऋनेक लोग ऐसा कहते हैं कि 'आवर्यक-किया' के सूत्रों की रचना जो संख्त, प्राकृत आदि प्राचीन राज्ञीय भाषा में है, इसके बदले वह प्रचित्त लोक-भाषा में है। हानो चाहिए। जब तक ऐसा न हो तब तक 'आवर्यक-किया' विशेष उपयोग नहीं हो सकती। ऐसा कहतेवाले लोग मन्त्रों को शाब्दिक महिमा तथा शाब्वोय भाषाओं की सम्भीरता, भावंचयता, बतितता आदि गुप नहीं जानते। मन्त्रों में आर्थिक महत्त्व के उपरान्त शाब्दिक महत्त्व भी रहता है, जो उनको दूसरी भाषा में परितर्तन करने से लुपत हो जाता है। इसिह्मए जो-ओ मन्त्र जिस-जिस भाषा में बने हुए हों, उनको उसी भाषा में वाला हो योग्य है। मन्त्रों को लोहक अस्त्र स्त्रों का भाव प्रचित्त लोक भाषा में उत्तर उत्तर अस्त्रा हो भार हता है, पर-उत्तर अस्त्र स्त्रा स्त्रों का भाव प्रचित्त लोक भाषा में उत्तर उत्तर अस्त्र हो के लोहक स्त्र स्त्रा स्त्रा स्त्र सहता है, पर-उत्तर वह लुवी कभी नहीं रह सकती, जो कि भाषमकालीन भाषा में है।

'आवर्यक-किया' के सुत्रों को प्रचलित लोक-भाषा में रवने से प्राचीन महत्त्व के साय-ताय चार्मिक-किया कालीन एकता का मी लोग हो जाएगा और स्त्रों को रवना मी अनवस्थित हो जाएगां। अर्थात् दूर-दूर देश में रहनेवाले एक धर्म के अदुवारी जब तीये आदि स्थान में इकडे होते हैं, तब आवार, विचार, भाषा, पहनाव आदि में भिन्तता होने पर भी वे सब धार्मिक किया करते समय एक ही सुत्र पढ़ते हुए जूपे एक ही मकार की विधि करते हुए पूर्ण एकता का अप्रचान करते हैं। यह एकता साधारता नहीं है। उसको बनाए रखने के लिए धार्मिक कियाओं के दूबगाठ आदि को धारतीय भाषा में कावम रखना बहुत जकरते हैं। इसी तरह चार्मिक कियाओं के सूत्रों की रचना प्रचलित लोक-भाषा में होने लगेगी तो हर जगह समय-समय पर साधारता कि भी अपनी करियन पढ़ित को उपने करते हैं। इसी तरह चार्मिक कियाओं के सूत्रों की रचना प्रचलित लोक-भाषा में होने लगेगी तो हर जगह समय-समय पर साधारता कि अपने स्वर्ण किया स्वर्ण कि स्वर्ण की स्वर्ण किया स्वर्ण के स्वर्ण की स्वर्ण किया स्वर्ण किया स्वर्ण के स्वर्ण की स्व

हों कार्यन और बिरोबंता का विवाद न करनेवालि होगों में किसकी प्राप्त में की क्रीया, वर उसी कृती के दानों को पानी खनिया । किससे अपूर्ण भावपाले आवीलें दानों के साथ तांच एकता का भी लीव ही कार्यमा । वरतिवर बामिक क्रिया के प्राप्त कार्यों के कार्य के किस की क्रीयमा । वरतिवर बामिक क्रिया के हो पड़े कार्य वाहिए । इसी करायों बैटिक, बीद ब्राप्ति सभी सम्प्रदानों में 'संच्या' आदि नितंब कर्म मानीन शाखीक मेंचा में ही किने बाते हैं ।

यह टीक हैं कि सर्वताकारण की शिल कदाने के किए प्रचलित लोक-माधा की भी कुछ इतियाँ देसी होनी चाहिए, जो धार्मिक किया के समय पड़ी जाएँ। इसी बात को प्यान में रखकर लीक-चिंच के ब्राइतार तमय समय पर संस्कृत, अपनंत्रा, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं में स्तोत्र, स्वति, संक्काय, सत्तवन आदि बनाए हैं और उनकी प्रायंत्रपक-कियां में स्तान दिया है। इससे यह पायदा हुआ कि प्राचीन सुद तथा उनका महत्त्व क्यों का स्त्री चना हुआ है और प्रचलित लीक भाषा की इतियों में सामराय जनता की चिंच मी एट होती रहती है।

(v) कितने लोगों का यह भी कहना है कि 'आयहपक कियां' अरुविकर है—उसमें कोई रस नहीं आरा। रिटे लोगों को जानना चाहिए कि रुचि या अरुवि भाग्न क्या पर्म नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज उसके लिए विचक्त नहीं होती। जो चीज एक प्रकार के लोगों के लिए घरिकट्ट है, वही दूकरे प्रकार के लोगों के लिए अरुविकर हो जाती है। दिन, यह अन्तःकरण का धर्म है। किसी चीज के विषय में उसका होना न होना उस बसु के आन पर अरुविमित है। जब मसुष्य किसी बसु के दुख्यों को ठीक ठीक जीन लेता है, तब उसकी उत्त चसु पर प्रवक्त किसे हो आरी है। हस्तिए 'आयहरयक किया' को अरुविकर बरलाना, यह उतके महस्व तथा गुखों का अक्षान-मात्र है।

जैन और अन्य सम्प्रदायों का 'आवश्यक कर्म'---सन्ध्या आदि

'श्रावरपक-किया' के मूख तत्वों को दिवाते समय यह युचित कर दिया गया है कि समी श्रम्बार्टीय वाले झात्माओं का जीवन सम-भावमय होता है। श्रम्बार्टीट किसी बात देश या बात काल की श्रद्धका में श्रावद नहीं होती। उसका श्राविभीव स्व देश और सक काल के झात्माओं के खिए साधारण होता है। श्रम्बारण उसकी भागा तथा बहाना समी श्राम्याभितकों का प्रेय कन जाता है। श्रम्बारण उसकी भागा तथा बहाना समी श्रम्बाभितकों को स्वेय कन जाता है। श्रम्बार, योग्यता और निमित-भेट के कारण हतना तो होना व्याभाविक हैं किसी देश-विशेष, किसी काल-विशेष और किसी व्यक्ति-विशेष में अन्तर्दाह-कि को ही बारतिबक्त जीवन सम्बन्धनेकाले । सथा उस अविका की बुद्धि काक्नोवाले सभी सम्प्रदाय के प्रवर्शकों के काक्नोवाले सभी कार्याय के प्रवर्शकों के काक्नोवाले सभी कार्याय के प्रवर्शकों के कार्याय कर तकते का अध्यायक्रिक . अधिवन व्यवीत करने का, उस अधिवन के तक्षी का अध्यायक्र अध्यायक्र अध्यायक्ष करने सम्बर्ध वाजने अध्यायक्ष के कार्यायक्ष दिया हैं। वह हो सकते हैं कि मिन्नमिन । सम्प्रवायक्ष वक्षा न करने का उपदेश दिया हैं। वह हो सकते हैं कि मिन्नमिन । सम्प्रवायक्ष वक्षा ते करने अध्यायक्ष के स्वन्य श्री कि आध्यात्मिक जीवन-निष्ठ उपदेशकों के विचार का मुख्य एक न हो। इस जाया आध्यात्मिक जीवन-निष्ठ उपदेशकों के विचार का मुख्य एक न हो। इस जाया आध्यात्मिक जीवन-निष्ठ उपदेशकों के विचार का संवर्ष में हो मिन्त-मिन्त सम्प्रयायों के विचार-साम्य दिखाना उपयुक्त होगा। यापि स्व सामिद सम्प्रयायों के सन्याया का योहा बहुत उन्हें का करके उनका विचार-साम्य दिखाने का इर्राटा था; पर योष्ट सामन न मिलने से इस समय थोहे में हो संतोष कर लिया जाया है। यदि इतना भी उन्होंक पाउनों को सचि-कर हुख्या तो। इसमं ही प्रत्येक सम्प्रदायों के सुकता भी उन्होंक पाउनों के स्विक्त स्व स्वात विचार साम का वह विचार दिखानों कर लिया जाया है। स्व है विकार और उपयोदती अर्थात् पारसी मा वह विचार दिखायों कर लिया जाया है। स्व है विकार और उपयोदती अर्थात् पारसी मा वह विचार दिखाया जाया है।

बौद क्षोग ऋपने मान्य 'त्रिपिटक' क्रम्बों में से कुछ यूजों को लेकर .उनका नित्य पाठ करते हैं। एकं तरह से वह उनका ऋबस्य कर्तव्य है। उसमें से कुछ वाक्य और उनसे मिळते-बजते 'प्रतिक्रमण' के बाक्य नोचे दिये जाते हैं—

### वोद्धः---

(१) नमो तस्त भगवतो ऋरहती सम्मा संबुदस्त । बुद्धं सरग्रं गच्छामि । धम्मं सरग्रं गच्छामि । संबं सरग्रं गच्छामि ।

—लघुपाठ, सर<del>ण</del>त्तव ।

(२) पाणातिवाता वेरमणि सिक्खापरं समादिवासि । श्रादिकाताना वेरमणि सिक्खापरं समादिवासि । कामेड सिक्खाचार वेरमणि सिक्खापरं समादिवासि । अस्तिवासि । अस्तिवासि वेरमणि तिक्खापरं समादिवासि । अस्तिवासि वेरमणि तिक्खापरं समादिवासि । अस्तिवासि वेरमणि तिक्खापरं समादिवासि ।

-- लघुपाठ, पंचसील।

(२) श्रतेवना च बावानं पविडतानं च सेवना । पूजा च पूजनीयानं एतं पंगसनुतमं ॥ भातापितः उपक्रानं धुववापस्य संगद्धे । अंतासुन्ता च कम्मन्ता एतं मंगसनुकर्तां ॥ सर्व-भेष्ट धर्म 'जरबोशती' है। मैं यह बात मान लेता हूँ कि 'जरबोशती' धर्म ही सब कुछ पाने का कारण है।

—खो० घ०, पू० ६।

(४) ऋमिमान, गर्थ, मरे हुए लोगों की निन्दा करना. लोम, लालच, बेहर गुस्ता, किसी की बढ़ती देखकर जलना, किसी पर बुपी निगाइ करना, स्वच्छ-न्दता, आजल्य, काना-रूंगी, पवित्रता का मङ्ग, मूटी गवादी. चोपी, सुट-क्सीर, व्यमिचार, बेहद शीक ब्लान, हत्यादि जो गुनाइ गुम्मते जानते-अनजानते हो गए हो और जो गुनाइ साम दिल से मैंने प्रकट न किये हाँ, उन सबसे मैं पवित्र हो कर अलग होता हूँ।

——स्रो० इप०, पृ० २३-२४।

(१) शत्रवः पराङ्मुखः भवन्तु स्वाहा ।

---बृहत् शान्ति ।

(२) काएण काइयस्स, पडिक्कमे वाइयस्स वावाए । मण्सा माण्सियस्स, सन्वरस वयाइयारस्स ॥

--वंदित्त ।

(३) सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्यासकारसम्। प्रधानं सर्वधर्मासा जैनं जयति शासनम्॥

(४) ऋठारह पापस्थान की निन्दा ।

# 'आवश्यक' का इतिहास

'ब्राबहयक-क्रिया'—अन्तर्हाध्य के उत्मेष व आप्याप्तिक जीवन के आरम्भ से 'ब्रावहयक-क्रिया' का इतिहास छुरू होता है। सामान्यरूप से यह नहीं कहा जा सकता कि विश्व में ब्राप्याप्तिक जीवन सबसे पहले कर छुरू हुन्ना। इस जिए 'ब्रावहयक-क्रिया' मी प्रवाह की अपेवा से अनादि ही मानी जाती है।

'श्रावः यक-सूत्र'—जो व्यक्ति सच्चा श्राध्यात्मिक है, उसका जीवन स्वभाव से ही 'श्रावर्यक किया' प्रधान वन जाता है। इसलिए उसके हृदय के श्राव्द से 'श्रावर्यक किया' योगक च्यानि उठा ही करती है। परनु जब तक साधक अध्ययक हो, वव तक व्यावहारिक, धार्मिक—समी प्रवृत्ति करते समय प्रमादवश 'श्रावर्यक किया' में से उपयोग वहत जाने का और हमी कारण ताहिष्यारियं श्रावर्यक किया' में से उपयोग वहत जाने का और हमी कारण ताहिष्यारियं श्रावर्यक किया' में से उपयोग वहत जाने का श्रीट हमीबर ऐसे श्राविष्यारियं श्रावर्यक में स्वकर 'श्रावर्यक किया' को याद कराने के लिए महर्षियों ने साक स्वाय समय नियत किया है और 'श्रावर्यक किया' को वाद करानेवाले सूंभ भी रचे हैं, किससे कि अधिकारी तीम लास नियस समये पर इन सूनों के द्वारा 'आवश्यक-किया' को साद कर अपने आव्यासिम्स जीवने पर हिन्दिस्त करें । अत्वर्ध 'आवश्यक किया' के दैसिस्त, एनिक, पालिक, आदि पौच नेसें प्रतिक हैं । 'आवश्यक किया' के इंस कालकृत विभाग के अनुसार उसके सूनों में भी नक्तन पर आ आवा है। अब देखना यह है कि इस समय जो 'आव'-प्रयक्तान' है, यह कृत बना है और उसके रचिता मीन हैं!

पहिते प्रश्न का उत्तर यह है कि 'क्रावरयक-सूत्र' ईस्वी सन् से पूर्व पौचवीं शताब्दि से लेकर बीयी शताब्दि के प्रथम पाद तक में किसी समय रचा हुआ होना वासिए। इसका कारण यह है कि देखी सन् से पूर्व पौच वी इक्वीवर्ष वर्ष में मगवान महाबीर का निर्वाण हुआ। वीर-निर्वाण के बीस वर्ष वार युवामं स्थामी का निर्वाण हुआ। युवामं स्वामी गत्यवर वे। 'क्षावरथक-सूत्र' न तो तीयंकर की की कृति है और न गत्यवर की। तीयंकर की कृति इस्वीए नहीं कि वे अर्थ का उपदेशमात्र करते हैं, तुत्र नहीं रचते। गत्यवर सूत्र रचते हैं हारी, पर 'आवर्यक-सूत्र' गत्यवर-चित न होने का कारण यह कि उस सूत्र की गत्यवर सुत्र रचते हैं करा, पर 'आवर्यक-सूत्र' गत्यवर-चित न होने का कारण यह कि उस सूत्र की गत्यवर सामान्य कहनात्रक्ष्य ता प्रथम के प्रयोग प्रयाग करते हैं, तुत्र ना त्वचण अ। उमास्वाती ने अपने तत्वार्यभाग्य में यह किया है कि जो भुत, गत्यवर की कृति नहीं है और जिसकी रचना गत्यवर के बाद के परम मेधावी आवारों ने की है, वह 'अक्ववारअवन' कहताता है। '

ऐसा लवाय करके उसका उदाहरण देते समय उन्होंने सबसे पहले सामा-पिक आदि छह 'आवश्यको' का उन्होंल किया है और इसके बाद दश्यकेशिक आदि आयन सुत्रों का । यह प्यान रखना चाहिए दशकेशिक, श्री श्रायमंत्र प्रांत में अपने सामी के बाद तीसरे आवार्ष हुए, उनकी हाति है। अहं का हो हो के कारण 'आवश्यक-द्वार', गयापर श्री मुख्यों सामी के बाद के किया आवार्य का राज्य का स्वाक स्वा

१ — गण्यरानन्तर्यादिमिस्तन्यन्तविद्युद्धारमैः परमप्रकृष्टवाङ्मतिद्याकिभिग्यार्थैः कालसंहननायुरीवादल्यशक्तीना शिष्यायामनुमहाय यद्योकं तद्क्वशक्तिति । —नस्वार्थ-क्रय्याय१, युत्र २० का भाष्य ।

२— ऋक्षनास्यमनेकविषम् । तद्यया—सामायिक चतुर्विद्यतिस्तवो वन्दनं प्रति-क्षमणं कायस्युत्सवोः प्रत्यास्थानं दशकैकासिकमुत्तंराच्यायाः दशाः कल्पस्यक्षारी निर्शीयमृषिभाषितान्येवमादि ।

<sup>---</sup>रास्वार्ध-ग्रन १, तुत्र २० का माध्य ।

मुखी मियाद आविक से आविक हैंस्ती उन् से पहिले सगभग गाँचवी शतावारी के आरम्प तम्म ही बताई वा सकती है। उनके रचना काल को उच्छ स्वाधिक से अविक हेंस्सी सन् से पूर्व चौची शताव्यी का प्रथम चरण ही माना व्याध्या है। इस्तीक चतुर्देग-पूर्व-प भी प्रद्राष्ट्र स्वाधी जिनका अवसान हैस्सी सन् चतुर्देग-पूर्व-प भी प्रद्राष्ट्र स्वाधी जिनका अवसान हैस्सी सन् से पूर्व तीन सी जुप्पन वर्ष के स्वाधमा माना जाता है, उन्होंने 'आवश्यक-स्व' पर सबसे पहले जपस्या लिखी है, जो निर्धृतिक से नाम से प्रतिब्ध है। वह तो प्रतिब्ध है। वह तो सिक्स है कि निर्धृतिक हो भी प्रद्राष्ट्र में हैं से सूर्ण मूल 'आवश्यक-स्व' अधिक से आविक उनके कुछ पूर्ववर्ती या समकातीन किसी अन्य भुक्तर के रचे हुए मानने चाहिए। इस हिं से यही मातृत्य होता है कि 'आवश्यक से वा उननाका हैसी सन् से पूर्व पाँचवीं शताव्यों से से लेकर चौची शताव्यों के प्रयम चरण तक में होना चाहिए। दूसरा प्रदर्भ कर्ता को ने स्वति हैं। 'आवश्यक-सूर' के कर्ता कोन स्वति हैं। उसके

कत्तां कोई एक ही आचार्य है या खतेक है ? इस मरन के प्रथम श्रांय के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहां कहा जा सकता; क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिसता। दूसरे क्षात्र का उत्तर यह है कि 'श्चावरयक-पूत्र' के ती एक की कृति नहीं है। श्रावत्ता यह श्चाश्चर्य की यात है कि समयत: 'श्चावरयक-पूत्र' के बाद तुरन्त ही या उसके साम-समय में रचे खानेवाले ट्यावैकालिक के कर्तारूप से भी शप्यंभव सूरि का निर्देश स्वय भी भद्रवाहु ने क्या है ( दश्यवैकालिक निर्देशिक, गा॰ १४-१५); पर 'श्चावरयक-पूत्र' के कर्ता का निर्देश नहीं किया है। श्री भद्रवाहु स्वामी निर्देशिक स्वते समय जिन दस श्चायमों की निर्देशिक करने की जो तहता करते है, उसमें दश्यवैकालिक के भी पहले 'श्चावरयक' का उल्लेख हैं । यह कहा जा कुका है कि दश्यवैकालिक श्चारयक्ष्य श्चावर्यक का

१—प्रसिद्ध कहते का मतलब यह है कि श्री शीलाङ्क सूरि अपनी आचार क्वांचिय में सूचित करते है कि 'आवस्थक' के अप्तर्गत चतुर्विशतिस्त्व (लोगस्स) की श्री महत्त्वाहुत्वामी ने रचा है—आवर्यकाल मूंतश्र्वाविशतिस्तवस्त्वारातीय-कालमाविना श्रीमद्रवाहुत्वामिताङकारि पुर दे । हर कथन से यह साफ जान पहता है कि शीलाइ सुरि के जमाने में यह बात मानी जाती थी कि सम्यूर्ण 'आवर्यक सुरे श्री भव्याह की अति नहीं है ।

२ — आवस्तास दक्कालिग्रस्त तह उत्तरक्रमात्रायो । स्वयां निव्हति, इच्छामि तहा दहार्ग च ॥ ८४॥ कप्पस य निव्हति, ववहारसेव वस्मिण्डस्त । . स्विध्वप्रस्पतीय . इच्छे इसिमासिश्चाला च ॥ ८५॥

इति हैं। बदि दस आगमों के उल्लेख का कम, कास-कर्म का स्वक्त हैं तो बह् मानना पढ़ेगा कि 'आवस्यक-सूच' भी शप्यंभव सूरि के पूर्वनती कियो कार्य स्थिद की, किंवा स्थानन सूरि के सान्यकानि कियु उनसे वह कियो कार्य स्थिद की इति होनी नाहिए। तन्तार्य-माण्यनत 'गायपरान-त्यांहिसिन' इस अंश में वर्तमान 'आर्टि' पद से तीर्यक-त्याचार के बाद के अव्यवहित स्थिद की तर्याद तीर्यकर-गयाय के समकाबीन स्थिद का भी महण किया ज्याय तो 'आवस्यक-सूप' का रचना-काल इंस्ती सन् से पूर्व अधिक से आधिक हुते शतान्ति का अन्तम नरण हो माना जा सकता है और उसके कर्वाक्त से तीर्यकर-गयायर के समकाबीन कोई स्थिद माने जा सकते हैं। जो कुछ हो, पर इतना निश्चित जान पड़ता है कि तीर्थकर के समकाबीन स्थितों से लेकर महबाहु के पूर्वकर्षी या समकाबीन स्थितों तक में से ही किसी की कृति 'आवस्यक-सूच' हैं।

मृत 'आवश्यक-सूत्र' की परीक्षण-विधि— गृत्न 'आवश्यक' कितना है अर्थात उसमें कीन-कीन सूत्र सन्निविष्ट हैं, हरकी परीक्षा करना करती हैं; स्पोकि आवक्त सावारण लोगा वही समक रहे हैं कि 'आवश्यक-किया में कितने सूद्य पदे जाते हैं, वे सब मृत 'आवश्यक' के हो हैं। मृत 'आवश्यक' के एक्षानवेक के उपाय दो हैं—यहता यह कि जिस सूत्र के उपर शन्दशः किंवा अधिकांश शन्दों की सूत्र-स्पर्धिक निर्दृतित हो, वह सूत्र मृत्न 'आवश्यक'—यत है। और दूसरा उपाय यह है कि जिस सूत्र के उपर शन्दशः किंवा अधिकांश शन्दों की सूत्र-स्पर्धिक निर्दृतित हो; यह जिस सूत्र का अपने सामान्य रूप से मी निर्दृत्ति में वर्षित हैं या जिस सूत्र के किशी-किसी शन्द पर निर्दृत्त है से किस सूत्र की आवश्य सामान्य रूप से मी निर्दृत्ति कार्ड पर स्वयं हमान आवश्य सामान्य कर से मी निर्दृत्ति में वर्षित हैं या जिस सूत्र के किशी-किसी शन्द पर निर्दृत्त है से स्वयं की आवश्या करते समस आवश्य में टीनाकर भी हरिमद्र सूरि के 'सुक्तार आह' तन्त्व हर्ष सूत्रं, इस सूत्रं इत्याह मकर का उल्लेख किंवा है, वह सूत्र भी मृत्व 'आवश्यक' गत समस्त्रा चारिए।

पहले उपाय के अनुसार 'नमुक्कार, करोम भंते, सोमस्स, इच्छ्रामि समा-समयो, तस्त उत्तरी, अन्नत्य, नमुक्कारसाईच आदि वचक्साय्-' इतने सूच मौक्षिक जान पडते हैं।

दूबरे उपाय के क्ष्मुसार 'चलारि मंगलं, इच्छुामि पडिक्कामिउं वो में वैचलिक्षो, हरियावदियाए, पगामसिक्जाए, पडिक्कामामि गोन्दचरियाएं, पडिक्कामामि वाजन्कालं, पडिक्कामामि एनविडे, नमी चंडविलाएं, इच्छामि कांसर्व कांत्रस्तर्या, तल्लबीए क्रारिट्वेद्शयां, इच्छुमि स्वास्त्रस्त्रा उद्यक्तिमि क्रान्स्तरम् कांत्रस्त्रया, तल्लबीए क्रारिट्वेद्शयां, इच्छुमि स्वास्त्रस्त्रा उद्यक्तिमि क्रान्स्तरम् बाइं, इच्छामि लमासमस्यो उब्बहियोमि तुम्मर्स्, इच्छामि लमासमस्यो क्याहं च में, पुब्तामेव मिच्छतात्रो पडिक्कम्मइ कितिकम्मा-इतने एत्र मौतिक जान पडते हैं।

तथा हनके श्रताया 'तस्य समयोवासत्रो, यृ तगयायाहवार्य समयोवासत्रों प्रन्यत्वाह, यृतग्रामायादें, हत्यादि जो ह्य आवक-धर्म-संकर्भी श्रयांत सम्य-स्त, सारह अत और संतेतनाविष्यक है तथा जिनके आधार पर 'वंदिल' स्वय-स्त, बारह अत और संतेतनाविष्यक है तथा जिनके आधार पर 'वंदिल' स्वयं क्या क्या कर के स्वयं क्या क्या कर के स्वयं के स्वयं क्या कर के स्वयं क्या क्या कर के स्वयं क्या कर के स्वयं के स्वयं क्या कर के स्वयं क्या कर क्या कर के स्वयं क्या क्या है। विस्था के स्वयं के स्वय

ब्याजकत की सामाचारी में जो प्रतिक्रमण की स्थापना की जाती है, वहाँ से लेकर 'नमोऽस्त वर्धमानाय' की स्तृति पर्यन्त मे ही छह 'ग्रावश्यक' पुर्ण हो जाते हैं। ग्रतएव यह तो स्पष्ट ही है कि प्रतिक्रमण की स्थापना के पर्व किए जानेवाले चैत्य-वन्दन का भाग ऋौर 'नमोऽस्त वर्धमानाय' की स्तृति के बाद पढे जाने बाले सज्भाय, स्तवन, शान्ति ऋदि, ये सब छह 'ऋवश्यक' के बहिर्भत है। **ब्रत**एव उनका मल 'ब्रावश्यक' में न पाया जाना स्वाभाविक ही है । भाषा हस्टि से देखा जाय तो भी यह प्रमाणित है कि श्रप्रभूश, संस्कृत, हिन्दी व गजराती भाषा के गद्य-पद्य मौतिक हो ही नहीं सकते; क्यों कि सम्पूर्ण मृत 'श्रावश्यक' **शाकृ**त-भाषा में ही है। प्राकृत-भाषा मय गद्य-पद्य मे ने जितने मुत्र उक्त दो उपायों के अनुसार मौतिक बतलाए गए हैं, उनके ग्रलावा ग्रन्य सत्र को मूल 'श्राव-श्यक'-गत मानने का प्रमाण अभी तक हमारे ध्यान में नही आया है। अतएव . यह समक्तना चाहिए कि छह 'श्रावश्यको' में 'सात लाख, श्राठारह पापस्थान, **न्ना**यरिय-उवज्भाए, वेयावच्चगरास, एक्खरवरदीवडटे, सिद्धास बुद्धास, **सुन्न**-देवया भगवई त्रादि थुई त्रीर 'नमोऽस्तु वर्थमानाय' त्राटि जो-जो पाठ द्रोले जाते हैं, वे सब मौलिक नही हैं। यद्यपि 'ब्रायरियउवममाए, पुन्तलरदीवड्ढे, सिदार्ग बुदार्ग 'ये मौलिक नहीं है तथापि वे प्राचीन हैं; क्योंकि उनका उल्लेख करके श्री हरिमद्र सूरि ने स्वयं उनकी व्याख्या की है।

प्रस्तुत परीव्यानिथि का यह मतलब नहीं है कि जो सूत्र मौलिक नहीं है, उसका महत्त्व कम है। यहाँ तो लिए इतना ही दिलाना है कि देश, काल और विच के परिकर्तन के साय-साथ 'आवश्यक'-क्रियोपवोगी सूत्र की संख्या में तथा भाषा में किस प्रकार परिवर्तन होता गया है।

यहाँ यह स्चित कर देना अनुरयुक्त न होगा कि आजकता दैविषक प्रति-कमण में 'सिद्धाणं बुद्धाणां' के बाद जो अनुतदेवता तथा चेत्रदेवता का कायोस्तर्गे किया जाता है और एक-एक स्तृति पढ़ी जाती है, वह भाग कम से कम श्री हरि-भद्रस्ति के समय में प्रचलित प्रतिकमण-विधि में सिन्तिविष्ट न था; क्योंकि उन्होंने अपनी टीका में जो विधि दैविसक-प्रतिकमण की दी है, उसमें 'सिद्धाणां' के बाद प्रतिकाखन बन्दन करके तीन स्तृति पदने का ही निर्देश किया है—(आव-रयक-हृति, पू० ७६०)।

विधि-विषयक सामाचारी-भेद पुराना है; क्योंकि मूल-टीकाकार-संमत विधि के ऋलावा अन्य विधि का भी स्चन श्री हरिभद्रस्रि ने किया है ( आवश्यक-वृत्ति, पू० ७६३ )।

उस समय पासिक-प्रतिकमण में चेनदेवता का काउरसम्ग प्रचलित नहीं था; पर शय्यादेवता का काउरसम्म किया जाता था। कोई-कोई चातुमांसिक-प्रतिकमण में भी शय्यादेवता का काउरसम्म करते थे और चेन्नदेवता का काउरसम्म तो वातुमांसिक और मावरसरिक-प्रतिकमण में प्रचलित था—आवश्यक-बृत्ति, १० ४६४: भाग्य गाया २३३।

इस जगह मुल पर मुँहपती बाँचनेवालो के लिए यह बात खास श्रयंसूचक है कि भी भद्रवाहु के समय में भी काउस्सग्ग करते समय मुँहपती हाथ में रखने का ही उल्लेख है—श्रावश्यकर्तनर्जुनित, पृ० ७६७, गाया १५४५ ।

मूल 'श्वावश्यक' के टीका-मन्थ—'श्वावश्यक', यह सालु-आवक-उभय की महत्त्वपूर्ण किया है। इसलिए 'श्वावश्यक-युत्त' का गीरव मी वैसा ही है। यही कारण है कि श्री महत्त्वपुर्ण मिने देस निर्मुति रचकर तत्कालीन प्रथा के श्रमुसार उसकी प्राइत-यच-मय रीका लिली। यही 'श्वावश्यक' का प्राथमिक टीका-मन्य है। इसके बाद संपूर्ण 'श्वावश्यक' के ऊपर प्राइत-यद-यस भाष्य बना, जिसके कर्ता श्रमात हैं। श्वनत्यद पूर्ण बनी, जो संस्कृत-मिश्रित प्राइत-वाद-मव है श्रीर जिसके कर्ता संमवतः जिनदास गांखि हैं।

श्रव तक भाषा-विषयक यह लोक-चिच कुछ बदल गई थी। यह देखकर समय-सूचक श्राचारों ने संस्कृत-भाषा में भी टीका लिखना आरम्म कर दिशा था। तदनुसार 'श्रावर्यक' के ऊपर भी कई संस्कृत-टीकाएँ बनी, जिनका सूचन भी हरिमद्र सुरि ने इस प्रकार किया है— 'बद्यपि मया तयान्यैः, कृतास्य विवृतिस्तथापि संबोपात् । तद्विसत्वानुग्रहदेतोः क्रियते प्रयासोऽयम् ॥

जान पहता है कि वे संस्कृत-शिकाएँ संक्षित रही होगी ।— आवस्यक-सृति, पृ० १ अवराद भी हरिमद्रद्विर ने 'आवस्यक के ऊपर एक वहीं टीका लिखी, जो उपलब्ध नहीं है; पर जिसका सूचन वे स्वयं 'मया' इस शब्द से करते हैं और सिसके संक्ष्य की परंपरा का निर्देश भी हेमचन्द्र मत्वधारी अपने 'आवश्यक-टिप्पशं—पृ० १ में करते हैं।

बड़ी टीका के साथ-साथ श्री हरिभट सरि ने संपूर्ण 'श्रावश्यक' के उत्पर खोटी टीका भी लिखी, जो मदित हो गई है, जिसका परिमास बाईस हजार श्लोक का है, जिसका नाम 'शिष्यहिता' है और जिसमें सपूर्ण मूल 'आवश्यक' तथा उसकी निर्युक्ति की संस्कृत में व्याख्या है। इसके उपरान्त उस टीका में मूल, भाष्य तथा चुर्गों का भी कुछ भाग लिया गया है। श्री इरिभद्रसरि की इस टीका के ऊपर श्री हेमचन्द्र मलधारी ने टिप्पण लिखा है। श्री मलविगिरे सुरि ने भी 'श्रावश्यक' के ऊपर टीका लिखी है, जो करीब टो ग्राध्ययन तक की है और ग्रामी उपलब्ध है। यहाँ तक तो हुई संपूर्ण 'ऋष्वश्यक' के टीका-ग्रन्थी की बात: पर उनके ऋलावा केवल प्रथम ऋध्ययन, जो सामायिक ऋध्ययन के नाम से प्रसिद्ध है, उस पर भी बदे-बदे टीका-ग्रन्थ बने हए हैं । सबसे पहले मामायिक श्राव्ययन की निर्मक्ति के जपर श्रा जिनभद्रगरिए चमाश्रमए ने प्राकृत-पद्म-मय भाष्य लिखा जो विशेषावश्यक भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत बडा श्राकर ग्रन्थ है। इस भाष्य के ऊपर उन्होंने स्वयं संस्कृत-टीका लिखी है। कोट्याचार्य, जिनका दसरा नाम शीलाङ्क है और जो आचाराङ्ग तथा सत्र कृताङ्ग के टीकाकार है, उन्होंने भी उक्त विरोधावस्थक भाष्य पर टीका खिली है। श्री हेमचन्द्र मलधारी की भी उक्त भाष्य पर बहुत गम्भीर श्रीर विशद टीका है।

## 'आवश्यक' श्रौर श्वेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदाय

'श्रावरपक-किया कैतल का प्रचान श्रक्क है। इसलिए उस किया का तथा उस किया के सुचक 'श्रावरपक-सूत्र' का जैन-समाज की श्वेताग्यर-दिराम्बर, इन दो शालाओं में पाया जाना स्यामाविक है। श्वेतान्यर सम्प्रदाय में साधु-परंपय श्रावरिश्कन चलते रहने के कारण साधु-आवक दोनों की 'श्रावरपक-किया' तथा 'श्रावरपक-मूत्र' श्रूपी तक मीलिक रूप में पाये जाते हैं। इसके विपरीत दिराम्बर-सम्प्रदाय में साधु-परंपरा विरक्ष और विच्छित्र हो जाने के कारण साधु संकच्ची 'श्रावरपक-मृत्र' तो लुसप्राय है ही, पर उसके साथ-साथ उस सम्प्रदाय में आवक्तसंबन्धी 'झावस्यक-किवा' भी बहुत झंशों में बिरत हो गई है। ऋतर्य दिगम्बर-संप्रदाय के साहित्य में 'झावस्यक-सृत्र' का मौत्रिक रूप में संपूर्णतथा न पाया जाना कोई झवरज की बात नहीं।

फिर भी उसके साहित्य में एक 'मूलाबार' नामक प्राचीन प्रन्य उपलब्ध है, जिसमें साधुओं के आचारों का वर्षन है। उस प्रन्य में छह 'आवश्यक' का भी निरूपण है। प्रत्येक 'आवश्यक' का वर्षन करने बाली गायाओं में अधिकांश गायाएँ वहीं हैं, जो श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध श्री भद्रबाहुकृत निर्वृक्ति में हैं।

मूलाचार का समय ठीक शत नहीं; पर वह है प्राचीन । उसके कर्ता की बहुकेर स्वामी हैं। 'बहुकेर', यह नाम ही सूचित करता है कि मूलाचार के कर्ता संभवतः क्लीटक में हुए होंगे। इस करपना की पुष्टि का कारख एक वह भी हैं कि तिगम्बर-सम्प्रदाय के प्राचीन वहे की साधु, महारक और विद्वान् अधिकतर कर्णाटक में ही हुए हैं। उस देश में दिगम्बर-सम्प्रदाय का प्रमुख वैसा ही रहा है, जैसा गुजरात में खेताम्बर-सम्प्रदाय का

मृताचार में श्री भद्रबाहु-कृत निर्फु किनात गायाश्रों का पाया जाना बहुत अर्थ-सूचक है। इससे र्वेताम्बर-दिगम्बर-संग्रदाय की मीखिक एकता के समय का कुछ प्रतियात होता है। अनेक कारणों से यह करना नहीं की जा सकती है कि दोनों संग्रदाय का मेर रूड हो जाने के बाद दिगम्बर-शाचार्य ने श्वेताम्बर-संग्रदाय द्वारा सुर्रावृत 'श्वावरश्य-निर्धुवित' गत गायाश्र्यों को लेकर अपनी कृति में ज्यों का त्यं। किंवा कुछ परिवर्तन करके रख दिया है।

दिच्या देश में श्री भद्रवाह स्वामी का स्वर्गवास हुआ, यह तो प्रमाणित ही है, अतएव अधिक संभव यह है कि भी भद्रवाह की वो एक शिष्य-परंपरा दिच्या में रही और आगे जाकर वो दिगम्य-संभ्रदाय-स्पर में एरिएत हो गई, उसने अपनी गुरू की कृति को स्पृति यम में रक्ता और दूसरी शिष्प परंपरा, वो उत्तर हिंदुस्तान में रही, एवं आगे जाकर बहुत धरंगों में स्वेताम्य-संभ्रदाय रूप से परियत हो गई, उसने मी अन्य अन्यों के साथ-साथ अपने गुरू की कृति को स्वर्ग स्वया हमा कम्या: दिगम्बर-संभ्रदाय से साध-परंपरा विरक्त होती चढ़ी, अस्तरम स्वर्ग 'आयरपक-स्वर्ग' की नहीं, बल्कि मूल 'आयरपक-स्वर्ग' मी इंटिन और तियत हो गया।

इसके विपरीत रवेताम्बर संग्रदाय की क्रविन्छिक साधु-परंपरा ने सिर्फ मूल 'आवश्यक सुत्र' को ही नहीं, बल्कि उसकी निर्देखि को छुरवित रखने के पुरय-कार्य के क्रासावा उसके ऊपर क्रनेक वहें बढ़े टीक्स-ग्रन्थ क्षिके और तत्काछीन आर्थ्चार-विचार काएक प्रामाणिक संग्रह ऐसाबनारक्लाकि जो आरजभी जैन-क्षर्मके असल्लीरूपको विशिष्टरूप में देखने काएक प्रवल साथन है।

श्रव एक प्रश्न यह है कि दिगम्बर-संप्रदाय में जैसे निर्मुक्ति श्रंशमात्र में भी पाई जाती है, वेसे मूल 'श्रावश्यक' पाया जाता है या नहीं ? श्रमी तक उस संप्रदाय के 'श्रावश्यक' स्वायों दो प्रत्य हमारे देखते में आप हैं। जिस एक मुद्रित और दूषरा जिलित है। दोनों में सामाधिक तथा प्रतिक्रमण के पाठ है। इन पाठों में आधिकारा माना सम्झत है, जो मीतिक नहीं है। जो भाग प्राकृत है, उसमें भी निर्मुक्ति के आधार से भीतिक सिंग्ड होनेवाले 'श्रावश्यक-स्व' का अंशा बहुत के सम है। जितना मूल भाग है, वह भी अंतान्यस्त्रवादाय में प्रचलित मूल पाठ की अपेदा कुछ, न्यूनाधिक या कही कहीं रूपान्तरित भी हो। या है।

'नमुकार, करेमि भंते, लोगस्त तस्य उत्तरी, अन्तर्थ, जो मे देवतिओ अद्वारो कओ, इरियावहियाए, चत्तारि मगल पडिकमामि प्रगविदे, इएमेव निगम्याववयत् तथा विद्तु के स्थातीयन्त अर्थात आवक्ष धर्म-सभ्यस्य, बारह कत, और मेलेखना के अतिवारों के प्रतिक्रमण का गय भाग', इतने मूल 'आवश्यकस्य' उत्तर हो दिगावर-प्रन्यों में हैं।

इनके श्रातिरिक्त, जो बृह्यतिकमण्यानामक माग लिनित प्रति में है, वह स्वेतान्तर-संप्रदाय-प्रसिद्ध पिक्नय सुत्र से मिलता-जुलता है। हमने विस्तार-संय से उन सब पाठों का यहाँ उल्लेख न करके उनका मूचनमात्र किया है। मूलाचार-गत 'श्रायर-कि-स्पृक्ति' की सब गाथाश्रों को मो हम यहाँ उद्भूत नहीं करते। सिक्ष दोतीन गायाश्रों को देकर ऋत्य गायाश्रों के नम्बर नीचे लिख देते हैं, जिससे जिज्ञामु लीग स्वयं ही मूलाचार तथा 'श्रायर्थक-नियुक्ति' देख कर मिलान कर लेगे।

प्रत्येक 'आवश्यक' का कथन करने की प्रतिशा करने समय श्री बहकेर स्वामी का यह कथन कि 'मैं प्रतृत 'आवश्यक' पर नियुक्ति कर्हुमा'-( मृताखार, बार ५१, ६५०, ५०४, ६१४, ६१४, ६४०), यह अवश्य अर्थ स्वक है; क्योंकि संपूर्ण मृताखार में 'आवश्यक का भाग छोडकर अन्य मकरण में 'नियुक्ति' उपर एक आव जगह आया है। पडावश्यक के अन्त में भी उस भाग को श्री बहकेर स्वामी नियुक्ति के नाम से ही निर्दिष्ट किया है ( मृताखार, गार ६८६०)

इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उस समय श्री भद्रबाहु-कृत निर्युक्ति का जितना भाग दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित रहा होगा, उसको संपूर्ण किंवा श्रंशत: उन्होंने श्रपने श्रंप्य में सन्निविष्ट कर दिया। श्रेताम्बर-सम्प्रदाय में पौचवाँ 'श्रावश्यक' कायोत्सर्ग और छठा प्रत्याख्यान है। नियु कित में छह 'श्रावश्यक' का नाम-निर्देश करनेवाली गाथा में भी वही कम है; पर मूलाचार में पौचवाँ 'श्रावश्यक' प्रत्याख्यान और छठा कायोत्सर्ग है।

खमामि सब्बजीवार्य, सब्बं जीवा खमतु में ।
मेती में सब्बम्देसु, वेर मम्मं ख केख वि ॥ बृह्यतिकः ।
खामेमि सब्बजीवे, सब्बं जीवा खमतु में ।
मेती में सब्बम्दर्य, वेर मन्मं न केखरें ॥ श्रावः, पृः ७६६ ॥
स्तो में सब्बम्दर्य, वेर मन्मं न केखरें ॥ श्रावः, पृः ७६६ ॥
स्तो मंत्रक्तमायारो, सब्बयावप्यवासयो ॥
मंत्रक्तमु च सन्वेषु, पदमं इवदि मंमलं ॥ ५२४ ॥ मूलाः ।
स्ता पंवनमुक्कारो, सब्बयावप्यवासयो ॥
मंगलायां च सब्बित, पदम इबहु मंगलं ॥१३२॥ श्रावः विनः ।
सामाद्यमि दु करें, समयो इव सावश्रो इवदि वम्हा ॥
एदेन कारयोयां दु तहुतां सामाद्दयं कुन्वा ॥५३१॥ मूलाः ।
पूर्वे कारयोयां वहुतां सामाद्दयं कुन्वा ॥
एएण कारयोयां वहुतां सामाद्दयं कुन्वा ॥ श्रावः निः ।

मूला०, गा० न०। स्राव०-नि०, गा० नं० | मूला०, गा० नं। स्राव०-नि०, गा० नं Yor 3\$.¥ ( लोगस्स १.७ ) ≥83 404 १०५८ ६२१ ५४० हप्र प्र४१ 400 20419 4 9 . हपुर्र पुरुष 864 488 ६६७ ५४६ 25 19 485 १००२ | ५४६ 338 १३२ | ५५० 488 408 428 (भाष्य, १४६) । ५५१ ₹0₹ ५२५ ७६७ । ५५२ 3208 476 ७६८ प्रप्र 2080 43. ७६६ प्रथम १०६२ 438 = 08 | 444 १०६१ 4,33 १०६३,१०६४ १२४५ | ५५७ 435 (भाष्य,१६०) प्रप्रद १०६५

| 808                            |                        | न धर्म                          | भौर दर्शन   |                |     |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----|
| मूला • , ग                     | १० नं । स्त्राव०नि०, ग | मूला॰, गा॰नं॰। श्रावकनि॰,गा॰नं॰ |             |                |     |
| 3xx                            | 8                      | ०६६                             | €00         | <b>१</b> :     | २११ |
| 4.६०                           | 8                      | ०६६                             | ६०⊏         | <b>१</b> :     | २१२ |
| ધ્રફ १                         | *                      | ৽७६                             | ६१•         | १ः             | २२५ |
| યુક્ક                          | 8                      | <i>७७७</i>                      | ६१२         | १३             | २३३ |
| # <b>£</b> &                   | 8                      | 330                             | ६१३         | १३             | १४७ |
| યુદ્દપ્                        | १                      | <b>₹</b> 30                     | દ્દશ્ક      | १२             | ₹\$ |
| <b>45</b> E                    | 8                      | 830                             | ६१५         | १२             | ₹₹  |
| ५६७                            | ?                      | ०६५                             | ६१७         | १२             | ५०  |
| ५६⊏                            | <b>?</b> ·             | •६६                             | ६२१         | १२             | 83  |
| પ્રદદ                          | ? (                    | 030                             | ६२६         | 12             | 88  |
| ५७६                            | ? :                    | ०२                              | ६३२         | (भाष्य, २६:    | ₹)  |
| યુહહ                           | 2.5                    | ०३                              | ६३३         | १५             | . , |
| ५७८                            | १३                     | ११७                             | ६४०         | (भाष्य, २४६    |     |
| પ્રદર                          | ११                     | oy                              | ६४२         | , ,, ,,,       | . , |
| <b>4.</b> €₹                   | ? ?                    | ا وه                            | ६४३         | 79             |     |
| x3x                            | ? ?                    | 83                              | ६४५         | 244            |     |
| <b>X</b> EX                    | ११                     | ۰६                              | ६४८         | १४६            |     |
| પ્રદદ્                         | ११                     | €३                              | ६५६         | 58.7<br>1,0-   |     |
| ५६७                            | ? ?                    | 1                               | €6E         | र इ.च.<br>१५ ४ |     |
| 33 <b>x</b>                    | १२                     | ••                              | <b>६६</b> ६ | १५४            | •   |
| ६००                            | શ્ર-                   | ١ ۶٩                            | ६७१         | १म४            |     |
| ६०१                            | ? २                    | ৽२                              | €७४         | १४७            |     |
| ६०३                            | १२                     | ٠७                              | ६७५         |                |     |
| ६०४                            | १२०                    |                                 | इ. ७६       | 388            |     |
| ६०५                            | १२०                    | - 1                             | , u         | 38}            |     |
| ६०६                            | १२१                    | .                               |             | 138            | *   |
| (पंचप्रतिक्रमस्) की प्रस्तावना |                        |                                 |             |                |     |

## कर्मतत्त्व

कर्मप्रन्यों के हिन्दी अनुवाद के साथ तथा हिन्दी अनुवाद प्रकाशक आल्मा-नन्द बैन पुरतक प्रचारक मरडल के साथ मेरा हतना धनिष्ठ संबन्ध रहा है कि इस अनुवाद के साथ भी पूर्वकंपन रूप से कुछ न कुछ लिल देना मेरे लिए अनिवार्यसा हो जाता है।

जैन वाङमय में इस समय जो श्वेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय कर्मशास्त्र मौजूद हैं उनमें से प्राचीन माने जानेवाले कर्मविषयक ग्रन्थों का साञ्चात् संबन्ध दोनों वरम्पराएँ त्रामायणीय पूर्व के साथ वतलाती हैं। दोनों परम्पराएँ आमायणीय पूर्व को दृष्टिवाद नामक बारहवें ऋज्ञान्तर्गत चौदह पूर्वों में से दूसरा पूर्व कहती हैं श्रीर दोनों श्वेताम्बर-दिगम्बर परम्पराएँ समान रूप से मानती है कि सारे श्रद्ध तथा चौदह पूर्व यह सब भगवान महाबीर की सर्वज्ञ वासी का साजात फल है। इस साम्प्रदायिक चिरकालीन मान्यता के अनुसार भीजदा सारा कर्मविषयक जैन वाङमय शब्दरूप से नहीं तो ऋन्तत: भावरूप से भगवान महावीर के साचात उपदेश का ही परस्परा प्राप्त सारमात्र है। इसी तरह यह भी साम्प्रदायिक मान्यता है कि वस्ततः सारी श्रृङ्गविद्याएँ भावरूप से केवल भगवान महावीर की ही पूर्वकालीन नहीं, बल्कि पूर्व-पूर्व में हुए अन्यान्य तीर्थक्करों से भी पूर्वकाल की अतएव एक तरह से अनादि हैं। प्रवाहरूप से अनादि होने पर भी समय-समय पर होनेवाले नव-नव तीर्थक्करों के द्वारा वे पूर्व-पूर्व श्रक्कविद्याएँ नवीन नवीनत्व धारण करती हैं। इसी मान्यता को प्रकट करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ स्त्राचार्य हेमचन्द्र ने प्रमाण्यांनााता में, नैयायिक जयन्त मह का अनुकरण करके वड़ी खूबी से कहा है कि—'आनाद्य एवेता विद्याः संक्षेपविस्तरिवचचया नवनवी-भवन्ति, तत्तत्वर्तकाश्चीच्यन्ते । किन्नाश्रीपीः न कदाचिदनीदशं जगत ।'

उनत साम्प्रदायिक मान्यता ऐसी है कि जिसको साम्प्रदायिक लोग आज तक अहरराः मानते आए है और उसका समर्थन भी नैसे ही करते आए हैं जैसे मीमांसक लोग नेदों के अवादिल की मान्यता का । साम्प्रदायिक लोग दो प्रकार के अवादिल की मान्यता का । साम्प्रदायिक लोग दो प्रकार के हैं की हुई का पूरो प्रकार के हैं की हुई की पूरोप विचा किए ही अद्यामात्र के मान तेते हैं और बुद्धिमयोगी अद्याल यो परम्प्यपास करता की केवल अद्या से मान तेते हैं और बुद्धिमयोगी अद्याल यो परम्प्यपास करता के केवल अद्या से मान ही नहीं लेते पर उसका बुद्धि के द्वारा यथा सम्भव

समर्थन भी करते हैं। इस तरह साम्प्रदायिक होगो में व्यॉक्त शाकीय मान्यता का आदर्शीय स्थान होने पर भी इस जगह कर्मशास्त्र और उचके मुख्य विषय कर्मतत्त्र के संक्र्य में एक दूसरी दृष्टि से भी विचार करना प्राप्त है। वह दृष्टि है ऐतिहासिक।

एक तो जैन परम्परा में भी साम्प्रदायिक मानस के ऋलावा ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने का युग कभी से ब्रारम्भ हो गया है और दूसरे यह कि सुद्रुख सुग में प्रकाशित किये जानेवाले मल तथा श्रुनुवाद ग्रन्थ बैना तक ही सीमित नहीं रहते । जैनतर भी उन्हें पढते हैं । सम्पादक लेखक, श्रनवादक श्रीर प्रकाशक का ध्येय भी ऐसा रहता है कि वे प्रकाशित ग्रन्थ किस तरह अधिकाधिक प्रमास में जैनेतर पाठकों के हाथ में पहुँचें। कहने की शायद ही जरूरत हो कि जैनेतर पाठक साम्प्रदायिक हो नहीं सकते । अत्रयय कर्मतत्त्व और कर्मशास्त्र के बारे में इस साम्प्रदायिक दृष्टि से कितना ही क्यों न सोचे श्रीर लिखें फिर भी जब तक उसके बारे में हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार न करेंगे तब तक हमारा मल एवं त्र्यनवाद प्रकाशन का उद्देश्य ठीक-ठीक सिद्ध हो नहीं सकता । साम्प्रदायिक मान्यतात्र्यों के स्थान में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने के पद्ध में श्रीर भी प्रवल टलीलें हैं। पहली तो यह कि अन्न धीरे-धीरे कर्माविषयक जैन वाडमय का प्रवेश कालिजों के पाठ्यक्रम में भी हुआ है जहाँ का वातावरण ऋमाम्प्रदायिक होता है। दसरी दलील यह है कि ऋष साम्प्रदायिक वाड्मय सम्प्रदाय की सीमा लॉंघकर द्रस्द्रतक पहुँचने लगा है। यहाँतक कि जर्मन विद्वान् ग्लेफनपु जो ्री -जैनिस्मस'—जैनदर्शन जैसी सर्वसंग्राहक पुस्तक का प्रसिद्ध लेखक है, उसने तो श्वेताम्बरीय कर्मग्रन्थों का जर्मन भाषा में उल्था भी कभी का कर दिया है श्लीर वह उसी विषय में पी-एच्०डी० भी हुआ है। श्रुतएव में इस जगह थोड़ी बहत कर्मतन्व और कर्मशास्त्र संबन्धी चर्चा ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहता हैं।

मैंने क्रमी तक जो कुछ वैदिक और अवैदिक श्रुत तथा मार्ग का अपना किया है कीर उस पर जो थोड़ा बहुत विचार किया है उसके ब्राघार पर मेरी राव में कांतल से सकस राजनेवाली नीचे लिली वन्तुरियति म्हास तौर से फालित होती है जिसके अनुतार कमंतलविचायक सब परमागन्त्रां को श्रृंखला स्त्रीतिस्तिक क्रम से सुसहत हो स्कृती है।

पहिला प्रश्न कर्मतत्व मानना या नहीं और मानना तो किन आधार पर, यह या। एक पड़ ऐसा था जो काम और उसके साधनरूप क्रम्य के सिवाय क्रम्य कोई पुरुषार्थ मानता न था। उसकी दृष्टि में इस्तोक ही पुरुषार्थ या। क्रतप्य वह ऐसा कोई कर्मतत्व मानने के बिए बाबित न या जो क्रम्बेट्टी कन्मान्तर सा परक्षोक की माप्ति करानेवाला हो। यही पद्म चार्त्राक परंपरा के नाम से विष्याक हुआ। पर साथ ही उस ऋति पुराने युग में भी देने विकास ये को बराबाति ये कि सुत्यु के वाद कम्मान्तर भी हैं। इतना ही नहीं इतिक है कह हस्यान बोक के ऋतावा और भी श्रेष्ठ किन्छ लोक हैं। ये पुनर्जन्म और परलोक्ष्यादी कहकाति के और वे ही पुनर्जन्म और परलोक के कारणक्स से कर्मतत्व को स्वीकार करते ये १ इनकी हिंद यह रही कि अपर कर्म न हो तो जन्म जन्मान्तर एवं इहलोक परलोक का संवस्य घट ही नहीं सकरता। अतप्त पुनर्जन्म की मान्यता के आधार पर कर्मतत्व का स्वीकार आवश्यक है। ये ही कर्मवादी अपने को परलोक वाही तथा आस्तिक कहते ये।

कर्मवादियों के मुख्य दो दल रहे। एक तो यह प्रतिपादित करता था कि क्रम का एल जन्मान्तर और परलोक श्रवदश है, पर श्रेष्ठ जन्म तथा श्रेष्ठ परलोक के वास्ते कम भी श्रेष्ठ ही चाहिए। यह दल परलोकवादी होने से तथा श्रेष्ठलोक, जो स्वयं कहताता है, उसके साधनरूप से धर्म का प्रतिपादन करनेवाला होने से, धर्म-श्रप्य-काम ऐसे तीन ही पुरुषाओं को मानता था, उसको दृष्टि में मोख का श्रवता पुरुषार्थ रूप से स्थान न था। जहाँ कहीं प्रवर्तकंपमें का उस्लेख झाता

है, वह सब इसी विपुत्वार्यवादी दक्ष के मन्तव्य का सुबक है। इसका मन्तव्य की यह है कि धर्म द्वारकार्य का एक त्वर्या और अध्यं क्षान्य का क्ष्म त्वर्या और अध्यं क्षान्य का स्वार करका आहे हैं और उन्हों के हिर प्राप्त करका क्ष्मान्य का स्वार कर हताते हैं और उन्हों के हिर प्राप्त करका क्ष्मान्य का स्वार कर विष्त का उन्हों के हिर प्राप्त कर हताते हैं और उन्हों के हिर प्राप्त कर कर वा हो तो धर्म ही कर्तव्य है। इस मत के अनुसार अध्यं या पाप तो देव हैं, पर धर्म या पुष्प हैय नहीं। यह दक्ष तामाणिक व्यवस्था का समर्थक या, अवराद वह समाजधान्य शिष्ट एवं विहेत आवारपारों से धर्म की उत्पत्ति बतावार तथा निन्य आवारयों के अध्यं की उन्दित का तथा निन्य आवारयों के अध्यं की उन्दित का तथा सा ही तक स्वार या वहीं तक तथा स्वार स्वार के स्वर्थ की उन्दित का तथा वा ही तक तथा स्वार स्वार की स्वर्थ की उन्दित स्वर्थ के स्वर्थ की उन्दित हुआ।

कर्मवादियों का दसरा दल उपर्यक्त दल से विलक्त विरुद्ध दृष्टि रखने वाला था। यह मानता था कि पुनर्जन्म का कारण कर्म अवश्य है। शिष्टसम्मत एवं विष्टित कर्मों के स्त्राचरण से धर्म उत्पन्न होकर स्वर्गभी देता है । पर वह धर्म भी ऋधर्म की तरह ही सर्वथा हेय हैं। इसके मतानुसार एक चौथा स्वतन्त्र पर्मार्थ भी है जो मोल कहलाता है। इसका कथन है कि एकमात्र मोल ही जीवन का तस्य है स्त्रीर मोच के वास्ते कर्ममात्र, चाहे वह पुरुषरूप हो या पापरूप, हेय है। यह नहीं कि कर्म का उच्छेट शक्य न हो। प्रयत्न से वह भी शक्य है। जहाँ कहीं निवर्तक धर्म का उल्लेख ब्राता है वहाँ सर्वत्र इसी मत का सचक है। इसके मतानुसार जब श्चार्त्यान्तक कर्मनिवृत्ति शक्य श्रोर इष्ट है तब इसे प्रथम दल की दृष्टि के विरुद्ध ही कर्म की उत्पत्ति का असली कारण बतलाना . पजा। इसने कहा कि धर्म श्रौर श्रधर्म का मूल कारण प्रचलित सामाजिक विधि-निषेध नहीं: किन्त अज्ञान और राग-देष हैं। कैसा ही शिप्टमधान और विहित सामाजिक श्राचरण क्यों न हो पर श्रगर वह श्रज्ञान एव रागद्वेष मूलक है तो उससे ऋथर्म की ही उत्पत्ति होती है। इसके मतानुसार पुरुष श्लीर पाप का भेद स्थल दृष्टि वालो के लिए हैं। तत्वतः पुरुष और पाप मन अज्ञान एवं राग-द्वेष-मलक होने से अप्रभी एवं हेय ही है। यह निवर्तक धर्मवादी दल सामाजिक न होकर व्यक्तिविकासवादी रहा। जब इसने कर्मका उच्छेद श्रीर मोन्न पुरुषार्थ मान लिया तब इस कर्म के उच्छेदक एव मोद्ध के जनक कारणा पर भी विचार करना पड़ा । इसी विचार के फलस्वरूप इसने जो कर्मनिवर्तक कारण स्थिर किये वही इस दल का निवर्तक धर्म है । प्रवर्तक श्रौर निवर्तक धर्म की दिशा विलक्त परस्पर विरुद्ध है। एक का च्येय सामाजिक व्यवस्था की रज्ञा और सुव्यवस्था का निर्माण है जब दसरे का ध्येय निजी श्रात्यन्तिक सख की प्राप्ति है, अतएव माम

भ्रात्स्तामी है। निवर्तक वर्म हो अमब्द, परिष्यक्क, तराली और सेममार्ण आदि तामों से प्रसिद्ध है। क्रमंग्रहृति क्रशान एवं रामन्द्रेण व्यभित होने से उत्तकी भ्रात्यम्तिक निष्टुति का उमान श्रक्षणनीवरोधी सम्मन् श्रान और रामन्द्रेपविरोधी रामद्रेपनाराक्त संयम हो स्विर हुझा। बाकी के तर, प्यान, मिक्क आदि समी उपाय उक्त शान और संयम के ही साधनकर से माने गए।

निवर्तक धर्मबादियों में अपनेक पद्म प्रचलित थे। यह पद्मभेद कुछ तो वादों की स्वभाव मुलक उप्रता मृद्ता का श्रामारी या और कुछ अंशों में तस्वशन की जदी-जदी प्रक्रिया पर भी अपवलंबित था। ऐसे मल में तीन पक्ष रहे जान पड़ते हैं। एक परमारा वादी, दसरा प्रधानवादी और तीसरा परमारा वादी होकर भी प्रधान की छाया वाला था। इसमें से पडला परमाग्रावादी मोच समर्थक होने पर भी प्रवर्तकथर्म का उतना विरोधी न था जितने कि पिछले दो। यही पद्ध आयो जाकर न्याय वैशेषिक दर्शनरूप से प्रसिद्ध हुन्त्रा । दूसरा पद्ध प्रधानवादी या श्लीर वह श्रात्यन्तिक कर्मनिवृत्ति का समर्थक होने से प्रवर्तकथर्म श्रथीत श्रीत-स्मार्तकर्य को भी हेय बतलाता था। यही पद्म सांख्य-योग नाम से प्रसिद्ध है और इसी के तत्वशान की भूमिका के ऊपर तथा इसी के निवृत्तिवाद की काया में आगे जाकर वेदान्तदर्शन श्रीर संन्यासमार्ग की प्रतिष्ठा हुई । तोसरा पद्ध प्रधान-च्छायापन्न अर्थात् परिसामी परमासावादी का रहा जो दूसरे पद्ध की तरह ही प्रवर्तकथर्मका स्रात्यन्तिक विरोधी था। यही पन्न जैन एवं निर्प्रन्थ दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्धदर्शन प्रवर्तक धर्म का आत्यन्तिक विरोधी है पर वह दूसरे . श्रीर तीसरे पद्ध के मिश्रण का एक उत्तरवर्ती स्वतन्त्र विकास है। पर सभी निवर्तकवादियों का सामान्य लच्चरा यह है कि किसी न किसी प्रकार कमों की जड नष्ट करना और ऐसी स्थिति पाना कि जहाँ से फिर जन्मचक्र में स्थाना न परे !

ऐसा मालूम नहीं होता है कि कभी मात्र प्रवर्तकथर्म प्रचित्त रहा हो और निवर्तक धर्मवाद का पीछे से प्रादुर्भाव हुआ है। फिर मी प्रारम्भिक समय ऐसा जरूर भीता है जब कि समाज में प्रवर्तक धर्म की प्रतिष्ठा मुख्य थो और निवर्तक धर्म व्यक्तियों तक ही सीमित होने के कारण प्रवर्तक धर्मवादियों की तरफ से न केवल देपेखित ही या बल्कि उससे विरोध की चोटें मी सहता रहा। पर निवर्तक धर्मवादियों की जुदी-जुदी परम्पराक्षों ने हान, ध्यान, तप, योग, भनित आदि आम्थन्तर तन्तों का क्रमशः इतना ऋषिक विकास किया कि फिर तो प्रवर्तकथर्म के होते हुए भी सारे समाज पर एक तरह से निवर्षकथर्म की ही प्रतिष्ठा की मुहर लग गई। और जहाँ देखों वहाँ निवृत्ति की चर्चा होने सगी और साहित्य मी निवृत्ति के विचारों से ही विर्तित एवं प्रवारत होने लगा।

निवर्तक धर्मवादियों को मोख के स्वरूप तथा उसके साधनों के विषय में तो उद्धापोह करना ही पड़ता था पर इसके साथ उनको कर्मतत्त्वों के विषय में भी बहुत विचार करना पड़ा । उन्होंने कर्म तथा उसके भेदों की परिभाषाएँ एवं ब्याख्याएं स्थिर कीं । कार्य श्रीर कारण की दृष्टि से कर्मतत्त्व का विविध वर्गीकरण किया। कर्मकी फलदान शक्तियों का विवेचन किया। ज़दे-ज़दे विपाकों की काल मर्यादाएँ सोचीं । कमों के पारस्परिक संबंध पर भी विचार किया । इस तरह जिवके धर्मवादियों का खासा कर्मतन्वविषयक शास्त्र व्यवस्थित हो सया स्त्रीर इसमें दिन प्रतिदिन नए-नए प्रश्नों श्रीर उनके उत्तरों के द्वारा श्रिविकाधिक विकास भी होता रहा । ये नियर्तक धर्मवादी जदे-जदे पद्म ऋपने सुभीते के ऋन-सार जटा-जटा विचार करते रहे पर जन्नतक इन सन्न का संभित्तित ध्येय प्रवर्तक धर्मवाट का खरडन रहा तब तक उनमें विचार विनिमय भी होता रहा खीर उनमें एकवाक्यता भी रही। यही सबब है कि न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, जैन क्रीर बौद्ध दर्शन के कर्मविषयक साहित्य में परिभाषा, भाव, वर्गीकरण स्त्राटि का शब्दश: ग्रौर श्रर्थश: साम्य बहत कुछ देखने मे त्राता है, जब कि उक्त दर्शनो का मौजटा साहित्य उस समय की ऋधिकाश पैटाइश है जिस समय कि उक्त दर्शनों का परस्पर सद्भाव बहुत कुछ घट गया था । मोक्कवादियों के सामने एक जटिल समस्या पहले से यह थी कि एक तो पुराने बद्धकर्म ही अनुन्त हैं. दसरे उनका क्रमश. फल भोगने के समय प्रत्येकदाण में नए-नए भी कर्म अधते हैं. फिर इन सब कर्मों का सर्वथा उच्छेद कैसे संभव है, इस समस्या का इलाभी मोच्चवादियों ने बड़ी खूबी से किया था। श्राज हम उक्त निवृत्तिवादी दर्शनों के साहित्य में उस हल का वर्णन संदोप या विस्तार से एक सा पाते है। यह वस्त-स्थिति इतना सचित करने के लिए पर्याप्त है कि कभी निवर्तकवादियों के मिन्न-भिन्न पत्तों में खुब विचार विनिमय होता या। यह सब कुछ होते हए भी धीरे-धीरे ऐसा समय आ गया जब कि ये निवर्तकवाटी पन्न आपस में प्रथम जिन्ने नजदीक न रहे। फिर भी इरएक पत्न कमतत्त्व के विषय में जहापोह तो कवता ही रहा। इस बीच में ऐसा भी हन्ना कि किसी निवर्तकवादी पक्त में एक खासा कर्मचिन्तक वर्गही स्थिर हो गया जो मोलसंबंधी प्रश्नों की अपेखा कर्म के विषय में ही गहरा विचार करता था और प्रधानतया उसी का ऋध्ययन-ऋध्यापन करता था जैसा कि अन्य-अन्य विषय के खास चिन्तक वर्ग अपने-अपने विषय में किया करते ये ऋौर ऋाज भी करते हैं। वही मुख्यतया कर्मशास्त्र का चिन्तक वर्ग जैन दर्शन का कर्मशास्त्रानुयोगधर वर्ग या कर्मसिद्धान्तश्च वर्ग है।

कर्म के बंधक कारणों तथा उसके उच्छेदक उपायों के बारे में तो सब

मोळवादी गौशामुख्यभाव से एकमत ही हैं पर कर्मतत्त्व के स्वरूप के बारे में उपर निर्दिष्ट खास कर्मचिन्तक वर्ग का जो मन्तव्य है उसे जानना जरूरी है। परमारावादी मोद्धमार्गी वैशेषिक स्त्रादि कर्म को चेतननिष्ठ मानकर उसे चेतन-धर्म बतलाते वे जब कि प्रधानवादी सांख्य-योग उसे श्रुन्तःकरण स्थित मानकर जडचर्म बतलाते थे। परन्त श्रात्मा श्रीर परमाग्रा को परिगामी माननेवाले जैन चित्तक अपनी जदी प्रक्रिया के अनुसार कर्म को चेतन और जड उभय के परिवास रूप से उभय रूप मानते थे। इनके मतानसार श्रात्मा चेतन होकर भी सांख्य के प्राकृत अन्त करण की तरह संकोच विकासशील था, जिसमें कर्मरूप विकार भी संभव है श्रीर जो जड परमासुत्रों के साथ एकरस भी हो सकता है। वैशेषिक श्रादि के मतानुसार कर्म चेतनधर्म होने से वस्तुतः चेतन से जुदा नहीं श्रीर सांख्य के श्रनसार कर्म प्रकृति धर्म होने से वस्तुतः जड़ से जुदा नहीं। जब कि जैन चिन्तकों के मतानसार कर्मतत्त्व चेतन श्रीर जड उभय रूप ही पतित होता है जिसे वे भाव और द्रव्यकर्म भी कहते हैं। यह सारी कर्मतत्त्व संबंधी प्रक्रिया इतनी परानी तो अवश्य है जब कि कर्मतत्त्व के चिन्तकों में परस्पर विचारविनिमय श्रिधिकाधिक होता था । वह समय कितना पुराना है यह निश्चय रूप से तो कहा ही नहीं जा सकता पर जैनदर्शन में कर्मशास्त्र का जो चिरकाल से स्थान है, उस शास्त्र में जो विचारों की गहराई, शृंखलाबद्धता तथा सुक्साति-सूक्म भावों का अप्रसाधारण निरूपण है इसे ध्यान में रखने से यह बिना माने काम नहीं चलता कि जैनदर्शन की विशिष्ट कर्मविद्या भगवान पार्श्वनाथ के पहले श्रवश्य स्थिर हो चुकी थी। इसी विद्या के धारक कर्मशास्त्रज्ञ कहलाए और यही विद्या श्राप्रायणीय पूर्व तथा कर्मप्रवाद पूर्व के नाम से विश्रुत हुई । ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्वशब्द का मतलब भगवान् महावीर के पहले से चला श्रानेवाला शास्त्र-विशेष हैं। निःसंदेह ये पूर्व वस्तुतः भगवान् पार्श्वनाय के पहले से ही एक या दूसरे रूप में प्रचलित रहे। एक स्थार जैन चिन्तकों ने कर्मतत्त्व के चिन्तन की . क्रोर वहत ध्यान दिया जब कि दसरी क्रोर सांख्य-योग ने ध्यानमार्गकी क्रोर सविशेष ध्यान दिया । श्रागे जाकर जब तथागत बुद्ध हुए तब उन्होंने भी ध्यान पर ही ऋषिक भार दिया । पर सचों ने विरासत में मिले कर्मचिन्तन को ऋपना रखा । यही सबब है कि सक्ष्मता और विस्तार में बैन कर्मशास्त्र ऋपना ग्रासाधा-रण स्थान रखता है। फिर भी सांख्य-योग, बौद खादि दर्शनों के कर्मचिन्तनों के साथ उसका बहुत कुछ साम्य है और मूल में एकता भी है जो कर्मशास्त्र के अन्यासियों के लिए शतव्य है।

ई० १६४२ ]

[ पंचम कर्मप्रन्थ का भूवेक्यन

# र्मवाद

कमंबाद का मानना यह है कि सुलः-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, ऊँच-नीच श्राहि यो क्रानेक अवस्थाएँ द्रष्टिगोचर होती हैं, उनके होने में काल, स्वमात, पुरुषाई श्राहि अन्य-अन्य कारणों की तरह कमें मी एक कारण है। परन्तु अन्य दर्शनों की सहर कमंबाद-भाषान चैन-दर्शन होश्यर को उक्त अवस्थाओं का या सुष्टि- की उत्पत्ति का कारणा नहीं मानना । दूसरे दर्शनों में किसी समय सुष्टि का उत्पन्त होना माना गया है, आवरण उनमें सुष्टि की उत्पत्ति के काम किसी तरह का हंश्यर का करण ओड दिया गया है। न्यायदर्शन में कहा है कि अच्छे-बुदे कमें के एका हंश्यर की मेरणा से मिलते हैं—'तन्कारिवादहेतुं'।— गौतमसूत्र अ॰ ४ आ १ स्व॰ २२।

वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को सृष्टिका कर्ता मानकर, उसके स्वरूप का वर्षान किया है—देखो. प्रशस्तपाट-भाष्य पू० ४⊏।

योगदर्शन में ईश्वर के ऋषिष्ठान से प्रकृति का परिस्ताम—जड़ जगत का फैलाव माना है—देखो, समाधिपाद सू० २४ का माध्य व टीका !

श्रीर श्री राष्ट्रश्यवार्थ ने भी श्रपने ब्रह्मसुन के भाष्य में, उपनिषद के श्राधार पर कावह-जगह ब्रह्म को दृष्टि का उपादान कारण सिंद्र किया है; जैसे—'चेतनमें कमिद्रीय ब्रह्म दौरादिवन्यानपेश्य बाह्यसाथनं स्वय परिण्यम्मान कातः कारणितिति स्थितम्।'—ब्रह्म० २-८-२६ का भाष्य। 'तस्मादरोगवन्तुविषयमेनेदं सर्वितश्च नर्वावश्च ब्रह्मकार्यतापेच्योनन्यस्यतः इति द्रष्टव्यम्।'—ब्रह्म० श्रव० श्रप० ३ श्रव० १ स्व अपाय्य। 'श्रतः श्रुनिप्रामाच्यादेकस्माद् ब्रह्मण् श्राका-श्रादिमहाम्नेतारचिक्रसंण् जावज्ञा तिमिति निर्योवते।'—ब्रह० श्रव० २ पा० ३ श्रव० का भाष्य।

परन्तु जीवो से फल भोगवाने के लिए जैन दर्शन ईश्वर को कर्म का प्रेरक नहीं मानता । क्योंकि कर्मवाद का मन्तव्य है कि जैसे जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है बैसे ही उसके पत्न को मोगने में मी। कहा है कि-'यः कर्ता कर्ममेरानां, मोका कर्मप्रकाय च। संसर्ता परिनिष्तांता स क्षालमा नाम्यकच्याः'।।११। इसी प्रकार जैन रहाँन देश्यर को छिंह का ऋषिञ्चाता भी नहीं मानता, स्योंकि उसके मत से छिंह क्षानीट क्रनन्त होने से वह कभी क्षपूर्व उत्पन्न नहीं हुई तथा बह स्वयं ही परियाननशील है इसलिए देश्यर के क्षविञ्चान की क्षापेदा नहीं प्लती।

कर्मवाद पर होनेवाले मुख्य आन्नेप और उनका समाधान

ईश्वर को कर्ता या प्रेरक माननेवाले, कर्मवाद पर नीचे खिखे तीन आयेप करते हैं—

- [१ ो पड़ो, मकान आदि होटी-मोटी चीजें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होती हैं तो फिर सम्पूर्ण जगत्, जो कार्यकर दिलाई देता है, उसका भी उत्पादक कोई अवस्य होना चाहिए।
- [२] सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर कोई बुरे कर्म का फल नहीं चाहता और कर्म स्वयं जड़ होने से किसी चेतन की प्रेरणा के विना फल दैने में असमर्थ हैं। इसलिए कर्मवादियों को भी मानना चाहिए कि ईश्वर ही प्राणियों को कर्म-फल भोगवाता है।
- [ ३ ] इंस्कर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो सदा से मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेद्या भी जिसमें कुछ विशेषता हो। इसलिए कर्मवाद का यह मानना टीक नहीं कि कर्म से छूट जाने पर सभी जीव मुक्त अर्थात् ईंस्कर हो जाते हैं।

पहिले आहोप का समाधान—यह जगत किसी समय नया नहीं बना, वह सदा ही से हैं। हाँ इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं। अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनक होने में मनुष्य आदि प्रावर्तियों के प्रयत्न की अपेव देशों जाती है; तथा ऐसे परिवर्तन में होते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न की अपेव परिवर्तन मोहते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न की अपेव परिवर्ता में होते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न वेश, किया आदि राक्तियों से बनते रहते हैं। उदाहरखार्थ मिष्टी, पत्थर आदि बीजों के इक्का होने से छोटे-मोटे टीले या पहाड़ का बन जाना; इयर-उघर से पानी का प्रयाद मिक्त जाने से उनका नदी कर में बहना; भाष का पानी कर में बरसना कीर पानी का भाष रूप बन जाना इत्यादि। इसिक्तिए ईश्वर को सृष्टि आ कर्ती मानने की कोई जरूरत नहीं हैं।

दूसरे आक्षेप का समाधान—मायी नैसा कर्म करते हैं वैसा फख उनकी कर्म हारा ही मिख जाता है। कर्म जड़ हैं ब्रीर प्राची खपने किये दुरे कर्म का फख नहीं चाइते यह ठीक है, पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जीव के-चेतन-के संग से कर्म में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वह अपने अच्छे बरे विपाकों को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कर्मवाद यह नहीं मानता कि चैतन के संबन्ध के सिवाय ही जड कर्म मोग देने में समर्थ है। वह इतना ही कहता है कि फल देने के लिए ईश्वर रूप चेतन की प्रेरणा मानने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि सभी जीव चेतन हैं वे जैसा कर्म करते है उसके श्रनुसार उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बरे कर्मके फल की इच्छान रहने पर भी वे ऐसा कत्य कर बैठते हैं कि जिससे उनको श्रपने कर्मानसार फल मिल जाता है। कर्म करना एक बात है और फल को न चाइना दूसरी बात, केवल चाहना न होने ही से किए कर्म का पल मिलने से एक नहीं सकता । सामग्री इकडी हो गई फिर कार्य त्राप ही त्राप होने लगता है। उदाहरसार्थ-एक मनुष्य धप में खड़ा है. गर्भ चीज खाता है ख़ौर चाहता है कि प्यास न लगे. सो स्था किसी तरह प्यास एक सकती है ? ईश्वरकर्तत्ववादी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म अपना-अपना पत्न प्राशियो पर प्रकट करते हैं। इस पर कर्मवादी कहते हैं कि कर्म करने के समय परिणामानुसार जीव में ऐसे संस्कार पह जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कर्ना जीव कर्म के पत को खाप ही भोगते हैं और कर्म उन पर अपने फल को आप ही प्रकट करते हैं।

तीसरे आश्चेप का समाधान - ईश्वर जेवन हैं और जीव भी जेवन; फिर उनमें अन्तर ही क्या है? हाँ अन्तर हतना हो सकता है कि जीव की सभी शक्तियाँ आवरणों में पिरी हुई है और ईश्वर की नहीं। पर जिस समय जीव अपने आवरणों को हटा देता है, उस समय ती उसकी सभी शक्तियों पूर्ण रूप में प्रका कर करणा जो हटा देता है, उस समय ती उसकी सभी शक्तियों पूर्ण रूप में प्रका कर करणा जो औपाधिक कमें है, उसके हट जाने पर भी यदि विष्मता बनी रही तो फिर शुक्ति ही क्या है? विषमता का राज्य संसार तक ही परिमित है आयों नहीं। इसलिए कमेंबाद के अनुसार यह मानने में कोई आपनि नहीं कि सभी शुक्त जीव ईश्वर ही है, केवल विश्वास के बल पर यह कहा कि ईश्वर एक ही होना चाहिए उसित नहीं। सभी आदामा ताबिक हिट से इस्वर ही हैं, केवल कप्तम के कारणा वे कोटेनाटे जीव रूप में देले जाते हैं— यह सिद्धान्त सभी की अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिए पूर्ण वल देता है।

व्यवहार श्रीर परमार्थ में कर्मवाद की स्पयोगिता

इस लोक से या परलोक से संबन्ध रखनेवाले किसी काम में जब मनुष्य

. जिस हृदय-भूमिका पर विप्न-विष-हृद्ध उगता है उसका बीज भी उसी भूमिका में योया हुआ होना चाहिए। पवन, पानी आदि बाहरी निसितों के समान उस विप्न विप-हृद्ध की अंकुरित होने में कराचित स्त्रम्य कोई व्यक्ति निमित्त हो सकता है, पर वह विप्न का बीज नहीं—रेंचा विश्वास मृत्यूप के बुद्धिनेत्र को स्थिर कर देता है जिससे वह अङ्चन के असली कारण को अपने में देख, न तो उसके लिए दूसरे को कासता है और न घवड़ाता है। ऐसे विश्वास से मृत्यूप के हृदय में हतना बल मकर होता है कि जिससे ताथारण संक्रद के समय विद्यास होनेयाता वह बड़ी विपचियों को कुछ नहीं समभता और अपने स्वावहारिक या पारमार्थिक काम को पूरा ही कर हातता है।

मनुष्य को किसी भी काम की सम्स्रता के लिए परिपूर्ण हार्दिक शान्ति मास करनी चाहिए, जो एक मात्र कम के निद्धान्त ही से हो सकती है। आँधी और तृष्कान में जैसे हिमालय का शिखर स्थिर रहता है जैसे ही अनेक प्रतिकृतताओं के समय शान्त भाव में स्थिर रहता यही सच्चा मनुष्यत्व है जो कि मूलकाल के अनुमसी से शिखा देकर मनुष्य को अपनी भावी मत्राई के लिए तैसार करता है। परनु यह निश्चित है कि ऐसा मनुष्यत्व, कमें के सिद्धान्त पर विश्वास किये विना कमी आ नहीं सकता। इससे यही कहना पढ़ता है कि क्या व्यवहार—क्या परमार्थ सब जगह कमें का सिद्धान्त एक्सा उपयोगी है। कमें के सिद्धान्त क्या एमार्थ सब जगह कमें का सिद्धान्त एक्सा उपयोगी है। कमें के सिद्धान्त क्या एमार्थ से स्था स्था परमार्थ से स्था स्था के सिद्धान्त की अंद्रता के संरूप में डा॰ मेस्समृत्य का जो विचार है वह आनने योग्य है। वे अहते हैं—

'यह तो निश्चित है कि क्रमेंसत का अंतर मनुष्य-जीवन पर नेहर हुक्का है।
यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पने कि वर्तमान अपराय के दिवाप भी मुक्का
जो कुछ सोगाना पहता है वह मेरे पूर्व जम्म के कर्म का ही पत्त है तो यह पुत्रक कर्म को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कर को सहन कर लेगा और वह मनुष्य हतना भी जानता हो कि सह-प्रशितता से पुराना कर्ज चुकाषा जा सकता है तथा उसी से भविष्यत् के लिए नीति की समृद्धि इकड़ी की जा सकती है तो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रराणा आप ही आप होगी। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मत और पदार्थमाल का वलसंदल्य पंक्रणी मत समान ही है। दोनों नती का आयाय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षा के आस्तित्व के संक्य में कितनी ही शक्का क्यों न हो पर यह निर्विवाद सिद है कि कर्ममत सब से अपिक जगह माना यया है, उससे लालो मनुष्यों के कृष्ट कम हुए हैं और उसी मत से मनुष्यों को वर्तमान संकट भीक वी शांक पेंदा करने तथा

कर्मवाद के समुत्थान का काल और उसका साध्य

कर्मवाद के विषय में दो प्रश्न उटते है—[१] कर्म-वाद का ऋाविर्माव कब हुआ ? [२] और क्यों ?

पहले परन का उत्तर दो दृष्टियों से दिया जा सकता है—(१) परंपरा ऋगैर (२) ऐतिहासिक दृष्टि

- (२) परम्परा के अनुसार यह कहा जाता है कि जैन धर्म और कमेशाद का आपस में यूर्व और किरण का सा मेल है। किसी नमय, किसी देश विदेश में कैन धर्म का अमान भले ही टील पढ़ें, लिलन उत्तका अमान सल जाह एक साथ कमी नहीं होता। अतरह सिद्ध है कि कमेशाद भी मजाहरूर से जैनधर्म के साथ-साथ अमारि है अधार वह अमृत्यूर्व नहीं है।
- (२) परन्तु जैनेतर जिज्ञासु और इतिहास-प्रेमी जैन, उक्त परम्परा को बिना नतु-नव किये मानने के लिए तैयार नहीं । साथ ही वे लोग ऐतिहासिक प्रमाण के श्राचार पर दिये गए उत्तर को मान होने में तिनिक भी नहीं सकुचाते । यह बात निर्मित्राद दिख है कि इस समय जो जैनमर्ग रहेताम्बर या दिगम्बर शाल्याकर से वर्तमान है, इस समय जितना जैन-तन्त-जान है और जो विशिष्ट परम्पा वह सब मगावान् महाशीर के निवार का चित्र है । समय के प्रमाव से मूल बख में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, तथारि बारणाशींख और रखण्यांक

बैन-समाज के लिए इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि उसने तत्त्व-शन के प्रदेश में भगवान महावीर के उपदिष्ट तत्त्वों से न तो श्रविक गवेषणा की है और न ऐसा सम्भव ही था। परिस्थिति के बदस जाने से चाहे शास्त्रीय भाषा और प्रतिपादन शैली. मल प्रवर्तक की भाषा और शैली से कुछ बदल गई हो: परन्त इतना सुनिश्चित है कि मूल तत्वों में और तत्व-व्यवस्था में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है। श्रतएव जैन-शास्त्र के नयवाद, नित्तेपवाद, स्यादवाद, श्रादि श्रन्य वादों के समान कर्मवाद का आविर्भाव भी भगवान महावीर से हुआ है-यह भानने में किसी प्रकार को द्यापत्ति नहीं की जा सकती। वर्तमान जैन-स्थागम, किस समय और किसने रचे, यह प्रश्न एतिहासिकों की दृष्टि से भले ही विवादास्पद हो: लेकिन उनको भी इतना तो खबरय मान्य है कि वर्तमान जैन-खाराम के सभी विशिष्ट श्रीर मख्यवाद, भगवान महावीर के विचार की विभति है। कर्मवाद, यह बैनों का असाधारण व मख्यवाद है इसलिए उसके भगवान महाबीर से आविर्भत होने के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए २४४८ वर्ष बीते । श्रुतएव वर्तमान कर्मवाट के विषय में यह कहना कि इसे उत्पन्न हए टाई हजार वर्ष हए, सर्वया प्रामाशिक है। भगवान महावीर के शासन के साथ कर्मवाद का ऐसा संबन्ध है कि यदि वह उससे श्रवा कर दिया जाए तो उस शासन में शासनत्व (विशेषत्व) ही नहीं रहता-इस बात को जैनधर्म का सक्ष्म अवलोकन करनेवाले सभी ऐतिहासिक भलीभौति जानते हैं।

इस जगह यह कहा जा सकता है कि 'भगवान् महावीर के समान, उनसे पूर्व, भगवान् पार्वनाथ, नैमिनाध श्राहि हो गए हैं। वे भी बैनजर्भ के स्वरन्ध प्रवर्तन थे और तसी ऐतिहासिक उन्हें नैनचर्म के प्रवर्षन नावकरण से स्वीक्ष्म भी करते हैं। पिर कर्मवाद के खाबिश्रांव के समय को उक्त समयभागाय से बदाने में क्या श्रापति है ?' परन्तु इस पर कहना यह है कि कर्मवाद के उत्थान के समय के विश्य में जो कुछ कहा जाए वह ऐसा हो कि जिसके मानने में किसी को किसी पर्वा के अपना कार्यान हो। यह बात मूलना न वाहिए कि मानान नेमिनाय तथा पार्वनाथ खादि कैनचर्म के सुख्य प्रवर्णक हुए और उन्होंने कैन शासन को प्रवर्षित भी किया; परन्तु वर्तमान बैन-ब्रागम, जिन पर इस समय जैनशासन का प्रवर्षित में किया; परन्तु वर्तमान बैन-ब्रागम, जिन पर इस समय जैनशासन का अपति में है वे उनके उपदेश की समयि नहीं। इसिंहए कर्मवाद के समुख्यान का उत्पर जो समय दिया गया है उसे क्रायाइनीव समकता

दूसरा प्रश्न--- यह है कि कमबाद का आविमांव किस प्रयोजन से हुआ इसके उत्तर में निम्नविस्तित तीन प्रयोजन मुख्यतया क्तवाए जा सकते हैं---

- (१) वैदिकधर्म की ईश्वर-संबन्धिनी मान्यता में जितना अग्रंश भ्रान्त भर उसे दूर करना।
  - (२) बौद-धर्म के एकान्त द्विशकवाद को अधुक्त वतलाना ।
  - (३) ब्रात्मा को जड़ तत्त्वों से भिष्न-स्वतन्त्र तत्त्व स्थापित करना । इसके विशेष खुलासे के लिए यह जानना चाहिए कि ब्रायांवर्त में भगवान्

इसके विशेष खुलासे के लिए यह जानना चाहिए कि ऋष्यायंवर्त में भगवा-महावीर के समय कौन-कौन धर्म ये ऋषेर उनका मन्तव्य क्या था।

१—इतिहास बतजाता है कि उस समय भारतवर्ष में जैन के अतिरिक्त विदेश और वीख दो ही वर्म मुख्य में एक्ट दोनों के सिद्धानत मुख्य-मुख्य विषयों में बिलाकुल जुदे थे। मृत्त ' वेदों में, उपनिषदों ' में, भरीनवें।' में भरीन वेदा-तुयार्या कितियत दर्शनों में ईराय विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिससे सर्व साम एक का यह विरवास हो गया था कि जमान् का उत्यादक इंस्वर ही है; नहीं अच्छे या बुदे कमों का फल जीवों से मोगवाता है; कर्म, जह होने में इंस्वर की प्रेरणा के विना अपना एक मोगवा नहीं तकते; चाहे कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु वह अपना विकास करके ईरवर हो नहीं सकता; अपने को जीव, जीव ही है, इंस्वर नहीं और ईरवर के अनुमह के सिवाय संमार में निस्तार भी नहीं हो सकता; इत्यािं।

१----स्यांचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्यवत् । दिवं च पृथिवीं चान्तरिज्ञमयो स्वः...॥

—ऋ०म०१०स०१६ मं ३.।

२ — यनो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्य । तद्बद्वोति ।

---तैति० ३--१. ।

 इस प्रकार के विश्वास में अववान महाबीर को तीन भूकें जान पड़ीं -

- (१) कृतकृत्य ईश्वर का बिना प्रयोजन सुन्टि में इस्तद्वेप करना ।
- (२) स्नातम्य का दर्वजाना ।
- (३) कर्म की शक्ति का अज्ञान।

इन भूलों को दूर करने के खिए व यथार्थ क्लुस्थिति बताने के लिए भगवान महावीर ने बड़ी शान्ति व गम्भीरतापूर्वक कर्मबाद का उपदेश दिया।

२ — मशिष उस समय बौद धर्म भी प्रवित्तित या, परन्तु उसमें भी ईश्वर कतृत्व का निषेव था। दुढ का उद्देश मुख्यत्वय हिंसा की रोक, सम्माव पैद्याने का था। उनको तत्व-प्रतिपद्दन सरणी भी तत्कातीन उस उद्देश के श्रनुत्वर ही थी। दुढ मगवान् त्यां, 'कमं श्रीर उसका 'विषक मानते ये, लेकिन उनके सिद्यानमे ब्रिणिकवाद को स्थान था। इसलिए भगवान महाचीर के कर्मगद के उपदेश का एक यह भी गृह साध्यथा कि 'यदि झात्मा को स्थिक मात्र नाम लिया जाए तो कर्म-विषाक की किसी तरह उपपत्ति हो नहीं सकती। सक्त कर्म का भोग श्रीर परकृत कर्म के भोग का क्रमाव तभी पर सकता है, जब कि आसा को न तो एकान्त नित्य माना जाए और न एकान्त स्थिक।

३—-ग्रावकत को तरह उस समय भी भृतात्मवादी भौजूद थे। वे भौतिक देंद गह होने के बाद कुतकां-भोगी पुनर्जन्मवान् किसी स्थायी तत्व को नहीं मानते ये यह दृष्टि भगवान महाबीर को बहुत संकुचित जान पड़ी। इसी से उसका निराह्मण उन्होंने क्ष्मीबाद हाया किया।

### कर्मशास्त्र का परिचय

ययि वैदिक साहित्य तथा बौद साहित्य में कमें संवन्धी विचार है, पर बह इतना अव्यर है कि उत्तक्ष कोई लास प्रन्य उस साहित्य में हिटेगोचर नहीं होता । इतके विपरीत जैनदर्शन में कर्मसंबन्धी निचार सुक्त, व्यवस्थित और अप्रतिविद्धत हैं । अवयय उन विचारों का प्रतिवादक शास्त्र, जिसे 'कर्मशास्त्र' या 'कर्म-विषयक साहित्य' कहते हैं, उसने जैन-साहित्य के बहुत बसे माग की रोक

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा ।
 कम्मनिवंधना सत्ता रथस्साखीव थायतो ॥

<sup>—</sup>सुत्तनिपात, वासेठसुत्त, ६१।

रखा है। कर्मशास्त्र को जैन-साहित्य का हृदय कहना चाहिए। जो तो क्रन्य विषयक जैन-प्रन्यों में भी कर्म की बोड़ी बहुत चर्चा गई खाती है पर उसके स्तरंत्र प्रन्य भी क्रानेक हैं। मागवान् सहावीर ने कर्मबार का उपदेश दिया। उसकी परम्यरा आभी तक चली आती है, लेकिन सम्प्रदाय-मेद, सङ्कलना और भाषा की टांट से उसमें कुछ एरिवर्त क्रयर्थ हो गया है।

१. सम्प्रदाय-भेद — मगवान् महाचीर का शासन बेताम्य कीर दिगम्बर इन दो शासाओं में विमन्त हुना । उस समय इमंग्राक भी विमानित सा हो गया । सम्प्रदाय भेद की नीत ऐसे वक्षलेय भेद दर पदी है कि विमसे अपने विजासक सम्प्रदाय भेद की नीत है जे उपदिष्ठ कर्मनस्य पर, मितकस विचार करने का पुष्य अवसर, दोनो सम्प्रदाय के बिहानों को कमी प्राप्त नहीं हुआ । इसका फल वह हुआ कि मूल विषय में कुल मतसेद न होने पर भी कुल चारियाधिक राज्दों में, उनकी व्यास्त्राओं में और कहीं-कहीं ताल्यमें में थोड़ा बहुत भेट हो गया, जिसका कुल नुमान पाटक परिशिष्ट में देश ककों—देखों, प्रथम कर्मक्रम्य का परिशिष्ट ।

 संकलना— भगवान् महावार के समय से ऋव तक में कर्मशासकी जो उत्तरोत्तर संकलना होती ऋाई है, उसके स्थूत दृष्टि से तीन विभाग कतलाये जा सकते हैं।

- (क) पूर्वात्मक कमेशास्त्र— यह भाग सबसे बड़ा और सबसे पहला है। क्योंकि इसका आतित्व तब तक माना जाता है, जब तक कि पूर्वविद्या विचित्न नहीं हुई थी। भगवान महाबीर के बाट करीब ६०० या १००० वर्ष तक क्रिमिक हात्तरूप से पूर्व विचा वर्तमान रही। चौटह में से आपटबी पूर्व, विकक्षा नाम 'क्रम्मवान' है वह तो मुख्यवा का मिल्यव्यक हो था, परन्तु हकते आति-तित दूलरा पूर्व, जिसका नाम 'अभायव्यायि है, उतसें भी कम तत्व के विचार का एक 'क्रमें प्रभूते' नामक भाग था। इस समय खेतामद या दिगम्बर के साहित्य में पूर्वात्मक कमेशास्त्र का मुख अशा वर्तमान नहीं है।
- (ख) पूर्व से उद्घुत वानी ब्याकररूप कर्मराष्ट्र— यह विभाग, पहले विभाग से बहुत छोटा है तथापि वर्तमान क्रम्यासियों के छिए वह इतना बड़ा है कि उसे आकर कर्मराख्य बड़ना पड़ता है। यह मान, साद्यात पूर्व से उद्घुत है ऐसा उन्होंन भेताचन, दिगम्बर रोनों के क्रम्यों में पाया जाता है। यूर्व में से उद्घुत किने गए कर्मशास्त्र का कुंग्र, रोनो सम्प्रदाय में क्रमी वर्तमान है। उद्घार के समय संप्रदाय भेद रुक्त हो जाने के कारण उद्घुत करेंग्र, रोनो सम्प्रदायों में इक्त मिक्तमिक्त नाम से प्रसिद्ध हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में १ कर्मप्रकृति, २ शतक,

२ पञ्चतंत्रह और ४ स्तितिका ये चार प्रंथ और दिगम्बर सम्प्रदाय में १ महाकर्म-प्रकृतिप्राश्वत तथा २ क्यायप्राश्वत ये दो प्रन्य पूर्वोद्युत माने वाते हैं।

(ग) प्राक्तरीयाक कर्मशास्त्र—यह विभाग, तीसरी संकतना का पता है हसमें कर्म-विषयक ब्रोटे-वह क्रांनेक प्रकरण प्रन्य सम्मितित हैं। इन्हीं प्रकरण प्रन्यों का क्राय्ययन-क्राय्यापन हस समय विशेषतया प्रचित्त हैं। इन प्रकरणों को पहने हैं। 'क्राकर प्रन्यों' में प्रवेश करने के लिए पहले प्राकरियाक विभाग का अवलोकन करना जरूरी है। यह प्राकरियाक कर्मशास्त्र का विभाग, विक्रम की क्राटवी-नवर्षी शताब्दी से लेकर सीलहर्मी-जन्महर्षी शताब्दी से लेकर सीलहर्मी-जन्महर्षी शताब्दी से लेकर सीलहर्मी-जन्महर्षी शताब्दी से को में निर्मित व पक्षावित हुआ है।

३. भाषा— भाषा-दृष्टि से कर्मशास्त्र को तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं—(क) ब्राह्नत भाषा में, (ख) संस्कृत भाषा में और (ग) प्रचित्रक प्रातेशिक भाषाच्यों में ।

(क) प्राकृत—पूर्वात्मक श्रीर पूर्वोद्भृत कर्मशास्त्र, इसी भाषा में बने हैं। प्राकरिषक कर्मशास्त्र का भी बहुत बड़ा भाग प्राकृत भाषा ही में रचा हुआ मिलता है। मूल प्रन्यों के श्रांतिरिक्त उनके ऊपर टांका-टिप्पणी भी प्राकृत भाषाओं में है।

(ख) संस्कृत—पुराने समय में जो कर्मशास्त्र बना है वह सब प्राष्ट्रत ही में है, किन्तु पीछे, से संस्कृत भाषा में भी कर्मशास्त्र को रचना होने लगी। बहुत कर संस्कृत भाषा में कर्मशास्त्र पर टीका-टिय्पश खादि ही लिखे गए हैं, पर कुछ मूल प्राकरियक कर्मशास्त्र दोनों सम्प्रदाय में ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा में एवं हुए हैं।

(ग) प्रचलित प्रावेशिक आषाएँ—इनमें मुख्यतया कर्णाटकी, गुजराती और राजस्थानी-हिन्दी, तीन भाषाओं का समावेश है। इन भाषाओं में मौलिक प्रन्य नाम मात्र के हैं। इनका उपयोग, मुख्यतया मूल तथा टीका के अनुवाद करने हीं में किया गया है। विशेषकर इन प्रावेशिक भाषाओं में वहीं टीका-टिप्पयु-अनुवाद आदि है जो प्राकरियक कर्मशास्त्रविभाग पर लिखे हुए हैं। कर्णाटकी और हिन्दी भाषा का आअप्य दिगम्बर साहित्य ने लिया है और गुजराती भाषा श्वेतान्यिय साहित्य में उपयुक्त हुई है।

आगे चलकर 'स्वेतान्वरीय कर्म विषयक प्रंथ' और 'दिगम्बरीय कर्मविषयक क्रम्य' योषक दो कोष्ठक दिवे जाते हैं, जितमें उन कर्मविषयक प्रम्यां का संविद्य विवरण है जो स्वेतान्वरीय वधा 'दिगम्बरीय साहित्य में क्रमी वर्तमान हैं बा जिनका पता चला है—देतो, कोष्ठक के लिए प्रथम कर्ममन्य

## कर्मशास्त्र में शरीर, भाषा, इन्द्रिय ब्यादि पर विचार

शरीर, कित तत्वों से बनता है वे तत्व, शरीर के सुक्त स्वृत्त आरि प्रकार, उसकी रचना, उसका इदिकम, हारकम आदि ख़तेक आंधों को लेकर रार्रर का चिवार, रारि-शास्त्र में किया जाता है। इसी से उस शास्त्र का शास्त्रिक तीर वह से शास्त्र के भारतिक होता है। वह गौरत का शास्त्रिक तीर हो है। वह गौरत का वर्षान किया गया है जो कि शरीर से संक्रथ रखती हैं। शरीर-संक्रयों ये वालें पुरातन पद्धति से कही हुई हैं सही, परन्तु इससे उनका महत्त्व कम नहीं। वसीके हमी वर्षन सदा नए नहीं रहते । आज जो जिल्मा नवा दिवाई देता है वही थों के वाद पुराना हो जाएगा। वस्तुतः काल के बीतने से किसी में पुरानापन नहीं आता । पुरानापन आता है उसका विचार करने से। सामधिक पद्धति से विचार करने पर पुरातन शोधों में भी नवीनता सी आ जाती है। इसलिए आतेपुरातन कांशास्त्र में भी शरीर की बनावर, उसके प्रकार, उसकी मजबूती और उसके कारवान्त तत्वों पर जो बुख थों के बहुत स्वार खती है, वह उस शास्त्र की स्वार्ग सहता का चिद्व हैं।

इसी प्रकार कर्मशास्त्र में भाषा के संक्ष्य में तथा इन्द्रियों के सक्ष्य में भी मनोरंजक व विचारणीय चर्चा मिलती है। भाषा किस तस्त्र से बनती है? उसके बनने में कितना तमय सगता है? उसकी प्रचान के हारा करानी वीष्य-शक्ति का प्रयोग आप्तमा किस तरह और किस साथन के हारा करता है? भाषा के सन्यान्य सायता का आपार क्या है? औन-कौन प्राणी भाषा बोल सकते हैं? किस किस किस जाने के प्राणी में, किस किस प्रकार की भाषा चीलने की शक्ति हैं? इत्यादि अनेक प्रभ, भाषा से संक्ष्य रखते हैं। उनका महत्वपूर्ण व गम्भीर विचार, कर्म गारह में विशाद रीति से किया हुआ मिलता है।

हसी प्रकार इन्द्रिया कितनी हैं? कैसी हैं? उनके कैसे-कैसे भेद तथा कैसी-कैसी शक्तियाँ हैं? किस-किस प्राची को फितनी-कितनी इन्द्रियों प्राप्त हैं? बाह्य और क्यास्प्रतारिक इन्द्रियों का आपस में क्या सबका हैं? उनका कैमा कैसा क्याकार हैं? इत्यादि अपने प्रकार के इन्द्रियों से संक्या श्वनंत्राले विचार कर्म-शास्त्र में पार्च वाते हैं।

यह ठीक है कि वे सब विचार उसमें संकलनान्यद्व नहीं मिलते, चरन्तु ध्यान में रहे कि उस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य झंश्र और ही है। उसी के वर्षण में सरीर, भाषा, इन्द्रिय झादि का विचार प्रसंगवश करना पड़ता है। इसलिए जैसी संकलना चाहिए वैसी न भी हो, तथारि इससे कर्मखान्य की कुछ तुटि सिद्ध नहीं होती; बल्कि उसको तो अनेक शास्त्रों के विषयों की चर्चा करने का ग़ौरन ही प्राप्त है !

## कर्मशास्त्र अध्यातमशास्त्र है

श्राध्यातम-शास्त्र का उद्देश्य, श्रातमा-सम्बन्धी विषयों पर विचार करना है । अतएव उसको ग्रात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण करने के पहले उसके व्यावहारिक स्वरूप का भी कथन करना पडता है। ऐसा न करने से यह प्रश्न सहज ही में उठता है कि मनुष्य, पशु-पत्नी, मुखी-दु:खी ऋदि ऋतिमा की दृश्य-मान श्रवस्थाश्रो का स्वरूप, ठीक-ठीक जाने किना उसके पार का स्वरूप जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकती है ? इसके सिवाय यह भी प्रश्न होता है कि हरुयमान वर्तमान ग्रवस्थाएँ ही ग्रात्मा का स्वभाव क्यों नहीं है ? इसलिए श्राभ्यातम शास्त्र को श्रावश्यक है कि वह पहले, श्रातमा के दश्यमान स्वरूप की उपपत्ति दिखाकर आगे बढे । यही काम कर्मशास्त्र ने किया है । वह दृश्यमान सब श्रवस्थात्रों को कर्म-जन्य बतला कर उनसे श्रात्मा के स्वभाव की बुदाई की स्चना करता है। इस दृष्टि से कर्मशात्र, ऋष्यात्म-शास्त्र का ही एक ग्रंश है। यदि श्रध्यातम-शास्त्र का उद्देश्य, श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करना ही माना जाए तब भी कर्मशास्त्र को उसका प्रथम सोपान मानना ही पडता है। इसका कारण यह है कि जब तक अनुभव में आनेवाली वर्तमान अवस्थाओं के साथ त्यातमा के संबन्ध का सन्धा खलासा न हो तब तक दृष्टि, त्रागे कैसे बढ़ सकती है १ जब यह जात हो जाता है कि ऊपर के सब रूप, मायिक या वैभाविक हैं तब स्वयमेव जिज्ञासा होती है कि स्नातमा का सच्चा स्वरूप क्या है ? उसी समय श्चातमा के केवल शद्ध स्वरूप का प्रतिपादन सार्थक होता है। परमात्मा के साथ श्चारमा का संबन्ध दिखाना यह भी अध्यात्मशास्त्र का विषय है। इस संबन्ध में उपनिषदों में या गीता में जैसे विचार पाये जाते है बैसे ही कर्मशास्त्र में भी। कर्मशास्त्र कहता है कि आतमा वही परमातमा-जीव ही ईश्वर है। आतमा का परमात्मा में मिल लाना, इसका मतलव यह है कि आत्मा का अपने कर्माहत वरमात्मभाव को व्यक्त करके परमात्मरूप हो जाना । जीव परमात्मा का श्रंश है इसका मतलव कर्मशास्त्र की दृष्टि से यह है कि जीव में जितनी ज्ञान-कता व्यक्त है, वह परिपूर्ण, परन्तु ऋब्यक्त (ऋाइत ) चेतना-चन्द्रिका का एक ऋंश मात्र है। कर्म का ब्रावरण हट जाने से चेतना परिपूर्ण रूप में प्रकट होती है। उसी को केव्यामाय या केव्यास्य की प्राप्ति समस्ता चाहिए।

धन, शरीर क्रादि बाह्य विभृतियों में आल्म-बुद्धि करना, अर्थात् जड़ में

क्राहेल करना, नाझ दृष्टि है। इस क्रमेट् भूम को बहिरालमाब सिद्ध करके उसे होड़ने की रिक्स, कर्मशाका देता है। जिनके संस्कार केवल बहिरालमाबमब हो गए हैं उन्हें कर्मशाका का उपदेश मले ही रुचिकर न हो, परन्तु इससे उसकी सल्वाह में कुछ भी श्रन्तर नहीं पढ़ सकता।

शरीर और आतमा के अमेद भ्रम को दूर करा कर, उस के मेद-जान को ( विवेक-स्थाति को ) कर्म-शास्त्र प्रकयता है । इसी समय से अन्तर्देष्टि खब्बती है। खन्तहंष्टि के द्वारा अपने में वर्तमान परमात्म-भाव देखा जाता है। परमात्म-भाव को देखकर उसे पर्यातया ऋनुभव में लाना, यह जीव का शिव (ब्रह्म) होना है। इसी ब्रह्म-भाव को व्यक्त कराने का काम कुछ श्रीर दंग से ही कर्म-शास्त्र ने ऋपने पर ले रखा है। क्योंकि वह अभेद-भ्रम से भेद ज्ञान की तरफ भुकाकर, फिर स्वामाविक अप्रमेदप्यान की उच्च मुमिका की ओर आरमा की र्खीचता है। बस उसका कर्तव्य-चेत्र उतना ही है। साथ ही योग-शास्त्र के सूख्य प्रतिपाद्य श्रंश का वर्णन भी उसमें मिल जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कर्मशास्त्र, ऋनेक प्रकार के ऋष्यात्मिक शास्त्रीय विचारों की खान है। वहीं उसका महत्त्व है। बहुत लोगों को प्रकृतियों की धिनती, संख्या की बहुत्तता आदि से उस पर रुचि नहीं होती, परन्तु इसमे कर्मशास्त्र का क्या दोप ? गिरीत, पटार्थविज्ञान ऋादि गढ़ व रस-पूर्ण विषयो पर स्थुलदशीं लोगों की दृष्टि नहीं जमती और उन्हें रस नहीं खाता, इसमें उन विषयों का क्या दोष १ दोष है सम-भत्ने वालो की बदि का। किसी भी विषय के अपन्यासी को उस विषय में रस तभी ऋगता है जब कि वह उसमें तल तक उतर जाए ।

### विषय-मवेश

कर्म-थास्त्र जानने की बाह रखनेवालों को आवश्यक है कि वे 'कर्म' शास्त्र का अर्थ, भिन्न-भिन्न शास्त्रों में प्रयोग किये गए उसके पर्याय शास्त्र, कर्म का स्वरूप, आदि निम्न विषयों से परिचित हो जाएँ तथा आत्म-तन्त्र स्वतन्त्र है वह भी जान लें।

#### १--कम शब्द के अर्थ

'कर्म' राज्य लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनों में प्रतिद्व है। उसके अप्रोक अर्थ होने है। साधारण लोग अपने व्यवहार में काम, चैंचे या व्यवसाय के मतलव से 'कर्म' शब्द का प्रयोग करते है। शास्त्र में उसको एक गति नहीं है। खाना, पीना, चलना, कॉपना आदि किसी भी हल-चल के लिए-चांद वह औव की हो या जड़ की-कर्म अर्द का प्रयोग किया जीता है। कर्मकारकी सीमांसक, यह याग-कादि किया-काद्या-कार्य में; स्मार्त विद्यान, बाह्य आहि यार वर्षों और ब्रम्यच्यं आदि वार काममों के निमव कर्मकर कर्य में; शैरायिक त्रोग, वत नियम आदि वार्मिक क्रियाओं के कर्य में; विश्वकर्षा त्रोग, कर्या निसको अपनी किया के द्वारा पाना वाहता है उस अपने में—अपीत् शिस पर कर्या के क्ष्यापार का पत्रता है उस अपने में; और नैयायिक ज्ञोग उत्त्वेपण आदि गाँच सांकेतिक कर्मों में कर्म शब्द का व्यवहार करते हैं। परन्तु जैन शास्त में कर्म शब्द से दो अर्थ जिले जाते हैं। पहला यग-देपात्मक परिखाम, जिसे क्ष्याय | भाव कर्म ) कहते हैं और दूसरा कार्मण जाति के पुराल विशेष, जो क्याय के निमित्त से आत्मा के साथ चिपके हुए होते हैं और द्रव्य कर्म कहताने हैं।

## २--कर्मशब्द के कुछ पर्याय

जैन दर्शन में जिस अर्थ के लिए कमें शब्द प्रयुक्त होता है उस अर्थ के अथवा उससे कुछ मिलते-जुलते अर्थ के लिए जैनेतर दर्शनों में वे शब्द मिलते हैं—माया, अविया, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशया, धर्माधर्म, अदृष्ट, संस्कार, देव, भाग्य आदि।

माया, खिवा, प्रकृति ये तीन शब्द वेदान्त टर्शन में पाए जाते हैं। इनका मूल अपं करीवन्दरिव वहीं है, जिसे जैन-दर्शन में भाव-कर्म कहते हैं। 'अपूर्व' शब्द स्वां कर दर्शन में प्रसिद्ध है, परनु योग दर्शन में प्रसिद्ध है, परनु योग दर्शन में अपित है, परनु योग दर्शन में अपित है, परनु योग दर्शन में भी उनका प्रयोग किया गया है। 'आश्वय' शब्द विशेष कर योग तया सांख्व दर्शन में भीलता है। प्रमांचां, अद्यु अरोर संस्कार, इन शब्दों का प्रयोग और दर्शन में भीलता है। प्रमांचां, अद्यु विशेषक स्वाय तथा वैशेषिक दर्शन में । वैश्वने प्रप्य-पाप आदि कई ऐसे शब्द हैं जो सब दर्शनों के लिए स्थान में हैं। जितने दर्शन आस्वारों हैं और पुनर्जनम मानते हैं उनकों पुनर्जनम की सिद्ध—उपपत्ति के लिए कर्म मानना ही पड़ता है। चाहे उन दर्शनों को भिन्नभिन्न प्रक्रियाओं के कारण या चेतन के स्वरूप में मतभेद होने के कारण कर्म का स्वरूप योश बहुत बुदा-बुदा जान पड़े; परनु इतमें कोई सल्देद नहीं कि समी आस्वारियों ने माया आदि उपर्यु के किसी न किसी नाम से कर्म को अर्थाकार किया ही है।

### ३--कर्म का स्वरूप

मिथ्याल, कथाय खादि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वहीं 'कमी' कहलाता है। कमें का यह लक्षण उपर्युक्त भावकर्म व द्रव्यकर्म दोनों में प्रदेत होता है, क्योंकि मायकर्ग झात्मा का या जीव का—वैमायिक परियाम है, इससे उसका उपादान रूप कर्ता, जीव हो है और इज्युक्त, जो कि कार्यया-जाति के सुक्ता पुद्रगली का विकार है उसका भी कर्ता, निर्मातरूप से जीव ही है। मार कर्म के होने में इज्युक्त मिलन है और इज्युक्त में मायकर्ग निर्मात है। उन दोनों का झापद में बोजाइकुर की तरह कार्य-कारण भाव संवस्य है।

### ४-- पुण्य-पाप की कसौटी

साधारण लोग कहा करते हैं कि 'दान, पूजन, सेवा स्त्रादि किथास्त्रो के करने से शुभ कर्मका (पुरुष का) बन्ध होता है ऋौर किसी को कष्ट पहुँचाने, इच्छा-विरुद्ध काम करने आदि से अशुभ कर्म का (पाप का ) बन्ध होता है। परन्तु पुरुय-पाप का निर्णय करने की मुख्य कसौटी यह नहीं है। क्योंकि किसी को कष्ट पहुँचाता हुआ और दूसरे की इच्छा-विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य, पुरुष उपार्जन कर सकता है। इसी तरह दान-पूजन श्रादि करने वाला भी पुरुष-उपार्जन न कर, कभी-कभी पाप बांध लेता है। एक परोपकारी चिकित्सक, जब किसी पर शस्त्र-क्रिया करता है तब उस मरीज को कष्ट ग्रवश्य होता है, हितैषी माता-पिता नासमक लडके को जब उसकी इच्छा के विरुद्ध पढ़ाने के लिए यत्न करते है तब उस बालक को दःख सा मालूम पड़ता है: पर इतने ही से न तो वह चिकित्सक अर्नाचत काम करने वाला माना जाता है श्रीर न हितैपी माता-पिता ही दोषी समके जाते हैं। इसके विपरीत जब कोई, भोले लोगो को ठगने के इरादे से या श्रीर किसी तुच्छ श्राशय से दान पूजन श्रादि क्रियाओं को करता है तब वह पुरुष के बदले पाप बाँधता है। श्रातएव पुरुष-बन्ध या पाप-बन्ध की सच्ची कसौटी केवल ऊपर की किया नहीं है. किन्तु उसकी जमार्थ कसीटी कर्सा का श्राशय ही है। खज्जे श्राशय से जो काम किया जाता है वह पूर्य का निमित्त श्रीर बुरे श्रीभशाय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता है। यह पुरुष-पाप की कसौटी सब को एक सी सम्मत है। क्योंकि यह सिद्धान्त सर्व-मान्य है कि-

'यादशी भावना यस्य, सिद्धिम्बति तादशी।'

## ५---सर्ची निर्लेपता

साधारण लोग यह समक्त बैटते हैं कि झमुक काम न करने से झपने को पुरय-पाप का लेप न लगेगा। इससे वे उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक किया नहीं छूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुरय-पाप के स्वेप से अपने को मुक्त नहीं कर सकते । अतायन विचारना चाहिए कि सच्ची निलेंपना क्या है ! लोप (क्या ), मानसिक होम को अव्याद काया को कर्व हैं। यदि काया नहीं हैं तो जगर की कोई मी किया आत्मा को कर्यन में रखने के लिए समर्थ नहीं है। इससे उलटा यदि काया का वेग मीतर वर्तमान है तो जगर से हल्लार यल करने पर भी कोई अपने को बन्धन से खुड़ा नहीं सकता। क्याय-दित बीतराग सब जगह जल में कमल की तरह निलेंप रहते हैं पर क्यायनात् आत्मा योग का स्वींग रचकर भी तिल मर द्वाढ़िन रहीं कर सकता। इसीसे यह कहा जाता है कि आत्मिक छोड़कर जो काम किया जाता है वह बन्धक नहीं होता। मतलब सच्ची निलेंपता मानसिक होम के त्याग में है। यही शिक्षा कर्म-शास्त्र से मिलती है और यही बात अन्यत्र भी कही हुई है:—

'मन एव मनुष्याणां कारण् बन्धमोक्त्योः । बन्धाय विषया ऽसंगि मोक्ते निर्विषयं स्प्रतम् ॥'

—मैत्र्यपनिषद

### ६-कर्म का अनादित्व

विचारवान मनष्य के दिल में प्रश्न होता है कि कर्म सादि है या स्प्रनादि ? इसके उत्तर में जैन दर्शन का कहना है कि कर्म, व्यक्ति की ख्रापेला से साहि श्रीर प्रवाह की अपेदा से श्रानादि है। यह सबका श्रानमव है कि प्रांगी सोते-जागते. उटते बैटते. चलते-फिरते किसी न किसी तरह की हलचल किया ही करता है। इलचल का होना ही कर्म-बन्ध की जड है। इससे यह सिद्ध है कि कर्म. व्यक्तिशः श्रादि वाले ही हैं। किन्तु कर्म का प्रवाह कव से चला ! इसे कोई बतला नहीं सकता। भविष्यत् के समान भूतकाल की गहराई श्रमन्त है। श्रमन्त का वर्गान श्रानाटि या श्रानन्त शब्द के सिवाय श्रीर किसी तरह से होना श्रासम्भव है। इसलिए कर्म के प्रवाह की अपनादि कहे जिना दसरी गति ही नहीं है। कुछ लोग अनादित्व की अध्यक्ष व्याख्या की उलाभन से घवडा कर कर्म प्रवाह को सादि वतलाने लग जाने हैं. पर वे ग्रपनी बृद्धि की ग्रास्थरता से कल्पित दोष की आशंका करके, उसे दर करने के प्रयत्न में एक बढ़े दोष का स्वीकार कर लेते हैं। वह यह कि कमें प्रवाह यदि खादिमान है तो जीव पहले ही ख्रस्यन्त शद-बुद्ध होना चाहिए, फिर उसे लिस होने का बया कारण ? और यदि सर्वधा शुद्ध-बद जीव भी लिस हो जाता है तो मक्त हुए जीव भी कर्म-लिस होंगे: ऐसी ट्रशा में मुक्ति को सोया हम्रा संसार ही कहना चाहिए। कर्म प्रवाह के म्रानादित्व को और मक्त जीव के फिर से संसार में न सीटने को सब प्रतिष्ठित दर्शन मानते हैं: जैसे ---

न कर्माऽविभागादिति चेबाऽनादित्वात् ॥ ३५ ॥ उपपद्यते चाप्यपत्तभ्यते च ॥ ३६ ॥

—बहासत्र ऋ०२ पा**०**१

**श्रनावृ**त्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥

—त्र.सू. इत. ४ पा० ४

### ७-कर्मबन्ध का कारण

जैन दर्शन में कर्मबन्ध के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय श्रीर योग ये चार कारण बतलाये गए हैं। इनका संद्वेप पिछले दो (कवाय श्रीर योग ) कारणी में किया हुआ भी मिलता है। अधिक संदोप करके कहा जाय तो यह कह सकते है कि कपाय ही कर्मबन्ध का कारण है। यों तो कपाय के विकार के अपनेक प्रकार हैं पर, उन सबका संदोप में बगांकरण करके आध्यात्मिक विद्वानो ने उस के राग, द्वेष टी ही प्रकार किये हैं। कोई भी मानसिक विकार हो, या तो वह राग ( श्रासिक ) रूप या द्वेष (ताप ) रूप है। यह भी श्रानुभव सिद्ध है कि साधारण प्राणियां की प्रवृत्ति, चाहे वह ऊपर से कैसी ही क्यों न दीख पहे. पर वह या तो रागमलक या देखमलक होती है । ऐसी प्रवृत्ति ही विविध वासनाझी का कारण होती है। प्राची जान सके या नहीं, पर उसकी वासनात्मक स्थम सिष्ट का कारणा, उसके राग और द्वेप ही होते हैं। मकड़ी, ऋपनी ही प्रवृत्ति से अपने किये हुए जाल में फँसती है। जीव भी कर्म के जाले की अपनी ही बे समभी से रच लेता है। अजान, मिथ्या-जान आदि जो कर्म के कारण कहे जाते हैं सो भी राग-द्रोध के संबन्ध ही से। राग की या द्वेष की मात्रा बढ़ी कि ज्ञान, विपरीत रूप में बटलने लगा । इससे शब्द भेट होने पर भी कर्मबन्ध के कारण के संबन्ध मे अन्य आस्तिक दर्शनों के साथ, जैन दर्शन का कोई मतभेद नहीं। नैयायिक तथा वैशेषिक दर्शन में मिथ्याज्ञान को, योगदर्शन में प्रकृति-परुष के अभेट ज्ञान को ओर बेदान्त आर्टिम अविद्या को तथा जैनदर्शन में मिथ्यात्व को कर्म का कारण अतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी को भी कर्मका कारण क्यों न कहा जाय, पर यदि उससे कर्मकी बन्धकता ( कर्म लेप पैदा करने की शक्ति ) है तो वह राग-द्वेप के सबन्ध ही से । राग-द्रोध की न्यनता या श्रभाव होते ही श्रज्ञानपन ( निय्यात्व ) कम होता या नष्ट हो जाता है। महाभारत शान्तिपर्व के 'कर्मणा वध्यते जन्तः' इस कथन में भी कर्म शब्द का सतलब राग-देख ही से है ।

#### य-कर्म से सूटने के स्पाय

श्रव यह विचार करना जरूरी है कि कमैपटल से श्राष्ट्रत श्रपने परमात्मभाव को जो प्रगट करना चाहते हैं उनके लिए किन-किन साधनों की श्रपेसा है।

जैन शास्त्र में परम पुरुषार्थ-मोद्य-पाने के तीन साधन बतलाये हुए हैं--(१) सम्यगदर्शन, (२) सम्यगज्ञान श्रीर (३) सम्यगचारित्र। कहीं-कहीं ज्ञान और क्रिया, दो को ही मोच का साधन कहा है। ऐसे स्थल में दर्शन को ज्ञानस्वरूप-जान का विशेष-समभ कर उस से जुदा नहीं गिनते। परन्तु यह प्रश्न होता है कि बैदिक दर्शनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति इन चारों को मोख का साधन माना है फिर जैनटर्शन में तीन या हो ही साधन क्यों कहे गए ? इसका समाधान इस प्रकार है कि जैनदर्शन में जिस सम्यकचारित्र को सम्यक ' क्रिया कहा है उसमें कर्म और योग दोनों भागों का समावेश हो जाता है। क्योंकि सम्यक्चारित्र में मनोनिग्रह, इन्टिय-जय, चित्त-शृद्धि, समभाव श्रीर उनके लिए किये जानेवाले उपायो का समावेश होता है। मनोनिम्नह, इन्द्रिय-जय श्राटि साल्विक यज्ञ ही कर्ममार्ग है और चित्त शब्दि तथा उसके लिए की जाने वाली सत्प्रवृत्ति ही योग मार्ग है। इस तरह कर्ममार्ग श्रीर योगमार्ग का मिश्रख ही सम्यक्तचारित्र है । सम्यगदर्शन ही भक्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा का श्रंश प्रधान है श्रीर सम्यगृदर्शन भी श्रद्धा रूप ही है। सम्यगुज्ञान ही ज्ञानमार्ग है। इस प्रकार जैन दर्शन में बतलाये हुए मोद्ध के तीन साधन श्रन्य दर्शनों के संब साधनों का समझय है।

#### ६--बाध्मा स्वतंत्र तत्त्व है

कमें के संबन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी टीक-टीक संगति तमी हो सकती है जब कि आप्ता को जड़ से श्रक्षण तत्त्व माना जाय । आप्ता का स्वतन्त्र श्रस्तित्व नीचे लिखे सात प्रमाचों से जाना जा सकता है---

- (क) त्वसंवेदनरूप साथक प्रमाय, (स) वाथक प्रमाय का ऋभाव, (ग) निवेध से निवेध-कर्जा की सिद्धि, (घ) वर्क, (ङ) शास्त्र व महात्माक्रों का प्रामायय, र च) ऋषुनिक विद्वानों की सम्मति खीर (छ) पुनर्जन्म।
- (क) स्वसंवेदनरूप साथक प्रमाण-वयि सभी देहचारी अज्ञान के ज्ञावरण से त्युनाधिक रूप में विरे हुए हैं और इससे वे अपने ही अस्तित्व का संदेह करते हैं तथापि जिस समय उनकी बुद्धि योड़ी सी भी स्थिर हो जाती है उस समय उनको यह स्कृरणा होती है कि मैं हूँ। यह स्कृरणा कभी नहीं

होती कि 'मैं नहीं हूँ'। इससे उलटा यह भी निश्चय होता है कि 'मैं नहीं हूँ' सह बात नहीं। इसी बात को श्री शंकराचार्य ने भी कहा है—

'सर्वो ह्यात्माऽस्तित्वं प्रत्येति, न नाइमस्मीति—ब्रह्म॰ भाष्य १-१-१।'

इसी निश्चय को ही स्वसंवेदन ( श्रात्मनिश्चय ) कहते हैं।

(स ) बाधक प्रमाण का अभाव— ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आतम के अस्तिल का बाथ (निषेष) करता हो। इस पर यशिय यह रांका हो सफती है कि मन और इन्द्रियों के द्वारा आतमा का प्रहण न होना ही उसका बाथ है। परन्तु इसका समाधान सहन है। किसी विषय का बाधक प्रमाण वहीं माला जाता है जो उत विषय को जानन की शोर करता हो और अस्य सब सामग्री मौजूह होने पर उसे प्रहण कर न सके। उदाहर लार्थ- अर्जीत, मिट्टी के घड़े को देख सकती है पर जिस समय प्रकाश, नमीशता आहि सामग्री रहने पर भी वह मिट्टी के घड़े को न देखे, उस समय उसे उस विषय ही बाधक सममना वाहिए।

इन्द्रियों सभी मौतिक हैं। उनकी महस्मराक्ति बहुत परिमित है। वे भौतिक परायों में से भी ख्रूल, निकटवर्ती और निस्त विषयों को ही उत्तर-उत्तर से जान सकती है। यहमर दर्शक परन्य आदि साधनों को बही दगा के अभी तक मौतिक मदेश में ही कार्यकारी सिद्ध हुए है। इसलिए उनका अभौतिक म्ह्रमूर्त-आला की जान न सकता वाध नहीं कहा जा सकता। मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियों का दास बन जाता है—एक के बीखे एक, इस तरह अपनेक विषयों में बन्दरों के समान दौड़ लगाता पिरता है—तब उत्तमं राजम व तामस हित्यों बिदा होती है। साहिक मांव प्रकट होने नहीं पता। यहां बात गीता (अ-रे की) ६५) में भी कही हुई है—

'इन्द्रियांणां हि चरतां यन्मनाऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवास्मास ॥'

इसलिए चंचल मन में आत्मा की सुरुत्या भी नहीं होती। यह देखी हुई बात है कि प्रतिस्थित प्रस्तु करने की शक्ति, जिस ट्रप्स में वर्तमान है वह भी लग्न मलिन हो जाता है तब उसमें किसी बच्च का प्रतिबिग्ध व्यक्त नहीं होता। इससे यह बात लिख है कि बाहरी विषयों में टीड़ हमाने बाले आर्सियर मन से आत्मा का ग्रह्म न होना उसका बाथ नहीं, किन्तु मन की ऋशांकि मात्र है।

इस प्रकार विचार करने से यह प्रभागित होता है कि मन, इन्द्रियाँ, सुरूप-दर्शक-यन्त्र झादि सभी साधन् मौतिक होने से ब्रात्मा का निषेष करने की शक्ति नहीं रखते ।

(ग) निषेध से निषेध-कर्त्ता की सिद्धि— कुछ लोग यह कहते हैं कि हमें ब्रात्मा का निश्चय नहीं होता, बल्कि कभी-कभी उसके ब्राभाव की स्क्रस्था हो ब्राती है; क्योंकि किसी समय मन में ऐसी करपना होने बगती है कि 'मैं नहीं हूँ हतादि। परन्तु उनको बानना चाहिए कि उनकी यह कपना दी क्यात्मा के ब्रस्तित्व को तिद्ध करती है। क्योंकि विद ब्रात्मा दी न हो तो ऐसी करपना का प्रात्माव कैते ? जो नियंप कर रहा है वह स्वयं ही ब्रात्मा है। हस बात को श्रीशंकराचार्य ने ब्रप्तने ब्रह्ममूत्र के भाष्य में भी कहा है—

> 'य एव ही निराकर्त्तातदेव ही तस्य स्वरूपम्।' —ऋ,२ पा३ ऋ,१ सु.७

(व) तक— यह भी आतमा के स्वतंत्र आसित्व की पुष्टि करता है। वह कहता है कि जगत् में सभी पदार्थों का विरोधी कहें न कोई देखा जाता है। अन्यकार का विरोधी प्रकाश, उच्छाता विरोधी शैत्य और सुख का विरोधी कुन्यल। इसा तहर जड़ पदार्थ का विरोधी भी कोई तत्व होना चाहिए। ' जो तत्व जड़ का विरोधी है वही चेतन वा आत्मा है।

इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि 'जड़, चेतन ये दो स्वतंत्र विरोधी तत्व मानना उचित नहीं, परन्तु किसी एक ही प्रकार के मूख पदार्थ में जड़त्व व चेतनत्व रोतों शांकियों मानना उचित है। जिस समय चेतनत्व शोक का विरोधा होने लगता है—उसकी व्यक्ति होती है—उस समय चड़त्व शांक का विरोधाय रहता है। सभी चेतन शांकिवाले प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिणाम हैं। वे जड़ के झतिरिक्त खपना स्वतंत्र झतित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व शांकि का विरोधाय होने से जीवधारी रूप में दिखाई देते हैं।' ऐसा ही मन्तव्य हेगल आदि अनेक प्रधिमीय विदानों का भी है। परन्तु उस प्रतिकृत्व तर्क का विनारण ख्रायक्य नहीं है। विदानों का भी है। परन्तु उस प्रतिकृत्व तर्क का विनारण ख्रायक्य नहीं है।

यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति का प्राहुमांव होता है तब उसमें दूसरी विरोधिनी शक्ति का तिरोभाव हो जाता है। परन्तु जो शक्ति तिरोहित हो जाती है वह सदा के लिए नहीं, किसी समय झनकल निमित्त मिलने

१ यह तर्क निर्मूल या अथमाण नहीं, बल्कि इस प्रकार का तर्क छुद्ध बुद्धि का चिड्न है। भगवान बुद्ध को भी अपने पूर्व जन्म में—अपनेत् सुमेध नामक आकृत्य के जन्म में ऐसा ही तर्क हुआ था। यथा—

थया हि लोके दुक्लस परिवक्तभूतं सुखं नाम श्रास्य, एवं भवे सति तप्पटिपक्खेन विभवेनाऽपि भवितव्यं यथा च उद्यहे सति तस्स बूपसमभूतं सीतंऽपि श्रास्य, एवं रागादीनं श्रामीनं वृपसमेन निज्यानेनाऽपि भवितव्यं।

पर फिर भी उसका प्राहुमाँव हो जाता है। इसी प्रकार जो शक्ति प्राहुमूँव हुई होती है वह भी सदा के लिए नहीं। प्रतिकृत निमित्त मितते ही उसका दिरोमाव हो जाता है। उदाइदरशार्थ पानी के क्ष्युओं को लीजिए, वे गरमी पाते ही आपकर में परिस्तृत हो जाते हैं, फिर शैरम ब्राहि निमित्त निवतं ही पानीकर में करसते हैं को लिक स्वीतन प्राप्त होने पर इसलकर को लोड़ वर्षकर में पनन्त को प्राप्त कर लिक हों।

इसी तरह यदि जड़त्स-बेतनत्व दोनों शनितयों को किसी एक मृत्र तत्वगत मान लें, तो विकासवाद ही न ट्रूर तकेगा। स्पीकि चेतनत्व शक्ति के विकास के कारव्य जो आज बेलन ( प्राची) समसे जाते हैं वे ही सब जड़त्वश्य श्रीक का विकास होने पर फिर जड़ हो आईंगे। जो पापाल खादि पदार्थ खाज जड़रूर में दिखाई देते हैं वे कभी चेतन हो आईंगे और चेतनरूप ते दिखाई देनेचाले मनुष्प, पश्च-पद्मी खादि शाची कभी जड़रूप भी हो जाएँगे। ख्रतप्य एक-एक-पदार्थ में जड़ंत्व और चेतनत्व होनों बिरोधियों शिलवर्थ को न मानकर जड़ व चेतन दो सबत्व तत्वों को ही मानना दीन है।

- (इ) शास्त्र व महात्माखों का प्रामाण्य अनेक पुरातन शास्त्र भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं। जिन शास्त्रकारों ने वही शान्ति व गम्भीरता के साथ आदमा के तियम सं लोज की है, उनके शास्त्रमा अस्तुमय को यदि हम जिना ही अस्तुम्य किये वपत्रता में यो ही हम दें तो हम में सुद्रता किस्त्रकी हमाजकत भी अनेक महात्मा ऐसे देगे जाते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्रता पूर्वक आत्मा के विचार में ही बिताया। उनके शुद्ध अनुभव को हम यदि अपने भ्रान्त अनुमय के वल पर न मानें तो हस्में र्मूनता हमारी ही है। पुरातन शास्त्र और वर्तमान अनुमयी महात्मा निश्चार्य मान से आत्मा के अस्तित्व को बताता रहे हैं।
- (च) आधुनिक वैद्यानिकों की सम्मति— श्राजकत लोग प्रत्येक विषय का जुलावा करने के लिए बहुता वैद्यानिक विदानों का विचार जानना चाहते हैं। यह ठीक है कि झनेक शिक्षमित्र मीतिक विद्यान विद्यारद श्रालमा को नहीं मानते या उसके विषय में संदिग्ध हैं। परन्तु ऐसे मी झनेक पुरन्यर वैज्ञानिक हैं कि किन्दोंने अपनी सारी झानु मीतिक लोज में विद्याह है, पर उनकी हिंह भूतों से एर झालसल्ल की झार भी गहुँची है। उनमें से सर आंखीसर लॉज और लॉर्ड केखिन, इनका नाम वैज्ञानिक संसार में मग्रहुर है। ये दोनों विद्यान विवात सार्व को जह से जुटा मानने के एवं में हैं। उनने जह वादियों की युक्तियों का सरवन वहीं साथभानी से विचारसरली से किया है। उनका मन्तवस्थ हैं

कि चेतन के स्वतन्त्र आस्तित्व के सिवाय जीवशारियों के देह की विश्वास्य रचना किसी तरह बन नहीं सकती। वे अप्य भौतिकशारियों की तरह मस्तिक को आन की जड़ नहीं समकते, किन्दु उसे आन के आविर्माव का साथन मात्र सम-मते हैं।

डा० जगदीराचन्द्र नोस, जिन्होंने सारे वैक्कानिक संसार में नाम पाना है, को लोज से वहाँ तक निक्षय हो गया है कि चनव्यतियों में भी स्मरय-प्रास्ति विद्यमान है। बोस महाराय ने अपने आविष्कारों से स्वतन्त्र आरम-तत्व मानने के शिष्ट वैज्ञानिक संसार को मजबूर किया है।

(छ) पुनर्जन्म--नीचे ऋनेक प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका पूरा समाधान पुनर्जन्म माने बिना नहीं होता । गर्भ के श्रारम्भ से लेकर जन्म तक बालक को जो-जो कुछ भोराने पहते है वे सब उस बालक की कति के परिशाम हैं या उसके माता-पिता की कृति के ? उन्हें वालक की इस जन्म की कृति का परिशाम नहीं कह सकते. स्योकि उसने गर्भावस्था में तो ऋच्छा दरा कछ भी काम नहीं किया है। यदि माता-पिता की कित का परिणाम कहें तो भी असंगत जान पडता है. क्योंकि माता-पिता श्राच्छा या वरा कुछ भी करें उसका परिखाम विना कारण बालक को क्यों भोगना पढ़े ? बालक जो कुछ सख-दुःख भोगता है वह यों ही विना कारण भोगता है-वह मानना तो ग्रहान की पराकाच्डा है, क्योंकि विना कारण किसी कार्य का होना असम्भव है। यदि यह कहा जाय कि माता-पिता के आहार विहार का. विचार-व्यवहार का और शारीरिक-मानसिक अवस्थाओं का अप्रसर बालक पर गर्भावस्था से ही पडना शरू होता है तो फिर भी सामने यह परन होता है कि वालक को ऐसे माता-पिता का संयोग क्यों हुन्ना १ ऋौर इसका क्या समाधान है कि कभी-कभी बालक की योग्यता माता-पिता से बिलकल ही जदा प्रकार की होती है। ऐसे अनेक उदाहरका देखे जाते हैं कि माता-पिता विस-कुल अपद होते हैं और सहका परा शिक्षित बन जाता है। विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता है कि किन्हीं किन्हीं माता-पिताश्रों की रुचि, जिस बात पर बिल-कल ही नहीं होती उसमें बालक सिद्धहस्त हो जाता है। इसका कारण केवल न्त्रासपास की परिस्थित ही नहीं मानी जा सकती. क्योंकि समान परिस्थिति श्रीर बराबर देखभाल होते हुए भी खनेक विद्यार्थियों में विचार व व्यवहार की भिन्नता

१ इन दोनों जैतन्यवादियों के विचार की छाया, संबत् १६६१ के ज्येष्ट मास के, १६६२ मार्गशीर्थ मास के झौर १६६५ के माद्रयद मास के 'वसन्त' पत्र में प्रकाशित इंड हैं।

देखी जाती है। यदि कहा जाए कि यह परिखाम बालक के ऋद्भुत ज्ञानतंतुओं का है, तो इस पर यह शंका होती है कि बालक का देह माता-पिता के ग्रुक-शोधित से बना होता है, पिर उनमें श्राविद्यमान ऐसे ज्ञानतंतु बालक के मिस्तिक में श्राए कहाँ से ? कर्ड़ी-कर्ड़ा माता-पिता को सी जानशांकि जालक में देखी जाती है सही, पर इसमें मी प्रश्न है कि ऐसा सुवीम क्यो मिला ? किसी-किसी जगाह यह भी देखा जाता है कि माता-पिता को योग्यता बहुत वड़ी-बड़ी होती है श्रीर उनके सी प्रयत्न करने पर भी लड़का गेंवार ही रह जाता है।

यह सक्को विदित ही है कि एक साथ—युगलरूप ते— कन्मे हुए दो वालक भी समान नहीं होते । माता-विता की देख-भाल बरावर होने पर भी एक सावारण ही रहता है क्रीर दूसरा कही क्रांगे वह जाता है। एक हा पिरड रोग से नहीं क्रूटता क्रीर दूसरा वहें वह कुस्तीवाजों से हाथ मिलाता है। एक टीर्पजीवी वनता है क्रीर दूसरा सौ बन्हें होते रहने पर भी यम का ऋतिथि वन जता है। एक की इन्का समत होती है क्रीर ट्रस्ट की क्रसंयत।

जो शक्ति, महाबीर में, बुद में, श्रक्कराचार्य में थी वह उनके माता-पिताओं में न थी। हमनद्वाचार्य की प्रतिमा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने वा सकते। उनके गुरू मी उनकी प्रतिमा के मुख्य कारण नहीं, क्योंकि देवचन्द्रपूरि के हैमनद्वाचार्य के तिसाय और भी शिष्य में, फिर क्या कारण है कि दूसरे शिष्यों का नाम लोग जानते तक नहीं और हैमचन्द्राचार्य का नाम इतना प्रसिद्ध हैं ! श्रीमती एनी विमेन्द्र में जो विशिष्ट शक्ति देखी जाती है वह उनके माता-पिताओं में न थी और न उनकी पुत्री में भी। अच्छा, और भी कुछ मामाणिक उदाहरणों को देखिए.—

प्रकारा की लोज करनेवाले डा॰ यग दो वर्ष की उम्र में पुस्तक को बहुत अपकी तरह बीच सकते थे। चार वर्ष की उम्र में वे दो टफे बाइवल पढ़ जुके थे। सात वर्ष की अपरथा में उन्होंने गिशावामक पढ़ना आरम्भ किया था और तेरह वर्ष की अपरथा में जीटिन, मीक, हिंदु, केच, इटालियन आरि भाषाएँ सील जी थीं। सर विलियम रोवन हिम्मिट, इटोने तीन वर्ष की उम्र में हिंदु भाषा सीलवा आर्रेभ किया और सात वर्ष की उम्र में उत्त भाषा में इतना नैपुदय प्राप्त किया कि डिल्यन की द्वीनियों में भी उनके स्वकार करना पड़ा कि कालेज के फेलो को स्वकार करना पड़ा कि कालेज के पढ़ फेलो को स्वीकार करना पड़ा कि कालेज के फेलो को पढ़ के प्राप्त में भी उनके दाशकार कान नहीं हैं और तेरह वर्ष की वस में ती उन्होंने कम से कम तेरह भाषा पर आधिकार जमा किया था। ई॰ सं० १८६२ में जनते बन्दा की स्वाप्त की उन्होंने कम से कम तेरह भाषा पर आधिकार जमा किया था। ई॰ सं० १८६२ में जनती हुई एक लड़की ई॰ सं० १८६२ में —दल वर्ष की अवस्था में टिक नाटकमएडल में संगितित हुई थी। उसने उस अवस्था में

कई नाटक खिले में । उसकी माता के कंपनातुसार वह पाँच वर्ष की वय में कई क्कोंटे-मोटी करिवारों बना लेती थीं । उसकी खिली हुई कुछ करितारों महारानी लेक्टोरिया के पास थीं । उस समय उस शक्तिका का क्षेत्रेयी शान भी कावर्य-जनक या, वह कहती थीं कि में ब्रांमेंथी पढ़ी नहीं हूँ, परन्तु उसे जानती हूँ।

उक्त उदाहरणों पर प्यान देने से यह साध जान पड़ता है कि इस जन्म में देखी जानेवाजी सब विवज्जवाताएँ न तो वर्तमान अन्म स्त्री कृति का ही परिबाान है, न माता-पिता के केवल संस्कार का ही, और न केवल परिरिक्षण ही। इसलिए आत्मा के असितन की मर्यादा को गर्म के आरंम समय से और भी
पूर्व मानान वाहिए। वही पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म में इच्छा या महीच ब्राग्य
जो संस्कार संवित हुए हो उन्हों के आधार पर उपयुक्त शक्कांश्रो तथा विज्ञइचाताओं का सुसंगत समाधान हो जाता है। जिस चुक्ति से एक पूर्व जन्म सिद्ध
हुआ उत्ती के बल पर से अनेक पूर्व जन्म की परंपर सिद्ध हो आती हैं। क्योंकि
अपरिभित आनरावित एक जन्म के अभ्यास का पत्न नहीं हो सकता। इस कमा

'नासतो विद्यते भावां नाभावां विद्यते सतः ।'

—-ग्र०२ श्लो०१६

इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान शरीर के बाद आप्रात्मा का आस्तित्व माने विना अनेक प्रश्न इल ही नहीं हो सकते।

बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वे इस जन्म में तो प्रामाशिक जीवन विताते हैं एस्तु रहते हैं दरिंद्री और ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो न्याय, नीति और धर्म का नाम कुनकर निवृत्ते हैं एरत्तु होते हैं वे सब तरह से सुली। ऐसी अपनेक अपनित्यों मिल सकती है जो हैं तो त्यां दोषी और उनके दोशों का—अपराधों का—पत्र त्यां को जन्म कर निवृत्ते होते हैं तो त्यां दोशी और एकड़ा जाता है बूसरा। एक हत्या है जोरे और एकड़ा जाता है बूसरा। अब इस पर विचार करना चाहिए कि जिनको अपरांगे अपन्ती या दुर्ग कृति का बहता इस जन्म में नहीं मिला, उनकी कृति कम यो ही विकता हो जाएगी। यह कहना कि कृति विकता में नहीं। यह कि जन की भी उसका असरस समाज के या देश के अन्य लोगों पर होता हो है—सो भी ठीक नहीं। स्वितीं समुख्य जो कुछ करता है वह सब दूसरों के कियर हो नहीं। रात-दिन परोप-कार करने में निरंत महारामाओं की भी इसका, दूसरों की मलाई करने के निमित्त से अपना परसालस्व मकड़ करने की विभिन्न की ब्यारास्थ स्वयस्था में इसका की स्वर्ता है। है विश्व की ब्यवस्था में इसका की से असरालस्वर ने असरालस्वर ने स्वर्ता की स्वर्ता है। हिस्स की ब्यवस्था में इसका की से असरालस्वर ने स्वर्ता का स्वर्ता की से क्यारा करने के निमित्त

बहत ऊँचा स्थान है। ऐसी दशा में बर्तमान देह के साथ इच्छा के मूख का भी नाश मान लेना युक्तिसंगत नहीं । मनध्य ग्रपने जीवन की ग्राखिरी घडी तक ऐसी ही कोशिश करता रहता है जिससे कि ऋपना भसा हो। यह नहीं कि ऐसा करनेवाले सब भ्रान्त ही होते हैं। बहत श्रागे पहुँचे हुए स्थिरचित्र व शान्त प्रशावान योगी भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध करने की चेष्टा में लगे होते हैं कि इस जन्म में नहीं तो दसरे में ही सही, किसी समय इम परमात्मभाव को प्रकट कर ही लेंगे। इसके सिवाय सभी के चित्त में यह स्फरणा हुन्या करती है कि मैं बंराजर कायम रहेंगा। शरीर, नाश होने के बाद चेतन का ऋस्तित्व यदि न माना जाय तो व्यक्ति का उद्देश्य कितना संकचित वन जाता है और कार्य्यक्षेत्र भी कितना ग्राल्य रह जाता है ? श्रीरों के लिए जो कुछ किया जाय परन्तु वह श्रपने लिए किये जानेवाले कामों के बराबर हो नहीं सकता । चेतन की उत्तर मर्यादा को वर्तमान देह के श्चन्तिम ज्ञाग तक मान लेने से व्यक्ति को महत्त्वाकाचा एक तरह से छोड देनी पडती है। इस जन्म में नहीं तो श्रमले जन्म में सही, परन्तु मैं श्रपना उद्देश्य श्चवश्य सिद्ध करूँगा-यह भावना मनध्य के हृदय में जितना वल प्रकशसकती है उतना बल ग्रन्य कोई भावना नहीं प्रकटा सकती । यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त भावना मिथ्या है, क्योंकि उसका ऋाविभाव नैसर्गिक श्रीर सर्वविदित है। विकासवाद भले ही भौतिक रचनात्र्यों को देखकर जड़ तत्त्वों पर खड़ा किया गया हो. पर उसका विषय चेतन भी बन सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देने से यह माने बिना संतोध नहीं होता कि चेतन एक स्वतंत्र तस्य है। वह जानते या ग्रानजानते जो ग्राच्छा-बरा कर्म करता है उसका पता, उसे भोगना ही पडता है श्रीर इसलिए उसे पुनर्जन्म के चक्कर में धमना पडता है। बद भगवान ने भी पुनर्जन्म माना है। पक्का निरीश्वरवादी जमन परिडत निटशै. कर्मचक्रकृत पुनर्जन्म को मानता है। यह पनर्जन्म का स्वीकार श्रात्मा के स्वतन्त्र श्रस्तित्व को मानने के लिए प्रवल प्रमास है।

#### १०-कर्म-तत्त्व के विषय में जैनदर्शन की विशेषता

वैनटर्शन में प्रत्येक कर्म की कथमान, सद् और उदयमान वे तीन अवस्थाएँ मानी हुई हैं। उन्हें कमयाः क्व, सवा और उदय कहते हैं। जीनेतर दशनी में भी कर्म की उन अवस्था का वर्षन है। उनमें वच्यान कर्म को 'क्रियमोंन सक्यों की 'पेंचित' और उदयमान कर्म की 'प्रास्थ्य', कहा है। किन्तु वीनशास्त्र में शानावरणीय आदिक्स से कर्म का द्वारा १४८ मेदों में वर्गीकरण किया है और इनके द्वारा संसारी आत्मा की अनुभविषय मिन्न-भिन्न अवस्थाओं का जैसा खुक्कासा किया गया है चैसा किसी भी जैनेतर दर्शन में नहीं है। यातज्ञत्वरहर्गन में कर्म के जाति, कायु और भोग तीन तरह के विपक्त वरताए हैं, यस्तु जैन दर्शन में कर्म के संबन्ध में किये गये विचार के सामने वह वर्णन नाम मात्र का है।

आत्मा के साथ कम का बन्ध कैसे होता है ? किन-किन कारण से होता है ? किस कारण से कर्म में कैसी शक्ति पैटा होती है ? कर्म, अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय तक आतमा के साथ लगा रह सकता है ? आतमा के साथ लगा हुआ भी कर्म. कितने समय तक विपाक देने में श्रासमर्थ है ? विपाक का नियत समय भी बदला जा सकता है या नहीं १ यदि बदला जा सकता है तो उसके लिए कैसे ब्रात्मपरिखाम ब्रावश्यक है ? एक कर्म, श्रन्य कर्मरूप कब वन सकता है ? उसकी बन्धकालीन तीव्रमन्द शक्तियाँ किस प्रकार बदली जा सकती हैं ? पीळे से विपाक देनेवाला कर्म पहले ही कब ख्रौर किस तरह भोगा जा सकता है ? कितना भी बलवान कर्म क्यों न हो, पर उसका विपाक शद आत्मिक परिशामो से कैसे रोक दिया जाता है ? कभी-कभी आत्मा के शतशः प्रयत्न करने पर भी कर्म, ऋपना विपाक विना भोगवाए नहीं छुटता ? ऋपत्मा किस तरह कर्म का कर्ता श्रीर किस तरह भोका है ? इतना होने पर भी वस्ततः श्रात्मा में कर्म का कर्तव्य श्रीर भोक्तुत्व किस प्रकार नहीं है ? सक्लेशरूप परिणाम अपनी श्राकर्षण शक्ति से श्रात्मा पर एक प्रकार की सुक्ष्म रज का पटल किस तरह डाल देते हैं ? ब्रात्मा वीर्य-शक्ति के ब्राविर्माव के द्वारा इस सक्ष्म रज के पटल को किस तरह उठा फेंक हैता है ? स्वभावतः शुद्ध आत्मा भी कर्म के प्रभाव से किस-किस प्रकार मलीन सा दीखता है ? और बाह्य हजारों आवरखों के होने पर भी ब्रात्मा श्रपने शुद्ध स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं होता है ? वह श्रपनी उल्हान्ति के समय पूर्ववद्व तीव कमों को भी किस तरह हटा देता है १ वह अपने वर्तमान परमात्मभाव को देखने के लिए जिस समय उत्सक होता है उस समय उसके, ग्रौर श्रन्तरायभूत कर्म के बीच कैसा द्वन्द्व (युद्ध) होता है ? श्रन्त में वीर्य-वान ग्रात्मा किम प्रकार के परिणामों से बलवान कमों को कमजोर करके श्रपने प्रगति-मार्ग को निष्करटक करता है ? खारम-मन्दिर में वर्तमान परमात्मरेव का साम्रात्कार कराने में सहायक परिखाम, जिन्हें 'श्रपर्वकरण' तथा 'श्रनिवृत्तिकरण' कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है ? जीव श्रपनी शुद्ध परिशाम-तरंगमाला के वैद्यतिक यन्त्र से कर्म के पहाड़ों को किस कदर चूर-चूर कर डालता है ? कमी-कमी गुलांट खाकर कर्म हो, जो कुछ देर के लिए दने होते है, वे ही प्रगतिशील आत्म को किस तरह नीचे पटक देते हैं ? कौन-कौन कर्म, क्य की व उदय की अपेक्स आपस में विरोधों हैं ? किस कर्म का क्य किस अवस्था में अवस्य-मावी और किस झावरधा में अनिवत है ? किस कर्म का विपाक किस शालत तक नियत और किस हावात में अनिवत है ? आत्मसंबद अतीदिय कर्माया किस प्रकार की आकर्षण शासित से स्थूल पुद्गालों को लींचा करता है और उनके द्वारा सरीर, मन, सुक्ष्मश्रारीर आदि का निर्माण किया करता है शहराबि संख्याता प्रभा, जो कर्म से संबय्य रखते हैं, उनका समुक्तिक, वित्तृत व विश्वय लुलाला जैन कर्मसाहित्य के सिवाय अन्य किसी भी दर्शन के साहित्य से नहीं किया जा सकता। यही कर्म-ताल के प्रियम में जैनदर्शन की विशेषता है।

## 'कर्मविपाक' ग्रन्थ का परिचय

संसार में जितने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय ( धर्मसंस्थाएँ ) है उन सबका साहित्य दो विभागो में भिभाजित हैं—(१। तत्त्वज्ञान श्रीर (२) ब्राचार व क्रिया ।

ये होनों विभाग एक दूसरे से विलकुत ही श्रवान नहीं है। उनका संवर्ष वैसा ही है जैसा शरीर में नेत्र ब्रीर हाथ देर श्रादि श्रव्य अववयो का। जैस्मग्रादाय का साहित्य भी तत्त्रज्ञान श्रीर श्राव्य हम दोनों विभागों में वेंद्र इंडिंग है। यह मन्य पहले विभाग से संवर्ष्य रखता है, अर्थात् इसमें विभिनिषेषात्मक किया का वर्षन नहीं है, किन्तु इसमें वर्ष्य है तत्त्र का। यो तो जैनरहान में अपनेक तत्त्रों पर प्राव्य अपने करायों पर विविध दृष्टि से विचार किया है। यह समय मे उन सब का वर्षन नहीं है। इसमें मानत्त्रय वर्ष्यन कहा है। श्राद्यावादी सभी दर्शन किसी न विसी त्य में कर्म को मानते ही हैं, पर जैन दर्शन हम संवर्ष्य में श्रयम श्रव्या स्वाप्य के विश्व पर स्वाप्य के लिया स्वाप्य कियोपता रखता है श्रयमा यो कहिए कि कर्मात्व के विचार प्रदेश में जैनरहान के विचार विश्व हम प्रत्य के जैनहर्शन की विश्वपता का या जैन दर्शन के विचारणीय तत्त्र हा प्रत्य कहाना उचित है।

#### विशेष परिचय--

इस प्रत्य का श्रविक परिचय करने के लिए इसके नाम, विषय, वर्णनकम, रचना का मूलाधार, परिमाण, भाषा, कतो ऋषि वातों की ऋषि ध्यान देना जरूरी है।

नाम— इस ग्रन्थ के 'कर्मविपाक' श्रीर 'प्रथम कर्मग्रन्थ' इन दो नामों में से पहला नाम तो विषयानुरूप है तथा उसका उल्लेख स्वयं ग्रन्थकार ने ऋाटि में 'कम्मिविवागं समासको कुन्कुं तथा क्रन्त में 'इन्न कम्मिविवागंक्न' इस क्यव से स्वर हो कर दिया है। परन्तु दूबरे नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। वह नाम केवल हसतिया प्रचलित हो गया है कि कमंस्ता बादि क्रम्य कांनियम प्रम्यों से यह वहता है; हसके किना पर्व कमंस्ता बादि क्रम्यों प्रस्त कमंत्रिया हो नहीं हो कहता । पिळ्ला नाम हतना प्रसिद्ध है कि पदने-पश्चने वाले तथा क्रम्य लोग प्रायः उसी नाम से व्यवहार करते हैं। 'पहबा कमंत्रम्य', इस अन्वित्य नाम से मूल नाम यहाँ तक अपसिद्ध सा हो गया है कि कमंत्रियाक कहने बहुत से लोग कहनेवाले का आराय ही नहीं सममते। यह बाद हम प्रकरण के विषय में हो नहीं, बल्कि कमंस्ता कारि आर्थित प्रस्ता है विषय में भी वरावर लाग् पहतो है। अर्थान् कमंस्ता करित्य और अर्थानिक, रातक और सप्तिका कहने से कमगा दूसरे, तीलरे, चीरे, पवित्य और खुढ़े मकरण का मतलव बहुत कम लोग सममने?; परन्तु हुसरा तीलरा, चीपा, पाँचवों क्रीर खुढ़ ते करण का मतलव बहुत कहने से सन वांग कहनेवाले का मान समक्त तें।

विषय - इस प्रत्य का विषय कर्मतत्त्व है, पर इसमें कर्म से संकर्य रखने वाली श्र्यनेक मानों पर विचार न करके प्रकृति-श्रांश पर ही प्रधानतथा विचार किया है, श्रायांन् कर्म की सब प्रकृतियों का विधाक ही इसमें मुख्यतया वर्णन किया गया है। इसी श्रामिप्राय से इसका नाम भी 'कर्मविधाक' रक्ला गया है।

बर्यान कम- इस प्रन्य में सबसे पहले यह दिलाया है कि कमैनन्य स्वा-माविक नहीं, किन्तु सहेतुक है। इसके बाद कमें का स्वरूप परिपूर्ण बताने के बिए उसे चार अंगों में विभाजित किया है—(१) म्हाति, (१) रस्त और (४) प्रदेश। इसके बाद आठ प्रकृतियों के नाम और उनके उत्तर मेदों की संस्था बताई गई है। अनन्तर ज्ञानावर्ष्णीयकमें के स्वरूप को दृष्टान्त, कार्य और कारण द्वारा दिखलाने के बिए शाराम, में प्रत्यकार ने ज्ञान का निरूपण किया है। ज्ञान के पाँच मेदो को और उनके अवान्तर मेदों को सखेर में, परन्तु तत्त्वकर से टिलाया है। ज्ञान का निरूपण करके उत्तके आवरणभूत कर्म का दृष्टान्त द्वारा उद्यापन (सुलाता) किया है। अनन्तर दर्शनावरण कर्म को इष्टान्त द्वार समक्षया है। पीक्षे उनके मेदों को दिखलाते दुए दर्शन शब्द का अर्थ बतलाया है।

दर्शनावरणीय कर्म के भेदों में पाँच प्रकार की निदाझों का सर्वानुभवसिब स्वरूप, संवेप में, पर बदी मनोरंजकता से वर्णन किया है। इसके बार कम से मुख-दु:खजनक वेदनीयकर्म, राहिश्वास और सच्चारित्र के प्रविक्यक मोहनीयकर्म, स्रव्य जीवन के बरोबी स्राप्तुकर्म, गति, जाति झादि स्रनेक स्रवस्थाओं के जनक नामकर्म उन्दर्भीचगोत्रजनक गोत्रकर्म झीर लाभ झादि में क्सावर करनेवाले स्नत्यय कर्म का तथा उन प्रत्येक कर्म के भोदों का थोके में, किन्तु स्रत्युम्बसिद्ध वर्षान क्षित्या है। अन्त में प्रत्येक कर्म के कारय को दिलाकर अन्य स्मात किया है। इस प्रकार इस प्रन्य का प्रधान विषय कर्म का विवाक है, तथायि प्रत्येक्य इसमें को कुळ् कहा गया है उस सबको संदेप में पाँच विभागों में बाँट सकते हैं—

(१) प्रत्येक कर्म के प्रकृति खादि चार खंशों का कपन, (२) कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ, (१) गाँच प्रकार के झान खीर चार प्रकार के दर्शन का वर्णन, (४) सब प्रकृतियों का दृष्टान्त पूर्वक कार्य-कपन, (५) सब प्रकृतियों के कारण का कपन।

आधार--यों तो यह प्रन्थ कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह ग्रादि प्राचीनतर ग्रन्थों के ब्राधार पर रचा गया है परन्तु इसका साद्मात् आधार प्राचीन कमीविपाक है जो श्री गर्ग ऋषि का बनाया हम्रा है। प्राचीन कर्मप्रन्थ १६६ गाथायमाण होने से पहले पहल कर्मशास्त्र में प्रवेश करनेवालों के लिए बहुत विस्तृत हो जाता है. इसलिए जसका सत्तेप केवल ६१ गाथात्रों में कर दिया गया है। इतना संत्रेप होने पर भी इसमें प्राचीन कर्मविपाक की खास व तात्विक बात कोई भी नहीं छुटी है। इतना ही नहीं, बल्कि सत्त्रेप करने में प्रत्यकार ने यहाँ तक ध्यान रखा है कि कुछ ब्राति उपयोगी नवीन विषय, जिनका वर्णन प्राचीन कर्मविपाक में नहीं है जन्हें भी इस ग्रन्थ में दाखिल कर दिया है। उदाहरणार्थ-अतज्ञान के पर्याय आदि २० भेद तथा आठ कर्मप्रकृतियों के बन्ध के हेत. प्राचीन कर्मविपाक में नहों हैं पर उनका वर्णन इसमें है। संद्वोप करने में ग्रन्थकार ने इस तत्व की श्रोर भी ध्यान रखा है कि जिस एक बात का वर्शन करने से श्रान्य वार्ते भी समानता के कारण सुगमता से समभी जा सकें वहाँ उस बात को ही बतलाना. अन्य को नहीं। इसी अभिप्राय से, प्राचीन कर्गविपाक में जैसे प्रत्येक मूल या उत्तर प्रकृति का विपाक दिखाया गया है वैसे इस ग्रन्थ में नहीं दिखाया है। परन्त स्नावश्यक वक्तव्य में कुछ भी कमी नहीं की गई है। इसी से इस ग्रन्थ **का** प्रचार सर्वसाधारण हो गया है। इसके पढनेवाले प्राचीन कर्मविपाक को बिना टीका-टिप्परा के ऋनायास ही समभ्त सकते हैं । यह ग्रन्थ संस्वेपरूप होने से सब को संख-पाठ करने में व याद रखने में वडी श्रासानी होती है। इसी से प्राचीन कर्मविपाक के छप जाने पर भी इसकी चाह ऋौर मौँग में कुछ भी कमी नहीं हुई है। इस कमेंबिपाक की ऋपेता प्राचीन कमेंबिपाक बढ़ा है सही, पर वह भी

उससे पुरातन मन्य का संबोध ही है, यह बात उसकी क्रांदि में वर्तमान 'बोधक्के कम्माविचार्ग गुरुवहर्द्ध समासेख' इस वाक्य से स्पष्ट है।

भाषा— यह कर्मक्रन्य तथा इसके आगे के अन्य सभी कर्मकन्यों का भूख ग्राइत भाषा में हैं। इनकी टीका संस्कृत में है। मूख गाथाएँ ऐसी जुराम भाषा में रची हुई हैं कि पढ़ने वालों की योदा बहुत संस्कृत का बोध ही और उन्हें इन्छु प्राकृत के नियम समन्त्र दिये जाएँ तो वे मूख गाथाओं के उत्तर से ही विषय का परिज्ञान कर सकते हैं। संस्कृत टीका भी बड़ी विश्वस भाषा में सुखासे के साथ लिखी गई है जिससे जिजासुओं को पढ़ने में बहुत सुगमता होती है।

### ग्रन्थकार की जीवनी

उनका सुरिषद वि॰ सं॰ १२८% के बाद हुआ । सुरिषद का समय अनुमान वि॰ सं॰ १३०० मान लिया जाए, तब भी यह कहा जा सकता है कि तथायन्छ की स्थापना के समय वे नवदीवित होंगे । उनकी कुत उम्र ५० साथ उनका का मान ती जाए तो यह त्रिद्ध है कि वि॰ सं॰ १२७५ के लगभग उनका जनका हुआ होगा । वि॰ सं॰ १३०२ में उन्होंने उच्जविनी में श्रेष्ठियर जिनचन्द्र के पुत्र वीरायवल को दीचा दी, जो आपनी विध्यानन्द्रस्री के नाम से विष्यात हुए । उस समय वेनेन्द्रस्री के उच्च १४-२० वर्ष की मान ली जाए तब भी उक्क अनुमान की नार एक से उक्क उच्च १४-२० वर्ष की मान ली जाए तब भी उक्क अनुमान की नार एक एक के लगभग जन्म होने की न्युष्टि होती है । अस्तु, जन्म का, तीच का तथा सुरिषद का समय निश्चित न होने वर भी इस बात में कोई संदेह नहीं

१ देखो श्लोक १७४।

२ देखो स्रोक १०७।

हैं कि के तिकम की १३ वीं शताब्दी के अपना में तथा चौदहवीं शताब्दी के आरास्म में अपने अस्तित्व से भारतवर्ष की, और खासकर गुजरात तथा मालवा. की शोभा वदा रहे थे।

- ् (२) जन्मभूमि, जाति श्रादि—श्री देवेन्द्रवर्रिका जन्म किस देश में, किस जाति श्रीर किस परिवार में हुआ इसका कोई ममाण अब तक नहीं मिला। गुषांवली में उनके जीवन का इतान्त है, पर वह बहुत संदित है। उसी स्पिरद महण् करने के बाद की बातों का उल्लेख है, अन्य वातों का नांडी । इस- लिए उसके आबार पर उनके जीवन के संक्य में जहीं कही उल्लेख हुआ है वह अधूरा ही है। तथापि गुजरात और मालवा में उनका अधिक विहार, इस अधुरा ही है। तथापि गुजरात और मालवा में उनका अधिक विहार, इस अधुरान की स्वचना कर सकता है कि वे गुजरात या मालवा में से किसी देश में किसी हो उनकी जाति और मालानिता के संक्य में तो साधन के अभाव में किसी मुकर के अध्वना कर सकता है कि वे गुजरात या मालवा में से किसी देश में किसी हो उनकी जाति और मालानिता के संक्य में तो साधन के अभाव में किसी मुकर के अध्वना के अध्वकार ही नहीं है।
- (१) बिद्धत्ता और चारित्रतरपरता— श्री देवेन्द्रसूरिजी कैनशास्त्र के पूरे विदान ये समर्मे तो कोई सन्देह ही नहीं, क्योंकि इस बात की गवाही उनके प्रत्य ही दे रहे हैं। ब्रव तक उनका बनाया हुआ ऐसा कोई प्रस्य देखने में नहीं आया कियमें कि उन्होंने स्वतन्त्र मान से यहर्ड्यन पर अपने विचार प्रकट किये हों; परन्तु गुवांवती के वर्धन से पान चलता है कि वे यहर्ड्यन के मार्मिक बिद्धान ये श्रीर इसी से मन्त्रीह्यत पत्रुचाल तथा अन्य-अपन विद्धान उनके व्याववान में आया करते थे। यह कोई नियम नहीं है की जो जिस विषय का परिष्टत हो अस्त्र प्रत्य पत्र पर्य ति हों है जिस पर प्रत्य विखे हों, कई कारणों से ऐसा नहीं मी हो सकता। परन्तु श्री देवेन्द्र सिर का कैनागमविषयक आन हृदयलरखों था यह बात असन्दित्य है। उन्होंने पाँच कर्मामन्य—जो नवीन कर्मामन्य के नाम से प्रतिद है (और जिनमें से यह पहला है) स्टीक रचे है। टीका इतनी विद्याद और सम्रमाण है कि उसे देखने के बाद पाचीन कर्मामन्य या उसकी टीकाएँ देखने की जिज्ञाला एक तरह से शान्त हो जाती है। उनके संस्कृत तथा प्राकृत भागा में रच्च हुए अनेक प्रत्य हम बात की स्पष्ट सुचना करते है कि वे संस्कृत तथा प्राकृत भागा में रच्च हुए अनेक प्रत्य दिखत वे।

श्री देवेन्द्रसूरि केवल विदान् ही न थ किन्तु वे चारित्रधर्म में वह दह थे। इसके प्रमाण में इतना ही कहना पर्यात है कि उस समय क्रियाशिथिलता को देखकर श्री जगबन्द्रसूरि ने वह पुरुषार्थ श्रीर निन्धीम त्याग से, जो क्रियोद्यार किया या उसका निर्वाह श्री देवेन्द्रसूरि ने ही किया। यदापि श्री अगबन्द्रसूरि ने

१ देखो श्लोक १०७ से आगे।

श्री देवेन्द्रचार तथा श्री विजयचन्द्रदारि रोनों को आचार्यपद पर प्रतिष्ठित किया था, तथारि पुत के आरम्भ किये हुए कियोबार के दुर्यं कार्य की श्री देवेन्द्रचारि ही सम्हाल कहें । तकालीन शियलाचाच्यों का प्रमाय उन पर कुछ भी नहीं पढ़ा । इससे उत्तरा श्री विशयचन्द्रचारि, बिद्धान्त होने पर भी प्रमाद के चेंगुल में रेंक मए श्रीर शियिलाचारी हुए । अपने सहचारी को शियिल देख, समम्प्राने पर भी उनके सम्माने से इसन्त में श्रीदेवेन्द्रचारि ने अपनी क्रियावि के कारण उनके अलग होना पसंद किया । इससे यह बात साम प्रमाशित होती है कि वे वह इस मन के और पुरमनत थे । उनका इदय ऐसा संस्कारी या कि उसमें गुण खा प्रतिविग्न तो शीभ पढ़ जाता या पर दोष का नहीं; क्योंकि दसवीं, म्यारखीं, बारखीं और तरहवीं शताब्दी में जो श्वेताम्बर तथा टिगम्बर संप्रदाय के अनेक असावारण विद्यान हुए, उनकी विश्वता पर पर पर का, "परन्त उस समय जो अनेक शियिलाचारी थे, उनका असर इन पर कुछ भी नहीं पड़ा ।

श्री देवेन्द्रसृदि के शुद्धकियायत्वायती होने से ऋनेक मुसुद्ध, जो करूना**यार्थी व** संविद्यमादिक ये वे झाकर उनसे मिल गए ये। इस प्रकार उन्होंने झान के समान चारित्र को भी श्रियर रखने व उन्नत करने में झपनी शक्ति का उपयोग किया था।

(४) गुरु — भी देवेन्द्रस्ति के गुरु ये श्रीजगब्दन्द्रस्ति जिन्होंने श्री देवेन्द्र उपाप्याय की मदद से कियोद्धार का कार्य आरम्भ किया था। इस कार्य में उन्होंने श्रमनी असाधारण त्यागङ्खि दिखाकर श्रीरों के लिए श्रादश्चें उपस्थित किया था। उन्होंने श्राक्रम श्रायंवित वत का नियम लेकर थी, दूध ब्लादि के किया था। उन्होंने श्राक्रम अयोवित वत का नियम लेकर थी, दूध ब्लादि के विस्ति किटन तपस्या के कारण बढ़गच्छ का त्यागच्छ नाम हुआ और वे तपागच्छ के ब्राटि स्वार कहाराए। मन्त्रीक्षर वस्तुग्राख ने गच्छ परिवर्तन के

१ देखो गुर्वावली पद्य १२२ से उनका जीवनषृत्त ।

र उदाहरणार्थ— भी गर्गकाषि, जो दसवी शताब्दी में हुए, उनके कमीलपाक का संबेप इन्होंने किया। भी नैमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवतीं, जो ग्यारहवीं शताब्दी में हुए, उनके रचित गोममटलार से भुतलान के पदभुतादि बीस भेद पहले कम भेन्य में दूरित किये जो किताबनीय क्रत्य भंधों में क्षत्र तक देखने में नहीं आए। भी भावत्य सिद्धारित्स्, जो बारदवीं शताब्दी में हुए के अंच के तो वाक्य के वाक्य इनकी बनाई टीका क्षादि में हिमोचर होते हैं।

समय भी जयान्वन्द्रस्त्रीभर भी बहुत भनीपूना भी। भी ज्यान्वन्द्रस्ति स्वास्ति सुं के पे किन्तु वे प्रतिनाशास्त्री भी वे, क्योंकि पुराववती में यह वर्षीन है कि उन्होंने चिन्नीक की राजवानी प्रणाट (अहर्ड ) तमर में करीस दिगम्बर-वारियों के स्वस्त कार किस या और उनमें वे हीर के समान भ्रमेख रहे थे। इस कारचा चिन्तीक नरेश भी कोर से उनकी 'हीरका' की परवी ' मिली थी। उनकी कठिन तामस्य, सुद्ध बुद्धि और निरवच चारित के लिए वही प्रमाण वस है कि उनके स्थापित किये बुद्ध तामान्यकु के पाट पर भ्राज तक ' रहेते विद्वान, क्रियालसर और सामन प्रभावक सावार्य वरावर होते आप हैं कि जिनके सामने वादराशों ने, हिस्त नरपतियों ने और वहने की विद्वानों ने सिर मुकाया है।

"। पोरवार — भी देवेन्द्रस्रि का परिवार कितना बड़ा था इसका स्थार खुलासा तो कही देलने में नहीं आया, पर इतना लिखा मिलता है कि अपनेक सिंवा गुरि, उन के आपित ये । पूर्वावली में उनके दो रिप्प — भी दिवानन्द और भी धर्मकीर्ति —का उन्लेख है। ये दोनो भाई थे। 'क्वियान्द' नाम, स्रिप्र के पील्ले का है। इन्होंने 'विवानन्द' नाम का व्यावस्य बनाया है। धर्मकीर्ति उपप्याप, जो स्रिप्रद लेते के वाद 'धर्मधीर्य' नाम से मिलद हुए, उन्होंने भी खुल्प्रस पत्ते हैं। ये दोनों सिंप्य, अप शास्त्रों के अपनिरिक्त कैन नाल के अपले विद्यान् थे। इसका मागाय, उनके गुरु भी देवेन्द्रस्रिर की कमग्रन्थ की वृत्ति के अपिता पत्र में मिलता है। उन्होंने लिखा है कि भीये बनाई हुई इस शैका को अपिता विपानन्द और भी पिता है। उन्होंने लिखा है कि भीये बनाई हुई इस शैका को अपिता विद्यान्य वीता की विद्यान्य की वृत्ति के अपनिराम है। इन दोनों का विद्यान वीता कैनतावादां के बादवें परिचेद में दिया है।

(६) मःथ—श्री देवेन्द्रसूरि के कुछ ग्रंथ जिनका हाल मालूम हुन्ना है उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं—

१ आदिदिनकृत्य स्त्रवृत्ति, २ सटीक पाँच नवीन कर्मप्रंय, ३ सिद्धपंचाशिका स्त्रवृत्ति, ४ घर्मरत्नवृत्ति, ५ सुरर्शन चरित्र, ६ चैत्यवंदनादि भाष्यत्रय, ७ वंदा-बर्वित, ८ सिरिउसहबद्धमारा प्रमुख स्तवन, ६ सिद्धद्रिष्टका, १० सारवृत्तिदशा ।

इनमें से प्रायः बहुत से प्रन्य बैनथमं प्रसारक सभा भावनगर, ख्रास्मानन्द सभा भावनगर, देवचट लालभाई पुस्तकोद्धार एस्ट स्रत की छोर से छुर चुके हैं।  ${\rm [so\ general}$ 

१ यह सब जानने के लिए देखो गुर्वावली पद्य ८८ से ऋागे।

२ यथा श्री हीरविजयसूरि, श्रीमद् न्यायविशारद महामहोपाध्याय यशोविजय-गिण, श्रीमद् न्यायाम्मोनिधि विजयानन्दसूरि, श्रादि ।

३ देखो, पद्य १५३ में आगे।

# 'कर्मस्तव'

### मन्ध रचना का उद्देश्य

'कम विशवक' नासक प्रयम कर्ममन्य में कम की मूंस तथा उत्तर प्रकृतियाँ का वर्णन किया गया है। उसमें क्ष्म योग्य, उदय-उदीरका-मोग्य और सक्त योग्य प्रकृतियों की बुदी-बुदी संख्या भी दिख्लाई गई है। अब उन प्रकृतियों के क्ष्म की, उदय-उदीरणा की और सत्ता की योग्यता को दिखाने की आवश्यकता है। सो हर्ण आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से इस दूसरे कम भ्रम्य की रचना हुई है।

## विषय-वर्णन-शैली

संसारी जीव गिनती में श्रनन्त हैं। इसलिए उनमें से एक व्यक्ति का निर्देश करके उन सब की बन्धादि संबन्धी योग्यता की दिखाना असंभव है। इसके श्चांतिरिक्त एक व्यक्ति में बन्धादि संबन्धी योग्यता भी सदा एक सी नहीं रहती: क्योंकि परिणाम व विचार के बदलते रहने के कारण बन्धादि विषयक योग्यता भी प्रति समय बटला करती है। श्रतएव श्रात्मदर्शी शास्त्रकारों ने देहधारी जीवों के १४ वर्ग किये हैं। यह वर्गीकरण, उनकी स्थान्यन्तर शुद्धि की उत्क्रान्ति-क्यप्रकात्नि के आधार पर किया गया है। इसी वर्गीकरण को शास्त्रीय परिभाषा में गुगस्थान-कम कहते हैं। गुगुस्थान का यह कम ऐसा है कि जिससे १४ नियाजों में सभी देशभारी जीवों का समावेश हो जाता है जिससे कि अनल देहधारियों की बन्धादि संबन्धी योग्यता को १४ विभागों के द्वारा बतलाना सहज हो जाता है भ्योर एक जीव-व्यक्ति की योग्यता—जो प्रति समय बदस्रा करती है---उसका भी प्रदर्शन किसी न किसी विभाग द्वारा किया जा सकता है। संसारी जीवों की ब्रान्तरिक शुद्धि के तरतमभाव की पूरी वैज्ञानिक जाँच करके गुगा-स्थान कम की रचना की गई है। इससे यह बतलाना या समभाना सरल हो गया है कि अमुक प्रकार की आन्तरिक अग्रादि या श्रदिवाला जीव, इतनी ही प्रकृतियों के बन्ध का, उदय-उदीरणा का श्रीर सत्ता का श्रीवकारी ही सकता है । इस कर्म प्रन्य में उस्त गयास्थान क्रम के आधार से ही जीवों की बन्धादि-संबंधी क्रीस्थला को बतलाया है। यही इस ग्रन्थ की विषय-सर्वात-जीती है।

#### विषय-विभाग

इस प्रंय के विषय के मुख्य चार विभाग हैं—(१) बन्धाधिकार, (२) उदया-धिकार, (३) उदोरखाधिकार और (४) सत्ताधिकार।

कन्यापिकार में गुणस्थान-क्रम को लेकर प्रत्येक गुणस्थान-वर्ती जीवों की क्रम योग्यता को दिलाया है। इसी प्रकार उदयापिकार में, उनकी उदर-संकन्यी वीग्यता को, उदीर-एपिकार में उदरिष्णा संक्र्यी योग्यता को क्रीर स्वतापिकार में सत्ता संक्र्यी योग्यता को दिलाया है। उस्त चार ऋषिकारों की पटना जिस खखु पर की गई है, इस वस्तु—गुणस्थान-क्रम का नाम निर्देश मी प्रन्य के झारम्म में ही कर दिया गया है। अतरय, इस प्रन्य का विषय, पाँच भागों में विभाजित हो गया है। उसले पहले, गुणस्थान-क्रम का निर्देश और पीछे क्रमश: पूर्वोक्त चार ऋषिकारी।

'कर्मस्तव' नाम रखने का अभिप्राय

श्राप्यात्मिक विद्वानों की दृष्टि, सभी प्रवृत्तियों में आरमा की श्रोर रहती है। वे, करें कुछ भी पर उस समय अपने सामने एक ऐसा श्रादगं उपस्थित किये होते हैं कि जिससे उनकी श्राप्यात्मिक महत्वानिखाप पर जगत के श्राक्ष्यंण का कुछ भी श्रस नहीं होता । उन लोगों का श्रदल विश्वास है कि 'ठीक-ठीक लिखित है हिसा की श्रोर लो जहाज चलता है वह, बहुत कर विष्नायात्री का शिकार नहीं होता ।' यह विश्वास, कर्मश्रम्थ के रचिवा श्राचार्य में भी था इससे उन्होंने श्रम्थ-पचना विषयक प्रवृत्ति के समय भी महान आदर्श को श्रपनी जबर के सामने रखना वाहा । श्रमकार की दृष्टि में श्रादगं में भगवान, महावीर के जिस कर्मच्य कर श्रसाधारण गुष्य पर प्रम्थकार पुष्य हुए थे उस गुण को उन्होंने श्रमने कृति हाग दशांना चाहा । इसलिए प्रवृत्त प्रम्य की रचना उन्होंने श्रपने श्रादगं भगवान, महावीर की उन्होंने श्रमने श्रादगं भगवान महावीर की खित के बहाने से की है। इस प्रम्य में मुख्य वर्षने, कर्म के कच्यादि का है, पर वह किया गया है स्वित के क्षाने से श्रम श्रम्य में मुख्य वर्षन्त प्रम्य का श्रमाहर नाम कर्मतव रखा गया है। श्रम्म राजात का श्राधार

इस प्रत्य की रचना 'प्राचीन कर्मस्तव' मामक दूतरे कर्म प्रत्य के आधार पर हुई है। उसका और इसका विषय एक ही है। मेद इतना ही है कि इसका परिमाण प्राचीन प्रत्य से ऋत्य है। प्राचीन में ५५ गाधार्य है, पर इसमें ६४ में वो बात प्राचीन में ऋत्न स्वितार से कही है उसे इसमें परिमित शब्दों के द्वारा कह दिया है। यद्यपि व्यवहार में प्राचीन कर्मप्रत्य का नाम 'क्रमितवा' है, पर उसके झारम्में की गांधा सै लाहा जाने पहला है कि उसका जिसती नांमें, 'बन्बीदयसच्युक्ततला है भया— नमिकण नियनरिंदे तिह्यण्यरनायादस्यण्डेते

नमिजण जिणवरिदे तिहुयण्वरनाणदस्यण्यस्ति । ' वधुदयसंतज्जनं वोच्छामि ययं निसामेह ॥१॥'

पाचीन के श्राचार से बताए गए इस कर्मग्रन्थ का 'कंमस्तव' नाम कर्ता ने इस ग्रन्थ के किसी भाग में उल्लिखित नहीं 'किया है. तथापि इसका 'कर्मस्तव' नाम डोने में कोई संदेड नहीं है। क्योंकि इसी ग्रन्थ के कर्चा श्री देवेन्द्रसरि ने अपने रचे तीसरे कर्मग्रन्थ के अन्त में 'नेबं कम्मत्थवं सोउं' इस श्रंश से उस नाम का कथन कर ही दिया है। स्तव शब्द के पूर्व में धन्योदय-सत्त्व' या 'कर्म' कोई भी शब्द स्ला जाए, मतलब एक ही है। परन्तु इस जनह इसकी चर्चा, केवल इसलिए की गई है कि प्राचीन दूसरे कर्म अन्य के और गोम्मटसार के दसरे प्रकरण के नाम में कुछ भी फरक नहीं है। यह नाम की एकता, श्वेताम्बर-दिगम्बर श्राचार्यों के प्रन्थ-रचना-विषयक पारस्परिक श्रानुकरण का परा प्रमास है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि नाम सर्वदा समान होने पर भी गोम्मटसार में तो 'स्तव' शब्द की व्याख्या विलक्क विलक्क ए है, पर प्राचीन दितीय कर्मग्रन्थ में तथा उसकी टीका में 'स्तव' शब्द के उस विलक्षण श्चर्य की कल भी सचना नहीं है। इससे यह जान पड़ता है कि यदि गोम्मटसार के बन्धोदयसत्त्वयस्त नाम का आश्रय लेकर प्राचीन द्वितीय कर्मग्रन्थ का वह नाम रखा गया होता तो उसका विलव्धण ऋर्थ भी इसमें स्थान पाता । इससे यह कहना पडता है कि प्राचीन द्वितीय कर्मग्रन्थ की रचना गोम्मटसार से पूर्व हुई होगी। गोम्मटसार की रचना का समय विक्रम की न्यारहवीं शताब्दी बतलाया जाता है---प्राचीन दितीय कर्मग्रन्थ की रचना का समय तथा उसके कर्ता का नाम ग्रादि जात नहीं । परन्त उसकी टीका करने वाले 'श्री गोविन्दाचार्य' है जो श्री देवनाग के शिष्य थे। श्री गोविंदाचार्य का समय भी संदेह की तह में छिपा है पर उनकी बनाई हुई टीका की प्रति—जो वि॰ सं॰ १२७७ में ताडपंत्र पर लिखी हुई है-मिलती है। इससे यह निश्चित है कि उनका समय, वि॰ सं० १२७७ से पहले होना चाहिए । यदि जनमान से टीकाकार का समय १२ ही शताब्दी माना जाए तो भी यह अनुमान करने में कोई आपत्ति नहीं कि मल द्वितीय कर्गप्रन्थ की रचना उससे सौ-दो सौ वर्ष पहले ही होनी चाहिए । इससे यह हो सकता है कि कदाचित् उस द्वितीय कर्मग्रन्थ का ही नाम गोम्मटसार में लिया गया हो और स्वतंत्रता दिखाने के लिए 'स्तव' शब्द की व्याख्या विलक्त बदल दी गई हो। अस्तु, इस विषय में कुछ भी निश्चित करना साहस है। यह क्षतुमान स्ट्रिन्ट, बर्वजान लेखन्त्रं की सैकी का क्षतुकान्त्र भाग है। क्रूस जमीन वितीय कर्मप्रन्य के प्रयोता भी देवेन्द्रयूरि का समय बाहि चन्नो कर्मप्रन्य की प्रस्ता-वना से जान सेना।

गोम्मटसार में 'स्तव' शब्द का सांकेतिक अर्थ

इस कर्मप्रस्य में गुक्स्थान को लेकर क्रम, उद्दर, उदीरणा श्रीर स्वा का विचार किया है दैसे ही गोम्मस्तार में किया है। इस कर्मप्रस्य का नाम तो 'कर्म-स्वा' है पर गोम्मस्तार के उस प्रकरण का नाम 'बन्धेर्यस्थल-सुन-स्तर' लेकि 'वन्युर्यस्थलपुरं श्रीयादेत यथं बोन्च्यूँ' इस क्यन से सिद्ध है। गो० कर्म गा० ७०। 1 दोनों नामों में कोई विशेष क्रमत्र नहीं है। क्योंकि कर्मस्तय में जो 'कर्म' शब्द है उती की जगह 'बंधेर्यस्थलपुर्क' शब्द रखा गया है। पर्य (स्तर' शब्द स्ता नं नामों में समान होने पर भी, उसके क्षयें में विज्ञकुल भिन्नता है। 'कर्मस्तर' में 'स्तर' शब्द का मतस्य स्तुति ते हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है पर गोम्मस्त्रार में 'स्तर' शब्द का मतस्य निया का स्त्रा केतिक किया गया है। इसी प्रकार उसमें 'स्तुत' शब्द का भी पारमाधिक क्षयें किया है जो और कहीं हिल्योचर नहीं होता। जैसे—

सयलंगेक्कगेक्कंगहियार स्रवित्यरं ससंखेवं । वस्ण्यसत्यं ययश्रहभम्मकहा होइ खियमेण ॥ —यो० कर्म० गा० म्म

श्रभीत् किसी विषय के समस्त श्रंगों का विस्तार या मंद्रेप से वर्णन करने बाला शाख 'स्तव' कहलाता है, एक श्रंग का विस्तार या मंद्रेप से वर्णन करनेवाला शाख 'स्तुति' श्रीर एक श्रंग के किसी श्रापिकार का वर्णन जिसमें है वह शाख 'सर्मक्या' कहाता है।

इस प्रकार विषय और नामकरण रोनों तुल्याय होने पर भी नामार्थ में जो भेद पाया जाता है, वह संप्रदाय-भेद तथा प्रन्य-रचना-संबंधी देश-काल के भेद का परिणाम जान पड़ता है।

## गुणस्थान का संचित्र सामान्य-स्वरूप

आत्मा की अवस्था किसी समय अज्ञानपूर्ण होती है। वह अवस्था सनने प्रथम होने के कारण निकृष्ट है। उस अवस्था से आत्मा अपने स्वामाणिक चेतना, चारित्र आदि गुर्गों के विकास की वरीक्षत निक्तता हुँ और धीरे-धीर उन शक्तियों के विकास के अनुसार उक्कानि करता हुआ विकास की पूर्यक्रमा—असिम हर को पहुँच जाता है। पहुंची मिक्क्स अपस्था से

तिमक्षकर विकास की काकिरी भूमि को भागा ही काल्या का परन साध्य है। इस परम साध्य की सिद्धि होने तक आलग की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ऐसी कामिक अनेक अवस्थाओं में से गुकरना मकता है। इन्हीं सवस्थाओं की भेवी को 'विकास कम' या 'उतकांति मार्ग' सकते हैं: और बैस-शास्त्रीय परिमाषा में उसे 'गुखस्यान-कम' कहते हैं । इस विकास-कम के समय डोनेवाली श्रात्मा की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओं का संदोप १४ भागों में कर दिवा है। ये १४ भाग गयास्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। दिशम्बर साहित्य में 'गुया-स्थान' श्रर्थ में संद्वेप, श्रोध सामान्य झौर जीवसमास शुक्दों का भी प्रयोग देखा जाता है। १४ गुण्स्थानों में प्रथम की ऋपेचा दूसरा, दूसरे की ऋपेचा शीसरा-इस प्रकार पूर्वपूर्ववर्ती गुग्रस्थान की ऋषेचा पर-परवर्ती गुग्रस्थानों में विकास की मात्रा ऋधिक रहती है । विकास की न्यनाधिकता का निर्शय आस्मिक स्थिरता की न्यनाधिकता पर अवलंबित है। स्थिरता, समाधि अंतर्द्धि, स्वभाव-रमण, स्वोत्सखता-इन सब शब्दों का मतलब एक ही है। स्थिरता का तारतम्य दर्शन श्रीर चारित्र्य-शक्ति की शक्ति के तारतम्ब पर निर्भर है। दर्शन शक्ति का जितना श्राधिक विकास जितनी श्राधिक निर्मालता जतना ही श्राधिक श्राविर्माख सिंदिश्वास, सद्वचि, सद्भिक्त, सत्भदा या सत्याग्रह का समिक्तिए । दर्शन शक्ति के विकास के बाद चारित्र शक्ति के विकास का क्रम खाता है। जितना-जितना चारित्र-शक्ति का ऋषिक विकास उतना-उतना ऋषिक ऋषिभाव समा-संतोष, गाम्भीर्य, इन्द्रिय-जय श्रादि चारित्र गुर्खों का होता है । जैसे-जैसे दर्शन शक्ति व चारित्र शक्ति की विशक्ति बढती जाती है. तैसे-तैसे स्थिरता की मात्रा भी अधिक-श्रिधक होती जाती है। दर्शन-शक्ति व चारित्र-शक्ति की विश्वविका बदना-घटना, उन शक्तियों के प्रतिबंधक (रोकनेवाले ) संस्कारों की न्यनता-ऋधिकता या मन्दता-तीत्रता पर ऋवलंबित है। प्रथम तीन गरास्थानों में दर्शन-शक्ति व चरित्र-शक्ति का विकास इसलिए नहीं होता कि उनमें उन शक्तियों के प्रति-बंघक संस्कारों की श्रिधिकता या तीवता है। चतुर्थ आदि गण स्थानों में वे ही प्रतिबन्धक संस्कार कम (मन्द) हो जाते हैं: इससे उन गरास्थानों में शक्तियों का विकास आरम्भ हो जाता है।

इन प्रतिबन्धक (कवाय) संस्कारों के स्थूल दृष्टि से ४ दिमाग किये हैं। ये दिमाग उन काषायिक संस्कारों की विषयक शक्ति के तरतम-आव पर क्याप्रित हैं। उनमें से पहला विभाग-जो रशैन शक्ति का प्रतिबन्धक है-उसे रशैन-मोह तथा कान्तानुकन्धी कहते हैं। शेष तीन दिमाग चारित शक्ति के प्रतिबन्धक हैं। उनको वंषाकम क्रमताख्यानावरण, प्रस्वाव्यानावरण और संवक्कन कहते हैं। प्रथम विश्वाय की तीवता, न्यूनाधिक बंमाख में तीन गुणस्थानी (भूमिकाकी) तक रहती है। इससे पढ़ले तीन गुणस्थानी में दर्शन-पतिन के ऋषिमीय का सम्भव नहीं होता। काव के उन्ते प्रथम विभाग को अल्पता, मन्दता या अभाव होती है। होती है। इसी समय आल्मा के टिप्ट खुल जाती है। दुष्टि के हस उन्मेण को विवेकस्थाति, भेदशान, प्रकृति-पुरुषान्यतान्याज्ञात्कर और प्रकृतने भे कहते हैं।

इस शिंद्ध दृष्टि से श्रातमा जड-चेतन का भेद, ग्रसंदिग्ध रूप से जान लेता है। यह उसके विकास-कम की चौथी भूमिका है इसी भूमिका में से वह श्रानार्टिष्ठ बन जाता है श्रीर श्रात्म मन्दिर में वर्तमान तात्विक परमात्म स्वरूप को देखता है। पहले की तीन भूमिकान्त्रों में दर्शन मोह और अनन्तानुबन्धी नाम के क्षाय संस्कारों की प्रवत्तता के कारण आतमा अपने परमातम-भाव को देख नहीं सकता । उस समय वह बहिर्देष्ठि होता है । दर्शनमोह आदि सस्कारो के वेग के कारण उस समय उसकी दृष्टि इतनी श्रास्थिर व चचल वन जाती है कि जिससे वह श्रपने में ही वर्तमान परमातम स्वरूप या ईश्वरत्व को देख नहीं सकता। ईश्वरत्व भीतर ही है, परन्तु है वह ऋत्वन्त सुक्ष्म; इसलिए स्थिर व निर्मल दृष्टि के द्वारा ही उसका दर्शन किया जा सकता है। चौथी भूमिका या चौथे गुग्एस्थान को परमात्म-भाव के या ईश्वरत्व के दर्शन का द्वार कहना चाहिए । श्रौर उतनी हद तक पहुँचे हुए आत्मा को अन्तरात्मा कहना चाहिए । इसके विपरीत पहली तीन भूमिकाश्चों में वर्तने के समय, ब्रात्मा को वहिरात्मा कहना चाहिये। क्योंकि वह उस समय बाहरी वस्तक्यों में ही ब्यात्मन्य की भान्ति से इधर-उधर दौड लगाया करता है। चौथी भूमिका में दर्शन मोह तथा अपनन्तानुबन्धी संस्कारो का वेग तो नहीं रहता, पर चारित्र-शक्ति के ब्रावरण-भूत संस्कारों का वेग ब्रवश्य रहता है। उनमें से अपत्याख्यानावरण संस्कार का वेग चौथी भूमिका से आगे नहीं होता इससे पाँचवीं भूमिका में चारित्र-शक्ति का प्राथमिक विकास होता है: जिससे उस समय श्रात्मा, इन्द्रिय-जय यम-नियम ऋादि को थोड़े बहुत रूप में करता है-थोड़े बहुत नियम पालने के लिए सहिष्णु हो जाता है। प्रत्याख्यानावरण नामक संस्कार-जिनका वेग पाँचवी भूमिका से आगे नहीं है-उनका प्रभाव पड़ते ही चारित्र-शक्ति का विकास और भी बढ़ता है, जिससे ख्रातमा बाहरी भोगों से हटकर पूरा संन्यासी बंन जाता है। यह हुई विकास की छठी भूमिका। इस भूमिका में भी चारित्र-शक्ति के विपन्नी 'संज्वलन' नाम के सस्कार कभी-कभी कथम मचाते हैं, जिससे चारित्र-शक्ति का विकास दवता नहीं, पर उसकी शक्ति या स्थिरता में श्चन्तराय इस प्रकार आते हैं. जिस प्रकार बाय के वेग के कारणा. टीप की ज्योति की स्थिरता व अधिकता में । आस्मा कव 'संब्वसा' नाम के संस्कारों को दबाता है, तब उत्कालित पथ की सातवीं आदि भूमिकाओं को खोषकर प्यारहाँने नारहाँ भूमिका में दर्शन-शक्ति व वारिक्शमित के विपन्न स्वत्य स्वत्य निव्यक्ति में स्थान उत्तर होनों शक्तियों पूर्व के विपन्न स्वत्य स्वत्य निव्यक्ति हो जाती हैं। तथारि उत्तर होनों शक्तियों पूर्व विकास के तथा हैं। तथारि उत्तर होनों शक्तियों पूर्व विकास के सिराता परिपूर्व होने नहीं गती। वह चौदहतीं भूमिका में सबैया पूर्व बन जाती है और शरीर का विवोग होने के बाद वह सिराता, वह चारिक्शमिक अपने यथार्थ रूप में विकासित होकर सदा के लिये एक सी रहती हैं। इसी को मोद्र कहते हैं। मोद्र का विवोग से साम शक्तियों का परिपूर्व व्यक्त होना सात्र हैं। वह जी तथा सिराता के समय शक्तियों का परिपूर्व व्यक्त होना सात्र हैं।

मोद्धस्य न हि वासोऽस्ति न प्रामान्तरमेव च । श्रक्रान-हृदयग्रन्यनाशो मोद्ध हति स्मृतः ॥ —शिव गीता—१२–३२

यह विकास की पराकाष्ट्र, यह परमात्म-भाव का ऋमेद, यह जीवी श्र्मिका (गुला-स्थान) में देखे हुए ईश्वरत्व का तादात्म्य, यह वेदान्तियों का ब्रक्त-भाव यह जीव का शिव होना और यही उत्क्रान्ति मार्ग का श्रान्तिम साध्य है। इसी साध्य तक पहुँचने के लिए ऋगत्मा की विरोधी संस्कारों के साथ लड़ते-भगड़ते, उन्हें दवाते, उत्क्रान्ति-मार्ग की जिनजिन भूमिकाओं पर आना पढ़ता है, उन्म भूमिकाओं के कम को ही 'गुलास्थान कम' सम्भना चाहिए। यह तो हुआ गुलास्थानों का सामान्य स्वरूप। उन सक्का विरोध स्वरूप योव बढ़त विस्तार के साथ इसी कर्ममन्य की सामान्य स्वरूप। उन सक्का विरोध स्वरूप योव बढ़त विस्तार के साथ इसी कर्ममन्य की दूसरी गाया की व्याख्या में लिख दिया गया है।

ई० १६२१ ]

द्वितीय कर्मप्रन्थ की प्रस्तावना

# 'बन्धस्वामित्व'

विषय—मार्गणाच्ची में गुण त्यानों को लेकर बन्धस्त्रामित का नर्णन इस कमेंत्रम में किया है; ऋषाँत किछ-किस मार्गचा में कितने-कितने गुण्यानों का संभव है और प्रायेक मार्गचावचों जीवों को साभान्य-रूप से तथा गुण्यान के विमागानुसार कर्मनन्य संवन्धिनी कितनी सोम्यता है इसका वर्णन प्रख्ता मन्य में किया

मार्गणा, गुणस्थान और उनका पारस्परिक अन्तर

(क) आरोधा—संसार में जीव—पशि अनन्त है। सब जीवों के शक्ष और आन्तरिक जीवन की बनावट में जुदाई है। क्या डील-डील, क्या प्रिट्रिय-प्रवान, क्या रूप-प्रकृत क्या चाल-दाल, क्या विचार-दालि, क्या मनोबल, क्या विचार-प्रात्त, क्या नानेबल, क्या विचार-प्रात्त, क्या नाविकार जन्य भाव, क्या चारित इन सब विषयों में जीव एक दूसरे से भिन्न है। यस से-दिक्सात कंगन्य—अर्थादिक, औपशिक्त, बावोपशामिक और वायिक—भावों पर तथा सहज पारिणामिक भाव पर अवलिवत है। भिन्नता की गहराई इतनी ज्यादा है कि इससे सारा जमार् आप ही अकायवपर बना हुआ है। इन अनन क्यान की मानियों ने संचेष्ट विभागों में विभाजित किया है। वीदह विभागों के भी अवान्तर विभाग किये हैं, वो ६२ है। जीवों की वाया—आप्रार्थिक-व्यवन—वंशिवन में अनन्तर विभाग के वे द्विराय्य उक्त वर्गीकरण की शाल में 'गार्याया' कहते हैं।

(स) गुण्यस्थान—मोह का प्रणादतम झावरण, जीव की निकृष्टतम झवरण है। समूर्ण चारिकशिक का विकास—निमंहिता और स्थिरता की रायतम्बद्धा—जीव की उच्चतम अग्रस्था है। निकृष्टतम अग्रस्था में निकृतकर उच्च-तम अग्रस्था के एवँ को क्रमण: हराता है और अपने स्वामानिक गुणों का विकास करता है। इस विकास—मार्ग में जीव को अनेक खबरबाएँ तब करनी पढ़ती हैं। जैसे सरमानीटर की नती के आहु, उच्चाता के परिमाण को बतावा हैं बैसे ही उक्त अनेक खबरबाएँ जीव के आध्यानिक विकास की मात्र को जनती हैं। दुसरे राज्यों में इस खबरबायों की आप्यानिक विकास की मात्र को जनती हैं। दुसरे राज्यों में इस खबरबायों की आप्यानिक विकास की मात्र को जनती हैं। दुसरे राज्यों में इस खबरबायों की आप्यानिक विकास की मात्र को जनती हैं। दुसरे राज्यों में इस खबरबायों की आप्यानिक विकास की परिमाणक रेलाएँ कहना चाहिए। विवास मार्ग के

इन्हीं कसिक अवस्थाओं को 'गुणास्थान' कहते हैं। इन कसिक संस्थातीत अव-स्थाओं को शामियों ने संदेप में १४ विभागों में विभाजित किया है। यही १४ विभाग बैन शाका में '१४ गुणास्थान' कहे जाते हैं।

वैदिक साहित्य में इस प्रकार की काप्यात्मिक क्षवस्थाओं का वर्धन है। 'पातन्वल योग-दर्शन में ऐसी क्षाप्यात्मिक मृभिकाओं का म्युमती, मधु-प्रतीका, विद्योक्त और संस्कारखेषा नाम से उल्लेख किया है। 'योगवा-सिन्द में क्षवान की सात और झान की सात इस तरह चौटह चित्त-मृमिकाओं का विचार क्षाप्यात्मिक विकास के क्षाधार पर बहुत विस्तार से किया है।

(ग) मार्गेखा और गुखस्थान का पारस्परिक अन्तर- मार्गेखाओं की करूपना कमं पटल के तरतमभाव पर अवलिक्त नहीं है, किन्तु जो शार्गिरक, मानतिक और आध्यादिमक मिन्तताएँ जीव को वेरे हुए है वही मार्गेखाओं की करूपना का आधार है। इसके विपरीत गुखस्थानों की करपना कमंग्रटल के, स्वास कर मोहनीय कमें के, तरतमभाव और थोग की महत्ति-पर अवलिखत है।

भागियाएँ जीव के विकास की सूचक नहीं हैं किन्तु वे उस के स्वाभाविक— वैभाविक रूपों का अनेक प्रकार से पृथक्करण है। इससे उद्धार गुरुस्यान, जीव के विकास के सूचक हैं, वे विकास की कम्पिक अवस्थाओं का संदित वर्गीकरण है।

मार्गणाएँ सब सह-भाविनी हैं पर गुणस्थान कम मावी। इसी कारण प्रत्येक औव में एक साथ चीरहां मार्गणाएँ किसी न किसी मक्कर से पाई कारों हैं—सभी संसार जीव एक ही समय में प्रत्येक मार्गणा में वर्तमान पाये जाते हैं। इससे उत्तरा गुणस्थान एक समय में एक जीव में एक ही पाया जाता है—एक समय में सब जीव किसी एक गुणस्थान के अधिकारी नहीं वन सकते, किंतु उन का कुछ भाग ही एक समय में एक जीव एक समय में एक गुणस्थान का अधिकारी होता है। इसो बात को यो भी कह सकते हैं कि एक जीव एक समय में किसी एक गुणस्थान में ही वर्तमान होता है परंतु एक हो जीव एक समय में चीरहों मार्गणाओं में वर्तमान होता है।

पूर्व-पूर्व गुरास्थान को छोड़क उत्तरोत्तर गुरास्थान को प्राप्त करना आध्या-रिमक विकास को बढ़ाना है, परंतु पूर्व-पूर्व मार्गेशा को छोड़कर उत्तरोत्तर मार्गेशा न तो प्राप्त ही की जा सकती हैं और न इनसे आध्यारिमक विकास ही सिद्ध

१ पाद १ स्. ३६; पाद ३ स्. ४८-४६ का भाष्य; पाद १ सूत्र १ की टीका । २ उत्पत्ति प्रकरण-सर्ग ११७-११८-१२६. निर्वाण १२०-१२६ ।

होता है। विकास की लेक्सी भूमिका तक बहुँचे हुए.—कैवल्य-प्राप्त-जीवं में भी क्यार के विवाय तब मार्गवायाँ याई जाती हैं वर गुज्यान केवल तेरहाँ पाया जाता है। श्रीतम-भूमिका-प्राप्त जीव में भी तीन-वार को ख्रेड सब मार्गिणाँ होती हैं जो कि विकास की बायक नहीं है, किंतु गुज्यत्यान उत्तमें केवल चौर-हर्गों होता है।

पिज़ले कर्ममन्यों के साथ तीसरे कर्ममन्य की संगति—दुःख हेय है न्योंकि उसे कोई भी नहीं चाहता। दुःख का सबंधा नाश तभी हो सकता है जब कि उसके अवती कारण का नाश किया जाए। दुःख की अवती जड़ है कर्म ( वासना ।। इसलिए उसका विशेष परिजान सब को करना चाहिए; क्योंकि कर्म करों। इस कारण पहले कर्म ने कुटकारा पाथा जा सकता है और न दुःख से। इसी कारण पहले कर्ममन्य में कर्म के स्वरूप का तथा उसके प्रकारों का बढ़िताम्य वर्णन किया है।

क्रमं के स्वरुप और प्रकारों को जानने के बाद यह प्रश्न होता है कि क्या कदाबही-स्वाप्रही, ख्रविलिन्सिय-जिलिन्स्य, ख्रशान-राशान्त ख्रीर चणक स्थित स्वरुप सिक्तान स्वरुप के जीव खराने क्ष्यने मानस-वेत्र में कमें के बीव को बरावर परिमाल में से मंग्रह करते और उतने फल को चलते रहते हैं या न्यूनाधिक परिमाल में हैं इस प्रश्न का उत्तर दूसरे कर्मक्रय में रिया गया है। गुलस्थान के ख्रत्यार प्राणीकों के चौदह विभाग कर के प्रत्येक विभाग की कर्म-विषयक क्रय-उटय-उटीरणा-सचा-संकर्पी योग्यता हु को क्षार्य के ख्रारा कर कर्मा कर क्षार्य क्षारा प्राणीकों के चौतह क्षारा का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार प्रत्येक गुलस्थान के ख्रार मानस्मुम की जाती है इसी प्रकार एक श्रारीशयों की कर्म-वर्य-ख्रादि-संकर्पी प्रोण्यता, जो मिल-भिन्न समय में ख्राप्यासिक उत्कर्ष तथा ख्रयकर्प के ख्रयुसार बदलती एती है उत्तका साम में उत्तक द्वारा क्रया जा सकता है। इतरुप्य प्रत्येक विचार-शील प्राणी ख्रयने या क्षय के झ्राप्यासिक विकास के परिमाल का झान कर कर इसी का सकता है कि मुक्त में साम कर में क्षितिकार के परिमाल का झान कर कर इसी का सकता है कि मुक्त में या ख्रय में क्षितिकार के परिमाल का झान कर कर इसी का सकता है कि मुक्त में सा ख्रय के क्षया कर का साम कर के बहुप के तथा कितने कर्म के कर्य, उदर, उदीरणा और सत्ता की दीयवा है।

उक्त प्रकार का जान होने के बाद फिर यह प्रश्न होता है कि क्या समान गुणाय्यान बाले फिल-फिल गति के जीव या समान गुणाय्यान वाले किन्तु न्यूना-थिक हिन्दिय वाले जीव कर्मन्यय की समान संग्यता वाले होते हैं या अपसान संग्यता वाले ? हस प्रकार यह भी प्रश्न होता है कि क्या समान गुणाय्या वाले स्थायर-अंगम जीव की या समान गुणाय्यान वाले किन्तु मिक-फिल योग-युक्त जीव की या समान गुणाय्यान वाले भिक्त-फिल किंग (वेर) बारी जीव की या समान गुण्स्थान वाले किन्तु विभिन्न कथाय वाले जीव की कन्य-योग्यता बर्धार ही होती है या न्यूनाधिक ? इस तरह ज्ञान, दर्शन, संयम आदि गुणों की इति से भिनन-भिन्न प्रकार के पत्ने गुण्यस्थान की दृष्टि से समान प्रकार के जीवों की कन्य-योग्यता के संवन्य में कई प्रभ उठते है। इन प्रभों का उत्तर तीसरे कर्मकन्य में दिया गया है। इसमें जीवों की गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कथाय आदि चौदड अदस्याओं को लेकर गुण्यस्थानकम से यथा-तीमव कन्य-योग्यता दिलाई है, जो आध्यात्मिक इटि वालों को बहुत मनन करने योग्य है।

दूसरे कर्ममन्य के **इ**।न की अपेक्षा—दूसरे कर्ममंघ में गुणस्थानों को लेकर जीवों की कर्मनन्धनंबन्धिनी योग्यता दिलाई है और तीलरे में मार्गणाओं में भी जामान्य-रूप से वन्ध-योग्यता दिलाकर किर प्रत्येक मार्गणा में यथासंघय गुणस्थानों को लेकर वह दिलाई गई है। इसीलिए उक्त होनों कर्ममंग्यों के विषय भिक्त होने पर भी उनका आपस में इतना घनिष्ट संघेष है कि जो दूसरे कर्ममंथ को अच्छी तरह न पढ़ ले वह तीसरे का अधिकारी ही नहीं हो सकता। अबता तीसरे के उक्ते दसरे का कान कर लेना चाहिए।

पाचीन और नवीन तीमरा हमीमध्य-वे रोनों, विषय में समान हैं। नवीन की अपेवा प्राचीन में विषय वर्षन कुछ विस्तार से किया हैं, यही भेर हैं। इसी से नवीन में जितना विषय रूप गायाओं में वर्षित हैं उतना ही विषय प्राचीन में पर गायाओं में। अंध्यात ने अध्यातियों की सरकात के लिए नवीन कमीमध्य की सरकात के लिए नवीन कमीमध्य की रचना में यह ज्यान रखा है कि निष्ययीजन हाय-दिस्तार न हो और विषय पूरा आए! इसीलिए गति आदि मार्गणा में गुरूप्थानों की संख्या का निर्देश जैसा प्राचीन कमीमध्य में बच्च रचन्यामित्व के कथन से अलग किया है नवीन कमीमध्य में वैद्या नहीं किया है। किन्तु यथासेम्ब गुरूप्थानों को लेकर वच्य-स्वामित्व दिस्ताय है, जिससे उनकी संख्या को अध्यासी आप हो जान ले। नवीन कमीमध्य है सेविस पर वह हतना पूरा है कि इसके अप्यासी और हो में विषय को जानकर प्राचीन वन्य-स्वामित्व को विना टीका-टिप्पणी की मदद हो से जान सकते हैं इसी से यटन-याटन में नवीन तीसरे का प्रवार है।

गोम्मटसार के साथ तुलना—तीसरे कर्मग्रंथ का विषय कर्मकारड में है, पर उसकी वर्षान-शैली कुछ मिन्न है। इसके तिवाय तीसरे कर्मग्रंथ में जो-जो विषय नहीं हैं और दूसरे कर्मग्रंथ के संक्य की दृष्टि से जिस-जिस विषय का वर्षान करना पढ़नेवालों के लिए लामदायक है वह सब कर्मकारड में है। तीसरे कर्मग्रंथ में मागंशाओं में केवल वन्य-सामित्व वर्षित है परन्तु कर्मग्रंथ बन्य-स्वामित्व के ब्रांतिरिक्त मार्ग्याओं को लेकर उदय-स्वामित्व, उदीरशा-स्वामित्व और स्वा-स्वामित भी वर्षित है। [ इसके विशेष सुखासे के बिए तीसरे कर्मप्रंभ में परिशिष्ट (क) नं॰ र देखों ]। इसबिए तीसरे कर्मप्रंभ के अम्पासियों को उसे अध्यय देखना चाहिए। तीसरे कर्मप्रंभ में उदय-स्वामित आदि का विचार इस-बिए नहीं किया जान पड़ता है कि दूसरे और तीसरे कर्मप्रंभ के पढ़ने के बाद अम्पासिय उसे स्वयं सोच है। र एरतु आवक्कत तैयार विचार को स्व जाते हैं; त्वतंत्र विचार कर विचय को जानने वाले बहुत कम देखे जाते हैं। इसबिए कर्म-कायद की उन्न विशेषता है मह अस्वासियों को लाभ उत्यान चाहिए।

ई० १६२२ ]

[ तीसरे कर्मप्रन्थ की प्रस्तावना

# 'षडशीतिक'

नाम--

प्रस्तुत प्रकरण का 'चौथा कांग्रन्य' यह नाम प्रसिद्ध है, किन्तु इतका असबी नाम पबराँतिक है। यह 'चौथा कांग्रन्य' इसलिए कहा गया है कि छह कां-ग्रन्थों में इतका नम्बर चौथा है; ब्रीर 'पबराँतिक' नाम इसलिए नियत है कि इसमें मूल गाथाएँ ख्रियांसी हैं। इसके सिवाय इस प्रकरण को 'खुहुमस्पविचारो' गी कहते हैं, सो इसलिए कि ग्रंमकार ने अंग्र के आंत में 'खुहुमस्पविचारो' राब्द का उल्लेख किया है। इस प्रकार देखने से यह स्पष्ट ही मालूम होता है' कि प्रस्तुत प्रकरण के उक्त तीनों नाम श्रन्थयं—सार्थक हैं।

ययार ट्यावाली प्रति जो श्रीसुन् मीमती माणिक द्वारा 'निर्णयसागर प्रेष, वम्बर्ग में प्रकाशित 'प्रकरण रत्नाकर चतुर्थ माग' में खुती है, उसमें मुख माथाओं की सल्या नवाती है, किन्तु वह प्रकाशक की मुख है। क्योंकि उसमें जो तीन गायार्थ दुनरे, तीवर और चीथ नकर पर मुख रूप में खुत्री है, वे बत्तुतः मुल रूप नहीं है, किन्तु प्रसुत प्रकरण की विषय-संग्रह गायार्थ हैं। अर्थात् इस प्रकरण में मुख्य स्वानका विषय हैं और प्रतिक मुख्य विषय से सर्थ रत्नानाले अर्थ कितने विषय है, इसका प्रदर्शन करनेवाली वे गायार्थ हैं। अत्रत्य प्रथमार ने उक्त तीन गायार्थ व्याके टीका में उद्धृत की हैं, मुख रूप से नहीं ली है और न उन पर टीका की है।

#### संगति

पहले तीन कर्मप्रयों के विषयों की संगति स्पष्ट है। इस्पंत् पहले कर्मप्रय में मूल तथा उत्तर कर्म महतियों की संख्या और उनका विषाक वर्षण किया गया है। दूसरे कर्मप्रय में मत्येक गुशास्थान को लेकर उसमें यथासंभव वंग, उदय, उदीरणा और सतायत उत्तर मक्कियों की संख्या करताई गई है और तीसरे कर्मप्रय में प्रत्येक मार्गशास्थान को लेकर उसमें यथासंभव गृशास्थानों के विषय में उत्तर कर्मपृक्तियों का वंशस्थामित्व वर्षान किया है। तीसरे कर्मप्रय में मार्गशास्थानों में गुशास्थानों को लेकर वंशसामित्व वर्षान किया है सही, किंदु मूल में कहीं भी यह विषय स्तंत्र कर से नहीं कहा गया है कि सिक्ट का मार्गशास्थान में कितन-कितने और किन-किन गुशास्थानों का सम्भव है।

श्रतएव चतुर्थ कर्मग्रन्थ में इस विषय का प्रतिपादन किया है श्रीर उक्त

जिज्ञाला की पूर्वि की गई है। बैसे मार्गणस्थानों में गुणस्थानों की जिज्ञाला होती है, वैसे ही भीवस्थानों में गुणस्थानों की जीर गुणस्थानों में जीवस्थानों की भी जिज्ञाला होती है। इतना ही नहीं, बहिन्न जीवस्थानों में थीग, उपयोग ब्यादि क्रम्यान्य विषयों की और मार्गणस्थानों में जीवस्थान, येग, उपयोग ब्यादि क्रम्यान्य विषयों की तथा गुणस्थानों में योग, उपयोग ब्यादि क्रम्यान्य विषयों की मी जिज्ञाला होती है। इन सब जिज्ञालाओं की पूर्ति के लिए चतुर्थं कर्मप्रम्य की स्वचा हुई है। इससे इसमे मुख्यतया जीवस्थान, मार्गणस्थान और गुणस्थान, ये तीन क्रियेका रखे गये है। और प्रत्येक ब्रियेकार में क्रमशा ब्याट, ज्ञृह तथा दस विषय वर्षित हैं, जिनका निर्देश पहली नाथा के भावार्थ में पूष्ट २ पर तथा स्कृट नोट में संबद गायाओं के द्वार्थ किया है। इसने हिनाय प्रत्य क्षा स्वचा नाथा है। इसने हिनाय प्रत्य क्षा स्वचा नाथा है। इसने हिनाय प्रत्य क्षा स्वचा नाथा है। इसने हिनाय प्रत्य क्षा स्वचा स्वचा की हो साथ है। हिना है। हिना प्रत्य हो हो हिना प्रत्य हो हिना प्रत्य हो हिना हो हिना प्रत्य हो हिना हो हिना है।

यह प्रश्न हो ही नहीं सकता कि तीतरे कर्मक्रप की संगति के अनुसार मार्ग-गारुमानों में गुल्पपानों माञ्च का प्रतिवादन करना आवश्यक होने पर मी, बैसे अस्य-अस्य विषयों का इस मंध्र में अधिक वर्षान किया है, वैसे और भी नए-नए कर्षे विषयों का वर्षान इसी मर्थ में क्यों नहीं किया गया ? क्योंकि किसी भी एक ग्रंथ में सब विषयों का वर्षान असंगव है। अतएव कितने और किन विषयों का किस कम से वर्षान करना, यह ग्रंथकार की इच्छा पर निमंत्र है; अर्थात् इस वात में ग्रंथकार स्वतंत्र है। इस विषय में नियोग-वर्ष्योग करने का किसी को अधि-कार नहीं है।

## प्राचीन और नवीन चतुर्थ कर्मप्रन्थ

'यवधीतिक' यह सुख्य नाम दोनों का समान है, क्योंकि गायाओं की संस्था होनों में बराबर द्वितारी हां है। यरंतु नवीन संस्कार ने 'सूरमार्थ विचार' ऐसा नाम दिया है और प्राचीन की शिक्ष के छंत में शिक्षकार ने उनका नाम 'आया-तेक बच्च विचारतार' दिया है। नवीन की तरह प्राचीन में भी सुख्य अधिकार औबस्यान, मार्गवास्थान और गुवस्थान ये तीन ही है। गील अधिकार भी बैसे नवीन में कमशः आठ, खुह तथा रस है, बैसे ही प्राचीन में भी है। गायाओं की संख्या स्थान होते हुए भी नवीन में यह वियोधता है कि उसमें वर्णनशैती संख्या करणे अध्यक्षर ने दो और विषय विस्तारपूर्वक वर्णन किये है। यहका विषय 'भाव' और दूसप 'संस्था' है। इस रोनों का स्वस्थ नवीन में सविस्तर हैं प्राचीन में विवक्कल नहीं है। इस रोनों का स्वस्थ नवीन में सविस्तर हैं प्राचीन में विवक्कल नहीं है। इसके विवाय प्राचीन और नवीन का विश्वस्थान्य तथा कमसास्य कराषर है। प्राचीन वर शिक्ष, टिप्पत्वी, विचरका, उच्चार, आप आदि म्बाख्याएँ नवीन की अमैदा अधिक हैं। हाँ, नकीन पर, वैसे गुकराती टवें हैं, वैसे माचीन पर मही हैं।

इस संबंध की कियोध जानकारी के लिए कथीत प्राचीन और नवीन पर कीनकीन सी व्यास्था किस-किस माथा में और किस किकड़ी बनाई हुई है, स्थादि जानके के लिए पहले कर्मक्रंप के आरम्भ में वो कर्मविषयक साहित्व की तालिका दी है, उसे देख लेना चाहिए।

चौथा कर्मप्रन्थ चौर जागम, पंचसंग्रह तथा गोम्मटसार

यदापि चीये कर्मसंघ का कोई-कोई ( बैसे गुणस्थान आदि) विषय बैदिक तथा बौद साहित्य में नामांवर तथा प्रकारांतर से वर्णन किया हुआ मिलता है, तथापि उसकी सभान कोटि का कोई लास संघ उक्त रोनों सम्प्रदायों के साहित्य में इंटिगोचर नहीं तथा।

जैन-साहित्य रवेतान्वर श्रीर दिगन्वर, दो सम्प्रदायों में विभक्त है। रवेतान्वर-सम्प्रदाय के साहित्य में विशिष्ट विदानों की कृति सक्तप 'क्यारम' श्रीर 'प्रवर्तसह' वे य प्राचीन ग्रंथ ऐसे हैं, जिनमें कि चीये कमंग्रंथ का सम्पूर्ण विषय पाया जाता है. या यो कष्टिप कि जिनके श्लावार पर चीये कमंग्रंथ की स्वना ही की गई है।

यदापि चौथे कांग्रेंय में श्रीर कितने विषय किस काम से वर्षित हैं, वे सब उसी काम से किसी एक झातम तथा पञ्चसंसह के किसी एक भाग में विधित नहीं हैं, तथापि भिन्न-भिन्न झातम और पञ्चसंस्क के भिन्न-भिन्न भाग से उसके सभी विषय लगभग भिल जाते हैं। चौथे कांग्रेंय का कौन ता विषय किस झातम में श्रीर पञ्चसंग्रह के किस भाग में झाता है, इसकी सूचना प्रस्तुत अनुवाद में उस-उस विषय के प्रमंग में टिप्पणी के तौर पर यपासंभव कर दी गई है, विससे कि प्रस्तुत मंत्र के अम्यासियों को झातम और पञ्चसंग्रह के कुछ उपयुक्त स्थल माल्म

प्रस्तुत प्रंय के श्रम्यातियों के लिए श्रागम श्रीर पञ्चसंग्र का परिचय करना लामदायक है, क्योंकि उन प्रंयों के गौरव का कारण सिर्फ उनकी प्राचीनता ही नहीं है, यक्ति उनकी विषय-गम्भीरता तथा विषयस्कृटता भी उनके गौरव का कारण है।

'गोम्मरसार' यह दिगम्बर सम्प्रदाव का कर्म-विषयक एक प्रतिक्रित संघ है, जो कि हस समय उपलब्ध है। यदायि वह संतानवीय आगमा तथा ब्यासंबह की क्षपेका बहुत अर्बाचीन है, फिर मी उसमें विषय-वर्षान, विषय-विमाग और प्रपेक विषय के सक्षया बहुत स्कृट हैं। गोम्मरसार के 'पीषकारव' और 'कर्मकारव'- ने मुख्य दो विमाश हैं। चीचे कर्ममंत्र का विषय अधिकारवा में की है और वह इससे बहुत बड़ा है। यदापि चौचे कर्मग्रंथ के सब विषय प्रायः जीवकायड में वर्षित हैं, तयापि दोनों की वर्षनशैसी बहुत क्रांसों में भिक्ष है।

जीवकायड में मुख्य बीस प्रकाशार्ष हैं—१ गुजस्थान, १ जीवस्थान, १ पर्वासि, १ प्रायु, १ संबा, १४ मार्गखार्स और १ उपयोग, कुछ बीस । प्रत्येक प्रकाशा का उपयोग बुद्ध विस्तृत क्ष्रीर विद्याद वर्षान है। श्रुनेक स्थवों में चौषे अंथ के साथ उसका मतपेद मी है।

इसमें संदेह नहीं कि चीचे कर्मप्रंथ के पाठियों के लिए जीवकायड एक लाख देखने की वस्तु हैं; क्योंकि इससे ऋनेक विशेष वातें मालूम हो सकती हैं। कर्म-विषयक ऋनेक विशेष वातें वेसे खेतायतीय प्रंपों में खम्प हैं, वैसे ही ऋनेक विशेष बातें, दिगंबरीय प्रयों में भी लम्प हैं। इस कारण दोनों संप्रदाय के विशेष-जिश्चाखुओं को एक दूसरे के समान विषयक प्रंय अवस्य देखने चाहिए। इस अभीभाय से ऋतुवाद में उस-उस विषय का साम्य और वैषय दिखाने के लिए जांग्र-जांग्र गीमान्स्यार के अनेक उपनुत्त स्थल उद्भवत तथा निर्दिष्ट किये हैं।

### विषय-प्रवेश

जिज्ञामु लोग जब तक किसी भी अंग के प्रतिपाय विषय का परिचय नहीं कर तेते तब तक उस अंग के लिए प्रकृति नहीं करते । इस नियम के अतुकार प्रस्तुत अंग के अप्ययन के निमित्त योग्य अधिकारियों की प्रकृति कराने के लिए यह आवरणक है कि शुरू में प्रस्तुत अंग के विषय का परिचय कराया आए । इसी को चित्रपन्नवेषां कहते हैं।

विषय का परिचय सामान्य और विशेष दो प्रकार से कराया जा सकता है।

(क) प्रंथ किस तारार्थ से बनाया गया है; उसका मुख्य विषय क्या है जीर वह कितने विभागों में विभाजित है; प्रत्येक विभाग से सक्य रजनेवाले ख्रन्य कितने-कितने जीर कीन-कीन विषय हैं; हालादि वर्षां करके प्रथ के शब्दात्मक कर्तेवर के साथ विषय-रूप आत्मा के सक्य का सर्शिकरण कर देना ख्रयांत अंघ का प्रचान और गीया विषय क्या-क्या है तथा वह किस-किस क्रम से वर्षित है, हसका निर्देश कर देना, यह विषय का सामान्य परिचय है।

(ख) बच्च द्वारा प्रत्येक विषय का स्वरूप बतलाना यह उसका विशेष परिचय है।

प्रस्तुत प्रंथ के विषय का विशेष परिचय तो उस-उस विषय के वर्शन-स्थान में यथाक्षंभव मूल में किवा विवेचन में करा दिया गया है। ऋतस्य इस जगह विषय का सामान्य परिचय कराना ही ऋावस्यक एवं उपयुक्त है। प्रस्तुत प्रंथ बनाने का तारार्थ यह है कि सांसारिक जीवों की भिक्ष-भिक्ष कारपाओं का वर्षन करके यह वतलाया जाए कि अधुक्त-अपुक अवश्यारें औपाधिक, वैभाविक किंवा कर्म-कृत होने से अस्पयी तथा हेये हैं, और अधुक-क्षपुक कारपा स्वामाधिक होने के कारपा स्वायी तथा उपादेव हैं। इसके सिका यह भी बतलाना है कि, जीव का स्वमाव प्राय: विकास करने का है। अतप्त्य वह अपने स्थाय के अपुतार किल प्रकार विकास करती है और तद्वाय औषा-विक अवस्थाओं को त्याग कर किस प्रकार स्वामाविक शक्तियों का आविमाँव करता है।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रस्तुत ग्रंथ में मुख्यतया पाँच विषय वर्णन किये हैं

(१) जीवस्थान, (२) मार्गणास्थान, (३) गुणस्थान, (४) माव और-(५) संख्या ।

इनमें से प्रथम मुख्य तीन विषयों के साथ ऋत्य विषय भी वर्षित हैं— जीवरथान में (१) गुजरथान, (२) यांग, (३) उपयोग, (४) लेइया, (४) बन्य, (६) उदय, (७) उदीरणा और (८) स्वाय के आठ विषय वर्षित हैं। मार्गणा स्थान में (१) जीवरथान, (२) गुजरथान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) लेस्या और (६) ऋत्य-बहुल, ये छु: विषय वर्षित हैं तथा गुजरथान में (१) जीव-स्थान (२। योग, (३) उपयोग, (४) लेस्या, (५) क्र-ब-हेतु, (६) क्र-ब, (७) उदय (८) उदोरणा, (६) सत्ता और (१०) ऋत्य-बहुल, ये दस विषय वर्षित हैं। पिछले ते विषयों का ऋषांत् भाव और संस्था का वर्षान ऋत्य-ऋत्य विषय के कर्षान से मिक्रत नहीं है, ऋषांत् उन्हें लेकर ऋत्य कोई विषय वर्णन नहीं क्रिया है।

इस तरह देखा जाए तो प्रस्तुत शंथ के शब्दात्मक कलेक्द के मुख्य पाँच डिस्से हो जाते हैं।

पहिला हिस्सा दूसरी गाया से झाठथों गाया तक का है, जिसमें जीवस्थान का मुख्य वर्षोन कर के उसके संबन्धी उसन झाठ विषयों का वर्षोन किया गया है। दूसरा हिस्सा नवीं गाया से लेकर चीवासिसमीं गाया तक का है, जिसमें युख्यतपा मार्गणास्थान को लेकर उसके संबंध से छु: विषयों का वर्षोन किया गया है। तीसरा हिस्सा पैतालीसमीं गाया से लेकर नेसठवों गाया तक का है, जिसमें मुख्यतपा गुज्यमान को लेकर उसके झामच से उसत दस विषयों का वर्षोन किया गया है। चौथा हिस्सा चौंसठवीं गाया से लेकर सकरवीं गाया तक का है, जिसमें केवल मावी का वर्षोन है। पौचनों हिस्सा इकहरसबीं गाया से का है, जिसमें केवल मावी का वर्षोन है। पौचनों हिस्सा इकहरसबीं गाया से क्कियासीवीं गाया तक का है, जिसमें सिर्फ संख्या का वर्णन है। संख्या के वर्णन के साय ही ग्रंय की समाप्ति होती है।

जीवस्थान झादि उक्त मुख्य तथा गौंचा विषयों का स्वरूप पहबी गाया के मावार्य में बिखा दिया गया है, इसलिए फिर से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तथापि यह बिखा देना आवश्यक है कि मस्तुत ग्रंथ बनाने का उद्देश्य जो उत्पर बिखा गया है, उसकी सिद्ध जीवस्थान आदि उक्त विषयों के वर्षन से किस मक्तर हो जकती है।

जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान श्रौर भाव ये सासारिक जीवों की विविध **अवस्थाएँ हैं।** जीवस्थान के वर्शन से यह मालम किया जा सकता है कि जीव-स्थान रूप चौदह श्रवस्थाएँ जाति सापेल है किंवा शारीरिक रचना के विकास **या इंद्रियों** की न्यूनाधिक संख्या पर निर्भर है। इसी से सब कर्म-कत या वैभाविक होने के कारण श्रंत में हेय हैं । मार्गणास्थान के बोध से यह विदित हो जाता है कि सभी मार्गलाएँ जीव की स्वाभाविक श्रवस्था रूप नहीं हैं। केवलज्ञान, केवलदर्शन, सायिकसम्यक्त्व, सायिक-चारित्र ग्रौर ग्रमाहारकत्व के सिवाय अपन्य सब मार्गशाएँ न्युनाधिक रूप में अपनाभाविक है। अप्रदाय स्वरूप की पूर्णता के इच्छक जीवों के लिए श्रन्त में वे हेय ही हैं। गुगा-स्थान के परिज्ञान से यह जात हो जाता है कि गुणस्थान वह ग्राप्यात्मिक उत्कांति करनेवाले ब्रात्मा की उत्तरोत्तर विकास-सूचक मामिकाएँ हैं। पूर्व-पूर्व मामिका के समय उत्तर उत्तर मुमिका उपादेय होने पर भी परिपूर्ण विकास हो जाने से वे सभी भमिकाएँ आप ही आप छट जाती है। भावों को जानकारी से यह निश्चय हो जाता है कि जायिक भावों को छोड़कर अन्य सब भाव चाहे वे उल्हांति काल में उपादेय क्यों न हों. पर ऋप्ता में हेय ही है। इस प्रकार आरीज आठ स्वामाविक स्वरूप क्या है और ऋस्वामाविक क्या है. इसका विवेक करने के लिए जीवस्थान आदि उक्त विचार जो प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है, वह आध्यात्मिक विद्या के ग्रम्यासियों के लिए अतीव उपयोगी है।

श्राप्यात्मिक प्रंथ दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे हैं जो हिए क्यात्मा के हुद स्वरूप का और दूसरे, अधुद तथा मिश्रित स्वरूप का वर्धन करते हैं। प्रस्तुत अंघ दूसरी कीट का है। श्रप्यात्मविद्या के प्राथमिक और मान्यमिक अभ्यासियों के बिए ऐसे अंघ विशेष उपयोगी हैं; स्वीकि उन श्रम्यासियों की हिए ऐसे अंघ विशेष उपयोगी हैं; स्वीकि उन श्रम्यासियों की हिए ऐसे अवहार-पराव्या होने के काराव्या ऐसे अंघों के द्वारा ही कमग्राः केवत पार्यार्थिक स्वरूप मार्थार्थ केवत पार्यार्थिक स्वरूप मार्थार्थ केवत वार्ष का स्वरूप है।

आध्यात्मक निद्या के प्रत्येक अभ्याती की यह स्वामाविक विकास होती है

ि आत्मा किस मकार और किम कम से आव्यातिमक विकास करता है, समा उन्हें विकास के समय कैसी-कैमी अवस्था का अदुमत होता है। इस विश्वाचा की पूर्वि की इंटि से देखा जाए तो अन्य विषयों की अपेका गुज्यान का महस्य अविक है। इस खराज से इस जगह गुज्यान का स्वरूप कुछ विस्तार के साथ विस्ता जाता है। साथ ही यह भी बस्ताया जाएगा कि वैनशास्त्र की तरह वैदिक तथा बौद-शास्त्र में भी आप्यातिमक विकास का कैसा वर्णन है। यदापि ऐसा करने में कुछ विस्तार अवस्थ हो जाएगा तथापि नोचे खिलो जानेवाले विचार से जिला सुओं की यदि कुछ भी आन-इदि तथा चिन्दशुदि हुई तो यह विचार अनुरयोगी न समक्षा जाएगा।

### गुणस्थान का विशेष स्वरूप

गुर्गो ( श्रारमशक्तियों ) के स्थानों को श्रर्थात् विकास की क्रमिक श्रवस्थाश्चों को गुणस्थान कहते हैं। जैनशास्त्र में गुणस्थान इस पारिभाषिक शब्द का मतलव श्रात्मिक शक्तियों के श्राविर्माव की उनके शुद्ध कार्यरूप में परिशत होते रहने की तर तम-भावापन अवस्थाओं से है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध-चेतना श्रीर पूर्णानन्दमय है। पर उसके ऊपर जब तक तीव श्रावरणों के धने बाटलों की घटा छाई हो, तब तक उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। किंत श्रावरमों के क्रमण: शिथिल या नष्ट होते ही उसका श्रमली स्वरूप प्रकट होता है । जब ब्रावरणों की तीवता ब्राखिरी हह की हो. तब ब्रात्मा प्रायमिक श्रवस्या में---श्रविकसित अवस्था में पड़ा रहता है। और जब आवरण विलक्ख ही नष्ट हो जाते हैं, तब आतमा चरम अवस्था-शुद्ध स्वरूप की पूर्याता में वर्तमान हो जाता है। जैसे-वैसे झावरखों की तीवता कम होती जाती है, वैसे-वैसे श्चातमा भी प्राथमिक अवस्था को छोडकर धीरे-धीरे शुद्ध स्वरूप का लाभ करता हम्रा चरम स्रवस्था की स्रोर प्रस्थान करता है। प्रस्थान के समय इन दो श्रवस्थाओं के बीच उसे श्रानेक नीची-कैंची श्रवस्थाओं का श्रानभव करना पडता है। प्रथम अवस्था को अविकास की अथवा अधःयतन की पराकाष्टा और चरम द्यवश्या को विकास की द्राधवा उत्क्रान्ति की पराकादा समस्त्रता चाहिए । इस विकासकम की मध्यवर्तिनी सब खबस्थाओं को अपेका से उच्च भी कह सकते हैं श्रीर नीच भी। श्रर्थात् मध्यवर्तिनी कोई भी श्रवस्था श्रपने से ऊपरवासी अवस्था की अपेका नीच और नीचेवाली अवस्था की अपेका उच्च कही जा सकती है। विकास की क्रोर क्रमसर कात्मा वस्ततः उक्त प्रकार की संस्थातीत बाध्यात्मक ममिकाओं का अनुभव करता है। यर वैमलाख में संखेप में

क्षमीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, वो 'चौदह गुजास्थान' कहताते हैं। सब क्षानरकों में मोह का कायरण प्रचान है। क्षयीत् जब तक मोह जवान और तीन हो, तब तक मोह जवान और तीन हो तक करने हैं। हरके विपरीत मोह के निवंब होते ही क्षय क्षावरणों को बैसी ही दरशा हो जाती है। इसबिए क्षात्मा के विकास करने में मुख्य वाधक मोह की प्रवाता और मुख्य सहायक मोह की निवंबता सममनी चाहिए। इसी कारण गुजास्थानों की अस्ति कारमा का कारणा को तकटता, मन्दता तथा क्षाया का प्रकास कारण प्रवास की तवात कारणा क

श्चिकितित किंवा सर्वया अधायतित आत्मा की अनस्या प्रथम गुणस्यान है। इसमें भी ही उनत दोनो चितियों के प्रश्न होने के कारण आत्मा की आप्या-तिमक-दियति विवक्तक तिरी हुई होती है। इस मृमिका के समय आत्मा चाई आपिमीतिक उन्हर्ष कितना ही क्यों न कर ले, पर उसकी प्रश्नत तालिक बस्प से सर्वया यून्य होती हैं। कैसे दिग्नम बाला मनुष्य पूर्व को पश्चिम मान-कर गति करता है और अपने इस स्थान को नहीं पाता; उसका अम एक तरह है इस ही जाता है, कैसे प्रथम भूनिकाबाला आत्मा पर-रूप को स्करम समझ कर उसी की यान है, विस्त प्रथम भूनिकाबाला आत्मा पर-रूप को स्करम समझ र उसी की यान के लिए प्रतिकृत्य बालापित रहता है और विश्रीत दर्शन या मिथ्याइहि के कारण राम-देश की प्रवक्त चोटों का शिकार कनकर तालिक सक से सक्कित रहता है। इसी भूमिका को जैनशाक में 'बहिरासभाव' किया 'मिम्बादर्शन' कहा है। इस भूमिका में जियने आत्मा चर्रानान होते हैं, उन उम्मी की आप्यात्मिक रिपति एक सी नहीं होती। अर्थात् चय के उत्पर मोह की समान्यतः रोनो शक्तियों का आपिएता होने पर मी उसमें 'बोड़-बहुत तरातम मान अपदय होता है। कियी पर मोह का प्रमान गाइतम, किसी पर गाइतर और किसी पर उससे मी कम होती है। विकास करना यह प्रायः आत्मा का स्वभाव है। इससिए जानने या अपनानने, अब उस पर मोह का प्रमान का स्वभाव है। इससिए जानने या अपनानने, अब उस पर मोह का प्रमान कम होने लगाता है, तब वह कुळु विकास को अब अपनर का ता है और ती काम करने योख को कुल-भिन्न करने योख अवस्था का अपनय का अपन करने होने से अवस्था का अपन करने रोख अवस्था का अपन करने रोख हो हो हो हो। इससिए को जैनशाझ में 'अपन्यमेर' कहा है।

मंपिमेद का कार्य बढ़ा ही वियम है। राग-द्रेप का तीजतम विष-मंपि एक बार शियल व छिन्न-भिव्य का जाए तो छर बेड़ा पार ही समिक्रए, क्योंकि इसके बाद मोह की प्रियल हो छन्न-भिव्य का होने में देरी नहीं लगती और दर्शनमंग्रेड की शिपिल होने में देरी नहीं लगती और दर्शनमंग्रेड शिपिल हुआ कि चारिकमोह की शिपिलता का मान्य मार्ड आप हुआ हुए जाता है। एक तरफ राग-द्रेप अपने पूर्ण बल का प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ विकासोन्मुल आत्मा भी उनके प्रभाव को कम करने के लिए अपने वीर्य-वल का प्रयोग करता है। इस आप्यात्मिक युद्ध में यानी मानिक विकार और आत्मा की भविद्व दिवा में कभी एक तो कभी दूसरा जयलाभ करता है। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं जो करीक करीन मंग्रेट करने लायक वल प्रकट करके भी अन्त में राग-द्रेप के तीज प्रहारों से आहत होकर व उनसे हार लाकर अपनी मूल स्थित में आ जाते हैं और अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-द्रेप स्थान मुल स्थित में आ जाते हैं और अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-द्रेप स्थान मुल स्थित में आ जाते हैं और अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-द्रेप स्थानमा रहे भी होते हैं, जो न तो हार लाकर सिक्क एसन हैं की करते। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं, जोन तो हार लाकर अक्ष आप्यात्मिक दुख के मैरान में ही पढ़े रहते हैं। कोई कोई आत्मा ऐसा मी होते हैं का स्थान तर पत्न से हैं। कोई काला ऐसा मी होता में ही पढ़े रहते हैं। कोई कोई आत्मा ऐसा मी होता हैं। कोई काला ऐसा मी होता में ही पढ़े रहते हैं। कोई काला ऐसा मी होता में ही पढ़े रहते हैं। कोई काला एका मी होता में ही पढ़े रहते हैं।

१ गंठिति सुदुम्मेश्रो करूसहयस्यस्टगृदगंठि व्य । जीवत्स कम्मजिस्त्रो प्रस्तुरात्तिक्यरियामो ॥ ११६६ ॥ भिन्नम्मि तम्मि लामो सम्मताईस्य मोक्सहेऊस्यं । सो य दुल्लामे परिस्तमनिक्यायाद्दश्चिमेश्वि ॥ ११६६ ॥ सो तत्य परिस्तममई पोरमहासमरिनम्यवाद्द व्या विक्या य सिकिकाले जह बहुतिस्या तया स्त्री ॥ ११६७ ॥ ——विशेषाक्रक्क मान्य ।

है जो अपनी राक्ति का यथोचित प्रयोग कर के उस आध्यातिमक युद्ध में राज-द्वेष पर जयलाम कर ही लेता है। किसी भी मानसिक विकार की प्रतिद्वनिद्वता में इन तीनों अवस्थाओं का अर्थात कभी द्वार खाकर पीछे गिरने का कभी प्रति-स्पर्धा में डटे रहने का श्रीर जयलाम करने का श्रन्भव हमें श्रक्सर नित्य प्रति हम्मा करता है। यही संघर्ष कहलाता है। संघर्ष विकास का कारण है। चाहे विद्या, चाहे धन, चाहे कीर्ति, कोई भी लौकिक वस्तु इष्ट हो, उसको प्राप्त करते समय भी श्रचानक श्रनेक विष्न उपस्थित होते हैं श्रीर उनकी प्रतिद्वनिद्वता में उक्त प्रकार की तीनों अवस्थाओं का अन्भव प्रायः सबको होता रहता है। कोई विद्यार्थी, कोई धनार्थी या कोई कीर्तिकाङ्ची जब अपने इष्ट के लिए प्रयत्न करता है तब या तो वह बीच में ऋतेक कठिनाइयों को देखकर प्रयत्न की छोड ही देता है या कठिनाइयों को पारकर इष्ट-प्राप्ति के मार्ग की स्रोर स्र सर होता है। जो श्राप्रसर होता है, वह बड़ा विद्वान, बड़ा धनवान या बड़ा कीर्तिशाली बन जाता है। जो कठिनाइयों से डरकर पीछे भागता है, वह पामर, श्रज्ञान, निर्धन या कीर्तिहीन बना रहता है। श्रीर जो न कठिनाइयो को जीत सकता है श्रीर न उनसे हार मानकर पीछे भागता है, वह साधारण स्थिति में ही पड़ा रहकर कोई ध्यान विचिने योग्य उत्कर्य-लाभ नही करता ।

इस भाव को समभ्याने के लिए शास्त्र भे एक यह दृशन्त दिया गया है कि

१ जह वा तिन्नि मसुस्ता, जंतडिवर्ग्ह सहावगमणेणुं ।
वेलाइकमभीया, तुरंति पत्ता य दो चोग ॥ १२११ ॥
दर्द्धं मगतडत्वे ते एमो मगण्डो परिनिवत्ते ॥ १८१२ ॥
दर्द्धं मगतडत्वे ते एमो मगण्डो परिनिवत्ते ॥ १२१२ ॥
व्यव्ये भार्य मास्युक्तं , वीला कमाडिई पहे तीहे ।
गंडी य भयद्वाणुं, रागहोत्ता य दो चोग । १२१२ ॥
भग्गो ठिइपरिवुद्दी, गहिन्नो पुण गंठिन्नो मन्नो तहन्नो ।
सम्मतपुरं एवं जोएज्जा तिरिण करणाणि ॥ १२१४ ॥
— विशेषावस्यक माध्य ॥
यथा जनाक्वयः केऽि, महापुरं विवासकः ॥

यया जनात्वयः केऽपि, महापुरं वियातवः । प्राताः क्वन्त कानारे, स्यानं चौरैः मयकरम् ॥ ६१६ ॥ तत्र दूतं तुतं यान्तो, दरशुत्तकरद्वयम् । तद्वदृष्ट्या व्यतितं प्रात्ते मीतः प्रतायितः ॥ ६२० ॥ यद्वीतभापरत्त्त्वयाम्यत्त्ववयस्यव्यतं तो । भयस्यानमनिकस्य, पुरं प्राप पर्यक्रमी ॥ ६२१ ॥ तीन प्रकाशी कहीं था रहे थे। सीच में भशानक चोटों को देखते ही तीन में से एक तो पीख़ें भाग स्था। दूसरा उन चोरों से बर कर नहीं माया, किन्दु उनके ब्राय पकड़ा गया। शीवपा दो क्रमाचारचा बता तथा कीयता से उन चोरों को हराकर क्षाने सब ही गया। मानसिक विकारों के साथ क्षाध्यात्मिक युद्ध करने में जो जय-पराजय होता है, उसका योड़ा बहुत ख्याख उक्त हशान्त से आ सकता है।

प्रथम गुयास्थान में रहने वाले किसासवामी ऐसे स्वनेक स्रात्मा होते हैं, को राग-द्वेष के तीसतम बेवा को थोड़ा सा दवाने हुए होते हैं, पर मीह की प्रधान स्थित को स्थान रशंनमोह को शिषित किये हुए नहीं होते । इसिल्य क्यारे के स्थान स्थान किया स्थान होते हो । स्विच्छा का स्थान स्थान किया क्यारे के स्थान स्थान किया हो के स्थान स्थान

बोब, वीर्थ व चारित्र के तरनम भाव की ऋपेचा से उस ऋसत् हृष्टि के चार भेद करके मिथ्या हृष्टि गुणस्थान की ऋनियम ऋवस्था का शास्त्र में ऋच्छा चित्र खींचा गया है। इन चार हृष्टियों में जो बर्चमान होते हैं, उनको सदृहृष्टि खाम करने में फिर देरी नहीं जातती।

> हप्यत्तोरानयश्चात्र, जना जीवा सवोऽय्वी । पन्थाः कर्मस्थितिर्मन्य देशस्विह स्थारयदम् । ६२२ ॥ रागदेषो तस्करी हो तन्हीतो वित्तत्त्तु सः । श्रीष प्राप्पारि दुर्भावायो ज्येष्ठरियतिक्यकः ॥ ६२३ ॥ चौरत्वस्तु स क्षे यस्तादग्, रागादिवाधितः । श्रीष भिनति यो नैव न चापि वक्षते ततः ॥ ६२४ ॥ स लसीष्टपुरं प्रारो योजपूर्वकरसाद दुतम् । रागद्वेषावपाकृत्य सम्मय्दर्शनमाप्तवात् ॥ ६२५ ॥'

१ 'मिष्यात्वे मन्दतां मान्ते, मित्राचा ऋषि दृष्ट्यः । मार्गाभिमुखमानेन, कुन्ते मोन्न्योजनम् ॥ ३१ ॥ —श्री यशोविजयजी-कृत योगानतारद्वार्त्रिशिकाः : सद्वीच सद्वीच व सन्वरित्र के तर-तम-माव की अपेक्षा से सद्विष्ट के में शास्त्र में बार विभाग किये हैं, जिनमें मिम्पाहिष्ट त्यागकर अथवा मीह की एक या रोनों राक्तियों को जीतकर आपों वहें हुए समी विकतित आत्माओं का समाविष्ट होजात है। अथवा दूसरे प्रकार से यो समक्षाया जा सकता है कि जिसमें आत्मा का सरकर मासित हो और उसकी मासित के लिए सुख्य प्रवृत्ति हो, वह सद्दृष्टि । इसके विगरीत जिसमें आत्मा का सरकर मासित हो और न उसकी मासि के लिए ही प्रवृत्ति हो, वह असद्दृष्टि । बोध, वीर्य व चरित्र के तर-तम-माव को लक्ष्य में रखकर राज्य में होनों हृष्टि के चार-चार विभाग किये गए हैं, जितमें सब विकासगामी आत्माओं का समावेश हो जाता है और जिनका वर्षण पढ़ने से आप्यातिक विकास का चित्र आँखों के सामने नाचने लगता है।

शारीरिक और मानसिक दुःखों की संवेदना के कारण श्रज्ञातरूप में ही गिरी-नदी-पापण 3 न्याय से जब श्रात्मा का श्रावरण कुछ, शिथिल होता है और हसके कारण उसके श्रमुमव तथा वीवींक्षास की मात्रा कुछ बढ़ती है। तब उस विकास-गामी श्रात्मा के परिणामों की शुद्धि व कोमलता कुछ बढ़ती है। विसकी बदौलत

१—सच्छ्रबासंगतो बोचो दृष्टिः सा चाण्येगीदता । मित्रा, तारा, बला, दौमा, स्थिरा, कात्ता, प्रमा, परा ॥२५॥ तृष्णगोमयकाञ्चानिकक्षरीयमोपमा । रान्ताराक्ष्त्रसमा कमेपीक्शादिसक्षिमा ॥२६॥ झादाश्रतस्य सापयपाता मित्रबाह्यामिष्ट । तच्यते निरपायाश्च मित्नप्रयेस्तयोत्तराः ॥२८॥

—योगावतारद्वात्रिशिका।

२ इसके लिए देखिए, श्रीहरिभद्रासुरि-कृत योगद्दष्टिसमुच्चय तथा उपाध्याय यशोविजयजी-कृत २१ से २४ तक की चार द्वार्त्रिशिकाएँ।

३ यथाप्रवृत्तकरण् नन्यनाभोगरूपकम् । भवत्यनाभोगराकः कयं कर्मव्योऽद्विनाम् ॥६७॥ यथा मियो पर्ययोग आवायोऽद्विनदीम्बातः । स्वश्रिकाकराये आनश्च्या श्रति दमावादः ॥६०८॥ तथा यथाप्रवृत्तात्स्युरस्यनाभोगद्वत्यात् । स्वरुत्थितिककर्मायो अन्तवीऽत्रान्तरेऽयं सः ॥६०६॥

१ इसको दिगम्बरसम्प्रदाय में 'श्रयाप्रवृत्तकरण कहते हैं। इसके लिए देखिए, तत्त्वार्थ राजवार्तिक ६. १०१३.

२ तीवधारपर्श्वकल्पाऽपूर्वाख्यकरऐन हि ।

श्राविष्कृत्य परं वीर्यं प्रन्थिं भिन्दन्ति केचन ॥६१८॥

<sup>---</sup>खोकप्रकाश, सर्ग ३।

३ परिग्णामविशेषोऽत्र करगं प्रागिनां मतम् ॥५६६॥

<sup>—</sup>लोकप्रकाश, सर्ग ३।

४ ''श्रमानिकृत्तिकररोंनातिस्वच्छारायात्मना । करोत्यन्तरकरयामन्त्रपूर्वसंमितम् ॥६२०॥ कृते च तिस्मिन्मव्यात्मभोहिस्पतिर्द्धिण मवेत् । तत्राद्यान्तरकरयात्वर्तस्यन्यरोज्यंगा ॥६२८॥ तत्राद्यात्वरकर्त्यात्वरक्तम् तत्र त्वरेदनात् । छतीतायामयैतस्य स्थितावन्तर्महूर्वतः ॥६२९॥ प्राप्नोत्यन्तरकरणं तस्यादाञ्चण एव सः । सम्यक्तमौगशिमकमगीद्गातिकमान्त्रयात् ॥६२०॥ यथा वनद्यो राम्भवन्तः प्राप्यातुष्यस्य ।॥६२०॥ यथा वनद्यो राम्भवनः प्राप्यातुष्रस्य स्थम् । स्ययं विष्यायति तथा, मिष्यायतिष्रद्यनातः ॥६१२॥ ष्रवाप्यात्तरकरणं विद्यं विष्यायति स्वयम् । तदीपरामिकं नाम सम्यक्तं त्यनेरुप्नमात् ॥६२२॥

<sup>--</sup>लोकपकाश, सर्ग ३।

श्चिष्यों में वृद्धरी स्वयांत् स्वर्यकृत्यं-सानक श्चादि ही स्रत्यम्य दुर्सय है। स्प्रेंकि राग-बेप के तीम्रतम बेग को रोकने का स्वयंत कठिन कार्य हमी के द्वारा किया आता है, जो सहय नहीं है। एक बार इस कार्य में सफलता प्राप्त है। बाने पर फिर चांदे विकासगामी झाला ऊपर की किसी मूमिका से गिर मी पने तथानि वह पुनः कमीन-कमी कार्यन स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र हमें स्वयंत्र हमें प्राप्त कर तेता है। इस आध्वातिक परिविद्यति का कुछ राध्यीकरंग् स्रतुमवनत ज्यावहारिक इन्द्रति के द्वारा क्रिया जा सकता है।

कैसे, एक ऐसा वस्त्र हो, विसमें मस्त्र के स्नतिरिक्त विकनाहर मो सगी हो। उसका मस्त्र जगर-जगर से दूर करना उतना किन्न और अमन्त्राथ नहीं, विकनाहर का दूर करना । यदि विकनाहर एक बार दूर हो जाए तो किर सासी का मत्त्र निकात में किया किसी कारण-वश्च फिर से लगे हुए गरें को दूर करने में विशेष अम नहीं पहना और वस्त्रको उसके अससी स्वरूप में सहज हो साया जा सकता है। उसर-जगर का मस्त्र दूर करने में जो वल दरकार है, उसके सरदा 'वयावहातिकरण' है। जिकनाहर दूर करनेवाले विरोध का असके अमके समान 'अमूर्यकरण' है, जो विकनाहर के समान राम-द्रेग की तीवतम प्रिय को शियिस करता है। जाई प्रकृत हुए मल को किया विकनाहर दूर होने के बाद फिर से लगे हुए मल को कम करनेवाले बल-प्रयोग के समान 'अमुर्वकरण' है। उक्त तीनो उसका के बल-प्रयोगों में विकनाहर दूर करनेवालों कर-प्रयोग ही विशेष हु

अथवा जैसे, किसी राजा ने आत्मरह्मा के लिए अपने अक्षरक्षों को तीन विभागों में निमाजित कर रखा हो, जिनमें दूसरा विभाग रोप दो विभागों से अधिक बखाना हो, तब उसी की जीतने में रिशेष बख लगाना पहता है। वैसे हो दर्शनमों को जीतने के पहले उसके रचक राग-देप के तीन संस्कारोंको शिथिल करने के लिए विकासगामी आत्मा को तीन बार बल-प्रयोग करना पहता है। जिनमें दूसरी बार किया जानेवाला बल-प्रयोग ही, जिसके द्वाग गग-देप की अवस्वेत तीन्नतारूप अधि मेदी जाती है, प्रधान होता है। किम प्रकार उक्त तीनों दलों में से सखाना दूसरे अक्षरख्क दल के जीत लिए जाने पर रिश्व उस राजा का पराजय सहज होता है, हसी प्रकार पा देप की आतितीन्नता को मिटा देने पर दर्शन-मों हर पर जवाम करना सहज है। दर्शन-मों हर पर जवाम करना सहज है।

ऐसा होते ही विकासगामी श्रात्मा स्वरूप का दर्शन कर लेता है अपर्यात् उसकी श्रव तक जो पररूप में स्वरूप की भ्रान्ति थी, वह दूर हो जाती है। स्रतर्थ उसके प्रयत्न की गति उसवी न होकर सोबी हो जाती है। स्रयति यह विवेक्षी बनकर कर्तव्य-स्रकर्तव्य का वास्तविक विभाग कर लेता है। इस दशा को बैन-शाख में 'झन्तरात्म माव' करते हैं, क्वीकि इस रिपति को प्राप्त करके विकासगामी झात्मा झपने झन्दर वर्तमान सुस्म कोर सहय शुद्ध परमात्म-भाव को देखने लगता है, स्रयंत् स्नन्तरत्मान, यह झात्म-मन्दिर का गर्महार है, रिक्तमें प्रविष्ठ होकर उस मन्दिर में वर्तमान परमात्मा-भावकर निश्चव देव इस दर्शन किया जाता है।

यह दशा विकासकम की नतुर्थी भूमिका किंता नतुर्थ गुयास्थान है, किसे पाकर आत्मा पहले पहल आप्यात्मिक शानि का अनुभव करता है। इस भूमिका में आप्याप्तिक दृष्टि यथार्थ (आत्मरवरुगे-मुल ; होने के कारख विष-प्राप्ति-तिहारि है। जिसकी वैनशाक्त में सम्यन्त कहा है।

चतुर्यी से आगे की अर्थात पञ्चमी आदि सब भूमिकाएँ सम्यन्दश्चिताती ही समकती चाहिए; संगोंकि उनमें उत्तरोग्तर विकास तथा दृष्टि की शुद्धि अधिकाधिक देशी जाती है। चतुर्य गुणस्थान में स्वरूप दर्शन करने से आत्मा को अपूर्व शासि होता जाती है। जतुर्य गुणस्थान में स्वरूप दर्शन कर में सार्थ्य-विषयक भ्रम हूर हुआ, अर्थात अन तक जिस पौद्गालिक व बाह्य सुख को मैं तरस रहा था, बह् परिशाम मिस्स, अस्पिर एवं परिमित है, परिशाम मुन्दर, स्थिर व अपरिप्तिस सुख स्वरूप मासि में ही है। तब वह विकासगामी आत्मा स्वरूप-स्थिति के ब्रिए प्रयक्त करने साराता है।

मोह की प्रधान शकि — दर्शन मोह को शिथिल करके स्वरूप-दर्शन कर कीने के बाद भी, जब कर उसकी दूसरी शकि— चारिश्व-मोह को शिथिल न किया ज्ञाप, तब तक स्वरूप-खाम किया स्वरूप स्थित नहीं हो सकती। इसकिए यह मोह की दूसरी शकि को मन्द करने के लिए प्रयास करता है। जब वह उस शकि को अंशतः शिथिल कर पाता है; तब उसकी और भी उत्क्रान्ति हो आती है। जिसमें अंशतः स्वरूप-स्थिता वा परपरिवृत्तिन्याग होने से चुदुर्थ भूमिका की अपेबा अधिक शान्तिन्ताम होता है। यह देशविरति-नामक पाँचर्यों गुयास्थान है।

इस गुरास्थान में विकासगामी आत्मा को यह विचार होने खगता है कि यदि अल्य-विरति से ही इतना अधिक शान्ति-साम हुआ तो फिर सर्व-विरति---

१ 'जिनोक्तादविपर्यस्ता सम्यग्द्दष्टिर्निगद्यते । सम्यक्तवशास्त्रिनां सा स्यातन्त्रैवं जायतेऽक्रिनाम् ॥५६६॥'

<sup>—</sup> खोकप्रकाश, सर्ग ३।

जब भागों के सर्वया परिहार से कितना शानित-साम होगा ? इस विचार से मित होकर न प्राप्त आप्याधिक शानित के अनुस्य से नवधान होकर वह विकासनामी आत्मा चारित्रमोह को अधिकांश में शिविज करके परले को किता है । इस भी आपिक स्वरूप-स्थिता न स्वरूप-साम प्राप्त करने की चेश करता है । इस चेश में अधिक स्वरूप-स्थिता न स्वरूप-साम प्राप्त होता है । किसमें पैद्पाधिक मार्चो पर मुच्छां निवकुत नहीं यहती, और उसका सारा समय स्वरूप की आपि- व्यक्ति करने के काम में ही लाचे होता है । यह 'सर्वविदानि' नामक पष्ठ गुच- स्थान है । इसमें आत्म-करवाया के आतिरिक्त लोक-करवाया की मावना और तत्तुकुल प्रवृत्ति में होती है । जिससे कमी-कमी योही बहुत मात्रा में प्रमाद आ आपता है ।

पाँचवें गणस्थान की ऋषेद्धा. इस छठे गणस्थान में स्वरूप ऋभिव्यक्ति अधिक होने के कारण यदापि विकासगामी आतमा को आध्यात्मिक शान्ति पहले से अधिक ही मिलती है तथापि बीच-बीच में अनेक प्रमाद उसे शान्ति के अनुभव में जो बाधा पहुँचाते हैं. उसको वह सहन नहीं कर सकता । अतएव सर्व-विरित-जनित शान्ति के साथ अप्रमाद-जनित विशिष्ट शान्ति का अनुभव करने की प्रवल सालमा से प्रेरित होकर वह विकासगामी श्रात्मा प्रमाट का त्याग करता है श्रीर स्वरूप की श्रमिव्यक्ति के श्रमुकल मनन-चिन्तन के सिवाय श्रन्य सब व्या-पारों का त्याग कर देता है। यही 'खप्रमत्त-संयत' नामक सातवाँ गगस्थान है। इसमें एक श्रोर श्रप्रमाद-जन्य उत्कट सख का श्रन्भव श्रात्मा को उस स्थिति में बने रहने के लिए उत्तेजित करता है और दसरी ओर प्रमाद-जन्य पूर्व वासनाएँ उसे श्रपनी श्रोर खींचती है। इस खींचातानी में विकासगामी श्रात्मा कमी प्रमाद की तन्द्रा और कभी अप्रमाद की जागृति अर्थात् छठे और सातवें गया-स्थान में स्रनेक बार जाता-स्राता रहता है। मँबर या वातभ्रमी में पड़ा हुआ तिनका इधर से उधर और उधर से इधर जिस प्रकार चलायमान होता रहता है. उसी प्रकार छठें श्रीर सातवे ग्यास्थान के समय विकासगामी श्रात्मा श्रनवस्थित बन जाता है।

प्रमाद के साथ होने वाले इस ब्यान्तरिक युद्ध के समय विकासगामी ब्राल्मा यदि अपना चारित्र-बल विशेष प्रकाशित करता है तो किर वह प्रमादों-प्रलोभनों को पार कर विशेष ब्राप्यमत-अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस ब्रन्सथा को पाकर वह देनी शक्त हुद्धि की निगरी करता है कि किससे शेप देसहे सोह-मक्त को नष्ट किया जा सके। मोह के साथ होने बाले माबी युद्ध के लिए की जाने वाली तैवारी की इस भूमिका की आपदों गुनाश्यान कहते हैं। पहेंसे कभी न हुने ऐसी आतम् दुर्धि इस गुण्यत्वान में हो जाती है। जिस 
से कौई किमतवामी आत्मा तो मोड़ के संकारों के प्रमांव की कैमतः दक्षता 
हुआ आते वहता है। तथां अन्त में उसे नितकुत ही उपयान्त कर देता है। जो मोह 
के संकारों को क्षमत्वः जह मृत से उत्ताहता हुआ आत्मे वहता है तथा अन्त में 
उन सब संकारों को कविया निर्मृत ही कर बासता है। इस प्रकार आउने गुण्यस्थान से आगे वहने वाले अर्थात् अन्तरातम-माव के किमत होरा परमालमसाव स्त सर्वोरि भृमिका के निकट पहुँचने वाले आत्मा दो श्रीणयों में विमक्त 
हो जाते हैं।

एक अंशियाले तो ऐसे होते हैं, जो मोह को एक बार सर्वध्या दक्षा तो लेते हैं, उसे निमूंत नहीं कर पाते । अतरप्त जिस प्रकार किसी बतंत में भरी हुई माप कभी-कभी अपने वेग से उस वर्तन को उड़ा ले मापती है या नीचें भीत देते हैं प्रेपचा जिस प्रकार राख के नीचे दवी हुई अग्निस हवा का मक्तेय लगते ही अपना कार्य करने तल में बैठा हुआ मत यो हा सा होम पाते ही उत्पर उठकर जल को गेंदला कर देता है, उसी प्रकार पहले दवावा हुआ भी मोह आतरिक चुक् में यके हुए उन प्रयम अंशी वाले आत्माओं को अपने बेग के हार नीचे पठक देता है, उत्त प्रमा वारों जा को आपने बेग के हार नीचे पठक देता है। जा सम केशी वाले आत्माओं को अपने बेग के हार नीचे पठक देता है। उत्त प्रमा अंशी वाले आत्माओं को आपने बेग के हार रिजाकर तर्वया दक्षा वारों जाने पर भी मोह, जिस भूमिका से आत्म को हार रिजाकर त्वाने दक्षाने सम को स्वार्य की नीचें तथा दक्षाने हुए हो जा नीचें तथा दक्षाने हुआ हो पात्मा की स्वार्य कार्य स्वर्य मुस्सा कर कार है। यह जा नीचें तथा दक्षाने गुलस्थान कह लाता है। या पहली गुलस्थान अध्यान कार स्वार्य है। अपिक उसे पानेवाला आत्मा आत्म न वक्षर एक बार तो अवस्य नीचें गिरता है।

दूसरी श्रेषिणवाले खात्मा मोह को कमशः निर्मुल करते-करते खन्त में उसे सर्वया निर्मुल कर ही डालते हैं। सर्वया निर्मुल करने की जो उच्च मूमिका है, वही बारहवाँ मुख्यमन है। । इस गुखरावान को पाने तक में अर्थात् मोह को सर्वया निर्मुल करने से पहले बीच में नीवा और दवसों गुखरावान प्राप्त करना पड़ता है। इसी प्रकार देखा आए तो चाहे पहली श्रेषिवाले हो, चाहे दूसरी श्रेषिवाले, पर वे सब नौवाँ-दसवाँ गुखरायान प्राप्त करते हो हैं। दोनों श्रेषिवालों की ख्रमेदा ही होता है जिस प्रथम श्रेषिवालों की ख्रमेदा वृद्धि श्रेषिवालों में ख्रमस्पुद्धित क्यान्य होते हैं। एक प्रकार के तो कि कि कि स्वार्य होते हैं। एक प्रकार के तो

ऐसे होते हैं, जो सौ कोशिया करने पर भी एक बारगी अपनी परीजा में गास होकर आगे नहीं वह सकते । पर दूखरे प्रकार के विचार्यां अपनी योग्यता के बल से सब किनाहें जो जा परकर उस किनतम परीजा को बेचक पास कर हो लेते हैं। उन दोनों दल के हर अन्तर का कारण उनकी आगत्तिक वेपका की न्यूनाधिकता है। बैसे ही नीवें तथा दसवें गुण्यान को मास करनेवालें उक्त दोनों अधिगामी आत्माओं की आप्यातिमक विश्वादि न्यूनाधिक होती है। असके कारण एक अधिगाले तो दसवें गुण्यान को पाकर अंत में न्यारहवे गुण्यान को पाकर अंत में न्यारहवे गुण्यान को पाकर इसते में न्यारहवें गुण्यान को पाकर इसते में न्यारहवें गुण्यान को पाकर इसते में ने मोह को सर्वें पा उत्तर वा अधिक आत्माल का पाकर करते हैं कि अन्त में ने मोह को सर्वें पा जीण कर वारहवें गुण्यान को पाकर वात्र वा अधिक आत्माल का पाकर करते हैं कि अन्त में ने मोह को सर्वें पा जीण कर वारहवें गुण्यान को मास कर हो तेते हैं।

जैसे ग्यारहवाँ गुणस्थान श्रवश्य पुनराव तिका है, वैसे ही बारहवाँ गुण-स्थान अपुनरावृत्ति का है। अप्रयात् ग्यारहवें गुरूस्थान को पानेवाला आत्मा एक बार उससे अवश्य गिरता है और बारहवें गुणस्थान को पानेवाला उससे कदापि नहीं गिरता; बल्कि ऊपर को ही चढ़ता है। किसी एक परीचा में नहीं पास होनेवाले विद्यार्थी जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रता से योग्यता वढाकर फिर उस परीचाको पास कर लेते हैं: उसी प्रकार एक बार मोह से हार खानेवाले ब्रात्मा भी ब्राप्रमत्त-भाव व श्रात्म वल की ब्राधिकता से फिर मोह को ब्रावश्य सीम कर देते हैं। उक्त दोनों श्रेसिवाले खात्माख्रों की तर-तमभावापन श्राध्यात्मिक विश्रद्धि मानों परमात्म-भाव-रूप सर्वोच्च भूमिकापर चवने की दो सीढियाँ हैं। जिनमें से एक को जैनशास्त्र में 'उपशमश्रेणि' श्रीर इसरी को 'च्चपकअंणि' कहा है। पहली कुछ दूर चढ़ाकर गिरानेवाली श्रीर दूसरी चढ़ाने-वाली ही है। पहली श्रेषि से गिरनेवाला श्राध्यात्मिक श्रधःपतन के द्वारा साहे प्रथम गुणस्थान तक क्यों न चला जाए, पर उसकी वह श्रधःपतित स्थिति कायम नहीं रहती। कभी-न-कभी फिर वह दुने वल से और दुनी सावधानी से तैयार होकर मोह-शत्रु का सामना करता है और अन्त में दूसरी श्रेणि की योग्यता प्राप्त कर मोह का सर्वथा चय कर डालता है। व्यवहार में अर्थात आधिभौतिक लेख में भी यह देखा जाता है कि जो एक बार हार खाता है, वह पूरी तैयारी करके हरानेवाले शत्र को फिर से इरा सकता है।

परमातमभाव का स्वराज्य मात करने में मुख्य वाश्वक मोह ही है। जिसको नष्ट करना अन्तरात्मभाव के विशिष्ट विकास पर निर्मर है। मोह का सर्वथा नाश हुआ कि अन्य आवरण जो जैनशाला में 'वातिकमें' कहलाते हैं, वे प्रधान सेनापति के मारे जाने के बाद अनुगामी सैनिकों की तरह एक साथ तितर-वितर हो जाते हैं। फिर स्वा देपे, विकासमामी आत्मा तुरुत हो परमात्म-आव का पूर्व आप्याप्तिक स्वराज्य पाकर क्रयाँत सन्विदानन स्वरूप को पूर्वांत्म व्यक्त करके निरंतिराय ज्ञान, चारित्र क्यांदि का लाम करता है तथा ऋनिवंचनीय स्वामाविक सुख का अनुमव करता है। जैसे, पूर्विमा की यत में निरुप्त चन्द्र की सम्पूर्व क्लाएँ प्रकारमान होते हैं, वैसे ही उस समय आदमा की चेतना आदिस मी मुख्य शक्तियों पूर्व विकसित हो जाती हैं। इस मूमिका को जैनशास्त्र में तेरहानें गुणस्थान कहते हैं।

इस गुयास्थान में चिरकाल तक रहने के बाद श्रालमा दण्य रज्यु के समान रोष श्रावरणों को श्रयांत श्रायमानमृत श्रयांतिकमों को उड़ाकर फूँक मेने के लिए स्हमिलपायतिपाति श्रुक्तण्यानरूप पत्रन का श्रावय तेकर मानसिक, बाचिक श्री कार्यिक व्यापारों को सर्वया रोक देता है। वही श्राप्यातिक विकास की यराकांश किया चौटहत्तें गुरास्थान है। इसमें श्राप्ता समुच्छिनकिया।तिपाति शुक्कप्यानद्वारा सुमेव की तरह निष्पकम्म स्थिति को श्राप्त करके अन्त में शरीर-त्याग-पूर्वक व्यवहार श्रीर परमार्थ दृष्टि से लोकोत्तर स्थान को प्राप्त करता है। यही निगुं स ब्रमस्थिति है, वही सर्वाह्मीस्थ पूर्णता है, यही पूर्ण करकुत्यला है, यही एस पुरुषार्थ की श्रातिम तिद्धि है और यही श्रयुनराष्ट्रितिस्थान है। क्योंकि संसार का एक मात्र कारण मोह है, जिसके सब संस्कारों का निश्योप नाशा हो जाने के कारण श्रव उपाधिका संभव नहीं है।

यह कया हुई पहले से चौदहर्वे गुजरथान तक के बारह गुज्रस्थानों की; हसमें दूसरे और तीसरे गुज्यस्थान की कथा, जो ख़ूट गई है, वह वो है—सम्बक्त्व किंवा तत्त्वज्ञानवाली ऊपर की चतुर्थी आदि मूमिकाओं के राजमार्ग से च्युत होकर जब कोई आत्मा तत्त्वज्ञान-सुन्य किंवा मिच्याहिट्टावती प्रथम मूमिका के उत्पार्ग की ओर मुकता है, तब बीच में उस अवश्यतनोन्मल आत्मार्म की कुछ अवस्था होती है वही दूसरा गुज्यस्थान है। यदापि इस गुज्यस्थान में प्रथम गुज्य स्थान की अपनेबा आत्म-गुद्ध अवस्य कुछ अधिक होती है, हसलिए इसका नम्बर पहले के बाद रखा गया है, फिर भी वह बात ध्यान में एसनी चाहिए कि

१ 'योगसंन्यासतस्त्यागी, योगानन्यखिलाँस्वजेत् । इत्येवं निर्मृ गं अष्ठा, परोस्तमुपपद्यते ॥७॥ वत्तुतत्तु गुर्गौः पूर्णमनन्तैमांसते स्वतः । रूपं व्यक्तात्मनः साथोर्निरश्रस्य विघोरित ॥८॥²

<sup>&</sup>lt;del>- कानसार, त्यागाडक ।</del>

इस गुस्थान को उक्तान्ति-स्थान नहीं ऋ सकते। क्योंकि प्रथम गुस्थान को क्रोडकर उल्क्रान्त करनेवासा बाल्मा इस दूसरे स्थान को सीघे तौर से प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु उत्पर के गुणस्थान से गिरनेवाता ही ज्ञात्मा इसका स्रविकारी बनता है। अधःपतन मोह के उद्रेक से होता है। अतएव इस गुरास्थान के समय मोह की तीत्र काषायिक शक्ति का अविभाव पाया जाता है। खीर आदि मिष्ट भोजन करने के बाद जब वमन हो जाता है, तब मुख में एक प्रकार का विख-द्वारा स्वाद श्रार्थात् न श्रातिमधर न श्राति-श्राम्ल जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार दसरे गग्रस्थान के समय ऋष्यात्मक स्थिति विलक्षण पाई जाती है। क्योंकि उस समय आतमा न तो तत्व-ज्ञान की निश्चित मुमिका पर है और न तत्त्व-ज्ञान-शुन्य की निश्चित भिनका पर। अथवा जैसे कोई व्यक्ति चढ़ने की सीढ़ियों से खिसक कर जब तक जमीनपर आकर नहीं ठहर जाता, तब तक बीच में एक विलक्षण श्रवस्था का श्रत्भव करता है, वैसे हो सम्यक्त्य से गिरकर मिथ्यात्व को पाने तक में अर्थात बीच में आत्मा एक विलवास आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करता है। यह बात हमारे इस व्यावहारिक अन्भव से भी प्रसिद्ध है कि जब किसी निश्चित उन्तत-श्रवस्था से गिरकर कोई निश्चित श्रवनत-श्रवस्था प्राप्त की जाती है, तब बीच में एक विलक्षण परिस्थिति खड़ी होती है।

तीसरा गुण्हथान आत्मा की उस मिश्रित अवस्था का नाम है, विसमें न तो केवल सम्यक् दृष्टि होतों है और न केवल मिथ्या दृष्टि, किन्तु आत्मा उसमें दोखायमान आध्यानिक स्थितिवाला वन जाता है। अत्यय उसकी बुद्धि स्वाधीन न होने के कारण सन्दृष्ट्यील होती है अर्थात् उसके सामने वो कुछ आया, वह सब सव। न तो वह तत्व को एकान्य अतलक्ष्य से ही जानती है और न तत्व-आतल्य का वास्तिकि रुप्य विवेक ही कर सकती है।

कोई उन्क्रान्ति करनेवाला श्राप्ता प्रथम गुवस्थान से निकलकर सीचे ही तीसरे गुव्यस्थान को प्राप्त कर सकता है और कोई श्रवकान्ति करनेवाला श्राप्ता मी चतुर्थ श्रादि गुवस्थान से गिरकर तीसरे गुवस्थान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उटकान्ति करनेवाले और श्रवकान्ति करनेवाले—दोनों प्रकार के श्राप्ताश्रकों का श्राप्त-स्थान तीसरा गुवस्थान है। यही तीसरे गुवस्थान की दूसरे गुव्यस्थान से विशेषता है।

क्रमर श्रातमा की जिन चौदह श्रवस्थाओं का विचार किया है, उनका तथा उनके श्रन्तगत श्रवान्तर संस्थातीत श्रवस्थाओं का बहुत संदेग में वर्गाकरण करके शाका में शरीरधारी श्रातमा की तिर्फ तीन श्रवस्थाएँ वतताई हैं—बहिरालम-श्रवस्था, (२) श्रन्तरात्म श्रवस्था और (३) परमातम-श्रवस्था। पहली श्रवस्था में आत्मा का वास्तविक—विशुद्ध रूप अत्यन्त आच्छन रहता है, जिसके कारण श्रातमा मिप्याप्यासवाला होकर वीद्गालिक विलासों को ही सर्वस्व मान लेता है और उन्हीं की प्राप्ति के लिए सम्पूर्व ग्राप्ति का व्यय करता है 1

दूसरो ख़बरथा में ख़ात्मा का वास्तविक त्वस्त पूर्णतया वो प्रकट नहीं होता, पर उसके ऊपर का ख्रावरण गाद न होकर शिषिक्ष, शिषिक्षतर, शिषिक्षतम बन जाता है, जिसके कारण उसकी दृष्टि पीद्गालिक विकासों की आंग्र से हरकर गुद्ध स्वरूप की आंग्रे खग जाती है। इसी से उसकी दृष्टि में शरीर ख़ादि की जीर्याता व नवीनता अपनी जीर्याता व नवीनता नहीं है। यह दूसरी श्रवस्था ही तीसरी श्रवस्था का दृष्ट सोपान है।

तीसरी श्रवस्था में श्रात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है श्रार्यात् उसके ऊपर के धने श्रावरण विलक्कल विलीन हो जाते हैं।

पहला, दूसरा और तीसरा गुँगुत्थान बहिरातमञ्जवस्था का चित्रण् है। चौये से बारहर्वे तक के गुण्यान ब्रन्तरातमञ्जवस्था का दिग्दर्शन है और तेर-हर्यों, चौदहर्वों गुणस्थान परमातमञ्जवस्था का वर्णन । है।

आप्ता का स्वभाव ज्ञानमय है, इस्तिए वह चाहे किसी गुणस्थान में क्यों न हो, पर प्यान से कदापि मुक्त नहीं रहता। प्यान के सामान्य शीत से (१) शुम और (२) अशुम, ऐसे दो विभाग और विशेष शीत से (१) आर्त, (२) शीद्र, (३) धर्म और (४) शुक्त, ऐसे चार विभाग शास्त्र में किये

'बाह्यात्माः चान्तरात्मा च, परमात्मेति च चयः । कायाधिष्ठायकथ्येयाः, प्रसिद्धा योगवाङ्मये ॥ १७ ॥

ग्रन्ये भिष्यात्वसम्यक्त्वकेषकज्ञानमामिनः।

मिन्ने च सीखमोडे च, विभान्तास्ते त्वयोगिनि ॥ १८ ॥'

—योगायतास्द्रात्रिशिका ।

१ 'श्रन्ये तु मिष्यादर्शनादिभावपरिश्वते बाह्यात्मा, सम्यन्दर्शनादिपरिश्वतस्व-त्तरात्मा, केवत्रज्ञानादिपरिश्वतद्ध परमाल्या । तत्राध्यगुवास्थानत्रये बाह्यात्मा, ततः परं वीष्यमोहगुवस्थानं यावदन्तरात्मा, ततः परन्तु परमालेवि । तथा व्यक्त्या बाह्यात्मा, राक्त्या परमात्मान्तरात्मा व । ध्यक्त्यान्तरात्मा तु शक्त्या परमात्मा श्रनुभुतपूर्वन्येन व बाह्यात्मा, व्यक्त्या परमात्मा श्रनुभुतपूर्वन्येवेव बाह्यात्मान्त-रात्मा च ।' — स्वप्यात्मनवरिद्या, ग्राया २२५ ।

२ 'क्रार्तरीद्रधर्मशुक्रानि ।'—तत्त्वार्य-क्रध्याय ६, सूत्र २६'।

गए हैं। चार में से पहले हो अध्युम और पिछुले हो शुम है। पीद्गलिक हिंदि की मुख्यता के किंवा आपन-विस्मृति के समय जो प्यान होता है, वह अध्युम और पीट्रलिक हिंद की गीखाता व आत्मानुस्थान-रशा में जो प्यान होता है, वह शुम है। अध्युम प्यान संतार का कारणा और ग्रुम प्यान मोस का कारणा है। वहले तीन गुख्रस्थानों में आर्च और रीद्र, ये दो प्यान ही तर-तम-भाव से पाद जाते हैं। चौच और वाँचवें गुख्रस्थान में उक्त दो प्यानों के आर्दितिक सम्मावक के प्रमाव में अप्ते वाँचवें गुख्रस्थान में शुर्व प्रपान के आर्दितिक सम्मावक के प्रमाव में सर्पायान मी होता है। छुठे गुख्रस्थान में आर्द शुक्र में सर्पायान होता है। आठवें से बारवें तक वाँच गुख्रस्थानों में धर्म और शुक्ल, ये दो प्यान होता है। आठवें से बारवें तक वाँच गुख्रस्थानों में धर्म और शुक्ल, ये दो प्यान होते हैं।

तेरहर्वे श्रीर चौदहर्वे गुग्रस्थान में सिर्फ शुक्रव्यान होता है! ।

गुर्वास्थानों में पाए जानेवाले ध्यानों के उक्त वर्णन से तथा गुण्यस्थानों में किने हुए विहिपल-भाव आदि पूर्वोक्त विभाग से प्रत्येक मतुष्य यह सामान्यत्या जान सकता है कि मैं कित गुणस्थान का अधिकारी हैं। देसा ज्ञान, थोग्य अध्यानी की नैसर्गिक महत्त्वाकांचा को ऊपर के गुणस्थानों के लिए उत्तेजित कता है।

### दुर्शनान्तर के साथ जैनदर्शन का साम्य

१ इसके लिए देखिये, तलार्य झ० ६, सूत्र ३५ से ४०। ध्यानशतक, गा०, ६३ और ६५ तथा झावरमक हारिमझी टीका पु० ६०२। इस विषय में तलार्य के उक्त सूत्रों का राजवातिक विशेष देखने योग्य है, क्योंकि उसमें भेतानवार्यों से योहा का मत्येन्द है।

बैनशास्त्र में मिथ्याद्दष्टि या बहिरात्मा के नाम से ब्राज्ञानी जीव का लक्का बतलाया है कि जो ग्रनात्मा में श्रर्थात् श्रात्म-भिन्न जड़तत्व में श्रात्म-बुद्धि करता है, वह मिथ्याहिष्ट या बहिरात्मा १ है। योग-वासिष्ठ में १ तथा पातज्जास-

```
योग सत्र व में ग्रज्ञानी जीव का वही लच्चण है। जैनशास्त्र में मिय्यात्वमोह
का संसार-बुद्धि और दृश्वरूप फल वर्शित है <sup>४</sup> । वही बात योगवासित्र के
    १ 'तत्र मिध्यादर्शनोदयवशीकतो मिध्यादृष्टिः।'
                                          —तत्त्वार्थ राजवात्तिक ६, १, १२।
    'श्रात्मधिया समुपात्तकायादिः कीर्त्यतेऽत्र बहिरातमा ।
    कायादेः समधिष्ठायको भवत्यन्तरात्मा तु ॥७॥
                                                    -योगशास्त्र, प्रकाश १२ ।
    'निर्मेत्तरफटिकस्पेव सहजं रूपमात्मनः।
    श्रध्यस्तोपाधिसंबद्धो जडस्तत्र विमह्मति ॥६॥
                                                      ---शनसार, मोहाध्टक ।
    'नित्यश्रच्यात्मताख्यातिरनित्याश्रच्यनात्मस् ।
    श्रविद्या तत्त्वधीर्विद्या योगाचार्यैः प्रकीर्तिता ॥१॥
                                                          -शानसार विद्याप्टक ।
    'भ्रमवाटी बहिर्द ष्टिभ्रमञ्जाया तदीव्रणम्।
    श्रभान्तस्तत्त्वदृष्टिस्त, नास्यां शेते सखाऽऽशया ॥२॥<sup>3</sup>
                                                - ज्ञानसार, तत्त्वहृष्टि-श्राष्ट्रक ।
    २ 'यस्याऽज्ञानात्मनो ज्ञस्य, देह एवात्मभावना ।
    उदिनेति रुपैवाच रिपवोऽभिभवन्ति तम् ॥३॥१

    निर्वाण-प्रकरण; पूर्वार्घ सर्ग ६ ।

    ३ 'म्रानित्याऽग्रचिदुःखाऽनात्मस् नित्यश्चचिसखात्मस्यातिरविद्या ।'
                                  --पातञ्जलयोगसूत्र, साधन-पाद, सूत्र ५ ।
    ४ 'समदायावयवयोर्बन्धहेतत्वं वाक्यपरिसमाप्तेवेंचित्र्यात ।'
                                          - तत्त्वार्य-राजवार्तिक ६, १, ३१।
              'विकल्पचषकैरात्मा, पीतमोहासवो समम्।
              भवोज्वतालमुत्तालपपञ्चमचितिव्रति ॥५॥
                                                      --शनसार, मोहाप्रक ।
```

निर्वाण ' प्रकरण में सजान के कजारन से कही गई है। (२) योग-वासिज निर्वाण प्रकरण पूर्विमें स्विच्या से तृष्णा और तृष्णा है दुःस का स्वतुम्ब तथा सिवा से स्विच्या का ' नारा, यह कम कैम वर्षित है, वही कम कैम विमाल साल में मिथ्याजान कीर सम्बन्धान के निरुप्त दारा जगह-क्वाइ वर्षित है। (३) योगवासिज के उनस प्रकरण में ' ही जो स्विच्या का विच्या से और विच्या का विच्या से सीवा का सिवा है। वह जैनशास्त्र में माने हुए मितवान स्वादि खोगेपपिमिकजान से सिव्याजान है। (३) जैनशास्त्र में सुख्यतया मोह को ही बन्य का—संस्त्र का हेद माना है। (३) जैनशास्त्र में सुख्यतया मोह को ही बन्य का—संस्त्र का हेद माना है। योगवासिज में सुख्यतया मोह को ही बन्य का—संस्त्र का हेद माना है। योगवासिज में सुख्यतया सहा है। उत्तर स्वाप्तर से कही गई है। उत्तर स्वाप्तर के क्षांतर को कही है। उत्तर स्वाप्तर से कही गई स्वाप्तर से से स्वाप्तर से स्वाप्य से स्वाप्तर से स्वाप्तर से स्वाप्तर से स्वाप्तर से स्वाप्तर से

२. 'जन्मपर्वाहिना रन्ध्रा विनाशिष्कुद्रचञ्चुरा । भोगाभोगरसापूर्णा, विचारैकशुराद्यता ॥११॥'

सर्ग ८।

३. 'भियःस्वान्ते तयोदन्तरृक्षायातपनयोरित । श्रविद्यायां वित्तीनायां द्वीयो हे एव करूपने ॥२३॥ एते राषव त्तीयेते, श्रवाप्यं परिशिष्यते । श्रविद्यासंद्यात् द्वीयो विद्यापद्वोऽपि राषव ॥२४॥

सर्ग है ।

४. 'श्रविचा संसृतिवं यो, माया मोहो महत्तमः। कल्पितानीति नामानि, यस्याः सकतवेविभिः॥२०॥' 'हप्तुद्रं रेयस्य सत्ताऽङ्गनन्य हत्यमिथीयते। इष्ठा हरयनताद्वदो, दृश्याऽभावे निमुच्यते॥२२॥'

--- उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग १।

'तस्माचित्तविकल्पस्य पिद्याचो बाह्यकं यथा । विनिद्दन्येवमेषान्तर्द्रधारं दुश्यक्ष्पिका ॥३८॥।'

--- उत्पत्ति प्र• सर्ग ३ ।

१. 'म्रज्ञानाव्यमुता वस्ताब्जात्सर्थपरम्परः । यस्मिसिष्ठन्ति राजन्ते, विरान्ति विज्ञसन्ति च ॥५३॥' 'श्रापातमात्रमभुत्वमनर्थस्त्वमायन्तवस्त्रमितिमङ्गुत्स्वम् । स्रक्षानरास्तिन इति प्रमृतानि राम नानाङ्ग्तीनि विपुत्तानि फलानि तानि' ॥६१॥ पूर्वाई, सर्ग ६,

तारपर्य दशके अभिमान या अध्यास से ही । (६) जीते, कैनदाका में अन्यिकेट का न्यांत है देते ही दोगवालिक ने " भी है । (६) जीतिक मन्यों का यह न्यांत कि अक्ष, माया के संसर्ग से संकर्प निकरणसम्बद्धान होता है ", दलाही प्रया स्थावरज्ज्ञमात्मक जमत् का करूप के अन्त में नाश होता है", हलाही सातों की नेपाति जैनपात्म के अनुत का अक्ष्य में नाश होता है", हलाही सातों की नेपाति जैनपात्म के अनुता हम अक्षा की जा सकती है—आला का अध्यवहार-पश्चि में स्थाना अक्ष का जीवन्य धारण करना है। अभ्याः स्कृत तथा स्वृत्व मन के द्वारा विकेष प्राप्त करके करनाजांक में आलाम का विवरण करना संकरणने विकरणसम्बद्धान होते पर सांसारिक पर्यापों का नाश होना ही करने के अन्त में स्थावर जगातिका ना नाश है आलाम अपनी सत्ता मुक्कर जब संस्थान मानता है, जो अब्रंख-मानल भावना कर मोह का उदय और वस्य का आरख है। वही अब्रंख-मानल भावना कर मोह का उदय और क्य का आरख है। वही अब्रंख-मानल भावना कर मोह का उदय और क्य का आरख है। वही अब्रंख-मानल भावना कर मोह का उदय और क्य का आरख है। वही अब्रंख-मानल भावना विकेष कर्याप्त की जीति के अनुतार बन्यदेत्रमृत स्थला है। उद्याति, हित्त है जी जैन-दिष्ट के अनुतार बन्यदेत्रमृत स्थल में में वर्शित है, वे ही जैन-दिष्ट के अनुतार स्वरंख-पारी का प्राप्त है। (७) योगवासिक में ' सकरप स्थिति को अपनी का और स्वरंख पर्ता है। (७) योगवासिक में ' सकरप स्थिति को अपनी का और स्वरंख पर्ता है।

—उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११८

-- उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग १।

उखिन्प्रकरक, सर्ग १।

४. 'स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिस्तद्भंसोऽइंत्ववेदनम् । एतत् संचेपतः मोक्तं तन्त्रत्वाऋवसञ्चाम् ॥५॥'

---- उत्प<del>तिश्रक</del>रण, सर्ग ११७ ।

शिक्षिं प्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन् सति हि मुक्तता । मृगतृष्णाम्बुदुद्धादिशान्तिमात्रात्मकस्वसौ ॥२३॥

 <sup>&#</sup>x27;तत्त्वयं स्वैरमेवासु, संकल्पविति नित्यशः।
तेनेत्यमिन्द्रजालश्रीविततेयं वितन्यते ॥१६॥'
'यदिदं दृश्यते सर्वं जगत्स्यावरजङ्गमम्।
तत्तुषुप्ताविव स्वन्नः, कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥१०॥'

स तथामृत एवात्मा, स्वयमन्य इवोल्वसन् । जीवतामुपयातीव, भाविनामा कदर्थिताम् ॥१३॥'

३. उत्पद्यते यो जगति, स एव किल वर्षते । स एव मोद्यमान्त्रोति, स्वर्ग वा नरकं च का ॥॥॥"

भ्रंश को श्रज्ञानी का तत्त्वा माना है। जैनशाका में भी सम्पक्षान का और मिन्यादिष्ठ का कमशः वही त्वरूप ै नत्तावा है। (=) योगवातिष्ठ में " जो सम्पक्षान का तत्त्वा है। (क) वेगशाक में सम्पक्ष ह्यान का तत्त्वा है, वह जैनशाक के श्रवहरूत है। (ह) जेनशाक में सम्पक्ष दर्शन की प्राप्त , (ह) त्याना और (२) बाह्य निमिन्त , इन दो प्रकार से नत्त्वाई हैं । योगवातिष्ठ में भी जान प्राप्त को नैता हो कम मुचिन किया है। (१०) जैनशाका के नौदह गुणस्थानों के स्थान में चौदह मुनिकाओं का वर्षन योगवातिषठ में " बहुत विकर व विस्तृत है। सात भूमिकार्य ज्ञान की और

१. 'श्रहं ममेति मन्त्रोऽयं, मोहस्य ज्यादान्यकृत् ।
 श्रवमेव हि नजपूर्वः, प्रतिमन्त्रोऽपि मोहनित् ॥१॥'
 — ज्ञानसार, मोहाष्टक ।
 स्वभावलाससंस्कारकारण्यं ज्ञानिभयते ।
 ध्यान्यसात्रमतस्वन्यत्तया चीक्तं महास्मना ॥३॥'
 — ज्ञानसार, ज्ञानाष्टक ।
 १. 'श्रवाचन्तावमात्रास्मा, परमालीह विद्यते ।
 इत्येको निश्चयः स्प्रारः सम्यगजान विद्ववंषाः ॥२॥'

३ 'तम्निसर्गादधिगमाद वा ।'

४ 'प्रकस्ताबद्गुरुपोक्तादनुष्ठानाच्छुनैः शनैः। जन्मना जन्मभिवांपि सिद्धिदः समुदाहुतः॥३॥ द्वितीयस्वात्मनैवाग्रु, किविद्य्युरगन्नेवतसा। भवति ज्ञानसंप्राप्तिराकाराफलपातवन् ॥४॥'

५ 'क्रज्ञानभूः सप्तपदा, ज्ञभूः सप्तपदेव हि।

— उपशम-प्रकरस्, सर्ग ७ ।

पदान्तरायसर्गस्यानि, भवन्त्यन्यान्ययैतयोः ॥२॥ तत्रारोपितमञ्जानं तस्य भूमीरिमाः श्रृष्ठा । बीजजामतपाजामत्, महाजामतयेव च ॥११॥ जामतस्य-मस्यपा स्वप्नाः, त्यन्नजामत्युपुतकम् । इति साविषो मोहः, पुनरेष परसरम् ॥१२॥ रिक्षशे भवन्यनेन्नाय्यः श्रृष्ठा ज्ञृज्ञ्यमस्य च । प्रथमे चेतर्नं बस्त्यादनाय्यं निर्मेश्चं वितः ॥१३॥ स्रात स्रज्ञान की बतलाई हुई हैं, जो बैन-परिमाधा के स्रनुसार क्रमज्ञः मिथ्याल स्री स्रोर सम्यक्त्यकी ऋषस्या की सूचक हैं। (११) योगवासिष्ठ में तत्वक

मविष्यन्त्रित्तराजीवादिनामशब्दार्थमाजनम् । बीजरूपं स्थितं जामत्, बीजजामत्तदुच्यते ॥१४॥ एषा ज्ञप्तेर्नवावस्थाः त्वं जाग्रत्संसर्ति शृह्या । नवप्रसतस्य परादयं चाडमिटँ मम ॥१५॥ इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जाप्रत्यागभावनात् । श्चयं सोइहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदित: ।।१६।। पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तोः महाजाग्रदिति स्कटम् । श्ररूद्रमथवा रूढं सर्वथा तन्मयात्मकम् ॥१७॥ यज्जाप्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वपनः स उच्यते । विचन्द्रश्रक्तिकारूप्यमृगतृष्णादिभेदतः ॥१८॥ श्रम्यासात्प्राप्य जाग्रत्वं, स्वप्नोऽनेकविधो भवेत् । श्चल्पकालं मया इष्टं, एवं नो सत्यमित्यपि ।।१६॥ निद्राकालानुभृतेऽथैं, निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः। स स्वप्नः कथितस्तस्य, महाजाग्रस्थितेहैंदि ॥२०॥ चिरसंदर्शनाभावाद ५ फुल्सवृहद् स्वप्नो जाग्रत्तयारूढो, महाजाग्रत्यदं गतः ॥२१॥ श्रवते वा चते देहे. स्वप्नजाप्रन्मतं हि तत । षडवस्थापरित्यागे, जडा जीवस्य या स्थितिः ॥२२॥ भविष्यदुःखबोधाट्या, सौधुप्ती सोच्यते गतिः। एते तस्यामवस्थायां तरालोष्ठशिलादयः ॥२३॥ पदार्थाः संस्थिताः सर्वे, परमाग्रप्रमाणिनः । सप्तावस्था इति प्रोक्ता, मयाञ्चानस्य राघव ॥२४॥

उत्पत्ति-प्रकरण सर्ग ११७।

'श्चानभूमिः द्वाभेच्छास्या, प्रथमा सपुराहृता । विवारणा दितीया द्व, तृतीया ततुमानता ॥५॥ सत्वापविष्मवुद्यां स्थाततो संतवितनासिका । परार्थानावनी षण्ठी, सतसी दुर्वणा स्तृता ॥६॥ श्चातामन्ते स्थिता दुवित्तसत्वा मृद्यो न द्योच्यते । एतासां भूमिकानां त्वमिदं निर्वचनं श्रद्धा ॥॥॥ समाहि, पूर्यांशय और मुक्त पुरुष का जो वर्यन है, वह कैन-संकेतानुसार चहुचं सादि मुखस्थानों में स्थित क्षात्मा को लागू पड़ता है। कैनशाक में की बान का महत्त्व वर्षित है, वही योगवासिष्ठ में प्रक्षमाहात्म्य के नाम से

स्थितः किं मृद एवास्मि, प्रेक्षेऽहं शास्त्रसज्जनैः। वैराग्यपूर्वमिन्छेति, शुभेन्केखन्यते बुधैः ॥=॥ शास्त्रसङ्जनसंपर्क-वैराग्याभ्यासपूर्वकम् । सदाचारप्रवृत्तिर्या, प्रोच्यते सा विचारसा ॥६॥ विन्वारगाश्चभेन्छाम्याभिन्द्रियार्थेष्वसक्तता । यत्र सा तनताभावात्योच्यते तनुमानसा ॥१०॥ भमिकात्रितयाभ्यासाञ्चित्तेऽर्थे विरतेर्वशात् । सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे, सन्यापत्तिरुदाहता ।।११।। दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गपतेन च । रूद्रसत्त्वचमत्कारात्र्योक्ता संसक्तिनामिका ॥१२॥ भमिकापञ्चकाम्यासात्स्वात्मारामतया दृदम् । श्चाम्यन्तराणां बाह्याना पदार्थानामभावनातः ॥१३॥ परप्रयक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थभावनात । पदार्याभावना नाम्नी, षष्ठी संजायते गतिः ॥१४॥ म्मिषट्कचिराभ्यासान्द्रेदस्यानुपलम्भतः। यत्त्वभावैकनिष्ठत्वं सा श्रोया तुर्यगा गतिः ॥१५॥ उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११८। १ योग० निर्वासा-प्र०, सर्ग १७०; निर्वास-प्र० उ, सर्ग ११६ । योग । स्थिति प्रकरण, सर्ग ७५; निर्वाण-प्र० स० १६६ । २ 'जागर्ति ज्ञानदृष्टिश्चेत्रृष्णा कृष्णाऽहिजाङ्गली। पूर्णानन्दस्य तत्कि स्याहेन्यवश्चिकवेदना ॥४॥ — ज्ञानसार, पृर्खताष्टक I

— ज्ञानसार, पूर्णताष्टं 'श्रस्ति चेद् ग्रन्थिभद् ज्ञानं कि चित्रेस्तत्रयन्त्रयोः । प्रदेशाः स्वोधपुत्रन्ते, तमोष्ट्री दृष्टिरेव चेति सः । निम्पालयौज्ञपत्रिस्तुः, ज्ञानदम्मोबिद्योति । निर्मयः राकवयोगी, नन्त्याननन्ते ॥७॥ पीपुचमसप्रद्रोत्यं, रसाधनमनीषपम् । श्रनन्यापेद्यमस्वद्रोत्यं, रसाधनमनीषपम् । श्रनन्यापेद्यमस्वद्रीत्यं, रसाधनमनीषपम् । 'संसारे निषसन् स्वार्थसन्त्रः करुकत्वेर्गने । शिय्यते निश्वित्तं लोको शनसिद्धौ न श्विय्यते ॥१॥ नाहं पुद्रलभावानां कर्जा करारिद्धौ न श्विय्यते ॥१॥ नाहं पुद्रलभावानां कर्जा करारिद्धौ न कम्म ॥१॥ लिय्यते पुद्रलस्त्रः ने लिय्यते पुद्रलस्त्रः । विक्रम्योमाञ्जनेनेन, ध्यायश्चितं न क्विय्यते ॥१३ । शिक्षताश्चानसंगत्रमतिभाताय केक्कम् । निल्पेश्वानममस्य, क्रिया सर्वोध्युक्यते ॥१॥ तर्जान्तासान्तिम मतः, क्रिया वार्वोध्युक्यते ॥१॥ तर्जान्तासान्तम निल्प्यते ॥६॥ । भावनाश्चानसंग्नो निश्विद्धोरी न विव्यते ॥५॥। ।

ज्ञानसार, निर्लेपाष्टकः।

'क्षिन्दन्ति शानदात्रेण, स्पृहाविषततां बुधाः । मुखशोषं च मूर्च्छां च, दैन्यं यच्छति यत्फत्तम् ॥३॥'

ज्ञानसार, निःस्प्रहाष्ट्रक ।

'मियो युक्तपदार्थानामसंक्रमचमक्किया। चिन्मात्रपरिखामेन, विदुषैत्रानुसूयते॥॥॥ ऋषियातिमिरश्वसे, हशा विद्याञ्जनसृश्या। पश्यन्ति परमातमानमात्मन्येव हि योगिनः॥=॥"

ज्ञानसार, विद्याष्टक ।

'मवसीस्मेन कि भूरिमक्चलमस्यमां । सदा भयोज्मितं ज्ञानसुलमेन विशिष्यते ॥२॥ न गोत्यं क्वापि नारोत्यं हेयं त्रं च न क्वचित् । क्व भयेन मुनैः त्येयं क्रं यं ज्ञाने परम्वतः ॥२॥ एकं ब्रह्मास्त्रमादायं, निप्नमोहचयं द्वनिः । विश्वति नैव संसामसोर्यस्य इव नारायद् ॥४॥ मयूरी ज्ञानहृष्टिकेटसर्यति मनोक्नो । वेष्टमं भयसर्यायां न तदाऽजनद्वन्दने ॥४॥ कृतमोहास्त्रवेनस्यं, त्यानम् विश्वति यः । क्व मोसस्य व्य वा मक्षः, क्रम्पेसरकेतिषु ॥६॥ तृत्ववस्त्रपत्रो मृदा श्रमस्यक्षे मध्यनिकतः ।

#### उस्लिखित है <sup>9</sup>।

चित्तं परिशतं यस्य, चारित्रमङ्कतोभयम् । ऋखरढज्ञानराज्यस्य, तस्य साधोः कुतो भयम् ॥८॥'

ज्ञानसार, निर्भयाष्ट्रक ।

'ब्रह्मार्थे तु भावन्तः, शास्त्रदीर्थं विना बडाः । प्राप्त्रवत्ति परं सेदं प्रस्तवत्तः पदे पदे ॥५॥ 'ब्रह्मतादिशद्दामन्त्रं स्वाष्ट्रपावन्द्रस्तेषन्त् । धर्मार्यमहाकृत्वां सास्त्रमानुर्धर्मयः ॥।।।। प्रास्त्रोकतात्यक्तां न् शास्त्रकः शास्त्रदेशकः । शास्त्रोकतात्यक्तां न् शास्त्रकः शास्त्रदेशकः । शास्त्रोकत्वद्यम्महायोगी, प्राप्तीति परमं पटम् ॥॥॥।"

, ज्ञानसार, शास्त्राष्ट्रका।

"शानमेव बुधाः प्राहुः, कर्मशा तापनातपः । तदाम्यन्तरमेवेदं बाक्षं तदुपबृंदकम् ॥१॥ श्रादुक्षेतिसिकी इतिर्वालाना सुवयीलता । प्रातिक्षेतिस्कि इतिर्वातिनां परमं तपः ॥२॥ सदुपायमञ्जानासुपेयमपुरव्वतः । श्रानिना नित्यमानन्दवृद्धिदेव तपव्विनाम् ॥४॥'

ज्ञानसार, तपोष्टक ।

१ 'न तद्गुरोने शास्त्रायांन पुरुषाद्माप्यते पदम् ।
यत्यापुसङ्गाम्प्रदितादिवादिश्वरादपृद्धः ॥१७॥
सुन्दर्म निजया द्वस्या, मङ्ग वेव वयस्यवा ।
यरमासावते रामः, न नाम किययाऽन्यवा ॥१८॥
यरमोक्यति तीरणामा, पूर्वापरिवारिक्यो ।
प्रमादीपशिखा आद्य, आक्याप्यं ते न बाषते ॥१६॥
दुक्तरा या विपदो दुःश्वरुल्वोत्तरं कुताः ।
प्रमाविदितं मुद्दमापटल्मापि वाधते ।
प्रमाविदितं मृद्दमापटल्मापि वाधते ।
प्रमावानिक्रका सार्व्यनिमिनोत्तपम् ।११॥
'प्रमावानसदोऽपि कार्यात्माधिक्यति ।
दुष्पकः कार्यमासाच, प्रवानमिन नरपति ॥२३॥
शास्त्रस्वस्वारम्मैः प्रमावासी नतपति ॥२४॥
शास्त्रस्ववारम्मैः प्रमावासी स्वतामिव ॥२४॥

प्रशाबलबङ्गन्मलः, काले सत्कार्यपादपः। फलं फलत्यतिस्वादु भासोवि म्बमिवैन्दवम् ॥२५॥ य एव यत्नः क्रियते, बाह्यार्थोपार्जने जनैः। स एव यत्नः कर्तव्यः, पूर्वं प्रशाविवर्धने ॥२६॥ सीमान्तं सर्वदःखानामापदां कोशमुत्तमम् । बीजं संसारवद्धायां प्रज्ञामान्द्यं विनाशयेत ।।२७॥ स्वर्गाद्यद्यन्य पातालाद्राज्याद्यत्समवाप्यते । तत्समासाद्यते सर्वे प्रज्ञाकोशान्महात्मना ।।२८।। प्रश्योत्तीर्थते भीमात्तरमात्तंसारसागरात् । न टानैर्न च वा तीर्थेस्तपमा न च राघव ॥२६॥ यत्प्राप्ताः संपदं दैवीमपि भृमिचरा नराः । प्रज्ञापुरुयलतायास्तत्फलं स्वादु समुत्यितम् ॥३०॥ प्रज्ञया नखरालूनमत्तवारणयूथपाः। जम्बुकैर्विजिताः सिंहा, सिंहैर्इरिस्का इव ॥३१॥ सामान्यैरपि भूपत्वं प्राप्तं प्रशावशावरैः । स्वर्गापवर्गयोगयत्वं प्राप्तस्यैवेह दृश्यते ॥३२॥ प्रज्ञया वादिनः सर्वे स्वविकल्पविलासिनः । जयन्ति सुभटप्रस्थान्नरानप्यतिभीरवः ॥३३॥ चिन्तामिएरियं प्रज्ञा हुत्कोशस्था विवेकिनः। फलं कल्पलतेवैषा, चिन्तितं सम्प्रयच्छति ॥३४॥ भव्यस्तरति संसारं प्रजयापोद्यतेऽध्रमः । शिक्षितः पारमाप्नोति, नावा नाप्नोत्यशिक्षितः ॥३५॥ धीः सम्यगयोजिता पारमसम्यग्योजिताऽऽपदम् । नरं नयति संसारे, भ्रमन्ती नौरिवार्णवे ॥३६॥ विवेकिनमसंमुदं प्राज्ञमाशागखोरियताः । दोषा न परिवाधन्ते, सन्नद्धमिव सायकाः ॥३७॥ प्रज्ञयेह जगत्सर्व सम्यगेवाङ्ग दृश्यते । सम्यग्दर्शनमायान्ति, नापदो न च संपदः ॥३८॥ पिधानं परमार्कस्य, जडातमा विततोऽसितः। श्रहंकाराम्बदो मत्तः, प्रशावातेन बाध्यते ॥३६॥"

#### योगसंबन्धी बिचार

गुणस्थान और योग के विचार में छन्तर स्था है ? गुयस्थान के किंबा स्वान व ज्ञानकी मूमिकाओं के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि झारमा का आध्यासिम्क विकास किस कम से होता है और योग के वर्णन से यह जात होता है कि आप्ता का आध्यासिम्क विकास किस कम से होता है और योग के वर्णन से यह जात होता है कि
मोच का सापन क्या है ? अर्थात गुणस्थान में झाप्यास्थिक विकास के कम का
विचार मुख्य है और योग में मोच के साधन का निचार मुख्य है । हुए मक्सर
दोनों का मुख्य प्रतिपाद तत्व मिक-मिन्न होने पर भी एक के विचार में दूसरे
की छुपा अवस्थ आ जाती है, क्योंकि कोई भी झारमा मोच के आनिम—
अननतर या अध्यवहित — साधन को भयम ही मास नहीं कर कता, किन्तु विकास
के कममानुतार उत्तरीचत सम्मवित साधनों को तोगान यरम्पर की तरह प्राप्त करान
विषयक विचार में चरम साधन को भ्राप्त कर लेता है । अत्राप्त योग के—मोक्साधनविषयक विचार में ख्राध्यास्थिक विकास के कम की छुपा आ ही जाती है । इसी
तरह आध्यास्थिक विकास कित कम से होता है, हसका विचार करते समय आस्मा
के ग्रुब, ग्रुबत, ग्रुबत परियाम, जो मोच के साधनमृत है, उनकी छुपा
में वाती है । इसी साधन को इसी की वर्णन मुसंग में योग का स्वरूप संदेध
में दिला देना आपसांक की है ।

योग किसे कहते हैं ?— आध्या का धर्म-व्यापार मोच का मुख्य हेता अर्थात उपादानकारण तथा बिना विज्ञान से फल देनेवाला हो, उसे योग 'कहते हैं ! ऐसा व्यापार मिण्यान आर्टि शुम भाव या शुम्मावपूर्वक की जानेवाली किया ' हैं। पाताबलदर्शन में वित्त की हचित्रों कि तिरोधकों योग ' कहा है। उसका भी वर्षी मतलत है, अर्थात् ऐसा निरोध मोच का मुख्य कारण है, न्योंकि उसके साथ कारण और कार्य-रूप ते ग्रुप भाव का अवस्थ संबंध होता है।

 भोन्नेण योजनादेव, योगो स्वत्र निरुच्यते । सद्यण तेन तन्मुख्यहेतुव्यापारतास्य तु ॥१॥'

--योगलत्तरा द्वात्रिशिका।

२ 'प्रिण्घानं प्रवृत्तिश्च, तथा विष्नजयिक्क्या । सिद्धिश्च विनियोगश्च, एने कर्मश्चमाशयाः ॥१०॥' 'एतैराशययोगैन्तु, विना धर्माय न क्रिया । प्रस्थुत प्रत्यपायाय, लोमकोषक्रिया तथा ॥१६॥''

----योगलक्क्यादात्रिंशिका ।

३ 'यौगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।---पातञ्जलसूत्र, पा० १, सू० २ ।

# योग का सारक कर से होता है है

श्रातमा अनादि काल से जन्म-मृत्यु के प्रवाह में पड़ा है और उसमें नाना प्रकार के व्यापारों को करता रहता है। इसलिए यह प्रभ पैदा होता है कि जमके व्यापार को कब से योगस्वरूप माना जाए ! इसका उत्तर शास्त्र में 1 यह दिया गया है कि जब तक श्रास्मा मिध्यात्व से व्यास बुद्धिवाला, श्रतएव दिङम्द की तरह उल्टी दिशा में गति करनेवाला ऋर्यात् श्रास्था---लक्य से भ्रष्ट हो. तब तक उसका व्यापार प्रशिधान श्रादि ग्रभ-योग रहित होने के कारण योग नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत जब से मिथ्यात्व का तिमिर कम होने के बतरण जात्मा की भान्ति मिटने लगती है श्रीर उसकी गति सीधी श्रर्थात सन्मार्ग के श्रभिमुख हो जाती है, तभी से उसके व्यापार की प्रशिधान श्रादि श्राम-भाव सहित होने के कारण 'योग' संज्ञा दी जा सकती है। सारांश यह है कि आत्मा के अमादि सांसारिक काल के दो हिस्से हो जाते है। एक चरमपुद्गलपरावर्त्त श्रीर दूसरा अचरम पुद्गल परार्वत कहा जाता है! चरम पदगलपरार्वत अनादि सांसारिक काल का आखिरी और बहुत छोटा अश <sup>२</sup> है। अचरमपुद्गलपरावर्न उसका बहुत बड़ा भाग है: क्योंकि चरम-पटगलपरावर्त को बाद करके अनादि सांसारिक काल, जो अनतकालचक-परिमाख है, वह सब श्रन्यरम पुद्गलवरावर्त कहलाता है। श्रात्मा का सांसारिक काल, जब चरमपुद्गलपरावर्त-परिमाण बाकी रहता है, तब उसके ऊपर से मिध्यालमोह का श्रावरण हटने लगता है। श्रतएव उसके परिणाम निर्मल होने लगते हैं। श्रौर किया भी निर्मल भावपूर्वक होती है। ऐसी किया से भाव-शुद्धि श्रौर भी बढ़ती है। इस प्रकार उत्तरीत्तर भाव-ग्राह्म बढ़ते जाने के कारण चरम प्रदगसप्रा-वर्तकालीन धर्म-व्यापार को योग कहा है। श्राचरम पदगलपरावर्त कालीन व्यापार न तो ग्रभ-भावपूर्वक होता है और न शुभ-भाव का कारण ही होता है। इसिल्य

१ 'मुख्यत्वं चातरङ्गत्वात्फलाच्चेपाच्च दर्शितम् । चरमे पुदगुतावर्ते यत एतस्य संभवः ॥२॥ न सन्मर्गाभिमुख्यं स्यादावर्तेष परेष तु । मिथ्यात्वाच्छन्नबुद्धीनां दिङ्मृदानामिवाङ्गिनाम् ॥३॥'

<sup>—</sup>योगलच्चणदात्रिशिका।

२ चरमावर्तिनो जन्तोः, सिद्धेरासन्नता ध्रवम्। भूयांसोऽमी व्यतिकान्तास्तेष्वेको विन्दुरम्बुधौ ॥२८॥

<sup>---</sup> मक्त्यद्वेषप्राधान्यदार्त्रिशिका ।

वह परम्पर से भी मोच्न के अनुकूल न होने के सबब से योग नहीं कहा खाता। पातञ्जाबदर्शन में भी अनादि सांसारिक काल के निष्ट्रनाधिकार मक्कति और और अनिष्ठ्याधिकार मक्कति इस मकार दो मेद बतलाए हैं, जो जैन शास्त्र के चरम और अचरम-पुदगलपरावर्त के समानार्थक १ हैं।

# योग के भेद और उनका आधार

जैनशास्त्र <sup>२</sup> में (१) श्रप्थात्म, (२) भावना, (३) ध्यान, (४) समता श्लीर (५) वृत्तिसंद्धय, ऐसे पाँच भेद योग के किये है। पातञ्चलदर्शन में योग के (१) सम्प्रज्ञात और (२) श्रसम्प्रज्ञात, ऐसे दो भेद 3 हैं। जो मोन का सानात-अव्यवहित कारण हो अर्थात जिसके प्राप्त होने के बाद तरंत ही मोच हो. वही यथार्थ में योग कहा जा सकता है । ऐसा योग जैनशास्त्र के संकेतानसार वृत्ति-संजय श्रौर पातञ्जलदर्शन के संकेतानुसार श्रसम्प्रज्ञात ही है। श्रतएव यह प्रश्न होता है कि योग के जो इतने भेद किये जाते हैं, उनका आधार क्या है ? इसका उत्तर यह है कि ग्रालंबता बतिसंचय किंवा ग्रासम्प्रज्ञात ही मोच का साम्रात कारण होने से वास्तव में योग है। तथापि वह योग किसी विकासगामी श्वारमा को पहले ही पहल प्राप्त नहीं होता. किंत इसके पहले विकास कम के अनुसार ऐसे श्चनेक आंतरिक धर्म-व्यापर करने पडते है जो उत्तरीत्तर विकास को बढानेवाले श्रौर श्रांत में उस वास्तविक योग तक पहुँचानेवाले होते हैं। वे सब धर्म—स्थापार योग के कारण होने से ऋर्थात वृत्तिसंद्धय या श्रसम्प्रज्ञात योग के साद्धात किया परम्परा से हेत होने से योग कहे जात है। साराश यह है कि योग के मेदों का आधार विकास का कम है। यदि विकास क्रमिक न होकर एक ही बार पूर्णतया प्राप्त हो जाता तो योग के भेद नहीं किये जाते । अतएव दृत्तिसंख्य जो मीख का साचात कारण है. उसको प्रधान योग समकता चाहिए श्रीर उसके पहले के जो अनेक धर्मन्यापार योगकोटि में गिने जाते हैं, वे प्रधान योग के कारण होने से योग कहे जाते हैं। इन सब व्यापारों की समृष्टि को पातव्यलदर्शन में सम्प्रशत

-श्रपुनर्बन्धद्वात्रिशिका ।

१ योजनाद्योग इस्युक्ती मोद्धेगा मुनिसत्तमैः । स निवृत्ताधिकारायां प्रकृती लेशती ध्रयः ॥१४॥

२ 'ऋष्यास्मं भावना ध्यानं, समता इत्तिसंत्त्यः। योगः पञ्चविधः प्रोक्तो, योगमार्गविशारदैः॥१॥

<sup>--</sup>योगमेटदात्रिशिका।

है देखिए, पाद १, सूत्र १७ ऋौर १८।

कहा है और जैन शास्त्र में सुद्धि के तर-तम भावानुसार उस समिष्टि के अध्यास्म आदि वार मेद किये हैं। बुत्तिसंबय के प्रति सावादा किया परंपरा है कारबा होनेवाले व्यापारों को जब योग कहा गया, तब यह प्रश्न येदा होता है कि वे पूर्णगानी व्यापार कब से तोने चाहिए। किन्तु हरका उत्तर पहले ही दिया गया है कि वरम पुरावरपावर्तकाल से जो व्यापार किये जाते हैं, वे ही योग कोटि में गिने जाने चाहिए। इसका सबब यह है कि सहकारी निमिन्न मिलते हो, वे सब व्यापार गोव के अपनुकत अपति प्रमन्वापार हो जाते हैं। इसके विपरीत कितने ही सहकारी कारण क्यों न मिलें, पर अचरम पुद्गालपरावर्तकालीन व्यापार मोव के अपनुकत नहीं होते।

योग के उपाय और गुणस्थानों में यागावतार

पातञ्जलदर्शन में (१) झम्यास और (२) सैराग्य, ये दो उपाय योग के बतलाये हुए हैं। उसमें वैराग्य भी पर-अपर रूप से दो प्रकार का कहा गया हैं। योग का कारण होने से वैराग्य को योग मानकर कैन शास्त्र में अपर-वैराग्य को आतासिक धर्मसंन्यास और पर-वैराग्य को तासिक धर्मसंन्यास योग कहा है है। जैनशास्त्र में योग का आरम्भ पूर्व-सेवा से माना गया है। पूर्वशेवा से अध्यास्त, अध्यास्त से भावना, भावना से प्यान तथा समता से बृत्तिस्त्र से सोना माना से प्यान तथा समता से बृत्तिस्त्र से हिस्से हिस्से विराह्म से सेवा से लेकर समता पर्यन तथा समता से बृत्तिस्त्र से सेवा से लेकर समता पर्यन्त समी धर्मन्यापार साञ्चात् कि ला परपर से योग के उपायमात्र है। अपूर्वन्यक जो मिष्यास्त को त्यागने के लिए

---पुर्वसेवाद्वात्रिशिका।

—योगमेददात्रिशि**का ।** 

१. देखिये, पाद १, सत्र १२, १५ श्लीर १६।

२. 'विषयदोषदर्शनजनितभयात् भर्मसंन्यासख्यक्षं म्यमम्, स तस्वचित्तः या विषयीदासीन्येन जनितं वितीयापूर्वकरत्यभावितासिक्यमंसंन्यासख्यक्ष्यं वितीयं वैतायं यत्र सायोपदामिका धर्मा आपि सीयन्ते सायिकारचोरायचन हत्यस्माकं सिद्धान्तः ।' —श्रीवरोधित्यवयोक्तत पातन्त्रवार्ट्सान्वृत्ति, पार १०, सुत्र १६ ।

३. 'पूर्वसेवा तु योगस्य, गुष्देवादिपूजनम् । सदाचारभ्तपो मुक्त्यद्वेषश्चेति प्रकीर्तिताः ॥१॥'

४. 'उपायत्वेऽत्र पूर्वेषामन्त्य एवावशिष्यते । तत्पञ्चमगुर्यास्थानाडुपायोऽर्वागिति स्थितिः ॥३१॥'

करप और सम्पन्तन्य-मानि के झां-मुख होता है, उसको पूर्वतेचा ताव्यिककार के हिती है और सक्कद्र-पन्त हिन्देण्ड खादि को पूर्वतेचा जातात्मिक होती है। क्षणातम और मावना अपूनर्व-पन्त व्या सम्पन्दिए को व्यवहारम्य ते तात्मिक और देख-विरात स्वात्मिक होती हैं। क्षम्मस्त, सर्वविरात खादि गुर्वात्मानों में ध्यान तथा समता उत्तरोजर वात्मिककार से होते हैं। सम्पान्तत्योग आध्यास से लेकर ध्यान पर्यन्त के नार्यो स्वत्यक्ष होते हैं। सम्पान्नत्योग आध्यास से लेकर ध्यान पर्यन्त के नार्यो स्वत्यक्ष है और असम्प्रज्ञातयोग इति-संख्यकार है। इस्तिए नीये से नारहर गुर्वात्मान तक में सम्प्रज्ञातयोग और तेरहर्व-नीटहर्व गुराव्यान में असम्परक्षत्योग समन्ता नाहिए ।

## पूर्वसेवा स्नादि शब्दों की व्याख्या

 शुक्लपद्मेन्द्रवद्यायां वर्धमानगुराः स्मृतः । भवाभिनन्ददोषारामपनर्बन्धको व्यये ॥१॥

१. गुरु, देव खादि पूच्यमं का पूजन, सदाचार, तप खीर मुक्ति के प्रति खदेए, यह 'पूर्वतेवा' कहलाती है। २. उचित महाच्तरण अग्रुक्त-महाक्त युक्त होकर मैंनी खादि सावनापूर्वक जो शास्त्रानुसार तन्वर्नवतन करना, वह

श्वस्येव पूर्वसेवांका, सुंख्याऽन्यस्योपचारतः ।

श्वस्यावस्थान्तः मार्गपतिवाभिमृत्तौ पुनः ॥२॥'
—श्रुपवंश्यकद्वार्यश्वाभिकः ।
'श्वपुनवंश्यकद्वार्यश्वानिकः श्रुपवंश्यकद्वार्यश्विष्ठः ।
'श्वपुनवंश्यकद्वार्यः वास्तिकः
श्रुप्यासम्मावनास्योग्विद्यवेनोत्तरस्य तु ॥१४॥
सङ्गदावनादीनामनास्यिकः उदाहृतः ।

मृत्यव्यायक्तवप्रस्तायं वयादिमानतः ॥१४॥
सृत्य प्रमृत्यादिकः यापायान्तिकः प्रविचृत्यमे ॥१६॥'
—योगाववेकद्वात्रिशिका ।
स्त्रीविक्ति च समापिनासम्यो मान्यता विना ॥१४॥
सङ्ग्यवातनामा दु, संस्त्री इतिसंख्यः ॥
स्वर्योक्षस्यस्यस्यानिसमः पायगोचरः ॥२१॥'
—योगावतादः किरीका ।
—योगावतादः किरीका ।

'कान्सस्य'' है। २. कान्यातम का वृद्धिसंगत अधिकाधिक कान्यास ही 'भावमां' है। ४. कान्य शिवस के कंपार से रहित यो किसी एक विवस का बारावाही महास्त सुक्तारोप हो, वह 'च्यान'' है। ५. असिया ने किस्पित यो असिय कंपाएँ हैं, उनमें विवेकपूर्णक तत्त्व-बुद्धि करना अपांह् हंप्यत असिय्य की मावना छोड़कर उपेवा थारण करना 'समता' है। ६. मन और शरीर के संयोग से उसरन होनेवाडी विकरनकर तथा चेशास्त्र वृतिसं का निमूंत नाय करना 'इतिसंबय' र है। उपाध्याय भी यशोविजयवी ने अपनी पारान्यत्वत्वन् हिंसे में इतिसंबय गर्द की उक्त व्यास्था की अपेवा अधिक विरुत्त व्यास्था की है। उसमें इति का अपांत् कर्मसंयोग से योग्यता का संवय—हास, जो अस्थि मेर से प्रकुर होकर चौरर्द मुखस्थान में समारत होता है, उसी को इतिसंवय कहा है और शुक्तश्यान के पहले दो मेरों में समारत होता है, उसी को इतिसंवय अस्यस्थात का समावेश किया है।

 'श्रीचित्याद्वतयुक्तस्य, वचनाक्तवचिन्तनम् । मैत्यादिमावसंयुक्तमध्यास्मं तदिदो विदुः ॥२॥'

—योगमेटदात्रिशिका ।

२. 'श्रम्यासो बृद्धिमानस्य, भावना बुद्धिसंगतः । निवृत्तिरशुभाम्यासाद्भावबृद्धिश्च तत्फलम् ॥६॥'

-योगभेदद्वात्रिंशिका ।

३. 'उपयोगे विकातीयप्रत्ययाव्यवधानमाक् । शुभैकप्रस्ययो ध्यानं सूक्ष्मामोगसमन्त्रितम् ॥११॥'

-योगमेदद्वात्रिंशिका ।

४. 'व्यवहारकुदृष्टयोञ्चैरिष्टानिष्टेषु वस्तुषु ।
 किर्पतेषु विवेकेन, तत्त्वधीः समतोच्यते ॥२२॥

-योगभेटहात्रिशिका ।

'विकल्यस्पन्दरूपाणां वृत्तीनामन्यजन्मनाम् ।
 ऋपुनर्भावतो रोघः, प्रोच्यते वृत्तिसंद्धयः ॥२५॥'

-योगसैटकात्रिक्रिकाः

६ 'द्विविधोऽप्ययमध्यात्मभावनाध्यानसमताङ्गतिसंस्यमेदैन पञ्चवीकस्य योगस्य पञ्चममेदैऽकरुरति' इत्यादि ।

-पाद १, ६० १८।

योगजन्य विभूतियाँ---

योग से होनेवाली ज्ञान, मनोवल, वचनवल, रारीरवल आदि संबंधिनी क्षणेक विभूतियों का वर्षान पातन्त्रलहराँन में है। जैनशाल में वैक्रियलिब, क्षाहारफलिब, क्षाविकान, मनःपर्यावज्ञान ग्रादि शिदियों विर्णित हैं, सो योग का ही फल हैं।

### बौद्ध मन्तव्य

वौददर्शन में भी श्रात्मा की संसार, मोच श्रादि श्रवस्थाएँ मानी हुई हैं। इसलिए उसमें आध्यात्मिक क्रमिक विकास का वर्णन होना स्वामाविक है। स्वरूपोन्मल होने की स्थिति में लेकर स्वरूप की पराकाश प्राप्त कर लेने तक की स्थिति का वर्णन बौद्ध-प्रंथों में 3 है. जो पाँच विभागों में विभाजित है। इनके नाम इस प्रकार है--१. धर्मानुसारी, २ सोतापन्न, ३. सकदागामी, ४. ऋनागामी ऋौर ५ ऋरहा। [१] इनमें से 'धर्मानुसारी' या 'श्रदानुसारी' वह कहलाता है, जो निर्वाणमार्ग के ऋयात् मोद्धमार्ग के ऋभिमुख हो, पर उसे **पात न** हुत्रा हो । इसी को जैनशात्र में 'मार्गानसारी' कहा है और उसके वैतीस गुण बतलाए है \* । [२] मोद्यमार्ग को प्राप्त किये हुए आत्माओं के विकास की न्यूनाधिकता के कारण सोतापन्न आर्धिचार विभाग है। जो आयत्मा अप्रिक नियात, धर्मनियत और सम्बोधिपरायस हो, उसको 'सोतापन्न' कहते है। स्रोतापन्न ब्रात्मा सातवे जन्म में ब्रवस्य निर्वास पाता है। [३] 'सकदासामी' उसे कहते है, जो एक ही बार इस लोक में जन्म ग्रहण करके मोळ जानेवाला हो। [४] जो इस लोक में जन्म ग्रहण न करके ब्रह्म लोक से सीथे ही मोचा जानेवाला हो, वह 'ग्रनागामी' कहलाता है। [५] जो सम्पूर्ण श्रास्ववं का स्वय करके कृतकार्य हो जाता है, उसे 'ब्रुएहा' ' कहते हैं।

धर्मानुसारी आदि उक्त पाँच अवस्थाओं का वर्णन मिल्फमनिकाय मे बहुत

१ देखिए, तीसरा विभृतिपाद।

२ देखिए, श्रावश्यक निर्युक्ति, गा०६६ श्रीर ७०।

३ देखिए, प्रो॰ सि॰ वि॰ राजवादे-सम्पादित मराठीभाषान्तरित मिक्सिम-निकाय—

स् ६, पे० २, स्० २२, वे॰ १४, स्० ३४, पे० ४, स्० ४८ पे० १०।

४ देखिए, श्रीहेमचन्द्राचार्य-कृत योगशास्त्र, प्रकाश १।

४ देखिए, प्रो॰ राजवादे-संपादिन मराठीभाषान्तरित दीवनिकाय, पृ॰ १७६
टिप्पणी ।

राष्ट्र किया हुआ है। उसमें वर्णन ' किया है कि तत्कालजात बता, कुछ बड़ा किन्तु दुर्वेज करत, मौड़ करत, इज में जोवने जायक बखबान बैज भीर पूर्य इपम जिल प्रकार उत्तरोतर अवस्थान्तर में ग्रेसा नदी के तिरखे प्रवाह को पार कर केते हैं, वैसे ही धर्मानुसारी आदि उत्त गाँच प्रकार के आत्मा भी मार-काम के वेग की उत्तरोत्तर अवस्थ अम से जीत सकते हैं।

बौद-शास्त्र में इस संयोजनाएँ — वंधन वर्णित ै हैं। इनमें से पाँच 'क्कीरं-मागीय' और पाँच 'उड्हंमागीय' कही जाती हैं। पहली तीन संयोजनाओं का द्य हो जाने पर सोतापन-अवस्था प्राप्त होती है। हाक बाद राग, ह्र पर और मोह शिथिल होने से सकदागामी-अवस्था प्राप्त होती है। वाँच ओरंमागी-अवस्था संयोजनाओं का नारा होनेवर औपपितक अनावृत्तिपमी किंवा अनागामी-अवस्था प्राप्त होती है और इसी सयोजनाओं का नाश हो जाने पर अवहा पद मिलता है। यह यूपन जैनशास्त्र जन कमं प्रकृतियों के च्या के वर्णन-जैसा है। सोतापन्त आदि उक चार अवस्थाओं का विचार चौथे से लेक्द्र चौदहरूं तक के गुणस्थानों के विचारों से मिलता-जुलता है अथवा यों कहिए कि उक्त चार अवस्थाएँ चतुर्य आदि गुणस्थानों का सेनुप्ताम हैं।

जैस जैन-राष्ट्र में लिखका तथा योगदरान में योगदिमृति का वर्णन है, वैसे ही बोद-राष्ट्र में भी आप्याध्मिक-विकास-कालीन सिद्धियों का वर्णन है, जिनको उसमें 'श्रमिशा कहते हैं। ऐसी आभिशाएँ छुट्ट हैं, जिनमें पीच लौकिक और एक लोकोत्तर कही गयी <sup>3</sup> है।

बौद-शास्त्र में बोधिसल का जो सन्त्रण है, वही जैन-शास्त्र के ऋतुसार सम्य-ग्हिए का सन्त्रण है। जो सम्यग्हिए होता है, वह यदि ग्रहस्य के ऋतरम्भ समारम्भ

१. देखिए, पृ० १५६।

२. (१) सक्कायदिहि, (२) विचिकच्छा, (३) सीलब्बत परामास, (४) काम्सराग, (५) पटीच, (६) रूपराग, (७) ख्ररूपराग, (०) मान, (६) उद्धब और (१०) ख्रविज्ञा। मराठीभाषांतरित टीचनिकाय, पू० १७५। टिप्पसी।

३ देखिए,--मराठीभाषांतरित मन्भिमनिकाय, ए० १५६।

४. 'कायपातिन एवेह, बोधिसत्त्वाः परोदितम् ।

न चित्तपातिनस्ताबदेतदत्रापि बुक्तिमत् ॥२७१॥'

जादि कार्यों में प्रष्टुक होता है, तो भी उछकी हिंत तत्ततोहण्दन्वाकां अर्थात् गरम लोहे पर रखे जानेवाले पेर के समान सकम्य या पारभीव होती है। बीह-शाकां में भी वोधिस्तव का वैसा ही रक्त्य मानकर उसे काववाती कार्यात् हारीरमात्र है (विच से नहीं) संस्तारिक प्रष्टुलि में पड़नेवाला कहा है । यह विचयाती नहीं होता।

ई० १६२२ ]

[ चौथे कर्मप्रम्थ की प्रक्तावना

प्यं च यस्परेक्तरं बोधिमाचस्य लक्षणम् । विचार्यमाशं सन्तीत्वा, तदप्तत्रोपयते ॥१०॥ तप्तलोहयदन्यासकुल्या वृत्तिः क्वचित्रपि? । इस्युक्तेः कायपाल्येव, विचारती न स स्युतः ॥११॥१

# कुछ पारिभाषिक शब्द

### (१) 'लेश्या'

१--लेश्या के (क) द्रव्य श्रीर (ख) भाव, इस प्रकार दो मेद हैं।

(क) द्रव्यलेर्या, पुद्रस-विरोधात्मक है। इसके स्वरूप के संबन्ध में मुख्य-तया तीन मत हैं—(१) कर्मवर्गशा-निष्यन्न, (२) कर्म-निष्यन्द और (३) योग-परिशाम।

पहले मत का यह मानना है कि लेश्या द्रव्य, कर्म-वर्गया से बने हुए हैं; पिर भी वे ब्राट कर्म से भिन्न ही हैं, जैसा कि कार्मयाशरीर । यह मत उत्तरा-ध्ययन, ब्राट २४ की टीका, प्रट ६५० पर उस्किलित हैं ।

दूसरे मत का ब्राशय यह है कि लेस्यान्द्रष्य, कर्म निष्यंदरूप ( वण्यमान कर्म प्रवाहरूप ) है। चौदहवे गुणस्थान में कर्म के होने पर भी उत्तका निष्यन्द न होने से लेस्या के ब्रमान की उपपति हो जाती है। यह मत उक्त एष्ट पर ही निर्देण्ट है, जिसको टीकाकार वाटिवैताल भी शानितसूरि ने 'गुरवसु म्याचत्तते' काकर लिला है।

तीसरा मत श्री हरिभद्रसूरि श्रादि का है। इस मत का श्रास्त्रय श्री मंत्रयंगिरि जो ने पन्नवशा पद १७ की टीका, पू० २३० पर राष्ट्र बतलाया है। वे लेखा-द्रव्य को योगवर्गया श्रास्त्रत स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। उपाच्याय श्रीविन्यविक्ययों ने श्राम्य तहराया है।

ख) भावलेरया, आत्मा का परिशाम-विशेष हैं, जो संक्लेश और बोग से अनुगत हैं। संक्लेश के तीज, तीजतर, तीजतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अने हें होने से वस्तुता भावलेश्या, आतंक्य मकार की है तथापि संख्य में अह विभाग करके शान्य में उसका स्वरूप रिलाया है। देखिये, बीचा कर्मज्ञम्य, गा० ११ वी। छह मेंदों का स्वरूप समझने के लिए शास्त्र में नीचे लिखे हो हच्छाना दिये गए हैं—

(१)-कोई ख़द्र पुरुष जम्बूफल ( जासून ) खाने की इच्छा करते हुए चले जा रहे थे, इतने में जम्बू नृद्ध को देल उनमें से एक पुरुष केला-खीजिए, जम्बूवृत्त तो आप गया। श्रव फलों के लिए ऊपर चढ़ने की अपेता फलों से सदी हुई बड़ी-बड़ी शाखावाले इस वृत्त को काट गिराना ही अच्छा है।'

यह सुनकर दूसरे ने कहा — 'वृद्ध काटने से क्या लाम १ केवल शासाख्यों को काट हो।'

तीसरे पुरुष ने कहा — 'यह भी ठीक नहीं, छोटी खोटी शालाओं के काट लेने से भी तो काम निकाला जा सकता है ?'

चीष ने कहा—'शालाएँ भी क्यो काटना ? पत्नो के गुच्छों को तोड़ लीजिए।' पाँचर्यों बोला—'गुच्छों से क्या प्रयोजन ? उनमें में कुछ पत्नों को ही ले लेना खच्छा है।'

अप्ता में छुठे पुरुष ने कहा—'थे सब विचार निरर्थक है; क्योंकि हमलोग जिन्हे चाहते हैं, वे कल तो नीचे भी गिरे हुए हैं, क्या उन्हों ने अपना प्रयोजन-सिद नहीं हो सकता है !

(२)— कोई छुट पुष्प धन लूटने के इरादे से जा गेट थे। रास्ते में किसी गाँव को पाकर उनमें से एक बोला — 'इस गाँव को तहस-नहम कर दो—मतुष्य, पद्म, पत्नी, जो कोई मिले, उन्हें मारो श्रीर धन लूट लो।'

यह सुनकर दूसरा बोला—'पशु, पत्नी ऋदि को क्यो मारना ? केवल विरोध करने वाले मनुष्यों ही को मारो।'

तीं तरे ने कहा-'वेवारी हिन्यों की हत्या क्यों करना ? पुरुषों को मार हो।' चीये ने कहा-- सब पुरुषों को नहीं; जो सराह्य हो. उन्हीं को मारो।' पाँचमें ने कहा-- 'जो सराह्य पुरुष भी विरोध नहीं करने, उन्हें क्यों मारना।' अन्त में कुठे पुरुष ने कहा-- 'किसी को मारने से क्या लाम ? जिस प्रकार से धन अपहरण किया जा सके, उस प्रकार से उसे उठा लो और किसी को मारो मत। एक तो धन लूटना और दूसरे उसके मालिकां को मारना यह टीक नहीं।'

इन दो हप्पत्तों से लेरबाओं का स्वरूप स्राप्ट जाना जाता है। प्रत्येक हप्पान्त के छुइ-छुइ पुरुषों में पूर्व-पूर्व पुरुष के परिखामां की ऋषेत्वा उत्तर-उत्तर पुरुष के परिखामां मुं का अपन्त को स्पान्त को प्रत्येक परिखाम छुप, ग्रुपतर कोर ग्रुपता को ऋषिकता याई जाती है। अपन प्रत्येक परिखाम को 'क्रांचलेरचा', दूसरे के परिखाम को 'क्रांचलेरचा', दूसरे के परिखाम को 'क्रांचलेरचा', दूसरे के परिखाम को 'क्रांचलेरचा', व्हारे के परिखाम को 'क्रांचलेरचा' सममना चाहिए। — ऋषर्वरूप क्रारिसदी हति पु॰ प्रृप्ते तथा लोकप्रकार, स० १, रखो॰ विद्योग स्राप्त को क्रांचलेश प्रत्येक विद्यान के प्राप्त के परिखाम को 'क्रांचलेरचा', व्हारे के परिखाम को 'क्रांचलेरचा', व्हारे के परिखाम को 'क्रांचलेरचा' सममना चाहिए।

 शेरणान्त्रव्य के स्वरूप संक्यी उक्त तीनों मत के ब्रमुकार तेरहें गुवस्थान पर्यन्त भाव-तेरया का सद्धाव समकता चाहिए । यह सिद्धान्त गोम्मटसार-जीव कायड की भी मान्य है; क्योंकि उत्तमें योग-महत्ति को तेरया कहा है । यथा—

'ब्रबदोत्ति झलेस्सात्रो, सुइतियलेस्सा दु देसविरदतिये तत्तो सुका लेस्सा, अजोगिठाएं अलेस्सं तु ।भः३१॥'

सवांपितिक्ष में और गोम्मटसार के त्यानान्तर में क्यायोदय-अनुराज्जित योग-मृहति को 'लेश्या' कहा है। यदापि इस कथन से दसवें गुज्यत्यान पर्यन्त ही लेश्या का होना पाया जाता है, पर यह कथन अपेदा-कृत होने के कारण पूर्व कथन से विचद नहीं है। पूर्व कथन में केनल महाति-मदेश बन्ध के निमित्तमृत परिणाम लेश्यारूप से विविद्या है। और इस कथन में रिथति-अनुमाग आदि चारों बन्धों के निमित्तमृत परिणाम लेश्यारूप से विविद्यत है; केनल मकृति-प्रदेश बन्ध के निमित्तमृत परिणाम नहीं। यथा—

'भावलंदया कषायोदयरश्चिता योग-प्रवृत्तिरिति कृत्वा श्रीदियकीत्यु-चयते।' —सर्वार्थसिदि-श्रप्थाय २, सूत्र ६ ।

'जोगपन्ती लेस्सा, कसायउदयाणुरंजिया होह । तनो दोण्णं कञ्जं, वंधनउकं समृहिद्रं ॥४८६॥

---जीवकाएड ।

द्रव्यक्षेत्रया के वर्ण्-गन्ध स्नादि का विचार तथा भावकेत्या के बहाण स्नादि का विचार उत्तराज्ययन, ऋ० ३४ में हैं । इसके हिए मजापना-सोर्यापद, स्नाव्यक, लोकमकारा स्नादि स्नाक्त मंग खेताम्बर-साहित्य में हैं। उक्त दो हक्ष्ये-से पहला हष्टात, जोवकायड गा० ५०६-५०७ में हैं। लेश्या की कुछ विशेष बातें जानने के लिए जीवकायड का लेश्या मार्गण्याधिकार ( गा० ४ प्यत-५५५ ) देखने योग्य हैं।

जीवों के ऋान्तरिक भावों की मिलनता तथा पवित्रता के तरन्तम-भाव का सूचक, तेपया का विचार, जैसा जैन शास्त्र में हैं; कुछ उसी के समान, छह जातियों का विभाग, मञ्जलीगोसाल पुत्र के मत में हैं, जो कर्म की शुद्धि-प्रशुद्धि को लेकर रूप्य नील आदि छह वर्षों के ऋषाभार पर किया गया है। इसका वर्णन, 'शुंधनिकाय-सामञ्जलत्वन' में है।

'महाभारत के १२, २८६ में भी छुद्द 'जीव-क्यों' दिये हैं, जो उक्त विचार से कुछ मिछते-जुलते हैं।

'पातञ्जलयोगदर्शन' के ४,७ में भी पेसी कल्पना है; क्योंकि उसमें कर्म के

चार विभाग करके जोनों के भागों की शुक्षि-कश्चादि का पृथक्करण किया है। इसके खिए देखिए, दीवनिकाय का भराठी-मावान्तर, पृथ्य १

(२) 'पक्रोन्द्रिय'

जीव के एकेन्द्रिय श्वादि पाँच मेद किये गये हैं, सो द्रव्येन्द्रिय के श्वाधारपर; क्योंकि मावेन्द्रियाँ तो समी संसारी जीवों को पाँचों होती हैं। यथा—

'ब्रह्म परुष लिइंदियं पि पंचेंदिया सन्त्रे ॥२६६६॥' ---विशेषावस्यकः।

स्रयांत् लब्धीन्त्रिय की स्रपेत्ना से सभी संसारी जीव पश्चे न्त्रिय हैं। 'पंचेदित क्व बचलों, नरों क्व सक्व-विसक्तोबलंभाक्रों !' इत्यादि विजेषावरूपक-१००१

श्रयांत् सब विषय का ज्ञान होने की योग्यता के कारण बकुल-वृद्ध मनुष्य की सरह पाँच इन्द्रियांवाला है।

यह ठीक है कि द्वीनिय आदि की भावेन्द्रिय, एकेन्द्रिय आदि की भावेन्द्रिय से उत्तरीयर व्यक्त-व्यक्तत ही होती है। पर सम्में कोई सन्देश नहीं कि जिनको द्रव्येन्द्रियाँ, पाँच, पूर्ग नहीं हैं, उन्हें भी भावेन्द्रियाँ तो सभी होती ही हैं। यह बात आयुनिक दिकान से भी प्रभावित है। वाट करादिश्यन्द्र वसु की खोजने वनस्पति में स्मरण्याधित का आदित्व सिद्ध किया है। स्मरण्य, जो कि मानस-शित्त का कार्य है, वह वदि एकेन्द्रिय में पाया जाता है तो पिर उममें झन्य इन्द्रियाँ, जो कि मान से नीचे की अधिष की मानी जाती हैं, उनके होने में कोई बाधा नहीं। इन्द्रिय के संबंध में प्राचीन काल में विशेष-दर्शी महासामाओं ने बहुत विचार किया है, जो अनेक जैन अधी में उपलब्ध है। उसका कुछ अंश हर प्रकार है-

इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं - (२) द्रत्यक्ष और (२) भावक्ष । द्रव्येनिय, पुद्रल-जन्य शेने से जडरूप है; पर भावेन्त्रिय, शानरूप है, क्योंकि वह चैतना-शक्ति का पर्याप है।

- (१ ब्रब्येन्द्रिय, श्रङ्गोपाङ्ग श्रीर निर्माण नामकर्म के उदय-कम्य है। इसके दो मेद हैं:—(क) निर्शति श्रीर (ख) उपकरण ।
  - (क) इन्द्रिय के ब्राकार का नाम 'निवृष्ति' है। निवृष्ति के भी (१) बाह्य

श्रीर (२) श्राम्यत्वर, ये दो नेद हैं। (१) इत्रिया के बाख श्राकार को 'बाझ-तिवृंति' कार्त हैं श्रीर (२) प्रीतिती श्राकार को 'बाम्यत्तरिनृंति'। बाख भाग तखनार के समान है श्रीर कम्यन्तर भाग तखनार की तेज चार के समान, जो श्राप्त करव्य प्रस्तापनी का नवा हुआ होता है। श्राम्यान्तरिनृंति का यह पुष्ठतमन वस्तर प्रशापनास्त्र-हित्रयर की टील टु<sup>-5</sup>्र के झनुसार है। श्राचा-राज्ञपुति पु० १०४ में उसका स्वरूप चेतनाम्य बतलाया है।

आकार के संबन्ध में यह बात जाननी चाहिए कि लचा की आकृति अनेक प्रकार की होती है, पर उसके बात और आम्म्यन्तर आकार में जुदाई नहीं है। किसी प्राणी की लचा का जैसा बात आकार होता है, बैसा ही आम्यन्तर आकार होता है। परन अग्र-हिन्यों के लिय में ऐसा नहीं है—चचा को छोज़ अन्य स्व ही । परन्तु अग्र-वर्त्त्र आकार होता है। सिलते। सब जाति के प्राणियों की मजातीय शिद्यों के आप्यन्तर आकार, एक तरह के माने हुए है। जैसे—कान का आप्यन्तर आकार, करम-पुण्य-बैसा, आंक के मसुर के दाना-बैसा, नाक का आप्यन्तर आकार, करम-पुण्य-बैसा, आंक के मसुर के दाना-बैसा, नाक का जाति में भिन-भिन देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ- मनुष्ण हायी, चोहा, बैल, विश्वी, चुहा आदि के कान, आँल, नाक, जोम को देखिए।

- (ख) श्राभ्यन्तरनिवृ<sup>र</sup>त्ति की विषय-प्रहण्-शक्ति को 'उपकरणेन्द्रिय' कहते हैं।
- (२) भावेन्द्रिय दो प्रकार की हैं—(१) लब्धिरूप और (२) उपयोगरूप ।
- (१) मतिज्ञानावरत्य के चुयोपशम को —चेतन-शक्ति की योग्यता-विशेष को —'लिश्वरूप मावेन्द्रिय' कहते हैं। (२) इस खिश्वरूप भावेन्द्रिय के अनुसार आत्मा की विषय-महण में जो प्रवृत्ति होती है, उसे 'उपयोगरूप भावेन्द्रिय' कहते हैं।
- इस विषय को विस्तारपूर्वक जानने के लिए प्रशापनान्यद १५, ए० २६३; तत्त्वार्य-अध्याय २, यू० १७-१८ तथा इति; विरोपाव०, गा० २६६१-२००३ तथा लोकप्रकारान्यर्थ ३; रलोक ४६४ से ख्रागे देखना चाहिए।

संज्ञा का मतलब आयोग (मातसिक-किया-विशेष) से है। इसके (क) ज्ञान और (ल) अनुभव, ये दो मेद हैं।

<sup>(</sup>३) 'संज्ञा'

(क) मति, अत श्चादि पाँच प्रकार का ज्ञान 'ज्ञानसंज्ञ' है।

(ख) खनुमस्यंत्रा के (१) खाहार, (२) मय, (३) मैयुन, (४) वरिग्रह, (६) क्रोफ, (६) मान, (७) माया, (二) लोम, (६) खोफ, (१०) लोक, (११) मोह, (१२) धम, (१२) खम, (१२) खुल, (१४) दुल, (१४) खुलुता ख्रीर (१६) शोक, ये लोखह मेद हैं। आचाराझ नियुक्ति, गा० ३८ – ३६ मे तो अनुभयसंत्रा के ये सोलह मेद हिंगे आए हैं। लेकिन भगवती शतक ७, उद्देश्य ८ मे तथा प्रज्ञापनायद ८ में इनमें से पहले तथा है। मेद निर्देष्ट है।

ये संसाएँ सब जीवो में न्यूनाधिक प्रमाणमें पाई जाती हैं, इसिक्षए ये संकि असंकिञ्यवदार की निवामक नहीं हैं। शास्त्र में मति असंकिञ्च मेरे है, तो अन्य संशाओं भी अपेवा से। एकेट्रिय से लेकर रच्चेट्रिय पर्यक्त के जीवों में जैतन्य का विकास कम्पा; अधिकाधिक है। इस विकास के तरनाम-भाव को समम्प्रते के लिए शास्त्र में इसके रजुल गीति पर चार विभाग किये गए हैं।

- (१) पहले विभाग में जान का अल्पन्त आरूप विकास विविद्धित है। यह विकास, इतना अहन है कि इस विकास से युक्त और, मूर्कित की तरह चेटारिंदित होते हैं। इस अप्रवक्ततर चैतन्य को 'आपसंजा' कही गई है। एकेन्द्रिय जीव, आपस्तावाली ही है।
- (२) दूसरे विभाग में विकास की इतनों भावा विवांतत है कि जिससे कुछ मृतकाल का—सुरीयें पूतकाल का नहीं—स्मरण किया जाता है और जिससे हुए विषयों में महत्ति तथा अनिष्ट विषयों में निहित्त होती है। इस महत्ति-निष्टति-कारी जान को "स्ट्रीयांचेपरिश्लों संजा" कहा है। डोन्टिस, जीन्द्रिय, चलुरि-द्विय और सम्मुच्छिम एज्वेन्टिय जीव, हेतुवारोपरिशिकीसज्ञवाले हैं।
- (३) तीसरे विभाग में इतना विकास विविद्यत है जिससे सुरीर्घ भूतकाल में ऋतुमब किने हुए विपयों का स्मरण और स्मरण द्वारा वर्तमानकाल के कर्नव्यों का निव्यय किया जाता है। यह जान विशिष्ट मन की सहावता से होता है। इस झान को 'टीर्घकलोपरेशक' संज्ञा कहा है। देन, नारक और रामंज मनुष्य-विर्धेश, टीर्घकलोपरेशिकी संज्ञावाले हैं।
- (४) चौंय विभाग में विशिष्ट श्रुतशान विविद्धत है। यह शान हतना शुद्ध होता है कि सम्यक्तियों के सिवाय अन्य जीवों में हसका संभव नहीं है। इस विशुद्ध शान को 'दिष्टिवारोपदेशिकी संज्ञा' कहा है।

शास्त्र में जहाँ नहीं संत्री ऋसंत्री का उल्लेख है, वहाँ सब जगाह ऋसंत्री का मतलब श्रोवसंत्रावाले श्रीर हेनुवादोपदेशिकी संत्रावाले जीवी से है । तथा सडी का मतलब सब जगाह दोर्बकालोपदेशिकी संत्रा वालों से है । इस विषय का विशेष विचार तत्वार्य-ऋ० २, स्० २५ इति, नन्दी स्० ३६, विशेषावश्यक गा० ५०४-५२६ और लोकप्र०, स० ३, हलो० ४४२-४६३ में हैं ।

संबी-स्वसंबी के व्यवहार के विषय में दिगम्बर-सम्प्रदाय में खेताम्बर की अपेक्षा योड़ा सा भेद है। उसमें मार्ग-तिर्यन्त्रों को संबीमात्र न मानकर संबी तया असंबी माना है। इसी तरह संबुद्धिय-वियंत्र्य का विष्कं असंबी न मानकर संबी-असंबी उमयरूप माना है। (जीव॰, गा॰ ७६) इसके सिवाय यह बात स्थान देने योग्य है कि इवेताम्बर-प्रम्थों में हेतुवादोग्येशिकी आदि यो तीन संबार्य विश्वते हुन का विचार दिगाम्बरीय प्रसिद्ध मन्यों में हिंहिता है कर का विचार दिगाम्बरीय प्रसिद्ध मन्यों में हिंहिगोयर नहीं होता।

#### (४) 'अपर्याप्त'

- (क) ऋपर्याप्त के दो प्रकार है:—(१) लिब्स ऋपर्याप्त और (२) करण-ऋपर्याप्त नैसे ही (ख) पर्याप्त के भी दो भेद है:—(१) लिब्स-पर्याप्त और (२) करण-पर्याप्त ।
- (क) १—जो जीन, अपवांसनामकर्म के उदय के कारण ऐसी शक्तिवाले हों, जिससे कि स्वयोग्य पर्वांतियों को पूर्ण किये बिना ही मर जाते हैं, वे 'लब्बि-अप्रयोग्त' हैं।
- २—परन्तु करल-अपरांत के विषय में यह बात नहीं, वे पर्याप्तनामकर्म के भी उदयवाले होते हैं। अपांत् चाहे पर्याप्तनामकर्म का उदय हो या अपर्याप्तनामकर्म का, पर जब तक करलों की (शरीर, हिन्द्रिय आदि पर्याप्तियों की) समाप्ति न हो, तब तक जीव 'करण आर्याप्त' कहें जाते हैं।
- (ख) १—जिनको पर्याप्तनामकर्म का उदय हो और इससे जो स्वयोग्य पर्या-प्तियों को पूर्ण करने के बाद ही मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लब्ब-पर्याप्त' हैं।
- २—करण-पर्याप्तों के लिए यह नियम नहीं कि वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण करके हो मरते हैं। जो लिब्ब-अपर्याप्त है, वे भी करण-पर्याप्त होते ही हैं; क्योंकि आहारपर्याप्ति वन चुकते के बाद कम से कम ग्रारीप्रपाप्ति वन जाती है, तभी से जीव 'करण-पर्याप्त' माने जाते हैं। यह तो नियम ही है कि लिब्ब अपर्याप्त भी कम के कम आहार, शरीर और हन्द्रिय, इन तीन पर्याप्तियों को पूर्ण किये विना मरते नहीं। इस नियम के संवन्य में श्रीमलयगिरिजी ने नन्दीसूत्र की टीका, ए० १०% में यह लिखा है—

'यस्प्रकारामिभवायुर्वेच्या श्रियन्ते सर्व एव देहिनः तशाहार-शरीर-न्द्रियप्रयोक्षितवादानामेव बच्यत इति'

श्रयांत् सभी प्राणी अपले मव की श्रायु को बाँधकर हो मरते हैं, विना बाँचे नहीं मरते । श्रायु तभी बाँधी जा सकती है, जब कि आहार, शरीर और इन्द्रिय, वे तीन पर्यांतियाँ पूर्ण बन चुकी हों।

द्वी बात का खुलासा भीविनयविवयत्त्री ने लोक्यकारा, सर्ग १, रखो॰ २१ में इस प्रकार किया है—जो जीव लांक्य अपयोग है, वह भी पहली तीन प्रयासियों को पूर्ण करने ही अप्रिम भव की आधु वॉधता है। अन्तर्ग हुंग तक आधु- क्या करके किर उनका जवन्य अवाधाकाल, जो अप्रताहुंग का माना गया है, उसे वह विताता है; उसके बाद मर कर वह गत्थननर में जा सकता है। जो अपिम आधु को नहीं वीधता और उसके अवाधाकाल को पूरा नहीं करता, वह मर ही नहीं सकता

दिगम्बर-साहित्य में करण-अपबांत के बटले 'निर्द्धा' अपबांतक' राष्ट्र भित्तता है। अपों में भी योड़ा सा एकं है। 'निर्द्धा' राष्ट्र का अर्थ शरीर ही किया हुआ है। अत्तरप्त शरीरपर्यातिषुष्टां न होने तक ही दिगम्बरीय साहित्य, जीव को निर्वात अपबांत कहता है। शरीर पर्यातपुष्टां होने के बाद वह, निर्द्धाल-अपबांत का व्यवहार करने की सम्माधि नहीं देता। यथा—

> 'पज्जत्तस्स य उदये, शियशियपज्जत्तिसिट्टिंगे होदि । जाव सरीरमपुण्यां सिब्बत्तिश्रपुण्यागा ताव ॥१२०॥'

—-जीक्कायः । सारांश यह कि दिगम्बर-साहित्य में पर्यात नाम कर्म का उदय वाला ही शरीर-पर्याति पूर्ण न होने तक 'निवनि-स्रप्यांत' शब्द से स्राध्मित है।

परन्तु श्वेताभ्यरीय साहित्य में 'करण' शब्द का 'शरीर इन्द्रिय ऋादि पर्यापियाँ'—इतना ऋर्थ किया हुआ मिलता है। यथा-—

'करणानि शरीराचादीनि।'

---लोकप्र०, स० ३, इलां० १०।

श्रतपत श्वेतानवीय सम्प्रदाय के श्रतुसार जिसने श्रीर-प्यांति पूर्ण की है, पर इन्द्रिय-ययांति पूर्ण नहीं की है, वह भी 'करण-प्यांत' कहा वा सकता है। श्रयंत शरीर रूप करण पूर्ण करने से 'करण-प्यांत' और इन्द्रिय क्य करण पूर्ण न करने से 'करण-श्रयंत्रांत' कहा जा सकता है। इस प्रकार क्वेतान्यपैय सम्प्रदाय की दृष्टि से शरीरपर्वाप्ति से लेकर मनत्यवीच्य वर्षेन्य पूर्व पूर्व पर्वाप्त के पूर्व द्वेने पर 'करव-पर्वाप्त' और उत्तरोतर पर्वाप्ति के पूर्व न होने से 'करवा-श्रपर्वाप्त' कह सकते हैं। परन्तु जब जीव, स्वयोग्य सम्पूर्च वर्वाप्तियों को पूर्व कर ले, तब उसे 'करव-श्रपर्वाप्त' नहीं कह सकते।

### पिर्मा काय स्वरूप---

पर्याप्ति, वह शकि है, जिसके द्वारा जीव, आहार-रवासो-ज्युक्त आहि से योग्य पुरावतों को अहबा करता है और रहित पुरावतों को आहार आदि रूप में परियात करता है। एसी शक्ति जीव में पुरावतों के उपचय से बनती है। अर्थात जिस अकार पेट के मीतर के भाग में वर्तमान पुरावतों में एक तरह की शक्ति होती है, जिससे कि खाया हुआ आहार मिक्सिम रूप में बरत जाता है; हसी प्रकार जन्म-रथान प्राप्त जीव के द्वारा गरहीत पुरावतों से ऐसी शक्ति वन जाती है, जो कि आहार आदि पुरावतों को खबरस आदि रूप में बरत देती है। वही शक्ति ग्यापित है। पर्याप्तिजनक पुरावतों में से कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कि जन्मस्यान में आवे हुए जीव के द्वारा प्रथम समय में ही महत्य किने जाकर, पूर्व-ग्रहीत पुरावतों के संसर्ग से तहून बने हुए होते हैं।

कार्य-मेट से पर्योक्षि के छह भेर हैं— १) ब्राहारपेयोंचित, (२) शरीरपयांचित (३) हिन्दय-पर्याचित, (४) ब्रानोच्छ्वनारपर्याचित, (६) भाषापर्याचित और (६) मना-पर्याचित। हनकी व्याच्या, पहले कमैप्रन्य की ४६वीं गाया के भावार्य में पू० १७व्हें से देख लेती चाहिए।

इन लुह पर्याप्तियों में से पहली चार पर्याप्तियों के ऋषिकारी एकेन्द्रिय ही हैं। इंद्रिट्स, मीदिस, चतुरिहिद और ऋसंक्षिपण्चेन्द्रिय जीव, मनश्याप्ति के सिवाय रोप पाँच पर्याध्ययों के ऋषिकारी हैं। संक्षिपण्चेन्द्रिय जीव लुहों पर्याप्तियों के ऋषिकारी हैं। इस विषय की गावा, श्री जिनमद्रगणि स्माश्रमश्य-कृत बृहस्स-शहणी में हैं—

> 'ब्राहारसरीरिंदियपज्ञत्ती त्र्याणपाणभासमणो । चत्तारि पंच छप्पि य, एगिंदियविगतसंनीणं ॥३४६॥'

यही गाथा गोम्मटसार-जीवकारड में ११८ वें नम्बर पर दर्ज है । प्रस्तुत विषय का विशेष स्वरूप जानने के लिए थे स्थल देखने योग्य हैं---

नन्दी, पृ० १०४-१०५;पञ्चसं०, द्वा० १, गा० ५ वृत्ति; लोकप्र०, स० ६ इलो० ७-४२ तथा जीवकारद, पर्यासि-स्रविकार, गा० ११७-१२७।

## ( ५) 'दरवोग का सह-क्रमभाव'

छुद्मरण के उपयोग क्रमभावी हैं, इसमें मतभेद नहीं है, पर केवली के उप-योग के संबन्ध में मुख्य तीन पत्त हैं—

(१) सिद्धान्त-पच् केवलकान और केवलदर्शन को क्रममावी मानता है। इसके समर्थक श्री जिनभद्रगणि चमाअमण आदि है।

(२) दूसरा पद्ध केवलज्ञान-केवलदर्शन, उभय उपयोग को सहमावी मानता है। इसके पोषक श्री मञ्जवादी तार्किक ऋादि है।

(३) तीसरा पद्म, उभय उपयोगों का भेद न मानकर उनका ऐस्य मानता है। इसके स्थापक श्री सिद्धसेन दिवाकर हैं।

तीनों पत्नों की कुछ मुख्य-मुख्य दलीलें क्रमशः नीचे दो जाती हैं-

१—(क) सिद्धान्त ( भगवती शतक १८ और २५ के ६ उद्देश, तथा प्रका-पना-पद २०) में आन-रशन दोनो का अलग-अलग कथन है तथा उनका कम-मावित्व स्था विश्वित है। (ख) निर्धुनित (आ० नि० गा० ६७७-६७६) में केव-स्थान कहाना और सुगपत दो उपयोगो का निर्पेष स्था शतकाया है। (ग) केवल-अल-केवलदर्शन के भिन्न-भिन्न आवरण और उपयोगों की वार्च संस्था शास्त्र में ( प्रवापना २६, पु० <sup>६-५%</sup> आदि ) जगह-जगह वर्षित है। (थ) केवलसान और केवलदर्शन, अनन्त कहे जाते है, सो लिच की अपेदा से उपयोग की अपेदा से नहीं। उपयोग की अपेदा से उनकी स्थित एक समय की है, क्योंकि उपयोग की अपेदा से नहीं। उपयोग की अपेदा से उनकी स्थित एक समय की है, क्योंकि उपयोग की अपेदा से अनन्तता शास्त्र में कही भी प्रतिपादित नहीं है। (७) उपयोगों का स्वभाव ही ऐसा है, जिससे कि वे कमयः प्रकृत होते हैं। इसलिए केवल शान और केवल-दर्शन को कमामवी और अलग-अलग मानना वादिए।

२—(६) ख्रावरण-व्यवस्य निमित्त ख्रीग् सामान्य-विशेषात्मक विषय, समक्का-लीत होने से केवलज्ञान और केवलर्ट्यान युगपत् होते हैं। (ल) छ्राद्मस्थिक-उप-योगों में कार्यकारमान्य या परस्पर प्रतिक-प्य-प्रतिक-क्षक मात्र घट सकता है, लाविक-उपयोगों में नहीं, क्यांकि बोध-रक्षमाव ग्रावत क्यान्मा, जब नियावरण हो, तब उसके दोनों ज्ञाविक-उपयोग निरन्तर हो होने जाहिए। (ग) केवलज्ञान-केवल-दर्शन की सार्ट-क्रयवर्षमितता, जो शास्त्र में कही है, वह भी खुगपत्-पद्ध में ही पट सकती है; क्योंकि हस पद्ध में टोनों उपयोग प्रयापत् और निरन्तर होते रहते हैं। इसलिए द्रव्यार्थिकनय से उपयोग-इय के प्रवाद को अपर्यवस्तित (अनन्त) कहा जा सकता है। (प) केवलज्ञान-केवलदर्शन के संकन्य में सिद्धान्त में कही कहीं जो कुछ, कहा गया है, वह सब दोनों के व्यक्तिभेद का साधक है, क्रम-भावित्यका नहीं । इसतिए दोनों उपयोग को सहमावी मानना चहिए ।

२--(क) जैसे सामग्री मिखने पर एक शान-पर्वाय में श्रानेक घट-पटादि विषय भासित होते हैं, वैसे ही बावरबा-इच, विषय आदि सामग्री मिखने पर एक ही केवल-उपयोग, पदार्थों के सामान्य-विशेष उभय खरूप को जान सकता है। (ख) जैसे केवल शान के समय, मतिशानावरखादि का श्रामाव होने पर भी मति ब्यादि जान, केवल जान से ब्रालग नहीं माने जाते. वैसे ही केवलदर्शनावरसा ह्या चय होने पर भी केवलदर्शन को, केवलशान से अलग मानना उचित नहीं। (ग) विषय और स्रयोपशम की विभिन्नता के कारण, छाट्रमस्थिक ज्ञान और हर्जन में परस्पर भेट माना जा सकता है. पर ज्ञानन विषयकता और साधिक भाव समान होने से केवलज्ञान-केवलदर्शन में किसी तरह भेद नहीं माना जा सकता। (घ) यदि केवलदर्शन को केवलज्ञान से ऋत्या माना जाए तो वह सामान्यमान को विषय करनेवाला होने से श्रत्य-विषयक सिद्ध होगा, जिससे उसका शास्त्र-कथित श्रनन्त-विषयकत्व नहीं घट सकेगा । (ङ) केवली का भाषण, केवलशान-केवलदर्शन पूर्वक होता है, यह शास्त्र-कथन श्रमेट-पत्त हो में पूर्णतया घट सकता है। (च) ब्रावरण भेद कथिवत है: ब्रायीत बस्तुतः ब्रावरण एक होने पर भी कार्य और उपाधि-भेट की अपेका से उसके भेद समभाने चाहिए इसलिए एक उपयोग-व्यक्ति में शानत्व-दर्शनत्व दो धर्म श्रतग-श्रतग मानना चाहिए । उपयोग. ज्ञान-दर्शन दो खलग-खलग मानना युक्त नहीं; ख्रतएव ज्ञान-दर्शन दोनी शब्द पर्यायमात्र (एकार्यवाची) हैं।

उपाप्पाय श्रीयशोविजयत्री ने अपने ज्ञानियनु ए० "१" में नयदृष्टि से तीनों पत्नों का समन्वय किया है—सिद्धान्त-पद्म, शुद्ध ऋजुद्ध नय की अपेद्या से; श्री मल्लवादीयी का पद्म, व्यवहार-नय की अपेद्या से; श्री मल्लवादीयी का पद्म, व्यवहार-नय की अपेद्या से ज्ञानना व्याहिए। हस विवय का सविस्तर वर्षान, सम्मतितकं; जीवकायद गा० ३ से आगि; विशेषावर्ष्य माध्य, गा० ३ से अगिर, विशेषावर्ष्य माध्य, गा० ३०-द्र- १२१५, ऑहरिप्रद्र द्विर के समेंसंप्रह्यों गा० १२३६—१२६६; ऑसिट्सनेनमिय-हत तलार्ष टीका अ० १, स्० ११, प्र० १९ भीनत्रविगिर-न्युवित्य पु० १३४-१३ और ज्ञानियनु ए० १४४-१६४ से जान लेना चाहिए।

दिगम्बर-सम्प्रदाय में उक्त तीन पद्ध में से दूसरा ऋषीत् युगपत् उपयोग-द्वय का पद्ध ही प्रसिद्ध है---

'जुगवं बहुइ खाखां, केवलखाखिस्स दंसखं च तहा। दिखयरपंचासतापं, जह चहुइ तह सुखेयठवं १११६०।' ---नियमलार। भित्रकार्य सिक्टगई, केवलकार्य च इसयं स्वयिय । सम्मानमणाहार, ववजोगाणकायपत्ती ।।७२०॥ —जीवकारवः । चूंसवापुत्रवं साणं, इड्मत्याणं स्य दोणिय वयवणा।

जुमवं जम्हा केबलिलाहे जुगवं तु ते दो वि ॥४४॥'

----द्रव्यसंबद्

## (६) 'एकेन्द्रिय में श्रुतकान'

एकेन्द्रियों में तीन उपयोग माने गए है। हमलिए यह शक्का होती है कि सर्श्वनिद्धियमतिज्ञानावरण कर्म का च्योपदम होने से एकेन्द्रियों में मिनि-उपयोग मानना उर्क है, परन्तु भाषालिय (बोलने का शक्कि) अवस्थालिय (सुमने की शक्ति) न होने के कारण उनमें अनु-उपयोग कैते माना जा सकता है; क्योंकि शास्त्र में भाषा तथा अवयालिय वालों को ही अहतान माना है। यथा—

'भावसुयं भासासायलद्भिणा जुज्जए<sup>ँ</sup> न इयरस्स । भासाभिमुहस्स जयं, सोऊण य जं हविज्ञाहि ॥१०२॥'

---विशेषावश्यकः

बोलने व सुनने की शक्ति वाले ही को भावश्रुत हो सकता है, दूसरे को नहीं क्योंकि 'श्रुत-शान' उस शान को कहते हैं, जो बोलने की इच्छा वाले या वचन सुननेवाले को होता है।

इक्क समाधान यह है कि स्पर्शनिद्रिय के सिवाय क्रन्य द्रव्य (बाहा) इन्द्रियों न होने पर भी ब्लादि जीवों में पाँच भावेन्द्रिय-जन्य शानों का होना, बैसा शास्त्र-सम्मत है; वैसे हो बोलने और सुनने की शक्ति न होने पर भी एके द्वियों में भावश्रुत ज्ञान का होना शास्त्र-सम्मत है।

'जह सुहुमं भाविदियनाणं दर्गिवदियावराहे वि ।

तह दव्वसुयाभाव भावसुयं पत्थिवाईणं ॥१०४॥१

--विशोपावश्यक् ।

जिस प्रकार द्रव्य-इन्द्रियों के अप्राय में भावेन्द्रिय-जन्य सूक्ष झान होता है, ह्वी प्रकार द्रव्यभुत के भाषा आदि वाझ निमित के अभाव में भी पृष्वीकायिक आदि जीवों को अल्प भावभूत होता है। यह ठीक है कि औरों को कैसा स्था झान होता है, वैसा एकेन्द्रियों को नहीं होता। शास्त्र में एकेन्द्रियों को आहार का अभिकाष माना है, वही उनके अस्टाह सान मानने में हेतु है। आहार का अभिकाय, जुवायेदनीय कर्मे के तदय से हीनेवाला आस्था कां परिवास-विशेष (अञ्चयसाय) है। समा----

'बाहारसंज्ञा बाहाराभिलायः लुद्धेदनीयोदयप्रभवः खरूबारमपरिखास कति।'

—श्रावश्यक, हारिभद्री दृत्ति ए० ५८० ।

इस ख्रामिलाय रूप ऋष्यवसाय में 'पुने अधुक बस्तु मिले तो खन्का', इस प्रकार का शन्द श्रीर ऋषे का विकल्प होता है। जो ऋष्यवसाय विकल्प सहित होता है, यही शुद्धान कहलाता है। यथा—

'इन्दियमणोनिमिन्तं, जं विण्णाणं सुयाणुसारेणं । निययत्थुत्तिसमत्यं, तं भावसुयं मई सेसं ॥१००॥'

— विशेषावश्यक ।

श्रिपंत् इतिय श्रीर मन के निभित्त से उत्पन्न होने वाला जान, वो निस्क
श्रूषं का कथन करते में समये अंतानुकारी ( शब्द तथा श्रूषं के विकल्प से शुक्त)
है, उते 'मावभुत' तथा उत्तसे भिन्न जान को 'मितिशान' सममन्ता चाहिए ।
श्रूष यदि एकेन्द्रियों में अुत-उपनेग न माना जाए तो उनमें झाहार का झमिताथा
वो शास्त्रसम्मत है, वह कैसे घट सकेमा ? इसिलिए बोलने झीर सुनने की शक्ति
न होने पर भी उनमें झत्यन्त सुक्षम अुत-उपयोग झबस्य ही मानना चाहिए।

भाषा तथा अवयासिय वार्तों को ही भावभूत होता है, दूसरे को नहीं, इस शास्त्र-कथन का तार्त्य इतना ही है कि उस्त प्रकार की शक्तिवाले को स्थष्ट भावभूत होता है और दूसरों को ऋरयह।

# (७) 'योगमार्गणा'

तीन योगों के बाह्य और झाम्यन्तर कारण दिखा कर उनकी व्याख्या राज-बार्तिक में बहत ही स्पष्ट की गई है। उसका सारांश इस प्रकार है—

(५) बाब और आम्यन्तर कारखों से होनेवाला जो मनन के अभिक्षल आत्मा का प्रदेश-परिस्पन्द, वह 'मनोयोग' है। इसका बाब कारखा, मनोवर्गखा का आलम्बन और आम्यन्तर कारख, नीर्योन्तरायकर्म का खब-खबोपशम तथा नो-इन्द्रियावरखकर्मका वय-खयोच्छाम (मनोलिक्प) है।

 (ल) नाहा और आम्यन्तर कारण-जन्य आत्मा का भाषायिमुख प्रदेश-परि-न्त्रमद 'वक्तयोग' है। इसका नाहा कारण पुरुगलविपाकी शरीरनामकर्म केठव्य से होनेवाखा बन्जनवर्गशाका आखम्मन हैं और झाम्यन्तर कारण वीयांन्तरावकर्म का इय-च्योपराम तथा मतिज्ञानावरण और झज्दरभुतज्ञानावरण आदि कर्म का इय-इयोपराम (चननलिय) है।

(ग) बाख और आम्थन्तर कारण जन्य गमनादि-विषयक आत्मा का प्रदेश-परिस्पन्द 'कायवाग' है। इसका बाख कारण कितीन-किती प्रकार की शरीर-कर्मणा का आलम्बन है और आम्यन्तर कारण वीर्यान्तरपदर्भ का चय-चुयो-क्याम है।

यदापि तेरहवें और चौरहवें, इन दोनों गुश्तरथानों के समय वीर्यान्तरपक्स का द्यपरूप श्राप्यन्तर कारण समान ही है, परन्तु वर्गशालग्वनरूप बाह्य कारण समान नहीं है। श्रयमित वह तेरहवें गुश्तरथान के समय पाया जाता है, पर चौरहवें गुश्तरथान के समय नहीं पाया जाता। इसीते तेरहवें गुश्तरथान में योग-विधि होती है, चौरहवें में नहीं। इसके लिए देनिए, तत्वार्य-गुज्जार्तिक है, १,१०।

### बोग के विषय में शंका-समाधान

(क) यह राङ्का होती है कि मनोशेग और वचनयोग, कावयोग ही हैं, क्योंकि इन दोनों के योगों के समय, शर्यार का व्यापार अवस्य रहता ही है और इन योगों के आखम्बनभूत मनोद्रव्य तथा भाषाद्रव्य का प्रहला भी किसी-न किसी प्रकार के शारिकियोग से ही होता है।

इसका समाधान यहीं है कि मनीबीम तथा बचनबीम, काबबोग से जुटा नहीं हैं, किन्तु काबबोग-विशेष ही है। जो काबबोग, मानन करने में सहाबक होता है, बही उस समय 'मनीबोग' और जो काबबोग, माना के बालने में सहकारी होता है, बही उस समय 'चननबोग' माना बचा है। सागश वह है कि ब्यवहार के किए ही काबबोग के तीन मेंट किन्ने हैं।

(ख) यह भी शङ्का होती है कि उक्त रीति से श्रासोच्छ्रास में सहायक होने-वाले कायथोग को 'श्रासोच्छ्राचयेग' कहना चाहिए श्रीर तीन की जगह चार योग मानने चाहिए।

, इसका समाधान यह दिया गया है कि व्यवहार में, बैसा भाषा का और मनका निशिष्ट प्रयोजन टीखता है, बैसा श्वासेन्युसका नहीं । स्वर्धात् श्वासेन च्याप और रारीर ना प्रयोजन वैसा मिन्न नहीं है, बैसा शारीर और मननवन का। इसी से तीन ही योग माने गए हैं। इस विषय के निशेष विचार के स्थिए विशेषावस्यक-साष्य, गा॰ ३५६---- १६४ तथा स्रोकप्रकाश-सर्ग ३,०३०१३५४---१३५५ के बीच का गद्य देखना चाहिए ।

## द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीर का स्वह्रप

- (क) जो पुद्गुल मन बनने के योग्य हैं, जिनको शाख में 'मेनोबर्ग्या' कहते हैं, वे जब मनरूप में परियत हो जाते हैं—बिचार करने में सहायक हो सकें, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं—तब उन्हें 'मन' कहते हैं। शरीर में इत्यम्म के रहने का कोई लास स्थान तथा उसका नियत आकार खेतान्वरीय प्रन्यों में नहीं है। खेतान्वर-सम्प्रदाय के अनुसार इत्यमन को शरीर-व्यापी और शरीराकार समझना चाहिए। दिनाव्य-सम्प्रदाय में उसका स्थान हृदय तथा आकार कमल के समान माना है।
- (ख) बचनरूप में परिशत एक प्रकार के पुद्गल, जिन्हें भाषावर्गशा कहते है, वे ही 'वचन' कहलाते हैं।
- (ग) जिससे चलना-फिरना, लाना-पीना ऋादि हो सकता है, जो सुल-दुःख भोगने का स्थान है और जो औदारिक, वैकिय ऋादि वर्गयान्त्री से बनता है, वह 'शरीर' कहलाता है।

#### (८) 'सम्यक्तवः

इसका स्वरूप, विशेष प्रकार से जानने के लिए निम्नलिखित कुछ बातों का विचार करना बहत उपयोगी है—

- (१) सम्यक्त्व सहेतुक है या निहेतुक ?
- (२) जायोपशमिक आदि भेदों का आधार क्या है।
- (३) श्रीपशामिक श्रीर सायोपशामिक-सम्यक्त्व का स्त्रापस में श्रन्तर तथा सायिकसम्यक्त्व की विशेषता।
  - (४) शङ्का-समाधान, विपाकोदय श्रीर प्रदेशोदय का स्वरूप ।
  - (५) भयोपशम श्रौर उपशम की व्याख्या तथा खुलासावार विचार ।
- (१) सम्पन्न-परिणाम सरेतुक है या निहेंतुक है स्त प्रश्न का उत्तर यह है कि उत्तको निहेंतुक नहीं मान सकते, स्पीक जो बन्तु निहेंतुक हो, वह सब काल में, सब जगह, एक-तो होनी बाहिए अथवा उत्तक अभाव होना चाहिए। सम-स्वपरिणाम, न तो सब में समान है और न उत्तक अभाव है। इसीक्षिए उक्ते-सरेतुक ही मानना चाहिए। स्रोतुक मान क्षेत्रे पर वह मन्न होता है कि उत्तका

नियत हेतु क्या है: प्रवचन-भवन, भगक्तपूजन आदि जो-को बाह्य लिभित्त माने जाते हैं, वे तो सम्यक्त के नियत कारण हो ही नहीं सकते; क्योंकि इन बाह्य निमित्तों के होते हुए भी अभव्यों की तरह अनेक भव्यों को सम्यक्त-प्राप्ति नहीं होती । परन्त इसका उत्तर इतना ही है कि सम्यक्त्व-परिग्राम प्रकट होने में नियत कारस जीव का तथाविध मञ्चल-नामक अनादि पारिशामिक-स्वभाव विशेष ही है। जब इस परिशामिक भव्यत्वका परिपाक होता है, तभी सम्यक्त्व-साम होता है। मन्यत्व परिणाम, साध्य रोग के समान है। कोई साध्य रोग, स्वयमेव (शाह्य उपाय के जिना ही) शान्त हो जाता है। किसी साध्य रोग के शान्त होने में वैद्य का उपचार भी दरकार है श्रीर कोई साध्य रोग ऐसा भी होता है. जो बहुत दिनों के बाद मिटता है। मन्यत्व-स्वमाव ऐसा ही है। श्रुनेक जीवों का मन्यत्व, बाह्य निमित्त के बिना ही परिशक प्राप्त करता है। ऐसे भी जीव हैं, जिनके भव्यत्व-स्वभाव का परिपाक होने में शास्त्र-अवरण श्रादि बाह्य निमित्तों की श्रावश्यकता पड़ती हैं । श्रौर श्रमेक जीवों का भव्यत्व परिणाम टीव-काल व्यतीत हो चुकने पर, स्वयं ही परिपाक प्राप्त करता है। शास्त्र-अवरण, ग्राईत्पूजन ग्रादि जो बाह्य निमित्त हैं, वे सहकारीमात्र हैं ! उनके द्वारा कभी-कभी भव्यत्व का परिपाक होने में मदद मिलती है. इससे व्यवहार में वे सम्यक्त के कारण माने गए हैं श्रीर उनके श्रालम्बन की श्रावश्यकता दिखाई जाती है। परन्त निश्चय-दृष्टि से तथाविध-भव्यत्व के विपाक को ही सम्यक्त्व का श्रव्यभिचारी (निश्चित) कारण मानना चाहिए। इससे शास्त्र-अवस्, प्रतिमा-पूजन ग्राटि बाह्य कियाओं की श्रनैकान्तिकता, जो श्राधिकारी भेट पर श्रवलम्बित है, उसका खुलासा हो जाता है। यही भाव भगवान उमास्वति ने 'तन्निसर्गार्दाधगमाद्वा'--तन्वार्य-ग्र० १. सूत्र ३ से प्रकट किया है। श्रीर यही बात पद्धसग्रह-द्वार १, गा० ८ की मलय-गिरि-टीका में भी है।

 इब० २, स्० ३ के पहते और दूसरे राजकार्तक में तथा स्० ४ और ५ के सातकें राजवार्तिक में है ।

- (१) औपरामिककम्पनस्य के समय, दर्शनमोहनीय का किसी मकार का उदय नहीं होता; पर द्वारोपश्चमिकसम्पन्नस्य के समय, सम्बन्धसमोहनीय का विचा-कोदय और मिम्यालमोम्बन्स के प्रदेशोदय होता है। इसी मिन्नसा के कारचा सारत में औपरामिक्सम्बन्द को, 'भावसम्बन्द' और द्वारोपश्चमिकसम्बन्द को, 'हम्यसम्बन्दर' कहा है। इन दोनों सम्बन्दनों से द्वारिकसम्बन्द विशिष्ट हैं; क्यों-कि वह स्थानी है और ने दोनों अस्यानी हैं।
- (४) यह शह्या होती है कि मोहनीयकार्य वातिकार्य है। वह सम्यन्तव श्रीर वातिज्ञार्यांय का चात करता है, इसिक्य सम्यन्तव-गरिवाम के विपाकोदय श्रीर मिध्यात्मांहानीय के दिशोदय के समय, सम्यन्तव-गरिवाम व्यक्त के हैं एकता है? इसका समाचान यह है कि सम्यन्तवन्धारनीय, मोहनीयकार्य है सही, पर उसके दिल्ल विशुद्ध होते हैं; क्योंकि शुद्ध सम्यन्तवन्धारनीय का सम्यान त्यवाले श्रीर हि-स्थान स्ववाले हिन्द 'सम्यन्तवन्धारनीय' कहलाते हैं। वैसे-काँच स्वालं परदर्शक बल्लोर ने के दर्शन-काँच स्वालं परदर्शक बल्लोर ने के दर्शन-काँच स्वालं परदर्शक बल्लोर ने के स्वयन-काँच स्वालं परदर्शक बल्लोर ने के स्वयन-काँच स्वालं स्वयन्त्य स्वयन्य स्वयन्त्य स्वयन्य स्वयन्त्य स्वयन्य स्वयन्त्य स्वयन्य स्वयन्त्य स्वयन्य स्वयन्त्य स्वयन्य स्वयन्य स्वयन्यस्य स्वयन्त्यस्य स्वयन्त्यस्य स्वयन्यस्य
- (५) च्योरग्राम-जन्य पर्याय 'बायोरग्रामिक' और उपग्राम-जन्य पर्याय 'औरग्रामिक' कहजाता है। इसलिए किसी भी चायोरग्रामिक और औरग्रामिक भाव ना यपार्य ज्ञान करने के लिए पहले च्योरग्राम और उपग्राम का ही स्वरूप ज्ञान लेना आवरम्बक है। अतः इनका स्वरूप शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार जिल्ला जाता है—
- (१) ख्वेगरशम शन्द में दो वह हैं—च्य तथा उपश्यम । 'ख्येमश्चम' शन्द का मतखब, कर्म के ख्य और उपश्यम दोनों से हैं। ख्य का मतखब, क्यात्या ले कर्म का विशिष्ट संबन्ध खुट जाना और उपश्यम का मतखब कर्म का खपने त्वकल में आक्ष्म के साथ संख्यम शक्कम मी उस पर अक्षर न बाक्षना है। यह तो हुआ

सामान्य झर्य; पर उसका पारिमाणिक झर्य कुछ झरिक है। वन्याविका पूर्ण के आने पर किसी विविद्यत कर्म का जब द्यंगराम शुरू होता है, तब विविद्यत कर्म मान समय से झाविका-पर्यन्त के दिलक, जिन्हें उदयाविका-प्राप्त या उद्देशित स्वित्त कर्म हैं, उनका तो प्रदेशोद्ध व विपाकोरयद्वारा द्यं (क्रमाय) देशित रहता है; और जो दिलक, विविद्धत वर्तमान समय से झाविका तक में उद्द्य पाने योग्य नहीं हैं—जिन्हें उदयाविका विहर्न्त या झनुटीएं दिलक कहते हैं—उनका उपशान (विपाकोदय की योग्यता का झमाव या तीव रस से मन्द रस में परिणमा) हो जाता है, जिससे वे दिलक, झरानी उदयाविका प्राप्त होंने पर, प्रदेशोदय या मन्द्र विपाकोदय द्वारा सींग्य होंने होते हैं आरों द्वारा पान पर अपना पर अपना पत्त साम रार्ग कर करते हैं ।

इस प्रकार खावलिका पर्यन्त के उदय-धान कमंद्रलिकों का प्रदेशोदय ब क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षावलिका के बाट के उदय पाने योग्य कमंद्रलिकों की विपाकोदय संत्रीव्यनी योग्यता का क्षमाय या तीत्र रस का प्रस्ट रस में परिणामन होते रहने से कम्म का व्योगस्प्रम कहलाता है।

च्चयोपशम-याग्य कर्म-

च्योपशाम, सब कर्मों का नहीं होना; निर्फ वातिकमीं का होता है। घातिकर्म के देशाचाति और सर्वचाति, ये टो भेट हैं। टोनी के च्योपशाम में कुछ विभिन्नता है।

(क) जब देशचालिकर्म का सर्याग्याम प्रवृत्त होता है, तथ उसके मंद रख-उक्त कुळ दलिको का विधाकोदण, साथ ही रहता है। विधाकोदण-प्राप्त टलिक्क, अरूप रस-पुक्त होने से स्वाचार्य गुया का धात नहीं कर करते इससे यह सिक्षति माना गया है कि देशचालिकर्म के स्वयोग्याम के समय, विधाकोटण विषद्ध नहीं है, अर्थाल् वह स्वयोग्याम के कार्य की—स्वाचार्य गुण के विकास को—रोक्त नहीं सकता। परन्त्र यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि देशचालिकर्म के विधाकोदय-मिश्रित स्वयोग्याम के समय, उसका सर्वधालिन्स-युक्त कोई मी दलिक, उन्यमान नहीं होता। इससे यह सिक्षति मान लिया गया है कि कब, वर्वधालि रस, गुप्त-अध्यवताय से देशचालिक्स में परिचात हो जाता है, तमी अर्थाल् देशचालिन्स्यक्षंक के ही विधाकोदय-काल में स्वयोग्याम अवस्य प्रवृत्त होता है।

थातिकमें को पर्न्चीस मकृतियाँ देशचातिनी हैं, जिनमें से मतिकानावरया; श्रुतज्ञानावरया, अववुर्दर्शनावरया और पीच अन्तराय, हन आठ प्रकृतियों का व्योगराम तो सदा से ही प्रवृत्त है; क्योंकि आवार्य मतिकान आदि पर्याय, अनादि काक्ष से वायोगरामिकरूप में रहते ही हैं। हरालिए यह मानना चाहिए कि उक्त साठ मक्तियों के हेशकाति-सस्पर्धक का ही नेदन होता है, सर्ववाति-रसस्पर्धक का कमी नहीं।

श्चविभिज्ञानावरण, मनःवर्षायकानावरण, चचुदर्शनावरण और अविवर्शना-वरण, इन नार प्रकृतियों का क्योग्यम कादाचिन्क (अनिवत) है, अर्थात् कब उनके सर्वपाति-सस्यर्षक, देशायातिक्य में परिणत हो जाते हैं, तमी उनका क्योगयाम होता है और अब सर्वचाति-सम्यर्थक उद्यक्षण होते हैं, तब अविकान-आदि का यात हो होता है। उक्त नार प्रकृतियों का क्योग्यम भी देशपाति-सस्यर्थक के विपाकोदय से मिश्रित ही समकना नाहिए।

उस्त बारह के सिवाय श्रेष तेरह (चार संन्वलन और नी नोकषाय) मक्कतियाँ जो मोहनीय की हैं, वे अभुवोदियनी हैं। इसलिए जब उनका ख्योपशन, प्रदेशोदयमात्र से युक्त होता है, तब तो वे स्वावार्य ग्रुख का लेश भी बात नहीं करतीं और देशचातिनी ही मानी जाती हैं, पर जब उनका ख्योपशम विपाकोदय से मिश्रित होता है, तब वे स्वावायं गुख का कुछ बात करतीं हैं और देशचातिनी. कड़जाती है।

(ल) पातिकमं की बीस प्रकृतियाँ सर्वपातिनी हैं। इनमें में केवलशानावरण्य और केवलदर्शनावरण, इन हो का तो च्योपशम होता ही नहीं, क्योंकि उनके दिलक कभी देशचातिन, स्वसुक कनते ही नहीं और न उनका विपाकादय हो धेफा जा सकता है। शेप-अठारह प्रकृतियाँ ऐसी हैं, जिनका च्योपशम हो सकता है, परंतु यह बात, प्यान में रखनी चाहिए कि देशचातिनी प्रकृतियों के च्योपशम के समय, जैसे विपाकोदय होता है, जैसे इन अठारह सर्वधातिनी प्रकृतियों के च्योपशम के समय नहीं होता, अर्थात् इन अठारह प्रकृतियों का च्योपशम, तभी सम्मव है, जब उनका प्रदेशोदय हो हो। इलिक्ट यह सिद्धांत माना है कि विपाकोदयनी प्रकृतियों का च्योपशम, तभी सम्मव है जब उनका प्रदेशोदय हो हो। इलिक्ट यह सिद्धांत माना है कि विपाकोदयनी प्रकृतियों का च्योपशम, यहि होता है तो देशचातिनी ही का, सर्वधातिनी का नहीं!

श्रत एवं उक्त झठारह प्रकृतियाँ, विचाकोदय के निरोध के योग्य मानी जाती है; क्योंकि उनके झावायं गुर्खों का चायोगरामिक स्वरूप में व्यक्त होना माना गया है, जो विचाकोदय के निरोध के सिवाय पट नहीं सकता।

(२) उपशाम— खयोपशाम की व्याख्या में, उपशाम शब्द का जो क्रयें किया गया है, उसते श्रीपशामिक के उपशाम शब्द का श्रयें कुछ उदार है। अर्थात् खयोपशाम के उपशाम शब्द का श्रयें किक विपाकोदसम्बन्धिनी योग्या का श्रमाव या तीक रस का मंद रस में परियामन होना है; पर क्षीपशामिक के उपशाम शब्द का श्रयें प्रदेशोदय श्रीर विपाकोदय दोनों का ख्रमाव है; क्योंकि. खयोपशाम शब्द का श्रयं प्रदेशोदय श्रीर विपाकोदय दोनों का ख्रमाव है; क्योंकि. खयोपशाम में कर्म का बय भी भारी रहता है, जो कम से कम प्रदेशोदय के लिक्स हो ही नहीं सकता । परंतु उपशाम में यह बात नहीं। जब कर्म का उपशाम होता है, तसी से उसका च्या वक ही जाता है, करा एव उसके प्रदेशोदय होने की क्षावर्यकता ही नहीं रहती । हसीसे उपशाम अवस्था तमी मानी जाती है, जब कि अन्तरकरण होता है। अन्तरकरण के अन्तर्वहर्त में उदय पाने के योग्य दक्षिकों में से कुछ तो एक्से हो मोगा किये जाते हैं कीर कुछ दक्षिक पीछे उदय पाने के योग्य वस्ता दिये जाते हैं, अर्थात अन्तरकरण के सोग्य क्षात हैं कीर कुछ दक्षिक पीछे उदय पाने के योग्य बना दिये जाते हैं अर्थात अन्तरकरण में स्वय दिवे की का अभाय होता है।

श्रत एव च्योपशम श्रीर उपशम की संदित ज्याक्या इतनी ही की जाती है कि च्योपशम के समय, प्रदेशोदय वा मन्द विपाकोदय होता है, पर उपशम के समय, दे मी नहीं होता । यह नियम याद रखता चाहिए कि उपशम के समय, वह भी नहीं होता । यह नियम याद रखता चाहिए कि उपशम के सातिकर्म का ही है कि उपोदा में का हो है सकता है, सो भी स्वयातिकर्म का नहीं, स्थित केवल मोहनीय कर्म का ! ह यूर्यात प्रदेश श्रीर विचान होनों प्रकार का टट्य, यदि रोका जा सकता है तो मोहनीयकर्म का ही । इसके लिए देलिए, नन्दी, सू० मकी रीका, पू॰ ७७; कम्मपयब्दी, भी यशीविजयजीकृत टीका, पू॰ १३; पञ्च॰ हा॰ १, गा २६ की मत्यप्रीति व्याख्या । सम्यस्त खल्म, उद्यांति श्रीर भेट-प्रमेशां के सविस्तार विचार के लिए देलिए, लोक प्र॰स्ता ३, इलोक भ्रम्ब-७०।

## (९) श्रचद्धर्दर्शन का सम्भव

श्रद्धारह मार्गणा में श्रमचुहर्रगन परिगांशत है; श्रतएव उसमें भी चौरह जीक्स्यान सममने चाहिए । परन्तु इस पर प्रस्न यह होता है कि श्रमचुहर्रांन में जो अपयोत जीक्स्थान माने जाते हैं, तो नया अपयोत-श्रवस्या में हिन्द्रियपविति पूर्ण होने के बहु रुक्तुवर्द्धांन मान कर या हन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले भी श्रमचुद्धरंगन होता है, यह मान कर ?

यदि प्रथम वच माना जाए तब तो ठीक है; वयींक इन्द्रियपर्यापि पूर्ण होने के बाद अपयोग अवस्था में ही चचुरिन्दिय द्वारा सामान्य बोध मान कर वैसे— चच्चुर्यनेन में तीन अपयोग्त जीवस्थान चीच कर्मप्रंय की १७ वी गाया में मतान्तर वे बतावाये दुए हैं बैसे ही इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अपयोग्त-अवस्था में चच्चुर्मिन्न इन्द्रिय द्वारा सामान्य बोध मान कर अचचुर्यर्शन में सात अपयोग्त जीवस्थान प्रयये वा सकते हैं। परन्तु श्रीजयसोमधुरि ने इस गाया के आपने टवे में इन्द्रिक्यसंपित पूर्व होने के पहले भी अन्तुद्वर्रोंन मान कर उसमें अपर्याप्त जीवस्थान माने हैं। और तिद्यान्त के आधार से बतलाया है कि निम्मदाति और कार्मव्ययोग में अवधिदर्यनरिहत जीव को अन्वपुर्देशन होता है। इस पढ़ में महन यह होता है कि इन्द्रिक्यपर्यापित पूर्व होने के पहले द्रव्येन्ट्रिय न होने से अन्वपुर्दर्शन कैसे मानता हसका उत्तर दो तरह से दिया जा सकता है।

(१) द्रव्येन्द्रिय होने पर द्रव्य श्रीर भाव, उमय इन्द्रिय-जन्य उपयोग श्रीर द्रव्येन्द्रिय के श्रभाव में केवल भावित्रय-जन्य उपयोग, इस तरह दो प्रकार का उपयोग है। विश्वहराति में श्रीर इन्द्रियपर्यान्ति होने के पहले, पहले प्रकार का उपयोग, नहीं हो सकता, पर दूसरे प्रकार का दर्शनात्मक सामान्य उपयोग माना जा सकता है। ऐसा मानने में तलापेन्द्रण २, सु० ६ की हुलिका—

'श्रथवेन्द्रियन्रिपेत्तमेव तत्कस्यचिद्भवेद् यतः पृष्ठत उपसर्पन्तं सर्पे बद्धयैवेन्द्रियव्यापारनिरपेशं पर्यतीति।'

यह कथन प्रमाण है। साराश, इन्द्रियपवांत्ति पूर्ण होने के पहले उपयोगात्मक श्रवसुदर्शन मान कर समाधान किया जा सकता है।

(२) विश्वहगति में श्रीर इन्द्रियवर्यापि पूर्ण होने के वहले श्रवसुर्रशन माना जाता है, तो शक्तिरूप श्रयांत् स्वीपशामरूप, उपयोगरूप नहीं । यह समाधान, प्राचीन स्वर्ष कर्मप्रन्य श्री ४६वी गाया की टीका के—

'त्रयाणामय्यचतुर्वर्शनं तस्यानाहारकायस्थायामपि लिन्यमाश्रित्या-भ्युपगमात्।'

इस उल्लेख के श्राधार पर दिया गया है।

प्रश्न — इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के पहले कैसे उपयोगरूप या ख्योपरामरूप स्राचन्नर्दर्शन माना जाता है, वैसे ही चन्नर्दर्शन क्यों नहीं माना जाता ?

उत्तर —चसुर्रशंन, नेत्रकर विशेष इन्द्रिय-क्रम दर्शन को कहते हैं। ऐसा दर्शन उसी समय माना जाता है, जब कि इत्यनेत्र हो। अतएव चसुर्दर्शन को इन्द्रियनवाति पूर्ण होने के बाद हो माना है। अन्दर्भुर्दर्शन किसी-एक इन्द्रिय-क्रम सामान्य उपयोग को नहीं कहते, किन्तु नेत्र-सिन्न किसी इत्यन्त्रिय से होनेवाले, इत्यान के अभाव से होनेवाले या इत्यन्त्रिय तर इस्पान के अभाव से होनेवाले या इत्यन्त्रिय स्वाप्त्रिय से ह्यूपीयग्रमात्र ने होनेवाले सामान्य उपयोग को कहते हैं। इसी से अच्छुद्र्यन को इन्द्रियययांति पूर्ण होने के पहले और पीक्षे, होनों अवस्थाकों में माना है।

### (१०) 'बनाहारक'

श्रनाहारक जीव दो प्रकार के होते हैं—खुबारप और वीतराग । वीतराग में जो श्रवारीरी (मुक्त) हैं, वे सभी सदा श्रनाहारक ही हैं, परन्तु जो शारीरचारी हैं, वे केबखिसमुद्धात के तीसरे चीचे और पाँचवें समय में ही श्रनाहारक होते हैं। खुबारय जीव, श्रनाहारक तभी होते हैं, जब वे विश्वहगति में वर्तमान हों।

जन्मान्तर महण् करने के लिए जीव को पूर्व-स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। दूसरा स्थान पहले स्थान से विश्लेख-पतित (वक-रेखा में) हो, तब उसे वक-गति करनी पड़ती है। वक्र-गति के संदश्य में इस जगह तीन वार्ती पर विचार किया जाता है—

- (१) वक्र-गति में विश्वह (धुमाव ) की सख्या, (२) वक्र-गति का काल-परिमाण और (३) वक्र-गति में अनाहारकत्व का काल-मान ।
- (१) कोई उत्पत्तिस्थान ऐसा होता है कि जिसको जीव एक विग्रह करके ही प्राप्त कर लेता है। किसी स्थान के लिए रो विग्रह करने पड़ते है और किसी के लिए तीन भी। नवीन उत्पत्ति स्थान, पूर्वस्थान से कितना ही विश्रेणि-पतित क्यों न हो, पर वह तीन विग्रह में तो अवस्थ ही प्राप्त हो जाता है।

इस विषय में दिगम्बर-साहित्य में विचार-भेद नजरनहीं त्राता; क्योंकि---

'विमह्वती च संसारिएाः गाक चतुःयः।'-तत्त्वार्थन्त्र० २, स्०२८। इत सृत्र को सर्वार्थनिदिश्चीका में श्री पूर्वपारत्वामी ने ऋषिक से ऋषिक तीन विमहवाबी गति का ही उल्लेख किया है। तथा—

'एकं द्वी त्रीन्वाऽनाहारकः।' -तत्त्वार्थन्त्र०२, सूत्र ३०।

इस सुत्र के छठे राजवार्तिक में भद्दारक श्रीक्रकतक्कद्वेद ने मी क्रांपिक से क्रांपिक किलेब्रह-गति का ही समर्थन किया है। नेमिन्चन्द्र सिद्धान्तककर्ती भी गोम्मटसार-जीवकारङ की ६६६वीं गाया में उक्त मत का हो निर्देश करते हैं।

श्वेताक्सीय प्रन्यों में इस विषय पर मतान्तर उल्लिखित पाया जाता है— 'विमहवर्ता च संसारिणः प्राक्ष्तुभ्येः ।' —तत्त्वार्थश्चर २, सृत्र २ । 'एकं द्वी वाऽनाहारकः ।' — तत्त्वार्थश्चर २, सुरु ३ ।

श्वेतान्वर-प्रसिद्ध तत्वार्य-श्र० २ के माप्य में भगवान् उपास्वाति ने तथा उसको टीका में भीतिद्धतेनगिंश ने त्रि-विम्रहगति का उल्लेख किया है। ताय ही उक्त भाष्य की टीका में बतुर्विम्रहगति का मतान्तर भी दरसाया है। हस मतान्तर का उल्लेख इहत्संग्रहणी की २२५वीं गाया में और भीमगवती-शतक ७, उद्देश्य र की तथा शतक १४, उद्देश्य र की टीका में भी है। किन्तु इस महान्तर का कार्देक्डी उल्लेख है, वहीं तब काइ वहीं क्लिस है कि स्तुर्विमहमारी का निर्देश किसी मृत्य सुन में नहीं है। इससे जान पहता है कि ऐसी गति करनेवाले जीव ही बहुत कम हैं। उक्त सुन्नों के भाष्य में दो यह स्वष्ट क्लिसा है कि विश्वकृत से अधिक विश्वकृत से अधिक विश्वकृत

'अविश्रहा एकविश्रहा द्विविश्रहा त्रिविश्रहा इत्येताश्चतुस्समयपराश्च-तुर्विधा गतयो भवन्ति, परतो न सन्भवन्ति ।'

माध्य के इस कथन से तथा दिगम्बरअंथों में ऋषिक से ऋषिक वि-विश्वह गति का ही निर्देश पाये जाने से और भगवती-टीका ऋषिद में जहाँ कहीं चतुर्विश्वह-गति का मतान्तर हैं, वहाँ सब जगह उसकी ऋत्यता दिखाई जाने के कार्या ऋषिक से ऋषिक तीन विश्ववाली गति ही का पच बहुमान्य समस्तना चाहिए।

- (२) वक्र-गित के काल-परिमाण के संबन्ध में यह नियम है कि वक्र-गित का समय विग्रह की अपेचा एक अधिक ही होता है। अध्यात जिस गित में एक विग्रह हो, उसका काल-मान टो समयोंका, इस प्रकार द्वि विग्रहगित का काल-मान तीन समयों का और त्रि-विग्रहगित का काल-मान चार समयों का है। इस नियम में श्वेताग्य-दिगाग्य का कोई मत-भेद नहीं। हाँ ऊपर च्वुर्विग्रह गित के मतान्तर का जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार उस गित का काल-मान पाँच समयों का बतलाया गया है।
- (३) विग्रहगति में ग्रनाहारकत्व के काल-मान का विचार व्यवहार ग्रीर निक्षय, हो दिष्यों से किया हुआ पाया जाता है। व्यवहारवादियों का अभिप्राय यह है कि पूर्व-शारीर छोड़ने का समय, जो वक-गति का प्रयम समय है, उसमें पूर्व-शारी-योग्य कुछ पुद्गवत जोमाहारदारा प्रहण किए जाते है।—हहस्तंग्रहणी गा० २६६ तथा उसकी टीका, लोक- सर्ग ३, रखो०, ११०० से आयो। परन्तु निक्षयवादियों का अभिप्राय यह है कि पूर्व-शारीर छूटने के समय में, अथांत वक-गति के प्रथम समय में न तो पूर्व-शारीर का ही संकण्य है और न नया शारीर बना है, इसलिए उस समय किसी प्रकार के आहार का संगव नहीं।—लोक- स० ३, रखो० १११५ से आगो। व्यवहारवादी हो या निक्षयवादी, दोनों हस बात के करावर मानते हैं कि वक-गति का आंतिम समय, जिसमें जीव नवीन स्थान में उत्तर होता है, उसमें अवस्य आहार मह वही हो। व्यवहार नय के अनुसार अनाहारकत्व का काल-मान हर प्रकार समसना चाहिए —

एक वित्रह वाली गांत, विवकी काल-मर्यादा दो समय की है, उसके दोनों

समय में जीव खाड़ारक ही डोता है: क्वोंकि पहले समय में पूर्व-शरीर योग्य खोम्स-हार प्रहत्य किया जाता है और इसरे समय में नवीन शरीर बीग्य आहार । बी विग्रहवाली गति, जो तीन समय की है और तीन विग्रहवाली गति, जो चार समय की है, उसमें प्रथम तथा ऋतिम समय में आहारकत होने पर भी बीच के समय में अनाहारक अवस्था पाई जाती है। अर्थात् द्वि-विग्रहगति के मध्य में एक समय तक ऋौर त्रि-विग्रहगति में प्रथम तथा श्रन्तिक समय को छोड़, बीच के दो समय पर्यन्त अनाहारक स्थिति रहती है। व्यवहारनय का यह मत कि विष्रह की श्रपेता श्रनाहारकत्व का समय एक कम ही होता है, तत्त्वार्थ-श्रप्याय २ के ३१ वें सत्र में तथा उसके भाष्य श्रीर टीका में निर्दिष्ट है। साथ ही टीका में व्यवहार-नय के श्रनसार उपर्यंक पाँच समय-परिमाण चतुर्विग्रहवती गति के मतान्तर को केकर तीन समय का ऋनाहारकत्व भी बतलाया गया है । सारांश, व्यवहारनय की अपेद्धा से तीन समय का अनाहारकत्व. चतर्विग्रहवती गति के मतान्तर से ही घट सकता है, ऋन्यथा नहीं । निश्चयदृष्टि के ऋनुसार यह बात नहीं है । उसके ब्रानसार तो जितने विग्रह उतने हो समय ब्रानाहारकत्व के होते हैं । ब्रातएव उस टक्रिके अनुसार एक विग्रह वाली वक-गति में एक समय, दो विग्रहवाली गति में हो समय श्रीर तीन विग्रहवाली गति में तीन समय श्रानाहारकत्व के समक्षते नाहिए । यह बात दिगम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ- ग्रा० २ के ३०वें सत्र तथा असकी मर्लार्शिमिदि श्रीर राजवार्तिक-टीका में है ।

श्वेताम्बर-प्रंथों में चतुर्विमहबती गति के मतान्तर का उल्लेख है, उसको लेकर निश्चयद्दष्टि से विचार किया जाए तो अनाहारकत्व के चार समय भी कहे जा सकते हैं।

सारांग्र. श्वेताम्बरीय तत्वार्य-भाष्य आदि में एक या दो समय के श्वनाहारक-त्व का जो उल्लेख हैं, वह व्यवहारहाटि से और दिरामशीय तत्वार्य आदि प्रंची में जो एक, दो या तीन समय के अनाहारकत्व का उल्लेख हैं, वह निश्चयहाटि से । अत्यव्य अनाहारकत्व के काल मान के विषय में टोनो सम्प्रदाय में वास्तविक विरोध को अवकारा ही नहीं है।

प्रसङ्घनश यह बात जानने नोग्य है कि पूर्व-शारी का परित्वाग, पर-भव की आयु का उदन और गति ( चाहे कहा हो या वक ), ये तीनो एक समय में होते हैं। विभ्रष्टगति के दूसरे समय में पर-भव की आयु के उदर का कथन है, हो स्युक्त व्यवहार नव की अर्थहा से - पूर्व-भव का अतिमा समय, जिसमें जीव विभ्रष्टगति के अभिमुख हो जाता है, उसके। उपचार से विभ्रष्टगति के प्रभावन समय मानकर - समकता चाहिए।

## (११) 'अवधिदर्शन'

अवधिदर्शन और गुणस्थान का अंक्ष्य विचारने के समय मुख्यतया दो बातें जानने की हैं—(१) पद्ध-भेद और (२) उनका तात्वर्य ।

(१) पद्म-मेद---

प्रस्तुत विषय में मुख्य दी पद्ध हैं—(क) कार्मभंधिक श्रौर (ख) सैदान्तिक।

(क) कार्ममन्धिक पद्ध भी दो हैं। इनमें से पहला पद्ध चौषे खादि नौ गुण्यानों में खाविदरीन मानता है। यह पद्ध मार्चान चतुर्थ कार्मप्र की रह में गाया में निर्दिष्ट है, जो पहले तीन गुण्यानों में अक्षान माननेवाले कार्य- मेंपिकों को मान्य है। इसरा पद्ध, तीनरे आदि दस गुण्यानों में अविदर्शन मानता है। यह पद्ध चीणे कमेमस्य की ४८ वी गाया में तथा मार्चीन चतुर्ष कमेंप्रय की ७० और ७१ वी गाया में निर्दिष्ट है, जो पहले टो गुण्यान तक खरान मानने वाले कार्मप्रयों को मान्य है। ये दोनों पद्ध, गोम्मरसार-बीवकास्य की ६६० स्नीत प्रथम पद्ध, तस्वार्थ-ग्र० १ के ८ वें सूत्र की सार्वार्थिसिंद में भी है। वह वह है –

### 'श्रवधिद्शेने श्रसंयतसम्यग्हष्ट्यादीनि चीएकषायान्तानि।'

(स) मैद्यानिक-पञ्च बिल्कुल भिन्न है। वह पहले ऋषिद बारह गुखस्थानों में ऋषिपदशन मानता है। जो भगवती-मुन्न से मालुम होता है। इस पद्म को भा मलिगित होने ने पञ्चलप्रहद्वार १ की ३१ वों गाया की टीका में तथा प्राचीन चतुर्थ कर्मप्रम्थ की २६ वीं गाया की टीका में स्पष्टता से दिलावा है।

'बोहिदंसएअधानारोवन्ता एं अंते! कि नाली बजाली श्रे गोयमा! याणी वि अजाणी वि। तह नाली ते ब्रत्येगह्या तिण्लाणी, ब्रत्ये-गृह्या चन्नाली। ने तिण्लाली, वे आभिणिबोहियलाली सुयणाली ओहिलाली। ने चन्नाली ते आभिणबोहियलाली सुयलाली ओहि-लाखी मलप्तवज्ञवलाली। ने ब्रष्ट्लाली ते लियमा महम्बद्धाली सुर-श्रण्लाली विसंगनाली।'

(२) उक्त पद्धों का तात्पर्य--

(क) पहले तीन गुणस्थानों में श्रशन माननेवाले श्रौर पहले दो गुणस्थानों में श्रशन माननेवाले, होनों प्रकार के कामंत्रिक विद्वान् श्रविकान से श्रविक दर्शन को श्रलप मानते हैं, पर विभक्षशन से नहीं। वे कहते हैं कि—

विशेष श्रवधि-उपयोग से सामान्य श्रवधि-उपयोग भिन्न है; इसलिए जिस प्रकार श्रवधि-उपयोगवाले सम्यक्ती में श्रवधिज्ञान श्रीर श्रवधिदर्शन, दोनों श्रवध- स्रात्म हैं, इसी प्रकार स्वर्धभ-उपयोगवाले स्वराती में भी विभक्षकान और स्वर्धभदर्शन, ये दोनों वस्तुतः भिन्न हैं सही, तथापि विभक्षकान और स्वर्धिदर्शन इन दोनों के पारस्परिक भेद की स्ववित्वानामात्र है। भेद विविद्धत न रखने का सवव दोनों का साहर्यमात्र है। स्वर्धान् बेसे विभक्षकान विषय का यथार्थ निभय नहीं कर सकता, वैसे ही स्वय्धिदर्शन सामान्यरूप होने के कारण विषय का निभय नहीं कर सकता।

इस अमेर-बिवचा के कारण पहले मत के अनुसार वीये श्वादि नी गुण-स्थानों में और दूसरे मत के अनुसार तीनरे श्वादि दस गुणस्थानों में श्वपधिदरांन सममना चाहिए।

(ख) वैद्यान्तिक विद्वान् विमङ्गज्ञान और अवधिदर्शन, दोनों के भेद की विषक्षा करते हैं, अमेद की नहीं । इसी कारण वे विमङ्गानी में अवधिदर्शन मानते हैं । उनके मत से केवल वहले गुणस्थान में विमङ्गान का समय है, वृत्तरे आदि में नहीं । इसलिए वे दूनरे आदि ग्यार गुणस्थानों में अवधिकान के साथ और वहले गुणस्थान में विमङ्गजान के साथ आविदर्शन का साहचर्य मानकर पहले बारह गुणस्थानों में अवधिदर्शन मानते हैं । अवधिकानी के और विमङ्गज्ञानी के दर्शन में निर्माण्यानों में अवधिदर्शन मानते हैं । इसलिए विमङ्गज्ञानी के दर्शन में निरम्बज्ञानी के स्वीर विमङ्गज्ञानी के दर्शन में निरम्बज्ञानी के दर्शन में निरम्बज्ञानी के दर्शन में निरम्बज्ञानी के त्यांन में विमङ्गज्ञानी के प्रस्ति की विमङ्गलस्त्रीन ऐसी अलग संज्ञा न रखकर 'अवधिदर्शन' ही संज्ञा न्यांने हैं।

सारांश, कार्मग्रन्थिक-पद्म, विभक्षज्ञान और अवधिदर्शन, इन दोनों के मेद की विवद्मा नहीं करता और सैदान्तिक-पद्म करता है।

— लोक प्रकाश सर्ग ३, श्लोक १०५७ से **श्रा**गे।

इस मत-भेद का उल्लेख विशेषण्वती ग्रन्थ में श्री जिनभद्रगिण स्नाश्रमण् ने किया है, जिसकी सूचना प्रकापना-पर १८, वृत्ति (कलकत्ता) पृ० ५६६ पर है।

## ( १२ ) 'आहारक' -- केबलज्ञानी के आहार पर विचार

तेरहवें गुणस्थान के समय ब्राहारकव का श्रद्धीकार चौथे कर्मप्रन्य पू० प्रद तथा दिगम्बरीय ग्रन्थों में है। देलो—तत्त्वार्यन्त्र० १, त्० प्रको सर्वार्यासिक्र— 'आहारातुवादन आहारकेषु मिथ्याटप्रवादीन संयोगकेवस्यन्तानि'

इसी तरह गोम्मटसार-जीवकायड की ६६५ ब्रौर ६६७ वी गाया भी इसके लिए देखने योग्य है।

उक्त गुणाल्यान में असातवेदनीय का उदय मी दोनों सम्प्रदाय के प्रत्यो (दूक्ता कर्मान्य, गा० २२; कर्माकाय्व, गा० २०१) में माना हुका है। इसी तरह उत्त समय आहारपंता न होने पर भी कार्मश्रम्थारीत्मानकों के उदय के अनेदारिक-पुरुषातों आहार कर्मापुरालाों की तरह जीतांकि-पुरुपातों आहार कर्मापुरालाों की तरह जीतांकि-पुरुपातों आहार कर्मापुरालाों की तरह जीतांकि-पुरुपातों आहार कर्मापुरालां की तरह जीतांकि-पुरुपातों आहार कर्मापुरालां की सहार जीदारिक-पुरुपातों आहार कर्मापुरालां की सहार जीदारिक-पुरुपातों आहार कर्मापुरालां के संवन्ध में कुक्त भी सन्देश नीतं रहतां (जीव॰ गा० ६६२—६६४)। औदारिक पुरुपातों का निरंतर प्रदेश भीतां कर मकार का आहार है, जो 'लीमाहार' कहलाता है। इस आहार के लिए जाने तक शरीर का निवाह और इसके अमाव में शरीर का अनिवाह क्रमीय योग-प्रवृत्ति पर्यन्त औदारिक पुरुपातों का प्रदेश का कारण अन्तवन्यवितेक से तिब्द है। इस तरह केवलातां में आहारकत्त, उसका कारण आनवन्यवितेक से तिब्द है। इस तरह केवलातां में आहारकत्त, उसका कारण आतत्ववत्तीय का उदय और औदारिक पुरुपातों का प्रहण, टोनों सम्प्रदाय की समानकर से मान्य है। दोनों सम्प्रदाय की यह विचारसातां बना हम्म प्रश्त वाता है। इस त्र क्रम विचारसातां की हिन्ह में आहार हमा प्रहण हत हो जाता है।

केनलज्ञानी कवलाहार को प्रहण नहीं करते, ऐसा भाननेवाले भी उनके द्वारा अन्य सूक्ष्म श्रीदारिक पुद्गलों का प्रहण किया जाना निर्विवाद मानते ही है। जिनके मत में केवलज्ञानी कवलाहार प्रहण करते हैं; उनके मत से वह स्कूल श्रीदारिक पुद्गल के सिवाय और कुळ भी नहीं है। इस प्रकार कवलाहार माननेवाले- माननेवाले अपने के मत में केवलज्ञानी के हारा किसी-निक्क्षी प्रकार के कोवारिक पुद्गलों का प्रहण किया जाना समान है ऐसी दशा में कवलाहार के प्रभ की विरोध का साचन बनाना अपनेतीन है।

#### (१३) 'रृष्टियाद'-स्त्री को रृष्टिबाद का अर्नाधकार

[समानता---] व्यवहार और शास्त्र, ये दोनों, शारीरिक और आप्यात्मिक विकास में स्त्री को पुरुष के समान सिंद करते हैं। कुमारी तारावाई का शारीरिक बस में भी रु रामगुर्ति से कम न होना, विदुषी ऐनी सैसिन्ट का विचार व वक्तुव-शक्ति में अन्य किसी विचारक बका-पुरुष से कम न होना एवं, विदुषी सरीक्षी नायड्का कवित्व-शक्ति में किसी मसिद्ध पुरुष-कवि से कम न होना, हस बात का क्षमाण है कि समान लावन और झवतर मिसले पर स्त्री मी पुवव-वितनी बोम्पता श्राप्त कर सकती है। श्रेषाम्बर-ब्राचारों ने स्त्री को पुरुष के बरावर बोम्प मानकर इसे कैरल्य म मोख की व्यानं रागितिक और आप्यात्मिक पूर्व विकास की क्षपिकारियां सिद्ध किया है। इसके लिए देखिए, प्रशापना-स्व० ७, ६० १८०, बन्दी-स्वा० २१, ५० १३०।

इस विषय में मत-भेद रखनेवाले दिगम्बर-आचार्यों के विषय में बहुत-कुछ खिला गया है। इसके लिए देखिए, नन्दी-टीका, ए० १३१-१३३; प्रशापना-टीका, ए० २०-२२; शास्त्रवार्तासमुच्चय-टीका, ए० ४२५-४२० 1

श्चालङ्कारिक पश्डित राजशेखर ने मध्यस्यभावपूर्वक स्त्री जाति को पुरुषजाति के तल्य बतलाया है—

'पुरुषवन् योषितोऽपि कवीभवेषुः । संस्कारो द्यात्मिन समयैति, न क्रेर्स पौरुषं वा विभागमपेदते । श्रुवन्ते दश्यते च राजपुत्र्यो महामात्यदुद्दितरं गखिकाः कौतुकिमार्थाश्च शास्त्रप्रतिबुद्धाः कवणश्चम —काल्यामानात्रश्चण्या २०।

[विरोध—] स्त्री को दृष्टिवाद के ऋध्ययन का जो निपंच किया है, इसमें दो तरह से विरोध ऋाता है—(१) तर्क दृष्टि से ऋोर (२) शास्त्रोक मर्यादा से ।

- (१) एक क्रोर स्त्री को केवलज्ञान व मोद्ध तक की व्यविकारिया मानना श्लोर दूसरी क्रोर उसे दृष्टिवाद के क्राय्यन के लिए—अत्मान विशेष के लिए— श्लायोग्य बतलाना, ऐसा विरुद्ध जान पड़ता है, जैसे किसा को रत्न सीपकर कहना कि तुम कीड़ी की रखा नहीं कर सकते।
- (२) दृष्टिवाद के अध्ययन का निषेष करने से शास्त्र-कथित कार्य-कारया-भाव की मयादा भी वाधित हो जाती है। वित—गुक्रध्यान के वहले दो पाद आपत किये बिना केवलगान आपत नहीं होता; पूर्व जान के बिना गुवलप्यान के प्रभा दो पाट आस नहीं होते और 'पूर्व', दृष्टिवाट का एक हिस्सा है। यह भवीदा शास्त्र में निर्विवाद स्वीकृत है—

## 'शुक्ते चाद्ये पूर्वविदः।'

--तत्त्वार्थ-श्र० ६, स्०३६ ।

इस कारण दृष्टिवाद के ऋध्ययन की ऋनधिकारिणी स्त्री को केवलशान की ऋषिकारिणी मान लेना स्पष्ट विरुद्ध जान पडता है।

हाँप्टवाद के अन्धिकार के कारणों के विषय में टी पता है-

(क) पहला पद्ध, औ किनक्रत्रगण्धि वस्ताक्षमच्य आदि का है। इस पद्ध के स्क्री में तुन्छल, आमिमान, इन्द्रिय-चाञ्चल्य, मित-मान्य आदि मानविक देक्षि विसाकर उसकी दृष्टियाद के क्राध्ययन का निषेश ंक्षमा है। इसके लिए देखिख, चिरो०, मा०, ५५२वीं गाया।

(ख) दूसरा पद्ध, श्री हरिभद्रद्विर श्रादि का है। इस पद्य में अशुद्धिरूप शारी-रिक-दोष दिखाकर उसका निषेष किया है। यथा—

'कथं द्वादशाङ्गप्रतिषेधः ? तथाविधविष्रहे ततो दोषात्।'

— ज्ञालितीवस्तरा, पृ० २११ ।
[नयदृष्टि से विरोध का परिहार—] हृष्टिवाद के अनिधकार से स्त्री को केवल-ज्ञान के पाने में जो कार्य-कारण-मांव का विरोध दीखता है, वह वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योंकि शास्त्र, स्त्री में हृष्टिवाद के अर्घ-आन की योग्यता मानता है।

'श्रंणिपरिणतौ तु कालगर्भवद्भावतो भावोऽविरुद्ध एव ।'

निषेध सिर्पः शाब्दिक-ऋध्ययन का है।

— ललितविस्तरा तथा इसकी श्री मुनिचन्द्रसूरि-कृत पश्चिका, ए० १११ ।

तप, भावना आदि से जब ज्ञानावरणीय का च्योपश्यम तीव हो जाता है, तब स्त्री शान्दिक अध्ययन के सिवाय ही हृष्टिवाद का सम्पूर्ण अर्थ-ज्ञान कर लेती है और शुक्लच्यान के दो पार पाकर केवलज्ञान को भी पा लेती है—

'यदि च राष्ट्रयोगागन्यसामध्येयोगावसेयभावेष्वतिसूर्सेष्वांप तेषां विशिष्ट सयोपरामम्बयभावयोगात् पूर्वेषरस्येष बोधातिरेकसङ्गाचा-राघराक्रचानद्वयभामेः केवलावाप्तिकमेण युक्तिशामिरित न रोषः, अध्य-यममन्तरेणापि भावतः पूर्वीयन्वसम्भवात् , इति विभाज्यते, तदा निर्मन्यी-नामध्येषं द्वित्यसंभवे होषाभावात् ।'

--शास्त्रवार्ता•, पृ० ४२६ ।

यह नियम नहीं है कि गुरु-सुल से शाब्दिक-श्रध्यथन बिना किये ऋषेशान न हो। श्रनेक लोग ऐसे देखे जाते हैं, जो किसी से बिना पढ़े ही मनन-चिन्तन-द्वारा ऋपने ऋमीष्ट विषय का गहरा झान प्राप्त कर लेते हैं।

क्रव रहा शाब्दिक क्रय्ययन का निषेध, सो इस पर क्रानेक तर्क-विवर्क उत्पन्त होते हैं। यथा—जिसमें क्रयंशान की योध्यना मान की जाए, उसको सिफं शाब्दिक क्रयंय्यन के लिए क्रयोग्य बतलाना क्या संगत है। श्रान्द, क्रयंशान क्रा साधन मात्र है। तर, माबना क्रारि क्रन्य साधनों से जो क्रयंशान संगदन कर सकता है, वह उस क्रान को शब्द हारा संयादन करने के लिए क्रयोग्य है, यह बहना कहाँ तक संगत है ? शान्दिक-श्रध्ययन के निषेध के क्रिए तुन्छत्व अभिमान वादि जो मानसिक-दोष दिखाए जाते हैं, वे क्या पुरुषजाति में नहीं होते ? बदि विशिष्ट पुरुषों में उक्त दोषों का अभाव होने के कारण पुरुष-सामान्य के लिए शान्तिक अध्ययन का निषेध नहीं किया है तो क्या पुरुष-तुल्य विशिष्ट स्त्रियों का संभव नहीं है ? यदि श्रसंभव होता तो स्त्री-मोल का वर्गान क्यों किया जाता ? शाब्दिक-इष्ययन के लिए जो शारीरिक-दोषों की संभावना की गई है, वह भी क्या सब कियों को लागू पड़ती है ? यदि कुछ स्त्रियों को लागू पड़ती है तो क्या कुछ पुरुषों में भी शारीरिक-श्रशक्षि की संभावना नहीं है ? ऐसी दशा में पुरुष-जाति को स्त्रोड स्त्री-जाति के लिए शाब्दिक-श्रध्ययन का निर्पेध किस अभिपाय से किया है ! इन तकों के संबन्ध में संत्रेष में इतना ही कहना है कि मानसिक या सारीरिक-दोष दिखाकर शाब्दिक-श्रध्ययन का जो निषेव किया गया है, वह प्रायिक जान पडता है. अर्थात विशिष्ट स्त्रियों के लिए अध्ययन का निषेध नहीं है। इसके समर्थन में यह कहा जा सकता है कि जब विशिष्ट स्त्रियाँ, दृष्टिवाद का ऋर्थ-हान वीतरागभाव, केवलज्ञान श्रीर मोच तक पाने में समर्थ हो सकती है, तो फिर उनमें मानसिक दोषों की संभावना ही क्या है ? तथा वद, ग्राप्रमत्त श्रीर परमपवित्र ऋगचारवाली स्त्रियों में शारीरिक-ऋशदि कैसे बतलाई जा सकती है ? जिनको दृष्टिवाद के ऋष्ययन के लिए योग्य समका जाता है, वे पुरुष भी, जैसे-स्थूलभद्र, दुर्वलिका पुष्यभित्र स्रादि, तुच्छत्व, स्मृति-रोप स्रादि कारणों से दक्षिवाद की रस्तान कर सके।

'तेण चितियं भगिणांणं इड्डि दरिसेमि ति सीहरूवं विवन्यइ ।'

— त्रावश्यकवृत्ति, ए० ६६८ । 'ततो आयरिएहि दुव्यलियपुस्समित्तो तस्स वायसायरिका (दण्लो, ं ततो सो कड़िव दिवसे वायणं दाउत्ण आयरियमुविहता भएड मम बायग् देतस्स नासति, जं च सण्णायघरे नाणुप्पेहियं अतो मम अञ्करं-तस्स नवमं प्रव्वं नासिहिति ताहे श्रायरिया चितति - जइ ताव एयस्स परममेहाविस्स एवं फरतस्स नासइ श्रन्नस्स चिरनट्टं चेव।

--- त्रावश्यकवृत्ति, पृ० ३०८ ।

ऐसी वस्तु स्थिति होने पर भी स्त्रियों को ही क्राप्ययन का निपेध क्यों किया गया ? इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से दिया जासकता है (१) समान सामग्री मिलने पर भी पुरुषों के मुकाबिले में रित्रयों का कम संख्या में योग्य होना **और** (२) ऐतिहासिक-परिस्थिति ।

- (१) जिन पश्चिमीय देशों में त्लियों को पढ़ने आदि की सामग्री पुरुषों के समान माप्त होती है, वहाँ पर इतिहास देखने से यही जान पढ़ता है कि लिक्षाँ पुरुषों के दुल्प हो सकती हैं सही, पर योग्य व्यक्तियों की संख्या, क्रीजाति की अपेदा पुरुष जाति में अधिक गार्ड जाती है।
- (२) कुन्दकुन्द-आचार्यं सरीखे प्रतिपादक दिगम्बर-झाचार्ये ने स्रीजाति को शारीरिक और मानसिक-दोष के कारख दीज्ञा तक के लिए झयोग्य टहराया—

'लिंगम्मि य इत्योण थर्णतरे खाहिकक्खदेसम्म । भिणित्रो सुहमी कात्री, तासं कह होइ पव्यव्या॥'

—षट्पाहड-सूत्रपाहड गा० २४-२५ ।

श्रीर वैदिक विद्वानों ने शारीरिकशुद्धि को श्रम-स्थान देकर की श्रीर शुद्ध-जाति को सामान्यतः वेटाव्ययन के लिए श्रमधिकारी बतलाया---

#### 'स्रीशदी नाधीयातां'

इन विपत्ती सम्प्रदायों का इतना ऋसर पड़ा कि उससे प्रमावित होकर पुरुष-जाति के समान स्त्रीजाति की योग्यता मानते हुए भी श्वेताम्बर-ऋाचार्य उसे विशेष-ऋण्ययन के लिए ऋयोग्य बतलाने लगे होंगे !

ग्यारह अर्झ आदि पढ़ने का अधिकार मानते हुए भी सिर्फ बारहवें अर्झ के नियेष का सबब यह भी आन पहला है कि दृष्टिवाद का व्यवहार में महत्त्व बना रहे । उस समय विशेषतया शारीरिक-गुडियुर्क पढ़ने में वेद आदि अपने की महत्त्व सम्भी आती थी । दृष्टिवाद सब अर्झो में प्रथान था, इसलिए व्यवहार हृष्टि से उसकी महत्ता रखने के लिए अन्य बढ़े पढ़ोसी समाज का अर्गुकरण कर लेना त्यामाधिक हैं । इस कारण पारमाधिक-दृष्टि से जी को संपूर्णतया योग्य मानते दृए भी आवार्षों ने व्यावहारिक हृष्टि से शारीरिक-अरुद्धि का लयाल कर उसकी शायिक-अरुप्यतमाना के लिए अर्थाय बननाया होगा।

मगवान् गौतमबुद ने स्त्रीजाति को मिच्चुपर के लिए झयोग्य निर्दारित किया या परन्तु भगवान् महावीर ने तो प्रयम से ही उतको पुरुष के समान मिच्चुपर की अधिकारियो निरिचत किया था। इसी से बैनशासन में चतुर्विच संघ प्रयम से ही स्थापित है और साधु तथा आवकों को अपेदा साध्ययो तथा आविकाओं की संख्या आरम्भ से ही अधिक रही है परन्तु अपने प्रयान शिष्य 'आनन्द' के आप्रह से अपना निष्य 'जानन्द' के आप्रह से बुद्ध मारावान् ने जब कियों को मिच्चु पद दिया, तब उनकी संख्या चरिन चीरे बहुत बड़ी और कुछ शताब्दियों के वाद आरिया, कुपवन्य आदि कई सर्व्या से उनमें बहुत बड़ी और कुछ शावान्यां हुआ, जिससे कि बौद्ध-संच एक तरह से दिखते हैं

समम्मा जाने सामा । सम्बन्ध है, इस परिस्थिति का बैन-सम्बराय पर भी कुछ स्रसर एवा हो, जिससे दिराम्बर-ब्राजामों ने त्यी को मिलुवर के लिए ही इस्लोन्य करार दिया हो और एवेतान्य-ब्राजामों ने ऐसा न करके रत्रीजाति का उस अधिकार कथान एसते हुए भी दुर्जलता, इन्द्रिय-चपलता आदि दोषों को उस ज्ञाति में विशेष रूप से दिलाया हो; न्योंकि सहचर-समाओं के व्यवहारों का एक दूसरे पर मान एकना अनिवार्ष है।

#### ( १४ ) चल्लुर्दर्शन के साथ योग

चौषे कर्मग्रन्थ गा॰ २८ में चतुर्दर्शन में तेरह वोग माने गए हैं, पर श्री मत्त्विगिरंजों ने उत्तमें न्यारह वोग बतलाए है। कार्मण, श्रीदारिकिमिश्र, वैक्रियमिश्र श्रीर श्राहारकमिश्र, ये चार वोग क्षोड़ दिए हैं।

-- पञ्च० द्वा० १ की १२ वीं गाथा की टीका।

स्थारह मानने का तात्यर्थ यह है कि जैसे अपर्यात-अवस्था में चलुईर्शन न होने से उसमें कार्मेण और औदारिकमिश, ये दो अपर्यात-अवस्था मानी योग नहीं होते, बैसे ही बैक्तियाम या आहारकिमिश्नाय योग रहता है, तब तक अपर्यात् किन्यसरीर या आहारकहरीर अपूर्ण हो तब तक चचुँट्शन नहीं होता, इसलिए उसमें बैक्तियासीस और आहारकहरीस योग मो न मानने चाहिए।

इस पर यह शङ्का हो सकती है कि अपवांत-अवस्था में इन्द्रियपवांति पूर्व बन जाने के बाद चीये कर्ममन्य की १७ वी गाया में उल्लिखित मातान्तर के अनुसार यदि चतुर्दर्शन मान लिया जाए तो उसमें श्रीदारिक्मिश्र काययोग, जो कि अपवांति-अवस्थामावी है, उसका अभाव कैते माना जा सकता है १

इस शङ्का का समाधान यह किया जा सकता है कि पञ्चसंग्रह में एक ऐसा मतान्तर है जो कि अपवांत-अवस्था में शारीर प्यांति पूर्ण न बन जाए तब तक मिश्रयोग मानता है, बन जाने के बाद नहीं मानता ।—पञ्च ट्राट १की अवीं नाया की टीका। इस मत के अनुसार अपवांत-अवस्था में जब चर्छुरंशन होता है तब मिश्रयोग न होने के कारण चर्छुरंशन में श्रीदारिकमिश्र काययोग का वर्जन विकट नहीं है।

इस जगह मनःपर्शय ज्ञान में तेरह योग माने हुए हैं, जिनमें आहारक हिक का समावेश है। पर गोभ्मटसार-कर्मकारुड यह नहीं मानता; क्योंकि उन्हमें किला है कि परिहार विशुद्ध चारित्र और मनःपर्शयकान के समय स्वाहरक रारीर तथा आहारक-अक्षोपका नामका का जरब नहीं होता—कार्यकायट ना० १२४। जब तक आहारक-दिकका उदम न हो, तब तक आहारक-रारीर रचा नहीं जा सकता कीर उनकी रचना के लिबाय आहारकामिश्र कीर आहारक ये दो योग अस्तमन्त्र हैं। इससे लिंद है कि गोम्मटलार, मनापर्यायकान में हो आहारक योग नहीं मानता। इसी बात की पृष्ठि जीवकायट की ७५८ मी गाया से मी होती है। उसका मतलब इतना ही है कि मनाप्यांयकान, परिहार विद्युद्ध-संयम, प्रयमोगश्यमसम्बन्ध और आहारक-दिक, इन मार्बो में से किसी एक के प्राप्त होने पर शेष माव प्राप्त नहीं होते।

### (१५) 'केवलिसमुद्घात'

(क) पूर्वभावी किया—केवलिसमुद्यात रचने के पहले एक विशेष किया की जाती है, जो शुभवोग रूप है, जिसकी स्थिति अन्तर्मुहुर्त प्रमाण है और जिसका कार्य उदयावलिका में कर्म-दलिकों का निर्ह्मेप करना है। इस किया-विशेष को 'आयोजिकाकरण' कहते हैं। मोल की आरे आवर्जित (भुके हुए) आग्ना के द्वारा किये जाने के कारण इसको 'आवर्धितकरण' कहते हैं। और सब केवलकानियों के द्वारा अवश्य किये जाने के कारण इसको 'आवश्यक्करण' मी कहते हैं। क्षेत्रान्य-सहित्य में आयोजिकाकरण आदि तीनों संक्षार्थ प्रमुख हैं [निश्रोण आप. माण ३०५०-५१; तथा प्रश्चाण द्वारि तीनों संक्षार्थ प्रमुख हैं]-विश्रोण आप. माण ३०५०-५९; तथा प्रश्चाण द्वारि तीनों संक्षार्थ प्रमुख हैं

दिगम्बर-साहित्य में सिर्फ 'ग्रावर्जितकरण' संज्ञा प्रसिद्ध है। लह्न्य भी जसमें स्वष्ट है—

> 'हंडा दंडस्सतोमुहुत्तमावःज्ञदं हवे करखं । त च समुग्धादस्स य श्रहिमुहुभावो जिखिहस्स ।'

> > --- लिबसार, गा० ६१७।

(ल) केवितसमुद्धात का प्रयोजन श्रौर विधान-समय—

जब वेदनीय आदि ख्रबाति कर्म की स्थिति तथा दिखक, आयु कर्म की स्थिति तथा दिखक से अधिक हो तब उनको आपस में बराबर करने के लिए केविल समुद्धात करना पड़ता है। इसका विधान, अन्तर्मुहुर्कंश्रमाण आयु बाकी रहने के समय होता है।

(ग) स्वामी-केवलज्ञानी ही केवलितमुद्दात को रचते हैं।

(घ) काल-मान—केवलिसमुद्धात का काल-मान ब्राठ समय का है।

(इ) प्रिक्रेया—प्रयम समय में झात्मा के प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालः कर फैला दिया जाता है। इस समय उनका झाकार, दरड बैसा बनता है। आलमपदेशों का यह दरड, ऊँचाई में लोक के ऊपर से नीचे तक, अर्थात जैरेड रज्जु सिमाण होता है, परन्तु उसकी मोटाई सिर्फ शरीर के बराबर होती है। इससे समय में उक्त दरड को पूर्व परिचया वा उत्तर-दिव्य फैलाकर उसका झाकार, कपाट (किवाइ) जैसा बनाया जाता है। तीमरे समय में कपाटकार झाल-प्रदेशों को मन्याकार बनाया जाता है, अर्थात पूर्व परिचय, उत्तर-दिव्य, शोने तरफ फैलाने से उनका आकार रई (मधनी) का मा बन जाता है। चीये समय में विदिशाओं के साली मार्गों को आतम प्रदेशों से पूर्व करके उनसे सम्पूर्व लोक के ब्याप्त किया जाता है। पाचले समय में झात्मा के लोक व्यापी प्रदेशों को संहरण-क्रिया द्वारा फिर मन्याकार बनावा जाता है। हुडे समय में मन्याकार से कपाटाकार बना लिया जाता है। सतवे समय में झात्म प्रदेश फिर दरङ रूप बनाए जाते हैं और आठवें समय में उनकी अमली रियति में—रारीरस्य-किया जाता है। जाते हैं और आठवें समय में उनकी अमली रियति में—रारीरस्य-किया जाता है।

(च) जैन-हृष्टि के अनुसार आत्म-व्यापकता की सगति—उपनिषद्, भगव-दगीता आदि प्रस्थों में आत्मा की व्यापकता का वर्णन किया है।

'विश्वतश्चत्त्रस्यात् मुन्यो विश्वतो बाहुरूत विश्वतस्यात् ।' —स्वेतास्वतरोपनिषद् ३—३ ११—१५

'सर्वतः पाणिपादं तन् , सर्वतोऽ(चशिरोमुखम् । सर्वतः श्रतिमङ्कोके, सर्वमाष्ट्रस्य तिष्ठति ।'— भगवदगोता, १३, १३ ।

कैत-हिष्ट के अनुसार यह वर्षान अर्थवाट है, अर्थात् आत्मा की महत्ता व प्रसंसा का सुचक है। इस अर्थवाद का आधार केवलिसमुद्धात के चौथे समय में आतमा का लोक-व्यापी बनना है। यही बात उपाध्याय श्री यशोविजयजी ने शास्त्र-वार्तासमुच्चय के ३६⊏ वें पृष्ठ पर निर्देष्ट की है।

कैसे बेदनीय ब्राटि कर्मों को शीघ भोगने के लिए समुद्र्यात-किया मानी जाती है, कैसे ही पातञ्जल-योग दर्शन में 'बहुकायनिमांग्यकिया' मानी है जिसको तत्त्वसाज्ञात्कर्ता योगी, सोरक्रम कर्म शीघ भोगने के लिए करता है।—याद ३. स्० २२ का भाष्य तथा बृदि; पाद ४, सुत्र ४ का माष्य तथा बृदि।

#### ( १६ ) 'काल'

'काल' के संबन्ध में बैना और वैदिक, दोनों दर्शनों में करीब दाई इजार वर्ष पहले से दो पद्म चले आते हैं। बेतान्बर मंत्रों में दोनों पद्म वर्षित हैं। दिगम्बर मंत्रों में एक ही पद्म नजर आता है।

- (१) पहला पच्, खान को स्वतन्त्र द्रम्य नहीं मानता । नह मानता है कि जीन और और ख्राप्ति द्रम्य न पर्याप-प्रवाह ही 'फाल' है। इस पच के अनुसार जीवाजीव द्रम्य का पर्याप-परिचान ही उपचार से काल माना जाता है। इसिक्ट पचलुत: जीव और अजीव को ही काल द्रम्य सम्मन्ना चाहिए। वह उनसे अलव तत्व नहीं है। वह पच 'जीवाभिगम' आदि आगमों में है।
- (२) दूसरा एक काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानता है। वह कहता है कि जैसे जीव-पुद्गल ब्राटि स्वतन्त्र द्रव्य हैं; वैसे ही काल भी। इसलिए इस पक्ष के ब्रमुसार काल को जीवादि के पर्याय-प्रवाहरूप न समक्त कर जीवादि से भिन्न तत्त्व ही समक्तना चाहिए। यह पक्ष 'भगवती' ब्राटि ब्रागमों में है।

श्चागम के बाद के अंघों में, जैसे—तत्वार्य सूत्र में वाचक उमास्वाति ने, द्वात्रियिका में श्री सिबतेन दिवाकर ने, विशेषावरश्वरूमाध्य में श्री तिनमद्राधि समाश्रमण ने, धर्मसम्बद्धि में श्री हिमद्रद्धि ने, योगयादन में श्री हिमदद्धि ने, दृष्ण-गुण पर्याप के रात में श्री उपार्थाय यदाविजयंत्री ने, लोकप्रकाय में श्री विचयंत्रिय ने श्री तिनयंत्रिय में श्री विचयंत्री ने श्री त्वचन्द्राची ने श्री त्वचत्री ने श्री त्वचक्त्री ने त्री त्वचक्त्री ने स्वाप्तामार में श्री वेचचन्द्राची ने श्री गम्म-त उक्त दोनों पद्धों का उल्लेख किया है। दिगम्बर-संग्रदाय में सिर्फ दूसरे पद्ध का स्वीकार है, जो सबसे पहले श्री कुन्दाचार्य के अंघों में मिलता है। इसके वाद पूज्यपादत्वामी, मद्दारक श्री श्रक्तकङ्कदेव, विद्यानव्दव्यामी, नेभिचन्द्र सिद्धान्तवक्त्री श्री र बनारसीदास श्रादि ने भी उस एक ही पद्ध का उल्लेख किया है।

#### पहले पन्न का तात्पर्य-

पहला पद्म कहता है कि समय, आविलका, मुहूर्ग, दिन-रात आदि जो व्यवहार, काल-साध्य बतलाए जाते हैं या नवीनता-पुरायाता, व्यंच्छा-क-निष्टता आदि जो अवस्थाएँ, काल-साध्य बतलाई जाती हैं, वे सब किया-विरोप [पर्याय विशेष] के ही संकेत हैं। बैसे—अीय या अप्रीय का जो पर्या, अविभाज्य है, अर्थात् बुद्धि से भी जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सफता, उस आसिरी अतिवहम पर्याय को 'साय' कर वही हैं। ऐसे आसंस्थात पर्यायों के पुजन को 'आविलका' कहते हैं। ऐसे आसंस्थात पर्यायों के पुजन को 'आविलका' कहते हैं। असेन आविलकाओं को 'मुहूर्य' और तीय

ग्रहुणं को 'दिन-रात' कहते हैं। हो पर्यापों में से जो पहले हुआ हो, वह 'वृराण' क्रीर जो पहले हुआ हो, वह 'वृत्रीन' कहताता है। दो जीवचारियों में से जो पिंखे से जम्मा हो, वह 'लिम्ट झीर जो पहिले जम्मा हो, वह 'लिम्ट' कहताता है। दो जीवचारियों में से जो पींखे से जम्मा हो, वह 'लिम्ट' कहताता हो हि समय, आविकता आदि है। हम प्रकार आपित जम अविकार आदि हम अववार कीर नवीनता आदि तम अववार है। विशेष-विशेष प्रकार के पर्यापों के ही अर्थात् निर्वेमाण पर्याप और उनके छोटे-वह बुद्धि-किंग्स समूहों के ही खंकेत हैं। पर्याप, यह जीव-अर्थाच की किया है, जो किसी तम्बानतर को मेरणा के जिवाय ही हुआ करती है। अर्थात् जीव-अर्थाच होने अर्थन-अर्थन पर्याप्त जीव-अर्थाच होने अर्थन-अर्थन पर्याप्त प्रकार के स्थाप-पुत्रज को ही काल कहना चाहिए। काल कोई स्वरुग्व हम नहीं है।

#### दूसरे पत्त का तात्पर्य-

शिस प्रकार जीव पुर्गल में गति-स्थिति करने का स्थमाव होने वर भी उस कार्य के लिए निमितकारणरूप से 'अर्म-क्रस्तिकाय' और 'क्रायमे-क्रस्तिकाय' तत्व माने जाते हैं। इसी प्रकार जीव-क्रायंश में पर्थाय-परिमन का स्थमाव होने पर भी उसके लिए निमितकारण्यू से काल-द्रव्य मानना चाहिए। यदि निमितकारण्यू से काल न माना जाए तो यर्म-क्रिनिकाय और क्रायमे-क्रस्तिकाय मानने में कोई युक्ति नहीं।

## दूसरे पत्त मं मत-भेद--

काल को स्वतन्त्र द्रव्य माननेवालों में भी उसके स्वरूप के संबन्ध में दो मत हैं।

- (१) कालद्रम्य, मनुष्य-त्तेत्रभात्रमं—स्वोतिप-वक के गति-त्तेत्र में —वर्तमान है। वह मनुष्य-तेत्र प्रभाव होकर भी संपूर्ण लोक के परिवर्तनों का निमित्त कनता है। काल, अपना कार्य व्योतिप-वक की गति की मदर से करता है। इस्लिए मनुष्य-ते ने से वाहर कालद्रस्य न मानकर उसे मनुष्य त्तेत्र प्रमाण ही मानना तुक है। यह मत धर्मसंप्रहणी आदि खेतास्वर-संधों में है।
- (२) कालहत्य, मनुष्य चेत्रमात्र नती नहीं है; किन्तु लोक स्यापी है। वह लोक स्थापी होकर भी धर्म अस्तिकाय की तरह स्कन्य नहीं है; किन्तु अस्तुकर है। इसके असुओं की संस्था लोकाकारा के प्रदेशों के बराबर है। व अस्तु, गति हीन होने से जहाँ के तहीं अपनता लोकाकारा के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित रहते हैं। इनका कोई स्कन्य नहीं बनता। इस कारण इनमें लिक्ट सम्बन्ध स्कन्य होने की शक्ति नहीं है। इसी सम्बन्ध के काल द्रव्य को अस्तिकाय में नहीं शिना है। तिर्यक्त प्रवय न होने पर भी कर्ष्य स्वय है। इससे प्रत्येक काल-

असु में लगातार पर्याय हुआ करते हैं। ये ही पर्याय, 'तमय' कहलाते हैं। एकंपक काल असु के अपनत समय-पर्याय समक्ते चाहिए। समय-पर्याय ही अपन्य हमी के पर्यायों का निम्मेन कारण है। नवीनता प्रायाता, ज्येण्यता के तिम्मेन कारण है। नवीनता प्रायाता, ज्येण्यता के मत्तिभिद्धता आहे साहि साहि आहे अस्पर्याय के स्वत्याय ही बदौलत ही सममनी चाहिए। पुद्राव्य-पराम्मु के लोक आक्षाय के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मन्दगति से जाने में जितनी देर होती है, उतनी देर में काल असु का एक समय-पर्याय अपने होता है। अर्थात समय-पर्याय और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक की परमासु की मन्द गति, इन टोनों का परिमास्य करवर है। यह मन्तव्य दिगायर अंगों में है।

वस्तु-स्थिति क्या है--

निश्चम हिन्द से देला जाए तो काल को ख्रालम द्रव्य मानने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जीवाजीव के पर्यायरूप मानने से हैं सब कार्य व सब व्यवहार उरल्क हो जाते हैं। इसलिए वही पद्म तालिक है। ख्राल वह ज्यावहारिक व श्रीप्वारिक है। काल को मनुष्य-चेत्र-प्रमाण मानने का पद्म ख्राल लोक-ज्यावहार पर निर्भर है। और उसे ख्रालुरूप मानने का पद्म अप्रेचनार है ऐसा स्वीकार न किया जाए तो यह मश्र होता है कि जब मनुष्य-चेत्र में बाहर मी नवल पुरायत्व ख्राहिर भाव होते है, तब फिर काल को मनुष्य-चेत्र में बो कैसे माना जा सकता है? दूसरे यह मानने में क्या पुनित है कि काल, ज्यांतिष-ज्यक के सचार की ख्रयेचा रखता है? यह व्यवस्ता रखता में श्री होते हम वा वह लोकन्यायी होकर ज्यांतिष्य-ज्यक के सचारक की मनुष्य-चेत्र में सात्र की क्या प्राची होते हम तो हम ते कि काल, ज्यांतिष-ज्यक के सचारक की मनुष्य-चेत्र प्रमाण मानने की कल्पना, त्यूल लोक-ज्यवहार पर निर्भर है—काल को ख्राहर पानने की कल्पना श्रीपचारिक है। प्रत्येक पुद्राल-परमाणु को ही उपचार के कालागु समर्भना चाहिए।

ऐसा न मानकर कालायु को स्वतन्त्र मानने में प्रक्ष यह होता है कि यदि काल स्वतन्त्र द्रध्य माना जाता है तो फिर वह धर्म-अस्तिकाय की तरह स्कन्थकरा क्यों नहीं माना जाता है? इसके सिवाय एक यह मी प्रक्ष है कि जीव-अजीव के पर्थाय में तो निमित्तकारण समय-पर्याय है। पर समय पर्याय में निमित्तकारण क्या है? यदि वह स्वभाविक होने से अप्र्य निमित्त की अप्रेया नहीं रखता तो फिर जीव-अजीव के पर्याय भी स्वामाविक क्या नाने जाएँ? यदि समय-पर्याय के बारते अप्रया निमित्त की करूपना की जाएं तो अनवस्था आती है। इसलिए अस्त्यायका को औप्रचारिक ही मानना ठीक है। वैदिकदर्शन में काल का स्वरूप—

वैदिक्दर्शनों में भी काल के संबन्ध में मुख्य दो पत्न हैं। वैशेषिकदर्शन-क्रम २, क्रमा २ स्वय ६१ करवा न्यायदर्शन, काल को सबब्यापी स्वतन्त्र हस्य मानते हैं। संख्य—क्रम २, स्वर १२, योग तथा वेशन्त क्रारि र दर्शन-काल को ख्लान्त्र हस्य न मानकर उसे मकृति-पुरुष (बड़चेवन) का ही रूप मानते हैं। यह दूसरा पत्न, निक्रय-हर्ष्ट-सुक्क है और पहला पद्म, व्यवहार-मूलक।

कैनदर्शन में जिसको 'समय' श्रीर दर्शनान्तरों में जिसको 'ज्ञण' कहा है, उसका सकर जानने के बिए तथा 'काल' नामक कोई स्वतन्त्र बखु नहीं है, वह केवल लीकिकटिप्यालों की व्यवहार-निवाह के बिए द्यायानुकम के तिषय में से हुई करनामात्र है, इस बात को सप्ट समझने के बिए योगदर्शन, पा० ३ स० ५२ का माप्य देखना चारिए। उक्त भाष्य में कालसंवन्यी जो विचार है, वहीं निश्चय-हर्ष्ट-मूलक, अत्यद्य तालिक जान पढ़ता है।

विज्ञान की सम्मति---

आजकल विश्वान की गति सत्य दिशा की ओर है। इसलिए कालसंकनी विचारों की उस दृष्टि के श्रमुसार भी देखना चाहिए। यैग्रानिक लोग भी काल को दिशा की तरह काल्यनिक मानते हैं, वास्तविक नहीं।

म्नतः सब तरह से विचार करने पर यही निश्चय होता है कि काल को श्रलग स्वतन्त्र द्रव्य मानने में टदतर प्रमाण नहीं है।

## (१७) 'मूल बन्ध-हेतु'

यह विषय, पञ्चसमह द्वां ४ की १६ और २०वीं गाया में है, किन्तु उसके वर्षन में नीये कर्ममं १० १७६ की अपेबा कुछ मेर है। उसमें सोलह मक्तियों के बन्ध को अविधिते हेतुक, अवस्वत्र में के बन्ध को मिप्पालहेतुक, प्रेतीस मक्तियों के बन्ध को श्रीमन्देतुक कहा है। यह कपन अनव व्यविरेक, उपय-मुखक कार्य के स्वय को श्रीम-हेतुक कहा है। यह कपन अनव व्यविरेक, उपय-मुखक कार्य कारणान के लेकर किया गया है। जैसे—मिप्पाल के सद्धाव में सेलह को बन्ध और उसके अभाव में सोलह के बन्ध का अन्वय-व्यविरेक के बन्ध का अभाव होता है; हराविए सोलह के बन्ध का अव्यय-व्यविरेक मिप्पाल के साथ का स्वयं के साथ, अवस्वत के संघ कामा के साथ और सावदिनीय के बन्ध का ग्रीम के साथ अवस्वत्य के साथ कामा के साथ अवस्वत्य के साथ कामा काहिए।

परंतु चौये कर्मप्रंय में केवल अन्वय-मूलक कार्य-कारण-भाव को लेकर संबंध का

वर्षन किया है, व्यतिरेक की विश्वा नहीं की है; हसी से यहाँ का वर्षन पञ्चसंग्रह के वर्षन से मिल मालूम पहता है। अन्वय—वेदे; मिष्याल के समय, अविरति के समय, कपाय के समय और योग के समय सोवदितीय का बन्ध अवस्य होता है; हमी प्रकार मिष्याल के समय सोवह का बन्ध, मिष्याल के समय वर्षा आविरति के समय पैतीस का वन्ध और मिष्याल के समय वर्षा अविरति के समय पैतीस का वन्ध और मिष्याल के समय वर्षा काय काय के समय वर्षा काय पित्र प्रकार के समय वर्षा काय के समय होता है। इस अन्वयमाण की लक्ष्य में रलकर भी देवेन्द्र युरि ने एक, लोलह, पैतीस और अवस्य के सन्य की कम्य में रलकर भी देवेन्द्र युरि ने एक, लोलह, पैतीस और अवस्य के सन्य को कमा है। उक्त वारों बन्धों का युरितंक तो पञ्चसंग्रह के वर्षा ने विश्व के सम्य पर सकता है। पञ्चसंग्रह और यहाँ की वर्षान केवल एक-एक हेत्र के साथ पर सकता है। पञ्चसंग्रह और यहाँ की वर्षान शैली मे मेट है, तालप में नहीं।

तत्वार्थ-अ. = प्. १ में कन्य के हेतु पीच कहे हुए हैं, उसके अनुसार अ. ह स्. १ १ की सर्वार्थिविद में उत्तर प्रकृतियों के और कन्य हेतु के कार्यकारण-भाव का विचार किया है। उसमें सोताह के बन्य को मिम्पाल-हेतुक, उत्तरातीस के कन्य को प्रतिरिक्त हैतुक, खहा के बन्य को प्रमार-हेतुक, अहावन के बन्य को अपारिक होते एक के बन्य को योग-हेतुक वरताया है। अविराति के अनंतानु-विनक्ष्याय कन्य, अप्रवाय-याव-याव-प्रमाय-अन्य, और प्रवायक्ष-या-वाव्यक्ष्याय-जन्य, वेतीन मेर किये हैं। प्रयम अविराति को पत्थीस के बन्य का और तारिय को चार के बन्य का क्यार हिसाकर कुल उत्तरातीस के बन्य को अविराति हेतुक कहा है। पञ्चवंत्रह में जिन अहस्तठ प्रकृतियों के बन्य को क्याय-हेतुक नाना है, उनमें से चार के बन्य को प्रयाय-व्याना-वरणक्ष्याय-जन्य अविराति हेतुक और खह के बन्य को प्रमार-हेतुक सर्वार्थिदि में बतलाया है; हमिलए उसमें कथाय-हेतुक बन्यकारी अहावन प्रकृतियों ही करी हर्षे हमें

## (१८) उपशासक खीर चपक का चारित्र

गुणस्थानों में एक-जीवाश्रित मावों की संख्या जैसी चोषे कर्ममंग गाया ७० में है, वैसी ही पञ्चसंग्रह के द्वार २ की ६४वीं गाया में है; परंतु उक्त गाया की टीका श्रीर टवा में तथा पञ्चसंग्रह की उक्त गाया की टीका में थोड़ा सा व्याख्या-भेट हैं।

टीका-टने में 'उपशामक'-'उपशान्त' दो पदों से नीवाँ, दसवाँ श्रीर ग्यारहाँ, ये तीन गुयास्थान प्रह्या किये गए हैं श्रीर 'श्रपूर्व' पद से झाठवाँ गुयास्थानमात्र । वीर्षे आदि सीन गुक्त्यान में उपशम्भेशिवाले औपशामिकसम्पन्ती को वा 
श्वामिकसम्बन्धी को वारित्र औपशामिक माना है। आठवें गुक्त्यानों में 
श्वीपशामिक पा बांगिक किसी सम्पन्तवालों को औपशामिक वारित्र हर नहीं है, 
किन्दु श्वामीपशामिक। हरका प्रमाण गाथा में 'अपूर्व शब्द का अकत प्रकृष 
करना है; क्वोंकि विद आठवें गुक्त्यान में भी औपशामिकचारित हष्ट होता तो 
'अपूर्व' शब्द अलग प्रहण न करके उपशामक शब्द से ही नीवें आदि गुक्त्यान की तरह आठवें का भी त्वन किया जाता। नीवें और दसवें गुक्त्यान की तरह आठवें का भी त्वन किया जाता। नीवें और दसवें गुक्त्यान के 
श्वपक्रभी-गात-जीव-संक्र्यों भावों का व चारित्र का उस्लेख टीका या टवे में 
नहीं है।

पञ्चसंग्रह को टीका में श्री मलयगिरि ने 'उपशासक' 'उपशान्त पर से झाठकें से स्वारहवे तक उपशामश्रेषिवाले चार गुणस्थान और 'अष्ट्न' तथा 'दीण' पर से झाठकों, नीजों, दसकों और वारहवों, ये अपकश्रेषिवाले चार गुणस्थान प्रहण किये हैं। उपशामश्रेषिवाले उक्त चारों गुणस्थान में उन्होंने श्रीपश्मिक चारित्र माना है, पर अपकश्रेषिवाले चारों गुणस्थान के चारित्र के संबन्ध में सुद्ध उन्होंने हा तरि किया है।

उपरामश्रीणवाले आटबं, नीवे और दसवे गुलश्यान में चारित्र मोहनीय के उपराम का आरम्भ या कुछ प्रकृतियों का उपराम होने के कारण श्रीपशामिक चारित्र, जैसे पञ्चसंग्रह टीका में माना गया है, वैसे ही च्यकश्रेणियाले आटबं आदि तीनों गुणस्थान में चारित्रमोहनीय के चय का आरम्भ या कुछ प्रकृतियों का क्षव होने के कारण चायिकचारित्र मानने में कांद्र विरोध नहीं टील्य पढ़ता।

गोम्मटसार में उपरामश्रेषिवाले ऋाउँ ऋारि चारो गुरूस्थान में चारित्र श्रोपरामिक ही माना है और धायोपरामिक का स्पट निषेष किया है । इसी तरह क्षपरामिक वार गुरूस्थान में क्षायिक चारित्र ही मानकर क्षायोपरामिक का नियेष किया है। यह आत कर्मकायड की यहन, खीर करईवीं नाथाओं के देखने से स्पष्ट हो जाती है।

## (१६) भावः

55

यह विचार एक जीव में किसी विवक्षित समय में भाए जानेका के भावों का है।

एक जीव में भिन्न-भिन्न समय में पाए जानेवाले भाव श्रीर झनेक जीव में एक समय में बा भिन्न-भिन्न समय में पाए जानेवाले भाव परक्ष चर्छ लिखे जाते हैं। पहले तीन गुलस्थानों में श्रीदिक, सायोपशामिक श्रीर पारियामिक, ये तीन भाव, चीये से ग्यारहवें तक आठ गुलस्थानों में पाँची भाव, बारहवें गुखा-स्थान में औपशामिक के सिवाय चार भाव श्रीर तेरहवें तथा चौदहवें गुखास्थान में श्रीपशामिक-शायोपशामिक के सिवाय चीर भाव होते हैं।

अनेक जीवो की अपेदा से गुणस्थानों में भावों के उत्तर भेद-

वागोपशामिक—पहले दो गुण्रस्थानों में तीन श्रशान, वच्छु श्रादि दो दर्शन, दान श्रादि पाँच लिख्यों, वे १०; तीवर में तीन श्रान, तीन दर्शन, मिश्रद्रिक, पाँच लिख्यों, ये १२. चौचे में तीवर गुण्रस्थानवाले १० किन्तु मिश्रद्रिक, दथान में सम्बन्दन, पाँचमें में वीचे गुण्यस्थानवाले बारद तथा देशविरति, कुछ १३; छुठे, सातवें में उक्त तेरह में से देश-विरति को बदाकर उनमें सर्वविरति श्रीर मनःपर्यवज्ञान मिखाने से १४; झाठवें, नीजे और दसकें गुण्यस्थानों में उक्त चौरह में से सम्बन्दन के सिवाय श्रेष १३; म्यारहनें बारवें गुण्यस्थान में उक्त तेरह में से चारित्र को छोड़कर रोष १२ झायोपश्रामिक भाव हैं। तेरहनें और चौरहमें में बायोपश्रामिकभाव नहीं है।

धायिक — यहले तीन गुजुरुयानों में द्वाविकमाव नहीं है। चीये से ग्यारहर्वे तक खाठ गुजुरुयानों में सम्यक्त्व, बारहर्वे में सम्यक्त्व और चरित्र दो और तेर-हर्वे-चीदहर्वे दो गजुरुयानों में नी बाविकमाव है।

श्रीपशामिक-पहले तीन श्रीर बारहवे आदि तीन, इन छह गुणस्थानों में श्रीपशामिकमाव नहीं हैं। चीचे ने आटवें तक पीच गुणस्थानों में सम्बन्द, नीचे से स्थारहों तक तीन गुणस्थानों में सम्बन्दन और चारित, ये दो श्रीपश-मिकमाव हैं।

पारिणामिक---पहले गुणस्थान में बीवत्व आदि तीनों, दूसरे से बारहवें तक स्वारह गुणस्थानों में जीवत्व, भव्यत्व हो और तेरहवें-बीदहवें में जीवत्व ही पारिणामिकमाव है। भव्यत्व झ्रमादि-सान्त है। स्वाकि तिद ख्रवस्था में उसका ख्रमाव हो जाता है। घातिकमं क्षय होने के बाट तिद ख्रवस्था मात होने में बहुत विवंत नहीं लगता, इस ख्रमेचा से तरहवें-बीदहवें गुणस्थान में भव्यत्व पूर्वाचारों ने नहीं माना है।

गोम्मटसार-कर्मकारड की ८२० से ८७५ तक की गाथाओं में स्थान-गत तथा पद-गत भक्क-द्वारा भावों का बहुत विस्तारपूर्वक वर्षन किया है।

एक-जीवाश्रित भावों के उत्तर भेद--

क्षायोगशामिक—पहले दो गुजरुयान में मित श्रुत दो या विभक्षसहित तीन स्वास, अचकु एक या चतुः अचकु दो दर्शन, दान आद पाँच लिययाँ, तीवरे में दो या तीन रर्शन, भिश्रहाँट, पाँच लिययाँ, तीवरे में दो या तीन जान, दो या तीन दर्शन, भिश्रहाँट, पाँच लिययाँ, तीय में दो या तीन जान, अपयोस-अवस्था में अचलु एक या अविस्तिहित दो दर्शन, और पर्यंक्ष- अवस्था में दो या तीन दर्शन, सम्यक्त, पाँच लिययाँ, पाँच में दो या तीन आन, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त, देशियति, पाँच लिययाँ, खुट-सातवें में दो या तीन दर्शन, सम्यक्त, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त, चारित्र, पाँच लिययाँ, आदें, नीवें और दसवें में सम्यक्त्य को छोड़ छुटे और सातवें गुजरस्थानवाले सब सावां प्रशासन वोले सब सावां प्रशासन वां स्वारहवें आदर्ष में चारित्र को छोड़ दसवें गुजरस्थान वाले सब साव।

श्रीदिपक —पहले गुयारवान में श्रक्षान, श्रासिद्धल, श्रसंपम, एक लेक्सा, एक कमाय, एक गति, एक वेद श्रीर मिम्पाल, दूसरे में मिम्पाल को छोड़ पहले गुयारपान वाले सब श्रीदिपिक; तीसरे, चीप श्रीर पांचवे में श्रक्षान को छोड़ दूसरे वाले सच, छुठे में लेकर नीचें तक में श्रसंपम के तिवाय पाँचवें बाले सब; दसंघें में वेद के विवाय नीचें वाले सब; व्यादहं-बारहवें में इश्राय के लिवाय दसर्वे वाले सन; तेरहवें में ऋसिदल, लेश्या श्रीर गति; चौदहवे में गति श्रीर ऋसिदल ।

ज्ञायिक—चौथे से ग्यारहवें गुणस्थान तक में सम्यक्त्व, बारहवें में सम्यक्त्व श्रीर चारित्र दो श्रीर तेरहवें-चौदहवें में-नौ ज्ञायिक भाव।

श्रीपश्मिक--चौथे से श्राठवें तक सम्यक्तः; नौवें से ग्यारहवें तक सम्यक्त श्रीर चारित्र।

पारियामिक-पहले में तीनों, दूसरे से बारहवें तक में जीवश्व श्रीर मन्यत्व दो; तेरहवें श्रीर चौदहवें में एक जीवत्व ।

ई० १९२२ ]

्चीया कर्मप्रन्थ

# श्वेताम्बर तथा दिगम्बर के समान-असमान मन्तन्य'

समान मन्तव्य

निश्चय और व्यवहार हिंहे से जीव शब्द की व्याख्या होनो समदाय में जुरिन है। पृष्ठ-४। इस संबन्ध में जीवकारङ का 'मालाधिकार' प्रकरण और उसकी टीका देखने योग्य हैं।

मार्गवास्थान शब्द की व्याख्या दोनो सप्रदाय मे समान है। पृष्ठ-४। गुज्यान शब्द को व्याख्या-शैली कर्मप्रन्य और जीवकायड में भिजसी है, पर उसमें ताथिक श्रयं-मेद नहीं है। पृष्ठ-४।

उपयोग का स्वरूप दोनो सम्प्रदाया में समान माना गया है। पृष्ठ-५।

कर्मग्रन्य में ऋरबांत संबी को तीन गुणस्थान माने हैं, किन्तु गोमम्परसार में पाँच माने हैं। इस प्रकार दोनों का सक्याविषयक मतारार है, तथापि वह प्रोयक्कित है, इसांत्रिप वास्त्रीक हाँहें से उसमें समानता ही है। पृष्ठ-९२ है। केवलाग्रानी के विषय में मंग्रिक तथा ग्रामंत्रिक का व्यवहार दोनों संग्राय के

कवलसाना क ।वषय म सारा शास्त्रों में समान है । एस्ट-१३ ।

वायुकाय के शरीर की ध्वजाकारता दोनों सप्रटाय को मान्य है।

ब्रुड-५०। स्त्राद्मस्थिक उपयोगों का काल-मान ऋन्तर्मुहूर्त-प्रमास टोनो सप्रदायों को

मान्य है। पृष्ठ-२०, नोट।

भावलेश्या के संबन्ध की स्वरूप, इष्टान्त आदि अनेक बाते टोनं। समदाय में कुल्य हैं। पृष्ठ-२३।

चौदह मार्गणाश्चों का ऋर्य दोनो संप्रदाय में समान है तथा उनकी मूल गाथाएँ मी एकसी है। पुष्ठ-४७, नोट।

सम्यक्त की व्याख्या दोनो संप्रदाय में तुल्य है। प्रष्ठ-५०, नोट।

व्याख्या कुछ भिन्न सी होने पर भी ब्राहार के स्वरूप में दोनो संप्रदाय का

इसमें सभी पृष्ठ संख्या जहाँ ग्रन्थ नाम नहीं है वहाँ हिन्दी चौथे कर्मग्रन्थ की समम्ब्री जाय ।

शास्त्रिक भेट नहीं है। श्वेताध्वर अध्यों में सर्वत्र श्राहार के तीम भेट हैं और हिराम्बर ग्रन्थों में कहीं कह भेट भी मिलते हैं। पुष्ट-५०, नोट !

परिहारविज्ञाद्व संयम का अधिकारी कितनी उम्र का होना चाहिए, उसमें कितना ज्ञान आवश्यक है और वह संयम किसके समीप ब्रह्म किया जा सकता है और उसमें विहार आदि का कालनियम कैसा है, इत्यादि उसके संबन्ध की बार्ते दोनों संप्रदाय में बहुत श्रंशों में समान हैं। पृष्ट-५१, नोंट।

कायिकसम्यक्त जिनकालिक मनध्य को होता है. यह बात टोनों संप्रदाय की

इस है। पष्ठ-६६ मीर।

केवली में दल्यमन का संबन्ध दोनों संप्रदाय में इह है। प्रष्ट-१०१, नोटं। मिश्रसम्बर्ग्स ग्रास्थान में मति ऋदि उपयोगों की शान-श्रहान उभयरूपता गोम्मटसार में भी है। पृष्ठ-१०६, नोट।

गर्भज मनध्यों की संख्या के सचक्र उत्तीस ऋक होतों संप्रदाय में तत्य हैं !

पृष्ठ-११७, नोट ।

इन्द्रियमार्गेशा में द्वीन्द्रिय आदि का और काषमार्गशा में नेज:काय आदि का विशेषाधिकत्व दोनों संप्रदाय में समान इष्ट है । प्रष्ठ-१२२. नोट ।

वक्रगति में विश्वहों की संख्या टोनों संप्रदाय में समान है। फिर भी प्रवेता-म्बरीय ग्रन्थों में कहीं कहीं जो चार विश्वहों का मतान्तर पाया जाता है, वह दिशम्ब-रीय प्रन्थों में देखने में नहीं श्राया । तथा वकराति का काल-मान दीनों सम्प्रदाव में तस्य है । वक्ष्मति में श्रमाहारकत्व का काल-मान, व्यवहार श्रीर निश्चय, दो दृष्टियों से विचारा जाता है। इनमें से व्यवहार-दृष्टि के ग्रनसार **इ**वेताम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ में विचार है श्रीर निश्चय-दृष्टि के श्रानुसार दिगम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ में विचार है। अतएव इस विषय में भी टोनों सम्प्रदाय का वास्तविक मत-मेद नहीं है । प्रष्ठ १४३ ।

श्रविदर्शन में गुणस्थानों की संख्या के विषय में सैद्धान्तिक एक श्रीर कार्मब्रन्थिक दों, ऐसे जो तीन पद्ध हैं, उनमें से कार्मब्रन्थिक दोनों ही पद्ध दिगम्बरीय ग्रन्थों में मिलते हैं । पष्ट-१४६ ।

केवलज्ञानी में श्राहारंकत्व. श्राहार का कारण श्रंसातवेदनीय का उदय श्रीर श्रीदारिक पहलों का प्रहरा, ये तीनों वार्ते दोनों सम्प्रदाय में समान मान्य \$ 1 905-8x4 1

गरास्थान में जीवस्थान का विचार गोम्भटसार में कर्मग्रन्थ की अपेंचा कछ मिक्र जान पड़ता है। पर वह अपेद्धाकत होने से वस्ततः कर्मप्रन्य के समीन ही है। प्रष्ठ-१६१, नोट।

गुरास्थान में उपयोग की संख्या कर्मग्रन्थ और गोम्मटसार में दल्य है। प्रषठ-१६७. नोट।

एकेन्द्रिय में सासादनभाव मानने और न माननेवाले. ऐसे जो दो पन

श्वेतास्वर-प्रत्यों में हैं, दिगस्वर-प्रत्यों में भी है। प्रष्ठ-१७१, नोट। श्वेतास्वर ग्रन्थों में जो कहीं कर्मबन्ध के चार हेत. कहीं दो हेत श्रीर

कहीं पाँच हेत कहे हए हैं: दिगम्बर ग्रन्थों में भी वे सब वर्णित हैं। पुष्ठ-१७४, नोट । बन्ध-हेतुक्कों के उत्तर मेद ब्रादि दोनों संप्रदाय में समान है। प्रष्ठ-१७५.

नोट ।

सामान्य तथा विशेष बन्ध-डेतम्रो का विचार दोनो संप्रदाय के प्रन्थों में है। प्रष्ठ−१८१, नोट ।

एक संख्या के ऋर्थ में रूप शब्द दोनों संबदाय के प्रन्यों में मिलता है। प्रष्ठ-२१८, नोट।

कर्मप्रन्य मे वर्णित दस तथा छह स्तेप त्रिलोकसार मे भी है। पृष्ठ-२२१, नोट ।

उत्तर प्रकृतियों के मूल बन्ध-हेत का विचार जो सर्वार्थसिद्धि में है. वह पञ्चसंग्रह में किये हुए विचार से कुछ भिन्न-सा होने पर भी वस्ततः उसके समान ही है। प्रष्ठ-२२७।

कर्मप्रन्य तथा पञ्चसंग्रह में एक जीवाश्रित भावों का जो विचार है. गोम्मटसा में बहुत श्रंशो मे उसके समान ही वर्णन है । पृष्ठ-२२६ ।

#### असमात मन्त्रहरू

श्वेताम्बर-प्रन्थों में तेज:काय के वैकिय शरीर का कथन नहीं है, पर दिगम्बर-प्रन्थो में है। प्रष्ठ-१६, नोट।

श्वेताम्बर संप्रदाय की ऋषेचा दिगम्बर संप्रदाय में संशी-ऋसंशी का व्यवहार कछ भिन्न है। तथा स्वेताम्बर-प्रन्थां में हेतवादोपदेशिकी आदि सशास्त्रों का विस्तृत वर्णन है, पर दिगम्बर-प्रथो में नहीं है। प्रष्ठ-३६।

श्वेताम्बर-शास्त्र-प्रसिद्ध करण,पर्याप्त शब्द के स्थान में दिगम्बर-शास्त्र में निर्कृत्यपर्याप्त शब्द है। व्याख्या भी दोनों शब्दों की कुछ भिन्न है। प्रष्ठ-४१। श्वेताम्बर-प्रयों में केवलहान तथा केवलदर्शन का अनुमादित्व, सहमाबित्व

बौर अमेद ये तीन पद्ध हैं, परन्तु दिगम्बर-प्रथों में सहभाविष्व का एक ही पद्ध है। युष्ठ-४३।

लेख्या तथा आयु के बन्धावन्य की अपेवा से क्यान के जो बौदह और बीस भेद गोम्मटसार में हैं, वे खेताम्बर-मन्यों में नहीं देखे गए। पृष्ठ-५५, नोट।

श्चपर्यात-श्चनत्या में श्चीपशमिकतम्यक्त पाए जाने श्चीर न पाए जाने के संबन्ध में दो पच्च श्वेताम्बर-श्रन्थों में हैं, परन्तु गोम्मटसार में उक्त दो में से पहिला पच्च ही हैं। प्रष्ठ-७०, नोट।

श्रज्ञान-त्रिक में गुण्स्थानों की संख्या के संबन्ध में दो पत्न कर्म-ग्रन्थ में मिलते हैं, परन्तु गोम्मटसार में एक ही पत्न है। पृष्ठ-८२, नोट।

गोम्मटसार में नारकों की संख्या कर्मप्रन्थ-वर्शित संख्या से भिन्न है। पृष्ठ-११६, नोट।

द्रव्यमन का त्राकार तथा स्थान दिगम्बर संप्रदाय में श्वेताम्बर की क्रोचेबा भिन्न प्रकार का माना है और तीन योगों के बाक्षास्थन्तर कारखों का वर्षन राजवार्तिक में बहुत स्पष्ट किया है। प्रष्ट-१३४।

मन-पर्यायज्ञान के योगों की संख्या दोनों संग्रदाय में तुल्य नहीं है। पष्ट-१५४।

र्वताम्बरमन्यों में जिस अर्थ के लिए आयोजिकाकरण, आवर्जितकरण और आवश्यकरण, ऐसी तीन संज्ञाएँ मिलती हैं, दिगम्बरमन्यों में उस अर्थ के लिए सिर्फ आवर्जितकरण, यह एक संख्या है। एक्ट-१५५।

र्वताम्बरमन्यां में काल को स्वतन्त्र द्वव्य भी माना है और उपचरित भी। किन्तु दिगम्बरमन्थी में उसको स्वतन्त्र ही माना है। स्वतन्त्र पद्ध में भी काल का सक्त दोनो संबदाय के प्रन्यों में एक सा नहीं है। प्रष्ट-१५७।

किसी किसी गुणस्थान में योगो की सख्या गोम्मटसार में कर्म-बन्ध की श्रपेदा भिन्न हैं। पृष्ट-१६३, नोट।

दूसरे गुजरबान के समय ज्ञान तथा श्रज्ञान माननेवाले ऐसे दो पह श्वेताम्बरमञ्जों में हैं, परन्तु गोम्मटसार में सिर्फ दूसरा पद्म है। पृष्ठ-१६६, नोट।

गुण्स्थानों में लेश्या की संख्या के संबन्ध में श्वेताम्बर प्रन्यो में दो पक्ष हैं श्वीर टिगम्बर-प्रन्थों में सिर्फ एक पक्ष हैं। प्रष्ठ-१७२, नोट।

जीव सम्यक्त्वसहित मरकर स्त्री रूप में पैदा नहीं होता, यह बात दिगम्बर संप्रदाय को मान्य है, परन्तु रवेताम्बर संप्रदाय को यह मन्तस्य हष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें मगवान् मिक्कनाय का स्त्री-वेद तथा सम्यक्त्वसहित उत्पन्न होना माना गया है।

## कर्मबन्धिकों और सैद्धान्तिकों का मतमेद

सुस्म एफेट्रिय खादि दस जीवस्थानों में तीन उपयोगों का कथन कार्म-प्रियक मत का प्रतित है। सैद्यानिक मत के खनुसार तो छुड़ जीवस्थानों में ही तीन उपयोग पतित होते हैं श्रीर द्वीट्रिय श्वादि शेष चार जीवस्थानों में पाँच उपयोग पतित होते हैं। हु - - २२, नोट।

श्रविषदर्शन में गुरास्थानों की संख्या के संबन्ध में कार्यधान्यको तथा सैद्धा-न्तिकों का मत-भेद हैं। कार्यधान्यक उसमें नी तथा दस गुरास्थान मानते हैं श्रीर सैद्धान्तिक उसमें बारह गुरास्थान मानते हैं। go-१४६।

सैदान्तिक दूसरे गुग्रस्थान में ज्ञान मानते हैं, पर कार्मग्रन्थिक उसमें श्रज्ञान

मानते हैं। ए०--१६६, नोट।

वैकिय तथा आहारक शरीर बनाते और त्यागने समय कीन-सा योग मानना चाहिए, इस विषय में कार्मप्रीयकों का और मैदान्तिको का मत-भेट हैं। पू०-१७०, नोट।

मंथिमेंद्र के अनन्तर कौन-सा सम्यक्त्व होता है. इम विषय में सिद्धान्त तथा कर्ममंथ का मत-मेद हैं । पृ०-१७१ ! चौथा कमंपन्थ

# चौथा कर्मग्रन्थ तथा पञ्चसंग्रह

जीवस्थानों में योग का विचार पञ्चसम्मह में भी है। पूट-१५, नोट। ऋषर्यात जीवस्थान के योगों के संबन्ध का मत-भेट जो इस कर्म-प्रंय में है, वह पञ्चसंग्रह की टीका में विस्तारपूर्वक है। पूट-१६।

जीवस्थानों में उपयोगों का विचार पञ्चर्तक्षद्द में भी है । पृ० — २०, नांट। कर्ममन्यकार ने विभक्ककान में दो जीवस्थानों का ऋौर पञ्चर्यमहरकार ने एक जीवस्थान का उल्लेख किया है। पृ०–६⊏, नोट।

अपर्याप्त-ग्रबस्या में श्रौपशामिकसम्बन्ध पाया जा सकता है, यह बात पञ्चसंग्रह में भी है। पु०-७० नोट।

पुरुषों से स्त्रियों की संख्या ऋथिक होने का वर्गन पञ्चसंब्रह में हैं। पृ०-

पञ्चसंग्रह में भी गुण्यस्थानों को लेकर योगों का विचार है। पू०--१६३, नोट।

गुग्रस्थान में उपयोग का वर्गन पञ्चसंग्रह में है। पृ०-१६७, नोट।

क्षन्य हेतुकों के उत्तर मेर तथा गुक्स्थानों में मूल कन्य हेतुकों का विचार पञ्चलंबह में है। पृ०-१७६, नोट।

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुऋों का वर्शन पञ्चसंप्रह में विस्तृत है। पृ०-१८९. नोट।

गुणस्थानों में बन्ध, उदय ऋषि का विचार पञ्चसंग्रह में है। पृ०-१८७, नोट।

गुग्रास्थानों में श्राल्य बहुत्व का विचार पञ्चसंग्रह में है। पू०-१६२, नीट । कर्म के भाव पञ्चसंग्रह में हैं। पू०--२०४, नीट।

उत्तर प्रकृतियों के मूल बन्य हेतु का विचार कर्मग्रन्थ स्त्रौर पञ्चसंग्रह में।भिन-भिन्न शैली का है। प्र०-२२७।

एक जीवांश्रत भावों की संख्या मूल कर्मप्रस्य तथा मूल पञ्चसंप्रह में भिन्न नहीं है, किन्तु दोनों की व्याख्याक्रों में देखने योग्य योड़ा सा विचार-मेद है। पु॰-२२६। [चीथा कम प्रन्य

## चौथे कर्गग्रन्थ के कुछ विशेष स्थल

जीवस्थान, मार्गणास्थान श्रीर गुणस्थान का पारस्थरिक श्रन्तर । ए०-५। परभव की श्रायु बाँधने का समय-विभाग श्राधिकारी-मेद के श्रनुसार किस-किस प्रकार का है ? हसका सुलासा । प०-२५, नोट ।

उदीरणा किस प्रकार के कर्म की होती है और वह कब तक हो सकती है ? इस विषय का नियम । प्रo-२६. नोट ।

द्रव्य लेख्या के स्वरूप के संबन्ध में किंतने पद्ध हैं? उन सबका आधाय क्या है? भावलेख्या क्या वस्तु है और महामारत में, योगदर्शन में तथा गोशा-तक के मत में लेख्या के स्थान में कैसी कल्यना है? इस्यादि का विचार । पु०-१३।

शास्त्र में एकेन्द्रिय, इंन्द्रिय क्रादि जो इन्द्रिय-सापेझ प्राणियों का विभाग है वह किस श्रपेका से ? तथा इन्द्रिय के कितने मेद-प्रमेद हैं और उनका क्या स्वरूप है ? इत्यादि का विचार। ए० — ३६।

संशा का तथा उसके मेद-ममेदी का स्वरूप और संक्रित्व तथा श्रासंक्रित्व के व्यवहार का नियामक क्या है ? इत्यादि पर विन्तार । ए० — ३८ ।

अप्रपति तथा पर्वाप्त आहेर उसके भेद आहादि का स्वरूप तथा पर्वाप्ति का स्वरूप । पु∘---४०। केवलज्ञान तथा केवलरराँन के क्रममावित्व, सहभावित्व और श्रमेंद, हन तीन पढ़ों की मुख्यमुख्य दलीलें तथा उक्त तीन पढ़ किस-किस नय की श्रपेखा से हैं ! हत्यादि का वर्षान । पु०—४३ ।

बोलने तथा सुनने की शक्ति न होने पर भी एकेन्द्रिय में श्रुत-उपयोग स्वीकार किया जाता है, सो किस तरह ? इस पर विचार । पू०—४५।

पुरुष व्यक्ति में स्त्री-योग्य और स्त्री व्यक्ति में पुरुष-योग्य भाव पाए जाते हैं और कभी तो किसी एक ही व्यक्ति में स्त्री-पुरुष दोनों के बाह्यान्यन्तर लच्चण होते हैं। इसके विश्वक्त सबूत। पू०-५३, नोट।

आवकों की दया जो सवा विश्वा कही जाती है, उसका खुलासा। पु०---६१, नोट।

मन.पर्याय-उपयोग को कोई स्त्राचार्य दर्शनरूप भी मानते हैं, इनका प्रमास । प्र०-६२. नोट।

जातिभव्य किसको कहते है ? इसका खुलासा । प्र०-६५, नोट ।

श्रीपरामिकसम्बन्ध में दो जीवस्थान माननेवाले श्रार एकं जीवस्थान मानने बाले श्रान्तार्य श्रपने-श्रपने पश्च की पुष्टि के लिए श्रप्रयोग्त श्रवस्था में श्रीपरा-मिक सम्बन्ध पाए जाने श्रीर न पाए जाने के विषय में क्या क्या युक्त देते हैं ! इसका सविस्तर वर्णन । पृ० - ७०, नोट !

संमूर्किम मनुष्यों की उत्यक्ति के द्वेत्र और स्थान तथा उनकी श्रायु और योग्यता जानने के लिए श्रागमिक प्रमाण । ए०—७२, नोट ।

स्वर्गसे च्युन होकर देव किन स्थानों में पैटा होने हैं ? इसका कथन । पु०— ७३, नोट।

चत्तुर्दर्शन में कोई तीन ही जीवस्थान मानते हैं क्रोर कोई छुर। यह मत-भेद हिन्द्रयपर्याप्ति की भिन्न-भिन्न व्याख्वाक्रों पर निर्भर हैं। इसका सप्रमाख कथन। पू॰—७६, नोट।

कर्मप्रत्य में ऋसंक्षी पञ्चित्र्य के स्त्री ग्रीर पुरुष, ये दो भेद माने हैं और सिद्धान्त में एक नपुंसक, सो किस ऋषेद्धा से ? इसका प्रमाण । पू०---प्रद्भ, नोट।

कृष्ण श्रादि तीन श्रग्रुभ लेश्याद्यों में छुइ गुगस्थान इस कर्मक्रन्थ में माने हुए हैं श्रीर पञ्चसंग्रह श्रादि ग्रन्थों में उक्त तीन लेश्या**द्यों में**  चार गुखस्थान माने हैं । तो फित ऋषेचा से ? इसका प्रमाख पूर्वक खुलासा । पु०---द्द ।

जब मरण के समय स्थारह गुणस्थान पाए जाने का कथन है, तब विश्रह-गति में तीन ही गुणस्थान कैसे माने गए १ इसका खुलासा ⊬प्०—⊏६ ।

स्रीवेद में तेरह योगों का तथा वेद सामान्य में बारह उपयोगों का और नौ गुयास्थानों का जो कथन है, सो द्रव्य और मावों में से किस-किस प्रकार के वेद को लेने से पट सकता है! इसका खुलासा । पू०-६७, नोट ।

उपशमसम्पक्त के योगों में श्लीदारिकमिश्रयोग का परिगयान है, सो किस तरह सम्भव है ? इसका खुलासा । पु०-६८।

मार्गशाओं में जो अल्पबहुत्व का विचार कर्मग्रन्थ में है, वह आगम आदि किन प्राचीन ग्रन्थों में है ? इसकी सुचना । प्०-११५, नोट ।

काल की ऋषेड़ा चेत्र की सुरुमता का सप्रमाण कथन । पृ०-१७७ नोट । गुक्र, पदम और तेजोलेरयावालों के संख्यातगुख ऋत्य-बहुत्व पर शङ्का-समाधान तथा उस विषय में ट्याकार का मन्तव्य । प०-१३०, नोट ।

तीन योगो का स्वरूप तथा उनके बाह्य-क्षाम्थन्तर कारणी का स्पष्ट कथन श्रीर योगों की संख्या के विषय में शङ्का-समाधान तथा बच्चमन, द्रव्यवचन श्रीर शरीर का स्वरूप । १०-१३४,

सम्यक्त सहेतुक है या निहेंतुक ? हायोगरामिक ऋादि मेदी का ऋाधार, श्रीपरामिक और ह्यायोगरामिक सम्यक्त का झापत में अनतर, ह्यायिक सम्यक्त की उन दोनों से विशेषता, कुछ राङ्का-समाधान, विषाकोदय और प्रदेशोदय का सक्त, द्वेगेपराम तथा उपशम-शन्द की व्याख्या, एवं झन्य प्रासङ्किक विचार । पृ०—११६ ।

श्रपर्याप्त-श्रवस्था मे इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के पहिले चबुर्दर्शन नहीं माने जाने श्रोर चबुर्दर्शन माने जाने पर प्रसाख पूर्वक विचार । ए०—१४१ ।

वकगति के संबन्ध में तोन बातों पर सविस्तर विचार-(१) वकगति के विमहों की संख्या, (२) वकगति का काल-मान और (३) वकगति में अनाहारकत्य का काल-मान। पु०--१४३।

श्रविध दर्शन में गुणस्थानों की संख्या के विषय में पद्ध-भेद तथा प्रत्येक पद्ध का तारार्य श्रयांत विभक्क श्रान से श्रविधदर्शन का भेदामेद । प्र०-१४६ ।

श्वेताम्बर-दिगम्बर संप्रदाय में कवलाहार-विषयक मत-मेद का समन्वय । पृ∘—१४⊏।

केवल शान प्राप्त कर सकने वाली स्त्रीजाति के लिए भुतहान विशेष का

श्चर्यात् दृष्टिकाद् के श्वय्ययन का निषेत्र करना, यह एक प्रकार से विरोध है। इस संबन्ध में विचार तथा नय-दृष्टि से विरोध का परिहार ! पृ०—१४६ ।

चचुर्दर्शन के बोगों में से ब्रौदारिक मिश्र बोग का वर्जन किया है, सी किस

तरह सम्भव है ! इस विषय पर विचार । पृ०--१५४ ।

केवलिससुद्धात संबन्धी झनेक विषयों का वर्शन, उपनिषदी में तथा गीता में जो आत्मा की व्यापकता का वर्शन है, उसका बैन-दृष्टि से मिलान और केवलिससुद्धात-बैसी क्रिया का वर्शन झन्य किल दुर्शन में है ? इसकी सुचना । पु०—१५५।

कैनदर्शन में तथा कैमेतर-दर्शन में काल का ट्रास्य किस-किस प्रकार का माना है ! तथा उसका वास्तविक स्वरूप कैसा मानना चाहिए ! इसका प्रमाख-पूर्वक विचार । प०—१५७ ।

छुह लेश्या का संबन्ध चार गुणस्थान तक मानना चाहिए या छुह गुणस्थान तक ! इस संबन्ध में जो पद्ध हैं, उनका झाश्य तथा शुभ भावलेश्या के समय ऋगुम बल लेश्या और ऋगुम इच्य लेश्या के समय शुभ भावलेश्या, इस प्रकार लेया झाँ की विभाता किन जीवों में होती है ! इत्यादि विचार। पृ०— १०२. नोट।

कर्मबन्ध के देतुओं की भिन्न-भिन्न संख्या तथा उसके संबन्ध में कुछ विशेष ऊद्दापोह। पर-१७४, नोट।

श्राभिग्रहिक अनाभिग्रहिक श्रीर श्राभिनिवेशिक भिच्यात्व का शास्त्रीय खुलासा। प० -- १७६, नोट।

तीर्यकरनामकर्म और आहारक दिक, इन तीन प्रकृतियों के बन्ध को कहीं क्षाय हेतुक कहा है और कहीं तीर्यकरनामकर्म के बन्ध को सम्यक्त हेतुक तथा आहारक दिक के बन्ध को संयम-हेतुक, सो किस अपेका से ? इसका खुलाला। qo-१८१, नोट।

छह भोव और उनके भेदों का वर्शन ग्रन्थत्र कहाँ कहाँ मिलता है ? इसकी स्वना । १०-१६६. नोट ।

मित आदि अज्ञानों को कहीं क्षायोपशमिक और कहीं औदियक कहा है, सी किस अपेदा से ? इसका खुलासा । प्० १९६, नोट ।

संख्या का विचार अन्य कहाँ कहाँ और किस-किस प्रकार है ? इसका निर्देश ! पु०-र०८, नोट ।

ुरागद् तथा भिन्न-भिन्न समय में एक या ऋनेक जीवाभित पाए जाने-वाले माव और ऋनेक जीवों की ऋपेदा से गुख्रस्थानों में भावोंक उत्तर भेद। पू∘—२११। विशेष क्रमीयम्ब

# 'त्रमाण मीमांसा''

#### माभ्यन्तर स्वरूप

प्रस्तुत अन्य प्रभाग मीमांसा का ठीक-ठीक और वास्तविक परिचय पाने के लिए यह अनिवार्य रूप से कस्ती है कि उसके आध्यन्त और शाह्य स्वरूप का रूप्त विश्लेषण किया जाए तथा जैन तक साहित्य में और दहारा तार्किक दर्शन साहित्य में प्रभाग मीमांसा का क्या त्यान है, यह भी देखा जाए।

आचार्य ने जिस दृष्टि को लेकर प्रमाण मीमांसा का प्रणयन किया है श्रीर उसमें प्रमाण, प्रमाता, प्रमेष श्रादि जिन तत्वों का निरुपण किया है उस दृष्टि श्रीर उन तत्वों के हार्ट का स्थष्टिकरण करना यदी प्रन्य के आध्यन्तर स्वरूप का वर्णन है। इसके वाल्ते यहाँ नीचे लिखे चार मुख्य मुद्दों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है—

(१) जैन दृष्टि का स्वरूप (२) जैन दृष्टि की श्रपरिवर्तिष्णुता (३) प्रमाणशक्ति की मर्यादा (४) प्रमेय प्रदेश का विस्तार।

## १. जैन दृष्टि का स्वरूप

भारतीय दर्शन मुख्यतवा दो विभागों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ तो हैं वास्तवादी और कुछ हैं प्रवास्तवादी। जो स्यूल प्रयांत् लीकिक प्रभागागम्य ज्यात को भी वैद्या ही वास्तविक मानते हैं जैदा सुरुम लोकोत्तर प्रमाख्यमम्य ज्यात को स्रयांत् किनके मतानुसार ज्यावहारिक और तारमार्थिक सब्य में कोई मेद नहीं; सत्य सब एक कोटि का है चाहे मात्रा न्यूनाधिक हो स्रयांत् जिनके मतानुसार भान चाहे न्यूनाधिक और त्यष्ट-श्रस्यह हो पर प्रमाख मात्र में भासित होनेवाले सभी स्वरूप वास्तिवक हैं तथा जिनके मतानुसार वास्तविक रूप भी वाणी प्रकार्य हो सकते हैं—वे दर्शन वास्तवादी हैं । हन्हें विधिमुख, हदसिस्यंवादी या एवंबादी भी कह सकते हैं—केंसे चार्वाक, न्याय-वैद्योषिक, पूर्वमीमांसा, सांव्ययोग, वैपाधिक-सौत्रानिक बीद और माध्यादि वेदान्त ।

जिनके मतानुसार बाह्य दृश्य जगत मिथ्या है श्रीर श्रान्तरिक जगत हो परम

१ मानार्थ हेमचन्द्र कृत 'प्रमास मीमांसा' की प्रस्तावना, ई० १६३६।

सत्य है; अर्थात् जो दर्शन सत्य के व्यावहारिक और पारमार्थिक श्रयण साहितिक और वास्तविक ऐसे दो मेद करके तोकिक प्रमाणगय और वाणीप्रकाश्य भाव को अवास्तविक मानते हैं, वे अवास्तववादी हैं। इन्हें निपेपमुख या अनेपंचादी मी कह सकते हैं। वैसे शृत्यवादी-विशानवादी बौद और शांकरवेदान्त आदि दर्शन।

प्रकृति से अनेकान्तवादी होते हुए भी जैन दृष्टि का स्वरूप एकान्ततः वास्तव-वादी ही है नयाँक उसके मतानुसार भी इन्दियनय मतिकान आदि में मासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का बही स्थान है जो पारमार्थिक नेवक्तकान में मासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का स्थान है अर्थात् जैन मतानुसार दोनों सत्य की मात्रा में अन्तय है, योग्यता कृष्य में नहीं। केवल कान में इच्य और उनके अन्तय प्रयाप जिस यथार्थता से जिस रूप से मासित होते है उसी यथार्थता और उसी रूप से कुछ इच्य और उनके कुछ ही प्यांप मतिकान आदि में भी भाषित हो सकते हैं। इसी केन दूरान अने स्कूमतम भावों की अनिवंबनीयता को मानता हुआ भी निवंबनीय भावों को यथार्थ मानता है, जब कि शृत्यवादी और शांकर वेदांत आदि ऐसा नहीं भानते।

## २. जैन दृष्टि की अपरिवर्तिष्णुता

नैन दृष्टि का जो वास्तववादित स्वरूप ऊपर बताया गया वह इतिहास के प्रारंभ के अब तक एक ही रूप में रहा है या उनमें कभी किसी के द्वारा योहा बहुत परिवर्षन हुआ है, यह एक वहे महत्व का प्रश्न है। इसके माथ द्वी दूसरा प्रश्न यह होता है कि अपने कैन दृष्टि सदा एक सी स्थितिशील रही और बौद्ध वेदान दृष्टि की तरह उसमें परिवर्तन या चिन्तन विकास नहीं हुआ तो इसका क्या कारण है

भगवान महावीर का पूर्व समय जब से थोड़ा बहुत भी जैन परम्परा का हित-हास पाया जाता है तब से लेकर खाजवक जैन हिंह का बास्त्रवाहित्व स्वरूप बिलकुल अपरिपर्तिप्यु या शृन ही रहा है। जैना कि न्याय-वेरोषिक, दूव मीमांसफ, सांस्य योग आदि रहोंनों का भी बास्त्रवाहित्व अपरिवर्तिप्यु रहा है। बेराक स्वाय वेरोषिक खादि उक्त टहांनों की तरह जैन दहांने के साहित्य में भी ममाख प्रमेष आदि सब पदायों की व्याख्याओं में लक्षण-प्रणयन में और उनकी उपपित में उक्तरोगर सुक्त और स्वस्तर विकास तथा स्पष्टता हुई है, यहाँ तक कि नव्य न्याय के परिकार का झामय लेकर भी यशोविक्यवाओं के नि विद्वानों ने व्याख्या एवं लक्ष्यों का विश्लेषण किया है फिर भी हम सारे रिवेडाकिक समय में कैन दृष्टि के वास्तवबादित्व स्वरूप में एक श्रंश भी फर्क नहीं पड़ा है जैसा कि सौद्ध स्त्रीर वेदांत परंपरा में हम पाते हैं।

श्रीद परंपरा शुरू में बास्तवबादी हो रही पर महायान की विशानवादी और स्वाप्तादी शासा ने उसमें आपनूत परिवर्तन कर हाता । उसका वास्तवबादित्व ऐकान्तिक अवास्तववादित्व में बदल गया । वही है बौद परंपर का दृष्टि परिवर्तन । बेदान्त परंपरा में भी ऐसा है हुआ । उपनिवर्दा और अहस्त्व में को अवास्तववादित्व के अरस्य ही वर्ष और वो वास्तववादित्व के स्वय् स्वन्त में को स्वास्तववादित्व के अरस्य ही वर्ष और और सामा अवास्तववादित्व अर्थ में ताल्य बतलाकर शंकरावार्य ने बेदांत में अवास्तववादित्व की स्वय् रायाना की विश्वक ऊपर आगे काकर दृष्टिस्टिवाद आर्थि अनेक करों में और भी दृष्टि परिवर्तन व विकास हुआ । इस तरह एक तरफ बीद और बदान्त दो परंपराओं की दृष्टि परिवर्तन व विकास हुआ । इस तरह एक तरफ बीद और बदान्त दो परंपराओं की दृष्टि परिवर्तन व विकास हुआ । इस तरह एक तरफ बीद और बदान्त दो परंपराओं की दृष्टि परिवर्तियुत्ता और बाक्त की को में स्वास्तवादी की हिए अपरिवर्तियुत्ता इसे इस मेद के कारणों की लोज की और मेरित करती हैं।

स्थल जगत को श्रासत्य या व्यावहारिक सत्य मानकर उससे भिन्न श्रांतरिक जगत को ही परम सत्य माननेवाले श्रवास्तववाद का उदगम सिर्फ तभी संभव है जब कि विश्लेषण क्रिया की पराकामा-मात्यन्तिकता हो या समन्वय की पराकामा हो। इस देखते हैं कि यह योग्यता बौद्ध परंपरा श्रीर वेदान्त परंपरा के सिवाय अपन्य किसी दार्शनिक परंपरा में नहीं है। बुद्ध ने प्रत्येक स्थला सुद्धम भाव का विश्लेषण यहाँ तक किया कि उससे कोई स्थायी दृष्य जैसा तत्त्व शेष्र न रहा । उपनिषदों में भी सब भेटों का-विविधतान्त्रों का समन्वय एक ब्रह्म-स्थिर तत्त्व में विभान्त हुन्ना । भगवान बुद्ध के विश्लेषण को स्नागे जाकर उनके सुरमप्रह शिष्यों ने यहाँ तक विश्वत किया कि अन्त में व्यवहार में उपयोगी होनेवाले अखरह इव्य या द्रव्य भेट सर्वथा नाम शेष हो गए । स्रशिक किन्त ग्रनिर्वचनीय परम ुंसत्य ही शेष रहा । दसरी श्रोर शंकराचार्य ने श्रौपनिषद परम बहा की समन्वय भावना को यहाँ तक विस्तत किया कि झन्त में भेदप्रधान व्यवहार जगत नाम-शेष या माथिक ही होकर रहा । बेशक नागार्जुन श्लीर शंकराचार्य जैसे ऐकान्तिक विश्लेषणकारी या प्रेकान्तिक समन्वयकर्ता न होते तो इन दोनों परंपराश्रों में व्यावहारिक श्रीर परमसत्य के भेद का श्राविष्कार न होता। फिर भी हमें भलना न चाहिए कि अवास्तववादी दृष्टि की योग्यता बौद और बेदांत परंपरा की भूमिका में ही निश्चित रही जो न्याय वैशेषिक ऋगदि वास्तववादी दर्शनों की मुमिका में बिलकुल नहीं है । न्याय वैशेषिक, मीमांसक श्रीर सांख्य-बोग दर्शन केवल विश्ले-थया ही नहीं करते बल्कि समन्वय भी करते हैं । उनमें विश्लेषण श्रीर समन्वय

शेनों का सम्प्राचान्य तथा समान बक्तव्य होने के कारण दोनों में से कोई एक ही सत्य नहीं है अत्राप्त उन दहांनों में अवास्तववाद के प्रवेश की न योमवात है और न संमय ही है। अकारण उनमें नागाई न हंकराजांव आदि वैसे आदि कर स्वस्मान विचारक होते हुए भी वे दहांन वास्तववादी हो रहे। यही स्विति वैसे दहांन अध्याप के बीच विश्लेषण करते-कारों अंत वे स्कूमतम पर्याचों के विश्लेषण तक पहुँचता है सही, पर यह विश्लेषण के अविम् परिणाम स्वरूप पर्याचों को बास्तविक मानकर भी हम्म की स्वाधिकता का परि-त्याण मींत रहांन की सह नहीं करता। ह स्त तर वृद्ध पर्याचों और द्वाचों की सम्मन्य करते करते एक सत् तत्त्व तक पहुँचता है और उनकी वास्तविकता को स्वीकार करके भी विश्लेषण के परिणाम स्वरूप द्वाचों की स्वाधिक समानव स्वरूप के परिणाम स्वरूप हमा और पर्याचों की वास्तविकता का परित्याग, ब्रह्मवादों दहांन की तरह नहीं करता। क्योंकि वह पर्याचां परित्याग, ब्रह्मवादों दहांन की तरह नहीं करता। क्योंकि वह पर्याचां परित्याग, ब्रह्मवादों दहांन की तरह नहीं करता। क्योंकि वह स्वाध्याव होनों हम्प्यों की साचेब मान ते तुल्ववत और समान सत्य मानता है। यही सब्ब है कि उसमें भी न बीद परंपा की तरह आत्यत्तिक विश्लेषण हुआ और ने वेदना परंपा की तरह आत्यत्तिक कमन्वय। इससे जैन हिष्ट का वास्तववादित्य स्वरूप रित्य का वास्तववादित्य स्वरूप रित्य ही तरह आत्यत्तिक समन्वय। इससे जैन हिष्ट का वास्तववादित्य स्वरूप रित्र हो तरह आत्यत्तिक क्षा स्वरूप स्वरूप रहे पर ही रहा ।

#### 3. प्रमाण शक्ति की मर्थौंटा

विश्व क्या वस्तु है, वह कैसा है, उसमं कीन-से-कीन ते श्रीर कैसे-कैसे तस्व हैं, इत्यदि प्रश्नों का उत्तर तस्व चिन्तकों ने एक ही प्रकार का नहीं दिया । इसका सबब यदी है कि इस उत्तर का खाधार प्रमाण की शक्ति पर निर्भर है और तस्वचितकों में प्रमाण की शक्ति के वारे में नाना मत हैं। भारतीय तस्व-चितकों का प्रमाण शक्ति के तारतस्य मंत्रेची मतमेंट सच्चेप में पौच पड़ों में चिमस्त हो जाता है—

- १ इन्द्रियाधिपत्य, २ श्रानिन्द्रियाधिपत्य, ३ उभयाधिपत्व, ४ श्रागमाधिपत्य, ५ प्रमाखोपप्तव ।
- १—जिस यत्त्र का मंतव्य यह है कि प्रमाण की सारी शक्ति हिन्द्रयों के ऊपर ही अववानित है, मन खुद हिन्द्रयों की अनुरामन कर सकता है पर वह हिन्द्रयों की मदद के किवाय कहीं भी अर्थात वहाँ हिन्द्रयों की पहुंच न हो नहीं कभी अर्थात कि स्वाय की पहुंच न हो नहीं कभी अर्थात कि स्वया ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता। सच्चे शान का अप्राप्त सम्बद्ध है के द्वारा ही, वह हिन्द्रयाचिपत्य यह । हस पक्क में चार्वाक दर्शन ही समाची के व्याप ही, वह हिन्द्रयाचिपत्य यह । हस पक्क में चार्वाक दर्शन ही समाची के जो प्रतिदिन सर्वसिद्ध व्यवहार की वस्तु है, उसे न मानना हो किर भी चार्वाक जो प्रतिदिन सर्वसिद्ध व्यवहार की वस्तु है, उसे न मानना हो किर भी चार्वाक के अपनित्त सर्वसिद्ध व्यवहार की वस्तु है, उसे न मानना हो किर भी चार्वाक के वस्तु है ।

स्वयने को प्रत्यसमात्रवादी कहता है; हक्का स्वर्थ हतना ही है कि स्वनुधान, राज्य साहि कोई भी सीलिक प्रमास क्यों न हो पर उत्तरका स्वामास्य हिन्द्रियात्यस्य के विवास कभी संभव नहीं। स्वर्थात् हिन्द्रिय प्रत्यक्ष से वाधित नहीं ऐसा कोई भी सानस्यापार समर प्रमास कहा जाए तो इसमें वालंक को स्वापित नहीं।

२—ऋतिन्निय के ऋंतःकरण निन, चिच और आत्मा ऐसे तीन ऋषं फिबिट होते हैं, जिनमें से चित्तकर ऋतिन्निय का ऋषिपत्य माननेवाला ऋतिनिया धिपत्य पत्त है। इस पत्त में विश्वानवाद, शून्यवाद और शांकरवेदात का समावेश है। इस पत्त के अनुसार यथार्य जान का संगव विशुद्ध चिच के द्वारा ही माना जाता है। यह पत्त इंट्रियों को सरवातनजनन शिंच का सर्वया हनकर करता है अहे एक इंट्रियों वास्तविक जान कराने में पगु ही नहीं बिल्क घोले- वाज भी अयवश्य है। इसके मंतव्य का निष्कर्ष दतना ही है कि चिच, खासकर ध्यानशुद्धतालिक चिच से वाधित या उसका संवाद प्राप्त न कर सकनेवाला कोई शान प्रमाण हो हो नहीं सकता चोदे वह मले ही लोकत्यवहार में प्रमाण कर से माना जाता हो।

३-- उभयाधिपत्य पद्ध वह है जो चार्वाक की तरह इन्द्रियों को ही सब कुछ मानकर इन्द्रिय निरपेश मन का श्रसामध्य स्वीकार नहीं करता और न इन्द्रियों को पंग या धोखेनाज मानकर केवल ऋनिन्द्रिय या चित्त का ही सामर्थ्य स्वीकार करता है। यह पद्ध मानता है कि चाहे मन की मदद से ही सही पर इन्द्रियाँ गणसम्पन्न हो सकती हैं श्रीर वास्तविक ज्ञान पैटा कर सकती हैं। इसी तरह यह मानता है कि इन्टियों की मदद जहाँ नहीं है वहाँ भी श्रामिन्दिय यथार्थ जान कर सकता है । इसी से इसे उभयाधिपत्य पच कहा है । इसमें सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, मीमांसक, स्त्रादि दर्शनों का समावेश है। सांख्य-योग इन्द्रियों का साद-गएय मानकर भी श्रंतःकरण की स्वतंत्र यथार्थ शक्ति मानता है। न्याय-वैज्ञेषिक जादि भी मन की वैसी ही शक्ति मानते हैं पर फर्क यह है कि सांख्य-योग जात्मा का स्वतंत्र प्रमाण सामर्थ्य नहीं मानते क्योंकि वे प्रमाण सामर्थ्य बृद्धि में ही मानकर पुरुष या चेतन को निरितशाय मानते हैं। जब कि न्याय-वैशेषिक चाहे ईश्वर के खाल्या का ही सही पर ब्रात्मा का स्वतंत्र प्रमाणसामध्ये मानते हैं। अर्थात वे शरीर मन का अभाव होने पर भी ईश्वर में शानशक्ति मानते हैं। बैभाषिक श्रीर सीत्रांतिक भी इसी पन्न के श्रांतर्गत हैं। क्योंकि वे भी इन्द्रिय और मन दोनों का प्रमाणसामर्थ्य मानते है ।

४---आगमाधिपत्य पच वह है जो किसी न किसी विषय में आगम के सिवाब

िकती इन्द्रिय या श्वानिन्द्रिय का प्रमाखाताम्य्यं स्वीकार नहीं करता। यह पख् केवल पूर्व मीमांसक का ही है। यदाप वह अन्य विषयों में सांस्थ-योगादि की तरह उमयाधियत्य पद्ध का ही अनुनामी है। किर भी धर्म और अपमां इन दो विषयों में वह आगम मात्र का ही सामर्थ्य मानता है। यदापि वेदांत के अनुसार के तिषय में अगम का ही प्राधान्य है किर भी वह आगमाधियत्य पद्ध में इस तिस्य में आगम का ही प्राधान्य है किर भी वह आगमाधियत्य पद्ध में इस तिस्य मही आ सकता कि ब्रह्म के विषय में प्यानशुद्ध अतःकरण का भी सामर्थ्य उसे मान्य है।

५— प्रमाणोपञ्चन पद्ध वह है जो इन्द्रिय, ज्ञनिन्द्रिय या ज्ञागम किसी का सादगुरुष या सामर्थ्य स्थीकार नहीं करता। वह मानता है कि ऐसा कीई साथन -गुण्यनम्बन है ही नहीं जो ज्ञानित ज्ञान की शक्ति रखता हो। सभी साथन उसे मन से पंगु या विप्रतामक है। इसका अनुगामी तत्वंपत्रपवादी कहलाता है जो ज्ञालियी इद का चार्बोक ही है। यह पद्ध जयराशिहत तत्वंपद्मय में स्पष्टतया प्रतिगादित हुखा है।

उक्त पांच में सेतीसरा उमयाधियत्य पद्य ही जैनटर्गन का है क्योक्ति वह जिस तरह हिंदियों का स्तर्जन सामर्थ्य मानता है उसी तरह वह अनिव्रिय अर्थात् मन और आत्मा रोनों का अवत-अवता मी स्वतन मामर्थ्य मानता है। आस्ता के स्वतन सामर्थ्य में कि विषय में न्याय-कैशिक आदि के मतस्य से जैन रहान के मंतस्य में फर्क यह है कि जैन रहान सभी आत्माओं का स्वतंत्र प्रमाणसम्पर्ध बैसा ही मानता है जैसा न्याय आदि इंस्टर मान्न का। जैनटर्शन प्रमाणसम्पर्ध वेसा ही मानता है जैसा न्याय आदि इंस्टर मान्न का। जैनटर्शन प्रमाणसम्पर्ध व्यव का निराकरण इसलिए करता है कि उसे प्रमाणसामर्थ अवश्य इस्ट है। वह विज्ञान, स्थ्य और ब्रह्म इत तीनों वादों का निरास इसलिए करता है कि उसे इंस्ट्रियों का प्रमाणसामर्थ मी मान्य है। वह आयामाध्यस्य पद्य का भी विरोधी है सो इसलिए कि उने धर्माध्यम के विषय में आनिट्रिय अर्थात् मन और आत्मा टीनों का प्रमाणसामर्थ इस्ट है।

## ४-प्रमेयप्रदेश का विस्तार

जैसी मानावशिक्त की मयांदा वैसा ही प्रमेय का चेत्र विस्तार, श्रवएय माश्र इंद्रिय सामप्य मानने वाले चावांक के सामने मिर्फ स्थूल या दश्य विश्व का ही प्रमेयचेंत्र रहा, जो एक या दूजरे रूप में श्रांतिद्रिय प्रमाण का सामप्य मानने बालों की हिए अनेका विस्तीर्ण हुआ। अनिद्धियसाम का सामप्य मानने हो पर सबके स्थूल विश्व के श्रवाला एक सूक्ष्म विश्व मी नजर श्राया। सूक्ष्म विश्व का दर्शन उन सबका बराबर होने पर भी उनकी श्रायती व्हों अदी

नाक्षों के तथा परंपरागत भिन्न भिन्न करपनाक्षों के आधार पर सक्ष्म प्रमेख के क्षेत्र में भी अपनेक मत व सम्प्रदाय स्थिर हुए जिनको हम अपि संक्षेप में दो विभागों में बॉटकर समभ सकते हैं। एक विभाग तो वह जिसमें जह श्रीर चेतन दोनों प्रकार के सहम तत्त्वों को माननेवालों का समावेश होता है। दसरा वह जिसमें केवल चेतन या चैतन्य रूप ही सुझ्म तत्त्व को माननेवालों का समावेश होता है। पाप्रचात्य तत्वज्ञान की अपेढ़ा भारतीय तत्वज्ञान में यह एक व्यास देते योग्य मेद है कि इसमें सूक्ष्म प्रमेय तत्त्व माननेवाला ऋभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो स्थूल भौतिक विश्व की तह में एक मात्र सुक्ष्म जड़ तत्त्व ही मानला हो श्रीर सुक्ष्म जगत में चेतन तत्त्व का श्रास्तित्व ही न मानता हो । इसके विरुद्ध भारत में ऐसे तत्वज्ञ होने आए हैं जो स्थूल विश्व के स्रतस्तल में एक मात्र चेतन तत्व का सहम जगत मानते हैं। इसी ऋर्थ में भारत को चैतन्यवादी सम्भाना चाहिए । भारतीय तत्त्वज्ञान के साथ पनर्जन्म, कर्मवाद श्रीर वंध-मोश्र की धार्मिक या आचरगालकी कल्पना भी मिली हुई है जो सुहम विश्व मानने वाले सभी को निर्विवाद मान्य है श्रीर सभी ने श्रपने र तत्त्वज्ञान के दांचे के श्चनसार चेतन तस्व के साथ उसका मेल विठाया है। इन सक्ष्मतत्त्वदर्शी परम्य-राश्रों में मुख्यतया चार वाद ऐसे देखें जाते हैं जिनके बलपर उस-उस परंपरा के श्राचारों ने स्थल और सुक्ष्म विश्व का संबंध बतलाया है या कार्क करण का मेल बिटाया है। वे बाद ये हैं-१ श्चारंभवाद, २ परिशामवाद, ३ प्रतीस्थसमृत्यादबाद, ४ विवर्तवाद ।

श्रारमभार के संघेष में चार तक्षण है— १—परस्वर मिन्न ऐसे श्रमंत मूल कारणों का स्वीक्तर, २—कार्य कारणा का आत्यंतिक मेद २—कारण नित्य हो वा श्रानित्य पर कार्योत्वित में उसका अपरिणामी हो रहना, ४—श्रपूर्व अर्थात् उत्विष के पहले श्रसत ऐसे कार्य की उत्वित या किश्चितकालीन सत्ता ।

परिवासपाट के तक्षण टीक आर सवाद से उताटे है—१ एक ही सूख कारण का स्टीकार २-कार्यकारण का वास्तविक अपनेद, २—ितय कारण का भी परिवासी होकर ही रहना तथा प्रष्टुत होना ४—कार्य भाव का अपने-अपने कारण में और सब कारणों का मूल कारण में तीनों काछ में अस्तित्व अर्थात् अर्पुत केरी उत्तर्ति का सर्वेषा हन्कार।

प्रतीत्वसमुत्यादवाद के तीन लक्ष्य हैं—१-कारण और कार्य का आलं-तिक भेद, २—किसी भी निस्य या परिणामीकारण का सबया आसीकार, ३— प्रथम से आतत् ऐसे कार्यमात्र का उत्प्रद ।

विवर्तवाद के तीन सद्या ये हैं-१-किसी स्क आस्मार्थिक सत्य कारबी कर

को न उत्पादक है और न परिकासी, २-स्यूव या सूझ्म भातमान जगत् की 'उत्पत्ति का या उसे परिकास मानने का सर्वया निपेष, २-स्यूव जयत् का कवास्तिक या काल्पनिक क्रस्तित्व कार्यात् प्रायिक मास मात्र ।

#### १ श्रारम्भवाद

हसका मंतरण यह है कि परमाशु रूप अर्नत स्क्षम तत्व बुदे बुदे हैं किनके प्रस्तरिक धंबंधों से खूब मीतिक अनत का नया ही निर्माण होता है जो किर सर्वणा नय्ट भी होता है। इसके अनुसार होता है तो उनके गुण्यमों में ही होता है। इसर फेरफार होता है तो उनके गुण्यमों में ही होता है। इसर के स्वाद ने स्कूब मीतिक अगत का संबंध स्क्षम मृत के ताय लगाकर किर स्कृम चेतन तत्त्व का मी अर्तित्व माना है। उसने परस्य मिनन ऐसे अर्मत चेतन तत्त्व माने जो अनाहिनिधन एवं अपरिणामी ही है। इस वाद ने बैसे सुस्म मृत तक्त्व को आपरिणामी ही मानकर उनमें उत्पन्न नष्ट होने वाले गुण्य धर्मों के अर्तास्तव्य की अत्रापरिणामी ही मानकर उनमें उत्पन्न नष्ट होने वाले गुण्य धर्मों के अर्तास्तव्य की अत्रापरिणामी ही मानकर उनमें उत्पन्न नष्ट होने वाले गुण्य धर्मों के अर्तास्तव्य की अत्रापरिणामी ही मानकर उनमें उत्पन्न हो अर्दात्व स्थीकर किया है। इस मत के अनुसार त्यूब भीतिक विश्व का सुक्षम मृत के साथ तो उपादानो-शारेय मान संबंध है पर सुक्षम चेतन तत्व के साथ निर्फ स्थोग सबध है।

## २ परिग्णामवाद

इसके मुख्य दो भेद हैं (अ) प्रधानपरिणामवाद और (ब) ब्रह्म परिणामवाद ।
(अ) प्रधानपरिणामवाद के अनुसार रुपूल विश्व के अंतस्तल में एक
स्वहम प्रधान नामक ऐसा तत्व है जो उदे उदो अनंत परमाणुरूप न होकर उनसे
भी यहसतम सकरम में अलवक रूप से वर्तमान है और जो लुद हो परमाणुर्धों
की तरह अपरिणामी न रहकर अनादि अनव होते हुए भी नाना परिणामों में
परिखत होता रहता है। इस बाद के अनुसार रुपूल मीतिक विश्व यह यहम्म
अधान तत्त्व के हश्य परिणामों के सिवाय और कुछ नहीं। इस बाद में
परमाणुवाद की तरह यहम तत्त्व अपरिणामी रहकर उसमें रुपूल मीतिक विश्व का नया निर्माण नहीं होता। पर वह यहम प्रधान तत्त्व जो स्वयं परमाणु की तरह जड़ ही है, नाना दश्य मीतिक रूप में बदलता रहता है। इस प्रधान परिणानवाद ने रुपूल विश्व का सुक्ष्म पर जड़ ऐसे एक मात्र प्रधान तत्व के स्वया । इस वाद के चेतन तत्त्व आरंभवाद की तरह सत्तत हो हैं पर एक दोनों क्या हम हमें के चेतन तत्त्व आरंभवाद की तरह सत्तत हो हैं पर एक दोनों का यह है के आरंभवाद के चेतन तत्त्व आरंभवाद की तरह सत्तत हो हैं पर एक दोनों का यह है के आरंभवाद के चेतन तत्त्व आरंभवाद की तरह सत्तत हो हैं पर एक दोनों का यह है के आरंभवाद के चेतन तत्त्व आरंभवाद की तरह सत्तत्व हो हो प्रधाद विनाश्व को गुण्यमाँ चुक्त हैं अब के बक्त वाद प्रधामवाद के चेतन तत्त्व हो गुण्यमाँ से बुंक नहीं । वे स्वयं मी कूटल्प होने से अपरिशामी हैं और निर्पर्गक होने से किसी उताद-विनाराक्षासी गुवापर्ग को भी धारख नहीं करते । उत्तक्ष कहना यह है कि उताद-विनारा बाले गुवापर्ग का सुक्ष्म भूत में देखे जाते हैं तब सुक्ष्म चेतन कुछ विलाइण ही होना चाहिए। अगर सुक्ष्म चेतन चेतन होकर मी वैसे गुवापर्ग दुक हो तब जह सुक्षम ते उनका बैकाश्चक क्या रहा ? अतरख वह कहता है कि अगर सुक्ष्म चेतन का अस्तित्व मानना ही है तब तो सुक्ष्म मूल की अपरेश विलाश्चला लाने के लिए उन्हें न केवल निर्माण ही मानना उचित है बल्कि अपरिशामी भी मानना जरूरी है। इस तरह प्रधान परिशामवार में चेतन तन्य आए पर वे निर्पर्गक और अपरिशामी ही माने गए।

(ब) ब्रह्मपरिशामवाद जो प्रधानपरिशामवाद का ही विकसित रूप जान पड़ता. है उसने यह तो मान लिया कि स्यूल विश्व के मूल में कोई सूक्ष्म तत्त्व है औ स्थल विश्व का कारण है। पर उसने कहा कि ऐसा सूक्ष्म कारण जड़ प्रधान तस्व मानकर उससे भिन्न सक्ष्म चेतन तत्त्व भी मानना और वह भी ऐसा कि जो अजागलस्तन की तरह सर्वया अकिञ्चित्कर सो युक्ति संगत नहीं । उसने प्रधानवाद में चेतन तत्त्व के श्रास्तित्व की श्रानपयोगिता को ही नहीं देखा बल्कि चेतन तत्त्व में हानंत संख्या की कल्पना को भी हानावश्यक समस्ता। इसी समाम से उसने सूझ्म जगत् की कल्पना ऐसी की जिससे स्थल जगत की रचना भी घट सके श्रीर श्रकिञ्चित्कर ऐसे श्रनंत चेतन तत्त्वों की निष्ययोजन कल्पना का दोष भी न रहे। इसी से इस बाद ने स्थल विश्व के अंतस्तल में जड़ चेतन ऐसे परस्पर बिरोधी दो तत्व न मानकर केवल एक ब्रह्म नामक चेतन तत्व ही स्वीकार किया और उसका प्रधान परिणाम की तरह परिणाम मान लिया जिससे उसी एक चेतन ब्रह्म तत्त्व में से दूसरे जड़ चेतनमय स्थल विश्व का श्राविर्माव-तिरोभाव घट सके । प्रधान परिशामवाद और बहा परिशामवाद में पर्क इतना ही है कि पहले में जड़ परिणामी ही है स्त्रीर चेतन श्रपरिणामी ही है जब दूसरे में श्रांतिम सक्ष्म तत्त्व एक मात्र चेतन ही है जो स्वयं ही परिशामी है और उसी बेतन में से आगे के जड़ चेतन ऐसे दो परिसाम प्रवाह चले ।

#### ३----प्रतीस्यसमुत्पादबाद

यह भी स्थूल भूत के नीचे जड़ और चेतन ऐसे दो सूक्ष्म तस्व मानता है जो कमशः रूप और नाम कहलाते हैं। इस बाद के जड़ और चेतन दोनों सूक्ष्म तत्व परमाशुरूप हैं, आरंभवाद की तरह केवल जड़ तत्व ही परमाशुरूप नहीं। इस बाद मैं परमाशु का स्वीकार होते हुए

भी उसका स्वरूप श्चारंभवाद के परमाख से बिलकल भिन्न माना गया है। श्वारंभवाद में परमाण् अपरिणामी होते हुए भी उनमें गुणघमों की उत्सदिवनास षरपरा श्रालग मानी जाती है। जब कि यह प्रतीस्यसमृत्यादवाद उस गुणधर्मी की उत्पादविनाश परंपरा को ही ऋपने मत में विशिष्ट रूप से ढालकर उसके बाधारमृत स्थायी परमाग्रा द्रव्यों को विलक्त नहीं मानता । इंसी तरह चेतन क्त के विषय में भी यह बाद कहता है कि स्थायी ऐसे एक या ख्रानेक कोई चेतन सत्त्व नहीं । यदापि सुक्ष्म जड उत्पादविनाशशाली परंपरा की तरह दूसरी चैतन्य-रूप उत्पादविनाशशाली परंपरा भी मूल में जड़ से भिन्न ही सुक्ष्म जगत में विद्यमान है जिसका कोई स्थायी आधार नहीं! इस बाट के परमास इसलिए परमारा कहलाते है कि वे सबसे ऋतिसङ्ग और ऋविभाज्य मात्र है। पर इस लिए परमारा नहीं कहलाते कि वे कोई श्रविमान्य स्थायी द्रव्य हो । यह वाद कहता है कि गुण्धर्म रहित कूटस्थ चेतन तत्त्व जैसे अनुपयोगी है वैसे ही गुण-वमीं का उत्पादविनाश मान लेने पर उसके खाधार रूप से फिर स्थायी द्रव्य की कल्पना करना भी निरर्थक है। ऋतएव इस वाद के ऋनुसार सुक्म जगत में दी चाराएँ फलित होती है जो परस्पर बिलकुल भिन्न होकर भी एक दूसरे के असर से खाली नहीं । प्रधान परिसाध या बढ़ा परिसाधवाद से इस बाद में फर्क यह है कि इसमें उक्त दोनों बादों की तरह किसी भी स्थायी दब्य का श्रास्तित्व नहीं माना जाता । ऐसा शंक या कीलक स्थानीय स्थायी द्रव्य न होते हुए भी पूर्व परिणाम चण का यह स्वभाव है कि वह नध्ट होते होते दसरे परिणाम चण को पैदा करता ही जाएगा ऋर्यात उत्तर परिशाम ज्ञंश विनाशोन्मल पूर्व परिशाम के श्रास्तित्वमात्र के ब्राक्षय से ब्राप ही ब्राप निराधार उत्यन्न हो जाता है। इसी मान्यता के कारण यह प्रतीत्यसमत्यादवाद कहलाता है। वस्तृतः प्रतीत्यसमृत्याद-वाद परमारा वाद भी है और परिशामवाद भी । फिर भी तास्विक रूप में वह दोनों से भिन्न है।

## ४-विवर्तवाद-विवर्तवाद के मुख्य दो भेर-

विवर्तवाद के मुख्य दो भेद हैं—( ख्र ) नित्य ब्रह्मविवर्त और ( व ) द्वारिष विकान विवर्त । दोनों विवर्तवाद के ख्रतुसार स्थल विश्व यह निरा भासमात्र या ब्रह्मना मात्र है जो माया या वासनाजनित है । विवर्तवाद का क्रांभियाय यह है कि जात् या विश्व कोई ऐसी वस्तु नहीं हो तकती जिसमें बाह्य और ख्रान्तरिक या स्थल ख्री से सुक्त नत्व ख्रला-प्रकार और लिस्टन हो । विश्व में जो कुळ्क वास्तविक स्थल और सुक्ता है वह एक ही हो सकता है स्थिति विश्व वस्ततः ख्रलस्क और श्रविभाज्य ही है। ऐसी दशा में जो बाग्नल-श्रान्तरल, इस्तल-दीर्घल, दूरल-समीकल क्यादि चर्म-इस्त मालूम होते हैं वे मात्र कारूपनिक हैं। अतरण्य इस वाद के श्रनुसार लोक सिद स्थूल विश्व केवल कारूपनिक और मातिमासिक सत्य है। पारामार्थिक सत्य उसकी तह में मितित हैं जो विशुद्ध प्यानगम्य होने के कारण अपने असली स्वरूप में प्राइतजनों के द्वारा प्राग्न नहीं।

न्याय वैरोषिक और पूर्व मीमासक आरंभवारी हैं। प्रधान परिखामबार सांस्थ-योग और चरक का है। ब्रक्क परिखामबार के समर्थक महीपण्डव आदि प्राचीन वेदांती और आधुनिक बल्लभाचार्य हैं। प्रतीत्यसहत्यादवार नौदों का है और विवर्तवार के समर्थक शांकर वेदान्ती, विज्ञानवारी और शूट्यवादी हैं।

ऊपर जिन बादों का वर्णन किया है उनके उपादानरूप विचारों का ऐति-हासिक कम समयतः ऐमा जान पड़ता है-शुरू में वास्तविक कार्यकारणभाव की खोज जड़ जगत तक ही रही। वहीं तक वह परिमित रहा। कमशाः स्थल के तम पार चेतन तत्त्व की शोध-कल्पना होते ही दृश्य और जड जगत में प्रथम से ही सिद्ध उस कार्य कारण भाव की परिणामिनित्यतारूप से चेतन तत्त्व तक पहुँच हुई । चेतन भी जड़ की तरह अगर परिणामिनित्य हो तो फिर दोनों में श्रांतर ही क्या रहा १ इस प्रश्न ने फिर चेतन को कायम रखकर उसमें कटस्थ नित्यता मानने की स्रोर तथा परिणामिनित्यता या कार्यकारणभाव को जड़ जगत तक ही परिमित रखने की श्रोर विचारको को प्रेरित किया। चेतन में मानी जानेवाली कटस्थ नित्यता का परीक्षण फिर शुरू हुन्ना । जिसमें से श्रांततोगत्वा केवल कटस्थ नित्यता ही नहीं बल्कि जड जगत की परिशामिनित्यता भी लप्त होकर मात्र परिएमन धारा ही शेष रही। इस प्रकार एक तरफ आर्यातक विश्लेषण ने मात्र परिणाम या चिणकत्व विचार को जन्म दिया तब दूसरी श्रीर श्चात्यंतिक समन्वय बुद्धि ने चैतन्यमात्र पारमार्थिक बाद को जन्माया । समन्वय बुद्धि ने अंत में चैतन्य तक पहुँच कर सोचा कि जब सर्वव्यापक चैतन्य तत्त्व है तत्र उससे भिन्न जड तत्त्व की वास्तविकता क्यों मानी जाए १ और जब कोई जड तत्त्व श्रालग नहीं तब वह हुए बमान परिगामन धारा भी वास्तविक क्यों ? इस विचार ने सारे भेद श्रीर जड़ जगत को मात्र काल्पनिक मनवाकर पारमार्थिक चैतन्यमात्रवाट की स्थापना कराई ।

उक्त विचार क्रम के सोपान इम तरह रखे जा सकते हैं---

१---जङ्मात्र में परिग्रामिनित्यता ।

२-- जड़ चेतन दोनों में परिकामिनित्यता ।

३—जड़ में परिणामि नित्यता श्रीर चेतन में कृटस्य नित्यता का विवेक । ४—(इ) कृटस्य श्रीर परिणामि दोनों नित्यता का लोप श्रीर मात्र परिणाम-प्रवाह की सत्यता ।

(ब) केवल क्टस्य चैतन्य की ही या चैतन्य मात्र की सत्यता श्रीर तदिका सब की काल्पनिकता या श्रसत्यता।

जैन परंपरा हुश्य विश्व के ऋलांवा परस्पर ऋत्यंत भिन्न ऐसे जड श्रीर चेतन श्रनन्त सूक्ष्म तत्त्वों को मानती है । वह स्वृत्त जगत को सुक्ष्म जड़ तत्त्वों का ही कार्य या रूपान्तर मानतीं है। जैन परंपरा के सक्ष्म अड़ तस्त्र परमासु रूप है। पर वे आरंभवाद के परमासा को अपेदा अत्यंत सुक्ष्म माने गए हैं। परमासावादी होकर भी जैन दर्शन परिणामवाद की तरह परमाग्रात्र्यों की परिणामी मानकर स्थल जगत को उन्हीं का रूपान्तर या परिणाम मानता है। वस्तृतः जैन दर्शन परिणाम-बादी है। पर सांख्ययोग तथा प्राचीन वेदान्त श्रादि के परिशामवाद से जैन परिशामबाद का खास अन्तर है। वह अन्तर यह है कि सांख्ययोग का परिशाम बाद चेतन तत्त्व से खरपत्र होते के कारण जड़ तक ही परिमित है और भर्नप्रपद्ध श्चादि का परिणामवाट मात्र चेतनतत्त्वस्पशों है। जब कि जैन परिणामवाट जड-चेतन, स्थल-सच्चम समग्र वस्तुस्पर्शी है । श्रुतएव जैन परिशामबाद को सर्वव्यापक परिणामवाद समक्षता चाहिए । भर्तप्रपञ्च का परिरामवाद भी सर्वन्यापक कहा जा सकता है फिर भी उसके और जैन के परिगामवाद में खन्तर यह है कि भर्तप्रपञ्च का 'सर्व' चेतन ब्रह्म मात्र है, तद्भिन्न श्रीर कुछ नहीं जब कि जैन का सर्व श्रमन्त जड श्रीर चेतन तत्त्वों का है। इस तरह श्रारभ श्रीर परिणाम दोनों वादों का जैन दर्शन में व्यापक रूप में पूरा स्थान तथा समन्वय है। पर उसमें प्रतीत्यसमृत्याद तथा विवर्तवाद का कोई स्थान नहीं है। यस्त मात्र को परिशामी नित्य और समान रूप से वासाविक सत्य मानने के कारण जैन दर्शन प्रतीत्यसमस्पाद तथा विवर्तवाद का सर्वथा विरोध ही करता है जैसा कि ज्याय-वैशेषिक सांख्य-योग आदि भी करते हैं। न्याय-वैशेषिक साख्य-योग आदि की तरह जैन दर्शन चेतन बहुत्वबादी है सही, पर उसके चेतन तस्व अपनेक दृष्टि से भिन्न स्वरूप वाले हैं। जैनदर्शन, न्याय, सांख्य ऋपदि की तरह चेतन को न सर्वव्यापक द्रव्य मानता है ग्राँग न विशिष्ट हैत स्त्रादि की तरह श्रासमात्र ही मानता है स्त्रीर न बौद्ध दर्शन की तरह ज्ञान की निर्वट्यक-धारामात्र । जैनाभिमत समग्र चेतन तत्व मध्यम परिमाणवाले श्रीर संकोच-विस्तारशील होने के कारण इस विषय में जड़ द्रव्यों से ऋत्यन्त विलक्षक्य नहीं। न्याय-वैशेषिक श्रौर योग दर्शन मानते हैं कि श्रात्मत्व या चेतनत्व समान होने

पर भी जीवातमा श्रीर परमाध्मा के बीच मीखिक मेर है श्रम्यांत् जीवातमा कमी परमाध्मा या ईसर नहीं श्रीर परमाध्मा सदा से ही परमाध्मा या ईरवर है कभी जीव-बंधनवान नहीं होता । बैन दर्शन हससे विखकुत उच्छा मानता है बैसा कि देशन्त श्रादि मानते हैं । वह कहता है कि जीवाहमा श्रीर इंश्वर का लोक स्वक्त मेर नहीं। सब जीवातमाश्री में परमाध्मयांक एक सी है जो साधन पाकर सकत है सकती है श्रीर होतो भी है । क्रवाचना जैन श्रीर वेदांत का इस विषय में इतना श्रम्यत श्रमश्य है कि वेदान्त एक परमाध्मवादी है जब जैनदर्शन चेतन बहुस्ववादी होने के कारण तास्विकरूस से बहुपरमाध्मवादी है।

कैन परंपरा के तत्त्वप्रतिपादक प्राचीन, ब्रबांबीन, प्राकृत, संस्कृत कोई मी ग्रंथ क्यों न ही पर उन क्षम में निरूपण और वर्गाकरण प्रकार मिन्न-मिन्न होने पर मी प्रतिपादक इष्टि और मितपाच प्रमेश, प्रमाता खार्द का त्वरूप वही है जो संक्षेप में ऊपर राष्ट्र किया गया। 'प्रमाण मीमांसा' भी उसी बैन दृष्टि से उन्हीं बैन मान्यताखों का हार्ट अपने टंग से प्रगट करती है।

#### २---बाह्यस्वरूप

प्रस्तुन 'प्रमाश मीमांसा' के बाह्यस्वरूप का परिचय निम्नलिखित मुद्दों के वर्णन से हो संकंगा—शैली, विभाग, परिमाश स्त्रीर भाषा ।

प्रमाण मीमांता च्यशेली का प्रत्य है। वह क्लाट सूत्रों या तत्तार्थ सूत्रों की तर वाद अप्यापों में है और न बैमिनीय सूत्रों की तरह वाद अप्यापों में । वादगयण सूत्रों की तरह वाद अप्यापों में । वादगयण सूत्रों की तरह वाद अप्यापों में । वादगयण सूत्रों की तरह वाद अप्याप में । वादगयण सूत्रों की तरह वाद अप्याप के तरह दो दो आहिकों में प्रत्येक अप्याप क्लाट या अश्वाद के अप्याप के ग्रांद दो दो आहिकों में विभक्त हैं। हेमचन्द्र ने अपने चुटे-चुदे विषय के प्रंयों में विभाग के चुटे-चुदे कम का अवलम्बन करके अपने समय तक में प्रतिव्ध तंत्रकृत वादम्य के प्रतिक्षित समी शालाओं के प्रत्यों के विभागकम को अपने साहित्य में अपनाया हो। किशी में उन्होंने अप्याप और पाद का विभाग रखा, कहीं अप्याप मांच का और कहीं वह, समें काव्य अपनी प्राप्त में अपनी साहित्य में अपनाया हो। किशी में उन्होंने अप्याप आदिक का ही विभाग रखा, जो हेमचंद्र के पूर्व अक्टबंक ने कैन वाहम्प में आहिक किशा या।

प्रमाण मीमांसा पूर्ण उपलब्ध नहीं। उसके मूल सूत्र भी उतने ही मिस्रते हैं जितनों की इति लम्य है। अत्रायन अगर उन्होंने सब मूल सूत्र रचे भी हो तब भी पता नहीं चल सकता है कि उनकी कुल संख्या कितनी होगी। उपलब्ध र-१स्व ती ही हैं और उतने ही स्वी की हिन भी है। अंतिम उपलब्ध र-१स्व की हिन पूरी होने के बाद एक नए स्व का उत्थान उन्होंने ग्रुक किया है
और उस अब्दे उत्थान में ही लखिडत लग्य भंध पूर्व हो जाता है। मालूम नहीं कि हसके आगो कितने सुत्रा से वह आहिक पूरा होता? जो कुछ, हो पर उपलब्ध गंध दो अध्याप तीन आहिक मात्र है जो स्वीपक हति सित ही है।

यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि प्रमाण मीमांसा किस भाषा में है, पर उसकी भाषा विषयक योग्यता के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी हैं। इसमें संदेह नहीं कि जैन बाङ्ग्य में संस्कृत भाषा के प्रवेश के बार उत्तरोत्तर संस्कृत भाषा का वैशारत और आजल लेलवणाय्व बढ़ता ही आ दश्या पित में हिम्म्बद्ध का लेल-वैशारत्य, कम से कम जैन वार्म्य में तो मूर्थन्य स्थान रखता है। वैवाकरत्य, आलंकारिक, कवि और कोणकार कर से हेमचद्ध वा स्थान न केवल समग्र जैन परवरा में बल्कि भारतीय विद्यापरया में भी आताधारत्य रहा। यही उनकी अराधारत्यता और व्यवहारद्वता प्रमाण-मीमामा की भाषा व रचना में स्प्रम्ट होती है। भाषा उनकी वाचरति मिश्र की तरह नती-तुली और शब्दा-राह्य पूग्न सहज प्रसन्त है। वर्णन में न उतना संबेय है विसस्य वतस्य अस्पष्ट रहे और न इतना विस्तार है विससे अंध केवल शोभा की वत्य बना रहे।

## ३-जैन तर्क साहित्य में प्रमाण मीमांसा का स्थान

जैन तर्क साहित्य में प्रमाश भीमासा का स्थान क्या है, इसे समफने के लिए जैन साहित्य के परिवर्तन या किकास संबंधी युगा का ऐतिहासिक ख्रवलोकन करना जरूरी है। ऐसे युग सब्देप में तीन हैं—१-ख्रागमयुग, २-सम्कृत प्रवेश या ख्रनेकातस्थापन युग, २---नाव-प्रमाश स्थापन युग।

पहला युग भगवान महाबीर या उनके पूर्ववर्ती भागवान पार्वनाध से लेकर आगाम संकलना-विकासीय पंचान्यष्ठ शाताब्दी तक का करीव हजार वारह सी वर्ष का है। वृत्तरा युग करीव दो शाताब्दियों का है जो करीव विकासीय छुठी राताब्दी से शुरू होता है। तोसरा युग विकासीय आठवीं शातब्दी से तो से सामित्र विकासीय अग्राव्वी शातब्दी से लेकर अठारहवीं शाताब्दी तक करीव एक हजार वर्ष का है।

सांप्रदायिक संघर्ष और दार्शनिक तथा दूसरी विविध विद्याओं के विकास

क्सितार के ममाब के तबब से बैन परंपरा की साहित्य की ब्रांतर्युल या बहियुंलं प्रष्टित में कितना ही युगांतर बैसा स्वरूप मेंट या परिवर्तन क्यों न हुआ पर बैसा हमने पहले स्थित किया है बैसा ही अप से हति तक देखने पर भी हमें न बैन-हरिट में परिवर्तन मालूम होता है और न उसके बाह्य-आग्मंतर तालिक-मंतव्यों में 1

### १-मागम युग

इस बुग में भाषा की दृष्टि से प्राकृत या लोक भाषाओं की ही प्रतिष्टा रहीं जिससे संस्कृत भाषा और उसके बाह्मव के परिश्वीलन की और आस्प्रतिक उपेचा होना सहज या जैला कि बौद्ध परंपरा में भी था। दर बुग का मिन्य निरूपण आवारताव्वी होने के कारण उसमें मुख्यतवा स्वसन प्रदर्शन का ही भाव है। राजसभाश्रों और इतर वादगोष्टियों में विजय भावना से प्रेरित होकर शास्त्रार्थ करने की तथा खरखनग्रथान अंथनिमील की प्रवृत्ति का भी इस सुग में अभाव सा है। इस सुग का प्रधान खद्दण जड़-वेतन के भेद-प्रमेदी का विरुत्त वर्णन तथा आहिसा, संसम, तथ आहि आवारी का निरूपण करनी है।

श्रागमयुग श्रीर संस्कृत युग के साहित्य की पारस्परिक श्रंतर संबेप में कहा जा सकता है कि पहिले युग का बैन साहित्य बौद साहित्य की तरह श्रपने मूल उद्देश्य के श्रुतुसार लॉक्नमंग्य ही रहा है। जब कि संस्कृत भाषा श्रीर उसमें निबद तक साहित्य के श्रुप्ययन की व्यापक प्रहृति के बाद उसका निरूपण सुक्षम श्रीर विश्व होता गया है सही पर साथ ही साथ वह इतना जटिल भी होता गया कि श्रंत में संस्कृत कालीन राहित्य लोकमोग्यता के मूल उद्देश्य से च्युत होकर केवल विद्वद्रोग्य ही बनता गया।

# २-संस्कृत श्वेश या अनेकान्तस्थापन युग

संभवतः वाचक उमास्वाति या तत्त्वहरा श्रम्य श्वाचायों के द्वारा वैन बाक् मय में संस्कृत भाषा का प्रवेश होते ही दूसरे युग का परिवर्तनकारी लक्ष्या श्रुक्त होता है जो बीद परंपरा में तो श्रमेक शतान्दी पहिले ही श्रुक्त हो गया था। इस युग में संस्कृत भाषा के श्रम्यास की तथा उसमें श्रंथप्रययन की प्रतिष्ठा रिथर होती है। इसमें राजसमा प्रवेश, परबादियों के साथ वारपोष्ठी श्रीर परमत संदन की भाषान हिंद संस्थानस्थापक श्रंथ की रचना—ये प्रभावत्वा जबस्था दशाने वाला एक-श्राध श्रंथ भले ही रचा हो पर श्रम तक हस यस में बैन न्याय या प्रमाखशास्त्रों की न तो दूरी व्यवस्था हुई जान पड़ती है और न तहिषयक तार्किक साहित्य का निर्माण हो देला जाता है। इस युग के बैन तार्किकों की प्रवृत्ति की प्रधान दिशा दार्शनिक देत्रों में एक ऐसे बैन मंतव्य की स्थापना की क्रोर रही है जिसके विखरे हुए श्रीर कुछ सफ्ट श्रस्पष्ट बीज श्रागम में रहे श्रीर जो मंतव्य श्रागे जाकर भारतयी सभी दर्शन परंपरा में एक मात्र वैन परपरा का ही समक्ता जाने लगा तथा जिस मंतव्य के नाम पर आरज तक सारे जैन दर्शन का व्यवहार किया जाता है. वह मंतव्य है अनेकांतवाद का। दूसरे युग में सिद्धसेन हो या समंतभद्र, मल्लवादी हो या जिनभद्र सभी ने दर्शनांतरों के सामने अपने जैनमत की अनेकात दृष्टि तार्किक शैली से तथा परमत खंडन के ऋभिपाय से इस तरह रखी है कि जिससे इस युग की ऋनेकांतस्थापन युग ही कहना समुचित होगा। इस देखते है कि उक्त श्राचायों के पूर्ववर्ता किसी के प्राकृत या संस्कृत प्रथ में न तो वैसी श्रमेकात की तार्किक स्थापना है श्रीर न अनेकात मलक सप्तमगी और नयबाद का वैसा तार्किक विश्लेषण है, जैसा हम सम्मति, द्वात्रिंशतद्वात्रिंशिका, न्यायावतार स्वयंभ्रस्तोत्र, ऋाप्तमीमासा, युक्त्यनुशासन, नयचक श्रीर विशेषावश्यक भाष्य मे पात है। इस यग के तर्क-दर्शननिष्णात जैन आसार्यों ने नयवाद, सप्तभंगी और अनेकांतवाद की प्रवल और स्पष्ट स्थापना की ओर इतना ऋधिक पुरुषार्थ किया कि जिसके कारण जैन और जैनेतर परंश्यकों में जैन दर्शन खनेकान्तदर्शन के नाम से ही प्रतिष्ठित हुआ। बौद्ध तथा ब्राह्मण टार्शनिक परिडतो का लहर अनेकातखरडन की स्रोर गयातथा वे किसीन किसी प्रकार से ऋपने यथों में मात्र ऋनेकांत या सप्तभंगी का खरडन करके ही जैन दर्शन के मंतब्यों के न्वरडन की इतिश्री समभाने लगे । इस युग की अनेकात और तन्मलक वादों की स्थापना इतनी गहरी हुई कि जिस पर उत्तरवर्ती अनेक जैनाचार्यों ने अनेक्या पल्लवन किया है फिर भी उसमें नई मौलिक युक्तियों का शायद ही समावेश हुन्ना है। दो सौ वर्ष के इस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति में जैनन्याय श्रीर प्रमाखशास्त्र की पूर्व भूमिका तो तैयार हुई जान पडती है पर इसमें उस शास्त्र का व्यवस्थित निर्माण देखा नहीं जाता । इस युग की परमतों के सयुक्तिक खरडन ऋौर दर्शनांतरीय समर्थ विद्वानो के सामने स्वमत के प्रतिष्ठित स्थापन की भावना ने बैन परंपरा में संस्कृत भाषा के तथा संस्कृतनिबद्ध दर्शनातरीय प्रतिष्ठित ग्रंथों के परिशीक्षन की प्रवस जिज्ञासा पैदा कर दी श्रीर उसी ने समर्थ जैन श्राचार्यों का लक्ष्य श्रपने निजी न्याय तथा प्रमासाशास्त्र के निर्माण को श्रोर खींचा जिसकी कमी बहत ही श्रस्तर रही थी।

## ३-न्याय-ववाण स्थापन बुग

उसी परिस्थिति में से ऋक्खंक जैसे धुरंधर व्यवस्थापक का जन्म हन्ना ! सम्भवतः स्वकृतंक ने ही पहले पहल सोचा कि जैन परंपरा के ज्ञान, होय, ज्ञाता ब्रादि सभी पदार्थों का निरूपण तार्किक शैली से संस्कृत भाषा में वैसा ही शास्त्र-बद्ध करना आवश्यक है जैसा ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा के साहित्य में बहुत पहले से हो गया है और जिसका श्रध्ययन अनिवार्य रूप से जैन तार्किक करने असे हैं! इस विचार से अकलाइ ने दिमुली प्रकृति शुरू की। एक तो बौद और ब्राह्मण परंपरा के महत्वपूर्ण प्रन्थों का सूक्ष्म परिशीलन श्रीर दूसरी श्रोर समस्त बैन मंतव्यों का तार्किक विश्लेषण । केवल परमतों को निरास करने ही से अकलक का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता था। श्रतएव दर्शनातरीय शास्त्रों के सहस परिशीलन में से श्रौर जैनमत के तलस्पशां ज्ञान से उन्होंने छोटे-छोटे पर समस्त जैन तर्क प्रमाण के शास्त्र के आधारस्तम्भभत अनेक न्याय-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिङ्नाग और खासकर धर्मकोर्ति जैसे बौद्ध तार्किको के तथा उद्योतकर, कुमारिल आदि जैसे आक्षण ताकिकों के प्रभाव से भरे हुए होने पर भी जैन मंतव्यों की बिलकल नए सिरे और स्वतंत्र भाव से स्थापना करते है। अकतंक ने न्याय-प्रमासामा का जैन परपरा में जो प्राथमिक निर्मास किया-जो परिभाषाएँ, जो लक्क्स व परिच्चरा किया, जो प्रमारा, प्रमेय श्रादि का वर्गी-करण किया और परार्थानमान तथा वादकथा आदि परमत-प्रसिद्ध वस्तक्षों के संबंध में जो जैन-प्रणाली स्थिर की, संदोप में श्रव तक में जैन परंपरा में नहीं पर बान्य परंपराश्चों में प्रसिद्ध ऐसे तर्कशास्त्र के अनेक पदार्थों को जैनहाँक मे जैन परंपरा में जो सात्मीभाव किया तथा आगमसिंद अपने मंतव्यों को जिस तरह दार्शनिकों के सामने रखने योग्य बनाया, वह सब छोटे-छोटे ग्रंथों में विद्यमान उनके श्रासाधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय-प्रभाण स्थापन यग का द्योतक है .

श्रकलङ्क के द्वारा प्रारब्ध इस युग में सादात् या परंपरा से श्रकलङ्क के शिष्य-प्रशिष्यों ने ही उनके द्वन स्थानीय प्रंथों को वर्षे-वर्ष टीका प्रंथों से वैसे ही श्रलंडत किया जैसे धर्मकीर्ति के प्रंथों को उनके शिष्यों ने।

अनेकांत युग की मात्र पद्यमधान रचना को अकलक्क ने गद्य-पद्य में परि-वर्तित किया या पर उनके उत्तरवर्ती अनुगामियों ने उस रचना को नाना रूपों में परिवर्तित किया, जो रूप बीद्ध और ब्राह्मस्य परंपरा में प्रतिष्ठित हो चुके थे। मारियक्यनंदी अकलक्क के ही विचार टोइन में से सूत्रों का निर्मास करते हैं। विद्यानंद अकलक के ही सकों पर बर के आप रचते हैं या पद्यवार्तिक बनाते हैं या दसरे छोटे २ श्रनेक प्रकरण बनाते हैं। श्रवन्त्रवीर्य, प्रभाचन्द्र श्रीर वादिराज जैसे तो अकलक के संवित सक्तों पर इतने वह और विसद तथा जटिल भाष्य च विवरण कर डालते हैं कि जिससे तब तक में विकसित टार्मेंबांसरीय विचार परंपराश्चों का एक तरह से जैन वाङमय में समावेश हो जाता है। दूसरी तरफ श्रेताम्बर परंपरा के ऋाचार्य भी उसी अकलह स्थापित प्रणाली की स्त्रोस मुकते हैं। इरिमद्भ जैसे श्रागभिक श्रीर तार्किक ग्रन्थकार ने तो सिद्धसेन श्रीर समंतभद्र श्रादि के मार्ग का प्रधानतया श्रनेकांतजयपताका श्रादि में श्रनुसरण किया पर धीरे २ न्याय-प्रमास विषयक स्वतंत्रग्रन्थ प्रसायन की प्रवृत्ति भी श्वेताम्बर परंपरा में शरू हुई। श्वेताम्बर ऋाचार्य सिद्धसेन ने न्यायावतार रचा शा । पर वह निरा प्रारम्भ मात्र था । अकलक ने जैन न्याय की सारी व्यवस्था स्थिर कर दी। हरिभद्र ने दर्शनांतरीय सब वार्ताश्रां का समुख्य भी कर दिया। इस भूमिका को लेकर शांत्याचार्य जैसे श्वेताम्बार तार्किक ने तर्कवार्तिक जैसा स्रोटा किन्त सारगर्भ ग्रन्थ रचा । इसके बाद तो श्वेताम्बर परंपरा में न्याय श्रीर प्रमाख प्रत्यों के संप्रह का, परिशीलन का और नए नए प्रत्य निर्माण का ऐसा धर श्राया कि मानों समाज में तब तक ऐसा कोई प्रतिधिटत विद्वान ही न समभग्न आने लगा जिसने संस्कृत भाषामे स्वास कर तर्कया प्रमाण पर मूल या टीकारूप से कुछ न कुछ लिखान हो । इस भावना मे से ही श्राभयदेव का बादार्ण्व तैयार हुन्ना जो संभवतः तत्र तक के जैन संस्कृत ग्रन्थों में सत्र से बड़ा है। पर जैन परंपरा पोषक गजरात गत सामाजिक-राजकीय सभी वर्जी का सम्ब से ऋषिक उपयोग वादिदेव सरि ने किया । उन्होंने ऋपने ग्रंथ का स्यादा-दरत्नाकर यथार्थ ही नाम रखा । क्योंकि तन्होंने खपने समय तक में प्रसिद्ध सभी श्रेताम्बर-दिसम्बरों के तार्किक विचारों का दोइन अपने ग्रंथ में रख दिया जो स्यादाद ही था । साथ ही उन्होंने श्रुपनी जानीब से ब्राह्मण श्रीर बौद परंपरा की किसी भी शाखा के मंतन्यों की विस्तृत चर्चा अपने बंध में न छोड़ी । चाहे विस्तार के कारण वह प्रथ पाठ्य रहा न हो पर तर्कशास्त्र के निर्माण में और विस्तृत निर्माण में प्रतिष्ठा माननेवाले बैनमत की बटौलत एक रत्नाकर जैसा समग्र मंतव्यरत्नों का संग्रह बन गया जो न केवल तत्त्वज्ञान की दृष्टि से ही उपयोगी है पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी वहें महत्त्व का है।

श्रागमिक साहित्य के प्राचीन श्रीर श्राति विशाल खत्राने के उपरांत तत्वार्य से लेकर स्थाद्वादरत्नाकर तक के संस्कृत व तार्किक क्षेत्र साहित्य की भी बहुत वहीं राशि देमचन्द्र के परियोलन पथ में झाई जिससे देमचन्द्र का सर्वाङ्गीख सर्जंक व्यक्तित्व संतुष्ट होने के बजाय एक ऐसे नए सर्जन की स्रोर प्रवृत्त हुका जो तब तक के जैन वाङ्मय में ऋपूर्व स्थान रख सके।

दिङनाग के न्यायमुख, न्यायप्रवेश स्त्रादि से प्रेरित होकर सिद्धसेन ने जैन परंपरा में न्याय-परार्थानुमान का अवतार कर ही दिया था। समंतमद्र ने श्रवणाद के प्रावादकों ( ऋध्याय चतुर्थ ) के मतनिरास की तरह आत की मीमांसा के बहाने सम्मंगी की स्थापना में परप्रवादियों का निरास कर ही दिया था। तथा जन्होंने जैनेतर शासनों से जैन शासन की विशेष संयुक्तिकता का अनुशासन भी यक्त्यनशासन में कर ही दिया था। धर्मकीर्ति के प्रमाखवार्तिक, प्रमाखविनि-प्रसार काहि से बल पाकर तीक्ष्मा इच्टि श्रकलक ने जैन न्याय का विशेषनिश्चय-व्यवस्थापन तथा जैन प्रमाणों का संग्रह अर्थात विभाग, लक्षण श्रादि द्वारा निरूपमा ग्रानेक तरह से कर दिया था। ग्राकलक ने सर्वज्ञत्व जीवत्व स्त्रादि की सिद्धि के द्वारा धर्मकीर्ति जैसे प्राज्ञ बौद्धों को जवाब भी दिया था। सुक्ष्मप्रश विद्यानंद ने त्र्याप्त की, पत्र की और प्रभागों की परीचा द्वारा धर्मकीर्ति की तथा शांतरिवत की विविध परीचाओं का जैन परंपरा में सत्रपात भी कर ही दिया था। माणिक्यनंदी ने परीज्ञामुख के द्वारा न्यायविंदु के से सूत्रमंथ की कमी को दूर कर ही दिया था। जैसे धमकीर्ति के ऋतुगामी विनीतदेव, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर, श्चर्य श्रादि प्रत्यर तार्किकों ने उनके सभी मल प्रंथों पर छोटेन से भाष्य या विवरण लिखकर उनके ग्रंथों को पठनीय तथा विचारणीय बनाकर बीद न्याय-शास्त्र को प्रकर्ष की भूमिका पर पहुँचाया था वैसे ही एक तरफ से दिगम्बर परंपरा में श्रकलक्क के सिद्धान पर गहन सुकों पर उनके श्रनुगामी श्रनंतवीर्थ. विद्यानंद, प्रभाचंद्र और वादिराज जैसे विशारद तथा पुरुषायाँ तार्किकों ने विस्तत व गहन भाष्य-विवरण आदि रचकर जैन न्याय शास्त्र को ऋतिसमृद्ध बनाने का सिलसिला भी जारी कर ही दिया था और दसरी तरफ से श्वेताम्बर परंपरा में सिद्धसेन के संस्कृत तथा प्राकृत तर्क प्रकरणों को उनके अनुगामियों ने टीकाग्रंगों से भूषित करके उन्हें विशेष सगम तथा प्रचारखीय बनाने का भी प्रयत्न इसी युग में शुरू किया था। इसी सिलमिले में से प्रभाचंद्र के द्वारा प्रभेगों के कमल पर मार्तरड का प्रस्तर प्रकाश तथा न्याय के कमटों पर चंद्र का सौम्य प्रकाश डाला ही गया था । ऋभयदेव के द्वारा तत्त्ववोधविधायिनी टीका वा वादार्णव रचा जाकर तत्त्वसंग्रह तथा प्रमारावार्तिकालंकार जैसे वह ग्रंथों के स्थानव की पूर्ति की गई थी। वादिदेव ने रत्नाकर रचकर उसमें सभी पूर्ववर्ती जैनग्रंथरत्नों का पूर्णतया संब्रह कर दिया था। यह सब हेमचंद्र के सामने था। पर उन्हें भालूम हुन्ना कि उस न्याय-प्रमाण विषयक साहित्य में कुछ भाग तो ऐसा है जो

कात महत्त्व का होते हुए भी एक एक विषय की ही चर्चा करता है या बहुत ही संवित है। दसरा भाग ऐसा है कि जो है तो सर्व विषय संग्राही पर वह उत्तरोत्तर इतना अधिक विस्तृत तथा शब्द क्रिष्ट है कि जो सर्वसाधारण के अप्रथास का विषय वन नहीं सकता । इस विचार से हेमचंट ने एक ऐसा प्रमाण विषयक प्रंथ बनाना चाहर जो कि उनके समय तक चर्चित एक भी दार्शनिक विषय की चर्चा से खाली न रहे और फिर भी वह पाठ्यक्रम वोग्य मध्यम कद का हो। इसी हिस्ट में से प्रमाणमीमांसा का जन्म हुन्ना। इसमें हेमचंद्र ने पूर्ववर्ती स्नागिक-तार्किक सभी जैन मतव्यों को विचार व मनन से पचाकर अपने दंग की विशद व अपुनरक सुत्रशैली तथा सर्वसंग्राहिशी विशदतम स्वोपन्नवृत्ति में सन्निविष्ट किया। यदापि पूर्ववर्ती अनेक जैन अंथों का सुसम्बद्ध टोइन इस मीमांसा में है जो हिन्दी टिप्पशियों में की गई तलना से स्पष्ट हो जाता है फिर भी उसी श्रध्री तलाना के ब्याधार से यहाँ यह भी कह देना समस्ति है कि प्रस्तत ग्रंथ के -निर्माण में हेमचंद्र ने प्रधानतया किन किन ग्रंथों या ग्रन्थकारों का स्त्राभय लिया है। निर्मक्ति, विशेषावश्यक भाष्य तथा तत्त्वार्थ जैसे आगमिक ग्रन्थ तथा सिद्ध-सेन. समंतभद्र, अकलङ्क, माशिक्यनंदी श्रीर विद्यानंद की प्राय: समस्त कृतियाँ इसकी उपादन सामग्री बनी हैं। ग्रभाचंद्र के मार्तएड का भी इसमें परा श्रासर है। ऋगर ऋनंतवीर्य सचमुच हेमचद्र के पूर्ववर्ती या समकालीन वृद्ध रहे होंगे नो यह भी सनिश्चित है कि इस ग्रन्थ की रचना में उनकी छोटी सी प्रमेयरत्न-माला का विशेष उपयोग हुआ है। वादिदेवसरि की कृति का भी उपयोग इसमे स्पन्द है फिर भी जैन तार्किकों में से अकलंक और माणिक्यनंदी का ही मार्गातु-मापन प्रधानतया देखा जाता है। उपयक्त जैन प्रथों में श्राप हुए ब्राह्मण बौद्ध ग्रंथों का भी उपयोग हो जाना स्वाभाविक ही था। फिर भी ग्रमारा मीमांसा के सक्ष्म अवलोकन तथा तुलनात्मक अपन्यास से यह भी पता चल जाता है कि केपनंद ने बौद बाह्मण परंपरा के किन किन विदानों की कृतियों का ऋध्ययन व परिश्रीलन विशेषरूप से किया था जो प्रमास मीमांसा में उपयक्त हम्रा हो। दिङनाग. स्वासकर धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, अर्चट श्रीर शांतरवित ये बौद तार्किक इनके अध्ययन के विषय अवश्य रहे हैं। कगाद, भासवृत्त, व्योमशिव, श्रीधर, श्रद्भपाद, वात्स्यायन, उदद्योतकर, जयंत, वाचस्पति मिश्र, शदर, प्रभाकर, कुमारिल आदि जदी २ वैदिक परंपराश्चों के प्रसिद्ध विद्वानों की सब कृतियाँ प्राय: इनके ऋष्ययन की विषय रही। चार्वाक एकदेशीय जयराशि भट्ट का तत्वोपक्षव भी इनकी हिस्ट के बाहर नहीं था । यह सब होते हुए भी हेमचन्द्र की भाषा तथा निरूपण शैली पर धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, अर्चट मासर्वज्ञ, बाल्यायन, जयत, वाचस्पति, कमारिक

कारि का ही आकर्षक अभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है। अतप्रत बह अधूरे क्रप में उथकाव्य अमाराजीमांता भी ऐतिहासिक दण्टि से जैन तर्क साहिज में तथा अस्प्रतीय दर्शन साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रजती है।

भारतीय प्रमाणशास्त्र में 'प्रमाण मीमांसा' का स्थान--

भारतीय प्रमाणशास्त्र में प्रमाण मीमांता का तत्त्वज्ञान की दृष्टि से क्या स्थान है इसे ठीक २ समक्षने के लिए मुख्यतया दो प्रभो पर विचार करना ही होगा। जैन तार्किकों की भारतीय प्रमाणशास्त्र को क्या देन हैं जो प्रमाण मीमांता में सिन्मिष्ट हुई हो और जिसकों कि किना जाने किसी तरह भारतीय प्रमाण-शास्त्र का पूरा अध्ययन हो ही नहीं सकता। पूर्वांचार्यों की उस देन में हैं सचल्द्र ने अधनों और से भी कुछ विशेष अपर्यंच किया है या नहीं और किया है तो किन मही पर?

# (१) जैनाचार्यों की भारतीय प्रमाणशास्त्र को देन

सबसे पहली और सबसे श्रेष्ट सब देनों की नावी रूप बैनानायों की सुख्य देन हैं अनेकात तथा नयवाद का शास्त्रीय निरूपण । 1

तन्त्र-जितन में श्रमेकातदृष्टिका व्यापक उपयोग करके बैन तार्किकों ने अपने आपिक प्रमेश तथा सर्वसाधारण न्याय के प्रमेशों में से खोनों मंत्रब्स तार्किक दिए से स्थिर किय और प्रमाण शाक में जिनका निरुख किया उनमें से थोड़े ऐसे मतव्यों का भी निर्देश उदाहरण के तौर पर यहाँ कर ने जा करती है जो एक मात्र जैन तार्किकों की विशेषता दरसाने वाले हैं— प्रमाण विभाग, प्रत्यद्ध का तित्वकत्व, इन्द्रियशान का व्यापारकम, परोच्च के प्रकार, हेंद्व का रूप, अवववी की प्रायोगिक व्यवस्था, कथा का स्वरूप, निष्क्रस्थान या जयवरपात्रय व्यवस्था, प्रमेय और प्रमाता का स्वरूप, सर्वश्रस्त समर्थन आरि।

## २-- प्रमाग विभाग

जैन परंपरा का प्रमाणविषयक मुख्य विभाग<sup>र</sup> दो दृष्टियों से श्रान्य परंपराक्की

र 'क्रनेकांतवाद' का इस प्रसंग में जो निस्तृत जहानोह किया गया है उसे क्रम्यत्र मुद्रित किया गया है। देखो पु॰ १६१-१७३। क्रतः यहाँ उसकी पुनसम्हित नहीं की गई--संगदक।

र---प्रमास मीमांसा १-१-१० तथा टिप्पस पू• १६ पं• २६ ४

की अप्रेद्धा विशेष महत्त्व रखता है। एक तो यह कि ऐसे सर्वानमविख वैलन्तस्य पर मुख्य विभाग श्रवलंतित है जिससे एक विभाग में श्रानेवाले प्रमाण दूसरे विभाग से ऋसंकीर्ण रूप में ऋलग हो जाते हैं - जैसा कि इतर परंपराख्यों के प्रमास विभाग में नहीं हो पाता। दूसरी दृष्टि यह है कि चाहे किसी दर्शन की न्यून या ऋधिक प्रमाण संख्या क्यों न हो पर वह सब बिना स्वींचतान के इस विभाग में समा जाती है। कोई भी जान या तो सीचे तौर से साम्रात्कारात्मक, होता है या ग्रसाम्रात्कारात्मक, यही प्राकृत-पहितजन साधारण श्रुनभव है। इसी श्रुनभव को सामने रखकर जैन चिन्तकों ने प्रमाण के प्रत्यन्न श्रीर परोच्च ऐसे दो मख्य विभाग किये जो एक दसरे से निलकल विलक्तस है। दसरी इसकी यह खुबी है कि इसमें न तो चार्वाक की तरह परोद्धानुभव का श्चारताप है. न बौद्धदर्शन समत प्रत्यज्ञ-श्चनुमान द्वैविध्य की तरह श्चागम श्चादि इतर प्रमाण व्यापारों का श्रपलाय है या खीचातानों से अनुमान में समावेश करना पडता है और न त्रिविध प्रमाखवादी सांख्य तथा प्राचीन वैशेषिक, चतुर्विध प्रमाणवादी नैयायिक, पंचविध प्रमाणवादी प्रभाकर, पड विध प्रमाणवादी मीमांसक, समविध या ऋष्टविध प्रभाशवादी पौराशिक ऋषि की तरह ऋपनी २ ऋषिमत प्रमाणसञ्चा को स्थिर बनाए रखने के लिए इतर सख्या का अपनाप या उसे तोड-मरोड करके ऋपने में समावेश करना पडता है। चाहे जितने प्रमाश मान लो पर वे सीचे तौर पर या तो प्रत्यक्त होंगे या परोक्त । इसी सादी किन्त उपयोगी समक्त पर जैनों का मुख्य प्रमाश विभाग कायम हन्त्रा जान पड़ता है।

#### ३---प्रत्यच का तास्विकस्व

प्रत्येक चिन्तक इन्द्रियजन्य शान को प्रत्यक्त मानता है। जैन इष्टि का कहना है कि दूसरे किसी भी जान से प्रत्यक्त वही स्थान जैना वा प्राथमिक है। इन्द्रियां जो परिमित्र प्रदेश में श्रांतिस्थल बहुन्जी से आयों जा नहीं सकतीं, उनने पैदा होनेवाले ज्ञान को परोक्त से प्राप्त देना इन्द्रियों का ऋति मुख्य श्रांकने के बराबर है। इन्द्रिया कितनी ही पढ़ क्यों न हो, पर वे श्रन्ताः है तो परतन्त्र ही। श्रतप्त परतन्त्र विति ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्त मानने की श्रमेखा स्वतन्त्रकालित ज्ञान को ही प्रश्वेष्ठ प्रत्यक्त मानने की श्रमेखा स्वतन्त्रकालित ज्ञान को ही प्रश्वेष्ठ मानना न्यायसगत है। इसी विचार से बैन चिन्तकों ने उसी ज्ञान को सर्वेश्वेष्ठ मानना है जो स्वतन्त्र झाला के श्रमेखित है। यह जैन चिनार तन्त्रक्तिंत्र प्रत्यक्त माना है जो स्वतन्त्र झाला के श्रमेखित है। यह जैन विचार तन्त्रक्तिंत्र प्रत्यक्त कहकर उन्होंने श्रनेकान्त हिट का उपयोग कर हिंद्या है।

#### ४-- इन्द्रिय झान का व्यापारकम

सर्वे दर्शनों में एक या दूसरे रूप में थोड़े या बहुत परिमाधा में ज्ञान व्यापार का क्रम देखा जाता है। इसमें एटिएक ज्ञान के व्यापार क्रम का भी स्थान है। एन्द्र जैन परंपरा में तिन्तावरूक प्राथमिक हिन्दि व्यापार से खेकर प्रतिका इन्दिय व्यापार तक का जिस विरत्तेषण और जिस स्पष्टता के साथ प्रदास विद्य प्रतिविस्तृत वर्णन है वैसा दूसरे दर्शनों में नहीं देखा जाता। यह चैव वर्णन है तो प्रति पुराना और विज्ञान युग के पहिले का, फिर भी ग्राप्तिका मानस शास्त्र तथा इन्दिय-व्यापारशास्त्र के वेशानिक श्रम्थासियों के वास्ते यह बहुत महत्त्व का है।

#### ५ --- परोच के प्रकार

केनल स्मृति, प्रत्यमिशान और आगम के ही प्रामाएय-प्रश्नामायय में में मत्तेवरों का जंगल न था; बल्कि अतुमान तक के प्रामाय-अध्यामायय में विप्रतिपत्ति रही। जैन तार्किकों ने देला कि प्रत्येक पख्कार अध्यने पद को आयलितक लीचने में दूनरे, पदकार का सत्त्व देल नहीं पाता इस निवास में से उन्होंने उन सब प्रकार के जानों को प्रमाश कोटि में दालिल किया जिनके बल पर वास्तविक व्यवहार चलता है और जिनमें से किसी एक का अपलाप करने पर तुल्य दुक्ति से दूसरे का अपलाप करना आनिवाय हो जाता है। ऐसे सभी प्रमाण प्रकारों को उन्होंने परोक्त में हालकर अपनी समन्वय हा का परिचय कराया ।

## ६--हेतुकारूप

हेतु के खरूप के विषय में मतभेदी के अनेक अवाद कायम हो गए ये। इस युग में जैन तार्किको ने यह सोचा कि क्या हेतु का एक ही रूप ऐसा मिल सकता है या नहीं जिस पर सच मतभेदी का समन्यय भी हो सके और जो वास्तियिक भी हो। इस चिन्तन में ते उन्होंने हेतु का एक माइ अन्यथानुपपित रूप निश्चित किया जो उसका निर्दोग खन्या भी हो सके और सब मतों के समन्यय के साथ जो सर्वमान्य भी हो। जहाँ तक देखा गया है हेतु के ऐसे एक मात्र ताचिक रूप के निश्चित करने का तथा उसके द्वारा तीन, चार, पौच और छुः, पूर्व प्रसिद्ध हेतु रूपों के यथासंभव स्वीकार का भेय जैन तार्किकों की

१ प्रमाश मीमांसा १-२-२

#### ७ - अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था-

वरायाँनुमान के अववर्षों को संक्या के विषय में भी प्रतिहर्त्वीभाष प्रमाख् ब्रेंच में कायम हो गया था। जैन तर्तिकां ने उस विषय के पद्धमेर की वयार्षता-अवध्यार्थता का निर्मुच भोता की यीग्यता के आवार पर ही किया, जो वस्तुका संबंधि कार्तीय हो सकती है। इस कार्तीय में से उन्हें अववय प्रयोगकी व्यवस्था कींक २ सुभ आई जो बस्तुतः अनेकान्त हिम्मुलक होकर सर्च संमाहियी हैं और कींग्रास्क काम प्रमास्थार्थी में आयह ही देखी जाती है।

#### ५-कथा का स्वरूप

श्राध्यासिमत्ता मिश्रित तत्त्वचितन में भी साम्यदापिक बुढि दाखिल होते ही उसमें से श्राध्यासिकता के साथ स्रसंगत ऐसी चवार्ष जोते से चलने लगी, जिनके फलस्वरूप जून्य सीर वितंडा कथा का चलाना भी प्रति-सित समान जाने लगा जो खुल, जाति श्राटि के श्रास्त्र टाव पेनो पर निर्मर पा। जैन तार्षिक साम्प्रदायिकता से सुक्त तो न थे, फिर भी उनकी परंपरागत श्रिष्टा व धीतरागत्व की मकृति ने उन्हें वह श्रसंगति सुभाई जिससे मेरित होकर उन्होंने श्राने तर्फायाक में कथा का पर्क वादात्मक रूप ही स्थिर किया, जिससे खुल आदि किसी भी चालवाची का प्रयोग वर्ल्य है श्रीर तो एक मात तत्त्व विश्वात की हाँह से चलाई जाती है। श्राह्म की श्राव्यत्तिक समर्थक जैन परंपरा की तरह बीढ परपरा भी रही, फिर भी छल श्रादि के प्रयोगों में हिंसा देखक निच उहराने का तथा एक मात्र वर्ष्य स्था की ही प्रतिविद्ध बनाने का मार्ग जैन तार्किकों ने प्रशस्त किया, जिसको श्रोर तत्व-चिन्तकों का लक्ष्य जाना करते है।

#### ६-- निपहस्थान या जयपराजय व्यवस्था

वैदिक और बीद परंपरा के संवर्ष ने निग्रह स्थान के स्वरूप के विषय में विकासस्वचक बड़ी ही भारी प्रगति सिद्ध की थी। फिर भी उस च्रेत्र में जैन तार्किकों ने प्रवेश करते ही एक ऐसी नई बात सुकाई को न्यायविकास के समग्र इतिहास में बड़े मार्के की और अब तक सबसे श्रात्मा है। वह बात है जबभरा-क्या व्यवस्था का नया निमांश करने की। वह नया निमांश सत्य की ऐसों तस्वी पर प्रतिष्ठित हुआ जो पहले की जबन्यराज्य व्यवस्था में न है।

## १०—प्रमेय और प्रमाता का स्वक्रय

प्रमेय जड़ हो या चेतन, पर सब का स्वरूप बैन तार्किकों ने अनिकान्त हैं

का उपयोग करके ही स्थापित किया और सर्वव्यापक रूप से कह दिया कि सख प्राप्त परिवारमें निल्म है। निल्मा के ऐकालिक ब्राग्नह की युन में अनुमन सिक्क अमित्यता का इनकार करने की अशेक्सकता देशकर कुछ तक स्थितक ग्रुप्त भर्म आहे से अमित्यता पराकर उनका जो मेहा निल्म हम्म के साम संवितातानी से निता रहे वे और कुछ तर्व-चितक कामित्यता के ऐकालिक ब्राग्नह की धुन में अनुभव तिक निल्मला को भी को करना। मात्र नतला रहे वे उन दोनों में जैन तार्किकों ने रएतला अनुभव की आधिक क्रमंगति देशी और पूरे विश्वास के साथ बलपूर्वक प्रतिपादन कर दिया कि जब अनुभव न केक्स निल्यता करें साथ नत्यत्व अनिल्या अनुभव तत्र किती एक अंश को भानकर दूनरे अंश क्य बलात् मेला नैठाने की अपेचा दोनों अंशों को दुल्य सलस्य में खीकार करना धी न्यायसंगत है। इस प्रतिपादन में दिलाई देनेवाले विरोध का परिशार उन्होंने द्रव्य और पर्याव या सामान्य और विशेष प्राहिणी दो इहियों के राष्ट पृथवकरका से कर दिया। द्रव्य पर्याय की व्यापक दृष्टि का यह विकास जैन परम्परा की से देन है।

जीवात्मा, परमात्मा ऋौर ईश्वर के संबन्ध में सदगण-विकास या ऋाचरण-साफल्य की दृष्टि से असंगत ऐसी अनेक कल्पनाएँ तत्व-चिंतन के प्रदेश में प्रच-लित थीं। एक मात्र परमातमा ही है या उससे भिन्न ऋनेक जीवातमा चेतन भी है. पर तत्त्वतः वे सभी कटस्य निर्विकार श्रीर निर्लिप ही हैं। जो कुछ दोष या वंधन है वह या तो निरा भ्रांति मात्र है या वड प्रकृति गत है। इस मतलब का सत्व-चिंतन एक श्रोर या दूसरी श्रोर ऐसा भी चिंतन या जो कहता कि चैतन्य तो है. उसमें दोष, वासना श्रादि का लगाव तथा उससे श्रलग होने की योग्यता भी है पर उस चैतन्य की प्रवाहबद्ध धारा में कोई स्थिर तस्व नहीं है। इन दोनों प्रकार के तत्वचिंतनों में सद्गुण-विकास श्रीर सदाचार साफल्य की संग्रति सरस्रता से नहीं बैठ पाती । वैयक्तिक या सामहिक जीवन में सदगुरा विकास श्रीर सदाचार के निर्माण के सिवाय और किसी प्रकार से सामंजस्य जम नहीं सकता। यह सोचकर जैन चितकों ने श्रातमा का स्वरूप ऐसा माना जिसमें एक ही परमातम शक्ति भी रहे स्त्रीर जिसमें दोप, वासना स्नादि के निवारण द्वारा जीवन-शब्दि की वास्तविक जवाबदेही भी रहे । ब्रात्म-विषयक जैन-जितन में वास्तविक प्राप्तात्म शक्ति या ईश्वर-भाव का तुल्य रूप से स्थान है, अनुभवसिद्ध आगन्तक दोखों के निवारणार्थ तथा सहज बुद्धि के श्वाविभीवार्थ प्रयत्न का पूरा अवकाश है। इसी व्यवहार-सिद्ध बुद्धि में से जीवमेदबाद तथा देहप्रमाखवाद स्थापित हुए जो सम्मितित रूप से प्रकाशत जैन परंपरा में ही हैं।

## ११-सर्वज्ञत्व समर्थन

प्रमाख साझ में जैन सर्वजवाद दो दृष्टियो से प्रथमा लास स्थान रखता है। एक तो यह कि वह थीन नर्वजवाद है जिसमें हर कोई प्रशिक्तरी की सर्वज्ञय वाने की राक मानी गई है और दूसरी दृष्टि वह है कि जैनपद निरफ्ताद रूप से स्विक्तरी है। दृष्टी दृष्टि वह से की जैनपद निरफ्ताद रूप से स्विक्तरी है। दृष्टी है ने सी है न बीद परंपरा में हुआ है और न वेंद्रिक परंपर में । इस कारण से काल्पनिक, अकाल्पनिक, मिश्रत पावत, सर्वज्ञतक से प्रकृति की काल्पनिक के मानाचाराल में ही मित जाता है। जो सर्वज्ञतक के सेक्यन में दुष्ट भूतकालीन वीदिक स्थापाम के ऐतिहासिक अभ्यासियों के तथा सामक सामनावालों के काम की चीज है।

## २. भारतीय प्रमाण शास्त्र में हेमचन्द्र का अर्पण

परंपराप्रात उपर्युक्त तथा दूसरे स्रमेक छोटेन हे तत्त्वज्ञान के मुद्दों पर देमनन्द्र ने ऐसा कोई विशिष्ट चितन किया है या नहीं श्रीर किया है तो किस २ कि पर किस प्रकार है जो जैन तकराल के स्नलावा मारतीय प्रमायशाल मात्र के उनकी देन कही जा सके। इतका जनाव हम 'प्रमायमीमाला' के हिंदी टिप्पणों में उसर स्थायन पर ऐतिहासिक तथा गुलनात्मक दृष्टि द्वारा विस्तार से है चुके हैं। जिसे दुहराने की कोई जरूरत नहीं। विशेष जिज्ञासु उस उस मुद्दे के टिप्पणों की देन कीं।

# ज्ञानविन्दुपरिचय

#### ग्रन्थकार

प्रस्तुत प्रंय 'झानबिन्दु' के प्रयोता वे ही वाचकपुक्कव श्रीमद् यशोविजयजो है जिनकी एक इति 'चैनतकेमाया' हतापूर्व हती 'सिंची जैन धंपमाला' में, अध्यम मिथे के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। उस जैनतकेमाया के प्रारम्भ' में उपाय्यायजी का सामाया यरिव्य दिया गया है। यो तो उनके जीवन के मयभ्य में, खास कर उनकी नाना प्रकार की इतियों के संबन्ध में, बहुत कुछ विचार करने तथा लिखने का अवकाश है, फिर भी इस जगह सिर्फ उतने ही से सन्तोप मान लिया जाता है, जितना कि तर्कमाया के प्रारम्भ में कहा गया है।

यदापि प्रंयकार के बारे में हमे ऋभी हस जगह ऋषिक कुछ नहीं कहना है, तथापि प्रस्तुत शानिन्दु नामक उनकी कृति का सविरोध परिचय कराना आवश्यक है और इप्ट भी। इसके द्वारा ग्रंयकार के मवागिण पायिडन्य तथा ग्रंथनिमांग् कौराल का भी योडा बहुत परिचय पाठकों की अवश्य ही हो जाएगा।

मन्य का बाह्य स्वरूप

ग्रंथ के बाह्य स्वरूप का विचार करते समय मुख्यतया तीन बातों पर कुछ विचार करना ग्रवसरप्राप्त है। १ नाम, २ विषय ग्रौर ३ रचनाशैली।

१. नाम

प्रंपकार ने त्वयं ही प्रंप का 'ह्यानियन्दु' नाम, प्रंप रचने की प्रतिक्रा करते समय प्रारम्भ' में तथा उतकी समाप्ति करते समय क्रन्त में उन्लिखित किया है। इस सामासिक नाम में 'थान' और 'विंदु' ये दो पद हैं। जाना पद का सामान्य क्रपं धसिद्ध ही है और विंदु का क्रपं है बूँद। जो प्रंप क्रान का विंदु मात्र है क्रपॉत् जिसमें जान को चर्चा बूँद जितनी क्रांति क्रस्य है वह कानविंदु—

१. देखो, जैनतर्कभाषा गत 'परिचय' पृ० १-४।

२. 'ज्ञानबिन्दुः भुताम्भोषेः सम्यगुद्धियते मया'-पृ० १।

३. 'स्वादादस्य' ज्ञानबिन्दोः'-पृ० ४६ ।

ऐसा ग्रर्थ ज्ञानबिंद शब्द का विवक्तित है। जब ग्रंथकार ऋपने इस गंभीर, सूक्ष्म श्रीर परिपूर्ण चर्चावाले अंथ को भी बिंदु कहकर छोटा सूचित करते हैं, तब यह प्रश्न सहज ही में होता है कि क्या ग्रंथकार, पूर्वाचारों की तथा अपन्य विद्वानों की ज्ञानविषयक अति विस्तृत चर्चा की अपेद्धा, अपनी प्रस्तत चर्चा की छोटी कहकर वस्तिस्थिति प्रकट करते हैं या श्रात्मलाघव प्रकट करते हैं: श्रायवा अपनी इसी विषय की किसी अन्य बड़ी कृति का भी सूचन करते हैं ? इस त्रि-श्रंशी प्रश्न का जवाब भी सभी श्रंशों में हाँ रूप ही है। उन्होंने जब यह कहा कि मैं भूतसमुद्र के 'ज्ञानबिंदु' का सम्यग् उद्धार करता हूँ, तब उन्होंने स्त्रपने श्रीमख से यह तो कह ही दिया कि मेरा यह ग्रंथ चाहे जैसा क्यों न हो फिर भी वह अतसमूद्र का तो एक विद्मात है। निःसन्देह यहाँ अत शब्द से प्रंचकार का श्चामिप्राय पूर्वाचार्यों को कृतियों से हैं। यह भी स्पष्ट है कि प्रन्थकार ने अपने श्रंथ में, पूर्वश्रत में साञ्चात नहीं चर्ची गई ऐसी कितनी ही वार्ते निहित क्यों न की हों. फिर भी वे ऋपने ऋापको पूर्वाचार्यों के समज्ज लघ ही सचित करते हैं। इस तरह प्रस्तुत ग्रंथ प्राचीन अतसमद का एक ग्रंश मात्र होने से उसकी ग्रंपेसा तो श्रति श्रत्य है ही, पर साथ ही ज्ञानविंदु नाम रखने में ग्रंथकार का श्रीर भी एक अभिप्राय है। वह अभिश्राय यह है कि वे इस ग्रंथ की रचना के पहले एक ज्ञान-विषयक श्चत्यन्त विस्तृत चर्चा करनेवाला बहुत वडा ग्रन्थ बना चुके ये जिसका यह मानबिंदु एक श्रंश है। यदापि वह बडा ग्रंथ, श्राज हमें उपलब्ध नहीं है, तथापि ग्रन्थकार ने खद ही प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका उल्लेख किया है: श्रीर यह उल्लेख भी मामली नाम से नहीं किन्त, 'जानार्णव' र जैसे विशिष्ट नाम से । उन्होंने स्थमक चर्चा करते समय, विशेष विस्तार के साथ जानने के लिए स्वरचित 'जानार्णक' ग्रन्थ की स्थोर संदेत किया है। 'जानबिंद' में को गई कोई भी चर्चा स्वयं ही विशिष्ट ग्रीर पूर्ण है। फिर भी उसमें ग्राधिक गहराई चाहनेवाली के वास्ते जब उपाध्यायजी 'जानार्णव' जैसी श्रपनी बडी कृति का मचन करते हैं. तब इसमें कोई सन्देह ही नहीं है कि वे अपनी प्रस्तुत कृति को अपनी दूसरी उसी विषय की बहुत बड़ी कृति से भी छोटी सूचित करते हैं।

१ देखो प्र०३७५ टि० २।

२ 'श्रिषिकं मत्कृतकानार्य्वात् श्रयनेयम्'-पृ० १६। तथा प्रंयकार ने शास्त्रवातासमुख्य की टीका स्थाडाइकहरस्रता में भी स्वकृत ज्ञानार्य्य का उल्लेख किया है--'तत्त्वमत्रत्यं मत्कृतकानार्य्वाद्यसेयम्'-पृ० २०। दिगम्बराचार्यं ग्रामनन्द्र का भी एक ज्ञानार्य्य नामक प्रंय मिलता है।

सभी देशों के विदानों को यह परिवादी रही हैं और आज भी है कि वे किसी विषय पर जब बहत बड़ा अंब लिखें तब उसी विषय पर ऋभिकारी विशेष की हिंह से मध्यम परिमास का वा लघु परिमास का अवना दोनों परिमास का ग्रंथ भी रचें । इम भारतवर्ष के साहित्यक इतिहास को देखें तो प्रब्येक विषय के साहित्य में उस परिपाटी के नमने देखेंगे। उपाध्यायजी ने खद भी अनेक विषयों पर लिखते समय उस परिपाटी का श्वनसरण किया है। उन्होंने नय. समभंगी श्रादि श्रनेक विषयों पर छोटे-छोटे प्रकरण मी लिखे हैं, श्रीर उन्हीं विषयों पर बरे-बरे ग्रंथ भी लिखे हैं। उदाहरलार्थ 'नयप्रदीप', 'नयरहस्य' ख्रादि जन छोटे छोटे प्रकरण है, तब 'अनेकान्त्रध्यस्था', 'नयामनतरंगिणी' आदि वह या त्राकर ग्रंथ भी हैं। जान पहला है जान विषय पर लिखते समय भी उन्होंने पहले 'ज्ञानार्श्व' नाम का स्थाकर ग्रंथ जिला और पीछे ज्ञानविंद नाम का एक छोटा पर प्रवेशक अंथ रचा । 'ज्ञानार्णव' उपलब्ध न होने से उसमें क्या-क्या. कितनी कितनी ख्रीर किस किस प्रकार की चर्चाएँ की गई होंगी. यह कहना संभव नहीं, फिर भी उपाध्यायजो के व्यक्तित्यसचक साहित्यराशि को देखने से इतना तो नि:सन्देह कहा जा सकता है कि उन्होंने उस ग्रामांवर्धय में ज्ञान संबन्धी यश्च यावचा कह जाला होगा ।

त्रार्य लोगों को परंपरा में, जीवन को संस्कृत बनानेवाले जो संस्कार माने गए हैं उनमें एक नामकरण संस्कार भी है। यदापि यह सस्कार सामान्य रूप से मानवस्यक्तिस्पर्शी ही है, तथापि उस संस्कार की महत्ता ग्रीर ग्रान्वर्थता का विचार ऋार्य परंपरा में बहुत व्यापक रहा है, जिसके फलस्वरूप ऋार्यगण नाम-करण करते समय बहुत कुछ सोच विचार करते आए हैं। इसकी व्याप्ति यहाँ तक बढ़ी, कि फिर तो किसी भी चीज का जब नाम रखना होता है तो, उस पर खास विचार कर लिया जाता है। प्रत्यों के नामकरवा तो रचयिता विद्वानों के द्वारा हो होते हैं. अत्रवय वे अन्वर्थता के साथ-साथ अपने नामकरण में नवीनता श्रीर पूर्व परंपरा का भी यथासंभव सयोग सावते हैं। 'ज्ञानविन्द' नाम अन्वर्थ तो है ही, पर उसमे नवीनता तथा पूर्व परंपरा का मेल भी है। पूर्व परंपरा इसमें अनेकमुखी व्यक्त हुई है। बौद, ब्राह्मण और बैन परंपरा के अनेक विषयों के ऐसे प्राचीन ग्रन्थ त्राज भी जात है, जिनके अन्त में 'बिन्दु' शब्द स्नाता है। धर्मकीर्ति के 'हेत्बिन्द' श्रीर 'न्यायांब द' बैसे प्रन्य न केवल उपाध्यावजी ने नाम मात्र से सने ही ये बल्कि उनका उन अन्यों का परिशीसन भी रहा। वाचरपति मिश्र के 'तत्त्विवन्द्र' श्रीर मध्यदन सरस्वती के 'सिद्धान्तिवन्द्र' श्चादि प्रन्य सुविभत हैं, जिनमें से 'सिद्धान्तविन्द्र' का तो उपयोग अस्तुस 'काव- किन्दु' में उपाच्यायकी ने किया भी है। आचार्य हरिमद्र के किन्दु अन्तवाले 'यागाविन्दु' और 'धर्मविन्दु' प्रतिख्य हैं। इन किन्दु अन्तवाले नामों की सुंदर और सार्यक पूर्व परंपरा को उपाध्यायकी ने प्रस्तुत प्रंप में व्यक्त करके 'आनार्यव' और 'शानकिन्दु' की नवीन जोड़ी के द्वारा नवीनता भी अर्थित की है।

## २. विषय

प्रत्यकार ने प्रतिपाद रूप से जिस विषय को पसन्द किया है वह तो प्रत्य के नाम से ही प्रसिद्ध है। यो तो ज्ञान की महिना मानवश्य मात्र में प्रसिद्ध है, फिर भी आपने जाति का वह एक मात्र जीवनसाप रहा है। जैन परंपरा में जान की आरापता और पूजा की विविध मणालियाँ इतनी प्रचलित है कि जुक भी नहीं जाननेवाला जैन भी इतना तो प्रायः जानता है कि ज्ञान पाँच प्रकार का होता है। कई ऐतिहासिक प्रमाणों से ऐसा मानना पड़ता है कि ज्ञान के पाँच प्रकार, जो जैन परंपरा में प्रसिद्ध है, व मगलान् महावीर के पहले से प्रचलित होने चाहिए पूर्वभूत जो भगवान महावीर के एक जो प्रचलत होने पहले से नष्ट कुछा समक्ता जाता है , उससे एक 'झानप्रवार' नाम का पूर्व पा जिसमें श्वीताम्बर-दिगम्बर दोनो परंपरा के अनुसार पंचविष्य ज्ञान का वर्णन था।

उपलब्ध श्रुत में प्राचीन समक्ते जानेवाले कुळ प्रशो में भी उनकी त्वष्ट चर्चा है। 'वनसाध्ययनं ' वैसे प्राचीन तृत युत्त में भी उनका वर्णन है। 'नान्दसूत्र' में तो केवल पाँच जानों को हो मगत मानकर शुरू में उनका वर्णन क्रिया है। ' कर्मा विषयक साहित्य के प्राचीन से प्राचीन समक्ते जानेवाले प्रत्यों में भी पञ्चित्र जान के आधार पर ही कर्म-प्रकृतियों का विभाजन ' है, जो लुस हुए 'कम्प्रशार' पूर्व की ख्रब्यिष्ट परंपरा मात्र है। इस पञ्चित्र जान का सारा स्कर्स दिगम्बर स्वेतात्र केते होने ही मानीन संबों में एक-सा रहा है। यह सब हतना स्वित्त करने के लिए पर्यात है कि पञ्चित्र जान विभाग ख्रीर उसका ख्रुमुक वर्णन तो बहुत ही प्राचीन होना चाहिए।

प्राचीन जैन साहित्य की जो कार्मप्रन्थिक परंपरा है तदनुसार मित, अत,

१ 'श्रत एव स्वयमुक्तं तपस्विना सिद्धान्तविन्दौ'—पृ० २४।

२ श्रध्ययन २८ गा० ४५ ।

३ अर्थावश्यकनियुक्ति, गा०१ से ऋागे।

४ पंचसंबह, पृ० १०८. गा० ३ । प्रयम कर्मप्रन्य, गा० ४ । गोम्मटसार जीवकांड, गा० २६६ ।

अविधि, मनःपर्याय और केवल ये पाँच नाम जानविभाग स्वचक कलित होते हैं है जब कि आवामिक परम्परा के अनुसार मति के स्थान में 'आमिनिकोच नाम है है साई के अन्य चारों नाम आर्मिनिकार माम है है साई के अन्य चारों नाम आर्मिनिकार परम्परा के समान ही हैं। इस तरह चौन परम्परात पञ्चिषक आवामिक परम्परा के अनुसार प्रथम जान के बोचक 'मति' और 'आमिनिकोच' ये दो नाम समानार्यक या पर्याय कर से मलित होते हैं। वाकी के चार जान के दर्शक श्रुत, अविधि आदि चार नाम उत्तर होते हैं। वाकी के चार जान के दर्शक श्रुत, अविधि आदि चार नाम उत्तर होनों परम्पराओं के अनुसार एक-एक ही हैं। उनके दूलरे कोई पर्याय अवती नहीं हैं।

स्मरख रखने की बात यह है कि जैन परम्परा के सम्यूणं साहित्य ने, लौकिक और लोकोत्तर सब मकार के बानों का समानेश्व उक्त पञ्चिव विभाग में से किसी ने किसी निक्षी निमाग में से किसी ने किसी निमाग में से किसी है। समानेश का यह प्यस्त जैन परम्परा के सारे इतिहास में एक सा है। जन-जब जैनाचायों को अपने आप किसी नए ज्ञान के बारे में, या किसी नए ज्ञान के नाम के बारे में प्रश्न पैदा हुआ, अथवा दर्शनाम्तरवादियों ने उनके सामने वैसा कोई प्रश्न उपस्थित किया, तबनव उन्होंने उस ज्ञान का या आन के विरोध नाम का समानेश उक्त पञ्चिष विभाग में से, य्यासंभव किसी एक या दूसरे विभाग में, अर द्या है। अब वहमें आपो यह देखना है कि उक्त पञ्चिष्य ज्ञान विभाग की प्राचीन जैन भूमिका के आधार एर, इमझा किस-किस तरह विचारों का विकास हुआ।

जान पड़ता है, जैन परम्परा में जान संवन्धी विचारों का विकास हो मार्गों से हुआ है। एक मार्गे तो है स्वर्शनाम्यात का श्रीर दूसरा है दर्शनान्तराम्यात का हो तो मार्गों सह प्रकार देखें वाते हैं। फिर भी उनका पारस्परिक मेर स्थार है, जिसके मुख्य तब ब्रंब ये हैं—स्वर्शनाम्यासजितित विकास में दर्शनान्तरीय परिभागाओं को अपनाने का प्रयत्न नहीं है। न परमतत्वरदन का प्रयत्न है और न जल्प एवं वितयदा कथा का कभी अवलान्त्र ही है। उस कि अपना है तो वह एकमात्र तत्वनुमुख कथा अर्थात् वाद ही है। उस कि अर्शनान्तराम्यात के द्वारा हुए जान विकास में दर्शनान्तरीय परिभाषाओं को आपासात् करने का प्रयत्न अवस्य है। उसमें परमत लखडन के साथ-साध आपासात् करने का प्रयत्न अवस्य है। उसमें अपना कर हम अप्यत्न कर साथ-साध अभी-कमी जल्पक्षमा का भी अवलान्त्र अस्य देखा जाता है। इन तावायों को ध्यान में रखकर, जानतंवन्थी जैन विचारनिकास का जब हम अध्यत्न करते हैं,

१ नन्दी सुत्र, सुरु १। ब्ह्राब्दरयक निर्दुक्ति, गारु १। घट्लंडागम, पुरु १. पुरु ३५३।

तव उसकी क्षमेक ऐतिहासिक कृष्यिकार हमें वैन साहित्य में देखने को मिसती हैं।

ग्रानिकास की किन मूनिका का ब्रावन सेक्ट प्रस्तुत अनिकत् अन्य को
उपाव्यावयी ने प्ला है हमें ठीक ठीक समस्त्रने के ब्रिए हम यहाँ ज्ञानिकास की
कुछ मुम्लिकाओं का संदेव में निकल करते हैं। ऐसी ज्ञातस्य मूनिकार तीव सिसे अनुतार शत कर्यों जा सकती हैं—(१) कर्मशाक्षीय तथा ज्ञागमिक, (१)
निम्नु किंमत, (१) अन्दर्गामात (५) तिस्तिनीय, (६)
किनमदीय और (७) अक्टानंबीय।

- (१) कर्मशास्त्रीय तथा आगिमक भूमिका वह है जिसमें पञ्चित्रभ झान के मति या अभिनिषोर आदि वाँच नाम मिस्रते हैं और इन्हीं वाँच नामो के आहर-पास स्वर्दर्शान्याकर्जित योदा बहुत गहरा तथा विस्तृत मेर-प्रमेदों का विचार भी पाया जाता है।
- (२) दूसरी भूमिका वह है जो प्राचीन निर्कुति भाग में, करीय विक्रम को दूसरी शताब्दी तक में, क्षिद हुई जान पड़ती है। 'हसमें द्रश्नान्तर के क्रम्पास का योहा सा अक्षर अवस्य जान पड़ता है। क्योंकि प्राचीन निर्कुति के मानीकान के वास्ते मित्र और अभिनिशेष शब्द के उपरान्त संका, प्रज्ञा, स्मृत आदि अवेक पश्चेष शाही की को प्रति क्षीर अवेक पश्चेष शाही को अप्तव्य ने तथा परोद्ध कर से विभाग देखा जाता है वह द्रश्नान्तरीय अम्यास का ही सूचक है।

<sup>?</sup> निर्युप्तिताहित्य को देखने से पता चलता है कि जितना भी निर्युप्तित के नाम में साहित्य उपलब्ध होता है वह सब न तो एक ही आचार्य को कृति है और न यह एक ही शताब्दी में बना है। फिर भी प्रस्तुत ज्ञान की चर्चा करनेवाला आवश्यक निर्युप्तित का भाग प्रथम भद्रवाहु कृत मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अत्तर्य उनको यहाँ किस्म की दूसरी शताब्दी तक में सिद हुआ कहा गया है।

२ ऋगवश्यकनिर्युक्ति, गार्०१२ ।

३ वृहत्कस्यभाष्यान्तर्गत भद्रबाहुकृत निर्मृ वितग्या ३, २४, २४, १ स्थिप रोकाकार ने हन गायाओं को, भद्रबाहुबीय निष् वितगत होने की सुबना नहीं बी है, किर भी पूर्वापर के संदर्भ को देखने से, इन गायाओं को निष् वितगत मानने में कोई आपित नहीं है। रोकाकार ने निष् किर और भाष्य का विवेक सर्वत्र नहीं दिखाया है, यह बात तो हृहत्करण के किरी गठक को तुरुत्त ही प्यान में आ सकती है। और खात बात वह है कि न्यायावतार टीका की टिप्पणी के रायिया देवम्प्र, १५ वीं गाया कि जितमें सम्पद्धा प्रवाद की एपीक का खब्ब किया गया है, उसको भगवान् भद्रबाहु की होने का स्वष्टतया सुचन करते हैं—चायावतार पृ० १५।

- (३) तीवही मूथिका वह है जो 'अनुयोगद्वार' नामक सूत्र में गई वादी है, जो कि प्रायः विकासित दूजरी सावकरी की क्रांति है। इसमें अव्यादीस 'क्याक-स्तृत्र' के चार प्रमायों का ' तथा उसी के अनुसान प्रमाया संक्रमी भेट्न प्रमेशी का संग्रह है, जो दर्शनान्तरीय अस्पास का अस्तित्रिय परिखास है। इस सूत्र में का नक्ष्मविष्य जानविसाय को सामने रसते हुए। मी उसके कर्जा आपरिश्चित सूरि ने शायद, न्याय दर्शन में प्रसिद्ध प्रमाया विमाग को तथा उसकी परिसावाधों को जैन विचार केंत्र में सांतर प्रमाय विमाग को तथा उसकी
- (४) चौथी भूमिका वह है जो वाचक उमास्वाति के 'तस्वार्थसुत्र' और खासकर उनके स्वोपन भाष्य में देखी जाती है। यह प्रायः विकसीय तीसरी शताब्दी के बाद की कृति है। इसमें निय किन्प्रतिपादित प्रत्यक्त स्त्रीर परोक्त प्रमाण का उल्लेख करके वाचक ने ऋतुयोगडार में स्वीकृत न्यायदर्शनीय स्तर्विध प्रमासविभाग की श्रोर उदासीनता दिखाते हए नियुक्तिगत द्विविध प्रमाण विभाग का समर्थन किया है। वाचक के इस समर्थन का आगे के जान विकास पर प्रभाव यह पड़ा है कि फिर किसी बैन तार्किक ने अपनी ज्ञान-विचारणा में उक्त चतर्वित्र प्रमाण्विभाग को भल कर भी स्थान नहीं दिया। हाँ, इतना तो भ्रवश्य हुन्ना कि न्नार्यरद्वित सूरि जैसे प्रतिष्ठित ऋनुयोगधर के द्वारा, एक बार जैन श्रत में स्थान पाने के कारण, किर न्यायदर्शनीय वह चतुर्विध प्रमास विभाग. हमेशा के वास्ते भगवता' आदि परम प्रमास भूत आगमों में भी संग्रहीत हो गया है। वाचक उमास्वाति का उक्त चतुर्विय प्रमाण्विभाग की श्रोर उदासीन रहने में तात्पर्य यह जान पडता है कि जब जैन श्वाचार्यों का स्वोपन प्रत्यन्त-परोक्त प्रमासविभाग है तब उसी को लेकर झानों का विचार क्यों न किया जाए ? भीर दर्शनान्तरीय चतुर्विध प्रमाणविभाग पर क्यों भार दिया जाए ? इसके सिवाय वाचक ने मीमांसा खादि दर्शनान्तर में प्रसिद्ध खनमान, अर्थापति खादि प्रमाशों का समावेश भी मति-अत में किया अं वाचक के पहले किसी के द्वारा किया हुआ, देखा नहीं जाता। बाचक के प्रयक्त की दो बातें खास ध्यान खींचती

१ ऋनुयोगद्वार सूत्र पृ० २११ से । २ तत्त्वार्थसूत्र १. ६-१३ ।

३ 'चतुर्विधमित्येके नयवादान्तरेख'-तत्त्वार्यभाष्य १-६।

४ 'से किं तं पमायो ! चउव्रिहे परायुत्ते, तं जहा-पश्चस्त्रे .....जहा अधुः स्रोमदारे तहा ग्रीपव्यं ॥' भगवती, श० ५. उ० ३. भाग २. पृ० २११; स्थानांतसूत्र पृ० ४६ ।

५ तस्वार्थभाष्य १-१२।

हैं। एक तो वह, जो निर्युक्तिस्वीकृत प्रमाण विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने से संवन्य रखती है; श्रीर दूसरी वह, जो दर्शनान्तरीय प्रमाण की परिमाणा के साथ मेल बैठाती है श्रीर प्रासंगिक रूप से दर्शनान्तरीय प्रमाणविभाग का निराकरण करती है।

- - मित श्रीर श्रुत ज्ञान का वास्तविक ऐक्य <sup>1</sup>
     श्रुविध श्रीर मन:पर्याय ज्ञान का तस्वतः श्रुभेट<sup>2</sup>
  - 3 केवल ज्ञान श्रीर केवल दर्शन का वास्तविक श्रभेद 3
  - ४. श्रद्धानरूप दर्शन का शान से श्रमेद<sup>४</sup>

इन चार मुद्दों को प्रस्तुत करके सिद्धसेन ने, ज्ञान के मेट-प्रमेद की पुरानी रेला पर तार्किक विचार का नया प्रकाश डाला है, जिनको कोई भी, पुरातन रूद संस्कारी तथा शास्त्रों के प्रचलित व्याख्यान के कारण, पूरी तरह सम्मान न मका। जैन विचारकों में मिद्धसेन के विचारी के प्रति प्रतिक्षा शुरू हुई। अनेक विद्यान् तो उनका प्रक: विरोध करने 'खंगे, और कुछ विद्यान इन बारे में उदासीन ही रहे। चुमाश्रमण जिनमद्र गर्णी ने बड़े जोरों से विरोध किया। किर भी हम

१ देखो, निश्चयद्वात्रिंशिका का० १६, तथा शानधिन्दु पृ० १६ ।

२ देखो, निश्चयद्वा० का० १७ ऋौर शानविन्दु पृ० १८।

३ देखो, सन्मति कारड २ संपूर्ण; श्लौर ज्ञानबिन्दु पृ० ३३ से ।

४ देखो, सन्मति, २. ३२; ग्रौर ज्ञानबिन्दु पृ० ४७ ।

५ जैसे, हरिभद्र-देखो, धर्मसंग्रहणी, गा० १३५२ से तथा नंदीवृत्ति, पृ ५५ ।

देखते हैं कि यह विरोध सिर्फ केवलशान और केवलदर्शन के अमेदवाले मुद्दे पर ही हुआ। है। बाकी के मुद्दों पर या तो किसी ने विचार ही नहीं किया बा सभी ने उपेक्षा धारण की। पर जब इम प्रस्तृत ज्ञानविन्द्र से उन्हीं सुद्दों पर उपाध्यायजी का अहापोह देखते हैं तब कहना पड़ता है कि उतने प्राचीन सुग में भी, सिद्धसेन की वह तार्किकता और सूक्ष्म दृष्टि जैन साहित्य को अद्भत देन थी। दिवाकर ने इन चार महा पर के अपने विचार 'निश्चयद्वात्रिशक।' तथा 'मन्मतिप्रकरण' में प्रकट किए है। उन्होंने ज्ञान के विचारक्षेत्र में एक श्लौर भी नया प्रस्थान शरू किया । संभवत दिवाकर के पहले जैन परंपरा में कोई न्याय विषय का-म्रर्थात् परार्थानुमान श्रीर तत्संबन्धी पदार्थनिरूपक-विशिष्ट प्रंथ न था। जब उन्होंने श्रमाव की पूर्ति के लाए 'न्यायावतार' बनाया तब उन्होंने बैन परंपरा में प्रमासविभाग पर नप सिरे मे पर्निविचार प्रकट किया । श्रार्थरिवत-स्वीकृत न्यायदर्शनीय चलविंघ प्रमाणविभाग को जैन परंपरा में गौण स्थान दे कर, निर्श्विकारस्वीकृत द्विविध प्रमाणविभाग को प्रधानता देने वाले वाचक के प्रयत्न का जिक हम ऊपर कर चुके हैं। सिद्धसेन ने भी उसी द्विविध प्रमाख विभाग की भमिका के ऊपर 'न्यायावतार' की रचना की ख्रीर उस प्रत्यक्त ख्रीर परोज्ञ-प्रमाणद्वय द्वारा तीन रप्रमाणों को जैन परंपरा में सर्व प्रथम स्थान दिया. जो उनके पूर्व बहुत समय से, साख्य दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन में सुप्रसिद्ध थे श्रीर श्रव तक भी हैं। सांख्य<sup>3</sup> श्रीर वैशेषिक दोनों दर्शन जिन प्रत्यस्त. अनुमान, ब्रागम-इन तीन प्रमाखों को मानते ब्राए है. उनको भी ब्रब एक तरह से, जैन परम्परा में स्थान मिला, जो कि वादकया और परार्थानुमान की दृष्टि से

१ देखो, न्यायावतार, श्लो० १ ।

२ यदापि तिद्धतेन ने प्रमाण का प्रत्यच परोच रूप से द्विविध विभाग किया है किन्तु प्रत्यच, अनुमान, और शब्द इन तीनों का पृथेक पृथक जच्छा किया है।

३ सांख्यकारिका, का०४।

४ प्रमाण के मेंद्र के विषय में सभी वैशेषिक एकमत नहीं। कोई उसके दो मेंद्र तो कोई उसके तीन मेंद्र मानते हैं। प्रशस्तपादमाध्य में (पूरु २१३) शान्द्र प्रमाण का प्रस्तमांव श्रतुमान में हैं। उसके टीकाकार श्रीधर का भी वहीं मत हैं (कंदली, पूरु २१३) किन्तु स्थोमशिव को तील एकान्त रूप से इष्ट नहीं—चैलो स्थोमजती, पूरु ५७७, ५८५। अतः वहाँ कहीं वैशेषिकसंसत तीन, प्रमाणी का उल्लेख हो वह स्थोमशिव का समझन बाहिए—चेलो, स्थायावतार टीकाटिप्पण, पूरु ६ तथा प्रमाणनीमांसा माषाटिप्पण पूरु २३।

बहुत उपवुक्त है। इस प्रकार जैन वरम्या में न्याय, सांस्व और बैद्येषिक तीनों दर्शन सम्मद प्रमाण किमाग प्रविष्ठ हुआ। यहां पर विद्यतेनलोइन इस विविध प्रमाणकिमान की जैन परम्या में, आर्यपित्तीय चतुर्विष निमान की तरह, उपेखा ही हुई वा उसका विशेष खादर हुआ। १-यह प्रभः अवस्य होता है, जिस पर इस आगो जाकर कुछ कुटेंगे।

(६) इस्टी भूमिका, वि०७ वीं शताब्दी वाले जिनभद्र गणी की है। प्राचीन समय से कर्म-शास्त्र तथा आग्रम की परम्परा के अनुसार जो मति, श्रव बादि पाँच ज्ञानों का विचार जैन परम्परा मे प्रचलित था, श्रीर जिसपर निर्मुक्ति-कार तथा प्राचीन श्रन्य व्याख्याकारों ने एव नंदी जैसे श्रामम के प्रसेताश्रों मे, अपनी अपनी दृष्टिय शक्ति के अनुसार, बहुत कुछ कोटिकम भी ब्हाया यां, उसी विचारभूमिका भा श्राक्षय लेकर स्नमाश्रमण जिनभद्र ने श्राने विशाल ब्रन्थ 'विशेषावश्यकभाष्य' में पञ्चविष ज्ञान की ब्राच्छात साङ्गोपांग भीमांसा ेकी । श्रीर उसी श्रासम सम्प्रत पञ्चवित्र जानों पर तर्कटोंग्रे से श्रासम प्रसाली का समर्थ करनेवाला गहरा प्रकाश डाला। 'तत्त्वाथसूत्र' पर व्याख्या लिखते समय, पुरुषपाद देवनन्दी ख्रौर भट्टारक खकलंक ने भी पञ्चविध ज्ञान के समर्थन में. संख्यतया तर्कवणाली का ही अवलंबन लिया है। समाश्रमण की इस विकास भूमिका को तर्कोप जीवी आगम भूमिका कहनी चाहिए, क्यांकि उन्होंने किसी भी चैन तार्किक से कम तार्किकता नहीं दिखाई। फिर भी जनका सारा तर्क वहां श्राग-मिक सीमाओं के घेरे में ही त्रिस रहा—जैसा कि कमारिल तथा शंकराचार्यका सारा तर्कवल भृति की सीमाओं के घेरे में ही सीमित रहा। ज्ञमाश्रमण ने ऋपने इस विशिष्ट त्रावश्यक भाष्य में शानों के बारे में उतनी श्रविक विचार सामग्री व्यव-स्थित की है कि जो आगे के सभी श्वेताम्बर प्रन्थ प्ररोताओं के लिए सख्य आधार-भत बनी हुई हैं। उपाध्यायजी तो जब कभी जिस किसी प्रणाली से जानों का निरू परा करते हैं तब मानों चमाश्रमण के विशेषावश्यकभाष्य को श्रवने मन में पर्श रूपेरा प्रतिष्ठित कर लेते हैं?। प्रस्तत ज्ञानांबन्द में भी उपाध्यायजी ने वही किया है <sup>3</sup>।

१ विशेषावस्यक भाष्य में शानपञ्चकाविकार ने ही ८४० गायाएँ जितना बद्दा भाग रोक रखा है। कोज्याचार्य की टीकां के ब्रानुसार विशेषावस्यक की सब मिलकर ४३४६ गायाएँ हैं।

२ पाठकों को इस नात की प्रतीति, उपाध्यायणी कृत नैनतर्कमावा को, उसकी टिप्पर्यों के साथ देखने से हो जायगी!

३ देखो,श्रामबिन्दु की टिप्पशी यू० ६१,६८-७३ इत्बादि ।

(७) सातवीं भविका यह अकत्तक की है, जो विक्रमीय बाटवीं शताब्दी के विद्यान है। ज्ञान विचार के विकास चेत्र में महारक अकर्त्वक का प्रयत्न वहसूखी है। इस बारे में उनके तीन प्रयत्न विशेष उन्नेख योग्य है। पहला प्रयत्न तत्वार्यसूत्रावद्यम्बी होने से प्रधानतया पराश्रित है । दूसरा प्रयत्न सिख्सेनीय 'म्या-यावतार'का प्रतिविम्बग्राही कहा जा सकता है. फिर भी उसमें उनकी विशिष्ट खतन्त्रता स्वष्ट है। तीसरा प्रयत्न 'तथीयस्त्रय' और खासकर 'प्रमाणसंप्रह' में है. जिसे उनकी एकमात्र निजी सक्त कहना ठीक है। उमास्वाति ने. मीमांसक आदि सम्मत अनेक प्रमारागें का समावेश मति और अत में होता है-ऐसा सामान्य ही कथन किया था; श्रीर पुज्यपाद ै ने भी वैसा डी सामान्य कथन किया था। परन्त, अकलक ने उससे आगे बढकर विशेष विश्लेषण के द्वारा 'राज-बात्तिक' में 3 यह बतलाया कि दर्शनान्तरीय वे सब प्रमाण, किस तरह अनदर श्रीर श्रद्धरश्रत में समाविष्ट हो सकते हैं। 'राजवार्त्तिक' सूत्रावलम्बी होने से उसमें इतना ही विश्वदीकरण पर्याप्त है: पर उनको जब धर्मकीर्ति के 'श्रमध्यविनिश्चय' का अनुकरण करने वाला स्वतन्त्र 'न्यायविनिश्चय' अथ बनाना पड़ा, तब उन्हें परार्थानमान तथा बादगोष्ट्रो को लक्ष्य मे रख कर विचार करना पडा । उस समय उन्होंने भिद्धसेन स्वीकत वैशेषिक-साख्यसम्मत त्रिविध प्रमाखविभाग की प्रशाली का अवलम्बन र करके अपने मारे विचार 'न्यायविनिश्चय' में निबद्ध किये । एक तरह से वह 'न्यायविनिश्चय' सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का स्वतन्त्र विस्तृत विशादीकरण ही केवल नहीं है बल्कि अनेक अशो में पुरक भी है। इस तरह जैन परपरा में न्यायावतार के सर्व प्रथम समर्थक श्रकतंक ही हैं।

इतना होने पर मी, अकतक के सामने कुछ प्रश्न ऐसे वे जो उनसे जबाब बाहते थे। पहला प्रश्न पह था, कि जब आप मीमासकारित्यम्पत अनुपान प्रमृति विविध प्रमायों का भुत में समावेश करते हैं, तब उमावाति के इस कथन के साथ विरोध आता है, कि वे प्रमाया मति और भुत रोनों में समाविष्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न उनके सामने यह था, कि मति के पर्याय कर से जो स्मृति, संख्ना,

१ देखो, तत्त्वार्य भाष्य, १.१२ ।

२ देखो. सर्वार्थसिदि. १.१०।

३ देखो, राजवार्तिक, १,२०.१५।

४ - न्यायविनिध्यय को अकलंक ने तीन प्रत्तावों में विभक्त किया—प्रत्यब, अनुमान और प्रयचन। इस से इतना तो त्यष्टको चाता है कि उन को प्रमाख के वे तीन सेद सुख्यतवा न्यायविनिध्यय की रचना के संसव इष्ट होंगे।

चिन्ता वैसे शब्द नियं क्तिकाल से अचित्त हैं और जिन को उमास्वात में भी मल सत्र में संग्रहीत किया है. उनका कोई विशिष्ट तालर्य किया उपयोग है वा नहीं ? तहतिरिक्त उन के सामने स्वस प्रश्न यह मी था. कि जब सभी जैना-चार्य अपने प्राचीन पञ्चवित्र ज्ञानविभाग में दर्शनान्तरसम्मत प्रशासों का तथा जनके नामों का समावेश करते आए हैं. तब क्या जैन परंपरा में भी प्रमाखों की कोई टार्शनिक परिभाषाएँ या दार्शनिक लक्कण है या नहीं ?; अगर है तो वे क्या हैं १ ब्रोर ब्राप यह भी बतलाहए कि वे सब प्रमासलक्य या प्रमासपरिभाषाएँ सिर्फ दर्शनान्तर से उधार ली हुई हैं या प्राचीन जैन ग्रंथों में उनका कोई मल भी है ? इसके सिवाय अकलंक को एक वडा भारी प्रश्न यह भी परेशान कर रहा जान पड़ता है. कि तम जैन तार्किकों की सारी प्रमास्प्रसाली कोई स्वतन्त्र स्थान रखती है या नहीं ! स्त्रगर वह स्वतन्त्र स्थान रखती है तो उसका सर्वोगीए निरूपण कीजिए। इन तथा ऐसे ही दसरे प्रश्नों का जवाव श्रकलंक ने थोड़े में 'लघीयस्त्रय' में दिया है, पर 'प्रमाण्सप्रह' में वह बहत स्पष्ट है। जैनतार्किकों के सामने दर्शनान्तर की दृष्टि से उपस्थित होने वाली सब समस्याश्री का सलकाव शक्तक ने सह एक्स स्वतन्त्र भाव से किया जान पहला है । इसलिए उनका वह प्रयम्न बिलकुल मौलिक है।

जपर के संदित वर्षान से यह साफ जाना जा सकता है कि—जाउवी-नवीं राताबदी तक में जैन परंपरा ने जान तंक्यों विचार होत्र में स्वरदर्शनाम्यात के मार्थ से और दर्शनान्तराम्यास के मार्थ से किस-किस प्रकार विकास प्राप्त किया । अब तक में रर्शनान्तरीय आवस्यक परिभाषाओं का कैन परंपरा में आप्तसान्त-करण तथा नवीन स्वपरिभाषाओं का निर्माण पर्यात कर से हो जुका था । उसमें जब्दा आदि कथा के हारा परमती का निरस्तन भी ठीक-ठीक हो जुका था और पूर्वकाल में नहीं चर्चित ऐसे अनेक नवीन प्रमेशों की चर्चा मो हो जुकी थी । इस पक्की राश्मीक भृमिका के ऊपर अमाले हजार वर्षों में केत तार्किकों ने बहुत वहने के चर्चाजटिल अंघ रचे जिनका इतिहान वहीं मरहात नहीं हैं । फिर न्यी पहता जानविन्दु विषयक उपाज्यायजी का प्रयत्न टीक-टीक समभ्या जा सके, एतर्थ बीच के समय के कैन तार्किकों को प्रष्टृति की दिशा संख्य में आनना

आठवीं-नवीं शतान्दी के बाद जान के प्रदेश में मुख्यतवा दो दिशाओं में प्रमत्त देशा व्यता है। एक मयल ऐसा है वो स्वमानमय जिनमह के द्वारा विकासित यूमिका का आभय लेकर चलता है, वो कि आचार्य हरियह की 'वर्मसंग्रहणी' आदि कृतियों में देशा जाता है। दूसरा प्रथल क्रकांक के हारा

विकसित भूमिका का अवलम्बन करके ग्रारु हुआ। इस प्रयत्न में न केनख अकर्तक के विद्यार्थिक प्रशिष्य विद्यानन्द, माशिक्यनन्दी, अनन्तरीर्थ, प्रभावन्त्र वादिराज ग्रादि दिगम्बर ग्राचार्य ही अके: किन्त ग्रामवदेव, वादिदेवलि हैंमचन्द्राचार्य श्रादि अनेफ क्षेताम्बर आचार्यों ने भी श्रकतकीय तार्किक भूमिन की विस्तत किया । इस तकप्रधान जैन युग ने जैन मानस में एक ऐसा परिवर्तक पैदा किया जो पूर्वकालीन रूटिंबदता को देखते हुए ऋश्वर्यजनक कहा जा सकता है। संमवतः सिद्धसेन दिवाकर के बिलवुल नवीन सूचनों के कारण उनके बिरुद्ध जो जैन परंपरा में पूर्वप्रह था वह दसवीं शताब्दी से स्पष्ट रूप में हटकें और घटने लगा । हम देखते हैं कि सिद्धसेन की कृति रूप जिस न्यायावतार पर-जो कि सचमुच बैन परपरा का एक छोटा किन्तु मौतिक प्रन्य है--करीन चार शताब्दी तक किसी ने टीकादि नहीं रची यो. उस न्यायावतार की क्रोर वैन विद्वानों का ध्यान ऋष गया । सिद्धर्षि ने दसर्वी शताब्दी में उस पर व्याख्या लिख कर उसकी प्रतिष्ठा बढाई और ग्यारहवीं शताब्दी में वादिवैताल शान्तिसरि ने उस को वह स्थान दिया जो भर्त हरि ने 'ज्याकरणमहाभाष्य' को, कुमारित ने 'शावरभाष्य' को, धर्मकीर्तिने 'प्रमाणसम्बय' को श्रीर विद्यानन्द ने 'तत्त्व(र्थसत्त्र' खादि को दिया था। शान्तिसरि ने न्यायावतार की प्रथम कारिका वर सरीक वरावरूत 'सर्विक' उन्तर कीर साथ ही उसमें उन्होंने यपनाय सकतंक के विचारों का खरहन रे भी किया। इस शास्त्र रचना प्रचर यग में न्यायाक्तार ने दूसरे भी एक जैन तार्किक का ध्यान अपनी श्रोर खींचा । ग्यारहवीं शतान्दी के जिनेश्वरसार ने न्यायावतार की प्रथम ही कारिका को ले कर उस पर एक पद्मबन्ध 'प्रमालक्षण' नामक प्रन्थ रचा और उसकी ब्याख्या भी स्वय उन्होंने की। यह प्रयत्न दिङनाग के 'श्रमाण्यसमुख्य' की प्रथम कारिका के ऊपर धर्मकीर्ति के द्वारा रचे गए सटीक पद्मबन्ध 'प्रमाखावार्त्तिक' का. तथा पुज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि' के प्रथम गगल क्षीक के ऊपर विद्यानन्द के द्वारा रची गई सटीक 'ऋाप्तपरीचा' का अनकरण है। अब तक में तर्क और दर्शन के श्रम्यास ने जैन विचारकों के मानस पर श्रमक ऋश में स्वतन्त्र विचार प्रकटें करने के बीज ठीक-ठीक वो दिये थे। यही कारण है कि एक ही न्यायावलार पर तिस्वते वाले उक्त तीनों विद्वानों की विचारप्रशाली श्रमेक जगह भिन्त-क्रिक देखी जाती है ।

१-- कैनतर्कमार्तिक, पु॰ १३२; तथा. देखी न्यावकुमुद्दमद्र-प्रयमसमाधः प्रसावना पु॰ व्यर्थ।

स्रवतक जैन परम्परा ने शन के विचारक्षेत्र में जो सनेक्युली विकास मार्थ किया या और जो विश्वासमास अन्यराधि देर की मी एवं जो मानक्षिक स्वातंत्र्य की उप वार्षिक भूमिका प्राप्त की यी, वह सन तो उपाण्याय वध्योविक एक को विरासत में मिली ही थी, पर साथ हो में उन्हें एक ऐती श्रीविचा मी पात हुई भी जो उनके पहले किसी जैन विद्यान को न मिली थी। यह सुविचा है उदयन तथा गंगेशप्रणीत नव्य न्यायशास्त्र के अध्यास का सावात विद्यासम "अप्रशी में अवसर मिलना । इस मुविचा का उपाध्यावशी की जिलासा और प्रका के हैसा और कितना उपयोग किया इसका पूरा वयात तो उसी को आ करता है जिसने उनकी सन कृतियों का थोड़ा सा भी अव्ययन किया हो। नव्य न्याय के उपरान्त उपाध्यानमें ने उस समय तक के आति प्रविद्य और विकसित पूर्वभीमांता तथा वेदान्त आदि वैदिक दशनों के महत्वपूर्ण प्रन्यों का भी अच्छा परिशीकन किया । आप्राप्तान किया हो नक हो पुर्वकातीन तथा समकातीन समस विचार सामग्री को आप्तसात् करने के बाद उपाध्यावती ने अन के किस्प्रणानेज में यहार्थण किया ।

उपाप्यायजी की मुख्यतया सर्नानरूपक टी कृतियाँ हैं। एक 'जैनतकसाथ.' श्रीर दूसरी प्रस्तुत ज्ञानिबन्दु', गहली कृति का विषय यदारि ज्ञान ही है तथारि उसमें उसके नामानुसार तकेंग्रशाली या प्रमाश्ययद्वि सुख्य है। तकंनाया का पुख्य उपादान 'विशेषाबस्य-स्भाच्य' है, पर वह अकलंक के 'लव्यंयक्षय' का 'प्रमाण्यास्त्र' का परिष्कृत किन्तु नवीन अनुत्रेस्तर संस्करपा भी है। प्रस्तुत ज्ञानिबन्दु में प्रतिगाद करसे उपाध्यायकों ने पश्चिष्य ज्ञान बाला ज्ञागासिक विषय ही जुना है जिसमें उन्होंने पूर्वकाल में विकतित प्रमाश्ययद्वि को कहीं

१ देखा जैनतर्कभाषा की प्रशिक्त-'पूर्व न्यायविशारदत्वविरुदं काश्यां प्रदत्ते बुधैः।'

२ जापीयश्रम में तृतीय प्रयचनप्रमेश में कमशः प्रमाण, नय श्रीर निचंप का वर्णन श्रकलंक ने किया है। यैसे ही प्रमाणसंग्रह के श्रंतिम नवम प्रस्ताव में भी उन्हीं तीन विषयों का संदेग में वर्णन है। जापीयकाव श्रीर प्रमाणसंग्रह में श्रन्यत्र प्रमाण श्रीर वन का विस्तृत वर्णने तो है ही, किर भी उन दोनों प्रमाण के श्रांतिम प्रस्ताव में प्रमाण, नय श्रीर निवंप की एक साथ संविध्य चर्चा उन्होंने कर दी है जिससे स्पष्टत्या उन तीनों विषयों का पारस्परिक प्रेर समक्ष में श्रा बाए। यशोबिजयशी ने श्रवनी तर्कमाण्य को, इसी का श्रद्ध-करण करके, प्रमाण, नय, श्रीर निवंप इन तीन परिन्केंद्रों में विमक्त किया है।

भी स्थान नहीं दिया । फिर मी फिस कुन, जिस विरास्त और जिसस्यिमा के वे बारक है, वह सब ऋति प्राचीन प्रवाधिय आन की वच्चों करने वाले बनके प्रस्तुत जानविन्दु प्रस्य में न आए वह कर्मनव है। ऋतप्रद हम जागे जाकर देखेंगे कि एवले के करीब दो हजार वर्ष के जैन साहित्य में प्रवाधिकशानसंक्ष्मी विचार चेत्र में जो कुछ लिख हो चुका था वह तो करीबकरीन सब, प्रस्तुत आनिन्दु में आया ही है, पर उस के ऋतिरिक झानसंबन्धी क्रमेक नए विचार मी हस शानविन्दु में स्विविष्ट हुए हैं; जो पहले के किसी जैन प्रस्य में नहीं देखे जाते। एक तरह से प्रस्तुत क्रानविन्दु विशेषवर्षक्रमान्यस्त पञ्चविषञ्चान-वर्षों का नया परिष्कृत और नवीन हिसे सम्पन्न संकारण हैं।

### ३. रचनाशैली

प्रस्तत प्रन्य ज्ञानविन्द की रचनाशैसी किस प्रकार की है इसे स्पष्ट समसले के लिए शास्त्रों की मुख्य-मुख्य शैलियों का संचिद्य परिचय स्त्रावश्यक है। सामान्य रूपसे दार्शनिक परंपरा में चार शैक्षियाँ प्रसिद्ध हैं-१. सत्र शैली, २. कारिका शैजी रे. व्याख्या शैजी, और ४ वर्णन शैली। मूल रूपसे सत्र शैली स उदाहरण है 'न्यायस्त्र' आदि । मूल रूपसे कारिका शैली का उदाहरख है 'सांस्य कारिका' आदि । गरा-परा या उभय रूपमें जन्न किसी मल प्रन्थ पर व्याख्या रची जाती है तब वह है व्याख्या शैली - जैसे 'भाष्य' वार्तिकाहि' प्रनय जिस में स्वोपक्त या श्रान्योपक्र किसी मस का श्रावसम्बन न हो: किंत जिस में मंगकार अपने प्रतिपाद्य विषय का स्वतन्त्र भाष से सीचे तौर पर वर्शन ही वर्षान करता आता है स्त्रीर प्रसकानुप्रसक्त स्त्रनेक मुख्य विषय संबंधी विषयों स्त्रे उठाकर उनके निरूपण द्वारा मुख्य विषय के वर्णन को ही पुष्ट करता है वह है वर्षान या प्रकरस शैली। प्रस्तत प्रंय की रचना, इस वर्षात्र शैली से की गई है। जैसे विवानन्द ने 'प्रमाखपरीचा' रची, जैसे मधुसूदन सरस्वती ने विदान्तकस्पतिकां ग्रीर सदानन्द ने 'वेदान्तसार' सर्वान शैसी से स्नाय, वैसे ही उपाध्यायजी ने ज्ञानविन्द्र की रचना वर्णन शैली से की है। इस में अपने या किसी क्रन्य के रचित गदा या एव रूप मूल का अवसम्बन नहीं है। अतस्य समुचे रूपसे ज्ञानविन्दु किसी मूल प्रत्य की व्याख्या नहीं है । वह तो सीचे तौर से प्रतिपाद्य रूप से पसन्ट किये गए ज्ञान खीर उसके पञ्चविध प्रकारों का निक पण अपने दंग से करता है। इस निरूपण में अन्यकार ने अपनी योग्यता और मर्यादा के अनुसार मुख्य विषय से संबंध रखने वाले अनेक विषयों की चर्ची कानबीन के साथ की है जिसमें उन्होंने पक्ष या विपन्न रूप से बालेक प्रत्यकारों

के सन्तरणं के अवसरण भी दिये हैं। यसारे अन्यकार वे आपे आकर 'सम्माति' की अनेक साथाओं को लेकर (पु० ११) उनका कमशः स्वयं व्यास्त्रात में किया है, फिर भी वस्तुतः उन गायाओं को लेना तथा उनका व्यास्त्रात करना प्रावंदिक मान है। जब केपकान के निकरण का प्रतंप आया और उस संवंध में आनाओं के मतमेदों पर कुछ लिखना प्राप्त हुया, तब उन्होंने सम्मतिगत कुछ सहस्त्र की गायाओं को लेकर उनके व्यास्त्रात हुया, तब उन्होंने सम्मतिगत कुछ हिया है। खुद उपाध्यायों ने ही 'एतय तस्त्रं संयुक्तिक सम्मतिगत मानि प्रवर्ध प्रदायामः' (पु० १२) कहकर वह भाव स्वष्ट कर दिया है। उपाध्यायध्ये वे 'अनेकान्तज्यवस्या' आदि अनेक प्रकर्ण अंध लिखे हैं जो आनिवृद्ध के समान वर्णन शीली के हैं। इस शीलां का अवस्थान करने की प्रेरणा करने लाले वेदान-तकस्त्रातिका, वेदान-तारा, 'न्यायदा। प्रका' आदि अनेक वेस बंध वे जिनका उन्होंने उपयोग भी लिखा हैं।

#### ग्रन्थ का श्राभ्यन्तर स्वरूप

, अपके ज्यान्यत्तर स्वरूप का पूरा परिचय तो तभी संभय है जब उस का अव्ययन—अर्थब्रह्म और जात अर्थ का मनन—पुनः पुनः चिन्तन किया ज्याप । फिर भी इस अंय के जा अधिकारी है उन की बुद्धि को प्रवेशयोग्य तथा विस्तरणन बनाने की दिए से यहाँ उस के विषय का कुछ स्वरूपयांचित करना करती है । प्रथान ने जान के स्वरूप का समम्प्रते के लिए जिन सुख्य सुक्ष खुद्दी पर चर्चा की है और प्रत्येक सुख्य सुद्द की चर्चा करने समय प्रासंक्षिक रूप से जिन हमरे मुद्दों कर यथामंभय दिग्दर्शन कराना इस जयाह इस्ट है। इस ऐसा टिग्ट्शन कराने समय वधासम्भव जानात्व कर कर हम्य हम्य के अर्थ से जी टिप्प दिये गए हैं उनका हार्ट सममने की एक कुंजी भी वा सर्थ के अर्थ में जो टिप्प दिये गए हैं उनका हार्ट सममने की एक कुंजी भी वा सर्थ हे यह वर्षन में कार में लाई जाने वाली दुलनास्मक तथा ऐतिहासिक हिए व वाली दुलनास्मक तथा प्रतिहासिक हिए व वाली प्रतासम्भव तथा प्रतिहासिक हिए व वाली दुलनास्मक तथा प्रतिहासिक हिए व वाली दुलनास्मक तथा प्रतिहासिक हिए व वाली प्रतासम्भव वर्षन प्रतिहासिक हिए व वाली दुलनास्मक तथा ऐतिहासिक हिए व वाली में तथा प्रतिहासिक हिए व वाली प्रतासम्भव परिभाषा, विचार और साहित्य इन तीन प्रदेशी तथा ही सीमित रहेगी।

### १. ज्ञान की सामान्य चर्चा

प्रत्यकार ने प्रत्य की पीटिका रचते समय उस के विषयभूत **बान की एैं** सामान्य रूप से पहले चर्चा की है, जिसमें उन्हों ने दूबरे खनेक **सुरो पर शास्त्रीय** प्रकारा डाला है। वे मुद्दे ये हैं—

१. राज सामान्य का लच्चा

२. इसकी पूर्व अपूर्व अवस्थायं तथा उन क्षतस्थाओं के स्वरंद और प्रतिकालक कर्म का विश्लोधन

**१. शवाबारक कर्म का स्वरूप** 

४. एक तत्व में 'झाबृतानावृतत्व' के विरोध का परिवार

बेदान्तमत में 'ऋष्टतामवृतत्व' की ऋतुपपित

६. अपूर्वज्ञानगत तारतम्य तथा उसकी निवृत्ति का कार्य

७.खयोपशम की प्रक्रिया।

र. [१] प्रत्यकार ने झुरू ही में ज्ञानसामान्य का जैनसम्मत देसा स्परूप बतलाया है कि जो एक मात्र आपत्मा का गुख है और जो स्व तथा पर का प्रकारांक है वह शान है। जैनसम्मत इस ज्ञानस्वरूप की दर्शनान्सरीय शान-स्वरूप के साथ तलना करते समय ग्रार्थचिन्तकों की मुख्य दो विचारधाराएँ ध्यान में आती हैं। पहली घारा है सांख्य और वेदान्त में, और दसरी है बौद्ध, न्याय आदि दर्शनों में । प्रथम धारा के अनुसार, ज्ञान गुवा और चित् शक्ति इन दीनों का आधार एक नहीं है: क्योंकि पुरुष और ब्रह्म ही उस में चेतन माना गया है; जब कि पुरुष और ब्रह्म से ब्रातिरिक्त श्रन्त:करण की ही उसमें शान का ऋषार माना गया है। इस तरह प्रथम घारा के ऋनुसार चेतना और शान दोनों भिन्न-मिन्न श्राधारगत हैं। दूसरी धारा, चैतन्य श्रीर शान का श्राधार मिल-मिल्न न मान कर. उन दोनों को एक आधारगत अतएव कारश कार्यरूप मानती है। बौददर्शन चित्त में. जिसे वह नाम भी फडता है, चैतम्य और हान का अस्तित्व मानता है। जब कि न्यायादि दर्शन छालिक चित्त के बजाय स्थिर आप्राप्ता में ही नैतन्य और ज्ञान का श्रस्तित्व मानते हैं। जैन दर्शन दूसरी विचारवारा का अवलानी है। क्योंकि वह एक ही ब्रात्मतत्त्व में कारण रूप से चेतना को ब्रीर कार्य रूप से उस के ज्ञान पर्याय को मानता है। उपाध्यायजी ने उसी भाव शान को स्नात्म गुण--धर्म कह कर प्रकट किया है।

२. उपाध्यावजी ने फिर बतलावा है कि ज्ञान पूर्व भी होता है और अपूर्व मी। वहाँ यह प्रश्न स्वामाविक है कि जब आस्मा चेतनस्वमाव है तब उस मैं ज्ञान की कभी अपूर्वता और कभी बुर्वता क्यों! इसका उत्तर देते समय उपाध्याय जी ने कमंत्रमाव का विकोषण किया है। उन्होंने कहा है कि [२] आत्मा पर एक ऐसा भी जावरण है जो चेतना शक्ति को बुर्वस्प में कार्य करने नहीं

<sup>े</sup> इस तरह पशुष्कोश कोशक में दिने गए ये औक जामसिंदु के मूंस प्रन्थ की कंतिका के सुनक हैं।

देता । यही आवरस्य पूर्ण जान का प्रतिकन्यक होने से कैपकशानावरस्य कहाबाता है। यह आवरस्य जैले पूर्ण जान का प्रतिकन्य करता है वैसे ही अपूर्ण जान का जनक भी बनता है। एक ही केवलजानावरस्य को पूर्ण जान का तो प्रतिकन्यक और उसी समय अपूर्ण जान का जनक भी मानना चाहिए।

श्रपूर्ण ज्ञान के मति अत श्रादि चार प्रकार हैं। श्रीर उन के मतिकानावरख श्रादि चार श्रावरण भी प्रथक प्रथक माने गए हैं। उन चार श्रावरणों के खयो-पशम से ही मित श्रादि चार श्रपूर्ण ज्ञानों की उत्पत्ति मानी जाती है। तब यहां. उन ग्रपूर्ण जानों की उत्पत्ति केवलज्ञानावरण से क्यों मानना ! ऐसा प्रश्न सहज है। उसका उत्तर टपाध्यायजी ने शास्त्रसम्मत ि कह कर ही दिया है. फिर भी वह उत्तर उन की स्पष्ट सभ्क का परिशाम है; क्योंकि इस उत्तर के हारा उपाध्यायजी ने बैन शास्त्र में चिर प्रचलित एक पद्मान्तर का संयक्तिक निरास कर दिया है। वह पद्मान्तर ऐसा है कि---जब केवलज्ञानावरण के स्वय से मक्त स्थातमा में केवलज्ञान प्रकट होता है. तब मतिज्ञानावरण ऋाटि चारों श्रावरण के स्वय से केवली में मित श्रादि चार ज्ञान भी क्यो न माने जाएँ ? इस प्रश्न के जवाब में, कोई एक पत कहता है कि---केवली में मित श्रादि चार ज्ञान उत्पन्न तो होते हैं पर वे केवलशान से श्राभिभत होने के कारण कार्यकारी नहीं। इस चिरप्रचित पन को नियुक्तिक सिद्ध करने के लिए उपाध्यायजी ने एक नई युक्ति उपस्थित की है कि अपूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञानावरण का ही कार्य है, चाहे उस अपूर्ण ज्ञान का तारतम्य या वैविध्य मांतज्ञानावरण आदि शेष चार आवरणों के स्वयंप-शम वैविध्य का कार्य क्यों न हो, पर ऋषुरां जानावस्था मात्र पूरां जानावस्था के प्रतिबन्धक केवलज्ञानावरण के सिवाय कभी सम्भव ही नहीं ! श्रातएव केवली में जब केवलज्ञानावरण नहीं है तब तबन्य कोई भी मित आदि अपूर्ण ज्ञान केवली में हो ही कैसे सकते हैं सचमुच उपाध्यायजी की यह युक्ति शास्त्रानुष्ट्रल होने पर भी उनके पहले किसी ने इस तरह स्पष्ट रूप से मुभाई नहीं है।

है. [४] सपन मेर और मूर्व प्रसार के साथ के उत्तक्षातावरण और जेततारांकि की शाक्षप्रसिद तुलना के हारा उपाध्यायओं ने शानावरण कमें के स्वस्य के बारे में दें। यह तो यह, कि झावरण कमें कर एक प्राप्त में दें। बार लेता की है। एक तो यह, कि झावरण कमें एक प्रकार का ट्रब्य है; और दुसर्ग यह, कि वह द्रव्य कितना ही निविद्ध — उत्कट क्यों ने हैं, फिर भी वह अति स्वच्छ अभ्य जैता होने से अपने आवार्य ज्ञान गुण की सर्वेगा आहत कर नहीं सकता।

कर्म के स्वरूप के विषय में भारतीय चिन्तकों की दो परम्पराएँ हैं। बौढ, त्याय दर्शन ब्रादि की एक; ब्रौर साख्य, वेदांत ब्रादि की दूसरी है। बौढ दर्शन

स्केराक्रस्य, श्रेसाक्रस्य आदि अनेक कर्माक्रस्य को मानता है। यर उसके मतानुसार विच का वह आवरण मान संस्कारस्य कि ता है जो कि इच्य-स्वरूप नहीं है। न्याप आदि दर्शनों के अनुसार मी जानाक्रस्य—अजान, जानंग्य का मानाक्ष्य मान सान होने से अमान रूप ही पितत होता है, उत्यस्प नहीं। जब कि सीस्य, वेदान्त के अनुसार आवरण वह उत्यस्प कर्वर्थ कि होता है। सोस्य के अनुसार बुद्धिस्त का आवारक तमीगुर्थ है जो एक सुक्ष्म वह उत्यस्प कर इच्या हो। सोस्य के अनुसार बुद्धिस्त का आवारक तमीगुर्थ है जो एक सुक्ष्म वह उत्यस्प कर स्वर्था मान है। वेदान्त के अनुसार मी आवरण—अज्ञान नाम से वस्तुता एक प्रकार का वह उत्य है। वेदान्त के मुल्याक्षण की अवस्था-अज्ञान रूप सामा माना है जिसे सांस्य-मिर्माण के अनुसार प्रकृति या अन्त-करण कर सकते हैं। वेदान्त ने मुल्य-आज्ञान और अवस्था-अज्ञान रूप से वा मुलाविया अंदी उत्याविया रूप से अनेकिय आवर्यों की स्वर्य-कर्म कर्म कर्म कर से हैं। वेन परंपरा तो जानावरण कर्म हो या दूसरे कर्म—सम को अस्पत त्याह रम से एक प्रकार वा वह उत्य बतलाती है। पर सक्ते ताय ही वह अज्ञान—सम्बद्धानस्य परिवास, जो आत्मानत है और जो पौरातिक कर्म-उत्य का कारण तथा कार्य कर्म है।

जैनदर्शनप्रसिद्ध ज्ञानावरणीय शब्द के स्थान में नीचे बित्ते शब्द दर्शना-न्तरों में प्रसिद्ध हैं। बौददर्शन में श्रविचा और जे शब्दण । सांस्व-योगदर्शन में श्रविचा और प्रकाशावरण । न्याय-वैशेषिक-वेदान्त दर्शन में श्रविचा और श्रवान।

४ [पृ० २. पं० ३] आइतल और अनाइतल परस्यर विरुद्ध होने से किसी एक बरतु में एक साय रह नहीं सकते और पूर्वोच्च प्रक्रिया के अनुसार तो एक हो जेता एक समय में करवानावरण से आइत भी और अनाइत भी मानी गई है, तो कैसे पट सकेगा? इसका जवाब उपाय्यायों ने इसकेश्वाद हिंदे ते दिया है। उन्होंने कहा है कि चयिन चेतना एक ही है फिर भी पूर्व और अपूर्व प्रकार नाना आन उसके पर्याय हैं ओ कि चेतना से कप्यावित् भिका-

१ देखो, तत्त्वसंग्रह पंजिका, प्र० ८६६ ।

२ स्पादादर०, पू० ११०१।

३ देखो, स्याद्वाटर०, पू० ११०३ ।

४ देखो, विवरसममेयसंग्रह, पृ० २१; तथा न्यायकुमृदचन्द्र, पृ० ८०६।

**५ वेदान्तपरिभाषा, प्र० ७२ ।** 

६ गोम्मटसार कर्मकावड, गा० ६ ।

भिन्न हैं। केवलज्ञानवरस के द्वारा पूर्ध प्रकार के ब्वाइत होने के समाव ही उसके द्वारा अपूर्ण प्रकार अनाइत भी है। इस तर दो मिन्न पर्याची में की आइतत और अनाइतन है जो कि पर्याचार्षिक दृष्टि से सुपर है। फिर भी बब रूपार्थिक दृष्टि की विनदा हो, तब द्वन्य की प्रधानता होने के कारस, पूर्व और अपूर्णशान रूप पर्याप, द्वन्यात्मक चेतना में भिन्न नहीं। स्वराप्य उस दृष्टि से उसत दो पर्याप्य आइतन अनाइतन को एक चेतनागत मानने और कारने में कोई विशेष नहीं। उपाण्याच्यों ने द्वनार्थिक पर्याप्य के दृष्टि का विवेक सूचित करते आस्तान का बैन दर्गन सम्मत परिणानस्य स्वरूप प्रकट किया है जो कि केवल निरम्य वा कृट्यनवार से भिन्न है।

भ् [भ् ] उपाय्यायजी ने जैन दृष्टि के अनुसार 'श्रावृतानावृततः' का सम-र्थन ही नहीं किया विलक इस विषय में वेदान्त मत को एकान्तवादी मान कर उसका खरहन भी किया है। जैसे वेदाना ब्रह्म को एकाना कटस्य मानता है वैसे ही साख्य-योग भी परुष की एकान्त कटस्थ ऋतएवं निर्लोग, निर्धिकार श्लीर निरश मानता है। इसी तरह स्थाय खादि दर्शन भी खात्मा को एकान्त नित्य ही मानते हैं। तब प्रन्थकार ने एकान्तवाद में 'श्रावतानावतन्त्र' की श्रानुपर्यात मिर्फ वेटान्त मन की समालोचना द्वारा ही क्यों दिखाई र ऋथांत उन्होंने सांस्थ-योग ऋदि मतों की भी समालोचना क्यो नहीं की ?--यह प्रश्न ऋवश्य होता है। इसका जवाब यह जान पहला है कि केवल जानावरण के हारा चेतना की 'त्रावृतानावृतन्व' विषयक प्रस्तत चर्चा का (अतना साम्य । शब्दतः श्रीर **सर्थ**तः ) वेदान्त दर्शन कसाथ पाया जाता है उतना मारूब ब्राह्म दर्शनों के साथ नहीं। वैन दर्शन शुद्ध चेतनतन्य को मान कर उस में केवल**जानावरसा की** स्थिति मानता है और उस चेतन को उस केवलबानावरण का विषय भी मानता है। ंजैनमतानुसार केवलज्ञानावरण चेननतत्त्व में ही रह कर श्रम्य पदार्थी की तगर स्याश्रय चेतन को भी आवृत करता है जिससे कि स्व परमकाशक चेतना न ती त्रपनापूर्णप्रकाश करपाती है ब्रौरन ब्रन्य पटा**र्थों काही पूर्णप्रकाश क**र सकती है। वेदान्त मन की प्रक्रिया भी वैसी ही है। वह भी अज्ञान की गुढ चिद्रूप बड़ा में ही स्थित मान कर, उसे उसका विषय बतलाकर कहती है कि श्रशान ब्रह्मानष्ट होकर ही उसे श्रावृत करता है जिससे कि उसका 'सालपहत्त' ऋगटि रूप से तो प्रकाश नहीं हो पाता, तब भी चिद्रप से प्रकाश होता ही है। जैन प्रक्रिया के शुद्ध चंतन अपेर केवलज्ञानावरण तथा देवान्त प्रक्रिया के चिद्रुप ब्रह्म ग्रीर अज्ञान पदार्थ में, जितना अधिक साम्य है उतना शास्त्रिक त्रीर त्रार्थिक साम्य, जैन प्रक्रिया का अन्य सांस्य आहि मिक्स के साथ नहीं

है। बसोंकि सांस्य या सन्य किसी दर्शन की प्रक्रिया में सकत के आए चेकन या आपमा के श्राह्तानावृत होने का वैद्या सप्ट और विस्तृत विचार नहीं है. बैक्षा बेदान्त प्रक्रिया में है। इसी कारण से उपाध्यायजी ने बैन प्रक्रिया का समर्थन करने के बाद उसके साथ बहुत ऋंशों में मिस्रती जुसती वेदान्त प्रक्रिया का सब्देशन किया है पर दर्शनान्तरीय प्रक्रिया के खबडन का प्रयत्न नहीं किया !

जपाध्यायजी ने बेटाना मत का निरास करते समय उसके दो पत्नों स्त पूर्वपद्ध रूपसे उल्लेख किया है। उन्होंने पहला पद्ध विवरसानार्थ का [ ६ ] और दूसरा वाचस्पति मिश्र का [६] सूचित किया है। वस्तुतः ' वेदान्त दर्शन में वे दोनों पद्ध बहुत पहले से प्रचलित हैं। बहा को ही अक्षन का आश्रय और विषय मानने वाला प्रथम पत्त. सरेजवराचार्य की 'नैएकर्म्यसिद्धि' श्रीर उनके शिष्य सर्वज्ञारममनि के 'संक्षेपशार' रकवात्तिक' में, सविस्तर वर्शित है। जीव को ग्रहान का ग्राध्य ग्रीर बढा को उसका विषय मानने वाला इसरा पदा मएडन मिश्र का कहा गया है। ऐसा होते हुए भी उपाध्यायजी ने पहले पच को विवरणाचार्य---प्रकाशात्म यति का और दसरे को वाचरपति मिश्र का सचित किया है: इसका कारण लद वेदान्त दर्शन की वैसी प्रसिद्धि है। विवरखाचार्य ने सरेश्वर के मत का समर्थन किया और वाचररति मिश्र ने मराइन मिश्र के मत का । इसी से वे दोनों पद्ध क्रमश: विवरणाचार्य श्रीर वाचरपति मिश्र के प्रस्थान-रूप से प्रसिद्ध हए । उपाच्यायजी ने इसी प्रसिद्धि के खनसार उल्लेख किया है ।

समालोचना के प्रस्तुत महें के बारे में उपाध्यायजी का कहना इतना ही है कि अगर वेदात दर्शन ब्रह्म को सर्वथा निरंश और कटस्थ स्वप्नकाश मानता है. तब वह उस में अज्ञान के द्वारा किसी भी तरह से 'आवतानावतत्व' घटा नहीं सकता: वैसा कि जैन दर्शन घटा सकता है।

६ ि जिन इन्टिके श्रनसार एक ही चेतना में 'श्रावतानावतस्व' की उपपत्ति करने के बाद भी उपाध्यायजी के सामने एक विचारखीय प्रश्न झाया। वह यह कि केवलज्ञानावरण चेतना के पूर्णप्रकाश को आवत करने के साथ ही जब अपूर्ण प्रकाश को पैदा करता है, तब वह अपूर्ण प्रकाश, एकमात्र केवलज्ञाना-वरसारूप कारख से जन्य होने के कारण एक ही प्रकार का हो सकता है। क्योंकि 'कारवावैविच्य के सिवाय कार्य का वैविच्य सम्भव नहीं । परन्तु जैन शास्त्र और अनुभव तो इहता है कि अपूर्व ज्ञान अवश्य वारतभ्यवुक्त ही है। पूर्वता में एकरूपता का होना संगत है पर अपूर्णता में तो एकरूपता असंगत है। ऐसी

है वेसी, श्रानविन्द्र के टिप्पस प्र० १५ सं २५ से ।

दशा में अपूर्ण ज्ञान के तारतस्य का खुलासा क्या है सो आप क्तलाहर १। इस का जबाब देते हुए उपाध्यायजी ने स्नमली रहस्य यही बतलाया है कि स्नपर्स सान केवतज्ञानावरण-जनित होने से सामान्यतया एकरूप ही हैं: फिर भी उसके ग्रवान्तर तारतम्य का कारण श्रन्यावरणसंबन्धी स्वयोपश्राम**ें का वैविध्य है**। धनमेधावत सर्थ का ऋपूर्ण-मन्द प्रकाश भी वस्त्र, कट, भित्ति ऋदि उपाधिमेद में नानारूप देखा ही जाता है। श्वतएव मतिकानावरण श्वादि श्वन्य श्वादरणों के विविध संयोपशमों से-विरत्नता से मन्द्र प्रकाश का तारतम्य संगत है । अस एकरूप मन्द्र प्रकाश भी उपाधिमेद से चित्र-विचित्र संभव है. तब यह ऋर्यात ही सिंह हो जाता है कि उन उपाधियों के हटने पर वह वैविध्य भी खतम हो आता है। जब केवलझानावरण सील होता है तब बारहवें गुलस्थान के अन्त में अन्य मति श्रादि चार त्रावरण श्रीर उनके चवोपशम भी नहीं रहते। इसी से उस समय ऋपूर्ण ज्ञान की तथा तदगत तारतम्य की निवृत्ति भी हो जाती है। जैसे कि सान्द्र मेघपटल तथा वस्त्र श्रादि उपाधियों के न रहने पर **सर्य का मन्द** प्रकाश तथा उसका वैविध्य कल भी बाकी नहीं रहता. एकमात्र पूर्ण प्रकाश ही स्वतः प्रकट होता है: वैसे ही उस समय चेतना भी स्वतः प्रशंतया प्रकाशमान होती है जो कैवल्यजानावस्था है।

उपाधि की निवृत्ति से उपाधिकत अवस्थाओं की निवृत्ति बतसाते समय उपाध्यायजी ने ऋाचार्य हरिभट के कथन का हवाला टेकर ऋाध्यात्मिक विकास-कम के स्वरूप पर जानने लायक प्रकाश डाला है । उनके कथन का सार यह है कि ब्रात्मा के ब्रौपाधिक पर्याय-धर्म भी तीन प्रकार के हैं। जाति गति स्नादि पर्याय मात्र कर्मोटयरूप-उपाधिकृत हैं। श्रतएव वे श्रपने कारणभूत श्रषाती कर्मो के सर्वथा हट जाने पर ही मिक्त के समय निकत्त होते हैं। समा, सन्तोष आदि तया मति ज्ञान श्रादि ऐसे पर्याय है जो स्त्रयोपशमजन्य हैं। तास्विक धर्मसंन्यास की प्राप्ति होने पर ऋाठवें ऋादि गुणस्थानों में जैसे जैसे कर्म के **स्वयोपशम** का स्थान उसका चय प्राप्त करना जाता है वैसे वैसे चयोपश्रमरूप उपाधि के न रहने से उन पर्यायों में से तजन्य वैविध्य भी चला जाता **है।** जो पर्याय **कर्मचयज**न्य होने से ज्ञायिक श्रर्यात् पूर्ण श्रौर एकरूप ही हैं उन पर्यायों का ऋस्तित्व आवगर देहव्यापाराटिरूप उपाधिसहित हैं, तो उन पूर्य पर्यायों का भी **श्वस्तित्व सुक्ति में** ( जब कि देहादि उपाधि नहीं है ) नहीं रहता । श्रयांत् उस समय वे पूर्वा पर्वाय होते तो हैं, पर सोपाधिक नहीं; जैसे कि सदेह चायिकचारित्र भी शुक्ति में नहीं माना जाता । उपाध्यायजी ने उक्त चर्चा से यह बत**साया है कि आरास्पर्धाय** वैभाविक—उदयजन्य हो या स्वामाविक पर ऋगर वे सोपाविक हैं तो अपनी-

इंपरनी उपाधि हटने पर वे नहीं रहते । मुक्त दशा में सभी पर्वाय सब प्रकार की बाझ उपाधि से मुक्त ही माने जाते हैं ।

## दार्शनिक परिमाणाओं की तुलना

उपाध्यावजी ने कैनमिकिया-ब्रानुसारी जो मात्र कैन परिमाणा में बताबाला है वही भाव परिमाणामेद से इतर भारतीय दर्शनों में भी ययावत् देखा जाता है। सभी दर्शन झाव्यासिक विकासकम नतजाते हुए संदेख में उन्हर मुमुद्धा, जीव-ज्युनित कीर विदेशमुक्त हन तीन अवस्थाओं को समान कर से मानते हैं, और वे जीवन्सक स्थिति में, जब कि करोग और मोह का सर्वथा अभाव दहा है तथा पूर्ण ज्ञान पाया जाता है; विपाकारमधी आयुष आदि कमें की उपाधि से देह- धारया और जीवन का अस्तित्व मानते हैं; तथा जब विदेह मुक्ति मात्र होती है तथ उक्त आयुष्य आदि कमें की उपाधि सर्वथा न रहने से तक्रन्य देहभारया आदि कार्य का अभाव मानते हैं। उक्त तीन अवस्थाओं को स्थर हप से जताने वाली दार्शनिक एरिमाणाओं की तवना इस प्रकार के—

१ जन्कट सुमुद्धाः २ जीवन्युक्तिः ३ विदेहसुक्तिः १ जन तात्विक धर्मसंन्यास, सयोगि-प्रयोगि- सुक्ति, सिद्धत्व । चणक भेषी । गुणस्थान; सर्वज्ञत्व,

ऋहूंच । २ सांच्य योग वरवैरास्य, प्रसंख्यान, असंग्रज्ञात, धर्ममेच । स्वरूपप्रतिष्ठचिति, संग्रज्ञात । कैंबल्य ।

३ बौद्ध क्लेशावरणहानि, क्रेयायावरणहानि, निवांश, निराधव-नैरास्पदर्शन । सर्वज्ञल, प्रष्ट्रंस । ज्यस्तिति । ४ न्याय-वैशेषिक गुक्तयागी विगुक्तयोगी प्राप्यकां ५ वेदान्त निर्विद्धरण्ड समाधि ब्रह्मसाख्यकार, स्वरूपसाम,

ब्रह्मनिष्ठल । पुष्ठि । दार्शनिक इतिहाम से जान पड़ता है कि हर एक दर्शन की ऋपनी-ऋपनी उक्त परिभाषा बहुत पुरानी है। ऋतएव उनसे मेथित होने वाला विचारस्रोत

तो और भी पुराना समऋना चाहिए ।

[ - ] उपाध्यायकी ने क्षान सामान्य की कर्कों का उपसंदार करते हुए शाननिकरण्य में बार-बार झाने वाले खयोरखाम शब्द का भाव करकावा है। एक माच जैन साहित्य में पाये जाने वाले खयोरखाम शब्द का विवरण्य उन्होंने भारत मत के रहस्यकाराओं की मिक्रया के झनुसार उसी की परिभाषा में किया है। उनहोंने अति विस्तृत और असि विद्युद वर्षन के द्वारा जो रहस्य अकट विश्वे है वह दिगम्बर रवेताम्बर रोनों परंपराओं को एक सा सम्बत है। 'शूक्पकाद ने अपनी साविष्यक रोती में बयोगराम का स्वकार अति सेवेदा में सम्बद है किया है। ग्राजवासिककार ने उस पर कुछ और विरोध मकारा बाता है। परस्तु इस विषय पर जितना और तीना विस्तृत तथा विरोद वर्षोंन में सेताम्बरीय मन्यों में सातक्ष्य मक्यिपीय रोकाओं में 'पाया जाता है उतना और वेसा विस्तृत व विशाद वर्षोंन हमने अभी तक किसी भी दिगम्बरीय प्राचीन-अवांचीन मन्य में नहीं देखा। जो कुछ हो पर श्वेताम्बर स्थिमान रोनों परंपराओं का प्रस्तुत विषय में विचार और परिभागा का प्रेस्च व्यंति करता है कि स्थोपरामविषयक प्रक्रिया अन्य कई महिवाओं से तरह बहुत पुरानी है और उसको जैन तत्वकों ने ही हम रूप में हमना अभिक विक्रित किया है ।

च्योपराम को प्रांक्रया का सुख्य वक्तव्य इतना ही है कि अप्ययस्थाय की विवि-धता ही कर्मगत विविधता का कारण है। वैसी-वैसी रागद्वे पाटिक को तीवता या मन्दता वैसा-वैसा ही कर्म की विचाकजनक शिंक का-रस का नीवत्य या मन्दत्य । कर्म की शुमाशुम्ना के तारतम्य का आधार एक मात्र अप्ययस्थाय की शुद्धि तथा अशुद्धि का तारतम्य ही है। जब अप्ययस्थाय में संक्लेश की मात्रा नीव हो तव तज्जन्य अशुम्म कर्म में अशुम्नता तीव होनी है और तज्जन्य शुम्म कर्म में शुम्मता मन्द होती है। इसके विपर्यंत जब अध्ययस्थाय में विशुद्धि की मात्रा बढ़ने के कारण संक्लेश की मात्रा मन्द हो जाती है तब तज्जन्य शुम कर्म में शुम्मता की मात्रा तो तीव होती है और तज्जन्य अशुम कर्म में अशुम्मता की मात्रा तो तीव होती है और तज्जन्य अशुम कर्म में अशुम्मता मन्द हो जाती है। अप्ययस्थाय कर ऐमा मो बल है जिससे कि कुछ तीवतमियाकों कर्माश करी होते हुए मी श्रांकिन्त्रकर बन शांत है, तथा मन्दविषाकी कर्माश विधानम होते हुए मी श्रांकिन्त्रकर बन शांत है, तथा मन्दविषाकी कर्माश श्री अग्रत है।

ऊपर कर्मशक्ति और उसके कारण के मबन्य में जो बैन निद्धान्त बताबाण है वह राज्यान्तर से और रूपान्तर से (मंधेप में ही सही) सभी पुनर्शनसवादी दर्शनान्तर में पाया जाता है। न्याय-हेरीएक, नीएब और औद रहांनी में यह स्वष्ट बताबाद है कि बैसी राग-देप-मोहरण कारण की तीक्रा-मन्तरता बैसी अधिकाय का कि सम्पत कर्म की तीक्ष-मेंद शाविक की तरह क्षत्रण ने तीक्ष-मेंद शक्ति की तरह क्षत्रण गत नानांचिक तीक्ष-मेंद शक्ति का बर्बन करता है, की तत्वातान की उत्पत्ति के बाद भी वया-

१. देखो, ज्ञानबिंदु टिप्पण् ए० ६२. एं० से 1

संभव काम करती रहती हैं। इतर सब दर्शनों की अभेदा उक्त विषय में कैव दर्शनों के ताम योग दर्शन का अधिक वार्य है। येग दर्शन में करोगों की जो प्रभुत, वह, बिल्क्किन और उदार—ने बार अध्दर्शयाएँ बतावाह है वे जैन परि-भाषा के अपूरार कर्म की सत्तागत, बायोगरामिक और औरदिक अब्दर्शाएँ हैं। अतरप खुद उपाध्यायजों ने पानखालयोगसूत्रों के ऊपर की अपनी सक्षित हरिं में पत्ताबित और उसके भाष्यकार की कर्म विषयक विचारसर्शी तथा परिभाषाओं के साथ जैन प्रक्रिया की जुलना को है, जो विशेष रूप से ज्ञातक्य है।—देखी, योगदर्शन, यशो॰ २.४।

यह सब होने हुए भी कर्म विषयक जैनेनर वर्णन और जैन वर्णन में लास अदर भी नजर खाता है। पहला तो यह कि जितना विस्तृत, जितना विषय और जिनना पृथक्करण्यावाला वर्षन जैन प्रथा में हैं उतना विस्तृत, विषय और पृथ-करण्यावाला वर्षन जैन प्रथा में हैं उतना विस्तृत, विषय स्त्रिर पृथ-करण्य कुम वर्णन किसी अपन्य जेनेनर साहित्य में नहीं है। दूसरा अतर वह है कि जैन नितन्ता ने अपन्य अपन्य साथी परिशाकों की तीवता-मदता तथा ग्राह्म अप्राद्ध के दुरूद तारतम्य को पौद्गालिक "—मूर्त कर्म रचनाओं के द्वारा व्यवत करने का एव सम्भाने का जो प्रथन किसा है वह किसी अपन्य चितक ने नहा किया है। यह सब है कि जैन वालाय में कर्म विषयक एक स्वतृत्र साहित्य राशि ही विस्वता में विकास है।

१ न्यायसूत्र के व्याच्याकारों ने अदृष्ट के सक्क्य के संक्रम में पूर्व एक स्त का निर्देश किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अदृष्ट को परमासुगुरा मानने वाले भी हैं—न्यायमाध्य ३. २ ६६। वावस्पति मिश्र ने उस मत को सम्प्रक्तेया कैनमत (तायवं पूर्व ध्वाप्त ) कहा है। अवन्त ने (न्यायम अमास्य क्रिक्ट के भी मिश्र ने उस मत को समालोकचा की है। जान पड़ता है कि न्यायसूत्र के किसी व्याच्याता ने अहण्यविषयक जैन मत को उस माने व्याप्त के किसी व्याच्याता ने अहण्यविषयक जैन मत को उस माने व्याप्त के किसी व्याच्याता ने अहण्यविषयक जैन मत को उस नहीं समाम्य है। जैन दर्शन मुख्य कर के आहण्य कर के आहण्य को आहम परियाम हो मानता है। उसने पुद्गातों को जो कर्म-अहण्य कहा है वह उपचार है। जैन शाकों में आह्वकचन्य या आह्ववजनक रूप से पीद्गाविषक कर्म का की विस्तृत विचार है और कर्म के साथ पुद्गाता शब्द का की वार-बार प्रयोग वेका जाता है उसी से वास्तावन आहि समी व्यावकाकार आणित या अपूरे जानवया स्वयवन में सुक्य हुए अन पढ़ते हैं।

## २ मति-शृत ज्ञान की चर्चा

ज्ञान की सामान्य रूप से विचारणा करने के बाद अन्यकार ने उसकी विदेश विचारणा करने की दृष्टि से उस के पाँच मेदी में से असम मति और कुछ का निरुप्त काम को दृष्टि से मति ज्ञान का पूर्वारुष्य का निरुप्त काम के बाद ही अनु का निरुप्त आम है, किर मी मति और मुख का स्वरूप एक दृष्टि से हतना विविक्त नहीं है कि एक के निरुप्त का सवस्य दूसरे के निरुप्त को शावा जा सके दूसी से दोनों की चर्चा साथ साथ कर दी गई है पुरु १६ पंट हो। इस चर्चा के आधार से तथा उस मान पर संपर्दीत क्रमें के टिप्पणों के आधार से जिन खास खास मुद्दों पर यहाँ विचार करना है. वे महें ये हैं—

- (१) मति और श्रुत की मेदरेखा का प्रयत्न ।
- (२) श्रुतनिधित और त्रभुतनिधित मति का प्रश्न।
- (३) चतुर्विध बादयार्थ ज्ञान का इतिहास।
- (४) ऋहिंसा के स्वरूप का विचार तथा विकास । (५) पट्स्थानपतितत्व ऋौर पूर्वगत गाथा ।
- (६) मति ज्ञान के विशेष निरूपण में नया ऊहापोह ।

# (१) मित और श्रुत की भेदरेखा का प्रयत्न

नैन कमेशान्त्र के प्रारम्भिक समय से ही जानावरण कमें के पाँच मेदी में मित्र कानावरण क्रोर भुतज्ञानावरण ये रोनों उत्तर प्रकृतियाँ निलकुल खुदी मानी गई हैं। अतप्रय यह भी सिंद हैं कि उन प्रकृतियों के आवार्य रूपसे माने गए मति और भुत का भी सक्य में एक दूसरे से भिन्न ही शास्त्रकारों के हिंदी मित्र और भुत के पारपारिक मेर के विषय में तो पुराव्यात से ही कोई मतिये या और आज भी उस में कोई मतियेद देगा नहीं जाता; पर इन दोनों का स्वरूप हतना अधिक निकट है कि उन रोनों के बीच मेरक रेला स्थिप कना बात ही कहिन कार्य है; और कमी-कमी तो वह व्याद असमन सा यन जाता है। मति और भुत के बीच भेर है या नहीं, असमर है तो उनकी सीमा किस तरह निजीरित करना; इस बारे में विचार करने वाली तीन प्रपन्न कैन वाल्यन में देले जाने हैं। पहला प्रवत्न जागामानुतारी है, इसरा आगमानुतारी है, इसरा आगमानुतारी है, इसरा आगमानुतारी है, इसरा आगमानुतार कार्यिक है, और तीसरा शुद्ध तार्विक है।

[ ४६ ] पहले पयत्न के ऋनुसार मिन जान वह कहसाता है जो हिन्द्रय-मनोजन्य है तया अवग्रह ग्राटि चार विभागों में विभक्त है। जीर भूत जान वह कद्रकाता है जो संगानिक एवं संगवास रूप से जैन परंपरा में बोकोच्य शास्त्र के नाम से मिरिस है, तथा जो बैनेतर वास्त्रम्य जोकिक शास्त्ररूप से कहा गया है। इस प्रयक्त में मित कीर शूत की भेदरेला प्रयस्त्र है, स्वॉकि इसमें मृतपद जेन परंपरा के प्राचीन एवं पित्रम माने जानेवाली शास्त्र मात्र से प्रधानत्वास संज्ञ्य रखता है, जैसा कि उस का सहोदर भृति पद बैरिक परंपरा के प्राचीन एवं पवित्र माने जाने वाले शास्त्रों से मुख्यतमा संवन्य रखता है। यह प्रयक्त आवामिक इसलिए है कि उसमें मुख्यतमा आगमपरंपर का ही अनुसरण है। 'क्यतुयागद्वार' तथा 'तस्वार्थाधियाम सूत्र' में पाया जानेवाला भुत का वर्षात्र इसी प्रयक्त का फल है, जो बहुत पुराना जान पढ़ता है। (देखो, अनुवोगद्वार यह सुरू २ से अपीर तत्वार्थ १. २०)।

[१५, २६ से ] दूसरे प्रयत्न में मति और भूत की भेदरेखा तो मान ही ली गई है. पर उस में जो कठिनाई देखी जाती है वह है मेदक रेखा का स्थान निश्चित करने की। पहले की ख्रपेदा दूसरा प्रयत्न विशेष स्थापक है; क्योंकि पहले प्रयत्न के अनुसार श्रुत ज्ञान कव शब्द से ही सबन्ध रखता है तब दूसरे प्रयत्न में शब्दातीत ज्ञानविशेष को भी श्रुत मान लिया गया है। दूसरे प्रयत्न के सामने जब प्रश्न हुआ कि मति ज्ञान में भी कोई अंश सशब्द और कोई अश अशब्द है, तब सरान्द और शब्दातीत माने जानेवाले भूत शान से उसका भेद कैसे समझना ? इसका जवाब दूसरे प्रयस्त ने ऋषिक गहराई में जाकर यह दिया कि असला में मतिलाब्बि और अतलाब्बि तथा मत्युपयोग और अतोपयोग परस्पर विलक्कत प्रथक है. भते ही वे दोनों ज्ञान सशब्द तथा अशब्द रूप से एक समान हों। दूसरे प्रयत्न के ब्रनुसार दोनों ज्ञानों का पारस्परिक भेद स्रविष और प्रयोग के मेद की मान्यता पर ही अवसम्बत है; जो कि जैन तत्वज्ञान में चिर-प्रचलित रही है। ऋदर अत और अनदार अत रूप से जो अत के मेट जैन वाड्मय मे हैं - यह इस इसरे प्रयत्न का परिशाम है। 'आवश्यकनियंकि' (ग०१६) और 'नन्दीसूत्र' (स्०३०) में जो 'श्रम्खर सत्री सम्मं' आदि चौदह अुतमेद सर्व प्रथम देखे जाते है और जो किसी प्राचीन दिगम्बरीय प्रन्थ में हमारे देखने में नहीं ऋाए, उनमें अब्द और अनद्यर श्रुत ये दो भेद सर्व प्रथम ही आते हैं। बाकी के बारह भेद उन्हीं दो भेदों के खाधार पर अपेद्धाविशेष से गिनाये हुए हैं। यहाँ तक कि प्रथम प्रयत्न के फल स्वरूप माना जानेवाला र्क्रैगप्रविष्ट और संगवास शुत भी दूसरे प्रवत्न के फलस्वरूप सुख्य सस्र और अनचर भुत में समा जाता है। पद्मिप बाह्यरभुत ब्यादि चौदह प्रकार के भुत का निर्देश 'ब्रावस्थकनिर्यक्ति' तथा 'नन्दी' के पूर्ववर्ती मन्यों में देखा नहीं जाता.

फिर भी उन चौदह मेदों के आधारभूत श्रद्धरानकर श्रुत की कल्पना तो पाचीन ही जान पडती है। क्योंकि 'विशेषावश्यकभाष्य' (गा० ११७) में पूर्वगत-रूप से जो गाथा ली गई है उस में श्रावर का निर्देश स्पष्ट है। इसी तरह दिगम्बर स्वेताम्बर दोनों परंपरा के कर्म-साहित्य में समान रूप से वर्षित अत के बीस प्रकारों में भी अक्षर अन का निर्देश है। अक्षर और अनक्षर अन का विस्तत वर्णन तथा दोनों का भेदप्रदर्शन 'निर्यंकि' के आवार पर भी जिनभड़-गणि क्षमाश्रमण ने किया है । भट्ट श्रकलंक ने भी श्रद्धारनम्हर अत का उस्लेख एवं निर्वचन 'राजवार्तिक' में किया है--जो कि 'सर्वार्थसिद्धि' में नहीं पाया .. जाता । जिनमद्र तथा श्रकलंक दोनों ने श्रद्धरानक्षर श्रत का व्याख्यान तो किया है, पर दोनों का व्याख्यान एकरूप नहां है। जो कुछ हो पर इतना तो निश्चित ही है कि मति श्रौर श्रत ज्ञान की भेदरेखा स्थिर करनेवाले दूसरे प्रयत्न के विचार में अवरान तर अत रूप से सम्पूर्ण मूक-वाचाल ज्ञान का प्रधान स्थान रहा है---जब कि उस मेट रेखा को स्थिर करने वाले प्रथम प्रयत्न के विचार में केवल शास्त्र-ज्ञान ही अतरूप से रहा है। दूसरे प्रयत्न को आगमानसारी तार्किक इसलिए कहा है कि उसमें श्रागमिक परपरासम्मत मति श्रीर अत के भंद को तो मान ही लिया है: पर उस मेद के समर्थन में तथा उसकी रेगा आँकने के प्रयत्न में. क्या दिगम्बर क्या श्वेताम्बर सभी ने बहुत कुछ तक पर दौड लगाई है।

[५०] तीसरा प्रकत शुद्ध तार्किक है जो विक् भिद्ध मेन दिनाकर का ही जान पड़ता है। उन्होंने मति और श्रुन के भेद को ही मान्य नहीं रखा । श्रुन कर भेद को ही मान्य नहीं रखा । श्रुन कर का पह अवस्थ अग्रमानित्येन तर्कावलायों है। ऐसा कोई शुद्ध तार्किक प्रवन्त, दिगामर वा मूप में देखा नहीं जाता। मांत और श्रुन का अभेद रशानिवाला यह प्रवन्त विद्धानत की स्वास विशेषता स्वितन स्वास है। वह विशेषता यह कि उनकी हिंदे विशेषतया अमेदगामिनों रहीं, जो कि उन युग में मायानतवा प्रति- चित अद्भीत भावना का कल जान पड़ता है। क्योंक उन्होंने न केवल मति अपीर श्रुन में ही आग्रमसिद मेंदरेखा के विद्ध तर्क किया, विर्क्ष अपीर श्रुन में ही आग्रमसिद मेंदरेखा के विद्ध तर्क किया, विर्क्ष अपीर श्रीर श्रुन में ही आग्रमसिद मेंदरेखा के विद्ध तर्क किया, विर्क्ष अपीर और

१ देखो, विशेषावश्यकभाष्य, गा० ४६४ से ।

२ देखो, राजवार्तिक १.२०,१५ ।

<sup>ा</sup>र (ह देखो, निश्चयद्वात्रिशिका रुखो० १६; श्चनक्टिंदु ए० १६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>। ः</sup> ४ देखो, निश्चयद्वा० १७; ज्ञानविन्दु पृ० १८।

मनत्वर्यांव में तथा "केवलजान और केवलर्रान में माने जानेवाले आवयम सिंह मेद को मी तर्फ के बता पर ग्रमान्य किया है !

उपाध्यायजी ने मति और भूत की चर्चा करते हुए उनके मेर, मेर की सीमा और क्रमेद के बारे में, अपने क्रमय तक के बेन वारुम्य में थी कुक् विता तथा जाता या उस सब का, अपनी विशिष्ट से जीती से उपयोग करके, उपर्युत तीनों प्रयानों का समर्थेन सुस्मतापूर्वक किया है। उपध्यायजी की सुक्षा होंट प्रत्येक प्रयत्न के आमर्थन स्थान हिंदी कर पहुँच आती है। इसिक्स वे परस्पर विशेषी दिखाई देने वाले पक्षमेदों का भी समर्थन कर पाते हैं। जैन विद्वानों में उपाध्यायजी ही एक ऐसे हुए किहोंने मति और अुत की आगमसिद्ध मेरेरसाओं को टीक-डीक वतलाते हुए मी सिद्ध देन के क्रमेदगामी पक्ष को पंत्रयं प्रदर्श हैं। भी दिखाई के प्रता है से नवीन और जुत की आगमसिद्ध को पंत्रयं प्रदर्श हैं। इसिक्स के सामेदगामी पद्ध को पंत्रयं प्रदर्श हैं। इसिक्स के सामेदगामी पद्ध को पंत्रयं प्रदर्श हैं। इसिक्स के सामेदगामी पद्ध को पंत्रयं के स्वान कीर स्तृत्य स्वित करते हुए, सुक्षम और इटव्यक्षम तार्किक शैंती से समर्थन किया।

१ देखो, सन्मति ब्रितीयकायड, तथा-झनविन्दु पृ० ३३ ।

२ 'तापाच्छेदाच्च लिक्क्यास्तुवर्शनिव परिडतैः । परीक्ष्य भिक्क्ये मार्झे महत्त्वे न द्व गौरवात ॥" —तत्त्वर्सः का० ३६८०८ ।

जिससे उन्होंने आगम-भुतिप्रमाण का समावेश बौदों की तरह अनुस्तन में ही किया। इस तरह आगम को आतिरिक प्रमाण न मानने के विषय में बौद और वैशेषिक दोनों दर्शन मूख में परस्रर विरुद्ध होते हुए भी अविरुद्ध सहोदर बन गए।

जैन परंपरा की जानभीमांसा में उन दोनों विचारधाराएँ भीवाद हैं। मित्र कौर कुठ की भिन्तता माननेवातों तथा उनकी रेखा स्थिर करनेवातों उत्तर वर्षान किये गए आगमिक तथा आगमानुसारी तार्किक-दन रोनों प्रवन्तों के मूल में वे ही संस्कार हैं जो आगम को स्वतन एयं अतिरिक्त प्रनाण माननेवाली भाषीनतम विचारधारा के पोषक रहे हैं। भूत को मिति से अवता न मानकर उसे उसी का एक प्रकार मात्र स्थारित करनेवाला दिवाकरश्री का र तीसरा प्रयन्त आगम को अतिरिक्त प्रमाण न माननेवाली दूसरी विचारधारा के असर से अब्बुता नहीं है। इस तरह इस देख नकते हैं कि अपनी चहांटर अपन दाश्तिक पर-पराध्यों के बीच में ही जीवनधारग करनेवाली तथा पत्राने-मुक्तेनवाली जीन कर तिथा।

(२) श्रुतनिश्रित स्रोर स्रश्रुतनिश्रित मति

[१६] मित ज्ञान की चर्चा के प्रशङ्क में श्रुश्तिनिश्रत और अञ्जुतनिश्रित मेर का प्रश्न भी विचारणीय हैं । श्रुविनिश्रत मित ज्ञान वह है जिसमें भूरतानजन्य वासना के ।उद्शेष से विशेषता आती है । अञ्जून विभावका तो श्रुतज्ञानजन्य वासना के प्रशेष के शिवा हो उत्यक्त होना विषय में श्रुतिनिश्रत मित ज्ञान होता है यह विषय पहले क

१ देखो, प्रशस्तपादभाष्य पृ० ५७६, न्यामवती पृ० ५७७; कंदली पृ०२१३।

२ पर्यार दिवाकरश्री ने खबती बचीत्री (निश्चय० १६) वे नित्र झिर श्रुत के समेद को स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिर प्रचलिन मित-श्रुत के भेद की सबया खबरण्या नहीं की है। उन्होंने न्यायावशर में ख्रायम प्रमाण के स्वतन्त्र रूप से निर्देश्ट किया है। जान पड़ना है इस जगह दिवाकरश्री ने प्राचीन परमा का अनुसरण किया और उक्त बचीली में ख्राना स्वतन्त्र मत वश्वत किया। इस तरह दिवाकरश्री के प्रमें में आपम प्रमाण को स्वतंत्र खितिरेश मानने और न माननवाली दोनों दूरोनान्तरिय विवास्त्रार्थों के स्वतंत्र आपितेरेश का स्वीकर सानने और न माननवाली दोनों दूरोनान्तरिय विवास्त्रार्थों से की आपी है।

रे देखो, ज्ञानकिन्दु टिप्पस पृ० ७०।

होता है, जब कि अभुविनिश्चित मित जान का विषय पहले अनुष्ठकन्य होता है। प्रश्न यह है कि 'आनिकनु' में उपप्यापनी ने मितिशन कर से जिन भुतिनिश्चत और अभुविनिश्चत से मेरों का उपपुंक स्वप्टेकरण किया है उनका ऐतिहासिक स्वाय क्या है? हसका जुलासा यह जान पड़ता है कि उक्त दोनों मेर उतके प्राचीन नहीं जितने प्राचीन मित जान के अवश्व आदि अन्य मेरे हैं। क्योंकि मित जान के अवश्व आदि तथा बहु, बहुविष आदि सभी मक्त से सेताम्बर-रिनामस वाह्मक में समान कर से वार्थित हैं, तब भुतिनिश्चत और अभुतिनिश्चत का यर्थन एक मात्र श्वेताम्बरीय गंभी में है। श्वेताम्बर साहित्य में मी इन मेरों का वर्षोन सर्वप्रयम 'नन्दिस्तृत्व" में ही देखा जाता है। 'अनुयोगद्वार' में तथा 'नियुंकि' तक में भुतिनिश्चत और अभुतिनिश्चत के उत्तरेख का न होना यह खिता है कि यह मेर संमवतः 'नन्दी' की रचना के समय से विशेष प्राचीन नहीं। हो सकता है कि वह स्थूम जुट नन्दीकर की ही हो।

यहाँ पर बावक उमास्वाति के समय के विषय में विचार करनेवालों के लिए यान में लेने पोग्य एक बस्तु हैं। वह यह कि वाचक भी ने जब मिराजान के अन्य सब प्रकार वर्षित किये हैं? तब उन्होंने श्रुतिभित को और अश्रुतीनिश्रित का अपने माण्य तक में उन्होंल नहीं किया। त्यव बावक भी, बैता कि आचार्य हैम-चन्द्र कहते है, यथार्थ में उन्होंट संग्रहरू हैं। अपर उनके सामने मौबूदा 'नन्दीएइ' होता तो वे श्रुतिनिश्रित और अश्रुतिनिश्रित का कहीं न कहीं संग्रह कन्ने प्रमाय पर आप

ग्जन को भी श्रिश्रुतनिश्चितरूप से मानी जानेवाली श्रीत्पत्तिकी श्रादि चार इदिया की नाभांनदेश भगवता (१२ ५) मं श्रीर आवश्यक नियुक्ति (गा०-१३८) में है, जो कि श्रवस्य नंदी के पूर्ववती हैं। पिर भी वहाँ उन्हें श्रभुत-निश्चित शब्द ने निर्दिय नहीं किया है श्रीर न भगवती श्रादि में अन्यत्र कहीं श्रुतिभिक्त शब्द से श्रवसह श्रादि मतिश्चान का वर्णन है। श्रात्पत्र यह क्ल्यन्त होती है कि श्रवसहादि रूप से प्रसिद्ध मित श्रान तथा श्रीत्पिकी श्रादि रूप से प्रसिद्ध इंट्यों को कमशः श्रुतिभिक्त और श्रुश्तिभिक्त रूप से मतिश्चन की विभागव्यवस्था निद्कार ने ही शावद की हो।

२ देस्तो, नन्दीसूत्र, सू० २६, तथा शानबिन्दु टिप्परा ए० ७० ।

रे देखो, तस्वार्य १.१३-१६।

४ देखो, सिद्धहेम २.२ ३६ ।

इसियों का तथा उनके मनोरंकक दशनों का वर्षन र परसे से पाया वाता है, उनको कपने मन्य में कहीं न कहीं सपहीत करने के तोम का उमारपारि शायल सं संवर्ध में एक तरफ से, वाचकभी ने कहीं भी अवर कानकृत सादि निर्मु किनिर्मिष्ट मुम्मेरों का संवर नहीं किता है, और दूसरी तरफ से, क्यों भी नन्दी- धर्मिष्ठ मुम्मेरों का संवर नहीं किता है, और दूसरी तरफ से, क्यों भी नन्दी- धर्मिष्ठ मुनिर्मिष्ठ और अभुतिनिश्रित मतिमेद का संवर नहीं किया है। जब कि उत्तरपत्ती विशेषायरप्रकमाध्य में रोभी प्रकार का समस्य तया वर्षों ने देखा बाता है रेशा मान्य का समस्य स्वर्धित के उस भाग की रचना के समय से तथा नन्दी की रचना के समय से सम्य के अपने का समय से अपने समित्र के साम की रचना के समय से तथा नन्दी भी वर्षित तथा विशेषायरप्रकारपत्त भाग में मान का पार्थन्य वत्तात समय नन्दी में वर्षित तथा विशेषायरपत्त भाग में मान का पार्थन्य वत्तात समय नन्दी में वर्षित तथा विशेषायरपत्त भाग में मान का पार्थन्य वत्तात समय नन्दी में वर्षित तथा विशेषायरपत्त भाग में मान का पार्थन्य वत्तात समय नन्दी में वर्षित तथा विशेषायरपत्त समय में अपने का पार्थन्य वत्तात समय नन्दी में वर्षित तथा विशेषायरपत्त समस्य का समस्य से अपने समित्र करने समस्य से अपने समस्य से स्वाप्त तथा विशेषायरपत्त करती है साम स्वाप्त का समस्य से स्वाप्त समस्य से समस्य से स्वाप्त समस्य से समस्य से समस्य से समस्य से सामस्य से समस्य समस्य से समस्य समस्य से समस्य समस्य से स

## (३) चतुर्विध वाक्यार्थ ज्ञान का इतिहास

[२०-२६] उपाध्यायत्री ने एक दोष् भुतोपयोग कैसे मानना यह विकास के खिए बार प्रकार के साक्यार्थ सान की मनोर जक और वोध्यद्व चर्चा की है और उसे विशेष कर में जानने के खिए खाजार्थ हिम्माट कुत 'प्रदेशमार के खात का हावला भी विचा है। वर्षों प्रदन यह है कि ये चार प्रकार के बाक्यार्थ क्या है और उनका विचार कितना पुराना है और वह किस मक्यार से जैन बाह्य्य में प्रचलित राग है तथा विकास मास करता आया है। इसका बचाव इंग प्राचीन और प्राचीनतर वार्म्य देखने से मिस्न जाता है।

कैन परपरा में 'अनुगम राज्य प्रांसद है जिसका अप है व्याख्यातविधि । अनुगम के छुद प्रकार प्रारंशित वृदि ने अनुगमडाग सुत्र (सुत्र ० १५५ ) में करताए हैं। जिनमें से दो अनुगम सुत्रत्या और वार अप्राथ्यों हैं। अनुगम उपर का विश्वेत राज्य के साथ सुत्रन्यिक निर्मुक्त स्वाद के साथ सुत्रन्यिक निर्मुक्त स्वाद के साथ सुत्रन्यिक निर्मुक्त स्वाद के साथ सुत्रन्यिक निर्मुक्त के विष्कृत स्वाद के साथ सुत्रन्य स्वाद के साथ सुत्रन्य स्वाद स्वाद

१ दृष्टान्तों के लिए देखो नन्दी सूत्र की मलयगिरि की टीका, पृ० १४४ से । २ देखो, विशेषा० गा० १६६ से, तथा गा० ४५४ से ।

रे देखो, शानबिन्द्र टिप्परा प्र० ७३ से ।

बाइकर्तक मानी धानेवासी निर्धिक्त का ही मास होना चाहिए । निर्धिक्त में जनुगम शब्द से जो व्यास्थानविधि का समावेश हुआ है वह व्यास्थानविधि भी क्रताः बहत प्रताने समय की एक शास्त्रीय प्रक्रिया रही है। हम जब आर्थ पर-परा के उपलब्ध विविध बारूमय तथा उनकी पाटशैली को देखते हैं तब इस अनगम की प्राचीनता और भी ध्यान में आ जाती है। आर्थ परंपरा की एक शासा जरबोरिययन को देखते हैं तब उसमें भी पवित्र माने जानेवाले अवेस्ता ब्यादि ग्रन्थों का प्रथम विश्वाद उच्चार कैसे करना, किस तरह पद ऋदि का विभाग करना इत्यादि कम से व्याख्याविधि वेखते हैं। भारतीय आर्थ परंपरा की वैदिक शाला में जो मन्त्रों का पाठ सिखाया जाता है और क्रमशः जो उसकी श्चर्यविधि बतलाई गई है उसकी जैन परंपरा में प्रसिद्ध श्चनगम के साथ तुल्लना करें तो इस बात में कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह अनगमविधि वस्तृतः वही है जो जरयोख्यियन धर्म में तथा वैदिक धर्म में भी प्रचलित थी और आज भी प्रचितित है।

जैन और बैटिक परंपरा की पाठ तथा ऋर्यविधि विषयक तलना-

१ बैदिक

२. जैन

१ संहितापाठ (मंत्रपाठ ) १ संहिता ( मलसत्रपाठ ) १ २ पदच्छेद (जिसमें पट, कम, जय २ पट २

श्चादि श्चार प्रकार की

विविधानपर्वित्रों का समावेश है )

३ पदार्थज्ञान

३ पदार्थ ३, पद्विग्रह ४

४ वाक्यार्थजान

४ चालना ५

५ तात्पर्यार्थनिर्माय

प्र प्रस्थवस्थान E

वैसे वैदिक परंपरा में शहरू में मूल मत्र को शुद्ध तथा श्रास्थलित रूप में सिखाया जाता है: स्मनन्तर उनके पदों का विविध विश्लेषण: इसके बाद अब अर्थविचारणा-मीमांसा का समय आता है तब कमशः प्रत्येक पद के अर्थ का र्मन; फिर पूरे वास्य का ऋर्य ज्ञान और अन्त में साधक बाधक चर्चापूर्वक तात्प-·र्वार्यं का निर्याय कराया जाता है—वैसे ही जैन परंपरा में भी कम से कम नियुं क्ति के प्राचीन समय में सुत्रपाठ से अर्थनिर्णय तक का वहीं क्रम प्रचलित था जो ऋतुराम शब्द से जैन परंपरा में व्यवहृत हुआ । अनुराम के छह विभाग वो अनुयोगद्वारसूत्र भें हैं उनका परंपरा भाग वर्धन जिनमह समाध्मण ने

१ देखो, अनुयोगद्वारसूत्र स्० १५५ ५० २६१ ।

विस्तार से कियां हैं । संबदास गांधा ने र 'बृह्दकल्पभाष्य' में उन ब्रह्द विभागों के वर्शन के आसावा मतानार से वाँच विभागों का भी निरंग किया है। वो कुछ है। स्तान तो निक्षित है कि बैन परंपरा में मुन और अप सिखान के संबंध में एक निक्षित नाव्यानविषि कि सावार्य होंगा है। इसी व्याख्यानविषि को आवार्य होंगा के अपने दाशीन हमान के नए प्रकार में कुछ नवीन राज्यों में नवीनता के साथ विस्तार से वर्षन किया है। हिर्माद्रस्ति की उनित में कई विदेश प्रतास हैं कि हैं जैन वाङ्मय को सर्व प्रथम उन्हीं की देन कहनी चाहिए। उन्होंने अपदेशापन को आप देकर नए वार नामों के हारा निस्पण किया है। होनों की तज्जा इस प्रकार देन नए वार नामों के हारा निस्पण किया है। होनों की तज्जा इस प्रकार है—

| १. प्राचीन परंपरा | २. हरिभद्रीय   |
|-------------------|----------------|
| १ पदार्थ          | १ पदार्थ       |
| २ पदविग्रह        | २ वाक्यार्थ    |
| ३ चालना           | ३ महावास्या    |
| ४ प्रत्यवस्थान    | ४ ऐडम्पर्यार्थ |

हरिमद्रीय विशेषना केवल नए नाम में ही नहीं है! उनकी खान देने योग्य विशेषना तो चारो प्रकार के अपंचीय का तरान भाव समकाने के लिए दिये गए लीकिक तथा शास्त्रीय उदाहरणों में है। नैन परंपम अहिंगा, निर्म्रम्थल, दान और तथ आदि का धर्म रुप से संविध्यम स्थान है. अतपद जब एक तरफ से उन धर्मों के आचरण पर आव्यन्तिक भार दिया जाता है, तब दूसरी तरफ से उसमें कुछ अथवादों का वा बूटों का रणना भी आंनेवार्य रूप में प्राप्त हो जाता है। इस उत्तर्मों और अथवाद विश्व की मर्योदा को लेकर आचार्य हरिमङ्क ने उक्त चार प्रकार के आर्थनोंथों का वर्णन किया है।

## जैनधर्म की श्रहिंसा का स्वरूप

ऋहिंसा के बारे में जैन धर्म का सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्राची का किसी भी प्रकार से बात न किया जाए। यह 'पदार्घ' हुआ। इस पर प्रश्न

१ देखो, विशेषावश्यकभाष्य गा० १००२ से ।

२ देखो. बहत्कल्पभाष्य गा० ३०२ से ।

३ देखो, उपदेशपद गा० ८४६-८८५ ।

होता है कि झगर सर्वंचा प्राधियात कर्ये हैं तो धर्मस्यान का निर्माण तथाँ हिरोसुखन खादि आदि कार्य भी नहीं किये जा सकते जो कि कर्तव्य समक्ते जाते हैं। यह शंकाविचार 'वास्त्याये' है। अवश्य कर्तव्य अगर शाकाविधियुक्त किया जाय तो उसमें होनेवाला प्राधियात दोषावस नहीं, आविधिकत हो देखा हह है। यह विचार 'महावास्त्याये' है। अन्त में जो जिनाका है वही एक मात्र उपादेयें है एसा तात्यर्थ निकालना 'पेट्स्पर्याये' है। इस प्रकार सर्व प्राधिशिक्ष के सर्वथा निवेषकर सामान्य नियम में जो विधिविहित अपनादों के स्थान दिलानेवाला और उत्तर्यां-अपनादकर धर्ममार्ग स्थित करनेवाला विचार-प्रवाह उपर दिलावा गया उसको आचार्य हरिमद्र ने लोकिक दशन्तों से समस्राने का प्रयत्न किया है।

श्राहिंसा का प्रश्न उन्होंने प्रथम उठावा है जो कि जैन परंपरा की जह है।
यो तो श्राहिसा समुख्य श्रायं परंपरा का सामान्य धर्म रहा है। फिर भी धर्म,
क्रीडा, भोजन श्राहि श्रनेक निमित्तों से जो विषिष हिंसाएँ मजित रहीं उनका
आप्रायनिक हिरोष जैन परंपरा किया। इस विरोध के कारण ही उसके सामने
प्रतिवादियों की तरफ से तरह तरह के प्रश्न होने लगे कि अपर जैन सर्वथा हिंसा
का निरेध करते हैं तो वे लुद भी न जीवित रह सकते हैं और न धर्माचरण ही
ही हर सफते हैं। इन प्रश्नों का जवाब देने की हिंह से ही हरिसद्द ने जैन
सम्बद्ध श्रीहिसास्वरूप समक्ताने के लिए चार प्रकार के वाक्यार्थ बोध के उदाहरण
रूप से सर्वप्रधम अप्रतिस के प्रश्न को ही हाथ से लिया है।

दूसरा प्रश्न निर्धम्यत्व का है। कैन परंपरा में प्रम्य — बक्चादि परिष्ठह रखने न रखने के बारे में दलमेद हो गया था। हरिमद्र के सामने यह प्रश्न खासकर दिगम्बरत्वपद्मपातियों की तरफ से ही उपस्थित हुआ जान पड़ता है। हरिमद्र ने जो रान का प्रश्न उदाया है वह करीय-करीर आयुनिक तेरायंथों महादाय की विचारसरायों का प्रतिविध्व है। यचिय उस समय तेरायंथ या वैसा ही दूसरा कोई स्पष्ट यंथ न या; फिर भी बैन परपरा की निवृत्ति प्रधान भावना में से उस समय भी दान देने के विकद किसी-किसी को विचार आ जाना स्वाभाविक या जिसका जवाब हरिभद्र ने दिया है। जैनसंगत तप का विरोध बौद परंपरा यहले से ही करती आई हैं। उसी का जवाब हरिभद्र ने दिया है। इस तरह बैन धर्म के प्रायाभृत विद्यान्तों का स्वरूप उन्तीने उपवेशपद में नार प्रश्नर के वीस्वार्यकाव का निकस्य करने के प्रसंग में स्थाह किस्ता है जो पाशिक विद्वानी

१ देखो, मविमामनिकाय सत्त० १४।

की कपनी हिसा-कार्हिसा विषयक मीमांसा का जैन दृष्टि के अनुसार संशोधिक मार्ग है।

भिन-भिन्न समय के ऋनेक ऋषियों के द्वारा सर्वभूतदया का सिद्धान्त तो श्चार्यवर्ग में बहत पहले ही स्थापित हो चुका था: जिसका प्रतिचीष है- 'मा हिंस्यात सर्वा भतानि'---यह अतिकल्प वाक्य । यज्ञ आदि धर्मी में प्रास्थिवध 🕏 समर्थन करनेवाले मीमासक भी उस ऋहिंसाप्रतिपादक प्रतिघोष को पूर्णतया प्रमास रूप से मानते ऋाए हैं। श्रातएव उनके सामने भी श्राहिंसा के देश में यह प्रश्न तो ऋपने श्राप हो उपस्थित हो जाता था। तथा साख्य ऋादि ऋर्ष वैदिक परंपराद्यों के द्वारा भी वैसा प्रश्न उपस्थित हो जाता था कि जब हिंसा की निषिद्ध अतार्थ अनिष्यतने तम मीमासक भी मानते हो तब यह आदि प्रसर्गो में, की जानेवाली हिंसा भी, हिंसा होने के कारण श्रमिष्टजनक क्यों नहीं ? श्रीर जब हिसा के नाते यंत्रीय हिंसा भी खनिष्णजनक सिद्ध होती है तब उसे धर्म का-इप्ट का निमिन मानकर यह स्थादि क्यों में कैसे कर्तव्य माना जा सकता है १ इस प्रश्न का जवाब बिना टिए व्यवहार तथा शास्त्र में काम चल ही नहीं सकता था । अतएव पुराने समय से याज्ञिक विद्वान ऋहिसा की पर्शरूपेण धर्म मानते हुए भी बहुजनस्वीकृत श्रीर चिग्प्रचलित यह श्रादि कर्मों में होनेवाली हिंसा का धर्म—कर्तव्य रूप से समर्थन, ऋनिवार्य अप्रवाद के नाम पर करते आप रहे थे । मीमासकों की ऋहिंसा-हिंसा के उत्सर्ग ऋपवादभाववाली चर्चा के प्रकार तथा उसका इतिहास हमें ग्राज भी कमारित तथा प्रभाकर के बन्धों में विस्पष्ट ग्रीर मनोरजन रूप से देखने को मिलता है। इस बृद्धिपूर्ण चर्चा के द्वारा मीमा-सकों ने साख्य, जैन, बौद ख़ादि के सामने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है. कि शास्त्र विहित कर्म में की जानेवाली हिंसा अवश्य कर्तव्य होने से अनिष्ट-अप्रथम का निमित्त नहीं हो सकती । भीमासको का खान्तिम नात्पर्य यही है कि शास्त्र-नेद ही सुख्य प्रमाण है और यज जादि कर्म बदबिहित है। श्रुतएव औ यश ब्रादि कर्म को करना चाहे या जो वंद को मानता है उसके वास्ते वेदाश का पालन ही परम धर्म है, चाहे उसके पालन में जो कल करना पड़े। मोमांसकों का यह तात्पर्यनिर्धाय आज भी वैदिक परंपरा में एक ठोस सिद्धांत है। सांस्थ स्मादि जैसे यशीय हिंसा के निरोधी भी नेद का प्रामास्य सर्वधा न त्याग देने के कारण अन्त में मीमासकों के डक्त तालपांचे निर्साय का खात्यतिक विरोध कर न सके। ऐसा विरोध ब्राखिर तक वे ही करते रहे जिन्होंने 'बेट के प्रामायय का सर्वया इन्कार कर दिया । ऐसे विरोधियों में बैन परंपरा मुख्य है । जैन परंपरा ने वेद के प्रामायय के साथ वेदविष्ठित हिंसा की शर्माता का भी सर्वतीआवेन

विषेष किया। यर कैन परंपरा का भी अपना एक उद्देश है जिसकी किहिंद के सारते उसके अनुकारो प्रश्न और आयु का चीवन आवश्यक है। इसी पीवनापाय में से जैन परंपरा के सामने भी ऐसे अनेक प्रश्न कम्पय स्थाप का आहं सा के आयंतिक विदांत के साथ समन्यय करना उसे प्राप्त हो जाता था। जैन परंपरा वेट के स्थान में अपने आपानों को ही एक माय प्रमाय मानती आई है; और अपने उद्देश्य की लिखि के सास्ते स्थापित तथा प्रमाय मानती आई है; और अपने उद्देश्य की लिखि के सास्ते स्थापित तथा प्रमाय मानती काई है; और अपने उद्देश्य की लिखि के सास्ते स्थापित तथा प्रमाय मानती काई है; और अपने उद्देश्य की स्वतिक से कारते आई है। अत्याय अने में उसके वास्ते भी उन स्थीकृत कर्जव्यों में अभिन वार्य कर हो जोनवाली हिंता का समर्थन भी एक मात्र आगाम की आजा के पालन रूप से ही करना प्राप्त है। जैन आवार्य हंशी हिंह से अपने आपनीरिक हिंसा मार्ग का समर्थन करते रहे।

श्राचार्य हरिभद्र ने चार प्रकार के वाक्यार्य बोध को दर्शाते समय श्राईसा-हिंसा के उत्सर्ग-श्रववादभाव का जो सुक्ष्म विवेचन किया है वह श्रपने पर्वा-चार्यों की परंपराचान संपत्ति तो है ही पर उसमें उनके समय तक की विकसित मीमांसाशैली का भी कळ न कळ झसर है। इस तरह एक तरफ से चार वाक्यार्थवीध के बहाने उन्होंने उपदेशपद में मीमांसा की विकसित शैली का, वैन दृष्टि के अनुसार संग्रह किया: तब दूसरी तरफ से उन्होंने बौद्ध परिभाषा को भी 'पोडशक' में अपनाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया। धर्मकीर्ति के 'प्रमाणवार्तिक' के पहले से भी बौद्ध परंपरा में विचार विकास की कम प्राप्त तीन भूमिकान्त्रों की दर्शानेवाले भूतमय, चिंतामय श्रीर भावनामय ऐसे तीन शब्द बीख बाइमय में प्रसिद्ध रहे। इस जड़ाँ तक जान पाए हैं कह सकते है कि आयार्थ हरिभद्र ने ही उन तीन बौद्रप्रसिद्ध शब्दों को लेकर उनकी व्याख्या में वाक्यार्थ-बीध के प्रकारों को समाने का सर्वप्रयम प्रयत्न किया। उन्होंने वोडशक में परि-भाषाएँ तो शौदों की लीं पर उन की व्याख्या श्रपनी दृष्टि के श्रनुसार की; स्त्रीर श्रुतमय की वाक्यार्थ झानरूप से, चिंतामय की महावाक्यार्थ ज्ञानरूप से श्रीर भावनामय को ऐदम्पर्यार्थ जानरूप से घटाया । स्वामी विद्यानन्द ने उन्हीं बीद परिभाषाओं का 'तत्त्वार्श्वक्रोकवार्तिक' में खंडन किया, जब कि हरिभद्र ने उन परिभाषाओं को अपने दंग से जैन बाङ्मय में अपना जिया ।

उपाध्यायजी ने ज्ञानविन्द्र में हरिभद्रवर्शित चार प्रकार का वाक्यार्थक्षेत्र,

र बोडशक १. १०।

र देखो, तत्वार्थप्रकोक्सर्तिक प्र॰ २१ ।

कितका पुराना इतिहास, निर्मुणि के अनुगम में तथा पुरानी बैदिक परंपरा आदि में भी मिलता है; उस पर अपनी पैनी नैयापिक हिन्द से बहुत ही मार्निक प्रकारा डाला है, और स्थापित किया है कि ये सब बाक्यायें कोश पक रीषें अतोगीन रूप हैं जो मति उपयोग से जुदा है। उपाध्यायकी ने अपनीक्ष में बाक्यायें के स्वानिक्ष हैं वा मति उपयोग है वही उन्होंने अपनी 'उपयेश राह्य हैं नामक दूसरी कृति में विस्तार से कियु 'अपदेशपय' के सारक्ष से निर्मुण किया है वही उन्होंने का सारक्ष से निर्मुण किया है को आनाविन्द के संस्कृत टिप्पण में उन्हां किया गया है। (देलो शान-विन्दु, टिपण्य, पुण्ण पर पर पर रुप से )।

# (४) ऋहिंसा का स्वरूप और विकास

[२१] उपाध्यावधी ने चतुर्विच वास्तार्य का विचार करते समय जान-किन्दु में जैन परंपरा के एक मात्र और परम मिद्धान्त आहिंसा को लेकर, उत्सर्ग-अपवादमाय की जो जैन शास्त्रों में परापूर्व से चली आनेवाली चर्चा की है और जिसके उपधादन में उन्होंने अपने न्यावयमीगांगा आदि उर्शनान्तर के गंभीर अध्यास का उपयोग किया है, उसको प्यासंभव विशेष नमभन्तर के लिए आनविन्दु टिप्पल् में [पू० ७६ पं० ११ से ] जो विस्तृत अवतरस्पसम्ब किया है उसके आधार पर, यहाँ आहिंसा संबंधी कुछ ऐतिहासिक तथा तालिक मुरो पर मकाश जाला जाता है।

आहिता का सिदांत आर्थ परंपरा में बहुत ही प्राचीन है। और उसका आदर सभी आर्थवात्वाओं में एक सा रहा है। छिर भी प्रवाजीवन के विस्तार के साथ-साथ, व्याविभिक्ष धार्मिक परंपराओं के विकास हाथ-साथ, विस्तार के साथ-साथ, विस्तार के सिवार तथा विभिक्ष धार्मिक परंपराओं के विकास हुआ देखा जाता है। अर्थित विषयक विचार के मुख्य ट्रां स्त्रेत प्राचीन काल हो ही आर्थ परपरा में बहने लगे ऐसा जान पहता है। एक स्त्रेत तो मुख्यता असण जीवन के आर्थ्य से बहने लगे, जब कि दूसरा सोन ब्राह्म परंपरा—व्यक्ति अध्यान के आर्थ्य से बहने लगा, जब कि दूसरा सोन ब्राह्म परंपरा—व्यक्ति चिचार में उक्त दोनों सेंत्रों में स्वरोद देखा नहीं जाता। पर उसके ब्यावहारिक परंपर्य जीवनगत उपयोग के बारे में उक्त दो स्त्रोतों में होई मतमेर देखा नहीं जाता। पर उसके ब्यावहारिक परंपर्य माणवनगत उपयोग के बारे में उक्त दो स्त्रोतों में होई स्वरोध के कार में उक्त दो स्त्रोतों में हो स्त्रोत के बारे में उक्त दो स्त्रोतों में हो स्त्रोत परंपर्य अध्यावहारिक परंपर्य माणवासी निरोध देखे जाते हैं। ताव्यिक रूप से आहिता सब के एकसी नाम्य होने पर भी उस के ब्यावहारिक उपयोग में त्याव तरहातारी स्त्राव्याच्याची में जी सत्रोद की स्त्रीर देखा आता है उक्का प्रधान वरहतारी स्त्राव्याच्याची में जी सत्रोद की स्त्रीर देखा आता है उक्का प्रधान कारण धीवनहारिक आ

मेर है। अगय परंपरा की बीवनहारिंद्र प्रधानतथा वैयनिवक और क्राप्यासिनक रही है, जब कि ब्राह्मखा परंपरा की बीवनहारिंद्र प्रधानतथा सामाजिक या खोकसंमाहक रही है। पढ़की में जोकसंघमह तमी तक हरू है जब तक वह क्राप्यासिनकता का विरोधी न हो। जहाँ उसका क्राप्यासिनकता से विरोध दिखाई दिवा करता पहली हरिंद्र सोकसंग्रह की और उदासीन रहेशी या उसका विरोध करेगी। जब कि दूसरी हर्ष्टि में जोकसंग्रह हतने विशाल पैमाने पर किया गया है कि जिससे उसमें क्राप्यासिनकता और मौतिकता परसर टकराने नहीं पाती।

अमण परंपरा की ऋहिंसा संबंधी विचारधारा का एक मवाह अपने विशिष्ट रूप से बहता या जो काल हम से आगे जाकर दीर्घ तपस्वी भगवान् महाबीर के जीवन में उदाच रूप में चयक हुआ। हम उस मक्टीकरण को 'का बाराइमें, 'मृत्र हमाइ' आदि प्राचीन केन आगामों में स्पष्ट देखते हैं। ऋहिंसा धर्म की प्रतिहाती आगिभ्य की हरिंग्स में से हो हुई थी। पर उक्त आगामों में उसका निरूपण और विश्लीपण हम प्रकार हुआ है—

- १. दुःख क्रीर भय का कारख होने से हिंसामात्र वर्ज्य है, यह श्राहेंसा सिद्धान्त की उपपत्ति ।
- २. हिंसा का अर्थ ययापि प्राचनाश करना या दुःख देना है तथानि हिंसा-जन्य दांच का आचार तो मात्र प्रमाद अर्थात् राग्यदेशादि ही है। अनर प्रमाद या आमित न हो तो केवल प्राचनाश हिंसा कोटि में आ नहीं सकता, यह अहिता का विल्पेयच ।
- बच्चनीनों का कर, उनकी संख्या तथा उनकी इन्द्रिय झारि संगीत के तारातम्य के उत्पर हिंता के दोष का तारातम्य झववस्तित नहीं है; किन्तु हिंसक के परियाम या इति की तीवता-मंदता, कक्षानता-सहानता या वस प्रयोग की न्यूना-पिकता के उत्पर झमबंबित है, ऐसा कीटिकम ।

उपयुक्ति तीनों बातें समबान् सहाबीर के विचार तथा आवार में से फाबित होकर आगामों संप्रियत हुई हैं। कोई एक व्यक्ति वा व्यक्तिसमृह कैता हो आप्यस्थित क्यों न हो पर वह संवस्तवादी जीवनवारणा का भी प्रश्न तीचता है तव उसमें से उपयुक्त विस्तविषय तथा कोटिकम अपने ब्यार ही फाबित हो जाता है। इस हिन्द से हेला जाए तो कहना पढ़ता है कि आगों के जैन सर्व्यय में आर्थीता के संबंध में जो विरोध कहापोह हुआ है उसका मृत आपार तो प्राचीन आगामों में प्रयम से ही रहा ।

समूचे बैन वाङ्मव में पाए जानेवाले झहिंसा के ऊहापोह पर जब हम हिंप्यात करते हैं, तब हमें स्वय्ट दिलाई देता है कि बैन वाङ्मव का ऋहिंसा- संबंधी ऊद्दागोह युक्ततथा चार बजों पर अवबंधित है। पहला तो यह कि वह प्रधानतथा लाधु जीवन का ही अतपर नक्कोटिक-पूर्व आदिता का ही विचार करता है। दूसरा यह कि वह माहक्ष्य परंपर में विदित मानी कानेवाली करता है। तिस्ता कर कि विचार करता है। तिसरा यह कि वह अन्य अमन एरंपराओं के स्वागी जीवन की अरोचा भी केन अमन का वार्षा के स्वागी जीवन की अरोचा भी केन अमन का त्यां की कि वह अन्य अमन एरंपराओं के स्वागी जीवन की अरोचा भी केन अमन का त्यां की तिसरा करता है। चौथा यह कि वह कैन एरंपरा के ही अवानतर फिरकों में जानक होनेवाली पारस्परिक कि तिरोध के प्रस्तों के निराकरण का भी प्रयक्ष करता है।

नवकोटिक पूर्ण ब्राहिश के पालन का आग्रह भी रखना और संधम सा सद्गुणांक्यम की हाँटि से जीवननिवांह का समर्थन भी करना—हस विरोध मं सं हिंसा के द्रस्य, भाव ख्रादि मेदी का उक्तरायेह राजित हुआ श्रीर ख्रन्त में एक मात्र निक्षय विद्यान्य वही स्थापित हुआ कि आपितर को प्रमाद ही हिंसा है। अपन जीवनव्यवहार देखने में हिंसात्मक हो तब भी वह बस्तुतः श्राहिसक ही है। ग्रहाँ तक हस आपत्री नतींने का संबंध के वहाँ तक स्वेताम्बर-दियाम्बर आदि किसी भी नेन फिरके का हसमें थोडा भी मनामेद नहीं है। तब दिसको की विचार-सार्यो परिभाषा और दतींने एक-मी है। यह हम जानविन्दु के टिप्पण गत रूनताम्बरीय विस्तृत अवतरालों से माती-भाति जान सकते हैं।

वैदिक परेपरा में यक, अतिथि आद आदि अनेक निम्तां से होने वाली जो हिसा धार्मिक मानकर प्रविधित करार दी जाती थी उसका कियो के सास्त्र, बौद और नैन परंपरा ने एक सा किया है किर भी आयो जाकर इस विरोध में मुख्य मारा बौद और तैन का ही रहा है जैन वाक्स्मयसत अहिंसा के उन्हार्गक्र में उक्त विरोध की गहरी खुम और प्रतिक्रिया भी है। पर-यद पर जैन साहिश में बैदिक हिंसा का लच्छन देखा जाता है। साथ ही जब वैदिक लोग जैमा के प्रति वह आशंका करते हैं कि अपर धार्मिक हिंसा भी अक्तर्वय है तो उम जैन लोग अपनी साना रचना में मान्दिरिमांगा, देवपूजा आदि धार्मिक हशों का समावेश आईसक रूप से हैते कर सकोर दलाई। इस प्रश्न का खुलामा भी नैन बाक्सव के अहिंस सवंधी उद्दारोह में सवंदर्श उत्तराहा है।

प्रमार — मानिमक दोप ही मुख्यतवा हिंता है और उस दोष में से जनित ही प्राया-नाश हिंसा है। यह विचार जैन और बौद परंपरा में एक-सा मान्य है। फिर भी हम टेलते हैं कि पुराकाल से जैन और बौद परंपरा के बीच आहिंगा के संबंध में पारस्परिक खरडन-मस्डन बहुत हुआ है। 'सूट्रकुटकाई' जैसे प्राचीन आगाम में भी ऋदिता संबंधी बौड मसक्य का मौडन है। इसी लग्ड

'महिन्नसनिकाय' कैसे पिटक ग्रंथों में भी कैन संगत काहिसा का समस्डित्स सायडन पाया जाता है। उत्तरवर्ती निर्युक्ति आदि वैन प्रंथों में तथा 'बाधिवर्धकोष' ब्राटि बौद्ध ग्रंथों में भी वही पुराना खब्दन-मण्डन नए रूप में देखा जाता है। जब जैन-बीद दोनों परंपराएँ वैदिक हिंसा की एक सी विरोधिनी हैं और जब टोनों की ब्रहिसा संबंधी व्याख्या में कोई तास्विक मतमेद नहीं तक पहले से ही दोनों में पारस्परिक खगडन-मण्डन क्यों शुरू हुआ और चल पहा-यह एक प्रश्न है। इसका जवाब जब इम दोनों परपराश्चों के साहित्य को ध्यान से पड़ते हैं, तब मिल जाता है। खरडन-मरडन के अनेक कारणों में से प्रधान कारण तो वही है कि जैन परंपरा ने नवकोटिक ऋहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या को श्रमल में लाने के लिए जो बाह्य प्रवत्ति को विशेष नियंत्रित किया वह बीद परंपरा ने नहीं किया । जीवन-संबंधी बाह्य प्रवृत्तियों के ऋति नियत्रण और मध्यम-, मार्गीय शैथिल्य के प्रवल भेद में से ही बीद और जैन परंपराएँ ऋापस में खरडन-मरहन में प्रवृत्त हुईं। इस खरडन-मरहन का भी जैन वारूमय के श्रहिंसा संबंधी जडापोड में खासा हिस्सा है जिसका कुछ नमना शानविन्द के टिप्पणों में दिए हुए जैन चीर बीद खबतरतों से जाना जा सकता है। जब हम दोनों परंपरास्त्रों के लग्रडन मग्रडन को तटस्य भाव से देखते हैं तब निःसंकोच कहना पड़ता है कि बहुधा दोनों ने एक दूसरे को गलत रूप से ही समन्त्र है। इसका एक उदाहरस 'मिल्किमनिकाय' का उपालिसत और दसरा नम्ना सुत्रकृताङ्क (१.१.२.२४-३२:२६.२६-२८)का है।

केले. जैसे जैन सापुसंच का विस्तार होता गया और जुदे जुदे देश तथा काल में नई-मंदे परिस्थित के कारण नए-नए प्रसन उत्तक होते गए. वैदोक्षेत केत स्वाचनकों ने आहिंसा को व्याव्या और विश्वेषण में से एक स्टब्ट नया विचार प्रकट किया । वर्ष के प्रस्त इयान मात्र से केहें जीवविषयकाना—हिंसा हो जाए या करता पर तो वह मात्र आहिंसाकोटि की श्रवएच निर्दोण हो नहीं है बिल्क ह गुण (निर्जय) वर्षक भी है। इस विचार के अनुसार, साधु पूर्ण अहिंसा का स्वीकार कर लेते के बार भी, श्रयर संयत जीवन को पुरि के निमित्त, विविध मत्र का हिंदाकर समभी आनेवादी महचियाँ करता है तो वह संवयनिकास में एक करम आगे वहता है। यही जैन परिमाण के अनुसार निष्म आहिंसा है। जो त्यागी विश्वकृत्व कक्ष आहि रावने के विधेषी वे वे मर्यादित रूप में वक्ष आहि उपकरण (साधन) रावनेवाही सहचुकी कब हिंदा के साम पर कोवन को उपकरण (साधन) रावनेवाही सापुर्जी के जब हिंदा के का आमय लेकर क्यांवादित के समर्वक त्यांगियों ने उसी निष्मय विद्यान का आमय लेकर क्यांवादित है। सर्पर कीविंदी है। सर्पर की केवल स्था है केवल स्था के का क्यांवादित है। सर्पर कीविंदी के सार्वक त्यांगियों ने उसी निष्मय विद्यान का आमय लेकर

तरह मर्यादित उपकरस आदि का रखना आहिंसा का बाधक नहीं । बैन साधसंघ की इस प्रकार की पारस्परिक आचारभेदमूलक चर्चा के द्वारा भी आहिंसा के कहापोह में बहुत कुछ विकास देखा जाता है, जो श्रोधनियुंकि श्रादि में स्पष्ट है । कमी कमी आहिंसा की चर्चा श्रष्क तर्क की-सी हुई जान पहती है । एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि अगर वस्त्र रखना ही है तो वह विना फाड़े अलास्ड ही क्यों न रखा जाए: क्योंकि उसके पाइने में जो सक्ष्म ऋगू उहेंगे वे जीव-धातक जरूर होगे। इस प्रश्न का जवाब भी उसी दंग से दिया गया है। जवाब देनेबाला बहता है, कि अगर वस्त्र फाड़ने से फैलनेवाले स्ट्रन अग्राओं के द्वारा जीवधात होता है: तो तम जो इमें वस्त्र पाइने से रोकने के लिए कुछ कहते हो जममें भी तो जीवधात होता है न १-इत्यादि । श्रस्त । जो कुछ हो, पर हम जिनभटगाँग की स्पष्ट वाणी में जैनपरपरासमत ऋहिंसा का पूर्ण स्वरूप पाते हैं। के कहते हैं कि स्थान सजीव हो या निजींव, उसमें कोई जीव धातक हो जाता हो या कोई अप्रातक ही देखा जाता हो. पर इतने मात्र से हिंसा या अहिंसा का निर्याय नहीं हो सकता । हिंसा सचमच प्रमाट-अध्यतना-असंयम में ही है फिर चाहे किसी जीव का घात न भी होता हो । इसी तरह अगर अप्रमाद या यतना-संयम सरवित हे तो जीवचात दिखाई देने पर भी वस्ततः श्रहिंसा ही है।

उपर्युक्त विवेचन से ऋहिंसा सबधी बैन ऊहापोह की नीचे लिखी क्रमिक भूमिकाएँ प्रलित होती है।

- (१) प्राण का नाश हिंसारूप होने से उसको रोकना ही ऋहिंसा है ।
- (२) जीवन धारण की समस्या में से फरिता हुन्ना कि जीवन-खासकर संयमी जीवन के लिए झरिनाय समर्मी जानेवाली प्रवृत्तियाँ करते सहने पर अधार जीवधान हो भी जाए तो भी यटि प्रमाद नहीं है तो वह जीवधात हिंसाकर न होकर झरिता हो है।
- (२) क्रमर पूर्वारुपेय क्राईसक रहना हो तो बरतुतः क्रीर सर्वप्रमम विस्तरस्त करेश (प्रमाद ) का ही श्याम करना चाहिए। यह हुका तो क्राईसा सिद्ध हुई। क्राईमा का बाह्य प्रकृतियों के साथ कोई नियत सर्वथ नहीं है। उसका नियत संबंध मानस्ति प्रकृतियों के साथ है।
- (४) वैयक्तिक या सामृहिक जीवन में ऐसे भी अपवाद स्थान आते हैं क्व कि हिंसा मात्र आर्टिमा ही नहीं रहनी प्रस्तुत वह गुणवर्षक भी बन जाती हैं। ऐसे आपवादिक स्थानों में अगर कहीं जानेवाली हिंसा से दरकर उसे आवर्षी में न लाया जाए तो उलटा दोव लगता है।

ऊपर हिंसा-महिंसा संबंधी को विचार संदोध में भतलाया है उसकी पूरी-पूरी

शासीय सामग्री उपाध्यावजी को प्राप्त थी ऋतएव उन्होंने 'सास्यार्थ विन्तार' प्रयंत में शैजसम्मत-स्वासकर साधजीवनसम्मत-श्रविसा को लेकर/तसर्मा-श्रववाट-भाव की चर्चा की है। उपाध्यायजी ने बैनशास्त्र में पाए जानेवाले ऋपवादों का निर्देश करके त्यार कहा है कि ये अपवाद देखने में बैसे ही क्यों न श्राहिसा-विरोधी हों. फिर भी उनका महत्व श्रीत्सर्गिक श्रहिंसा के बरावर ही है। श्रपवाद क्रमेक बतलाए गए हैं. और देश-काल के अनुसार नए अपवादों की भी लिह हो सब्दरी है। फिर भी सब ऋपवादों की ऋात्मा संस्थतया दो तस्वों में समा जाती है। उनमें एक तो है गीतार्थत्व यानि परिश्तशास्त्रज्ञान का श्रीर दूसरा है बत्रवोगित्व प्रार्थात चित्तसाम्य या स्थितप्रज्ञत्व का ।

तपाच्यायजो के द्वारा बतलाई गई बैन श्रहिंसा के उत्सर्ग-श्रपवाद की यह चर्चा. ठीक ग्रह्मरशः मीमांसा श्रीर स्पृति के ऋडिसा संबंधी उत्सर्ग-स्वपदाट की विचारसरिए से मिलती है। श्रन्तर है तो यही कि जहाँ बैन विचारसरिए साथ था पूर्णत्यागीके जीवन को सक्ष्य में रखकर प्रतिष्ठित हुई है वहाँ मीमांसक श्रीर स्मातों को विचारसरिए गृहस्य, त्यांगी सभी के जीवन को केन्द्र स्थान में रखकर प्रचलित हुई है। दोनों का साम्य इस प्रकार है-

१ जैन १ सब्बे पाए। न इंतब्बा

२ साधुर्जावन की श्रशस्त्रता का प्रश्न

३ शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में हिंसा दोध का खभाव श्रयांत निधिद्वाचरण

ही हिंसा

२ चारों ब्राधम के समी प्रकार के ऋषिकारियों के जीवन की तया तत्संबंधी कर्तव्यों की श्ररास्यता का प्रजन

२ वैदिक १ मा हिंस्थात् सर्वभूतानि

३ शास्त्रविहित प्रवत्तियों में हिंमा. दोष का ग्रामान क्रयांत निषिद्धा-चार ही हिंसा है

यहाँ यह ध्यान रहे कि जैन तत्त्वह 'शास्त्र' शब्द से जैन शास्त्र को-खासकर साध-जीवन के विधि-निर्पेध प्रतिपादक शास्त्र की ही लेता है: जब कि बैटिक तत्त्वचिन्तक, शास्त्र शब्द से उन सभी शास्त्रों को सेता है जिनमें वैयक्तिक, कौटम्बिक, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय आदि सभी कर्तव्यों का विधान है।

४ अन्ततोगत्वा श्रविंसा का मर्म जिनाज्ञा 😮 अनन्तोगत्वा श्रविंसा का तार्व्य केड के-जैन शास्त्र के बयावत अनुसरण तथा स्मृतियों की आशा के पाछान-में ही है। में ही है।

उपाध्यावधी ने उपर्युक्त बार भूमिकावाली आहिला का च्युविध वाक्यार्थ के द्वारा निकरण्य करके उनके उपरंदार में जो कुछ खिला है वह वेस्तुवार्यी मोमांसक और नैवासिक की अहिसाविध्यक विचारसरिए के साय पर तरह की वैन विचारसरिए की दुलना मात्र है। अथवा गो करना चाहिए कि वैरिक विचारसरिए के द्वारा जैन विचारसरिए का निक्ष्यण्या हो उन्होंने किया है। जैसे मोमांसको ने वेदविद्यित हिंदा को छोड़कर ही हिंसा में आनिध्यनक्रव माना है तैसे ही उपाध्यायओं ने अपन में स्कर्ण दिसा को छोड़ कर ही मात्र हेतु...-आस्वपरिकाम हिंसा में ही अनिध्यनक्षय वतवाया है।

## ( ५ ) षट्स्थानपतितत्व ऋौर पूर्वगत गाथा

[२७] श्रुतचर्चा के प्रसंग में ऋहिंसा के उत्मानिश्चवाट को विचारणा करने के बाद उपाध्यायणी ने श्रुत से तरूच श्लावेशले ऋनेक ज्ञातव्य मुद्दी पर विचार प्रकट करते हुए पट्रथान के सुदे की मी शास्त्रीय चर्चा की है किसका समर्थन हमारे जीवनात अनुनव ने हो होता रहता है।

एक ही अध्यापक से एक अंध ही पढ़नेवाले अनेक व्यक्तियों में, शब्द एवं श्चर्य का ज्ञान समान होने पर भी उसके भावीं व रहस्यों के परिज्ञान का जो तार-तम्य देखा जाता है वह उन ऋधिकारियों की ऋगन्तरिक शक्ति के तारतम्य का ही परिणाम होता है। इस अनुभव को चतुर्दश पूर्वधरों मे लागू करके 'कल्पभाष्य' के श्राधार पर उपाध्यायजी ने बतलाया है कि चतुरंशपूर्वरूप अत को समान रूप से पढ़े हुए श्चनेक व्यक्तियों में भी अतगत भावों के सोचने की शक्ति का अनेकविच तारतम्य होता है जो उनको ऊहापोह शक्ति के तारतम्य का ही परिशाम है। इस तारतस्य को शास्त्रकारों ने छड विभागों में बाँश है जो षट्स्थान कहलाते हैं। भावो को जो सबसे ऋषिक जान सकता है वह अतुषर उत्कृष्ट बहलाना है। उसकी अपेन्ना से हीन, हीनतम, हीनतम रूप से छह कचात्रों का वर्णन है। उत्कृष्ट ज्ञाता की ऋषेशा—१ ऋनन्तभागद्वीन, २ ऋस-ख्यातभागहीन, ३ संख्यातभागहीन, ४ संख्यातगुणहीन, ५ ऋसंख्यातगुणहीन **श्रोर ६ श्रनन्तगुर्यादीन-ये क्रमशः उतरती हुई छुद ककाएँ हैं। इसी तरह** सब से न्यून भावों को जाननेवाले की ऋषेद्या-- १ ऋनन्तभागऋधिक, २ ऋसंख्यातभाग-श्रिषिक, ३ संख्यातमागग्रिषिक, ४ संख्यातगुणग्रिषिक, ५ श्रसंख्यातगुणग्रिषिक **औ**र ६ श्रनन्तगुर्णश्रधिक-ये कमशः चदती हुई कल्लाएँ हैं।

१ देखो, ज्ञानबिन्दु, टिप्पण पृ० ६६ ।

सुत की समानता होने पर भी उनके भावों के परिज्ञानगत वास्तम्य का कारण को ऊक्कापेहसामणं है उसे उपाध्यावधी ने सुतसामणं क्रीर मतिकामणं उम्पवस्य कहा है-किर भी उनका विशेष मुख्याव उसे श्रुतसामणं मानने की 'क्रोर त्याट हैं।

श्रामे भूत के दीर्षोपयोग विषयक समर्यन में उपध्यायकी ने एक पूर्वमद गाया का [ज्ञानिक्द ए० ६.] उल्लेख क्या है, जो 'विशेषावस्यकआप्य' [गा० १९७] में पारं आती है। पूर्वमत शब्द का श्रव्यं है पूर्व-माफना । आपा को पूर्वमाया रूप से मानते आते की परंपरा विनमद्रमाच्च समामम्बा वितनी तो पुरानी श्रवस्य जान पहती है; स्योधि कोट्याचार्य ने भी श्रप्ता हिसे में उसका पूर्वमतगाया रूप ते ही व्याख्यान किया है। पर यहाँ पर यह बात जरूर सक्य लीचती है कि पूर्वमत मानी जानेवाली वह गाया दिगावरीय मंदी में कहीं नहीं गई जाती और गाँच जानों का वर्लन करनेवाली 'खावश्यकनियुंक्ति' में भी वह गाया नहीं है।

हम पहले कह आए हैं कि अज्ञर-अनक्षर रूप से अत के दो भेद बहुत पुगने हैं और दिगम्बरीय-धेताम्बरीय दोनों परंपराख्यों में पाए जाते हैं। पर स्ननदार अत की दोनों परपरागत व्याख्या एक नहीं है। दिगम्बर परपरा में अनदश्चत शब्द का ऋर्थ सबसे पहले ऋकलंक ने ही स्पष्ट किया है। उन्होंने स्वार्थश्रत की श्चनद्मरश्रत बतलाया है। जब कि श्वेताम्बरीय परंपरा में निर्यु कि के समय से ही श्रनद्वरश्रत का दूसरा श्रर्थ प्रसिद्ध है। निर्मु कि में श्रनद्वरश्रत रूप से उच्छासित, नि:श्वित स्त्रादि ही अत लिया गया है। इसी तरह स्राचरश्रत के स्तर्थ में भी दोनों परंपराश्चों का मतमेद है। श्रकलंक परार्थ वचनात्मक अत को ही श्रवरश्रव कहते हैं जो कि केवल द्रव्यश्रुत रूप है। तब, उस पूर्वगत गाथा के व्याख्यान में जिनभद्रगिंग समाभ्रमण त्रिविध असर बतलाते हुए ब्रह्मरश्रुत का द्रव्य भाव रूप से दो प्रकार का बतलाते हैं। द्रव्य श्रीर माव रूप से श्रुत के दो प्रकार मानने की जैन परंपरा तो पुरानी है और श्वेताम्बर-दिगम्बर शास्त्रों में एक सी ही है पर श्रद्धाश्रत के व्यास्थान में दोनों परंपराश्रों का श्रन्तर हो गया है। एक परंपरा के श्रनुसार द्रव्यश्रत ही श्रद्धरश्रत है जब कि दूसरी परंपरा के श्रनुसार द्रव्य श्रीर भाव दोनी प्रकर का श्रद्धारश्रत है। द्रव्यश्रत शब्द जैन बाङ्मय में पुराना है पर उसके व्यक्तनावर-संशावर नाम से पाए जानेवाले हो प्रकार दिगावर शास्त्रों में नहीं है।

द्रव्यभुत और भावभुत रूप से शास्त्रश्चन संबंधी जो विचार जैन परंपरा में पाया जाता है। श्रीर जिसका विशेष कम से स्वर्धीकरण उपाध्यायणी ने पूर्वतत गाया का व्याख्यान करते हुए किया है, वह सारा विचार, कागम (शृंदी) प्रामाययवादी नैयायिकादि सभी वैदिक दर्शनों की परंपरा में एक-सा है और कांति विस्तृत पाया जाता है। इसकी शाब्दिक तुलना नीचे लिले अनुतार है—

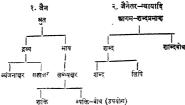

पदार्थोगस्थिति, संकेतजान, आश्चीदा, यंगयता, आसिति, तारायंज्ञान आहि 
ग्रान्द्वोध कं कारण जो नैयाधिकादि चरपा मं मांसद है, उन सक्की उपाध्यावयो 
ने शाल्द्वोध-परिकर स्व से शाल्द्योध में ही समाया है। इस कराह एक ऐतिहाकिक सत्य की और पाठकों का प्यान संचित्रा करनी है। वह यह कि जब कमीकिसी जैन आयार्थ ने, कहीं भी नया प्रमंत्र देखा तो उसका जैन परम्यरा की 
परिभाषा में क्या स्थान है यह अतकाका, एक तरह से जैन श्रुत की श्रुतान्तर से 
तुक्ता की है। उदाहरणार्थ—भतुंहरीय 'वावयपदीय' में ' वैकरी, मध्यमा, 
परयन्त्री और 'सूक्षा कर से जो चार प्रकार की भाषाओं का बहुत ही दिख्त 
और तत्वरवर्शी वर्णन है, उनका जैन परभ्या की परिभाषा में किस प्रमास्त 
से सबसे पहले बतलाया है, विकास जैन विकास की से चितान्तर की 
से से से सिक्ता है, यह मचानी विचानन्तर ने चहुत ही स्वहता और स्वास्त 
से सकसे पहले बतलाया है, विकास का सरलाता से बोध हो सके। विचानन्तर का 
बही समन्त्र वादिरवर्गिर ने अपने देश से बर्गित किया है। उपाध्यावर्थी में 
मैत्राय आदि दर्शनों के मांचीन और नवीन न्यायादि अंथों में, जो हाल्दर्गंथ 
और आतम प्रमाण संवंधी दिवार देखें और उनका उपयोग उन्होंने आन-

१ देखो. वास्यपदीय १.११४ ।

२ देखो, तत्त्वार्थ हत्तो० ५० २४०, २४१ ।

३ देखो, स्याद्वादरत्नाकर, पृ० १७ ।

बिंदु में बैन भुत की उन विचारों के साथ तुक्षना करने में किया है, जो श्रम्यासी को लास मनन करने योग्य है।

### (६) मतिकान के विशेष निरूपण में नया उद्दापोह

[ १४ ] प्रसंगपात भुत की कुछ बातों पर विचार करने के बाद फिर शंध-कार ने प्रस्तुत प्रतिकान के विशेषों—मेरो का निरुत्या ग्रुक्त किया है। जैन बारूमय में मतिकान के अवग्रह, ईहा, अवाप और ताक्ष्मा में उन मेरो पर बहुत कुछ विचार किया गया है। पर उपाण्यायजी ने आनीहेंदु में जो उन मेरों पर बहुत कुछ विचार किया गया है। पर उपाण्यायजी ने आनीहेंदु में जो उन मेरों स्वी की तथा उनके परस्पर कार्य-कारणभाव की विवेचना की है वह प्रधानतथा विशेषावरणकमाण्यानुगामितों है'। इस विवेचना में उपाण्यायजी ने पूर्वकर्ती जैन साहित्य का सार तो एस हो दिया है; साथ में उन्होंने कुछ नथा ऊद्दारोह मी अपनी और से किया है। वहाँ हम ऐसी तीन लाम बातों का निर्देश करते हैं जिन पर उपाण्यायजी ने नथा उद्दार्थ किया है—

- (१) प्रत्यद्ध शान की प्रक्रिया में दार्शनिकों का ऐकमत्य
- (२) प्रामाखनिश्चय के उपाय का प्रश्न
- (३) ग्रनेकान्त दृष्टि से प्रामारय के स्वतस्त्व-परतस्त्व की व्यवस्था

(१) प्रत्यच्च जान की प्रिक्या में शब्दमेद भले ही हो पर विचारमेद किसी का नहीं है। न्याय-वैशेषिक स्नारि सभी वैदिक दार्शनिक तथा बौद दार्शनिक भी यही मानते हैं कि जहीं हृष्टिकच्य और मंगेकच्य प्रत्यच्च जात होता है वह तिसके परते विचय और हृष्टिय का सर्विकर्ष होता है। फिर निर्विकरणक जान, अनन्तर सर्विकरणक जान जायन होता है जो कि संस्कार हारा स्पृति को भी पैदा करता है। कभीकभी सर्विकरणक जान जायन पर पुत-पुत- हुस्स करता है। प्रत्यच्च जान की प्रक्रिया को जैन तत्वज्ञों ने अपनी व्यव्जानकपह, स्वयंवपह, हैहा, अवाय और चारचा की लास परिभाषा में बहुत पुपते समय से बत्तावाय है। उपात्यावजी ने हर जानविद् में, परम्परागत कैन-प्रतिकार ने लास करके हो विषयों पर प्रकार डाला है। पराच्च के सर्विकरणक स्वयंवपह के प्रति क्यानात्वपह के स्वर्त क्यानात्वप्त के स्वर्त का परिभाषा के साथ के परिभाषा का परिक्रा हो है। इस स्वर्त के स्वर्त कर स्वर्त का स्वर्त के स्वर्त का स्वर्त के स्वर्त कर स्वर्त के स्वर्त कर स्वर्त के स्वर्त के स्वर्त कर स्वर्त के स्वर्त कर स्वर्त के स्वर्त कर स्वर्त के स्वर्त कर स्वर्त कर

१ देखो, विशेषावश्यक्रमाध्य, गा० २६६-२६६ ।

२ देखो, प्रमाबमीमांसा टिप्पब, पृ० ४५ ।

की और इसी कम से आगे धारखा के प्रति अवाय की कारखता का वर्खन ही केन वाङमय में पराना ही है. पर नव्यन्यायशास्त्रीय परिशीसन ने उपाध्यायजी से उस कार्य-कारणभाव का प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में सपरिष्कार वर्णन कराया है, जो कि अन्य किसी जैन संघ में पास नहीं जाता । न्याय खादि दर्शनों में प्रत्यक्त श्चन की प्रक्रिया चार अशों में विभक्त है। [३६ ] पहला कारणांश प्र०१० पं २० ] जो सबिक्रष्ट इंद्रिय रूप है । दसरा व्यापाराश [४६ ] जो सन्तिकर्ष **एवं निर्विक**रूप ज्ञानरूप है। तीसरा पत्नाश प्रि० १५ पं० १६ ो जो सविकरूपक **बा**न वा निश्चयरूप है और चौथा परिपाकांश [४७] जो धारावाही **बानरूप** दया संस्कार, स्मरण श्रादि रूप है। उपाध्यायजी ने व्यञ्जनावग्रह, श्रयांवग्रह श्रादि पुरातन जैन परिभाषाओं को उक्त चार ग्रशों में विभाजित करके स्पष्ट रूप से सचना की है कि जैनेतर दर्शनों में प्रत्यन ज्ञान की जो प्रक्रिया है वही शब्दा-न्तर से जैनदर्शन में भी है। उपाध्यायजी व्यवजनावग्रह को कारणांश, अवर्षायग्रह तथा ईहा को व्यापाराश, ऋवाय की फलांश श्रीर धारणा की परिपाकांश कहते हैं, जो बिलकुल उपयुक्त है।

बौद दर्शन के महायानीय 'न्यायबिन्द' स्त्रादि जैसे संस्कृत ग्रंथों में पाई जानेवाली, प्रत्यन्त ज्ञान की प्रक्रियागत परिभाषा, तो न्यायदर्शन जैसी ही है, पर हीनयानीय पालि प्रंथीं की परिभाषा भिन्न है । यद्यपि पालि बाहुमय उपाध्यायजी को मुलभ न, था फिर उन्होंने जिस बुलना की सूचना की है, उस बुलना की, इस समय सुत्तम पाली बाङ्मय तक विस्तृत करके, हम यहाँ सभी भारतीय दर्शनी की उक्त परिभाषागत तलना बनलाते हैं---

| १ न्यायवशीपकादि वैदिकदशेन<br>तथा महायानीय बाँखदर्शन | २ जैन दर्शन   | ३ पालि अभिधर्म       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|--|--|--|
| र मनिकृष्यभागः इन्द्रिय                             | १ व्यजनावम्रह | १ आरम्मण का इन्द्रिय |  |  |  |
| या                                                  |               | श्रापायगमन-इन्द्रिय  |  |  |  |
| विषयेन्द्रियसन्निकर्प                               |               | श्रालम्बनसंबंध तथा   |  |  |  |
|                                                     |               | श्चायञ्जन            |  |  |  |
| २ निर्विकल्पक                                       | २ ग्रयांवमह   | २ चन्नुरादिविशान     |  |  |  |
| <b>३ संश</b> य तथा संभावना                          | ३ ईहा         | ३ संपटिच्छन, संतीरण  |  |  |  |

<sup>?</sup> The Psychological attitude of early Buddhist Philosophy: By Anagarika B. Govinda: P. 184-मिधम्मत्थसंगहो ४.८।

४ सविकल्पक निर्याय ५ घारावाहि कान तथा संस्कार-स्मरना

४ झवाब ५ धारवा ४ बोहपनं ५ ज्वन तथा जवनानुबन्ध सदारम्पर्णाक

(२) [ १= ] प्रामाश्यित्वय के उपाय के बारे में उद्दागोह करते समय उपाय्यायकों ने मस्त्रामिए सूरि के मत की लास तीर से सम्मीत्वा की है। मस्त्रय मिरि दूरि का मत्त्रय है कि अवायणत प्रामाश्य का निर्मेश कावा की पूर्व वर्षित है। को स्त्र पर पर उपाय्यायकों ने आयाति है। वर्ष वर्ष है है हो हो हो तो है, चारे वर है है। है अगर देश से ही अवाय के प्रामाण्य निर्मेश माना जाए तो बारिनेश्चरि का प्रामाण्यनिर्वाविषय के प्रामाण्य निर्मेश का प्रामाण्य निर्मेश के प्रामाण्य निर्मेश की स्त्राय के प्रामाण्य निर्मेश की स्त्राय के प्रामाण्य निर्मेश की स्त्राय के प्राप्यायकों ने बहुत सुक्ष कोडिका उपित्र किया है। उपाय्यायकी केमा व्यक्ति, जो मत्रयागिर द्विर आरि कैसे वृत्तांचार्यों के प्रति वर्ष्ट्र ही आरद्शील एवं उनके अनुतामी है, वे उन पूर्वाचार्यों के मत की लुले दिल से समालोचना करते सुत्र वित्र करते हैं कि विचार के श्रुदीकरण एवं सत्यावेषणा के प्रय में अविचारी अनुतर शाव है ही ही ही ही ही ही है।

(३) [ ४० ] उपाज्यात्र्यों को प्रसंगवरा स्त्रनेकान दृष्टि से प्रामास्य के स्वतन्त्व परतक्त्व निर्वाय की स्ववस्था करनी दृष्ट है। इस उर्दृश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने दो एकात्यादों वृद्धकारों को चुना है जो परसर्प विवद्ध मन्त्रव्य वाले हैं। मीमांसक मानता है कि प्रामाय्य की सिद्ध स्वतः ही होते हैं। उपाज्यात्र्यों ने पहले तो मीमासक की स्वतः प्रमाय्य का ही स्वापन करावा है; और पीछे उसका लाइक नैयानिक के मुल से स्वतः प्रमाय्य का ही स्वापन करावा है; और पीछे उसका लाइक नैयानिक के मुल से स्वतः प्रमाय्य की सिद्ध परतः ही होते हैं। मीमासक और नैयानिक की परतर लाइन-मास्वन सी सिद्ध परतः ही होते हैं। मीमासक और नैयानिक की परतर लाइन-मास्वन सी मामाय्य की सिद्ध परतः ही हाते हैं। मीमासक और नैयानिक की परतर लाइन-स्वतं अन्ति तत्रव्यक्रस्वन्त-सर्व 'दार्यानिकसंपत प्रकार पर ही कराई माई है। इसके पहले उपाप्यायों ने वैद्धानिकसंपत प्रकार पर ही कराई माई है। इसके पहले उपाप्यायों ने वैद्धानिकसंपत प्रति तार्यक्रस्व करने के लिए चुना है और स्वतं में स्वताया है कि ये सब प्रकार प्रस्तुत करने के लिए चुना है और स्वतं ते स्वतः प्रमुख्त करने के लिए चुना है और स्वतं ने स्वतः प्रयुक्त नहीं। केवल तार्यक्त के स्वतः प्रयुक्त नहीं। केवल तार्यक्त के स्वतः प्रयुक्त करने महत्त्व स्वतं स्वतंत्व की सिद्ध की चर्चा के लिए उपयुक्त है। स्वतुत्योंनी कह कर छोड़ हिए गए जिन और जितने प्रामाय्य के प्रकार कर, वहाध्यायोंनी कह

१ देखो, नन्दीसूत्र की टीका, ए० ७३।

विभिन्न दृष्टि से बैन शास्त्रानुसार शानिक्दु में निदर्शन किया है, उन स्नौर उत्तने प्रकारों का वैसा निदर्शन किसी एक जैन प्रन्य में देखने में नहीं स्नाता।

मीमांसक श्रीर नैयायिक की शानिक्तुगत स्वतःयरतः प्रामाण्य वास्ती चर्चा नव्यन्याय के परिकारों से जटिल नन गई है। उपाध्यावणी ने उद्यन, शंगेया, एयुनाय, पक्षप खादि नव्य नैयायिकों के तया भीमांसकों के अंथों का वो आकंठ पान किया या उसी का उद्गार प्रस्तुत चर्चा में पयन्यय पर इस पाते हैं। प्रामाण्य की विदि स्वतः मानना या परतः मानना या उपायक्ष मानना यह परन जैन परंपरा के सामने उपस्थित हुआ। तब विद्यानन्द शादि ने नौदि मत को अपना कर अपनेक्षन्त दृष्टि से यह कह दिया कि अप्यास रथा में प्रमायय की विदि स्वतः होती है और अनम्यात रशा में परतः । उसके बाद तो किंद हम सुदे पर अपनेक तता होती है और अनम्यात रशा में परतः । उसके बाद तो किंद हम सुदे उपाय्यायत्री की चर्चा उन पूर्वाचार्यों से निराली है। इसका मुस्य कारण है उपाय्यायत्री की चर्चा उन पूर्वाचार्यों से निराली है। इसका मुस्य कारण है उपाय्यायत्री की नव्य इर्शनशास्त्री का सर्वाङ्गीय परिशीलन । चर्चा का उपसहार करते हुए [४२, ४३] उपाय्यायत्री ने मोतानक के पत्त में आपेर नैयायिक के पत्त स्वाचेता होगे का अनेकानत होंसे से परिहार करके होनी पत्ती के समन्यव स्वाचित किया है ।

### ३. श्रवधि श्रीर मनःपर्याय की चर्चा

मित और भुन शान की विचारणा पूर्ण करके भ्रम्थहार ने कमसा: अविषे [ ५१, ४४] और मानव्यांत [ ५१, ४४] औ विचारणा हो है। आये तत्व- चितक दो प्रकार के हुए है, जो मीतिक-लोकिक मूनिका वाले ये उन्होंने मीतिक लोकिक मूनिका वाले ये उन्होंने मीतिक लोकिक मूनिका चाले अनुमय मात्र पर विचार किया है। वे आव्यानिक अनुमय में परिचित न ये। पर तुमरे ऐसे भी तत्व- विचार हुए हैं जो आव्यानिक मूनिका खाल्यांत्रिक रहा। आव्यानिक अनुमय मुख्य- लोकोत्तर ये जनको भूमिका आव्यानिक काले कर हुए हैं जो आव्यानिक मूनिका आव्यानिक अनुमय मुख्य- लोकोत्तर ये उन मा अनुमय में आव्यानिक रहा। आव्यानिक अनुमय मुख्य- लाकामर्शीक है जाव्यनि पर निमर्स है। भारतीय टर्शनों की सभी प्रधान शालाओं में ऐसे आव्यानिक अनुमय का वर्षन एक सा है। आव्यानिक अनुमय की पहुँच मीतिक जगत् के उस पार तक होती है। वैदिक, बीद और और परंपर के प्राचीन समसे जाने वाले अंथों में, कैसे विविध आव्यानिक

१ देखो, प्रमाखपरीज्ञा, पृ० ६३; तत्त्वार्यश्लोक०, पृ० १७५; परी**ज्ञामुल १.१३** । २ देखो, तत्त्वसंग्रह, पृ० ८११ ।

३ देखो, प्रमाग्रमीमांसा भाषाटिप्यग्र, दृ० १६ पं० १८ से ।

स्थुमनों सा, क्यों नहीं मित्रते ब्रस्ते राप्यों में स्नीर क्यों वृश्ये हाथ्यों में क्यांन मित्रता है। जैन वाक्मम में साध्यासिक स्नतुमय-सम्बात्कार के तीन प्रकार सर्थित हैं-स्थापि, मनश्यांग स्नीर केवल । स्थापि प्रत्यन्न वह है जो इंद्रियों के हारा स्थाप्य ऐसे सुक्षम, अव्यक्ति स्नीर विप्रकृष्ट मूर्त पदायों का साञ्चात्कार कर सक्ते। मनश्यांग प्रत्यन्न वह है जो मात्र मनोगत विविध स्वय्यासों का साञ्चा-त्कार करे। इन दो प्रत्यन्नों का जैन वाक्मय में बहुत विस्तार क्रीर मेद-समेद वाला मनोरुक्त वर्षांन है।

बैदिक दर्शन के अनेक अन्यों में—लास कर 'पातख्यलयोगासूत्र' और उतके माप्य आदि में—उपयुंक दोनों मकार के प्रत्यक का योगवियुक्तिय के स्वाट और आकर्तक वर्णन हैं। विदेशिकतृत्व के 'प्रशास्त्रपादभाष्य' में मी प्रोडासा किन्तु स्वय् वर्णन हैं। विद दशन के 'प्रिकामानिकाय' बैसे पुराने प्रेयों में भी वैसे आव्यात्मिक प्रत्यक्त का स्वय् वर्णन हैं। विन परंपरा में पाया जानेवाला 'अवधिकान' राज्य तो जैनेतर परंपराओं में देखा नहीं जाता पर बैन परंपरा का 'मनःपर्वाय' राज्य तो चिनतप्रत्याचन गंग्या 'पर्याचविज्ञानना'' बैसे सहराक्य में ग्रन्यन देला जाता है। उक्त दो श्रानों की दर्शनान्तरीय द्वलना इस



मनःवर्याय ज्ञान का विषय मन के द्वारा चिन्त्यमान वस्तु है या चिन्तनप्रवृत्त

१ देखो, योगसूत्र विभृतिपाद, सूत्र १६.२६ इस्यादि ।

२ देखो, कंदलीटीकासहित प्रशस्तपादमाध्य, प्र०१८७।

१ देखो, मजिसमनिकाय, सत्त ६ ।

४ 'प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम'-योगसूत्र. ३.१९ ।

५ देखो, अभिधम्मत्यसंगद्दो, ६ २४।

सनोद्धन्य की अवस्थाएँ हैं! -हस विषय में जैन,परंशर में ऐकमाल नहीं! निर्मुक्ति और तलार्यद्वम एवं तलार्थायुवीय व्याप्त्याओं में गहता पच वर्षित है; जब कि विशेषवर्षक्रमाष्ट्र में दूसरे एवं का समर्थन किया गया है। परंदु योगामाण तथा सिक्तमानिकाय में जो परिचत ज्ञान का वर्षान है उसमें केवल दूसरा ही एवं है विसका समर्थन विनभद्रगणि व्याप्तमाण्या ने किया है। योगमाण्याव्यार तथा मिक्रमानिकायकार स्पष्ट शब्दों में यही कहते हैं कि ऐसे प्रत्यव के द्वारा दूसरों के चित्त का ही साद्यात्कार होता है, चित्त के आलावन का नहीं। योगमाण्य में तो चित्त के आलावन का प्रहण्य हो न सकते के पढ़ में दलींलें भी दी गई हैं वा चित्रास्ताय वार्त हो है-एक तो यह कि मनरपर्याय ज्ञान के पिषय के

बहा दिचारणाय बात दो हु-एक ता यह कि मन-स्थाय केग के परेस वर्षे बारे में जो केन वाहन्य में दो एक देखे जाते हैं, हसका स्पष्ट अप क्या यह नहीं है कि विञ्चले वर्णनकारी साहित्य युग में अन्यकार पुरानी आध्यात्मिक बातों का तार्किक वर्णन तो करते ये पर आध्यात्मिक अनुभव का युग बीत चुका था। दूखरी बात विचारणीय यह है कि योगभाष्य, महिन्मतानकाय और विरोधायस्थक-भाष्य में पाया जानेवाला ऐकमत्य स्वतंत्र चिन्तन का परिणाम है या किसी एक का दुसरे पर असर भी हैं?

त्रैन वारु म्य में ख्रविधि श्रीर मनःश्यांय के मंत्रत्य में जो कुछ वर्णन है उस स्वका उपयोग करके उपार्यायवी ने जानिश्तु में उन दोनों जानों का ऐसा मुप्तिरकृत लक्ष्ण किया है और लक्ष्णात प्रत्येक विशेषण का ऐसा बुद्धितम्य प्रयोजन वत्ताया है जो ख्रत्य किसी अत्य में पाया नहीं जाता। उपाध्यायवी ने लक्ष्णावियात तो उत्तर दोनों जानों के मेट को मानकर ही क्षिया है, पर साथ ही उन्होंने उत्तर दोनों ख्रानों का मेट् ना माननेवाली सिद्धिन दिवाकर की दृष्टि का समर्थन भी १५५-५६ विशेष मार्गिक दंग से किया है।

### ४. देवल झान की चर्चा

[५७] अवधि और मनःवर्धय जान की चचा समास करने के बाद उपाण्याच्यों ने केवतज्ञान की चचां गुरू की है, जो मन्य के अन्त तक चली जाती है और अप की समास के साथ ही पूर्व होती है। प्रस्तुत बन्ध में अन्य-जानों की अधेवा केवनज्ञान की ही चचां आध क लिन्दुत है। मित आदि चार पूर्ववर्ती जानों की चचां ने प्रथ का जितना भाग रोका है उससे कुछ कम दूना प्रथमाग अकेले केवलज्ञान की चचां ने रोका है। इस चचां में जिन अनेक

१ देखो, प्रमासमीमांसा, भाषाटिप्पस पू॰ ३७; तथा श्रानिबन्दु, टिप्पस पू॰ १०७।

होयेगों पर उपाध्यायकी ने विचार किया है उनमें से नीचे तिसे विचारों पर वहीं कुछ विचार प्रदर्शित करना इन्ट है--

- (१) केवस ज्ञान के श्रास्तित्व की साधक युक्ति।
- (२) केवल शान के स्वरूप का परिष्कृत लच्च ।
- (३) केवल ज्ञान के उत्पादक कारखों का प्रश्न ।
- (४) रागादि दोषों के झनावारकत्व तथा कर्मजन्यत्व का प्रश्न ।
- (५) नैरातम्यभावना का निरास ।
- (६) ब्रह्मशान का निरास ।
- (७) श्रुति श्रीर स्मृतियों का जैन मतानुकृत व्याख्यान ।
- (८) कुछ शातव्य जैन मन्तव्यों का कथन ।
- (६) केवलज्ञान और केवलदर्शन के क्रम तथा मेदाभेद के संबन्ध में पूर्वाचार्यों के पद्ममेद।
- (१०) ग्रंथकार का तात्पर्य तथा उनकी स्वोपड विचारला ।

### (१) केवल ज्ञान के श्रम्तिस्व की साधक युक्ति

[ ५= ] सारतीय तत्वविन्तकों में जो श्राप्याध्मिक-शक्तिवादी हैं, उनमें भी श्राप्याध्मिकशक्तिजन्य सान के बारे में संपूर्ण एकमल नहीं। श्राप्याध्मिकशक्तिजन्य सान कवान में ना के बारे में संपूर्ण एकमल नहीं। श्राप्याध्मिकशक्तिजन्य सान सवेद में दो मकार का माना गया है। एक तो वह जो इत्त्रियागम्य ऐसे सुम्म मूर्त प्रदार्थों का स्ववान्तार कर तके। दूसरा वह जो मूर्त-श्रम्तूत सम्म श्रीक्ष के सक्त मान सावान्तार करे। इनमें से वहले मकार का सावान्तार तो सभी श्राप्याध्मिक तत्विन्तकों को मान्य है, फिर चाहे नाम श्राद्धि के संवक्त में मेद भले ही हो। पूर्व मीमांत्रक जो श्राप्याध्मिकशक्तिकन्य पूर्व सावान्तार या सर्वक्तव के बारोपी है उसे भी पहले मकार के श्राप्याध्मिकशक्तिकन्य स्वयं सावान्तार या सर्वक्रव मानने में कोई स्वाप्यित मही हो सकती। मतमेद हैं तो सिर्फ श्राप्याध्मिकशक्तिजन्य पूर्व सावान्तार के हो सकने के विषय में। मीमांत्रक के सिवाय दूसरा कोई श्राप्याध्मिक वादी नहीं है जो ऐसे सार्वस्थ में मीमांत्रक के सिवाय दूसरा कोई श्राप्याध्मिक वादी नहीं है जो ऐसे सार्वस्थ मूर्ण सावान्तार को मानता हो। सभी सार्वस्थवादी परंपराञ्चों के साकों मुण्यं सावान्ताकार के श्रास्तित्व का वर्णन तो परापूर्व से चला ही श्राष्ट है, पर प्रतिवादी के सामने उककी समर्यक पुर्वस्था हमेशा एक-की नहीं रही है। पर प्रतिवादी के सामने उककी समर्यक पुर्वस्था हमेशा एक-की नहीं रही है।

१ सर्वकल्याद के तुक्रनात्मक इतिहास के लिए देखो, प्रमासामीमांसा भाषाटिपया, पु॰ २७।

इनमें समय-समय पर विकास होता रहा है। उपाध्यायणी ने मह्तुत मन्य में सबंबत की समर्थक विस्त पुनित को उपस्थित किया है वह पुनित उद्देशकाः मितवादी मीमांसकों के संसुत्त हो राजी गई है। मीमांसक कहना है कि उसे होई शाक्तिरपेख मात्र आप्याधिनकप्रतिकान्य पूर्व झन हो नहीं सकता को समायम केते अतीन्त्रिय पदार्थों का भी साल्ताकार कर सकते। उसके सामने सालंद्रस्वादियों की एक पुनित यह रही है कि जो क्या कातिराय—सरसम्माया-पक होती है वह बहुत बन्त कहाँ न नहीं पूर्व रेशा की प्राप्त कर लेती है। वेलें कि परिमाण। परिमाण कोटा मी है और तरसम्माव से बहा भी। अतरब वह आकारा आदि में पूर्व कायका कात की वहां आता है। वहीं हाल कान का भी है। जान कहीं अपन्य तो कहीं अपिक—इस तरसम्बाला देखा जाता है। अपने स्वत्य वह कहीं न कहीं पूर्व काय होना चाहिए। जहाँ वह पूर्वकलायात है। वहीं सह कान का भी है। अपने कहीं सह पूर्वकलायात है। वहीं सह कान का समर्थन हित्त के द्वारा उपाध्यायों ने भी ज्ञानविन्दु में केवल अपने के असिल्त का समर्थन हिवा है। हा के कि साम के असिल्त का समर्थन हिवा है। है।

यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रश्न है कि प्रस्तुत युक्ति का मूल कहाँ तक पाया जाता है और वह जैन परंपरा में कब से ऋाई देखी जाती है। ऋभी तक के हमारे वाचन चिन्तन से हमें यही जान पड़ता है कि इस युक्ति का पुराशतम उल्लेख योगसूत्र के ब्रह्मावा ब्रन्यत्र नहीं है। हम पातंत्रत योगसूत्र के प्रथमपाद में 'तत्र निरतिशयं सर्वक्षवीजम्' [१.२५.] ऐसा सूत्र पाते हैं, जिसमें साफ तौर में यह बतलाया गया है कि ज्ञान का तारतम्य ही सर्वज्ञ के श्रस्तित्व का बीज है जो ईश्वर में पूर्णुरूपेगा विकसित है। इस सुत्र के ऊपर के भाष्य में ध्यास ने तो मानों सूत्र के विधान का श्राशय हस्तामलकवत् प्रकट किया है। न्याय-वैशेषिक परंपरा जो सर्वज्ञवादी है उसके सत्र भाष्य आदि प्राचीन अंथी में इस सर्वज्ञास्तित्व की साधक युक्ति का उल्लेख नहीं है, हम प्रशस्तपाद की टीका व्योमवर्ता [ पृ॰ ५६० ] में उसका उल्लेख पाते हैं। पर ऐसा कहना निय् क्तिक नहीं होगा कि व्योमवती का वह उल्लेख योगसूत्र तथा उसके भाष्य के बाद का ही है। काम की किसी भी श्रव्छी दलील का प्रयोग जब एक बार किसी के द्वारा चर्चाचेत्र में ह्या जाता है तब फिर ह्यागे वह सर्वसाधारण हो जाता है। प्रस्तुत युक्ति के बारे में भी यही हुन्ना जान पड़ता है। संभवतः सांख्य-योग परंपरा ने उस युक्ति का ब्राविष्कार किया फिर उसने न्याय-वैशेषिक तथा **बौद्ध परंपरा के** .

१ देखो, ज्ञानबिन्दु, टिप्पस पू॰ १०८. पं॰ १६।

२ देखो, तत्त्वसंग्रह, पृ० ८२५ ।

प्रयों में मी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया और इसी तरह वह बैन परंपरा में मी प्रतिष्ठित हुई।

कैन परंपर के झाराम, निर्मुलित, भाष्य झादि प्राचीन झलेक प्रन्य सर्वझलं के वर्णन से भरे पढ़े हैं, पर इने उपर्मुक्त ज्ञानतारतस्य वाजी सर्वक्रत्याचक युक्ति का सर्व प्रयम प्रयोग मल्हवादी की कृति में ही देखने को मिलता है'। झमी यह कहना संपन नहीं कि मल्हवादी ने किस परंपरा से वह युक्ति झपनाई। पर हतना तो निश्चित हैं कि मल्हवादी के बाद के सभी दिराम्बर-इनेताम्बर तार्किकों ने इस युक्ति का उदास्ता से उपयोग किया है। उपाध्यायत्री ने भी ज्ञानिवनु में केन्तलान के झस्तिव को सिद्ध करने के वास्ते एक मात्र इसी युक्ति का प्रयोग तथा पल्लवन किया है।

### (२) केषलझान का परिष्कृत लक्षण

[ ५७ ] प्राचीन ब्रागम, निर्म कित ब्रादि प्रत्यों में तथा पीछे के तार्किक ग्रंथों में जहाँ कहीं केवलज्ञान का स्वरूप जैन विद्वानों ने बतलाया है वहाँ स्थूल शब्दों में इतना ही कहा गया है कि जो श्रात्ममात्रसापेख या बाह्यसाधननिरपेत माश्चा-त्कार, सब पदार्थी को श्रर्थात् त्रैकालिक द्रव्य-पर्यायों को विषय करता है वही केवलज्ञान है। उपाध्यायजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में केवलज्ञान का स्वरूप तो वही माना है पर उन्होंने उसका निरूपण ऐसी नवीन शैली से किया है जो उनके पहले के किसी जैन ग्रन्थ में नहीं देखी जाती। उपाध्यायजी ने नैयायिक उदयन तथा गरोश क्यादि की परिष्कृत परिभाषा में केवलकान के स्वरूप का लखता सविस्तर स्पष्ट किया है। इस जगह इनके लख्या से संबन्ध रखनेवाले दो मही पर दार्शनिक तलना करनी प्राप्त है. जिनमें पहला है साझात्कारत्व का और दूसरा है सर्वविषयकत्व का । इन दोनों मुद्दों पर मीमांसक भिन्न सभी दार्शनिकों का ऐकात्य है। इसार उनके कथन में थोड़ा अन्तर है तो वह सिर्फ परंपरा मेद का ही है । त्याय-वैशेषिक दर्शन जब 'सर्व' विषयक साज्ञातकार का वर्शन करता है तब वह 'सबे' शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध द्रव्य, गुरा ब्रादि साती पदार्थों को संपूर्ण भाव से लेता है। सांख्य-योग जब 'सर्व' विषयक साद्धातकार का चित्रण करता है तब वह अपनी परंपरा में प्रसिद्ध प्रकृति, पुरुष आदि २५ तत्वों के पूर्ण साम्रात्कार की बात कहता है। बौद दर्शन 'सर्व' शब्द से आपनी

२ देखो, नयचक, तिलित प्रति, पु० १२३ अ !

३ देखी, तस्वसंग्रह, का॰ ३१३४; तथा उसकी पश्चिका।

चर्चमा में प्रतिव पञ्च स्क्रमों को संपूर्ण भाव से लेता है। वेदान्त रखेन 'स्ववें' शब्द से अपनी परंचरा में पारमार्थिक रूप से प्रसिद एक भाव पूर्ण अब को ही लेता है। जैन दर्शन भी 'सर्वे' शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध एक्पर्यंप वह ह्रव्यों को पूर्णरूपेण लेता है। इस तरह उनस्वत सभी दर्शन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भाने जानेवाले सब पदार्थों को लेकर उनका पूर्ण साझाकार मानते हैं और तदनुतारी लक्ष्य भी करते है। पर इस लक्ष्यणात उन्त सर्थ-विश्ववक्त तथा साखाकारत के विकट मीमांसक की सस्त आपति है।

मीमासक सर्वज्ञवादियों से कहता है ' कि-श्वगर सर्वज्ञ का तम जोग नीचे सिखे पाँच अर्थों में से कोई भी अर्थ करो तो तुम्हारे विरुद्ध मेरी आपनित नहीं! क्रमार तम लोग यह कही कि --सर्वज्ञ का मानी है 'सर्व' शब्द की जाननेवाला (१): या यह कही कि-सर्वज्ञ शब्द से हमारा श्रमिश्राय है तेल, पानी आदि किसी एक चीज को पूर्ण रूपेण जानना (२); या यह कहो कि - सर्वज्ञ शब्द से हमारा मतलब है सारे जगत को मात्र सामान्यरूपेस जानना (३): या यह कही कि - सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है हमारी अपनी अपनी परंपरा में जो जो तत्त्व शास्त्र सिद्ध हैं उनका शास्त्र द्वारा पूर्ण ज्ञान ४); या यह कहा कि सर्वज्ञ शब्द से क्ष्मारा तात्वर्य केवल इतना ही है कि जो जो वस्तु, जिस-जिस प्रत्यक्त, श्रममानादि व्यमारा गम्य है उन सब वस्तुओं को उनके प्राहक सब प्रमार्ग। के द्वारा यथासंभव जानना (५); वही सर्वजल्य है। इन पाँचों में से तो किसी पद्म के सामने मीमा-सक की ऋगपत्ति नहीं; क्योंकि मीमांसक उक्त पाँचीं पत्नी के स्वीकार के द्वारा फ़्लित होनेवाला सर्वज्ञत्व मानता ही है । उसकी श्रापत्ति है तो इस पर कि ऐसा कोई साज्ञात्कार (प्रत्यद्ध) हो नहीं सकता जो जगन् के संपूर्ण पटार्थों को पूर्णक्रपेश कम से या युगपत् जान सके। मीमासक को माझात्कारत्व मान्य है, पर वह अप्रसर्वविषयक ज्ञान में । उसे सर्वविषयकत्व भी ऋभिष्रेत है, पर वह शास्त्रजन्य परोच्च ज्ञान ही में ।

हस तरह केवलजान के स्वरूप के विरुद्ध सबसे प्रवल और पुरानी आपत्ति उठानेवाला है मीमीनक। उसको सभी मर्थकवादियों ने ऋपने अपने दंग से जवाव दिया है। उपाध्यायत्री ने भी केवलजान के स्वरूप का परिकृत लाक्य करते, उस विषय में मीमीनक समत स्वरूप के विरुद्ध ही जैन मन्तस्य है, यह बात बनलार है।

यहाँ प्रसंगवश एक बात ऋौर भी जान लेनो जरूरी है। वह यह कि यद्यपि

१ देखो, तत्त्वसंब्रह, का॰ ३१२६ से।

बेलान्य दर्शन भी अन्य सर्वेजनादियों की तरह सर्व—पूर्व महाविधवक साञ्चालकार यानकर अपने को सर्वेणावकालगात्मक केवजहान का माननेवाला वरत्वाता है और मीमांकक के मन्त्रम्य से जुदा पढ़ता है। कि भी म्हण्य पुरे पर मीमांकक क्षेत्र वेदान्त की एकवान्यता है। वह युद्दा है शास्त्रमानेवृत्व का। मीमांकक क्ष्रता है कि क्यंविषवक परीच ज्ञान भी शास्त्र के सिवाय हो नहीं सकता। वेदान्त महासाद्यात्कार कर सर्वतांचात्कार को मानकर भी उसी बात को कहता है। व्योक्ति वेदान्त का मत है कि महाजान मते ही साद्यात्कार कर हो, पर उतका संभव वेदान्तपाल के सिवाय नहीं है। इस तरह मूल में एक ही वेदपब पर प्रस्थित मीमांतक और वेदान्त का केवल ज्ञान के स्वरूप के विषय में मतमेद होते हुए भी उसके उत्पादक करण करण से एक मात्र वेद शास्त्र का स्वीकार करने में कोई भी मतमेद नहीं।

# (३) केवल झान के उत्पादक कारखों का प्रश्न

[ ५६ ] केवल जान के उत्पादक कारण खानेक हैं, बैसे—भावना, आहड, विशिष्ट शब्द खीर खावरणख्य खादि। इनमें किसी एक को प्राधान्य खीर बाकी को खायान्य देकर विभिन्न टायॉनिकों ने केवलजान की उत्पत्ति के बुदे-बुदे कारण प्राधित किए हैं। उदाइरणार्थ—सांख्य-योग और बौद दर्यन केवल खान के कनक रूप से भावना का प्रतिपादन करते हैं, जब कि न्याय-वैधिक्त दर्यान योगात्र खटड को केवलजानजनक बतलाते हैं। वेदान्त 'तत्वमांस' बैसे महावाक्य को केवलजान का जनक मानता है, जब कि जैन दर्यन केवलजानजनकर से खावरण-को-च्या का ही स्थापन करता है। उपाप्यायणों ने भी प्रस्तुत अंथ में कांस्य-को-च्या का ही स्थापन करता है। उपाप्यायणों ने भी प्रस्तुत अंथ में कांस्य-को ही केवलजानजनक स्थापित करने के लिए अन्य पद्में का तिरास किया है।

मीमाला वो मूल में केवलजान के ही विरुद्ध है उसने सर्वज्ञत्व का असंभव दिखाने के लिए भावनामूलक " सर्वज्ञत्वादी के सामने यह दलील की है कि— भावनाअन्य ज्ञान यथापं हो ही नहीं सकता; वैसा कि कायुक व्यक्ति का भावना-मूलक कामिनीमाहात्कार। [ ६२ ] दूसरे यह कि भावनाज्ञान परांच होने से आरोश मार्वरच का जनक भी नहीं हो सकदा। तीसरे यह कि असमा का को सर्वद्ध असे नाम आप तो एक अधिक प्रमाण भी [ पु० २० पं० २३ ] मानना पढ़ेगा। भीमासा के द्वारा दिये गए उक्त तीनों दोषों में से पहले दो दोषों का उद्धार तो बौद, सांख्य-योग आदि सभी भावनाकार-प्रवादी

१ देखो, ज्ञानबिन्दु, टिप्पण, पृ० १०८ पं० २३ से ।

एक-सा करते हैं. जब कि उपाध्यायजी उक्त तीनों दोशों का उद्घार क्रपना सिद्धान्त भेद [ ६२ ] बतला कर ही करते हैं । वे ज्ञानबिन्दु में कर्मच्चय पद्ध पर ही भार देकर कहते हैं कि वास्तव में तो सार्वहर का कारण है कर्मस्वय ही। कर्मस्य को प्रधान मानने में उनका श्रिभाय यह है कि वही केवलशान की उत्पत्ति का श्रव्यवहित कारण है। उन्होंने भावना को कारण नहीं माना, सो क्रप्राधान्य की दृष्टि से । वे स्पष्ट कहते हैं कि-भावना जो शक्काध्यान का ही नामान्तर है वह केवलज्ञान की उत्पादक श्रवश्य है: पर कर्मवय के द्वारा ही ! श्रातपुर्व भावना केवलज्ञान का श्रव्यवहित कारण न होने से कर्मस्रय की श्रपेसा अध्यान ही है। जिस यक्ति से उन्होंने भावनाकारणवाद का निरास किया है उसी युक्ति से उन्होंने ब्रह्टश्कारणवाद का भी निरास [६३] किया है। वे कहते हैं कि ग्रगर योगजन्य ग्रहष्ट सार्वक्रय का कारण हो तन भी वह कर्मकरा प्रतिबन्धक के नाश के सिवाय सार्वक्ष्य पैदा नहीं कर सकता । ऐसी हालत में श्रद्ध की श्रपेद्धा कर्मचय ही केवलज्ञान की उत्पत्ति में प्रधान कारण सिद्ध होता है। शब्दकारणवाद का निरास उपाध्यायजी ने यही कहकर किया है कि-सहकारी कारण कैसे ही क्यों न हों, पर परोच्च जान का जनक शहर कभी उनके सहकार से श्रापरोच्च ज्ञान का जनक नहीं बन सकता।

सार्वस्य की उठाति का कम सब दर्शनों का समान ही है। परिभाषा मेर भी नहीं सा है। इस बात की प्रनीति नीचे की गई तलजा से हो आपनी—

| 4 वेद्धान्त       | १ सम्यन्ध्रमृत    | २ रागादिहास भा   | ग्रार्भ          |         | मावना-निहि-      | ध्यासन के बहा    | ते महोत्री का ख्य |               |                   | ४ मधार्याखात्मार   | 45 gray spat-          | मादिका विद्याप  |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ४ न्याय-वैद्योपिक | र संस्त्रप्रशास   | १ रागादिहास का   | ग्रारंभ          |         | ३ आसंत्रशात-भर्म | मेच समाधि        | द्वारा रागादि     | क्रियाकम् क्  | आत्यन्तिक जिल्ली  | ४ समाधिजन्य        | धर्मसार्थं सार्थं स्था |                 |                   |
| ३ सांख्य-योग      | १ विशेष स्थाति    | र प्रसंख्यान-    | संप्रज्ञात समाधि | कामार्भ | क्षसम्बद्धान-    | भ्रममेष समापि    | द्वारत समादि      | क्सेयाकर्म की | आत्यन्तिक निश्चित | ४ प्रकाशान्यस्य के | नाम् द्वारा            | सार्वद्रय       |                   |
| २ मीद             | १ सम्पन्धिय       | २ रागादि क्रांसी | के हास का        | प्रारंभ | 3 स्तवना के बल   | में क्लोगावरण का | श्वान्यतिसक् चय   |               |                   | ४ मायना के प्रकर्ष | से में यावरया के       | सर्वया नाश के   | द्वारा सर्वशत्त्र |
|                   | <b>सम्बद्धांन</b> |                  |                  |         |                  |                  |                   |               |                   | ४ शानावरमा के      | सर्वया नाय             | द्वारा सर्वश्रम |                   |

## (४) रागादि दोषों का विचार

[६५] सर्वज्ञ ज्ञान की उत्पत्ति के कम के संबन्ध में जो तुलाना उत्पर की गई है उससे सफ्ट है कि राग, द्वेष आदि क्रोशों को ही सब दार्शनिक केवल-शान का श्राचारक मानते हैं । सबके मत से केवलजान की उत्पत्ति तभी संमव है जब कि उस्त दोवों का सर्वथा नाश हो। इस तरह उपाध्यायजी ने रागादि दोषों में सर्वसंगत केवल-जानावारकरत का समर्थन किया है श्रीर पीछे उन्होंने रागादि दोषों को कर्मजन्य स्थापित किया है। राग, द्वेष आदि जो चित्तगत या श्रातमसत दोष हैं उनका मख्य कारसा कर्म श्रार्थात जनम-जनमान्तर में संचित श्रातमगत दोष ही हैं। ऐसा स्थापन करने में उपाध्यायजी का तात्पर्य पनर्जन्मवाद का स्वीकार करना है। उपाध्यायजी ब्रास्तिकटर्शनसम्मत पनर्जन्मवाट की प्रक्रिया का ग्राश्रय लेकर ही केवलज्ञान की प्रक्रिया का विचार करते हैं। ध्रातण्य इस प्रसंग में उन्होंने रागादि दोषों को कर्मजन्य या पुनर्जन्ममूलक न माननेवाले मतो की समीचा भी की है। ऐसे मत तीन हैं। जिनमें से एक मत [६६] यह है, कि राग कफ़जन्य है, द्वेष पित्तजन्य है और मोह बातजन्य है। दसरा मत [६७ | यह है कि राग ग्लाकोपचयजन्य है इत्यादि । तीसरा मत [६८] यह है कि शारीर में पृथ्वी अपीर जल तत्त्व की वृद्धि से राग पैदा होता है, तेजो श्रीर वायुकी वृद्धि से द्रेष पैदा होता है, जल श्रीर वाय की वृद्धि से मोह पैटा होता है। इन तीनों मतों में राग, द्वेष और मोह का कारण मनोगत या आत्मगत कर्म न मानकर शरीरगत वैयम्य ही माना गया है । यद्यपि उस्त तीनों मतों के श्चनसार राग, द्वेष श्चौर मोड के कारण भिन्न-भिन्न हैं: फिर भी उन तीनों भत की मूल दृष्टि एक ही है और वह यह है कि पुनर्जन्म या पुनर्जन्मसंबद्ध कर्म मानकर राग, द्वेष ऋादि दोषों की उत्पत्ति घटाने की कोई जरूरत नहीं है। शरीरगत दोषां के द्वारा या शरीरगत वैषम्व के द्वारा ही रागादि की उत्पत्ति घटाई . जासकती है।

यणि उक्त तीनों मतो में से पहले ही को उपायायजी ने बाइस्तर ऋषीत् चार्चक मत कहा है; फिर भी दिचार करने से यह स्वष्ट जान पहता है कि उक्त तीनों मतो की ऋषारासूत मूल दिए, पुनर्शन्म बिना माने हो वर्चमान शरीर का ऋष्म लेकर दिचार करनेवाली होने से, ऋतल में चार्चक दिए ही है। इसी हिए का ऋषय लेकर चिक्तसाशास्त्र प्रथम मत को उपस्थित करता है; बक् कि कामशास्त्र दूसरे मत को उपस्थित करता है। तीसरा मत संभवतः इटवेंग का है। उक्त तीनों की समाजीचना करके उपाध्यायची ने यह बतकामा है कि राग, देव और भोड़ के उपश्यान तथा द्वय का सच्चा व मुख्य उपाय ऋष्यासिम सर्थात् सान-सान द्वारा सालसुरि काल ही है; न कि उक्त तीनों मतों के द्वारा प्रतिवादन किए सानेवाले मात्र मीतिक उपाय । प्रथम मत्र के पुरस्कांचील ने बात , विल कर इन तीन धाड़कों के लाय सम्मादन को ही रागादि दोशों के रामन का उपाय माना है। दुसरे मत्र के स्थापकों ने समुद्रिक समिवेवन सादि को ही रागादि दोशों का उपमनेवाय माना है। तीतरे मत्र के स्थापकों ने पृथिसी, कल सादि तृत्वों के समिकत्या को ही रागादि दोशों का उपस्मानेवाय माना है। उपायायायां ने उक्त तीनों मतों की समावोचना में यही वत्तवाले की कोशिया के है कि समावोच्य तीनों मतों के द्वारा, जो-जो रागादि के रामन का उपाय बत्तवाया बता है वह वात्तव में राम सादि तेयों का रामन कर ही नहीं सकता। वे कहते हैं कि वात सादि धाड़कों का कितना ही साम्य क्यों न सम्यादित किया जाए, समुविक सामसेवन स्थादि माने करणा में क्यों न किया जाए, पृथिसी स्थादि तहीं होता तता रागदे प्राप्ति हों होता तता प्राप्त देशों का स्थान करणा मी क्यों तहीं होता तता उपार प्राप्त स्थान करणा मी क्यों न दिशा जाए, किर भी कब तक स्थान-पृथिद नहीं होता तता कर उपाय स्थाविक साम करणा में क्यों न क्या वाह भी स्थाव हो होता हो हो समर्थन निर्मा करणा में क्यों न देशों का स्थाव मी स्थाव ही सकता। हस समावोचना से उपायायायां ने पुनर्जन्यादिसम्बाद स्थावां हमां करा। हम समावोचना से उपायायायां ने पुनर्जन्यादिसम्बाद स्थावां हमार्थ हमार्थ के ही समर्थन किया है। समर्थन किया ही समर्थन किया ही समर्थन किया है। समर्थन किया ही समर्थन किया है। समर्थन है। समर्थन किया है। समर्थन क

उपाध्यायवी की प्रस्तुत समालोचना कोई सर्वया नयी वस्तु नहीं है। भारत वर्ष में आध्यात्मिक दृष्टि वाले भौतिक दृष्टि का निरास हवारों वर्ष पहले से करते आप हैं। वही उपाध्यायवी ने भी किया है-पर शैली उनकी नई है। 'शानिक्ट्' में उपाध्यायवी ने उपर्युक्त तीनों मतों की जो समालोचना की हैं वह पर्मकीतिं के 'प्रमाखवाचिन्त' और शान्तरिवृत्त के 'तत्त्वसंग्रह' में भी पाई जाती हैं।

# ( ५ ) नैरात्म्य श्रादि भावना

[६६] पहले तुलना द्वारा यह दिखाया जा जुका है कि सभी आप्यास्मिक दशन भावना—श्यान द्वारा ही अज्ञान का सर्वथा नारा और केवत्वारा की उत्पत्ति मानते हैं। जब सर्वब्द्ध प्राप्ति के लिए भावना आवर्यक है तब यह भी विचार करना प्राप्त है कि वह भावना कैसी अर्थान् किवियक शावना के राव्हें नियक प्रश्न का जवाव तथ का एक नहीं है। ताशंनिक शाव्हों में पाई जातेवाली भावना संबंध में तीन प्रकार की है—नैरान्यभावना, अग्नायावना और विवेकमावना। नैरान्यभावना वौदों की है'। अस्मायना श्रीपनिषद रर्शन की है। बाकी के सब दर्शन विवेकभावना मानते हैं। नैरास्थ

१ देखो, ज्ञानबिन्दु टिप्पचा पृ० १०६ पॅ० २६ से ।

२ देखो, ज्ञानबिन्दु टिप्पस पृ० १०६ यं० ३० ।

भावना वह है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि स्थिर झालना जैसी या: द्रव्य जैसी कोई वस्त है ही नहीं । जो कुछ है वह सब खेखिक एवं श्रास्कर ही है। इसके विपरीत ब्रह्मभावना वह है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि ब्रह्म ब्रार्थात श्रास्म-तस्त्र के सिवाय श्रीर कोई वस्त पारमार्थिक नहीं है: तका श्रात्म-तत्त्व भी भिन्न-भिन्न नहीं है। विवेकभावना वह है जो श्रात्मा स्त्रौर जब टोमों द्रव्यों का पारमार्थिक छौर स्वतन्त्र झस्तित्व मानकर चलती है। विवेक-भावना को भेदभावना भी कह सकते हैं। क्योंकि उसमें जह श्रीर चेतन के पारस्परिक भेट की तरह जह तत्व में तथा चेतन तत्व में भी भेद मानने का श्रवकाश है। उक्त तीनों भावनाएँ स्वरूप में एक दूसरे से वितकल विरुद्ध है. फिर भी उनके द्वारा उद्देश्य सिद्धि में कोई अन्तर नहीं पहता । नैरात्म्यभावना के समर्थक बौद्ध कहते हैं कि ऋगर ऋगत्मा जैसी कोई स्थिर वस्त हो तो उस पर स्नेह भी शास्त्रत रहेगा: जिससे तथ्यामलक सख में राग श्रीर दुःख में द्वेष होता है। जब तक सख-राग और द:ख-देव हो तब तक प्रवृत्ति-निवृत्ति-संसार का चक्र भी रुक नहीं सकता। अत्राप्त जिसे संसार को छोड़ना हो उसके लिए सरल व मुख्य उपाय श्रात्माभिनिवेश छोडना ही है। बौद दृष्टि के श्रनसार सारे दोषों की जड़ केवल स्थिर श्रात्म-तत्त्व के स्वीकार में हैं। एक बार उस श्रामि-निवेश का सर्वथा परित्याग किया फिर तो न रहेगा बांस श्रीर न बजेगी वाँस्री--श्रार्थात जह के कट जाने से स्नेह और तथ्शामलक ससारचक्र श्राप केंद्र वह जाएमा ।

ब्रह्मभावना के समर्थक कहते हैं कि ख़ज़ान ही दुःख व संसार की जह है। हम ख़ात्मभिन्न वन्तुओं को पारमाधिक मानकर उन पर ऋहंच-ममत्व चारख करते हैं और तभी रागदेपमुलक प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक्र चतता है। अगर हम ब्रह्मभिन्न वरुओं में पारमाधिकत्व मानना छोड़ हैं और एक मात्र ब्रह्म का ही पारमाधिकत मान ले तह ऋजानमूलक ऋरंच-ममत्व की बुद्धि नष्ट हो जाने से तन्मुलक राग-देपजन्य प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक्र ऋपने आप ही इक वाएगा।

विवेकमावना के समर्थक कहते हैं कि आतमा और जड़ दोनों में पारमार्थि-करते बुद्धि हुई—इतने मात्र से ऋरंख-ममत्व पेदा नहीं होता और न आतमा को थियर मानने मात्र से रागदेषादि को ग्रहति होती है। उनका मन्तव्य है कि आतमा को आतम्हरूप न समम्भना और अनात्मा को अनात्मरूप न समभना यह अजान है। अतप्य बड़ में आत्मबुद्धि और आत्मा में जड़त्य की या सून्यत्व की बुद्धि करना यही अश्रवा है। इस अशान को दूर करने के लिए विवेकमावना की आत्मयकता है। 'उपाध्यावकी जैन हिंद के कर्मुलार विवेकभावना के करवाकी हैं। वर्षारे विवेकभावना के करवाकी संस्थ-वोग तथा न्याव-वैद्येषिक के साथ की त्रंति के सोहा मतस्ये करवाकी संस्थ-वोग तथा न्यावकी ने मस्युत करना में नैरातम्य-सावना क्रोस क्रमावना के उपर ही खास तीर के महाद करना खाहा है। इसका स्वक यह है कि संस्थ-योगादिसंग्रत विवेकभावना कैनसंस्था विवेकभावना से उतनी दूर या मिक्ट नहीं जितनी कि नैरातन्यभावना कैनसंस्था विवेकभावना है। मैरा-सम्भावना के लक्ष्यन में उपाध्यावकी ने लासकर नौद्धांत्र क्ष्यांत्र क्षाव्य क्षयावना के स्वव्यन में उनकी सुरूप दर्शीक वह दर्शी है कि एकारच खिणकत बाद के साथ कर्म क्षीर मोश की विचारसरिंग मैसा मही लाती है। व्यवि उपाध्यावजी ने नैसा नैरातम्यभावना का नामोल्लेखपूर्वक खरहन मही किता है, किर मी उन्होंने क्षारों आकर प्रति विस्तार से वेदोतसंस्त सारी प्रक्रिया का जो स्थवन किया है उसमें व्रक्रमावना का नामोल्लेखपूर्वक खरहन नहीं किता है, किर मी उन्होंने क्षारों आकर प्रति विस्तार से वेदोतसंस्त सारी प्रक्रिया का जो स्थवन किया है उसमें व्रक्रमावना का निरात स्थवने प्रयोग हो तथा जाता है।

### (६) ब्रह्मज्ञान का निरास

[ ७१ ] च्यानंग बाद का निरास करने के बाद उपाय्यायजी अद्वैतवादिसन्त ब्रह्मान, जो बैनदर्शनसंगत केवलज्ञान स्थानीव है, उसका खरहन शुक्त
करते हैं। मुख्यतया प्रभुद्दन सरस्वती के अंथों को ही सामने रखकर उनमें
प्रतिपादित ब्रह्मान की प्रतिवा का निरास करते हैं। मुख्युदन सरस्वती शाहुर
वंदान्त के ख्रासावारण नव्य विदान है; जो ईसा की सोखहर्यो शाहुर
हैं। ब्राइ तिसर्बिद, सिद्धान्ताचन्दु, बहान्तकर्त्यताका ख्रादि अनेक गंभीर
और विद्वत्मान्य प्रन्य उनके बनाए हुए हैं। उनमें से मुख्यतया वेदान्तकस्त्यस्विका का उपयोग प्रसुत गंध में उपाय्यायजी ने किया है। मुख्युदन सरस्वती वे
वेदान्तकस्त्यताका में जित्र दिस्तार से और जिस परिभाषा में प्रसुत, कारस्वती वे
वेदान्तकस्त्यस्वतिका का उपयोग प्रसुत, गंध में उपाय्यायजी ने क्षित्र में प्रसुत, कारस्वती वे
वेदान्तकस्त्यस्वतिका में जित्र दिस्तार से और जिस परिभाषा में प्रसुत, कारसिन्धु
में स्वयुक्त क्या है। शाहुर्सम्बत ख्रादैत अस्त्र मिर्मान्य का विरोध सभी
देतवादी दर्शन एक सा करते हैं। उपाय्यायजी में भी वैसा ही विरोध किया है
पर पर्यवस्तान में बोहा सा ख्रम्तर है। वह यह कि जब दूसरे हैं त्यादो ख्राई तरशैन
के स्वयुक्त के द्वारा बैनदर्शनसंग्र इति स्वित्ता का ती है। स्वयुक्त स्वयुक्त स्वयुक्त स्वयुक्त स्वयुक्त स्वयुक्त के स्वयुक्त की सामन होता स्वयुक्त का की स्वयुक्त स्वयुक्त करना आपना करते

१ देखी, ज्ञानबिंदु टिप्पच पू० १०६, पं० ६ तथा १११. पं ३०।

हैं। प्रतप्त यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि उपाध्यायजी की खरहन मुक्तियाँ प्रायः वे ही हैं जो ख्रन्य दैतवादियों की होती हैं।

प्रस्तत खरहन में उपाध्यायजी ने मुख्यतया चार मुद्दों पर आपत्ति उठाई है। (१) [७३] ऋतरह बस का ऋतित्व । (२) [८४] ब्रह्माकार और ब्रह्मविषयक निर्विकल्पक वृत्ति । (३) हि४ ] ऐसी वृत्ति का शन्दमात्रजन्यत्व । (४) ि७६ व्रहातान से ऋजानादि की निवृत्ति । इन चारों सहीं पर तरहत्तरह से आपति उठाकर अन्त में यही बतलाया है कि अहैतसंमत ब्रह्मशान तया उसके द्वारा ऋज्ञाननिवृत्ति की प्रक्रिया ही सदोष ऋौर ऋष्टिपूर्ण है। इस खरडन प्रसंग में उन्होंने एक वेदान्तसंग्रत ऋति रमणीय श्रीर विचारणीय प्रक्रिया का भी सविस्तार जल्लेख करके. खाइन किया है । वह प्रक्रिया इस प्रकार है—[ ७६ ] वेदान्त पारमार्थिक, व्यावहारिक श्रीर प्रतिभासिक ऐसी तीन सत्ताएँ मानता है जो ऋशानगत तीन शक्तियों का कार्य है । ऋशान की प्रथमा शक्ति ब्रह्मभिन्न वस्तुत्रों में पारमार्थिकत्व बुद्धि पैदा करती है जिसके वशीभूत होकर लोग बाह्य वस्तक्षां को पारभार्थिक मानते और कहते हैं : नैयायिकादि दर्शन. जो श्रात्मभिन्न वस्तश्रों का भी पारमार्थिकत्व मानते हैं, वह श्रशानगत प्रथम शक्ति का ही परिणाम है अर्थात आत्मभिन्न वाह्य बस्तुओं को पारमार्थिक समक्ते बाले सभी दर्शन प्रथमशक्तिगाभित ऋजानजनित है। जब वेदान्तवास्य से ब्रह्म-विषयक अवसादि का परिवाक होता है तब वह अज्ञान की प्रथम शक्ति निवत होती है जिसका कि कार्य था प्रयत्न में पारमार्थिकत्व बद्धि करना । प्रथम शक्ति के निवृत्त होते ही उसकी दूसरी शक्ति ऋपना कार्य करती है। वह कार्य है प्रपञ्च में व्यावहारिकत्व की प्रतीति । जिसने श्रवणा, मनन, निदिध्यासन सिद किया हो वह प्रपञ्च में पारमाथिकत्व कभी जान नहीं सकता पर दूसरी शक्ति द्वारा उसे प्रपञ्च में व्यावहारिकत्व की प्रतीति अवश्य होती है। ब्रह्मसाद्धातकार से दूसरी शक्ति का नाश होते ही तजन्य व्यावहारिक प्रतीति का भी नाश हो जाता है। जो ब्रह्मसाज्ञात्कारवान हो वह प्रपत्र्च को व्यावहारिक रूप से नहीं जानता पर तीसरी शक्ति के शेष रहने से उसके बल से वह प्रपत्न को प्रातिमासिक: रूप से प्रतीत करता है। वह तीसरी शाक्ति तथा उसका प्रातिभासिक प्रतीतिरूप कार्य ये ब्रांतिम बोध के साथ निवृत्त होते हैं श्लीर तभी बन्ध-मोख को प्रक्रिया भी समाम होती है।

उपाप्यायजी ने उपर्युक्त वेदान्त प्रक्रिया का वलपूर्वक लागडन किया है। क्योंकि क्रमार वे उस प्रक्रिया का लागडन न करें तो इसका फ़क्कितार्य यह होता है कि वेदांत के कथनानुसार जैन दर्शन भी प्रथमशक्तियुक्त काकान का ही विश्वास है अवयम असल है। उपान्यावणी मीके-मीके पर बैन दर्शन को यमार्थवा ही सासित करना चारते हैं। अवयस उन्होंने पूर्णचार्य इरिम्म की प्रतिस्त उनिंत, [अनिव्यु पु॰ १. २६] निवस्त पूर्ण आदि शास तर्स्य की तथा रामाहिदोषस्य आन्तरिक बराज्यों को बासाविषयता का विषय है, उसका हवाला देकर वेटान्त की उपर्युक्त प्रकारायिति-प्रक्रिया का स्वयंत्र किया है।

ृह्स अगह वेदांत की उपर्युक्त क्रशानगत त्रिविच शक्ति की त्रिविच सृष्टि बाली प्रक्रिया के साथ बैनदर्शन की त्रिविच आत्ममाव बाली प्रक्रिया की त्रुलना को जा सकती है।

जैन दर्शन के ग्रानसार बंहिरात्मा, जो मिथ्याहृष्टि होने के कारण तीवतम कवाय और तीवतम जाजान के उदय से यक्त है ग्रतएव जो ग्रानात्मा को ग्रात्मा मानकर सिर्फ उसी में प्रवत्त होता है. वह वेदांतानुसारी श्रावशक्तियुक्त श्रासान के बल से प्रपत्न में पारमाधिकत्व की प्रतीति करनेवाले के स्थान में है । जिस को जैन दर्शन ग्रांतरातमा श्रार्थात ग्रन्य वस्तकों के ग्राइंत्व-ममत्व की क्रोर से तदासीन होकर उत्तरोत्तर शढ श्रात्मस्वरूप में सीन होने की श्रोर बढनेवासा कहता है, वह वेदान्तानसारी श्रज्ञानगत दसरी शक्ति के द्वारा व्यावहारिकसत्त्व-प्रतीति करनेवाले ज्यक्ति के स्थान में है। क्योंकि बैनदर्शन संमत श्रातराहमा उसी तरह श्रात्मविषयक अवग्र-मनन निर्दिष्यासन वाला होता है. जिस तरह वेदान्त संगत व्यावहारिकसस्वप्रतीति वाला ब्रह्म के अवसा-मनन निटिध्यापन में । जैनदर्शनसंमत परमात्मा जो तेरहवें गुणस्थान में वर्तमान होने के कारशा द्रव्य मनोयोग वाला है वह वेदान्तसंमत ग्रजानगत ततीयशक्तिजन्य प्रतिभामिकसन्त प्रतीति वाले व्यक्ति के स्थान में है । क्योंकि वह श्रजान से सर्वया मक्त होने पर भी दग्धरज्जनत्य भवीपग्रहिन में के संबंध से वचन आदि में प्रवृत्ति करता है। वैसा कि प्रातिभासिकसस्वप्रतीति वाला व्यक्ति ब्रह्मसाद्यात्कार होने पर भी प्रपञ्च का प्रतिभास मात्र करता है। जैन दर्शन, जिसको शैलेशी खबस्थावाम खालग या मुक्त आत्मा कहता है वह वेदान्त संमत अज्ञानजन्य त्रिविध साहि से पर श्रांतिमशोध वाले व्यक्ति के स्थान में है। क्योंकि उसे श्रव मन, बचन, कार्य का कोई विकल्पप्रसंग नहीं रहता, बैसा कि वेदान्तसंगत अतिम ब्रह्मकोच वाले को प्रपञ्च में किसी भी प्रकार की सत्वप्रतीति नहीं रहती ।

# (७) श्रांत और स्मृतियों का जैनमतानुकूल ज्यास्यान

[प्रः ] वेदान्तप्रक्रिया की समालोचना करते समय उपाध्यायजी ने वेदान्त-समत वाक्यों में से ही बैनसंमत प्रक्रिया फलित करने का भी प्रयस्न किया है। उन्होंने ऐसे अबेक शुंति-स्टूरि यह चारच उन्हा किये हैं वो प्रश्नकार, एसं कवके हारा ग्रञ्जान के नारा का, तथा करने में ब्रह्मभाव प्राप्ति का वर्षान-करते हैं। उन्हीं बाक्यों में से वैनप्रक्रिया करित करते हुए उपान्यकारी करते हैं कि ये सभी भृति-स्टूरियों जैनसंबात कर्म के ह्यावचायकार का तथा व्यावकारिकार बीन-संसत ब्रह्मभाव का हो स्वर्णन करती हैं। भारतीय दार्शनिकां की वह परिपारी वा है कि पहले अपने पद्म के स्युक्तिक समर्थन के हारा प्रतिवादी के एवं का निरास करना और अन्त में समय हो तो प्रतिवादी के मान्य शास्वावकारों में से ही अपने पद्म को स्वतित करके बतलाना। उपाध्यायजी ने भी यही किया है।

## (=) कुछ झातच्य जैनसन्तरुयों का कथन

बहाशान की प्रक्रिया में आनेवाले बुदे-बुदे धुदों का निरास करते समय उपाय्यायती ने उस-उस स्थान में कुछ जैनदर्शनसंमत मुदों का भी स्पष्टीकरण क्यि। है। कहीं तो वह स्पष्टीकरण उन्होंने सिक्सेन की सस्मितियान गायाओं के आधार से किया है और कहीं युक्ति और जैनशास्त्राम्यास के बल से। जैन प्रक्रिया के अस्थासियों के लिए ऐसे बुछ मन्तव्यों का निर्देश यहाँ कर देना कस्ती है।

- (१) जैन दृष्टि से निर्विकल्पक दोध का ऋर्थ !
- (९) ब्रह्म की तरह ब्रह्मभित्र में भी निर्विकलाक बोध का संभव।
- (३) निर्विकल्पक श्रीर सविकल्पक बोध का श्रनेकान्त ।
- (४) निविकल्पक बोध भी शाब्द नहीं है किन्तु मानसिक है-ऐसा समर्थन
- (५) निर्विकल्पक बोध भी ऋवग्रह रूप नहीं किन्तु ऋपाय रूप है-ऐसा प्रति पादन
- (१) [ ६० ] वेदान्तप्रिया कहती है कि जब ब्रह्मिययक निर्विक्त्य बोध होता है तब वह ब्राम पात्र के ब्रास्तित्व को तथा भिन्न जात् के ब्रास्त्र को ब्रिक्ति करता है। साथ ही वेदान्तप्रश्चिय पह भी मानती है कि ऐसा निर्विक्त्य का सिर्वे करना है। साथ ही वेदान्तप्रश्चिय पह भी मानती है कि एस प्रति है उसका यह भी मत है कि निर्विक्त्य को वोध गाने पर फिर कभी सविक्त्यक बोध उत्पन्न ही नहीं होता। इन तीनों मन्तव्यों के विक्त उपाध्यापत्री कैन मन्तव्य वत्त्वाते हुए कहते हैं कि निर्विक्त्यक बोध का अर्थ है शुद्ध द्रम्य का उप-योग, निस्मी किसी भी वर्षाय के विचार की खुरवा तक न हो। अर्थात् को योग, निस्मी त्यांची के तंत्रं का अर्थम्य विचार कर केवल द्रव्य को ही विषय करता है, नहीं कि विक्त्यम्य व्या के निस्त्य करता है, नहीं कि विक्त्यम्य विचार कर केवल द्रव्य को ही विषय करता है, नहीं कि विक्त्यम्य विचार कर केवल द्रव्य को भी। वर्षी

- सान - तिर्विकस्थक - लोभ है; - इसको - जैन : नरिशाधा में - शुद्धदासननातेस: अने कहा जाता है ।

- (२) ऐसा निर्विकरणक बोच का कार्य बताबा कर उन्होंने यह भी बताबा है कि निर्विकरणक बोच कैसे चेतन हच्य में प्रकृत हो एकता है वेते ही पटादि जब इच्य में भी प्रकृत हो एकता है। यह निषम नहीं कि वह चेतनहव्यनियमक ही हो। विचारक, विकल्पका जब या चेतन हच्य में पर्यांची के संबंध का असंमय विचार कर केवल हव्य सरक्षम का ही प्रह्या करेगा, उस-उस जब चेवन स्वारी हच्य में निर्विकरणक बोच हो सकेगा
- (३) [६२] उपाज्यायां की न वह भी स्पष्ट किया है कि ज्ञानस्वरूप आध्या का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक मात्र निर्विकन्यक आनस्वरूप नहीं यहता । वह जब ग्रुद्ध द्वव्य का विचार क्षेत्रकर पर्यापों की और फुकता है तब वह निर्विकन्यक ज्ञान के बाद भी पर्यापवायेच्च सविकन्यक ज्ञान भी करता है। आवाप्य यह माना ठीक नहीं कि निर्विकन्यक बोध के बाद सविकन्यक बोध का संभव ही नहीं।
- (४) बेदान्त दर्शन कहता है कि ब्रह्म का निर्विकरण्य बोध 'तत्वमिष्ट' हत्यादि शब्दजन्य ही है। इसके विक्रद्ध उपाध्यायनी कहते हैं [ यू० १०, पं० २४] कि ऐसा निर्विकरण्य बोध पर्यायिनिर्मु कविचारसङ्कृत मन से ही उरल्ज होने के कारण मनोजन्य मानाना चाहिए, नहीं कि शब्दजन्य। उन्होंने क्रपने अभिमत मनोजन्यत्व का स्थापन करने के पद्म में कुछ अनुकृत्य अतियों को भी उद्भव किया है [ ६०.६॥ ]।
- (५) [६२] जामान्य रूप से जैनम्रक्रिया में मिरिक्ट ऐसी है कि लिविक्टपक बोध तो प्रवसह का नामान्तर है। ऐसी दशा में बह प्रश्न होता है कि तब उपा-ध्यायजी ने निविक्टपक बोध को मानविक कैसे कहा ? क्सीकि प्रवसह विचार सहहतमनोजन्य नहीं है; जब कि द्धाद-प्रवोगयोगरूप निविक्टपक बोध लिवाससहहतमनोजन्य है। इसका उत्तर उन्होंने यह दिया है कि खिस विचाससहहतमनोजन्य द्धादक्रमोपयोग को हमने निविक्टपक कहा है वह इंडासकविचारजन्य प्रायक्ष्म है और नाम-आत्माहिक्टपना से रहित भी है।
- इन सब जैनामिमत मन्तव्यों का स्यप्टीकरण करके इस्त में उन्होंने यही सूचित किया है कि सारी वेदान्तप्रक्रिया एक तरह से जैनसंमत युद्धत्व्य-नवारेश की ही विचारसरिय है। फिर भी वेदान्तकाव्यज्ञ प्राप्तांत्र का

१ देखो, श्रानमिन्दु टिप्पसा, पृ० ११४. पं० २४ से ।

साद्धात्कार ही केवलशान है ऐसा वेदान्तमन्तव्य तो किसी तरह भी जैनसंभत हो नहीं सकता।

### (१) केवलज्ञान-दर्शनोपयोग के भेदाभेद की चर्चा

- [१०२] केवलज्ञान की चर्चा का खंत करते हुए उपाण्यावयी ने शान चिन्तु में केवलज्ञान और केवलदर्शन के संबंध में तीन पदमेरी अपर्यात् विम्रति-सचियों को नव्य न्याय की परिभाषा में उपस्थित क्षिया है, को कि जैन परंपरा में प्राचीन समय से प्रचलित रहे हैं। वे तीन पढ़ इस मक्षर है—
- (१) केवलज्ञान और केवलदरान दोनों उपयोग मिन्न हैं और वे एक साथ उत्तन्न न होकर क्रमशः श्रयात् एक एक समय के अंतर से उत्पन्न होते रहते हैं
- (२। उक्त दोनों उपयोग भिन्न तो हैं पर उनकी उत्पत्ति क्रमिक न होकर खुगपत् ऋषात् एक ही साथ होती रहती है।
- (२) उक्त दोनों उपयोग वस्तुतः भिन्न नहीं है। उपयोग तो एक ही है पर उसके श्रपेदाविरोपकृत केवलज्ञान और केवलरशंन ऐसे दो नाम हैं। श्रातएव नाम के सिवाय उपयोग में कोई भेद जैसी वस्तु नहीं है।

उक्त तीन पद्मी पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना करनी है। वाचक उमाखाति, जो विकम को तांमधी से पौचवी शताब्दी के बीच कभी हुए जान पढ़ते हैं, उनके पूर्ववर्ती उसकान्य जैन वाहम्मव को रेक्वने से जान पढ़ता है कि इसमें सिर्फ एक ही पद्म रहा है और वह केवतकान और केवलदर्शन के कमवितंत्व का। दम सबसे पहले उमाखाति के 'तश्चायंत्राप्य' में ऐसा कल्लेल 'पाने हैं जो स्पष्टकपेग बुगवत् पद्म का ही बीध करा सकता है। व्यवि नावाभंगाध्यात उक्त उल्लेल की व्याख्या करते हुए विकमीय ८-६ वी सटी के विदान में के सिद्मेनगांशि ने उत्ते कमरायक हीवालावा है और साथ ही अपनी तावाभंगाध्यात उक्त उल्लेल की व्याख्या करते हुए विकमीय ८-६ वी सटी के विदान में के सिद्मेनगांशि ने उर्त कमरायक हीवालावा है और साथ ही अपनी तावाभंगाध्यात उत्ताव में पुरापत्त तावाभंगाध्यात स्वाख्या करते हुए उक्त उल्लेल को युगरत्त एरक मी

१ 'मितिशानादियु चतुर्यु पर्यायेखोरयोगो भनति, त वुगपत् । संभिन्नकानर-शनस्य तु भगवतः केवलिनो युगगत् सर्वभावमाहके निरपेसे केवलकाने केवलदर्शने चानुसमयसुपयोगो भनति ।'-तच्यार्थमा० १.३१ ।

२ देलो, तत्वार्थमाध्यटीका, पृ० १११-११२।

बतकाया होगा ! खगर हमारा यह अनुमान ठीक है तो ऐसा मानकर चलना चारिए कि किसी ने तत्वार्थभाष्य के उक्त उल्लेख की बरापत परक भी व्याख्या की थी. जो श्वाज टपस्तक्य नहीं है । 'नियमसार' प्रत्य जो दिगम्बर श्वाचार्य कन्दकन्द की कति समभा जाता है उसमें स्पष्ट रूप से एक मात्र यौगपद्य पद्ध का (गा॰ १५६) ही उल्लेख है । पञ्चपाद देवनन्दी ने भी तत्वार्य सुत्र की व्याख्या 'सर्वार्थसिद्धि' में एक मात्र युगपत् पद्ध का ही निर्देश किया है । श्री कुन्दकुन्द श्रीर पुज्यपाद दोनों दिगम्बरीय परंपरा के प्राचीन विद्वान हैं श्रीर दोनों की क्रतियों में एक मात्र यौगपद्म पद्म का स्पष्ट उल्लेख है। पूज्यपाद के उत्तरवर्ती दिशम्बराचार्य समंत-भद्र ने भी श्रपनी 'श्राप्रमीमांसा' में एकमात्र यौगपद्य पद्ध का उल्लेख किया है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि कुन्दकंद, पुज्यपाद श्लीर समंतमद्र-इन तीन्हों ने अपना श्रमिमत यौगाख पद्ध बतलाया है: पर इनमें से किसी ने यौगण्याविरोधी अधिक या श्रमेद पत्न का खण्डन नहीं किया है। इस तरह हमें श्री कन्दकन्द से समंतभद्र तक के किसी भी दिगम्बराचार्य की कोई ऐसी कृति ग्रामी जपताका नहीं है जिसमें क्रमिक या खमेट पद्म का खरहन हो । ऐसा खरहन हम सबसे पहले ऋकतंक को कतियों में पाते हैं । भड़ ऋकतंक ने समंतभटीय शामगीमांसा की 'श्रष्टशती' व्याख्या में यौगपदा पत्न का स्थापन करते हुए क्रमिक पत्न का. संबोध में पर स्पष्ट रूप में खरहन किया है और अपने 'राजवार्तिक' भाष्य में तो कम पद्म माननेवालों को सर्वज्ञनिन्दक कडकर उस पद्ध की श्रामाद्यता की श्रोर संकेत किया है। तथा उसी राजवार्तिक में दसरी जगह (६, १०, १४-१६) उन्होंने अभेर पद्म को अप्राह्मता की ओर भी स्पष्ट इशाय किया है। अकतंक ने अभेद पत्र के समर्थक सिद्धसेन दिवाकर के सन्मतितर्क नामक ग्रंथ में पाई जानेवाली दिवाकर की अप्रमेदविषयक नवीन व्याख्या (सन्मति २, २५) का शब्दशः उल्लेख करके उसका जवाब इस तरह दिया है कि जिससे आपने

<sup>&#</sup>x27;साकार' शानमनाकार' दर्शनमिति । तत् खुद्मस्येषु क्रमेश वर्तते । निरावरशेषु युगपत् ।'—सर्वार्थ०, १ ह ।

२ 'तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्तवंभासनम् । क्रमभावि च यच्छानं स्याद्वादन-यसंस्कृतम् ॥' — स्थाममी०, का० १०१ ।

<sup>.</sup> ३ तन्त्रानदर्शनयोः कमङ्गौ हि सर्वजनं कादाचित्कं स्थात् । कुतस्तिसिदि-रिति चेत् सामान्यविशेष विषययोर्विगतावरण्योरसुगयत् प्रतिमासायोगात् प्रति-बन्धकान्तरभावात्'-ब्राह्माती-बाहसङ्खी, पृ० २८६ ।

४ राजवार्तिक, ६. १३. ८।

आभिमत युगपत् पञ्च पर कोई दोष न आचे और उसका समर्थन भी हो। इस सर्व हम समूचे दिगानर वारुमन को लेकर उन देखते हैं तन निष्कर्ष यही निकारता है कि दिगानर परंपरा एकमान योगपदा पञ्च को हो मानती आई है और उसमें अमलांक के पहले किसी ने क्रिमक सामग्रेट पञ्च का लवदन नहीं किया है केवल अपने पञ्च का निर्देश मात्र किया है।

श्चव इम इवेताम्बरीय वास्त्रय की श्रोर दृष्टिपात करें । इम ऊपर कह चुके हैं कि तत्त्वार्थभाष्य के पूर्ववर्ती उपलब्ध श्रागमिक साहित्य में से तो सीचे तौर से केवल क्रमणच ही फलित होता है। जबकि तत्त्वार्थभाष्य के उल्लेख से युगपत पत्त का बोध होता है। उमास्वाति श्रीर जिनभद्र द्वमाश्रमण-दोनों के बीच कम से कम दो सी वर्षों का अन्तर है। इतने बढ़े अन्तर में रचा गया कोई ऐसा श्वेताम्बरीय ग्रंथ ऋभी उपलब्ध नहीं है जिसमें कि यौगपद्य तथा ऋभेट पद्ध की चर्चा या परस्पर खरुड्डन-खरुडन हो । पर इम जब विक्रमीय सातवीं सदी में हए जिनभद्र समाध्रमण की उपलब्ध दो कृतियों को देखते है तब ऐसा अवश्य मानना पहता है कि उनके पहले ज्वेताम्बर परंपरा में यौगपदा पद्ध की तथा श्रमेट पद्ध की, केवल स्थापना ही नहीं हुई थी, बल्कि उक्त तीनों पद्धों का परस्पर लगडन-मगडन वाला साहित्य भी पर्यात मात्रा में वन चका था। जिनभद्र गणि ने अपने अति विस्तत 'विशेषावश्यकभाष्य' (गा० ३०६० से ) में क्रीमक पत्त का स्त्रागमिकों की स्त्रोर से जो विस्तृत सन्तर्क स्थापन किया है उसमें उन्होंने यौगपद्य तथा अभेद पच का आगमानुसरण करके विस्तृत खरहन भी किया है । तदपरान्त उन्होंने श्रपने छोटे से 'बेशोषणवतीं' नामक ग्रंथ (गा० १८४ से ) में तो. विशेषावश्यकभाष्य की त्रापेला भी त्रात्मत विस्तार से त्रापते क्रियन

१ निर्युक्ति में 'सञ्चरम केबिलस्स बि ( पाठान्तर 'स्सा') जुगबं दो निर्युक्ति में 'सञ्चरम केबिल स्ता है। इसने पहले केबिल में निर्युक्ति का जानकों योगच्या पद्म का ही प्रतिवाद करता है। इसने पहले एक जाद वह संभावना प्रकट की है कि निर्युक्ति का असुक भाग तत्वार्यभाव काय द संभावना प्रकट की है कि निर्युक्ति का असुक भाग तत्वार्यभाव को वाद का भी संभव है। असर वह संभावना ठीक है तो निर्युक्ति का उक्त कांग्र को पीरायय पद्म का प्रतिवाद करता है वह भी तत्वार्यभाव के वीराययप्रतिवादक मन्तव्य का विरोध करता है। ऐसी संभावना की जा सकती है। कुछ भी हो, पर दिनता तो स्वस्ट है कि भी जिनभद्रायि के पहले बीरायय पद्मका स्वस्टन हमें एक सात्र निर्युक्ति के उक्त अर्थ के विवाय अस्पत्र करी अभी उपलब्ध नहीं; और निर्युक्ति के अस्त के करवड कर कर के स्वस्टन करी स्वाम नहीं है।

क्रमरक् का-स्वापन तथा कनियमक नौनग्ध तथा समेद एक ना लड़क लिख है। बमाममय की उक्त दोनों कि नियों में पाद कानेवाले लड़कन-मसद्वनाव पूर्वपक् उत्तरपक्ष की एकम दोनों कि नियों में पाद कानेवाले स्वटन-मस्दवनाव पुर्वपक्ष अप्रथम के पूर्व कार्य करने पर किती को यह मानने में क्लोह नहीं यह सकता कि बमाममय के पूर्व कार्य करने पर किती को यह मानने में करते हुए विरोधी यह का निरात भी करते थे। यह कमा केवल मीलिक ही न वक्ता या विक्ष शाक्षस्त भी होता यहा। वे शाक्ष काल मोले ही मौजूद न हो पर बमाभ्यया के उक्त होनों मंदों में उनका सार देकने को काल भी मिलता है। हस पर से हम हस नतील पर पहुँचते हैं कि जिनमाह के पहले मी श्रेताच्यर परंपरा में उक्त तीनों पढ़ों को माननेवाले तथा परस्पर लख़का-मख़्डन करनेवाले आचार्य हुए है। जब कि कम से कम जिनमह के समय तक में ऐसा कोई दिराज्य विद्या हो। और दिराज्य विद्यान की ऐसी कोई हति तो आज तक भी उपकृत्य नहीं है जिसमें नौरायण पद्म के क्षतावा दूसरे किसी भी पद्म का समर्थन हो।

जो कळ हो पर यहाँ यह प्रश्न तो पैटा होता ही है कि प्राचीन आगगमों के पाठ सीचे तौर से जब कम पद्ध का ही समर्थन करते हैं तब जैन परंपरा में यौगपदा पत्त ग्रीर श्रमेद पत्त का विचार क्यों कर दाखिल हुन्ना। इसका जन्म हमें दो तरह से सफता है। एक तो यह कि जब असर्वज्ञवादी मीमांसक ने सभी सर्वज्ञवादियों के सामने यह आस्त्रेप किया के तुम्हारे सर्वज्ञ श्चगर क्रम से मब पटार्थी को जानते हैं तो वे सर्वज्ञ ही कैसे ? खीर खगर एक साथ सभी पटायों को जानते हैं तो एक साथ सब जान लेने के बाद ऋगों वे क्या जानेंगे ? कछ भी तो फिर श्रकात नहीं है। ऐसी दशा में भी वे श्रासर्वत ही सिद्ध हए। इस श्रास्त्रेप का जवाब दसरे सर्वजवादियों की तरह जैनों को भी देना प्राप्त हम्रा । इसी तरह बौद आदि सर्वज्ञवादी भी जैनों के प्रति यह आसिप करते रहे होंगे कि तुम्हारे सर्वश्र श्रहत तो क्रम से जानते देखते हैं: अतएव वे पूर्ण सर्वश्र कैसे ? इस श्राक्षेप का जवाब तो एक मात्र जैनों को ही देना प्राप्त था। इस तरह उपयुक्त तथा झन्य ऐसे खालेगों का जवाब देने की विचारणा में से सर्व प्रथम यौगपद पता. कम पता के विरुद्ध जैन परंपरा में प्रविष्ट हुआ। दूसरा यह भी संभव है कि जैन परंपरा के तकशील विचारकों को अपने आप ही कम पद्ध में श्रिट दिलाई दी और उस बृटिकी पूर्ति के विचार में से उन्हें यौगपद्य पद्म सर्व

१ देखो, तत्त्वसंप्रह का० ३२४८ ते ।

प्रथंप सभ पड़ा ! जो जैन विद्वान यौगपद पढ़ को मान कर उसका समर्थन करते ये उनके सामने क्रम पक्ष माननेवालों का वहा आगमिक दल रहा जो आधाम के अनेक वाक्यों को लेकर यह बतलाते ये कि यौगपद्य पद्म का कभी कैत श्रागम के द्वारा समर्थन किया नहीं जा सकता । यद्यपि श्रुक्त में यौगपद्य पक्षा तर्कवल के आधार पर ही प्रतिष्ठित हुआ जान पहला है, पर सम्प्रदाय की स्थिति ऐसी गड़ी कि वे जब तक ऋपने औरत्यदा पक्ष का आगमिक वाक्यों के द्वारा सप्तर्थन न करें और ब्यागप्रिक वास्यों से ही क्रम वहा माननेवालों को जवाब न दें. तब तक उनके यौगपद्य पद्ध का संप्रदाय में ब्राटर होना संभव न था ! ऐसी स्थिति देख कर यौगपदा पक्ष के समर्थक तार्किक विद्वान भी आगमिक बाक्यों का आधार अपने प्रश्न के लिए लेने लगे तथा अपनी दलीलों को आगिसक वाक्यों में से फलित करने लगे। इस तरह श्रेताम्बर परंपरा में कम पद्ध तथा यौगवरा पक्ष का खारामाश्रित स्वराहन-मराहन चलता ही था कि बीच में किसी को श्रमेद पक्ष की सूभी। ऐसी सुभ बाला तार्किक यौगपदा पक्ष वालों को यह कहने लगा कि ऋगर कम पक्ष में त्रिट है तो तम यौगपद्य पक्ष वाले भी उस त्रृष्टि से वच नहीं सकते । ऐसा कहकर उसने यौगपदा पक्षा में भी अप्रसर्वज्ञत्य आदि दोष दिखाए और अपने अपने पक्ष का समर्थन शरू किया। इसमें तो सदेह ही नहीं कि एक बार कम पक्ष छोडकर जो योगपद्म पक्ष मानता है वह अगर सीचे तर्कावल का आश्रय ले तो उसे अभेद पक्ष पर अनिवार्य रूप से आपना ही पड़ता है। अप्रमेद पक्ष की सभ्क वाले ने सीचे तर्कबल से अप्रमेद पक्ष को उपस्थित करके क्रम पद्ध तथा यौगपद्य पद्ध का निरास तो किया पर शुरू में सापदायिक लोग उसकी बात स्त्रागमिक वाक्यों के सलभाव के सिवाय स्वीकार कैसे करते ? इस कठिनाई को हटाने के लिए श्रमेद पत्र वालों ने श्रागमिक परिभाषात्रों का नया ऋर्थ भी करना शुरू किया और उन्होंने ऋपने ऋमेट पक्ष को तर्कत्रल से उपपन्न करके भी ऋत में ऋगगिमक परिभाषात्रां के दाँचे में बिटा दिया। कम, यौगपद्य स्त्रीर अभेट पक्ष के उपर्युक्त विकास की प्रक्रिया कम से कम १५० वर्ष तकश्रेताम्बर परंपरा में एक सी चलती रही और प्रस्थेक पक्ष के समर्थक धुरंघर विद्वान् होते रहे ग्रीर वे ग्रन्थ भी रचते रहे। चाहे क्रमवाद के विरुद्ध जैनेतर परपरा की क्रोर से क्राच्चेप हुए ही या चाहे जैन परंपरा के अप्रतिरिक चिन्तन में से ही आर होने लगे हों, पर इसका परिगाम आरंत में कमशः यौगपय पत्त तथा ऋमेद पक्ष की स्थापना में ही ऋगया, जिसकी व्यवस्थित चर्चा जिनभद्र की उपलब्ध विशेषसम्बद्धा स्त्रीर विशेषावस्थकमाध्य नामक दोनों कतियों में हमें देखने को लिलती हैं।

. [ १०२ ] उपाध्यायनी ने जो तीन विप्रतिपत्तियाँ दिलाई हैं उनका ऐतिहासिक विकास इम ऊपर हिला चुके । अब उक्त विश्वविप चियों के पुस्त स्वां रूप से उपाध्यायजी के बारा प्रस्तत किए गये तीन खाचारों के बारे में 50 विचार करना जरूरी है। उपाध्यायजी ने कम पक्ष के प्रस्कर्तारूप से जिनमद क्षमाभ्रमण को. यगपत पक्ष के परस्कर्तारूप से मस्त्रवादी को और अमेद पक्ष के पुरस्कर्तारूप से सिद्धसेन दिवाकर को निर्दिष्ट किया है। साथ ही उन्होंने मलय-. गिरि के कथन के साथ झानेवाली असंगति का तार्किक दृष्टि से परिवार भी किया है। ग्रसंगति यों ज्ञाती है कि जब उपाध्यायजी सिद्धसेन दिवाकर की श्रमेद पक्ष का पुरस्कर्ता बतलाते हैं तब श्रीमलयागिरि सिखसेन दिवाकर को युगपत् पन्न का पुरुकत्तां बतलाते हैं? । उपाध्यायजी ने ऋसंगति का परिहार यह कहकर किया है कि श्री मलयगिरि का कथन अध्युपगम बाद की दृष्टि से है अर्थात सिबसेन दिवाकर वस्तुत: श्रमेद पच के पुरस्कर्ता हैं पर थोड़ी देर के लिए कम पक्ष का खरडन करने के लिए शरू में यगपत पक्ष का आअय कर लेते है और फिर अपन्त में अपना अप्रमेद पक्षा स्थापित करते हैं। उपाच्यायजी ने असंगति का परिदार किसी भी तरह क्यों न किया हो परंत हमें तो यहाँ तीनों विमतिपत्तियों के पश्चकारों को दर्मानेवाले सभी उल्लेखों पर ऐतिहासिक हुछ से विचार करता है।

, हम यह उपर बतता चुके हैं कि कम, युगरत् और श्रमेर इन तीनों वारों की चर्चावाले सबसे पुराजे दो अन्य इस समय हमारे सामने हैं। ये रोनों शिल-मद्रगिय समाभमया की ही इति हैं। उनमें से, विशेषावश्यक भाष्य में तो चर्चां करते समय जिनमद्र ने पदकारूक्ष से न तो किसी का विशेष नाम दिशा है और न 'केविन्' 'अन्ते' आदि बैसे रान्द ही निर्दिष्ट किमे हैं। परतु विशेषण्यवती मैं 'तीनों बार्टा की चर्चां ग्रुष्ट, करने के पहले जिनमद्र ने 'केविन्' शब्द से ग्रुपन्त पड़ म्या स्ला है, हसके बाद 'अन्ते' कहकर क्रम पख़ स्ला है और अंत में 'अन्ते' कहकर क्रमेद पढ़ का निरंश किया है। विशेषण्यती की

१ देखो, नंदी टीका प्र०१३४ ।

२ 'केई भर्गति जुगतं जास्य पासद य केवती नियमा।
श्रम्यसे एगतिर्यं इच्छीते सुश्रोवएसेस्यं॥ १८४॥

भ्रमणे या चेव बीसुं दंसस्यमिन्छंति भिषावरिदस्स । वां चिव केवस्यायां ते चिव से दरिसर्ग विति ॥ १८३॥।' —विशेषयावती ।

उनकी स्रोपत व्यक्ति नहीं है इससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि किनमंद को किचत' और 'अन्ये' शब्द से उस-उस बाद के प्रत्कर्ता कर से कीन-बीन sureact कार्याके के । उसिंप विशेषसम्बद्धी की स्वोपक व्याख्या नहीं है पिर भी उसमें यह जानेवाली प्रस्तुत तीन बाद संबंधी कुछ गायाओं की व्याख्या सबसे पहले हमें विक्रमीय ब्राठवीं सदी के ब्रान्तार्थ जिनदास गर्श की 'तन्दीवाँगिंग में मिसती है। उसमें भी इम देखते हैं कि जिनदास गर्खा 'केचित' और 'अन्ये' शस्ट से किसी आपचार्य विशेष का नाम सचित नहीं करते। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि केवस्त्रज्ञान और केवलदर्शन उपयोग के सरे में खाचारों की विक्रतिपत्तियाँ हैं। जिनदास गणि के थोड़े ही समय बाद झालार्य हरिभद्र ने उसी नन्दी चूर्णि के ब्राधार से 'नन्दीवृत्तिः' खिली है। उन्होंने भी ब्रापनी इस नन्दी वृत्ति में विशेषसावतीगत प्रस्तत चर्चावाली कछ गाथाओं को लेकर उनकी व्याख्या की है। जिनदास गणि ने जब 'केचित' 'ग्रुन्ये' शब्द से किसी विशेष श्राचार्य का नाम सुचित नहीं किया तब हरिभद्रसुरि ने विशेषण्वती की उन्हीं गायाओं में पाए जानेवाले 'केचित' 'श्रम्ये' शब्द से विशेष-विशेष श्राचार्यों का नाम भी सचित किया है। उन्होंने प्रथम 'केचित्' शब्द से युगपद्वाद के प्रस्कर्ता रूप से अप्रचार्य सिद्धसेन का नाम सचित किया है। इसके बाद 'अपन्ये' शब्द से जिनभद्र समाश्रमण को कमवाद के परस्कर्ता रूप से स्चित किया है और दसरे 'अपन्ये' शब्द से बृद्धाचार्य को अभेदवाद का पुरस्कर्ता बतलाया है। इरिभद्रसरि । के बाद बारहवीं सदी के मलयगिरिसूरि ने भी नन्दीसूत्र के ऊपर टीका लिखी है। उस (पृ० १३४) में उन्होंने वादों के पुरस्कतां के नाम के बारे में हरिभद्रसरि के कथन का ही अनुसरण किया है। यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि विशेषावश्यक की उपलब्ध दोनों टीकाओं में - जिनमें से पहली आठवीं नवीं सदी के कोट्याचार्य की है और दसरी बारहवीं सदी के मखधारी हेमन्द्र की है-सीनों

१ "'केचन' सिद्ध तेनाचार्यारयः 'मण्ति'। कि ?। 'यगपद' एकसिन् काले जानाति परयति व ! कः ?। केवलीं, न त्वन्यः। 'नियमात' नियमेन ॥ 'श्रम्ये' जिनमद्रगणिवसाभमण्यामतयः। 'एकानारितम्' जानाति परयति व स्त्येनं (स्कृतिः)। भृतेपरेरोन' यमाञ्जामात्तवारेण इत्ययेः। 'श्रम्ये' तु युद्धाचार्याः 'न चैव विभव्यः' पृथक् तु दंशनिमस्कृतिः। 'जिनवरेन्द्रस्य' केव- जिन इत्ययेः। 'कि तिहैं !। 'यदेव केवलशानं तदेव' 'क्षे' तस्य केवलिनो 'दर्शन' ववते ॥'"-नन्त्यांश्र्मित इतिरास्त्रितः । 'त्रम्ये केवलिनो 'दर्शन' ववते ॥'"-नन्त्यांश्रमित इतिरास्त्रितः, पु थ १ ।

कारों के पुरस्कतां रूप से किसी आजार्य विदेश का नाम निर्देश कार्य हैं। है अब से केव्याजार्य के सामने तो विदेशावरएक माध्य की जिनमातील कार्योश व्याप्त मीजार यी ही। इससे यह कहा जा सकता है कि उसमें भी तीनों कार्यों के प्रारस्तां रूप से किसी विदेश आजार्य का नाम रहा ना होगा। आपवा कोव्यान जार्य उस किनमातीय स्वीपत व्याप्त में से विदेश नाम आपनी विदेशावदक्त माध्याहिम में करा सेता है कि जिनमात की प्रकाश किसी हो। हो कि जिनमात की प्रकाश किसी हो। तीनों तारा के प्रस्ता की क्षाप्त करते समय समसे पहले आजार्य हो रोगा हो। तीनों वारों के पुरस्कताओं का विदेश नामोशलेख करते हैं।

दूसरी तरफ से इमारे सामने प्रस्तुत तीनों वादों की चर्चांचाला दूसरा क्ष्य 'सन्मसितक' है जो निर्विचाद सिदसेन दिवाकर की कृति है। उसमें दिवाकरकी ने कमाबाद का पूर्वपद्ध रूप से उन्होंस करते सचय 'कीचत्' हतना ही कहा है। सिसी विशेष नाम का निर्देश नहीं किया है। युगपत् और अमेदवाद को स्वा समय तो उन्होंने 'कीचत्' 'अप्यो और राज्य का प्रयोग भी नहीं किया है। यर हम जब विकामीय म्यारहवीं सदी के आचार्य अम्पदेव की 'मन्मनिटोका' को देखते हैं तब तीनों वादों के पुरस्कर्ताओं के नाम उडमें स्पष्ट पाते हैं[ए० ६०८]। अम्पदेव हरिमाद की तरह कमबाद का पुरस्कर्ता तो विनमाद समाअम्यक्ष को ही तब अम्पदेव इरस्कर्ता रूप से आचार्य मिल्हवादी का नाम युचित करते हैं। हैं। हरिमाद जब अमेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से अचार्य मिल्हवादी का नाम युचित करते हैं। हरी हिरमाद जब अमेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य मिल्हवादी का नाम युचित करते हैं। हरी हिरमाद जब अमेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से आचार्य मिल्हवादी का नाम युचित करते हैं। हरी हिरमाद वाद कर प्रस्कर्ता कर से आचार्य मिल्हवादी का नाम युचित करते हैं। हरी हिरमाद वाद कर प्रस्कर्ता कर से आचार्य मिल्हवादी का नाम युचित करते हैं। हरी हरी तह अस्त दरें नो के कथन में जो मेद या विरोध है उस पर विचार करना आवरणक है।

जपर के क्यान से यह तो पाठकगण भली भाँति जान सके होंगे कि हरिमद्र तथा श्रम्यदेव के कथन में कमनाद के पुरस्कता के नाम के संबन्ध में कोई मतभेद नहीं। उनका मतभेद युगपद वाद और श्रमेद बाद के पुरस्कर्ताओं के

१ मताचारी ने क्रमेद पद्म का समर्थक 'यूवं करिश्तमेदमारविह्तम्' इत्यादि पय स्तुतिकारके नामसे उद्दात किया है और कहा है कि दैसा मानना युक्तियुक्त नहीं है। इससे स्तना तो त्यह है कि मदाचारी ने स्तुतिकार की क्रमेदवादी मानां है। देखों, सिरोबांच गांव २०६१ की विका । उसी पद्म को क्रोक्याचार्य ने 'दिक्क' के किस के उद्याद किया है-पूठ -प्रक्रक ।

नाम के संबन्ध में है। ऋब प्रश्न यह है कि हरिभद्र श्रीर समयदेख टोनों के परस्कर्ता संबन्धी नामस्चक कथन का क्या श्राधार है ! जहाँ तक हम जान सके हैं वहाँ तक कह सकते हैं कि उक्त दोनों सूरि के सामने क्रमवाद का समर्थक और यगपत तथा अभेद बाद का प्रतिपादक साहित्य एकमात्र जिनभद्र का ही था, जिससे वे दोनों आचार्य इस बात में एकमत हुए, कि कमवाद श्री जिनभद्र गिए समाश्रमण का है। परंतु श्राचार्य हरिभद्र का उल्लेख श्रगर सब अंशों में श्रभान्त है तो यह मानना पड़ता है कि उनके सामने यगपद्वाद का समर्थक कोई स्वतंत्र प्रन्य रहा होगा जो सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न किसी श्चन्य सिद्धसेन का बनाया होगा । तथा उनके सामने श्वभेदवाद का समर्थक देसा भी कोई ग्रन्थ रहा होगा जो सन्मतितक से भिन्न होगा और जो बढाचार्य-रचित माना जाता होगा । ऋगर ऐसे कोई ग्रंथ उनके सामने न भी रहे हीं तथापि कम से कम उन्हें ऐसी कोई सांग्रदायिक जनश्रति या कोई ऐसा उल्लेख मिला होगा जिसमें कि आचार्य सिद्धसेन को यगपदवाद का तथा वृद्धाचार्य की अमेरबाट का परस्कर्ता माना गया हो । जो कल हो पर हम सहसा यह नहीं कह सकते कि हरिभद्र जैसा बहुअत आचार्य यों ही कुछ आधार के सिवाय यगपदवाद तथा अभेदवाद के पुरस्कर्ताओं के विशेष नाम का उल्लेख कर हैं। समान नामवाले अनेक आचार्य होते आए है। इसलिए असंभव नहीं कि सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हों जो कि यगपद्वाद के समर्थक हुए हो या माने जाते हो । यदापि सन्मतितक में सिद्धसेन दिवाकर ने श्रामेद पत्त का ही स्थापन किया है श्रातप्त इस विषय में सन्मतितक के श्राधार पर इम कह सकते हैं कि अभयदेव सारि का अभेदवाद के परस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर के नाम का कथन बिलकुल सही है और हरिभद्र का कथन विचारखीय है। पर हम ऊपर कह आए हैं कि कम आदि तीनों वादों की चर्चा बहत पहले से ग्ररू हुई और शताब्दियों तक चली तथा उसमें अनेक आचार्यों ने एक-एक पद्ध लेकर समय-समय पर भाग लिया । जब ऐसी स्थिति है तब यह भी कल्पना की जा सकता है कि सिद्धसेन दिवाकर के पहले बद्धाचार्य नाम के खाचार्य भी अभेद बाद के समर्थक हुए होंगे या परंपरा में माने जाते होंगे। सिद्धसेन दिवाकर के गुरुरूप से बृद्धवादी का उल्लेख भी कथानकों में पाया जाता है। श्राक्षर्य नहीं कि दृदाचार्य ही दृदवादी हो और गुरु दृदवादी के द्वारा समर्थित अभेद बाद का ही विशेष स्पष्टीकरण तथा समर्थन शिष्य सिद्धसेन दिवाहर ने किया हो। सिदसेन दिवाकर के पहले भी अमेद बाद के समर्थक निःसंदेह रूप से हुए हैं यह नात तो सिद्धसेन ने किसी अमेद बाद के समर्थक एकदेशीय मत । सम्मति

२. २१ ] की को समाक्षोचना की है उसी से तिद्ध है। यह तो हुई हरिमड़ीक कथन के खादार की बात।

अब हम अभयदेव के कथन के आधार पर विचार करते हैं। अभयदेव सरि के सामने जिनभद्र जमाभमण हा कमवादसमर्थक साहित्य रहा ओ आज भी उपलब्ध है। तथा उन्होंने सिद्धसेन दिवाकर के सन्मतितक पर तो श्राप्त-विश्तत टीका ही जिस्ती है कि जिसमें दिवाकर ने अमेदबाद का स्वयं मार्मिक स्वक्रीकरण किया है। इस तरह अभयदेव के वादों के पुरस्कर्तासंबंधी नाम वाले कथन में जो कमबाद के परस्कर्ता रूप से जिनभद्र का तथा अमेदबाद के परस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर का उल्लेख है वह तो साधार है हो: पर याण्डवाड के परस्कतां रूप से मझवादि को दरसानेवाला जो अभयदेव का कथन है उसका श्राधार क्या है ?--यह प्रश्न श्रवस्य होता है । जैन परंपरा में महावादी नाम के कई स्त्राचार्य हुए माने जाते हैं पर सुगपद बाद के पुरस्कर्ता रूप से श्चमयदेव के द्वारा निर्दिष्ट मल्लवादो वही वादिसख्य संभव हैं जिनका रखा 'दादशारनयचंक' है श्रीर जिन्होंने दिवाकर के सन्मतितर्क पर भी टीका जिल्ली थी को कि उपलब्ध नहीं है। यदापि द्वादशारनयचक श्रासंड रूप से उपलब्ध नहीं है पर वह सिंडगणी समाध्रमण कत टीका के साथ खंडित प्रतीक रूप में उपलब्ध है। श्रमी हमने उस सारे सटीक नयचक का खबलोकन करके देखातो उसमें कहीं भी केवलजान और केवलदर्शन के संबंध में प्रचलित उपर्यंक्त वादों पर योडी भी चर्चा नहीं मिली। यदापि सन्मतितर्क की मल्लवादिक्रत टीका उपलब्ध नहीं है पर जब मल्लवादि खमेद समर्थक दिवाकर के अन्य पर टीका लिखें तब यह कैसे माना जा सकता है कि अन्होंने दिवाकर के अन्य बी म्याख्या लिखते समय उसी में उनके विरुद्ध ऋपना युगपत पद्ध किसी तरह स्थापित किया हो । इस तरह जब हम सोचते हैं तब यह नहीं कह सकते हैं कि अभयदेव के यगपट बाद के पुरस्कर्ता रूप से मल्खवादि के उल्लेख का आधार नयनक या जनकी मन्धनिटीका में से रहा होगा। बगत बामप्रदेव का उक्त उल्लेखांश श्रद्धान्त एवं साधार है तो श्रधिक से श्रधिक हम यही कल्पना कर सकते हैं कि मल्लवादि का कोई श्रान्य युगपत पत्त समर्थक छोटा वहा प्रान्थ श्रमयदेव के सामने रहा होगा श्रथवा ऐसे मन्तव्य वाला कोई उल्लेख उन्हें मिला होगा । अस्त । जो कछ हो पर इस समय हमारे सामने इतनी क्ख निश्चित

१ 'उक्तं च बादियुख्येन श्रीमल्लवादिना सन्मतौ'—श्रनेकान्तजयपताका टीका, पुरु ११६ !

है कि अन्य बारों का खरडन करके कामबाद का समर्थन करने वाका तथा अन्य बारों का लएडन करके अमेदवाद का समर्थन करने वाका स्वतंत्र साहित्य मौबूह है जो अनुकार से जिनमद्रगणि तथा सिक्टेन दिवाकर का रचा हुआ है। अन्य बारों का खरडन करके एकमात्र सुगपद बाद का आंत में स्थापन करने वाका कोई स्वतंत्र अन्य अगर है तो वह इवेतान्वरीय परंपरा में नहीं पर दिगान्वरीय परंपरा में है।

(१०) प्रन्थकार का तात्पर्य तथा उनकी स्वोपझ विचारणा

उपाध्यायजी के द्वारा निर्दिष्ट विम्नतिपत्तियों के पुरस्कर्ता के बारे में जो कुछ कहना था उसे समात करने के बाद श्रन्त में दो बातें कहना है।

- (१) उक तीन वार्रा के रहस्य को बतलान के लिए उपाप्यायची ने अन्यस्थाएं के किसी धंध को लेकर शानिवन्द में उसकी व्यास्था क्यों नहीं की और दिवाकर के सम्मतिवकंगत उक वार बाले भाग को लेकर उसकी व्यास्था क्यों की है है उपाप्यायची को तीनो वार्रो के रहस्य को अपनी हिष्ट से प्रकट करना अभिमत था फिर मी उनकी तार्किक बुदि का आर्थक सुकाव अवश्य अपनेदाय की और रहा है। आनावन्द्र में पहले भी जहाँ मति-भुत और अवश्य-मनःप्रयांव के अपनेद का आया वहीं उन्होंने वहीं बूची से दिवाकर के अपनेद का समर्थन किया है। यह यूचित करता है कि उपाप्यायची का सुक्त निजी तार्व्य अपनेद पद्ध का है। यह यूचित करता है कि उपाप्यायची का सुक्त निजी तार्व्य अपनेद पद्ध का है। यह यूचित करता है कि उपाप्यायची का सुक्त निजी तार्व्य अपनेद पद्ध का है। यह यह मी क्यान में रहे कि सन्यति के आनकारड की गायाओं की व्यास्था करते समय उपाप्यायजी कई जगह पूर्व व्याख्याकर अपनेद के विवरण और व्यास्थान की है और उसमें नुदियाँ बतलाकर उस जगह सुद नए दंश के व्याख्यान मी किया है।
- (२) [१०४] दूसरी जात उपाध्यायजी की विशिष्ट सुक्त से संबंध स्वती है, वह यह कि शानिबन्दु के झन्त में उपाध्यायजी ने प्रस्तुत तीनों बादों का नयभेट की झपेशा से समन्यय किया है बैसा कि उनके पहले किसी को सुका हुआ जान नहीं पड़ता। इस जगाई इस समन्यय को वतताने वाले पद्यों का तथा हसके बाद दियं गए जानमहत्वस्त्यक पदा का सार देने का सोभ हम संबंध्या कर नहीं सकते। सबने अन्त में उपाध्यायजी ने अपनी मशास्ति दी है जिसमें खुद अपना तथा अपनी गृह परंपरा का बही परिचय है जो उनकी झन्य इतियों की मशास्तियों में भी पाया जाता है। सुनित पद्यों का सार इस प्रकार है—

१ देखो जानविन्दुकी कंडिकाएँ ६ १०४,१०५,१०६,११०,१४८,१६५।

१—जो क्षीन मतानुगतिक बुद्धिवाले होने के कारण प्राचीन शाकों का अवदाराः अर्थ करते हैं और नया तर्कसंगत मी अर्थ करने में या उसका स्त्रीकार करने में सिवकियारों हैं उनकी तक्ष्य में रखकर उपाप्यायवी कहते हैं कि— शास्त्र के पुराने वाक्यों में से पुक्तकंगत नया अर्थ निकारत में हो तोग वर तक्कते हैं जो तक्कांग्र के समित्र हैं। वक्कांग्र के आनकार तो अपनी प्रशा से नए- नए अर्थ प्रकाशित करने में कभी नहीं हिचकियाते। इस बात का उदाहरण सम्मति का दूसरा कायद ही है। जिसमें केवलशान और केवलदर्शन के विषय में कम, यौगायव तथा अर्थाद एक का स्वयब-मण्डन करनेवाली चर्चा है। जिसम चर्चा में पुराने एक ही तुम्बावयों में से हर एक प्रकार ने अपने अपने अपने प्रशांत पत्र की तिव्र करने के लिए तक होरा लिये हैं।

२— मह्तवादी जो एक ही समय में शान-दर्शन दो उपयोग मानते हैं उन्होंने मेदस्याँ व्यवहार नय का आश्रय किया है। अयांत् मत्तवादी का गीगाय वाद व्यवहार नय के श्रामिशाय से सममना चाहिए। एक श्री कीमा में गुद्ध ऋजुद्ध नय का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात् वे कारण और फल की सीमा में श्रुद्ध ऋजुद्ध नय का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात् वे कारण और फलक्य से शान-दर्शन का मेरे तो व्यवहारनयिद्ध मानते ही हैं पर उस्त मेरे से आरोग बढ़ कर वे ऋजुद्ध नय की हिंह से मात्र एकसमयाचिक्कन वस्तु का श्रातित्व सक्त कर जान और दर्शन की मिन-पिन्न समयमाची कार्यकारपण्य से कम्मवर्धी प्रतिपादित करते हैं। सिद्धसेन सूरि जो अर्मद पञ्च के समर्थक हैं उन्होंने संग्रह नय का आश्रव किया है जो कि कार्य-कारण या अन्य विषयक मेदी के उच्छेद में दी प्रचण है। इसलिए ये तीनो सुरियद्ध नयभेद की अपेखा से परस्य सिद्ध स्व

२—फेबल पर्याय उत्पन्न होकर कभी विच्छिन्न नहीं होता। अत्रव्य उस सादि अनंत पर्याय के बाय उसकी उपारानमूत चैतन्वशिक का अभेर मानकर ही चैतन्य को शास्त्र में सादि-अनंत कहा है। और उसे जो कमवर्ती या सादिसान्त कहा है, तो केवल पर्याय के मिम्न-मिस्न समयाविच्छिन्न अंशों के साथ चैतन्य की अमेर विच्चा से। जब केवलपर्याय एक मान लिया तव तहत सुरूम मेर विचित्त्व समेर विच्चा से। जब केवलपर्याय एक मान लिया तव तहत सुरूम मेर विचित्त्व कर्मा विच्चा से। जब केवलपर्याय एक मान लिया तव तहत सुरूम मेर विचित्त्व अस्वस्वकता नीता है।

Y—भिन्न भिन्न क्षयाभावी झडान के नाय झीर डानों की उत्पत्ति के भेर के झाबार पर प्रचित्त ऐसे भिन्न-भिन्न नवाभित झनेक पक्ष शास्त्र में जैसे सुवे बाते हैं वैसे ही झगर तीनो झाचांचों के पढ़ों में नवाभित मतभेर हो तो क्या आध्यर्ष है। एक ही विषय में जुदे-जुदे विचारों की समान रूप से प्रधानता जो दूर की वस्तु है वह कहाँ दृष्टिगोचर होती है ?

हस जगह उपाध्यायजी ने शास्त्रप्रिक उन नयाश्रित पद्ममेदों की सूचना की है जो क्षमाननाए और मानोत्तरिक का समय द्वार-ब्रदा मानकर तथा एक मानकर प्रचलित हैं। एक पद्म तो यही कहता है कि स्वायरण का नाए और जान करति ये दोनों, हैं तो बुदा पर उत्तक होते हैं एक ही समय में। जब कि दूसरा पद्म कहता है कि रोनों की उत्तरित समयमेद से होती है। प्रथम क्षमान नाश और पीखे आनोत्तरित। तीतरा पद्म कहता है कि स्वमान का नाश और सान की उत्तरित ये कोई बुदे-बुदे भाव नहीं हैं एक ही वस्तु के बोधक अभावभयान और भावश्यान दो मिन्न शम्य मात्र हैं।

५.—जिस बैन शास्त्र ने अनेकान्त के बत से सच्च और असच्च बैसे परस्वर विरुद्ध धर्मों का समन्वय किया है ओर जिसने विशेष्य को कभी विशेषण और विशेषण को कभी विशेष्य मानने का कामचार स्वीकार किया है, वह बैन शास्त्र आन के बारे में प्रचलित तीनों पढ़ों की गीण प्रधान-भाव से व्यवस्था करे तो वह संगत ही है )

६—स्तममय में भी जो अनेकान जान है वह प्रमाण और नय उमय द्वारा सिद्ध है। अनेकान में उस-उस नय का अपने अपने विषय में आगह अवस्य पहता है पर दूसरे नय के विषय में तटम्पता भी रहती ही है। यही अनेकान की ख्वी है। ऐसा अनेकान कभी सुगुष्कों की परंगरा को मिथ्या नहीं उहरता। विशाल बुद्धि वाले विद्वान् सहर्शन उसी को कहते हैं विसमें सामञ्जस को स्थान हो।

७—लल पुरुप इतनुद्धि होने के झारण नयों का रहस्य तो कुछ भी नहीं जानते परंग्न उल्टा वे बिद्रानों के विभिन्न पक्षों में विरोध वतलाते हैं। ये खब सच्युच चन्द्र और सूर्य तथा मुक्ति और विकृति का अयय करने वाले हैं। अर्थात् ने रात के दिन तथा दिन के रात एवं कारण को कार्य तथा कार्य को कारण करने में भी नहीं दिचकिचाते। दुःख की बात है कि वे सल भी गुख की सोज नहीं सकते।

प्रस्तुत ज्ञानविन्दु प्रत्य के झसाधारण स्वाद के सामने कहनवृद्ध का फलस्वाद स्या चीज है तथा इस ज्ञानविन्दु के झारबाद के सामने द्राव्यस्वाद, अपुरववर्षा, और स्रीतपित झादि के झानंद की रामग्रीवार्ता भी स्था चीज है! है ० १८४० ]

# 'जैन तर्कभाषा'

मन्थकार

प्रस्तुत प्रंय कैन तर्कमाथा के प्रशेता उपाण्याय श्रीमान् वशोविकव है। उनके जीवन के बारे में सत्य, क्रार्थ सत्य क्रानेक बार्त प्रविक्त थी, पर जब से उन्हों के समकालोन गयी कानितिविक्यणी का बनाया 'वुजरावेली मात' पूरा प्राप्त हुक्षा, जो विलकुल पिक्यसमीय है, तब से उनके जीवन की खरी-खरी वार्त विलकुल राष्ट्र हो गईं। वह 'मास' तत्कालीन गुजराती भाषा में पद्य यंच है, जिसका क्राधुनिक गुजराती मे सिट्याया सार-विवेचन प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत मोहन्ताला द० देसाई ने लिखा है। उसके क्राधार से वहाँ उपाण्यायजी का जीवन संदेप में दिया जाता है।

उपाध्यायां का जन्मस्थान गुजरात में कलील [ वी. वी. एयड सी. आई. तेलवे ] के पास 'कतोड़' नामक गांव है जो क्रमी मौजूद है। उस गांव में नागयण नाम का व्यावारी या जिसकी धर्मस्त्रली सोमागर्दे थी। उस त्याव में नागयण नाम का व्यावारी या जिसकी धर्मस्त्रली सोमागर्दे थी। उस त्याव के कसलंव और प्रधारिक दें। उसार प्रवार के साव पंडितवर्ष श्रीनय-विजय पाटण के समीपवर्ती 'कुणगर' नामक गांव से विहार करते हुए उस 'कनोड़' नामक गांव में पचारे । उनके प्रतिकोध से उक्त दोनों कुमार क्रम्ले माता पिता की समाति से उनके साथ हो तिये और दोनों ने पाटण में पंच नय-विजयकी के पात हो विच भंक १६६८ में दीवा जी, और उसी साल भीविजयवें स्तरि के हाथ से उनकी सही दीवा भी हुई। ठीक बाल नहीं कि दीवा के समय उनकी उम्र क्या होगी, पर संभवतः वे दह-वारह वर्ष से कम उम्र केन रहे होंगे। दीवा के समय जनकी उम्र कमा दोगी, पर संभवतः वे दह-वारह वर्ष से कम उम्र केन रहे होंगे। दीवा के समय जनकी उम्र कमा वा उसी प्रतिवचल को उपाध्यायां अपनी कृति के अंत में सहोहर रूप से समय जनकी विवच को प्रतिवचल की उपाध्यायां अपनी कृति के अंत में सहोहर रूप से समय जनकी हो के अंत में सहोहर रूप से समय जनकी

सं॰ १६६६ में झहमदाबाद शहर में संससमझ पं॰ धशोविवयजी ने झाठ झवचान किये | इससे प्रभावित होकर वहीं के एक बनजी सूरा नामक प्रसिद्ध स्थापारी ने गरु श्रीनवविजयजी को विजति की कि परिश्वत स्थापिकवारी को कारी जैसे स्थान में पदाकर दूसरा हेमचन्द्र सैवार कीजिए। उस सेठ ने हसके बारते दे हजार चांदी के दीनार खर्च करना मंत्रूर किया और हुवी खिला दी गुठ नयविकयणी शिष्य पद्योगितव आदि सहित कारों में आए और उन्हें बंदी के मिला किया में शायार्थ के पाल न्याय आदि रहीनों का तीन वर्ष तक हिस्चार-दान पूर्वक अभ्यास कराया। कारती में ही बाद में, किसी विद्वान पर विकय पाने के बाद पंट बसोणितवस्त्री को 'न्यायविशारन्द' की पदबी मिला। उन्हें 'न्याया-वार्य' पर मी मिला पा, ऐसी मिलद दही। पर हसका निर्देश 'सुकशवेबी भाता' यह ही है।

काशी के बाद उन्होंने आगरा में रहकर चार वर्ष तक न्यायशाक का विशेष अभ्यास व चिंतन किया इतके बाद वे अहमदाबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने औरंगजेब के महोकत ला नामक गुजरात के सुने के अध्यक्ष के समझ अग्रदाह अवभान किये | इस विहत्ता और कुशालता से आहाइए होकर तमी ने प० पशांविजयमी को 'उपाण्याय' पर के योग्य समका। औ विजयदेव सुनि के शिष्क भीविजय-प्रमास हिने उन्हों स० १०१८ में वाचक — उपाण्याय पर समर्थण किया।

वि० सं० १७४३ में डमोई गाः, जो बड़ीदा स्टेट में ऋमी मौजूद है, उसमें उपाध्यायजी का स्वर्गवास हुआ, जहाँ उनकी पादुका वि० सं० १०४५ में प्रतिष्ठित की हुई श्रमी विद्यमान है।

उपान्यायत्री के शिष्य-परिवार का उन्लेख 'तुजश वेली' में तो नहीं है, पर उनके तत्त्व विजय श्राटि शिष्य-प्रशिष्यों का पता श्रन्य साधनों से चलता है, जिसके वास्ते 'जैन गुर्जर कविश्रों' माग २, युद्ध २७ देखिए।

उपाण्यायों के शाद्य त्रीवन की स्थूल घटनाओं का जो संस्थित वर्षन ऊपर किया है, उनमें दो घटनाएँ लास मार्के को हैं जिनके कारण उपाण्यायों के आंतरिक जीवन का होत यहां तक अन्यनंभ्य होकर विकसित हुआ, कि निसक्ते कर दे मारतीय साहित्य में आरे लासकर जैन परंपरा में अपर हो गए। उनमें से पर्स्तो घटना अन्यास कारी जाने की है, और दूसरी न्याय आदि द्रांगों का मीलिक अन्यास करने की ! उपाण्यायों कितने ही बुद्धि या प्रतिभासंपक क्यों न होते, उनके वारते गुजरात आदि में अप्ययस की सामग्री कितनी ही क्यों न बुद्धि जाती, पर हममें कार्र में में देह नहीं कि वे अपर कार्यों में न आते, तो उच्छों कार्यों य दार्शनिक आन, बैसा वर्फ अन्यों में यापा आता है, सेमब न होता । अपरो में आकर भी वे उस समय तक विकसित न्यायराश्रक कार में वे वे परंस्या की करते तो उन्होंने वैन परंस्या की

और तद्दारा भारतीय साहित्य को बैन विद्वान् की हैसियत से जो अपूर्व मेंट दी है, वह कमी संमय न होती !

दसवीं शताब्दी से नवीन न्याय के विकास के साथ ही समग्र वैदिक दर्शनों में ही नहीं, बल्कि समग्र वैदिक साहित्य में सुक्ष्म विश्लेषण और तर्क की एक नई दिशा प्रारंभ हुई. और उत्तरीतर अधिक से अधिक विकास होता चला जो अभी तक हो ही रहा है। इस नवीन न्याय कत नव्य युग में उपाध्यायजी के पहिले भी अनेक रवेताम्बर दिगम्बर विदान हुए, जो बुद्धि प्रतिभा संपन्न होने के अलावा जीवन भर शास्त्रयोगी भी रहे । फिर भी हम देखते हैं कि उपाध्यायजी के पूर्ववर्ती किसी जैन विद्वान ने बैन मन्तव्यों का उतना सतर्क दार्शनिक विश्लेषण व प्रति-पादन नहीं किया, जितना उपाध्यायजी ने किया है। इस अंतर का कारण उपा-ध्यायजी के काशीगमन में और नव्य न्यायशास्त्र के गंभीर ऋध्ययन में ही है। नवीन न्यायशास्त्र के श्रम्यास से श्रीर तन्मलक सभी तत्कालीन वैदिक दर्शनों के श्चम्यास से उपाध्यायजी का सहज बृद्धि-प्रतिभा संस्कार इतना विकसित श्रौर समृद्ध हम्रा कि फिर उसमें से अपनेक शास्त्रों का निर्माण होने लगा। उपाध्यायजी के अंथों के निर्माण का निश्चित स्थान व समय देना श्राभी संभव नहीं । फिर भी इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि उन्होंने अप्य जैन साधुआं की तरह मन्दिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, संघ निकालना श्रादि बहिर्मुख धर्म कार्यों में श्रपना मनोयोग न लगाकर श्रपना सारा जीवन जहां वे गये श्रीर जहां वे रहे. वहीं एक मात्र शास्त्रों के चिलान तथा त्याय शास्त्रों के निर्माण में लगा दिया।

उपाण्यायां के प्रत्यों को सब प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ तो उपलब्ध हैं, पर अपूरी। कुछ बिलकुल अनुपलब्ध हैं। फिर भी जो पूर्ण उपलब्ध हैं, वे ही किसी प्रवस बुदिशाली और प्रश्त पुरुषायां के आजीवन अध्यात के बारते प्यांत हैं। उनकी लग्भ, अलग्भ और अपूर्ण लग्भ - कृतियों को अपनी तक की यादी देलने से ही यहां संबुध में किया जानेवाला उन कृतियों का सामान्य वर्गीकरए न सूर्योकन पाठकों के च्यान में आ सकेगा।

उपाप्यापनी की कृतियां संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी-मारवाड़ी इन चार भाषाओं में गदाबद, परावद और गदा-परावद हैं। दार्शनिक ज्ञान का क्षसतीं व व्यापक लजाना संस्कृत भाषा में होने से तथा उसके द्वारा ही पक्स देश के सभी विद्यानों के निकट अपने विचार उपस्थित करने के सस्मयब होने उपाप्यायकी में कहत में तो खिला ही पर उन्होंने अपनी के परम्या को मुस-मूत आकृत भाषा को भीच न समक्त। इसी से उन्होंने आकृत में मी स्वनार्य की। संस्कृत-प्रकृत नहीं जाननेवाले और कम जानने वालों तक अपने विचार पहुँचा- ने के लिये उन्होंने तत्कासीन गुजराती भाषा में मी विविध रचनायें की । मौका पाकर कभी उन्होंने हिन्दी मारवाड़ी का भी श्राक्षय क्षिया ।

विषयहर्ष्ट से उपाध्यायजी का साहित्य सामान्य रूप से आयामिक, तार्किक दो प्रकार का होने पर भी विदोध रूप से अनेक विषयावर्त्तची है। उन्होंने कर्म-तत्व, आचार, चरित्र आदि अनेक आगमिक विषयों पर आगमिक शैंबी से भी खिला है और भाग्या, प्रमेय, नग, मंगल, मुक्ति, आगमा, योग आदि अनेक तार्किक विषयों पर भी तार्किक शैंबी में लासकर नग्य तार्किक येंबी से लिला है। स्थाकरण, काब्य, खंद, अलंकार, दर्शन आदि उसी तत्काल प्रसिद्ध शास्त्रीय विषयों पर उन्होंने कुछन-कुछ, आति महत्त्व का लिला है।

रैली की हाँह से उनकी कृतियाँ सरहजानमक भी है, प्रतियदनात्मक भी हैं ह्यार सामन्यात्मक भी। । जब ने संदन करने हैं तब पूरी गहराई तक पहुँचते हैं। प्रतियदन उनका सूक्ष्म छीर नियाद है। वे जब गंगराताक और गीता जादि है। ति वज वो गंगराताक और गीता जादि करां का वैत मन्त्रक केता स समन्य करते हैं तब उनके मंगीर निवान का छीर क्षायात्मक भाव का पता चलता है। उनकी अनेक कृतियां निक्सी अन्य के अग्य की आयस्या न होकर मुल, टोका या दोनो रूप से स्वतन्य हो है, जब कि अनेक कृतियां प्रतिवद पूर्वाचायों के प्रत्यों की आयस्यादम हैं। उपाध्यायत्री ये पक्षे जैन कृतियां प्रतिवद पूर्वाचायों के प्रत्यों की आयस्यादम हैं। उपाध्यायत्री ये पक्षे जैन क्षीर प्रवेतान्य किर स्वतन्य विद्यात्म में समा न सकी, अत्यय उन्होंने पातंत्रक योगवृत्य के उत्यर मी सिला और अपनी मिल मात्रक अपने संप्रदायमात्र में समा न सकी, अत्यय उन्होंने पातंत्रक योगवृत्य के उत्यर कियान्य के किरन संप्रत्ये विद्यान्य के अपने मी सिला और अपनी नित्र समात्रोचना की लक्ष्य-दिवान्य पर्यदा के उपन कियान्य के किरन समात्रोचना की लक्ष्य-दिवान्य पर्यदा के उपर किउनतम आयस्या भी लिली।

 किया जाय, तो बैन परंपरा के चारों अनुयोग तथा आगमिक, तार्किक कोई विषय अञ्चल न रहेंगे ।

उद्यन और गंगेश कैने मैथिक तार्किक धुंगवी के द्वारा को नव्य तकरताक 
का बीकारेगया व विकास प्रारंग हुका, और विसक्त क्यापक प्रमाव क्याकरम्,
लाहिम, व्र्वंद, विविध रहाँन और परिशाक पर पहा, जीत लान नैका उठ विकास
है पंचित सिर्ण री सम्प्रदाय का साहित्य रहा । किनमें से बीद साहित्य की उस
ब्रिट की पूर्ति का तो संभव ही न रहा था, स्पॉकि बारहर्गी-तेरहवीं शतान्दी के बाद
मारतवर्ष में बीद-विद्वानों की परंपरा नामगात्र को भी न रही, हर्लाविप रहा हि
हतने नहीं प्रसरती जितनी बीन साहित्य की वह दुटि । स्पॉकि कैन संप्रदाय के
केवड़ी हो नहीं, पहिल हुनारी साधन संपन्न त्यापी व कुछ यहस्य मारतवर्ष के प्रायः
समी भागों में मीजूद रहे, जिनका मुख्य व जीवनस्पापी प्येय शास्त्र चिंतन के
विवाय क्ष्रीय कुछ कहा ही नहीं जा सकता । हस जैन साहित्य को कमी को दूर
करने और प्रश्नेत हाथ से दूर करने का उच्चवत्व व स्पापी यग्र क्षमर किसी जैन
विद्वाय को है तो वह उपाध्याप प्योविक्यणों को ही है ।

**प्र**स्थ

प्रस्तुत प्रत्य के बैन तर्कमापा इस नामकरण का तथा उसे रचने की कामना उत्तक होने का, उसके विमाग, प्रतिपाद्य विषय का चुनाव आपादि का बोध्यद व मनोरङ्क इतिहास है जो अवस्थ आतस्य है।

जहाँ तक मालूम है इससे पता चलता है कि माचीन समय में तर्कश्रयान दर्शन तम्यों के जाहे वे बैदिक हो, बीद हो या बैन हो नामा न्याय पह युक्त हुआ करते थे। बेत कि न्यायव्युक्, न्यायमाज्य, न्यायमा

१ Pre-Dignaga Budhist logic गत 'तर्कशास्त्र' नामक संग्र ।

बैदिक परंपरानुतारी क्रावणाद के न्याय-वृद्ध का क्ष्यवंत्रन लेकर अपना वर्षभाका ग्रंथ तेयावी-वीरावी ग्रांवानी में रचा । मोज़ाकर का करावल बीढ विदार केवार मिल की मिणिया से सहुत दूर न होगा ऐसा जान पहता है। उपप्याय मंत्रोजियावी ने बीढ विदार की विदार केवार में क्षांविवयावी ने बीढ विदार की दोने तर्कभाषाओं को देखा, तव उनकी भी स्वक्षा हुई कि एक ऐसी तर्कभाणा विल्ली जानी बाहिए, जितमें जैने मनत्वार्थ का वार्य न ही। हार्सी स्वकृत में में में प्रताय केवार न मान स्वा । इसमें कीई संदेह नहीं, कि उपप्यायकी की जैन तर्कभाषा 'देशा नाम रखा । इसमें कीई संदेह नहीं, कि उपप्यायकी की जैन तर्कभाषा देशा नाम रखा । इसमें कीई संदेह नहीं, कि उपप्यायकी की जैन तर्कभाषा कि मत्वी की कालपा की मान की मान की मान की मत्वी न तर्कभाषा की मत्वी न तर्कभाषा की मत्वी न तर्कभाषा की मत्वी न तर्कभाषा की मत्वी के पहिले ही हुआ होगा पर केशविमांक्षीय तर्कभाषा के ने मंदार में संग्रहीत होने के विषय में कुछ भार पूर्वक नहीं कहा जा सकता । संस्व है जैन भंदार में उपयायकी के पहिले ही हुआ होगा पर केशविमांक्षीय तर्कभाषा के जैन मंदार में संग्रहीत होने के विषय में कुछ भार पूर्वक नहीं कहा जा सकता । संस्व है जैन भरवार में उत्तक संग्रह सब से पहले उपाध्यावी ने ही हिच्या हो, क्योंकि इस्की भी विविध रोक्यावुत अपनेक प्रतियाँ पारण आदि अपनेक स्वानों के जैन साहित्य संग्रह में हैं।

मोज्ञाकरीय तर्क भाषा तीन परिच्छेदों में विभक्त है, जैसा कि उसका श्राधार भृत न्यायबिंदु भी है। केराविभशीय तर्क भाषा में ऐसे परिच्छेद विभाग नहीं हैं। भूतएव उपाध्यायजी की जैन तर्क भाषा के तीन परिच्छेद करने की कल्पना का द्याधार मोज्ञाकरीय तर्क भाषा है ऐसा कहना ऋसंगत न होगा । जैन तर्क भाषा को रचने की. उसके नामकरण की और उसके विभाग की कल्पना का इतिहास थोडा बहुत ज्ञात हुआ। पर अब प्रश्न यह है कि उन्होंने अपने ग्रन्थ का जो प्रति-पाद्य विषय चना श्रीर उसे प्रत्येक परिच्छेद में विभाजित किया, उसका श्राधार कोई उनके सामने या या उन्होंने ऋपने ऋपप हो विषय की पसंदर्श की ख़ौर उस-का परिच्छेद अनुसार विभाजन भी किया ! इस प्रश्न का उत्तर हमें भट्टारक श्रक-लंक के लघीयस्वय के अवलोकन से मिलता है। उनका लघीयस्वय जो मूल पद्य-बढ है स्रोर स्वोपश्चविवरग्युक है. उसके मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय तीन है, मनास, नय और नित्तेप । उन्हीं तीन विषयों को लेकर न्याय-प्रस्थापक श्रवस्तंक ने तीन विभाग में लवीयस्त्रय की रचा जो तीन प्रवेशों में विभाजित है। बौद-वैदिक दो तर्क भाषात्रों के अनुकरण रूप से बैन तर्कभाषा बनाने की उपाध्यायजी की रिच्छा हुई थी ही. पर उन्हें प्रतिपादा विषय की पसंदगी तथा उसके विभाग के वास्ते अकलंक की कृति मिल गई जिससे उनकी प्रन्य निर्माण योजना ठीक बन गई। उपाध्यायजी ने देखा कि लघीयकाय में प्रमाशः, नय और निसेप का

बर्चन है, पर वह प्राचीन होने से विकलित पुग के वास्ते पर्याप्त नहीं है। इसी तरह शायद उन्होंने यह भी लोना हो कि दिगम्बरानार्य कत खरीवस्त्रय बेसा, पर नयपुग के अपूक्त विशेषों से पुक श्वेताम्बर परंपरा का भी एक संथ होना वाहिए। इसी हर्च्या प्रीतित होकर नामस्या आदि में मोदाकर आदि का अपू-सरण करते हुए भी उन्होंने विषय की पसंदगी में तथा उसके विभाजन में बैना-वार्य अस्तर्क का ही अनुसरण किया।

उपाध्यायणी के पूर्ववर्ता रवेताम्बर-रिगम्बर अनेक आवारों के तर्क विषयक सूत्र व प्रकरण प्रन्य हैं पर अकलंक के लघीपकाय के सिवाय ऐसा कोई तर्क विषय पक प्रंय नहीं है, जिसमें प्रमाण, नय और निच्चेप तीनों का तार्किक शैली से एक साथ निकरण हो। अतराद उपाध्यायजी की विषय-पर्सर्यी का आधार लघीयत्वय ही है, इसमें कोई सन्देद नहीं रहता। इसके सिवाय उपाध्यायजी की प्रस्तुत कृति में लापीयस्वय के अनेक वावस्य ज्यों के त्यों है जो उसके आधारत्व के अनुमान को और भी पृष्ट करते हैं।

नाझस्यरूप का यो इस्सा इतिहास जानने के बाद श्रांतरिक स्वरूप का भी ऐतिहासिक वर्णन आवश्यक है। वैन तर्क भाषा के विश्वपिरुष्य के मुख्य आपार-भूत दो प्रेय हैं—स्तीक विशेषावर्ष्य का भाषा श्रीर सरीक प्रभाषन्यत्वा तीक। इसो तरह इसके निरुष्ण में मुख्यत्वा श्राणार भूत दो त्याय इंच मी है—कुतुमानील श्रीर चितामीण। इसके श्रालावा विश्वप निरुष्ण में दिगावरिक त्यायदीपिका का भी थोडा सा साझात उपयोग श्रवरप हुआ है। कैन तर्क भाषा के नय निरुष्ण श्राटि के साथ लायोयस्वय श्रीर तत्त्वार्यस्वीकालार्तिक श्रादि का साइस्य श्रीरक होने से यह प्ररूप होना स्वाभाविक है कि इसमें लायीय श्राद श्रीरक होने से यह प्ररूप होना स्वाभाविक है कि इसमें लायीय स्वर्ध श्रीर तालाक्यों की नी तर्क भाषा के विषय निरुष्ण में स्वर्ध स्वर्ध की साचाय के साथ साचीय कर श्री हो तत्वार्यस्त्रोकवार्तिक का स्वर्धाटक प्रयोग कर भाषा के साथ साचीय स्वर्ध श्रीर तत्वार्यस्त्रोकवार्तिक का स्वर्धाटक प्रयोग के प्रभाव के साथ साचीय है साचाय है. सावात नहीं।

मोजाकर ने धर्मकोर्ति के न्यायिंदु को आधारम्त रखकर उसके कतिपय सूत्रों की व्याख्यारूप में योड़ा बहुत अन्य ब्रेन्य शास्त्राचीय विषय पूर्ववर्ती बौक अन्यों में से लेकर अपनी नातिसंदित नातिबिस्तृत ऐसी पठनोपयोगी तर्क भाषा किसी। केशविमाश ने भी अञ्चारके प्रथम सुत्र को आधार रखकर उसके निरूपक

में संत्रेप रूप से नैयाविक सम्मत सोलाइ पदार्थ और वैशेषिक सम्मत सात पदार्थी का विवेचन किया । दोनों ने अपने-अपने मंतव्य को सिद्ध करते हुए तत्कातीन विरोधी मन्तव्यों का भी जडां-तडां खरडन किया है। उपाध्यायजी ने भी इसी सरगी का श्रवलंबन करके बैन तर्क भाषा रची। उन्होंने सक्यतया प्रमाशानय-तत्त्वालोक के सूत्रों को ही जहां संभव है ज्ञाधार बनाकर उनकी व्याख्या ऋपने दंग से की है। व्याख्या में खासकर पंचशान निरूपण के प्रसंग में सटीक विशेषा-वक्रयक भाष्य का ही खबलंबन है । बाकी के प्रभाग और नयनिरूपण में प्रमाण-नयतत्त्वालोक की व्याख्या-रत्नाकर का श्रवलंबन है श्रथवा यो कहना चाहिए कि पंचजान और निक्षेप की चर्चा तो विशेषावश्यक भाष्य और उसकी वृत्ति का संत्रेपमात्र है और परोजप्रमाखों की तथा नवों की चर्चा प्रमाखनयतस्वालोक की व्याख्या-रत्नाकर का संचेप है । उपाध्यायजी जैसे प्राचीन नवीन सकत दर्शन के बहुशत विद्वान की ऋति में कितना ही संज्ञेप क्यों न हो, पर उसमें पूर्वपन्न तथा उत्तरं ज रूप से किंवा वस्त विश्लेषण रूप से शास्त्रीय विचारों के खनेक रंग परे जान के कारण यह संविध प्रनथ भी एक महत्त्व की कृति बन गया है। यस्ततः जैनतर्क भाषा का यह द्यागमिक तथा तार्किक पर्ववर्ती जैन प्रमेयों का किसी हट तक नव्यन्याय की परिभाषा में विश्लेषण है तथा उनका एक जगह संग्रह रूप से संस्तिम पर विशद वर्शन मात्र है।

प्रभाव और नय की विचार परंपरा श्वेतांवरीय अंधों में समान है, पर निवेषां की चर्चा परस्परा उतनी समान नहीं । सप्पीयश्य में जो निवेष निक्षण है और उसकी विकात व्याख्या न्यायकुमुद चन्द्र में जो वर्षान है, वि विदेषावर्षक भाष्य की निवेष चर्चा से हतना भिन्न क्षयस है जिससे यह कहा जा सके कि तन्त्र में मेद न होने पर भी निवेषों की चर्चा दिराम्बर-श्वेताम्बर होनों परस्परा में किसी अंदा में भिन्न रूप से पुष्ट हुई बैसा कि जीवकांद्र और चीपे कर्मप्रन्य के विषय के कर्मो कहा जा सकता है। उपाध्यायणों ने कैन तर्क भाषा के बाह्य रूप की रचना में स्वीयस्थ्य का अवस्तंत्रन किया जान पहता है, पिर भी उन्होंने क्षरानी निवेष चर्चा तो प्यातया विरोधावर्षक भाष्य के क्षांत्रार से ही की है।

ई० १६३६ ]

बिन तर्फभावा

# 'न्यायकुमुदचन्द्र' का प्राक्रथन

यदि श्रीमान प्रेमीजी का अनुरोच न होता जिन्हें कि मैं अपने हने-गिने दिगम्बर मित्रो में मबसे अधिक उदार विचायाओं, साम्प्रदायिक होते हुए भी असाम्प्रदायिक दिश्वाले तथा सबी सान दिगम्बरीय साहित्य का उत्कर्ष चाहने बाले समस्ता हूँ, और यदि न्याय कुमुद्रचन्द्र के प्रकाशन के साथ थोड़ा भी मेरा सक्त्य न होता, तो मैं हस कक शायद हो कुछ विख्वा

दिसम्बर-परपरा के साथ मेरा तीस वर्ष पहले ऋज्ययन के समय से हो संबन्ध श्ररू हम्रा, जो बाह्य-म्राभ्यन्तर दोनों दृष्टि से उत्तरोत्तर विस्तृत एव घनिष्ठ होता गया है। इतने लम्बे परिचय में साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से दिगम्बर परम्परा के संबन्ध में आदर एवं श्रति तटस्थता के साथ वहाँ तक हो सका मैंने कल श्रवलोकन एवं चितन किया है। ममको दिगम्बरीय परम्परा की मध्यकालीन तथा उत्तरकालीन साहित्यक प्रवृत्ति में एक विरोध नजर आया। नमस्करणीय स्वामी समतभद्र से लेकर वादिराज तक की साहित्यिक प्रवृत्ति देखिए-ग्राँर इसके बाद की साहित्यिक प्रवृत्ति देखिए । दोनों का मिलान करने से अपनेक विचार आते हैं। समंतमद्र, अकलङ्क आदि विदृद्ध आचार्य चाहे बनवासी रहे ही, या नगरवासी फिर भी उन सबों के साहित्य को देखकर एक बात निर्विवाद रूप से माननी पड़ती है कि उन सबों की साहित्यिक मनोबत्ति बहुत ही उदार एवं संप्रहिशी रही। ऐसा न होता तो वे बौद्ध श्रीर ब्राइस परम्परा की सब दार्शनिक शाखाओं के सताभ दर्जभ साहित्य का न तो श्राध्ययन ही करते और न उसके तत्त्वों पर श्चनुकुल-प्रतिकृत समालोचना-योग्य गम्भीर चिन्तन करके श्रपना साहित्य समृद्धतर बना पाते । यह कल्पना करना निराधार नहीं कि उन समर्थ आचार्यों ने अपने त्याग व दिगम्बरत्व को कायम रखने की चेष्टा करते हुए भी अपने आस पास ग्रेसे पस्तक सं ह किये कराये कि जिनमें आपने सम्प्रदाय के समग्र साहिस्य के बालावा बौद और बाह्यवा परस्परा के महत्त्वपूर्ण छोटेन सभी अंथों का संजय करने का भरसक प्रयक्ष हका । वे ऐसे संचय मात्र से ही संद्रष्ट नहीं रहते थे. पर तमके क्रध्ययन-क्रध्यापन कार्य को क्रपना जीवन कम बनावे हुए ये। इसके

विना उनके उपलम्य प्रंयों में देखा जानेवाला विचार-वैशव व दार्शनिक प्रथकरण संभव नहीं हो सकता । वे उस विशालराशि तत्कालीन भारतीय साहित्य के चिंतन, मनन रूप दोइन में से नवनीत वैसी खपनी कृतियों को बिना बनाये भी संतुष्ट न होते ये। यह स्थिति मध्यकाल की रही। इसके बाद के समय में हम दूसरी ही मनोबृत्ति पाते हैं। करीब बारडवीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक के दिगम्बरीय साहित्य की प्रवृत्ति देखने से जान पडता है कि इस युग में वह मनोवृत्ति बदल गई । श्रगर ऐसा न होता तो कोई कारण न था कि बारहवीं शताब्दी से लेकर अत्र तक जहाँ न्याय वेदान्त मीमांसा, श्रतंकार, व्याकरस स्त्रादि विषयक साहित्य का भारतवर्ष में इतना ऋधिक, इतना व्यापक और इतना सूक्ष्म विचार व विकास हुआ, वहाँ दिगम्बर परम्परा इससे बिलकुल ऋछूती सी रहती। ' श्रीहर्ष, गंगेरा, पद्मंपर, मधुसूदन, श्रप्पटीवित, जगन्नाय स्नादि जैसे नवयुग प्रत्यापक ब्राह्मण विद्वानों के साहित्य से भरे हुए इस युग में दिगम्बर साहित्य का इससे विलक्कल श्रञ्जता रहना श्रपने पूर्वाचार्यों की मनोकृति के विरुद्ध मनो-कत्ति का सबत है। स्त्रगर वादिराज के बाद भी दिगम्बर परम्परा की साहित्यिक मनोवृत्ति पूर्व बत् रहती तो उसका साहित्य कुछ और ही होता । कारण कुछ भी हो पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पिछले परिडतों ऋषीर भद्रारकों की मनोवत्ति ही बदल गई श्रौर उसका प्रभाव सारी परम्परा पर पड़ा जो श्रवनक स्पष्ट देखा जाता है श्रौर जिसके चिह्न उपलम्य प्रायः समी भएडारों, वर्तमान पातशालाश्चों की ग्रप्ययन-श्रप्यापन प्रशाली और परिडत मरडली की विचार व कार्यशैली में देखे जाते हैं।

श्रमी तक मेरे देखने मुनने में ऐसा एक भी पुराना दिसंबर भरबार या आधुनिक पुत्तकालय नहीं आया जिसमें नौढ, ब्राइस्व और खेतांवर परम्परा का समप्र साहित्य वा अर्थिक महत्त्व का मुख्य साहित्य संदर्धित हो। मैंने दिसंबर परम्परा की एक भी ऐसी संस्था नहीं देखी या मुनी कि जिसमें समप्र दर्शनों का आपूल अर्थ्यपन चितन होता हो या उसके प्रकाशित किये दुर बुसूम्य प्राचीन प्रंमों का संस्करण या अनुवाद ऐसा कोई नहीं देखी जिससे यह सिदित ही किस के सम्पादकों या अप्तवाद ऐसा कोई नहीं देखी जिससे यह सिदित ही किस के सम्पादकों या अप्तवाद खेता जिससे पह सिदित की किस के सम्पादकों या अप्तवादकों ने उतनी विशालता व तदस्थता से उन मुख प्रन्यों के लेखकों की मौति नहीं तो उनका शतांश या सहस्तांश भी अप किया हो।

एक तरफ से परंपरा में पाई जाने वाली उदान शास्त्र मिक, आर्थिक सहु-विषय और इदिशाली पंडितों की बड़ी तादाद के साथ जब आधुनिक पुग के तुमीते का विचार करता हूँ, तथा दूसरी मासतवर्षीय परंपराकों की सावित्रक उपासना को देखता हूँ और दूसरी तरफ दिगम्बरीय साक्षिय क्षेत्र का बिचार करता हूँ तब कम से कम श्रुभकों तो कोई संदेष्ट ही नहीं रहता कि यह सब कुछ बदछी हुई संकुचित या एकदेशीय मनोइति का ही परिशाम है ।

मेरा यह भी विश्वाब से मनोरय रहा है कि हो सके हतानी क्या से दिगाबर एरम्पा को यह मनीचृति बरह जानी वाहिए ! इसके दिना बर न तो अपना देतिहासिक व साहित्यक पुराना अनुपम स्थान संभाव होगी और न नतीयान युग से सबके साथ बरावरी का स्थान पा सकेंगी। यह भी मेरा विश्वास है कि अगर यह मनीबृति बरह जाए तो उस मध्यकातीन योहे, पर आसाधारण महत्त्व के ऐसे अन्य उसे दिशासन में सम्ब हैं जिनके बत पर और जिनकी मूर्णका के उत्तर उत्तरकातीन और वर्तमानस्थानि कारा मानतिक विश्वास हम बक्त भी बड़ी बन्धी से मानिया व अंगाति किया जा मकता है।

इसी विश्वास ने मुक्तको दिगम्बरीय साहित्य के उपादेय उत्कर्ष के वास्ते कर्तव्य रूप से मुख्यतया तीन वातों की श्लोर विचार करने को बाधित किया है।

- (१) समंतभद्र, श्रकलंक विद्यानंद खादि के प्रन्य इस दंग से प्रकाशित किये आएँ जिससे उन्हें पदनेवाले व्यापक दृष्टि पा सकें और जिनका अवलोकन तथा संग्रह दूसरी परंपग के विद्वानों के वास्ते श्रनिवाय सा हो जाए।
- (२) आतमीमाना, युक्तव्युशासन अहराती, न्यायंविनेकाव आदि प्रत्यों के अनुसार ऐसी मीलिकता के साथ दुवलातमक व ऐतिहासिक पदिति है किये आएं, विससे यह विदेत हो कि उन प्रत्यकारी में अपने समय तक की कितनी विद्याओं का परिशीसन किया था और किन्ती-उ उपादानों के आधार पर उन्होंने अपनी कृतियों त्यों की —तथा उनकी कृतियों में तिविष्ट विचार एएंपएओं का आधा तक कितना और किस तरह विकास दुझा है।
- (३) उक्त दोनों बातों की पूर्ति का एकमात्र सावन वो सर्व संमार्श पुरतकालयों का निर्माय, प्राचीन भाषडारों की पूर्व व व्यवस्थित स्रोज तथा बाधुनिक पठनप्रशाली में जानूव परिवर्तन है, वह जन्दी से जल्दी करना।

मैंने बह पहले ही सोच रखा या कि अपनी ओर से बिना कुछ किये औरों को करने का कोई निरोध अर्थ नहीं । इस दिस से किसी समय आसमीमांता का अनुवाद मैंने मारम्म भी किया, जो रीखे रह गया । इस बीच में सम्मतितक के सम्मादन काल में कुछ अपूर्व रिगमस्पीय मन्य सिनो, जिनमें से किदिविनियम रीका एक है। न्यावकुमुद्दचन्द्र की लिलित प्रति जो 'आप' संकेत से प्रसुक्त मंतकाला में उपयुक्त हुई है वह भी श्रीचुल प्रमीजी के ब्राय निसी । यब मैंने उसे देला तमी उत्पक्त हिरोड संकरण निकालने की हिन क्लबनी हो गई। उसह प्रेमीची का तकाजा था कि मदद मैं यथासंभव करूँगा पर इसका कम्मति कैसा सहस्त्वा निकाली ही। इस दर एक साथ अपनेक वहें काम जिम्में न लेने की मनोइति। इस दर्स में दन वर्ष बीत गए। मैंने इस बीच में दो बार प्रयक्त मी किये पर वे सफल न हुए। एक उद्देश्य मेरा यह रहा कि कुमुदचन्त्र जैसे दिगम्बरीज मेर्थों के संस्करण के समय थोग्य दिगम्बर पंडितों को ही सहचारी वनाऊँ जिससे फिर उस परंपरा में भी स्वावली चक चलता रहे। इस धारखा से अहमदाबाद में दो बार अवता-अवता से, दो दिगम्बर वंडितों को भी, शायद सत् १६२६-२७ के आपताबात, मेंने बुलावा पर कामवाबी न हुई। बह प्रयत्न उस समय वही रहा, पर प्रेमीची के तकाजें और निजी संकरन के बश उसका परिपाक उसरोत्तर वहता ही गया, जिसे मूर्त करने का अवसर १६३६ को बुलाई में काशी परंचते ही दिगाई दिया।

७० कैलाशचन्द्रजो तो प्रथम से ही मेरे परिचित थे, पं० महंत्रद्वमारजी का परिचय नता हुआ। मेने देला कि वे दोनों निहान, 'कुमुर' का कार्य करें तो उपयुक्त मनय जीर सामग्री है। टोनों ने वह उत्साह से शाम को अपनाया और उपर से मेनीजी ने कार्यसाणक आयोजन मी कर दिया, जिसके पत्रस्वरूप यह प्रथम माग सबसे सामग्री उपस्थित है।

हते तैयार करने में वंडित महाशायों ने कितना और किस प्रकार का अम किया है उसे सभी आग्रिक अध्यायों आप ही आप जान सकेंगे। अतायद ने उस पण दुख्य न कहकर सिर्फ आध्यात भाग गत टिप्परिया के विषय में कुछ कहना उपस्कृत समस्त्रा हैं।

मेरी समक्त में प्रस्तुत टिप्पिश्वाँ दो दृष्टि से की गई हैं। एक तो यह कि
प्रत्यकार ने जिस-जिस मुख्य श्रीर गौण मुद्दे पर जैनमत दशांति दुए श्रुतुक्त वा
प्रतिकृत रूप से बैनेनर बौद बाह्मण परम्पराश्चों के मतो का निर्देश व संग्रह किया
प्रतिकृत रूप से बेनेनर बौद बाह्मण परम्पराश्च के मतो का निर्देश व संग्रह किया
तार्म तार्म श्रम्मणी भ्रम्पक्त की प्रामाणिकता जानने के श्रमाणा यह भी सोवश्चात्र
जान सके कि श्रमुक मत या उत्तर्ध योषक पर्रप्रार्थ किन मूल संथी पर अवलिवित
है श्रीर उक्का श्रमत्की भाव कर्ष्य है। इन जानकारी से श्रम्पामर्थील विद्यार्थीपंडित प्रभावन्द्र वर्षित दर्शनान्तगेय समल सितृत मुद्दों की श्रम्यन स्थलतपूर्वक समक्त अवली श्रीर श्रम्या स्वतंत्र मत भी बौध सक्षेत्र। दृक्तरी दृष्टि टिप्पिश्चिं
के विषय में यह रही है कि प्रत्येक मन्तव्य के तात्विक श्रीर साहित्यक इतिहास
से सामग्री उपियत की जाय जो तत्वक श्रीर रितिहासिक रोनों के संगोधन कार्य
में श्रावयन्त्र है।

क्षवर प्रस्तुत भाग के ब्रम्यासी उक्त दोनों दृष्टियों से टिप्पीयों का उपयोग करेंगे तो वे टिप्पियर्श तभी दिगम्बर-देवात्वर न्याय-प्रमाण अन्यों के बस्ते पह्त ती कार्य साथक सिद्ध दोंगी। दरना ही नहीं, वस्ति बौद्ध बाख्य परम्पय के ट्राप्टीनक साहित्य की क्षनेक ऐतिहासिक गुनियां की बुलाआने में भी कार्य देंगी }

उदाहरणार्थ—'धर्म' पर की टिप्पणियों को लीजिए । इससे यह विदित हो जाएगा कि ग्रंपकार ने जो जैन सम्मन्त धर्म के विविध स्वरूप तत्वाचों हैं उन सबके मूल आधार क्यान्तमा हैं। इसके साथ-साथ यह भी माजूम पह जाएगा कि प्रमुख्य के स्वरूप विश्वक विन अनेक सातान्तरों का निर्देश व स्वरूपक किया है के हरएक प्रतान्तर किया-किस परम्पा के हैं और वे उस परम्पा के किम किम ग्रन्थों में किस तरह प्रतिपादित हैं। यह सारी जानकारी एक संशोधक को भारतवारीय पर्म विश्वक मनल्यों का ज्ञानकारीय पर्म लियन तथा उनकी पारस्पित जुलना करने की महत्त्वपूर्ण प्रेरणा कर सकरी है। यह वात अनेक और-कोट टिप्पणी'के विश्वप में कही जा सकती है।

प्रस्तुत संस्करण से दिगण्यरीय साहित्य में नव प्रकाशन का जो मार्ग खुता हाता है, वह आगे के साहित्य प्रकाशन में पथ-प्रदर्शक भी हो सकता है। राजवार्तिक, तत्वार्यस्तोकवार्तिक, अष्टसहरों आदि अपनेक उत्कृष्टतर प्रत्यों का जो
अपकृष्टतर प्रकाशन हुआ है उसके स्थान में आगे कैसा होना चाहिए, इसका यह
नम्मा है जो माणिक्वनद्र जैन प्रत्यमाला में दिगम्बर पंडितों के द्वारा ही तैयार
होकर प्रसिद्ध हो रहा है।

ऐसे टिप्पणीपूर्ण प्रन्यों के समुचित अप्ययन अध्यापन के साथ ही अनेक हुए परिवर्तन शुरू होंगे । अनेक विद्यार्थी व पंडित विविध साहित्य के परिचय के द्वारा स्वयंत्राही पुरत्तकावल निर्माण की प्रेरणा पा सकेंगे, अनेक विषयों के अनेक प्रभायों को देखने की किचि पैदा कर सकेंगे । अंत में महत्त्वपूर्ण प्राचीन प्रन्यों के असाधारण अध्यतावाले अपनुवादों की कमी भी उसी प्ररंशा से दूर होगी। मंदोप में यो कहना चाहिए कि टिगम्यिय साहित्य की विशिष्ट और महती आत्तरिक विभूति सर्वोगादेय बनाने का दुग शुरू होगा।

टिप्पणियों और उन्हें जमाने का कम टीक है किर भी कहीं-कहीं ऐसी बाव आ गई है जो तटस्य विद्वारों को अस्पर सकती है। उटाइरणार्थ— प्रमाण' पर के अवपरास संप्रद को लीजिए हसके जुक में लिल तो यह दिया गया है कि कम-पिकतित प्रमाण-सर्वण इस प्रकार हैं। पर किर उन प्रमाण-सर्वणों का कम जमाने समय कमयिकास और ऐतिहासिकृत मुला दी गई है। तटस्य विचारक को ऐसा देलकर यह करूपना हो जाने का संभव है कि जब अवतरणों का संभव सम्प्रदायवार जमाना इष्ट था तब कमविकास शब्द के प्रयोग की क्या जरूरत थी?

ऊपर की सूचना में इसकिये करता हूँ कि आयंदा अगर ऐतिहासिक दृष्टि से और क्रमिकास दृष्टि से कुछू भी निकरण करना हो तो उसके महत्त्व की और विरोप स्थाल रहे। परंतु ऐसी मामूली और अगस्य कभी के कारण मस्तुत टिप्पणियों का महत्त्व कम नहीं होता।

श्रंत में दिगम्बर परस्या के सभी निष्णात श्रीर उदार पंडितों से भेरा नाम निवेदन है कि वे श्रव विशिष्ट शास्त्रीय अध्यवसाय में स्वतक्तर सर्वसंप्राध्य हिंदी श्रुतवादों की वही भारी कभी को जल्दी से जल्दी दूर करने में स्वा जाएँ श्रीर मृत्युत कुमुद्दन्तर को भी भुता देने वाले श्रन्य महत्वपूर्ण अन्यों का संस्करण नैयार करें।

विद्यापिय और शास्त्रमक्त दिगंबर धनिकों से मेरा अनुरोध है कि वे ऐसे कार्यों में पंडित-मंडली को अधिक से अधिक सहयोग दें।

न्याय कुमुदचन्द्र के खुरे ४०२ पेज, अर्थात् मृत मात्र पहला भाग भेरे सामने हैं। केवल उसो को देलकर मैंने अपने विचार किसे हैं। यदारि चैन परम्परा के स्थानकवारी और श्वेतास्य फिरको के साहिएत पया वाढिययक मनोष्टिक के चदाव-उतार के संबंध में भी कुल कहने योग्य है। इसी तरह ब्राह्मण पर्स्ता की साहित्य विचयक मनोष्टित के बुदे-बुदे रूप भी जानने योग्य हैं। फिर भी मैंके यहाँ सिर्फ रिमानर परम्परा को ही तस्य में राककर तिला है। क्योंकि यहाँ वाही मखुत है और ऐसे संविद्य प्राक्षयन में आधिक चर्चों की कोई गुंजाहुया भी नहीं।

ई० १६३८ ]

न्यायकुमुद्चन्त्र का प्राव्यवन

## न्यायकुमुदचन्द्र-२

'कुळ ऐतिहासिक प्रश्नों पर भी लिखना आवस्यक है। वहला प्रश्न है अकतंक के समय का। यं॰ गरिन्द्रकुमारजी ने 'अकतंक प्रभाव का अपाय पर अकतंक का समय निक्रत करते समय जो विक्सार्थीय यक संवत् का आपार पर अकतंक का समय निक्रत करते समय जो विक्सार्थीय यक संवत् का आपार पर अकतंक का समय निक्रत करते समय जो विक्सार्थीय यक संवत् का आपार पर अकतंक का समय निक्रत करते समय जो विक्सार्थीय यक संवत् का आप विक्रार्थीय संवत् ने लेकर शक्त संवत् लेने की आधार संवेत किया है – वह मुक्कों भी विशेष साधार माजूम पडता है। इस विषय में पंडितजी ने जो घवलटीकागत उल्लेख तथा भी॰ है। इस वाच माजूम पडता है। इस विषय में पंडितजी ने जो घवलटीकागत उल्लेख तथा भी॰ है। इस वाच प्रशित का प्राण्य है। इस वाच प्रशित है। इस वाच प्रशित है। इस वाच प्रशित है। इस वाच प्रशित है। इस वाच का प्रश्नित है। इस वाच प्रशित का समय विक्रम की आठवीं शतान्दी का उत्तरार्थ और नवीं शतान्दी प्रवार्थ है। हम वाच के वोच का समय विक्रम की आठवीं शतान्दी का उत्तरार्थ और नवीं शतान्दी प्रवार्थ है। हम वाच के वोच का समस्य के वारे में कहतंक हिम्मसामिवक अवस्य है। आगे जो समन्तमद्र के समय के वारे में कुळ करना है उससे भी इसी समय की पुष्टि होती है।

१. इसका प्रारम का माग 'दार्शानक मीमाला' लवड में दिया है—पृष्ठ ६०।
१. इसका प्रारम का माग 'दार्शानक मीमाला' लवड में दिया है—पृष्ठ ६०।
१. इसका प्रारम का माग 'दार्शानक मीमाला' लवड में दिया है—पृष्ठ ६०।
१. व मारतीय इतिहास की रूपरेला (यू० ८२४-२६) में लिलते हैं—
"महसूर गजनवी के समझलीत प्रसिद्ध विक्रमादित्य के युद्ध की, बात इस मकार लिली है—'युक संवत ख्रयना शककाल का क्षारम्म विक्रमादित्य के सवत के १३५ वर्ग पीछे दशा है। प्रस्तुत के शान के संवत के उपारम को क्षारमान विक्रमादित्य के सवत के अपना निवासकाल नजाने के बाद बहुत क्षारमावार किये। कुछ होगी का कहना है, वह क्षारमाव्या मारति के प्रस्तुत के साथ को का स्वारम प्रस्तुत मारति का श्रूप्त मारति के स्वारम मारति के स्वारम मिला की की उससे बहुत कहते हैं, वह हिन्दू या ही नहीं ख्रीर सारत में पश्चिम से क्षाराया पार्था का कि विक्रमादित्य ने उन पर वहाई की, उसे भागा दिया ख्रीर मुलतान तथा
श्रीनी के केमिले के बीच कहर प्रदेश में उसे भार बाला। तब यह लिकि प्रसिक्ष करते के उस का स्वारम ने उस प्रस्तुत में उसे भार बाला। तब यह लिकि प्रसिक्ष करते के इत के साम का लिकि प्रसिक्ष करते के इत कर प्रदेश में उसे भार बाला। तब यह लिकि प्रसिक्ष करते के इत के स्वारम ने उस कर प्रदेश में उसे भार बाला। तब यह लिकि प्रसिक्ष करते के इति कर प्रदेश में उसे भार बाला। तब यह लिकि प्रसिक्ष करते के इति कर प्रदेश में उसे भार बाला। तब यह लिकि प्रसिक्ष करते के इति कर प्रदेश में उसे भार बाला। तब यह लिकि प्रसिक्ष करते के इति कर प्रदेश में उसे भार बाला।

श्राचार्य प्रमाचन्द्र के समय के विषय में पुरानी नवर्षों सदी की मान्यता का तो निरास पं॰ कैलाशचन्द्रजी ने कर ही दिया है। श्रव उत्तक संबंध में हस समय हो मत है, निनक प्राचार 'भोवदेवराव्ये' श्रीर 'व्यविहंदेवराव्ये' वाली प्रशस्तियों का प्रविहत्य या प्रमाचन्द्र कर्नुंक्त की क्ल्पना है। श्रमर उक्त प्रशस्तियों प्रमाचन्द्रकर्नुंक नहीं हैं तो समय की उत्तराविध हैं० स० १०२०, श्रीर स्वर्गर प्रमाचन्द्र कर्नुंक मानी जाए तो उत्तराविध हैं० स० १०६५ है। यही दो पद्मों का सार है। पं० महेन्द्रकुमारजी ने प्रसावना में उक्त प्रशस्तियों को प्रमायिक सिंद्य करने के लिए जो विचारकम उपस्थित किया है, वह मुक्तकों औक मालूम होता है। मेरी राय में भी उक्त प्रशस्तियों को प्रविह्म सिंद्र करने की कोई व्यवचर दलील नहीं है। ऐसी दशा में प्रमाचन्द्र का समय विक्रम की ११ थी सही के उत्तरहें के वारहवें। सदी के प्रथमांट तक स्लंकार कर लेना सभी

मैने 'ऋकल्ह्रभथनय' के प्राक्तथन में ये शब्द लिखे हैं--- 'ऋविक संभव तो यह है कि समन्तमद्र और ऋकलंक के भीच साक्षात् विद्या का ही संबंध रहा

हो गई, क्योंकि लोग उस प्रजापीडक की मौत की खबर से बहुत खुश हुए श्रौर उस तिथि में एक संबन शरू हुआ जिसे ज्योतिषी विशेषरूप से बर्तने लगे।"" किन्तु विक्रमादित्य संवत् कहे जानेवाले संवत् के आरम्भ और शक के मारे जाने में बड़ा अन्तर है, इससे मैं समभाता हूँ कि उस संवत् का नाम जिस विक्रमादिख के नाम से पड़ा है, वही शक को मारनेवाला विकमादित्य नहीं है, बे.वल दोनी का नाम एक है।'--( पु० द्वर४-२५ )। 'इस पर एक शुंका उपस्थित होतो है शालिवाहन वाली श्रन्थांत के कारण। श्रलवरूनी स्पष्ट कट्टना है कि ७८ ई० का संवत् राजा विक्रमादित्य (सातवाइन) ने शक को मारने की यादगार मे चलाया । वैसी बात ज्योतियी भट्टोत्यल ( ६६६ ई० ) ख्रीर ब्रह्मदत्त ( ६२८ ई० ) ने भी बिली है। यह संवत ऋब भी पंचार्गों में शालिवाहन-शक ऋथांत शालिवाहनाव्द बहत्ताता है। · · · '--(प० ८३६)।" इन दो ऋवतरणों से इतनी बात निर्विवाद सिद्ध है कि विक्रमादित्य (सातवाहन ) ने शक को मारकर श्रपनी शक विजय के उपलक्ष्य में एक संवत् चलाया था। जो सातवीं शतान्दी (ब्रह्मगुप्त ) से ही मालिवाइनान्द्र माना जाता है। धवला टीका खादि में जिस 'विकमार्कशक' संवद का उल्लेख खाता है वह यही 'शालिवाहन शक' होना चाहिए । उसका 'विक्रमा-र्कशक नाम शक विजय के उपलच्य में विक्रमादित्य द्वारा चलाये गए शक संवत का स्पष्ट सचन करता है।

है, क्योंकि समत्वभद्र की कृति के ऊपर सर्वप्रयम ऋकतंक की ध्याख्या है।" हरवादि। आगे के कथन से जब वहीं निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि समत्वभद्र पृक्षपाद के बाद कमी हुए हैं। और यह तो सिद्ध ही है कि समत्वभद्र को कृति के ऊपर सर्वययम ऋकतंक की ध्याख्या है, तब हतना मानना होगा कि अगर समत्वमद्र और अब्बलंक में सावात गुक शिष्ण का भाव न मी रहा हो तब भी उनके बीच में समय का कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। इस दृष्टि से समत्व-भद्र का अस्तित्व विकास की नातवीं शताब्दी का अपूक माग हो सकता है।

मैंने अकलंकम-पत्रय के ही प्राक्तपन में विद्यानंद की आतपरीजा। एवं आध्यस्त के स्था उल्लेखी के आधार पर यह निम्नीक कर से बतलाया है कि त्याम समलभाद पूच्याद के आमलोत्र के मीमांताआकर हैं आराप उन्तर उनके उत्तर विद्यान समलभाद पूच्याद के आमलोत्र के मीमांताआकर हैं अराप उन्तर उनके उत्तर विद्यान के उत्तर विद्यान के प्राक्तिय में निष्ठ किया पा पर प्रमंग आने पर उसे मंद्रेर में अकलक्ष्मन्यवय के प्राक्षपन में निष्ठ किया था। पर पर्यंग आने पर उसे मंद्रेर में अकलक्षमन्यवय के प्राक्षपन में निष्ठ किया था। पर पर प्रमंग आने पर पर्यंग में मंद्रिम लेख का विराद और मजल माध्य करके प्रस्तुत भाग की प्रस्तावना (१० ५५) में यह अध्यनका उन्होंने मेरी समर्भी वाली दलील को निर्मायक म मानकर विचारणीय कहा है। पर इस विषय में पंदित जी तथा को निर्मायक न मानकर विचारणीय कहा है। पर इस विषय में पंदित जी तथा

१. 'श्रीमत्तस्वार्थशास्त्रत्भुतमिललितियेः' बाला जो र्लोक क्राप्तररीज्ञा में है उनमें 'इदरलीट्भदस्य' ऐसा प्रामामिक पर है। श्लोक का अर्थ वा अनुवार करने माम उन मामामिक पर को 'अमुनिचि' का समानाचिकरण विशेषक मानक विलार करना चाहिए। चाहे उनमें समान 'इदरली का उद्धर्वप्रमनस्यान' ऐसा तत्पुरुष किया जाय, चाहे 'इदरली का उद्धर्व-उदाति हुक्चा है जिसमें से' ऐसा वर्षुयुष किया जाए, । उभव रखा में बह अमुनिचि का समानाचिकरण विशेषण ही है। ऐसा करने ने 'श्रीत्यानारम्भकलि' यह पद ठीक अमुनिचि के साथ अपुनत्क रूप में संद्र हो जाता है। और फलिलाय' यह निकलता है कि तत्वार्थमा अस्त मानचिक्त मान बीचे साथ अपुनत्क रूप में संद्र हो जाता है। और फलिलाय' यह निकलता है कि तत्वार्थमा अस्त मानच वौचने बाला अर्थात् उत्तकी उत्पत्ति का निमित्त बतलानेवाला और रतीय का परिचार के पश्चित प्रमान के निमित्त बतलानेवाला और रतीय का राचित वार्याचा वौचने बाला अर्थात् उत्तकी उत्पत्ति का निमित्त बतलानेवाला और रतीय का रचिवा वे दोनों एक हैं। जिमने तत्वार्यशास की उत्पत्ति का निमित्त बतलानेवाला और रतीय का स्विचा वे दानों पक विभाव का सिनीच विश्व सिनिच को अस्त निमित्त का प्रमान वे सिनीचार के प्रकार में सर्वार्थमिदि की भूमिका को पढ़ियां प्रसान विभाव स्वत्वार्थ है। है। क्षत्र निमित्त करलानेक प्रकार में सर्वार्थमिदि की भूमिका को पढ़ियां प्रकार में यह सन्देह ही नहीं है। सक्ता कि 'वह लोग अहर प्रकार के पहिले प्रमुख के प्रकार को पढ़ियां प्रकार के विभाव के विश्व किया के महार में सर्वार्थमिदि की भूमिका को पढ़ियां प्रकार में यह सन्देह ही नहीं है। सक्ता कि 'वह लोग अहर प्रवार का है वा नहीं।'

श्रन्य सन्त्रजनों से मेरा इदना ही कंदना है कि मेरी यह रक्षील विश्वानन्द के स्वष्ट उल्लेख के झायार पर किये गए निर्मंथ की पोषक है और उसे मैंने वस्तंत्र प्रमाण रूप से ऐसा नहीं किया है। यथि मेरे मन में तो वह रक्षील स्वतंत्र प्रमाण रूप से भी रही है। पर मैंने उसका उपयोग उस तरह से नहीं नहीं किया। जो जैन-परम्परा में संस्कृत भाषा के प्रयेश, तर्कशास्त्र के झम्पयन और पूर्ववर्ती आचारों की छोटी-सी भी महत्त्वपूर्ण कृति का उत्तरवर्ती आचारों के हारा उपयोग किया जाना हत्यादि कोन मानस को जो जानता है उसे तो कभी सीटें हो ही नहीं सकता कि पूर्वप्याद, दिक्ताग के पद को तो निर्दिष्ट करें पर अपने पूर्ववर्ती या समझलतीन समन्त्रमञ्ज की झसाभारण कृतियों का किसी ग्रदा में स्वर्य भी न करें। क्या वजह है कि उमास्त्राति के माम्य की तरह सर्वार्थानिद में भी सप्तभंगी का विश्वद निरुपण न हो ? बो कि समन्त्रभद्र की जैन परम्परा को उस समय की नहें देन रही। अस्तु। इसके विवाद में श्रीर भी कुळू वार्ते विचारार्थ उपस्थित करता हूँ जो मुक्ते स्वाभी समन्त्रभद्र को धर्मश्रीति के समक्रालीन मानने की श्रीर अकृत्वती है—

मुंदे की बात यह है कि क्रमो तक ऐसा कोई कैन क्राचार्य या उसका अंध नहीं देखा गया जिकड़ा क्षत्रकरण ब्राह्मणों या त्रीहों ने किया हो। इसके जियरित १३०० वर्ष का तो कैन सस्कृत एवं तक बारुपय का ऐसा इतिहास है जिसमें ब्राह्मण एवं बीद परम्परा की कृतियों का प्रतिविध्य ही नहीं, कभी-कभी तो क्षत्रपशः क्षत्रकरण है। ऐसी सामान्य व्याप्ति की यह बारणा आन्त नहीं है तो वर्षी क्षास्त्रत है। पर क्षाप्त सामान्य व्याप्ति की यह बारणा आन्त नहीं है तो वर्षा व्याप्ति की सामन्त्रमुद्ध के बीच वो कुछ महत्त्व का साम्य है उस पर ऐतिहासिकों की विचार करता हो बोचा। न्यायावतार में धर्मकीर्ति के हारा प्रयुक्त एक मात्र क्षाभान्त पर के बत्त पर सुस्परश्ची प्रो० याकोबी ने सिद्धनेन दिवाकत के समय के बारे में सूचन किया या, उस पर विचार करनेवाली हम कोगों को समनन्त्रमुंद्द की हित में पाये आनेवाली धर्मकीर्ति के साम्य पर भी विचार करता ही होगा।

पहली बात तो यह है कि दिरुनाग के प्रमाण-समुच्चयमत मंगल कोंक के करण ही उसके व्याप्तमान कर से धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक का पहला परिच्छेद रचा है। जिससे धर्मकीर्ति ने प्रमाण रच से सुगत को ही स्थापित किया है। जिंक उद्यो तरह से सम्त्यभद्द ने मी पूच्चपाह के भीवस्मागंद्य नेतारम् चाल पत्र को लेक उन्न उसके करण आम्रामीमांता रची है और उसके द्वारा बैन तीर्थकर को लेक राजसे प्रमाण स्थापित किया है। अस्तर बात बह है कि कुमारिख ने

स्वोक्त्यांतिक से चोदना-चेद को हो ब्रांतिम प्रमाया स्वाधित किया, और 'प्रमाखा-प्रवाध कावितीक्षेत्र' इस मंगळ तथ के हारा दिक्ताना प्रतिपादित कुढि प्रमाय स्विधादित कुढि प्रमाय कुढि प्रमाय कुढि प्रमाय स्विधादित स्विधादित कुढि प्रमाय स्विधादित स्व

धर्मक्रीति ने चतुर्यर्थलय के उपदेशक रूप से ही बुद्ध को सुगत-यथार्थरूप साथित किया है, स्वामी समत्तमद्र ने चतुर्यर्थलय के स्थान में स्थाद्वाद त्याय या अनेकान के उपदेशक रूप से ही बैन तीर्थयर को प्रधार्थ रूप सिद्ध किया है। समत्तमद्र ने स्थाद्वाद न्याय की समत्तमद्र की है। हिस्तमेन ने भी सन्मति के तीर्थर कायदे में अनेक दिख्य के प्रधानक मुद्दों को लेकर चर्चा की है। सिद्धरान और समत्तमद्र की चर्चा में मुक्स अन्तर यह है कि सिद्धरान प्रत्येक मुद्दे की चर्चा में अब केवल अनोकान दृष्टि की स्थापना करते हैं तब स्थापना सम्पत्तमद्र प्रत्येक सुद्दे पर समुक्तिक सप्त्यमंगी प्रयास्त्री के द्वारा अनोकान दृष्ट की स्थापना करते हैं। इस तद्द धर्मञ्जीति, समन्तमद्र और सिद्धन के वीच का साम्य-वैद्यार एक लास अम्प्यास की वस्तु है।

त्यामी समत्तभद्र को धमंकीर्ति-समकालीन या उनसे अनन्तरोत्तरकालीन होने की वो मेरी धारणा हुई है, उसकी पोषक एक और भी दतील विचारार्थ पेश करता हूँ। समन्तभद्र के 'द्रव्यवर्णायंगेरेन्सम्' तथा 'संझासंख्याविशेषाच्य' (आ॰ भी॰ ७१,७२) इन हो पद्यों के प्रत्येक शब्द का संदन धमंकीर्ति के टीकालर अर्थट ने किया है, जिसे पं॰ मोहम्बकुभारची ने नवीं शताब्दी का जिसा है। अर्थन ने देवनियु टीका में श्रथम समन्तभद्रोक कारिका के कोशों की जिसा है। अर्थन किया है और चित्र 'स्थाद में स्वयन स्वयन्त्रभद्रोक कारिका के कोशों की

कारिकाएँ दी हैं। एं० महेन्द्रकमारको ने श्रापनी सविस्तृत प्रस्तावना में (ए० २७) यह सम्भावना की है कि अर्चटोद्युत हेत्रबिन्दरीकागत कारिकाएँ धर्मकीर्ति कत होंगी। परिडतजी का श्रमिपाय यह है कि धर्मकीर्ति ने ही श्रपने किसी ग्रन्थ में समन्त्रभद्र की कारिकाओं का स्वराह्म पदा में किया होगा जिसका श्रावतागा धर्मकीर्तिका टीकाकार ऋर्चट कर रहा है। पर इस विषय में निर्सायक प्रकाश डालनेवाला एक और संय प्राप्त हुआ है जो श्वर्चटीय हेतुविन्दु टीका की ग्रनटीका है। इस ग्रनटीका का प्रशेता है दर्वेक मिश्र, जो ११ वीं शताब्दी के श्रासपास का ब्राह्मण विद्वान है। दुवैंक मिश्र बीद्ध शास्त्रों का खासकर धर्मकीर्ति के ग्रंथों का, तथा उसके टीकाकारों का गहरा श्रम्यामी था। उसने ऋनंक बौद ग्रंथो पर व्याख्याएँ लिखी हैं। जान पड़ता है कि वह उम समा किसी विद्या संपन्न बौद्ध विद्वार में ऋष्यापक रहा होगा। वह बौद्ध शास्त्रों के बारे में बहत मार्मिकता से श्रीर प्रमाण रूप से लिखनेवाला है। उसकी उक्त श्रनुरीका नेपाल के ग्रंथ संग्रह में से कारी होकर भिन्न राहल जो के द्वारा भक्ते. मिली है । उसमे दर्वेक मिश्र ने स्पष्ट रूप से उक्त ४५ कारिकाओं के बारे में लिया है कि -ये कारिकाएँ ब्रार्चट की है। ब्राव विचारना यह है कि समन्तभद्र की उक्त दो कारिकाओं का शब्दश: खग्रदन धर्मकीर्ति के टीकाकार ग्रावर्ट ने किया है न कि धर्मकीर्ति ने । अगर धर्मकीर्ति के सामने समन्त्रभद्र की कोई कति होती तो उसकी उसके द्वारा समालोचना होने की विशेष मंभावना थी। पर ऐसा हुत्रा जान पडता है कि जब समन्तभद्र ने प्रमा वार्तिन में स्थापित सगतप्रामास्य के विरुद्ध शासमीमाना में जैन तीर्थंकर का प्रामाण । स्थापित किया और धौदमत का जोगें से निराम किया, तब इसका जवाब धर्मकीर्ति के शिष्यों ने देना शरू क्षिया । कर्णगोमी ने भी, जो धर्मक्षीर्ति का टीकाकार है, समन्तभद्र की कारिका लेकर जैन मत का खरहन किया है। टीक इसी तरह क्रर्चट ने भी समन्तभट की उक्त दो कारिकाओं का सविस्तर खण्डन किया है। ऐसी अवस्था में में अपनी तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कम से कम समन्तगद्र धर्मकीति के समकालीन तो हो ही नहीं सकते।

ऐसी हालत में विद्यानन्द को आप्तपरीचा तथा अष्टसहस्रोवाली उक्तियों की ऐतिहासिकता में किसी भी प्रकार के मन्देह का श्रवकाश ही नहीं है।

पंडितजी ने प्रसावना (पृ० ३७) में तस्वार्यभाष्य के उमास्याति प्रणीत होने के वारे में भी अन्यरिव सन्देद का उस्तेव किया है। मैं समभ्तत हैं कि संदेद का कोई भी आपार नहीं है। ऐतिहासिक सत्य की गवेरणा में सांवदायिक संस्कार के यह होकर अगर सर्वेद पक्रट करना हो तो शायद निवर्शय किसी भी वस्तु का कभी भी नहीं हो सकेगा, चाहे उसके बलवत्तर कितने ही प्रमाख क्यों न हों। श्रस्तः।

श्रन्त में में 'डितजी की मस्तुत गवेषणापूर्ण श्रीर अमसाधित सस्कृति का सच्चे हृदय से श्रामिनन्दन करता हूँ, श्रीर साथ ही जैन समाज, खासकर दिगक्तर समाज के दिश्तों श्रीर श्रीमानों से भी श्रामिनन्दन करने का श्रानुरोध करता हूँ। विद्यान् तो पंदितजी की सभी कृतियों का उटारमाव से श्राच्यन-श्राच्यायन करके श्रामिनन्दन कर सक्ते हैं श्रीर श्रीमान् पंडितजी को साहित्यवण्य राक्तियों का श्रामेनन्दन वरा सक्ते व्याभ मरहारोह्या श्रादि कार्यों में विनियोग कराकर श्रामिनन्दन कर सक्ते हैं।

मैं पंडितजी से भी एक अपना नम्न विचार कहे देता हूँ। यह वह है कि
आगे अब वे बार्शनिक प्रमेशों को, शासकर जैन प्रमेशों को केन्द्र में स्वकर उन
पर तात्विक हिंदे से ऐसा विधंचन करें जो प्रत्येक या मुख्यमुख्य प्रमेश के
न्वरूप का निकरण करने के साथ ही साथ उसके संबन्ध में सब हिंद्यों से
पकाथ डाल सके।

ई० १६४१ ]

[न्यायकुमुद्बन्द्र भाग २ का प्राव्धन

# 'ञ्जकलंकग्रन्थत्रय'

### शाकृतयुग और संस्कृतयुग का घन्तर--

बैन परम्परा में प्राइत्युमा बहु है जिसमें एकमात्र प्राइत भाषाओं में ही साहित्य रचने की प्रश्नित थी। संस्कृत युग बहु है जिसमें संस्कृत भाषा में भी साहित्य निर्माल की प्रश्नित कर प्रतिक्षा स्थित हुई। प्राइत्युम के साहित्य को रेपिने ये यह तो स्थल का पहला है कि उस समय में बैन विश्वान संस्कृत माथा, तथा संस्कृत त्यार्गिक साहित्य से परिचेत अवस्य थे। फिर भी संस्कृत्य माथा, तथा में संस्कृत माथा से सी साहत्य के परिचेत अवस्य थे। फिर भी संस्कृत्य माथा में से साहत्य पर अनिवार्य था कि संस्कृत माथा तथा दार्शिक साहित्य का अनुशीकन अधिक गहरा तथा अधिक आपक हो। वाचक उमास्ताति के पहिले की संस्कृत-बैन रचना का हमें प्रमाण निर्माल । फिर भी संस्कृत के पहिले की संस्कृत-बैन रचना का हमें प्रमाण निर्माल । फिर भी संस्कृत बैन साहित्य में सेती कोई रचना बैन साहित्य में हुई है। इक्कृ मी हो संस्कृत बैन साहित्य में जिला कि सिक्त प्रमाण करने सिक्ता। फिर भी संस्कृत बैन साहित्य में जिला कि सिक्त में प्रमाण करने स्थान स्

१---तत्त्वज्ञान तथा श्राचार के पदार्थों का सिर्फ श्रागमिक शैकी में संस्कृत भाषा में रूपान्तर, बैसे कि तत्त्वार्यभाष्य प्रशुमरति श्रादि।

- २ उसी शैली के संस्कृत रूपान्तर में कुछ दार्शनिक छापा का प्रवेश, जैसे सर्वार्थसिद्धि ।
- रे--- इने गिने आगामिक पदार्थ (खामकर ज्ञानसंज्ञा ) को लेकर उस पर पुरुषतया तार्किकदृष्टि से अनेकान्तवाद की ही स्थापना, जैसे समन्तमद्र और सिद्धसेन की कृतियाँ।
- ४ जान और तत्तंबन्धी झागिमक पदार्थों का दर्शनान्तरीय प्रमाश शास्त्र की तरह नकबंद शास्त्रीकरण, तथा दर्शनान्तरीय चिक्तनों का बैन बाक्मम में अधिकाधिक सगतीकरण, बैसे सकबंक और हरिभद्र स्नाद की कृतियाँ।
- ५—पूर्वाचार्यों की तथा निजी कृतियों के ऊपर विस्तृत-विस्तृतर टीक्स्प्रें सिस्तृता श्रीर उनमें दार्शनिकवादों का ऋषिकाषिक समावेश करना, बैसे विधा-नन्द, अन्तर्वार्थ, प्रभावन्द्र, श्रमथदेव, वादिदेव झादि की कृतियाँ।

६—प्रेतास्वरीय-दिराम्बरीय दोनों प्राचीनकृतियों की व्याक्साओं में तथा निजी मीलिक कृतियों में नव्यत्याय की परिकृत वैता का संचार तथा उसी शैक्षी की क्षारिमित करपनाओं के द्वारा पुराने ही जैनतत्त्वज्ञान तथा आन्वारसंक्यी पदार्थों का अभृतपूर्व विद्यादिकरण, जैसे उपाध्याय यसोविक्यजी की कृतियाँ।

उपर्युक्त प्रकार से कैन-साहित्य का विकास व परिवर्दन हुक्या है, फिर भी उस प्रवत तक्क्ष्म में कुछ कैन पराये ऐसे ही रहे हैं सेने वे माइत वभा आगामिक युग में रहे। उन पर तक्केंग्रेसी या दर्शनान्तरीय विन्तन का कोई प्रभाव आग उस रावे पर हो पर कर्मण्या कर्मणान्त प्रवास निवास हमाने प्रभाव आग उस रावे पर है कि संस्कृत माना की विशेष उपासना तथा दार्शनिक प्रन्यों के विशेष परिशीसन के द्वारा कैन आजासों ने कैन तक्क्षित्यन में जो और जितना विकास किया है, वह सब मुख्यक्या आगीर तसंवन्धी नग, अपनेकान आगीर तरायों के विशेष में हि सिवा है। वहन और तसंवे मी नग, अपनेकान आगीर तरायों के विशेष में हि सिवा है। वहन मीयों में जो कुछ नई वर्चा हुई भी है वह वहुत ही यों है हि आई मा सार्यों मात्र है। नगरित के सेने के किया की प्रमाया मात्र है। नगरित के सेने के सेन प्रमाया हों किया मात्र है। नगरित के सेने के सेन प्रमाया की मिनता भी तीन होती बढ़ी और हती विन्ता में से पुरानत पंत्रीच का निकास की महस्त्र हुआ।

#### सिद्धसेन और समन्तभट-

कैन परम्परा में तर्कसुण की या न्याय प्रमाख विचारवार की तीव बाहतेवाले वे ही दो क्षाचार्य हैं। इनमें से कीन पहले वा कीन पीढ़े हैं हत्यादि क्षाची इंतिकत नहीं है। किर मी इसमें तो सन्देह हो नहीं हैं कि उक होनों क्षाचार्य इंता की पाँचवी शहातान्त्री के क्षाचार पर सिदसेन दिवाकर का समय कुड़ी शतान्त्री का क्षाचार पर सिदसेन दिवाकर का समय कुड़ी शतान्त्री का क्षाचार में मिलते के का इसमके का का सित सह हो गया है कि — वे "पूनवारा देवनन्त्री" के पूर्व तो हुए ही नहीं। पूज्याद के हागा सि के साम में में ही उन्होंने क्षायमीमांता विचारों है, यह बात विद्यानन्त्र ने आतपरीज्ञा तथा क्षावस्त्र में में विचानन्त्र ने आतपरीज्ञा तथा क्षावस्त्र में में विचानन्त्र ने आतपरीज्ञा तथा क्षावस्त्र में स्वापान स्वाप्त के कातपरीज्ञा तथा क्षावस्त्र में में विचानन्त्र ने आतपरीज्ञा तथा क्षावस्त्र में में विचानन्त्र ने कातपरीज्ञा तथा की सामा उनमें विचानन्त्र ने कातपरीज्ञा तथा की सामा उनमें प्रतिचानन्त्र ने विचान के निक्तय कातपरीज्ञा तमें विचानन्त्र ने कातपरीज्ञा तथा की साम हो की सामा उनमें विचानन्त्र निकार कातपरीज्ञा स्वाप्त के साम क्षावस्त्र में में विचानन्त्र की साम की साम हो साम हो साम कातपरीज्ञ साम

या। जो दिस्तान, भर्तुहरि, कुमारिक कीर वर्मकीति के बन्यों के साथ समन्तमद्र की कृतियों की वाझान्दर तुलना करेगा और जैन संस्कृत साहित्य के विकासकम की कीरों को वाझान्दर तुलना करेगा और जैन संस्कृत साहित्य के विकासकम की और ज्यान देगा वर्ष सारता ति समक्त की आप्त का निर्माण की अपिक संस्थ तो यह है कि समन्तमद्र और क्रब्लक के बीच साखान्द विचा का संबन्ध हो। इसी सकता कि अनेकान दृष्टि को असाधारण रूप से स्टाइ करनेवाली समन्तमद्र की विविध कृतियों में अतिविस्तार ने और आष्ट्रक रूप से दिवादित समन्तमद्र की विविध कृतियों में अतिविस्तार ने और आष्ट्रक रूप से दिवादित समन्तमद्र की विविध कृतियों में अतिविस्तार ने और आष्ट्रक रूप से दिवादित अपनी व्यावध्या में उने खुर पूष्पण अपनी व्यावध्य में उने खुर प्रवाद की व्यावध्य में उने स्वावध्य में उने स्वावध्य में उने स्वावध्य में उने स्वावध्य में उने खुर प्रवाद स्वाध में समन्तमद्र का ही यूचक हो। कुळ भी हो पर दनाम निश्चत है कि रूपेताम्बर परप्यरा में सिद्ध सेन के बाद दुग्ल जिनमद्रशाण इसाअभण हुए और दिवास्त परप्यरा में स्वाधी समन्तमद्र के बाद दुग्ल ही अक्कार की यह दुग्ल ही अक्कार के बाद दुग्ल ही अक्कार के बाद दुग्ल ही अक्कार की अपन होता हो।

#### जिनभद्र और अकलंक —

यद्यपि श्वेताम्बर दिगम्बर दोनो परम्परा में संस्कृत की प्रतिष्ठा बढती चली। फिर भी दोनों मे एक ख्रन्तर स्पष्ट देखा जाता है. वह यह कि दिसम्बर परस्परा संस्कृत की श्रोग भुकने के बाद दार्शीनक सेत्र में श्रापने श्राचायों की केयल संस्कृत में ही लिखने को प्रवृत्त करती है जब कि श्वेताम्बर परस्परा श्रापने विद्वानी को उसी विषय मे प्राकृत रचनाएँ करने की भी प्रवृत्त करती है। यही कारण है कि एवताम्वरीय साहित्य में सिद्धसेन से यशोविजयजी तक की दार्शनिक चिन्तनवाली प्राकृत कृतियों भी मिलती है। जब कि दिगम्बरीय साहित्य में मात्र संस्कृतनिबद्ध ही वैसी कतियाँ मिलती है। श्वेताम्बर परम्परा का संस्कृत युग में भी प्राकृत भाषा के साथ जो निकट श्रीर गर्भार परिचय रहा है. वह दिगम्बरीय साहित्य में विरत होता गया है। समाश्रमण जिनभद्र ने ऋपनी कांतयाँ प्राकत में रचीं जो तर्कशैली की होकर भी आगमिक ही है। भट्टारक अकलंक ने अपनी विशाल और अनुपन कृति राजवात्तिक संस्कृत में लिग्बी, जो विशेषावश्यक भाष्य की तरह तर्कशैली की होकर भी त्रागमिक ही है। परन्त जिनभद्र की कतियों में ऐसी कोई स्वतन्त्र संस्कृत कृति नहीं है जैसी अकलंक की है। अकलंक ने आग्रामिक ग्रन्थ राजवार्तिक लिखकर दिगम्बर साहित्य में एक प्रकार से विशेषायश्यक के स्थान की पूर्ति ती की, पर उनका ध्यान शीव ही ऐसे प्रश्न पर गया जो जैन परस्परा के सामने जोरी से उपस्थित या । बीढ और ब्राह्मण प्रमाणशास्त्रों की कहा में खड़ा रह सके

ऐसा न्याय-माण की समप्र व्यवस्था वाला कोई बैन प्रमाण प्रत्य कावर्यक था। 
क्षकलंक जिनमद्र की तरह गाँच आन, नव क्षादि क्षायिक बल्हुकों की केवल 
तार्किक वर्षा करके ही चुप न रहे, उन्होंने उसी पंचानान ससनय क्षाद क्षायां कर 
व्यव्ह का न्याय क्षीर प्रमाण-सास्त्र रूप से ऐसा विमाजन किया, ऐसा व्यवस्था 
प्रयापन किया, जिसमें जैन न्याय क्षीर प्रमाण प्रत्यों के स्वतन्त्र प्रकरायों की मौंग 
पूरी हुई। उनके सामने वस्तु तो क्षायांमिक यी ही, दृष्टि क्षीर तर्क का मार्ग मी 
सिद्धनेन तथा समत्यमद्र के द्वारा परिष्कृत हुक्ता ही था, फिर भी प्रवत्न द्वांतानानों 
के विकतित विचागे के साथ भाषीन जैन निरुष्ण का तार्किक रौली में मेल 
निटान का काम जैसानीया न या जो कि कानंत्र ने किया। यही सबब है कि 
क्षव्यवस्त की मीलिक कृतियों बहुत ही संवित्य है, फिर भी वे इतनी अर्थपन तथा 
मृथिचानित है कि क्षारों के जैन न्याय का वे क्षायार वन यह है है

यर भी मंभय है कि भद्दारक श्रस्तंक ज्ञमाश्रमण जिनसद्र की महत्वपूर्ण कृतियों में परिचित होंगे । प्रत्येक मुद्दे पर श्रमेकात्त हिष्टि का उपयोग करने की राजवानिक गत व्यापक शैली टीक वैनी ही है जैसी विशेषावस्थक भाष्य में प्रत्येक चर्चा में श्रमेकात्त हिष्ट लाग करने की शेली व्यापक है।

#### श्रकलक और हरिभट भादि-

तान्यार्थ भाष्य के बृतिकार सिद्धसेनागिए जो राभ्यहस्ती रूप से मुनिश्चित है, उनके और पाकिनीयनु इरिगद्ध के समकातीनल के संक्य में अपनी संभावना तत्त्वार्थ के हिन्दी विवेचन के परिचय में बतला चुका हैं। इरिगद्ध की कृतियों में अभी तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया जो निर्विचाद रूप से हरिगद्ध के हारा अकतक की कृतियों के अवसाहन का त्युक्त हो। सिद्धसेनागीय की तत्वार्थ भाष्य बृत्ति में पाया जानेवाला सिद्धिवितिश्चय का उल्लेख अगर अकर्लक के सिद्ध-विनिश्चय का ही बोचक हो तो यह मानना पढ़िगा कि गण्यहित सिद्धसेन का में अक्तक की कृतियों से परिचत हो या नहीं फिर भी अधिक समावना हुस बात की है कि अकर्लक और गण्यहस्ती तया इरिगद्ध ये अपने दोर्थ जीवन में थोड़े समय तक मी समकातीन रहे होंगं। अगर यह समावना टीक हो तो विक्रम की आदती और नवीं शालदी का अनुक सनय अकर्लक का जीवन तथा कार्यकाला मेंना चाहिए।

मेरी घारणा है कि विद्यानन्द और अनन्तवीर्थ जो अकलंक की कृतियों के सर्वप्रथम व्याख्याकार हैं वे अकलंक के साज्ञात् विद्या शिष्य नहीं तो अनन्तरवर्ती झवरन है, क्योंकि इनके पहिले झक्तक की इतियों के उत्तर किती के व्याख्यान का पता नहीं चलता। इस चारणा के झतुवार होनों व्याख्याकारों का कार्यकाल विक्रम की नवमी राताव्यी का उत्तर्राई तो झवश्य होना चाहिए, जो झमी तक के उनके मन्यों के आन्तरिक झबलोकन के साथ मेल लाता है।

#### गन्धहस्ति भाष्य--

दिगम्बर परम्पा में समन्तमह के गण्यहात महामाष्य होने की चवां कभी चवां वहीं थी। इस बारे में मेरा अवंदिरण निर्णय यह है कि तत्वाचे सुन के अपर या उसकी किसी व्याख्या के उपर व्याभी समन्तमह ने आप्तमीमांसा के अवितिस्त कुछ भी लिला हो नहीं है। यह कभी संभय नहीं कि समन्तमह की ऐसी विशिष्ट कृति का एक भी उल्लेख या अवतरण अक्डक और वियानन्द की उसके यदाउवतीं अपनी कृतियों में विना किये रह सके। वेशक अक्डक का राजवार्तिक गुण और विस्तार की हिंप्ट से ऐसा है कि जिने कोई भाष्य ही नहीं महामाण्य में कह सकता है। इन्देशकर परंपय में मान्यहली की हिंत जब गण्यहातीं स्वाप्त मान्यहली के हिंत जब गण्यहातीं कर से सामनकालीन अक्षकक की उसी तत्वार्य पर बनो हुई तव करीब गण्यहली की ही समानकालीन अक्षकक की उसी तत्वार्य पर बनो हुई विशिष्ट व्याख्या अपरा शिमाबर परप्पा में गण्यहाती का या गण्यहाती की हात जब पर्या स्वाप्त स्व

परन्त इस राजवार्षिक के विषय में मन्यहरित महाभाष्य विशेषण का उल्लेख कहीं नहीं पाते । तेरहवीं शताब्दी के बाद ऐसा विश्व उल्लेख मिलता है जो समन्तम् के गन्यहरित महाभाष्य का चुनन करता हो । मेरी हरिट में पीले के सब उल्लेख निराधार पर्ट किंदनतीमूलक हैं । तस्य यह ही हो सकता है कि अपन तत्वार्थ-महाभाष्य या तलार्थ-गन्यहरित महाभाष्य नाम का दिगाबर साहित्य में मेल बेताना हो तो वह अक्लंबीय राजवार्थिक के साथ ही बैठ सकता है । प्रस्ता संस्करण —

प्रत्युत पुस्तक में अकलंकीय तीन मौलिक कृतियाँ एक साथ संवप्रधम सर्वादित हुई है। इन कृतियों के संबंध में तालिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से जितना साथन उपलब्ध है उसे विद्वान् संवादक ने टिप्पण तथा अनेक उपयोगी परिषिष्टी के द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में सन्तिबिच हिमा है, जो जैन, जैद, बाह्यब सभी परंपर के विद्वानों के लिए पात्र उपयोगी नहीं बिल्क मार्गर्सक भी है। बेराक अकलंक की मस्तुत कृतियाँ अभी तक किसी पाठ्यकम में नहीं हैं तथापि उनका महत्व और उपयोगित दसरी दृष्टि से और भी आधिक है।

सक्तंकप्रन्यत्रय के संपादक पं० महेन्द्रकमारबी के साथ ग्रेश परिचय कर साख का है। इतना ही नहीं बल्कि इतने अरसे के दार्शनिक चिन्तन के असाबे में इमलोग समशील साधक हैं। इससे मैं पूरा ताटस्प्य रखकर भी निःसंकोच का सकता हैं कि पं अहेन्द्रकुमार जीका विद्याच्यायाम कम से कम कैन परंपरा के लिए तो सत्कारास्पद ही नहीं अनुकरणीय भी है। प्रस्तुत ग्रंथ का बहुअस-संपादन उक्त कथन का साची है। प्रस्तावना में विद्वान संपादक ने श्रकलंक देव के समय के बारे में जो विचार प्रकट किया है मेरी समक्ष में श्रन्य समय प्रमाखों के खभाव में वही विचार खान्तरिक यथार्थ तलनामलक होने से सत्य के विशेष निकट है। समयविचार में संपादक ने जो सक्ष्म और विस्तृत तलना की है वह तत्त्वज्ञान तथा इतिहास के रिसकों के लिए बहमूल्य भोजन है । प्रन्थ के परिचय में संपादक ने उन सभी पदार्थों का हिन्दी में वर्गान किया है जो अकलंकीय प्रस्तत ग्रन्थत्रय में प्रथित है । यह वर्गान संपादक के जैन और जैनेतर शास्त्रों के श्चाकटपान का उदगार मात्र है। संपादक की दृष्टि यह है कि जो श्चाभ्यासी जैन प्रमाण शास्त्र में खानेवाले परार्थों को उनके खसली रूप में हिन्दी भाषा के द्वारा ही श्राल्पश्रम में जानना चाहें उन्हें वह वर्शन उपयोगी हो। पर उसे सादान्त सन लेने के बाद मेर ध्यान में तो यह बात खाई है कि संस्कृत के द्वारा ही जिन्होंने जैन न्याय-प्रभास शास्त्र का परिशीलन किया है वैसे जिल्लास ऋष्यायक भी श्रागः उस वर्णन को पट जायेंगे तो संस्कृत मल ग्रन्थों के द्वारा भी स्वष्ट एवं वास्तविक रूप में खजात कई प्रमेवों को वे सजात कर सकेंगे। उदाहरसाम्ध कळ प्रमेयों का निर्देश भी कर देता हूँ---प्रमाणसंभव, द्रव्य और सन्तान की तलना आदि । सर्वज्ञत्व भी उनमें से एक है, जिसके बारे में संपादक ने ऐसा ऐतिहासिक प्रकाश दाला है जो सभी दार्शनिकों के लिए शातव्य है। विशेषज्ञो के ध्यान में यह बात जिना आप नहीं रह सकती कि कम से कम जैन न्याय-प्रमामा के विकार्थियों के वास्ते तो सभी जैन संस्थान्तों में यह हिन्दी विभाग वान्त्रतीय रूप से ऋवत्रय सिफारिश करते योग्य है।

प्रस्तुत अंध उस प्रमाणमीमांता की एक तरह से पूर्ति करता है वो यो हो हिनों पहले सिथी जैन लिरीज में प्रकाशित हुई है। प्रमाणमीमांसा के हिन्दी टिप्पलों में तथा प्रस्तावना में नहीं आए ऐसे प्रमेचों का भी प्रस्तुत शंध के हिन्दी वर्णन में समाचेश है। और उसमें आए हुए अनेक पदार्थों का लिर्फ दूसरी माध्य तथा शैली में ही नहीं बल्कि दूसरी हिट तथा दूसरी समझी के साथ समाचेश है। अतरव कोई भी जैन तत्वज्ञान का एवं न्याय-प्रमाण-प्रशास का सम्मोर अस्थायी विवी जैन लिरीज के इन दोनों मंध्रों से नहत कुछ जान सकेशा।

प्रसंगवर में अपने पूर्व लेल की मुखारखा भी कर लेता हूँ। मैंने अपने पहले लेलों में अनेकान की व्यापित वत्ताति हुए यह भाव स्थित किया है कि अपनेतार आ मेलकान ता तिषक प्रसंग की ही चर्चा करता है। अलवना नम्ह समय भेरा वह भाव तकंप्रधान प्रंमों की लेकर हो था। पर इसके स्थान में यह कहना अपिक उपयुक्त है कि तकंदुम में अनेकान की विचारणा भले ही प्रधान तथा तिषक प्रमंभों को लेकर हुई हो किर भी अनेकान हिण्य का उपयोग आवार के प्रदेश में आगामों में उतना ही हुआ है जितना कि तक्खान के प्रदेश में। तकंदुमीन साहित्य में भी अनेक ऐसे अंथ बने है जिनमें प्रधानतथा आवार के विषयों को लेकर ही अनेकान दिण्य का उपयोग हुआ है। अतहप साइय कर से वहां कहना वाहिए कि अनेकानत हिण्य अपनेश हुआ है। अतहप क्षावर के विषयों को लेकर ही अनेकानत हिण्य का उपयोग हुआ है। अतहप के प्रदेश में एक से से वहां कहना चाहिए कि अनेकानत हिण्य आवार और विचार के प्रदेश में एक सो लाए की गई है।

सिंधी जैन सिरीज के लिए यह सुयोग हो है कि जिसमें प्रसिद्ध रिगंवराचार्य की हितियों का एक विशिष्ट रिगंबर विद्यान के द्वारा ही उम्पादन हुआ है। यह मी एक आकरिसक प्रयोग नहीं है कि रिगंवराचार्य की अन्यन आलय पर श्रेतान्वरीय-माण्डलार से ही प्राप्त ऐसी विरत्न का निकास क्षेत्रान्वर परंपरा के प्रसिद्ध बाबू श्री बहादुरसिंह जी सिंधी के द्वारा स्थापित और प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुनि श्री जिन विजय जी के द्वारा संचालित सिर्ध। जैन सिरीज में हो रहा है। जब मुक्तको विद्वारा मुनि श्री पुष्पत्रिज्य जी के द्वारा प्रमाणतमह उपलब्ध हुआ तब यह पता न था कि वह अपने दूसरे दो सहोदरी के साथ इतना अधिक सम्बन्धित होकर प्रसिद्ध होगा।

[ 3538 o

('श्रकलंकप्रन्थत्रय' का प्राक्षथन

# जैन साहित्य की प्रगति

#### समानशील मित्रगण !

में आधारविधि व लाचारी प्रदर्शन के उपचार से प्रारंभ में ही छुद्दी पा लेता हूँ। इससे हम सभी का समय वच जाएगा।

आपको यह जान कर दुःल होगा कि इसी लक्षनऊ शहर के भी अजित प्रसाद जी नेन अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने गोम्मट्रस्त कैसे कठित प्रस्तों का अंधि में अनुवाद किया। और वे कैन सकट के अनेक वर्षों तक संयदक रहे। उनका अदम्य उत्साह हम सब में हो ऐसी भावना के साय उनकी आत्मा को शानित मिले वही प्रार्थना है। सुप्रसिद कैन विद्वान भी सागरानंद सूरि का इसी वर्ष स्वयंत्रात हो गया है। उन्होंने अपनी सारी लिन्द्र्यों अनेकविष पुरस्त प्रकारान में लगाई। उन्होंने अपनी सार्यप्रयावता से आज विद्वानों को कैन साहित्य का बहुत वहा मान सुलस है। वे अपनी धुन में हुतने पक्के ये कि आर्था किया का प्रकार में किया काम अकेले हाथ से वृद्धा करने में भी कभी नहीं हिचके। उनकी विरस्ताहित्योगपना हमारे बीच विद्याना है। हम सभी साहित्य-संग्रोपन मेमी उनके कर्ष कर सुल्यांकन कर सकते हैं। हम उनकी समाहित आत्मा के प्रविक्ता करने कर्ष कर सुल्यांकन कर सकते हैं। हम उनकी समाहित आत्मा के प्रविक्ता का प्रवास कर सहते हैं। हम उनकी समाहित आत्मा के प्रविक्ता कर सकते हैं। हम उनकी समाहित आत्मा के प्रविक्ता करने कर्ष कर सुल्यांकन कर सकते हैं। हम उनकी समाहित आत्मा के प्रविक्ता का हम की स्विक्ता करने कर्ष कर सुल्यांकन कर सकते हैं। हम उनकी समाहित आत्मा के प्रविक्ता करना का हमें करने करने कर्ष कर सुल्यांकन कर सकते हैं। हम उनकी समाहित आत्मा के प्रविक्ता करना करने कर्ष कर सुल्यांकन कर सकते हैं।

बैन विभाग से सम्बद्ध विषयों पर सन् १६४१ से ब्रामी तक चार प्रमुखों के माघण हुए हैं। डॉ॰ ए. एन्. उपाप्ये का भाषण कितना विस्तृत है उतना ही क्रानेक मुद्दी पर महत्वपूर्ण प्रकाश डावले वाला है। उन्होंने प्राकृत भाषा का सीस्कृतिक क्राय्यन की हिप्ट से तथा सुद्ध भाषातत्व के क्रायास की हिप्ट से क्या स्थान है इसकी गंभीर व विस्तृत चर्चा की है। मैं इस विषय में क्षिषक न कह कर केनल हत्तने संबद्ध एक मुद्दे पर चर्चा करूँगा। वह है भाषा की पवित्राप-वित्रता की मिष्या भावना।

### शास्त्रीय भाषात्रों के अभ्यास के विषय में --

में शुरू में पुरानी प्रथा के अनुसार काशी में तथा अन्यत्र जब उच कहा के साहित्यक व खालंकारिक विद्वानों के पास पढ़ता था तब असंकार नारक स्नादि में आनेवाले प्राकृत गय-यय का उनके कुँह से वाचन युन कर विस्मित सा हो जाता या, यह सोच कर कि दतने वह संस्कृत के दिगाज पंडित प्राकृत को यथावर पर भी क्यों नहीं सकते ? विशेष अचरज तो तब होता था जब वे प्राकृत गय पर का संस्कृत खुपा के सिवाय अर्थ ही नहीं वर सकते थे। ऐसा ही अनुभव युक्तको प्राकृत व पालि के पारदर्शी पर एकांगी अमणों के निकट भी हुचा है, जब कि उन्हें संकृत भागा में लिखे हुए अपने परिचित विषय को ही पढ़ने का अववद आता। भीरे सीरे उस अवरज का समाधान यह हुचा कि वे पुत्तनी एकांगी प्रमा से पढ़े हुए हैं। पर यह वृद्धि का यूनिवर्सिटो के अप्यापकों में भी देखी तब मेरा अवरज दिग्लीयत हो गया। हम भारतीय जिन पाश्चाल विद्यानों का अनुकरण करने हैं उनमें यह वृद्धि कही रोजा जाती। अवतय मैं हम वैपन्य के मूल कारण करी खोज करने लगा तो उस कारण का कुळू पता चल गया जितका सूचन करना भावी स्थार को डॉप्ट से अन्यप्यक नहीं।

वैन स्नागम भगवती में कहा गया है कि स्वयंभागधी देवों की भाषा है। वेदि हिस्क में भी बुद्ध के मुख से कहताया गया है कि बुद्ध कन को प्रत्येक देश के लांग स्नयनी करने भाग में कहें ", उसे सहकृतवद्ध करके सीमित करते की आवरश्वकता नहीं। हसी तरह पर्तवित ने महामाध्य में संस्कृत राष्ट्रानुशासन के प्रवोजनों को दिखाते हुए कहा कि 'न म्लोच्छ्रतवे नापभाषितवें" स्वयंत्र मात्र कर प्रत्यं का प्रदेश का प्रयोग न करे। इन मभी कथनों से स्वापाततः ऐसा जान पहता है कि मानो कैन व बीद प्रकृतभाषा को देवनाणी मान कर संस्कृत का तिरस्कार करते हैं या महाभाष्यकार संस्कृततेत भाषा को स्नय-माथा कह कर तिरस्कृत करते हैं। पर जब स्नागे पीहे के संदर्भ व विवयं तथा तत्कालीन प्रया के स्नापा पर उन कथनों की गहरी जीन की तो स्वयं प्रतित हुस्ना कि उड जमाने में भाषांदेष का प्रदन नहीं या किन्द्र स्वयं करते थे। हस स्वयं की मांत्र की माया की संस्कार द्वार्ड कर स्वयं मार्ग के स्वयं स्वयं करना, हसी उद्देश्य के शास्त्रकार वर्ष करते थे। इस स्वयं की माया की संस्कार द्वार्ड कर हम मर्ग्हरि की 'वास्त्र करा प्रांच करना हमी उद्देश्य के स्वयं प्रतित व होती है जब हम मर्ग्हरि की 'वास्त्र करा वास्त्र करा देश के स्वयं सहत्र के प्रति कर हम स्वयं के स्वयं सहत्र की स्वयं प्रसम में स्वयं अपने स्वयं स्वयं कर स्वयं कर सार्व कर स्वयं कर सार्व क

१ भगवती शब्द, उब्दा प्रज्ञापना-प्रथमपद में मागर्था को ऋर्य भाषा कहा है।

२. चुल्लवगा-खुद्दक-यःथुखःध-बुद्धवचननिरुत्ति ।

३. महाभाष्य पु० ४२ ।

रान्दों को भी खपने वर्तुल में साधु बंतलाते हुए पाते हैं। ' इसी प्रमंत कव आचार्य आवरित्वृत 'अनुवोगद्वार में ' वंस्कृत-प्राकृत दोनों उक्तियों को प्रशास बतलाते हैं, व वाचक उमालाति आर्यभाषा रूप से किसी एक माथा का निर्देश न करके केवल हतना ही कहते हैं कि जो माथा रूप और ग्रुद्ध रूप से उच्चारित हो और लोक संव्यवहार साथ के वह आर्य भाषा,' तब हमें कोई संदेह नहीं रहता कि अपने क्यर ग्रास्त्र की ग्रुस्य भाषा को ग्रुद्धि की रज्ञा की और ही तात्कालिक परंदरागत विद्यानों का लक्ष्य था।

पर उस सांप्रदायिक एकांगी ऋतमरद्वा की दृष्टि में धीरे-धीरे ऊँच-नीच भाव के श्रामिमान का विष दाखिल हो रहा था । हम इसकी प्रतीति सातवों शताब्दी के श्चासपास के अन्यों में स्पष्ट पाते हैं। <sup>इ</sup> फिर तो भोजन, विवाह, व्यवसाय श्चाहि व्यवहार देत्र में जैसे ऊँच-नीच भाव का विष फैला वैसे ही शास्त्रीय भाषात्र्यों के वर्तल में भी फैला । ग्रलंकार, काव्य, नाटक श्रादि के ग्रम्यासी विद्यार्थी व पंडित उनमें आने वाले प्राकृत भागों को छोड़ तो सकते न थे. पर वे विधिवत आहर-पर्यक्त श्राध्ययन करने के संस्कार से भी बंचित थे। इसका फल यह हुन्या कि ब्रहे-बढ़े प्रकारह गिने जाने वाले संस्कृत के दार्जनिक व साहित्यिक विद्वानी ने अपने विषय से संबद्ध प्राकृत व पालि साहित्य को छन्न्या तक नहीं । यही स्थिति पालि पिटक के एकांगी श्रम्यासियों की भी रही। उन्होंने भी श्रपने-श्रपने विषय से संबद्ध महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य की यहाँ तक उपेद्धा की कि अपनी ही परंपरा में बने हुए संस्कृत वाङ्मय से भी वे जिलकल खनजान रहे। Eस विषय में जैन परंपरा की स्थित उदार रही है, क्योंकि आर आयरदित ने तो संस्कृत-प्राकृत दोनों का समान रूप से मूल्य ऋाँका है। परिशाम यह है कि बाचक उमास्वाति के समय से श्राज तक के लगभग १५०० वर्ष के जैन विद्वान संस्कृत और प्राकृत बाङ्मय का तल्य आदर करते आए हैं। और सब विषय के साहित्य का निर्माण भी दोनों भाषाश्चों में करते श्चाप हैं।

इस एकांगी अभ्यास का परिशाम तीन रूपों में हमारे सामने है । पहला

१. वाक्यपदीय प्रथम कार्यंड, का॰ २४८-२५६ ।

२. अनुयोगद्वार प्र० १३१।

३. तत्त्वार्थभाष्य ३. १५ ।

४. 'श्रसाधुशब्दभृयिष्ठाः शास्य-जैनागमादयः' इत्यादि, तंत्रवार्तिक ५० २३७

उदाहरबार्य-मीलोन, बर्मा क्यादि के भिक्लू महायान के संस्कृत प्रन्थों से अक्टूते हैं।

तो यह कि एकांगी अप्नार्थी अपने सांप्रदायिक मनान्य का कभी-कभी यथावत् मिरुपा हो नहीं कर पाता । दूसरा यह कि वह अन्य मत की समीज्ञा अपने अपात वारत्याओं के आधार पर करता है। तीतरा रूप यह है कि एकांगी अध्यास के कार्य्य संघढ़ विश्व के आधार पर करता है। तीतरा रूप यह है कि एकांगी अध्यास के कार्य्य संघढ़ विश्व के सांप्य के आधार पर करता है। इसी तीतरे प्रकार को और प्रो० विश्व तेवर शास्त्री ने प्यान खींचते हुए कहा है कि 'प्राकृत भाषाओं के अध्यान तथा उनकी उपेव्या के कार्य्य पंची संहार' में कितने ही पाठों की अध्यावस्था हुई है'। ' पंडित केचरहानश्री ने 'पुज्यती भाषानी उतकान्ति' में (ए० १०० टि० ६२ में) शिवराम मन्य प्रोचेय संचा 'पुज्यती भाषानी उतकान्ति' में (ए० १०० टि० ६२ में) शिवराम मन्य प्रोचेय संचा 'विश्व के उदाहर्य्य देकर वही बात कही है। राजशेखर की 'कर्यूर पंचर्स' के रोकाकार ने अध्याद के ठीक समक्त कर ही उसकी टीका की है। इहा० ए. एन उपाप्ये ने भी अपने वस्तव्य में प्राकृत भाषाओं के यथावत् ज्ञान होने के कारण संवाहने व टीकाकारों के हारा हुई अनेकविच आन्तियों का निदर्शन किया है।

विश्वविद्यालय के नए युग के साथ ही भारतीय विद्वानों में भी संशोधन की तथा व्यापक अध्ययन की महत्ताकांद्वा व दिन जयी। वे भी अरले पुरोगामी पास्त्राल पुरुओं की दृष्टि का अनुतरण करने की ओर कुके व अपने देश की जावीन प्रथा को एकशिता के रोग से मुक्त करने का मनोरथ व प्रयत्न करने लगे। पर आधिकतर ऐसा देशा जाता है कि उनका मनोरथ व प्रयत्न अपनी तक तिब नहीं हुआ। कारण स्थ्रष्ट है। कॉलेज व यूनिवर्मिंग की उपाधि लेकर नई दृष्टि से काम करने के निमित्त आए हुए विश्वविद्यालय के अधिकांश अध्यापकों में यही पुराना एकशी संक्ष्मर काम कर रहा है। अतरण ऐसे अध्यापक मुँह से तो असायदायिक व व्यापक जुलनात्मर अध्ययन की बात करते हैं पर उनका हृद्य उतना उदार नहीं है। इसने हम विश्वयन की बात करते हैं पर उनका हिस्स उतना उदार नहीं है। इसने हम विश्वयनियाल के अधिकांश मी सिनीची। हम्स्लिम न होने से दुविधा में ही अधने अध्यास को एकशीनी विकृत बना रहा है।

हमने विश्वविद्यालय के द्वारा पार्श्वाल्य विद्वानों की तटस्य समाक्षोचना मुलक मतिग्रा मात करनी चाही पर हम भारतीय क्रमी तक क्रिकेशंश में उससे विच्य ही रहे हैं। वेबर, नेक्समुलर, पायार, लोयमन, पिश्वल, जेकोनी, क्रोक्ट-नयां, शार्पेट्ट, लिल्बन लेवी क्राहि गत पुग के तथा डॉ॰ मॉमस. बेहंबी, बरो ग्रुबिंग, आल्सडोर्फ, रेनु क्राहि शर्तमान सुग के संशोधक विद्वान क्राज भी

१. 'पालि प्रकाश' प्रवेशक प्र०१८, टि० ४२ ।

संयोधनाच्चेत्र में भारतीयों की अपेवा जैंचा त्यान रखते हैं। इसका अरखा क्या है इस पर हमें यथार्थ विचार करना चाहिए। पाश्चाव्य विश्वविद्यालय का गायम कम सल्यग्रीयक वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर रखा जाता है। इसके वहाँ के विद्यान, व्यर्गीय दृष्टि से भाषाओं तथा इतर विषयों का अय्ययन करते कराते हैं। वे हमारे देश की स्वप्नया के अनुसार केवल संभ्रशाधिक व संकृतित दायरे में यद होकर न तो भाषाओं का एकांगी अय्ययन करते हैं और न इतर विषयों का ही। अत्ययन कर्यक्राल में किसी एक ही होत्र को क्यों न अपनाएँ पर उनकी हिट व कार्यव्यति सर्वांगीय होती है। वे अपने संशोधन होत्र में सरखबंधी ही रह कर प्रयन्त करते हैं। इस भारतीय संस्कृति की अव्ययवता व महत्ता की डोंग होंके और हमारा आय्यन—अय्यापन व संशोधन विषयक हिष्कोध्य लावित य पहांगी हो तो स्वसुन इस अपने आप ही अपनी संस्कृति की संस्कृति की संस्कृत

एम० ए०, डॉक्टरेट जैसी उच्च उपाधि लेकर संस्कृत साहित्य पदाने वाले श्रनेक श्रध्यापकों को श्राप देखेंगे कि वे पराने एकांगी पंडितों की तरह ही प्राकृत का न तो सीधा श्रर्थ कर सकते हैं, न उसकी शृद्धि-श्रशृद्धि पहचानते हैं. श्रीर न छाया के सिवाय प्राकृत का श्रथ भी सम्भूत सकते हैं। यही दशा प्राकृत के उच्च उपाधिधारको की है। वे पाठ्यक्रम में नियत प्राकृतसाहित्य को पढ़ाते हैं तब श्रिधिकाश में श्रंग्रेजी भाषान्तर का श्राक्षय लेते हैं, या श्रपेद्धित व पूरक संस्कृत ज्ञान के ज्राभाव के कारण किसी तरह कहा की गाडी खींचते हैं। इससे भी श्रिधिक दर्दशा तो 'एन्स्यन्ट इन्डियन हिस्टी एन्ड कल्चर' के छेत्र में कार्य करने वालों की है इस चन्न में काम करनेवाले ऋधिकांश ऋध्यापक भी प्राकृत-शिला-लेख, सिक्के खादि पुरातत्त्वीय सामग्री का उपयोग खंबेजी भाषान्तर द्वारा ही करते हैं वे सीधे तौर से प्राकृत भाषाओं के न तो मर्मको एकडते हैं और न उन्हें यथावत पढ़ ही पाते हैं। इसी तरह वे संस्कृत भाषा के आवश्यक बोघ से भी वंचित होने के कारण अंग्रेजी भाषान्तर पर निर्भर रहते हैं। यह कितने दुःख व लजा की बात है कि पाश्चात्य संशोधक विद्वान अपने इस विश्वय के संशोधन व प्रकाशन के लिए अपेक्रित सभी भाषश्चों का प्रामाशिक ज्ञान प्राप्त करने की पूरी चेप्टा करते हैं तब हम भारतीय घर की निजी सुलभ सामग्री का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाने १

इस रियति में तत्काल परिवर्तन करने की हष्टि से अस्तिल भारतीय प्राच्य विद्वत्परिषद् को विचार करना चाहिए । मेरी राय में उसका कर्तव्य इस विषय में विरोध महत्त्व का है। वह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को एक प्रस्ताव के द्वारा कपना सम्प्रत्व पेका कर सकती है जो इस मतलब का हो—

"कोई भी संस्कृत भाषा का क्रय्यापक ऐसा नियुक्त न किया जाए जिसने माकृत भाषाकों का कम से कम भाषाहरूट से क्रय्ययन न किया हो। इसी तरह कोई भी माकृत व पालि भाषा का क्रय्यापक ऐसा नियुक्त न हो जिसने संस्कृत भाषा का क्रयंचित प्रामाणिक क्रयंच्यन न किया हो।"

इसी तरह इस्ताव में पाठ्यक्रम संबन्धी भी सचना हो वह इस मतलब की कि-

"कॉलेज के स्नातक तक के माथा निषयक अध्यास कम में संस्कृत व माकृत दोनों का साथ-साथ तुल्य स्थान रहे, जिससे एक भाषा का जान दूसरी भाषा के जान के निना अधूरा न रहे। स्तातक के विशिष्ट (आनर्स) अध्यास कम में तो संस्कृत, माकृत व पालि भाषाओं के सह अध्ययन की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे विशाषां आयो के किसी कार्यजेज में परावतमंत्री न करे।"

उक्त तीनों भाषाओं एवं उनके साहित्व का तुलनात्मक व कार्यकृम अरूपवन होने से स्वयं अरुपोता व अरूपायक दोनों का लाम है। मारतीय संकृति का यथार्थ निरुप्त भी संमव है और आयुनिक संस्कृत-पाइत मृतक तभी भाषाओं के विकास की हिन्दि से भी वैसा अरूपवन वहत उपकार है।

चल्लेख योग्य दा प्रवृत्तियाँ-

डॉ॰ उपाच्चे ने ऋगगिमक साहित्व के संशोधित संपादन की ऋोर ऋधिकारियो का ध्यान खींचते हुए कहा है कि---

"It is high time now for the Jaina Community and the orientalists to collaborate in order to bring forth a standard edition of the entire Arthamagadhi canon with the available Nijjuttis and Curnis on an uniform plan It would be a solid foundation for all further studies. Pischel did think of a Jaina Text Society at the beginning of this century, in 1914, on the eve of his departure from India, Jacobi announced that an edition of the Siddhanta, the text of which can lay a claim to finality, would only be possible by using the old palm-leaf Mss. from the Patan Bhandaras, and only four years back Dr. Schubring also stressed this very point."

निसंबेद आगांमक साहित्य के प्रकाशन के वास्ते मिन्न-मिन्न स्थानों में आनेक वर्षों से आज तक अनेक प्रवत्त हुए हैं। वे प्रयत्न करें हिंदि से उपवेंगी मी तिब हुए हैं तो मी प्रो० जोकोंगी और बॉ॰ हुप्तिमें ने बैसा कहा है केंद्र से सेवियों का स्वार्ध के सेवियों में सेवियों सेवियों कर कर के सेवियों में सेवियों का तक कमी हुई है। बॉ॰ रिशाल ने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सोव्या था कि 'पालि टेक्स्ट सोसायटी' जैसी एक 'जीन टेक्स्ट सोसायटी' को आवश्यकता है। हम समी प्राप्यविया के अभ्यासी और संशोधन में स्त लेनेवाले मी अनेक वर्षों से ऐसे ही आपामिक साहित्य करा इतर लैन साहित्य के संशोधित मंत्रकरण के निमित्त होने वाले मुनंबादी प्रयत्न का मनोराप कर रहे थे। हुए की बात है कि रिशाल आदि की संवाया और हमलोगों का मनोराय अब निख होने वा दहा है। इस दिशा में भगीराय प्रयत्न कनने वाले हैं ही मुनि श्री पुरुव्यविवयनों हैं जिनके विषय में डॉ॰ उत्यायने हम शार्च हर्गा के स्वाया में

"He (late Muni Shri Chaturavijayaji) has left behind a worthy and well trained pupil in Shri Punyavijayaji who is silently carrying out the great traditions of learning of his worthy teacher."

में मुनि श्री पुरुषविजयजी के निकट परिचय में ३६ वर्ष से सतत रहता आया हूँ। उन्होंने लिम्बडी, पाटन, बडीबा आदि अनेक स्थानों के अनेक भंडारों की सञ्यवस्थित किया है और मरस्तित बनाया है। अनेक विदानों के लिए संपादन-संशोधन में उपयोगी इस्ततिखित प्रतियों को सलम बनाया है। उन्होंने स्वयं अनेक महत्त्व के संस्कृत पाकत यून्यों का संपादन भी किया है। इतने लम्बे और पक अनुभव के बाद ई० स० १९४५ में 'जैन आगम संसद' की स्थापना करके वे श्रव जैनागमों के संशोधन में उपयोगी देश विदेश में प्राप्य समग्र सामग्री को जुटाने में लग गए हैं। मैं आशा करता हैं कि उनके इस कार्य से जैनागमीं की अन्तिम रूप में प्रामाणिक आवति हमें प्राप्त होगी। आगमों के संशोधन की दृष्टि से ही वे खब अपना विहारक्रम और कार्यक्रम बनाते हैं । इसी द्रष्टि से वे पिळले वर्षों में बड़ीदा, खंभात, श्रहमदाबाद श्रादि स्थानों में रहे श्रीर वहाँ के भंडारों की यथासंभव सुव्यस्थित करने के साथ ही ब्रागमों के संशोधन में उपयोगी बहुत कुछ सामधी एक प्र की है। पाटन, लिम्बड़ी, भावनगर ऋदि के भंडारों में जो कुछ है वह तो उनके पास संग्रहीत था ही। उसमें बड़ीदा खादि के भंडारों से जो मिला उससे पर्यास मात्रा में बृद्धि हुई है। इतने से भी वे संतष्ट न हुए और स्वयं जैसलमेर के भंडारों का निरीक्षण करने के लिए क्याने टक्सक के साथ ई० १६५० के प्रारंभ में पहुँच गए। जैसलमेर में जाकर शास्त्रोद्धार और मंडारों का उद्धार करने के लिए उन्होंने जो क्रिया है उसका वर्शन यहाँ करना संमय नहीं। मैंने अपने व्याख्यान के अंत में उसे परिशिष्ट रूप से जोड दिया है।

उस सामग्री का महत्त्व अनेक दृष्टि से हैं। 'विशेषावश्यक भाष्य', 'कुव-लयमाला', 'श्रोपनियुक्ति कृषि' आदि अनेक ताइपक्षंत्र और कागजी प्रन्य ६०० वर्ष तक के पुराने और झुद्धमावः हैं। हसमें जैन परंप्ता के उपरान्त वीद और बाह्य परम्पत की भी अनेक महत्त्वपूर्व गोक्यों हैं। जिनका विषय काल्य, नाटक, अर्लकार, दर्गन आदि है। जैसे—''क्वदम-सव्ह-सवाधीपार्यहिपियी कृति'—टिपपर्यादि से युक्त, 'न्यायमंत्रशै-प्रतिमांग', 'भाष्यवार्तिकविवरस', 'पंजिकालह 'तत्त्वसंद्वाद स्वादि। कुल्च भंध तो ऐसे हैं जो अपूर्व हैं—जैसे 'न्यायटिप्पश्वक'-अकंटीय, 'कहरकताविवेक (कहरपरत्वयशेष), श्रीदाचार्यक्रत

सोत्तह मास जितने कम समय में मुनि श्री ने रात श्रीर दिन, गरमी श्रीर सरदी का जरा भी स्वाता बिना किए जैसकतर दुर्ग के दुर्गम स्थान के भंडार के श्रूनकांगी श्रीधाँदार के विशासतम कार्य के बारते जो उम्र तरस्या की है उसे नहीं के दी शामद ही कोई पूरे तीर से समक सके। जैसेलमेर के निवास उद्दिम्पान मुनि श्री के काम को देखाने तथा अपनी श्रुपनी श्रीयेत माहित्यक कृतिश्रों की प्राप्ति के निमित्त हम देश के श्रूनेक विहान, वी वहाँ गए ही पर विदेशों विद्वान, भी वहाँ गए। हमर्या युनियमिंदी के मिनद प्राप्तियादिशारद डॉ॰ श्राल्सवांक्ष भी उनके कर्षमें से श्राकुष्ट शेष्ट वहाँ गए श्रीर उन्होंने यहाँ झी प्राप्त वस्तु व प्राप्त साहित्य के सैकडों होटों भी लिए।

मुनि श्री के इस कार्य में उनके चिरकालीन श्रानेक साधियो श्रीर कर्मचारियों ने जिस प्रेम व निरीहता से सतत कार्य किया है श्रीर जैन संघ ने जिस उटारता से इस कार्य में यथेष्ट सहायता की है वह सराहनीय होने के साथ साथ मुनि श्री की साधुता, सहृदयता व शक्ति का द्योतक है।

मुनि श्री पुराविजय जी का अभी तक का काम न केवल बैन परम्परा से संक्य रखता है और न केवल भारतीय संस्कृति से ही संक्य रखता है, बिल्क मानव सस्कृति की हिष्ट से भी वह उपयोगी है। जब में यह सोचता हूँ कि उनका यह कार्य अनेक संशोधक विद्यानों के लिए अनेक्सुली समझी मसूत करता है और अनेक विद्यानों के अम को बचाता है तब उनके प्रति कृतकता से हृदय भर आता है।

संशोधनरसिक विद्वानों के ज़िए स्पूर्विदायक एक ग्रन्य प्रवृत्ति का उल्लेख

भी मैं यहाँ उचित समभता हूँ । श्राचार्य मल्लवादी ने विक्रम छठी शताब्दी में 'नयचक' प्रन्थ लिला है । उसके मूल की कोई प्रति सब्ब नहीं है । सिर्फ उसकी सिंहगरिए-समाश्रमस कत टीका की प्रति उपलब्ध होती है। टीका की भी जितनी प्रतियाँ उपलब्ध हैं वे प्रायः ऋशद ही मिली हैं। इस प्रकार मुल और टीका दोनों का उदार अपेद्धित है। उक्त टीका में वैदिक, बौद और जैन अन्यों के श्चवतरमा विपत्त मात्रा में हैं । किन्त उनमें से बहुत ग्रन्थ श्चमाप्य हैं । सद्भाग्य से बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती और चीनी भाषान्तर उपलब्ध है। जब तक इन भाषा-न्तरों की सहायता न ली जाए तत्र तक यह प्रन्थ शब हो ही नहीं सकता. यह उस प्रन्थ के बड़ौदा गायकवाड़ सिरीज से प्रकाशित होनेवाले और श्री लब्धि-सुरि प्रन्थ माला से प्रकाशित हुए संस्करणों के श्रवलोकन से स्पष्ट हो गया है। इस वस्तुरिथति का विचार करके मृनि श्री जम्बूविजय जी ने इसी ग्रन्थ के उदार निमित्त तिब्बती भाषा मीखी है और उक्त ग्रन्थ में उपयुक्त बौद्ध ग्रन्थों के मल श्रवतरण खोज निकालने का कार्य प्रारम्भ किया है। मेरी राय में प्रामाणिक संशोधन की हिन्द से मिन श्री जम्बविजय जी का कार्य विशेष मन्य रस्त्रता है। श्राणा है वह ग्रन्थ थोड़े ही समय में झनेक नए जातब्य तथ्यों के साथ प्रकाश में श्राप्तशा ।

#### उल्लेख योग्य प्रकाशन कार्यं--

रिख्न वर्षों में ओ उपयोगी साहित्य प्रकाशित हुआ है किन्तु जिनका निर्देश इस निमागीय प्रमुख के द्वारा नहीं हुआ है, तथा जो पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं पर शीप हो प्रकाशित होने वाली हैं उन सबका नहीं परन्तु उनमें में चुनी हुई पुसकों का नाम निर्देश अपना में मैंने परिशिष्ट में ही करना उचित समभा है। यहाँ तो में उनमें से कुछ प्रन्थों के बारे में अपना विचार प्रकट करूँगा।

जीवराज बैन प्रत्यमाला, शोलापुर द्वारा प्रकाशित दो प्रंथ लास महस्व के हैं। यहला है 'व्यासितलक एवड हिन्यन् करूपर्'। इसके लेखक हैं प्रोफेसर के० के० हायहीको। भी हायहीकी ने ऐसे संस्कृत प्रत्योक किस प्रकार प्रत्यावन किया जा सकता है उसका एक रास्ता कावा है। यरातिलक के ब्राचार पर तत्कालीन भारतीय संस्कृति के सामाजिक, चार्मिक मादि बतुष्कों से संस्कृति का वित्र लीचा है। लेखक का यह कार्य बहुत समय तक बहुतों को नहें प्रत्या हैने वाला है। दूसरा प्रत्य हैं तिलोक्यवस्थानि हिम्म भाग। इसके संयादक हैं क्यात्रतामा प्रोठ हीरालाल बैन कीर प्रोठ प्रत्या र एट एन.

क्पाच्ये। दोनों संपादकों ने हिन्दी क्योर क्रंग्रेजी प्रस्तायना में मूलसम्बद्ध क्रनेक क्षातव्य विषयों की सुविशाद चर्चा की है।

भारतीय शानपीठ. काशी. अपने कई प्रकाशनों से सविदित है। मैं इसके नए प्रकाशनों के विषय में कहुँगा । पहला है 'न्यायविनिश्चय विवरण' प्रथम भाग। इसके सपादक हैं प्रसिद्ध पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य। अकलंक के मल और वाटिराज के विवरण की खन्य दर्शनों के साथ तलना करके संपादक ने ग्रन्थ का महत्त्व व**दा** दिया है। ग्रन्थ की प्रस्तावना में संपादक ने स्याद्वाद-संबन्धी विद्वानों के भूमों का निरसन करने का प्रयत्न किया है। उन्हीं का दूसरा संपादन है तत्त्वार्थ की 'अतसागरी टीका'। उसकी प्रस्तावना में श्रानेक शातव्य विषयों की चर्चा सविशद रूप से की गई है। खास कर 'लोक वर्णन श्रीर भगोल' संबन्धी भाग बढ़े महत्त्व का है। उसमें उन्होंने जैन, बीद्व, वैदिक परंपरा के मन्तव्यों की तलना की है। ज्ञानपीठ का तीसरा प्रकाशन है---'समयसार' का अंग्रेजी अनुबाद। इसके संपादक हैं वयोबूद विद्वान प्रा॰ ए॰ चक्रवर्ती। इस ग्रन्थ की भूभिका जैन दर्शन के महत्त्वपूर्ण विषयों से परिपूर्ण है। पर उन्होंने शंकराचार्य पर कन्दकृत्द श्रीर श्रमतचन्द्र के प्रभाव की जो संभावना की है वह चिन्त्य है। र इसके ऋलावा 'महापराख' का नया संस्करण हिन्दी ऋनवाद के साथ भी प्रकाशित हुआ है। अनुवादक हैं श्री पं॰ पन्नाताल, साहित्याचार्य। संस्कृत-प्राकत कर:शास्त्र के मविद्रान प्रो० एच० डी० वेत्रसकर ने समाध्य 'रलमंज्या' का संपादन किया है। इस ग्रन्थ में उन्होंने टिप्पण भी लिखा है।

श्राचार्य श्री मुनि जिनविजय जी के मुख्य संपादकत में प्रकाशित होने वालों 'सिंघी जैन प्रत्य माला' से शायद हो कोई विद्वान् श्रमारिचत हो। विश्वते क्यों में जो पुस्तक प्रसिद्ध हुई हैं उनमें से झुळ का परिचय देना श्राम- एक हो। 'न्यायावतार सार्तिक हाते' यह जैन न्याय विषयक प्रत्य है। इसमें मुक्त कार्रिकार्ष दिवसेन इत है। उनके ऊपर पवचद बार्तिक श्रीर उसकी गय हित हात्त्यावार्य इत है। इसमें संपादन पंच टलखुल मालयिया ने किया है। संपादक ने जो विस्तृत भूमिका लिली है उसमें श्रामम काल से लेकर एक हजार वर्ष तक के की दर्शन के प्रमाख, प्रमेख विषयक चित्तन का ऐति- हासिक व दुलनात्मक निक्षण है। प्रत्य के झ्रत में सम्पादक ने झर्नक विषयों पर टिप्पण लिलो हैं जो मारतीय दर्शन का दुलनात्मक श्रप्यथन करने बाक्षी के लिए शतव्य हैं। मारतीय दर्शन का दुलनात्मक श्रप्यथन करने बाक्षी के लिए शतव्य हैं।

१. देखो, प्रो॰ विमलदास कृत समालोचना; श्रानोदय-सितम्बर १९५१ ।

मो॰ रामोहर धर्मानन्द केहंबी संगदित 'द्वाटकत्रवादि', मो॰ क्यमुतस्रास्व गोगायी संगदित भद्रबाहु संदितां, क्याचार्य जिनविक्वयंथी संगदित 'क्याकोल-मकरण', प्रति श्री युवयविक्वयं की संगदित 'चर्मान्युरय महाकाव्य' हन चार प्रन्यों के मातायिक च परिचय में साहिर्य, हरिहास तथा संशोधन में रस लेने बाखों के लिए बहुत कीमती सामग्री हैं।

'चट्लयहाममं' की 'चवला' टीका के नव भाग प्रसिद्ध हो गए हैं। यह अच्छी प्रमति है। किन्तु 'चयचवला' टीका के ऋभी तक दो ही भाग प्रकाशित हुए हैं। आशा की आहे कि देने महत्त्वपूर्य अन्य के प्रकाशन में शीक्षता हुए हैं। आशा की आहे कि देने महत्त्वपूर्य अन्य के प्रकाशन में शीक्षता हुए हैं। अभागति कानपीठ ने 'महाचेच' का एक भाग प्रकाशित किया किन्तु हसकी भी प्रगति कही हुई है। यह भी शीक्षता से प्रकाशित होना जरूरी हैं।

'यशोविजय जैनग्रंथ माला' पहले काशी से प्रकाशित होती थी। उसका पुनर्जन्म भावनगर में स्व० मुनि श्री जयन्तविजय जी के सहकार से हुआ है। उस ग्रंथमाला में स्व० मनि भी जयन्तविजय जी के कछ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उनका निर्देश करना आवश्यक है। 'तीर्थराज आबु यह 'आबु' नाम से प्रथम प्रकाशित पस्तक का ततीय संस्करण है। इसमें ८० चित्र हैं। श्लीर संपर्धा श्राब का परा परिचय है। इस पस्तक की यह भी एक विशेषता है कि आब के प्रसिद्ध मंदिर विमल वसडी और लखिंग वसडी में उत्कीर्ण कथा-प्रसंगों का पहली बार यथार्थ परिचय कराया गया है। 'श्रर्बुदाचल प्राचीन जैन लेख संदोह' यह भी उक्त मनि जी का ही संवादन है। इसमें त्राव में प्राप्त समस्त जैन शिखालेख सानवाद दिये गए है। इसके श्रालावा इसमें श्रानेक उपयोगी परिशिष्ट भी हैं। उन्हों की एक ग्रन्य पुस्तक 'श्रचलगढ़' है जिसकी द्वितीय ग्रावृत्ति हाल में ही हुई है। उन्हों का एक और प्रन्थ 'ऋर्बुराचल प्रदक्षिणा भी प्रकाशित हम्रा है। इसमें ब्राव पहाड के ब्रौर उसके ब्रासगस के ६७ गाँवों का वर्णन है. चित्र हैं श्रीर नक्शा भी दिया हुआ है। इसी का सहचारी एक श्रीर अंथ भी मुनि जी ने 'खर्बटाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदोह' नाम से संपादित किया है। इसमें प्रदक्षिणा गत गाँवों के शिलालेख सानवाद है। ये सभी अंथ ऐतिहासिकों के लिए श्राच्छी खोज की सामग्री उपस्थित करते हैं।

बीरसेवा मंदिर, सरसावा के प्रकारानों में से 'पुरातन जैन वाक्य सूची' प्रथम उल्लेख योग्य है। इसके संग्रहकरोगरक हैं वरोड़क कर्मठ पंडित को सुमात्रकरोगर की मुख्तार। इसमें मुस्तार जी ने दिगावर प्राचीन प्राकृत गोर्थों की कारिकारों की क्रकारारिकाम से सूची दी है। संग्रोक्क बिद्धानों के लिए बहुमूल्य पुस्तक है। उन्हीं पुस्तार की ने 'स्वर्यमुस्तोन' और 'पुस्तवनुस्तानन' का भी क्षद्व-

बाद मकाशित किया है। संस्कृत नहीं जाननेवाओं के लिए श्री सुस्तार जी ने यह अन्त्रका संकरण उपस्थित किया है। इसी प्रकार मंदिर की और से एंट श्री दरवारी लाल कोटिया कुत 'आतश्रीवा' का हिन्दी अनुवार भी प्रसिद्ध हुआ है। वह भी निकासुओं के लिए अन्त्रकी सामग्री उपस्थित करता है।

'श्री दिगम्बर जैन स्नेत्र श्री महाबीर जीं यह एक तीर्थ रस्नुक संस्था है किन्दु उनके यंचालकों के उत्साह के कारण उसने जैन साहित्य के मकाशन के कार्य में भी रस लिया है और दूसरी बैसी संस्थाकों के लिए सो वह में स्थान मित्र हुई है। इस संस्था की क्रोर से मित्र क्रामेर (जयपुर) भंडार को सूची मकाशित हुई है। क्रीर मशास्तिसंग्रह नाम से उन हस्तालेखित मित्रों के अंत में टी गई मशासिकों का संग्रह भी मकाशित हुआ है। उक्त सूची से मतीत होता है कि कई क्षरभंश मन्य क्रमी प्रकाशन को यह देन रहे है। उसी संस्था की क्षोर से जैनवर्ग के विकासकों के लिए कोंग्री सुस्तिकाएँ भी मकाशित हुई हैं। 'सवांर्य सिद्धि' नामक 'तत्वार्यस्व' को व्याख्या का संवित्त संस्करण भी मकाशित हुआ है

माणिकचन्द्र दि॰ जैन-प्रन्य माता, चंबई ही छोर से कवि हस्तिमल्ल के रोप रो नाटक 'श्रंजना-यक्तंजय नाटक and मुमदा नाटिक.' के नाम से प्रतिद्व हुए है। उनका संवादन यो । एम बी. पटवर्षन ने एक विद्वान को खोमा देने वालां किया है। प्रन्य की प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि स्पाटक संस्कृत साहिस्य के मर्भन्त एंडित है।

वीर शासन संब, बतकता की ब्रोर से "The Jaina Monuments and Places of First class Importance" यह मन्य भी टी॰ एन्॰ समझ प्रति हुआ है। भी रामचन्द्र इसी विषय के समझ प्रति हैं इतार्य उन्होंने अपने बिषय को सुचारुकर से उपस्थित किया है। लेलक ने पूर्वन्याल में बैनथमें—इस विषय पर उत्त पुस्तक में जो लिखा है वह विशेषनाया यान देने बोग्य है।

डॉ॰ महायडले ने 'Historical Grammar of Inscriptional Prakrits' (पूना १६४८) में प्रमुख प्राकृत शिलालेलां की भाषा का अच्छा विश्लेषण किया है। और अभी अभी Dr. Bloch ने 'Les Inscriptions वे' Asoka' (Paris 1950) में अशोक की शिलालेलों की भाषा का अच्छा विश्लेषण किया है।

भारतीय पुरातत्व के सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ॰ विमलाचरण लॉ ने कुछ बैन सुत्रों के विषय में लेख लिले थे। उनका संग्रह 'सम् बैन केनोनिकल सुत्राच' इस नाम से रॉयल एशियाटिक सोरायटी की बम्बई शाला की ब्रोर से प्रसिद्ध हुव्या है। बैन सूत्रों के अध्ययन की दिशा इन लेखों से प्राप्त होती है। लेखक ने इस पुस्तक में कई बातें ऐसी मी लिखी हैं जिनसे सहमत होना संगय नहीं।

मों कारिक्षया ने गुजराती भाषा में 'पाइय भाषाक्रो क्राने साहित्य' नामक एक होटी सी पुस्तिका जिल्ही है। इसमें शायक सभी बातों के समाविश का प्रयक्त होने से पुस्तिका उपयोगी सिंद हुई है। किन्तु इसमें भी कई बातें ऐसी जिल्ही हैं जिनकी जॉच होना जरूरी है। उन्होंने जो कुछ जिल्हा है उसमें बहुत सा ऐसा भी है जो उनके पुरोगामी लिल्ल चुके है किन्तु प्रो॰ कारिव्या ने उनका निरंदा नहीं किया।

बैन मूर्तियां पर उन्हींग् लेखों का एक संग्रह 'बैन थातु प्रतिमा लेख' नाम से मुनि श्री कान्तिसागर जी के द्वारा संगादित होकर सुरत से प्रकाशित हुन्ना है। इनमें तेरहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक के लेख है।

वैन अन्य प्रकाशक समा, ऋहमदाबाद भी एक पुरानी प्रकाशक संस्था है। यदारि इसके प्रकाशन केवल पुरानी शैलों से ही होने रहते हैं तथापि उसके द्वारा प्रकाशित प्राचीन और नविभिन्न ऋने के अन्यों का प्रकाशन अप्नासी के लिए उपेचलीय नहीं है।

वैन करूवरत रिसर्च सोसायटी, बनारस को स्थापित हुए सात वर्ष हुए हैं। उतने इतने ऋत्य काल में तथा ऋतिपरिमित साधनों की शतत में संशोधनात्मक इटि से लिखी गई जो ऋनेक पत्रिकार्ए तथा कई पुस्तक हिन्दी व अयोज प्रमित्त की हैं एवं निम्मित्तिन विषय के उच्च उक्तर क्रम्यासियों को तैयार करने का प्रयत्न किया है वह आखास्तर है। डॉ॰ नयमल टाटिया का D. Litt. उपापि का महानिबन्ध 'स्टडीज् इन बैन फिलॉक्सी' अपकर तैयार है। इस निवन्ध में डॉ॰ टाटिया ने जैन रहान से समब्द तम्य, ऋगन, कर्म, योग बैते निषयी पर विवेचनात्मक व तुल्तात्मक विषयी प्रमुख के प्रमुख से सुव रहानी है। शायद अप्रेषी में इस रंग की यह पहली पुराल है।

श्राचार्य हेमचन्द्र कृत 'प्रमाय-मीमांका' मूल और हिन्दी टिप्पियों के साथ प्रयम सिंधी सिरीज में प्रकाशित हो चुकी है। पर उसका प्रामायिक क्रेंप्रेजी श्रुनुवाद न था। इस श्रमाय की पूर्ति टॉ॰ सातकोडो मुखर्जी और डॉ॰ नषमल टाटिया ने की है। 'प्रमाय-मीमांका' के प्रस्तुत अपनुवाद द्वारा जैन रहा प्रमाय शास्त्र की परिभाषाओं के लिए खंग्रेजी समुचित रुपान्तर की सामग्री उपरिक्त की गई है, जो श्रंग्रेजी द्वारा शिक्षा देने और पाने वालों की हिंह से बहुत उपकारक है। प्रो० भोगीसाल सावेत्रय का  $Ph.\ D.$  का महानिक्य 'कर्युम्बूशन द्व संस्कृत तिरूपेचर आफ बच्चाफा एक्स दिख तिदरी सर्कन्न' मेस में है और शीन ही विधी सिरीज़ से प्रकाशित होने वाला है। यह निक्य साहित्यक एरे ऐति-हासिक दिख से निजना गनेपायापूर्य है उतना हो महत्त्व का भी हैं।

मो॰ विलास आदिनाय संबंधे ने Ph. D. के लिए जो महानिवन्य लिखा है उसका नाम है 'Jaina Community - A Social Survey'—हस महानिकन्य में भो॰ संबंधे ने विल्ली जनगणनाल्ली के आधार पर बेन संब की सामाजिक परिस्थिति का विवेचन किया है। साथ ही जैनों के सिदान्तों, का भी संवंधे में मुन्दर विवेचन किया है। यह अन्य 'जैन करूचरल सिर्चा सोसाइटी' की और से अक्शियत होगा। उसी सोसाइटी की और से डॉ॰ बागची की एसक Jain Epistemology ल्लुप रही हैं।

हां, जगदीश कर बैन  $Pb \cdot D$ . की पुलक 'लाईक इन इन्श्यन्ट एएडवा एज डिपिक्टेड इन बैन केनल्स', बंबई की न्यू बुक कमनी ने प्रकाशित की है। न केवल जैन परम्पर के बल्कि भारतीय परम्परा के ब्रम्मासियी एवं संशोधकी के सम्मुल बहुत उपयोगी सामग्री उक्त पुस्तक में है। उन्हों को एक हिन्दी पुस्तक 'भारत के प्राचीन बैन-तीय' श्रीग्र ही 'जैन कल्करल् हिसचें सोसायटी' से प्रकाशित हो रही है।

गुजरात विश्वासभा (भो॰ जे॰ विद्याभवन ) ऋहमदाबाद की ओर से तीन पुसक्त क्ष्यासभव शींघ प्रकाशित होने वाली हैं जिनमें से पहली हैं—'राष्ट्रास वार'—गुजराती भाषान्तर। अनुवादक चं॰ दलसुल मालविष्या ने इसका मूल पाठ जैसलसेर स्थित सबसे ऋषिक पुरानी प्रति के झाबार से नैयार किया है और भाषान्तर के साथ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना भी जोड़ी है। 'जैन आगममा गुजरात' और 'उत्तराध्ययन' का पूर्वासं अनुवाद, ये दो पुस्तकं हाँ भोगीसाल साहेस्सर ने लिली है। प्रथम में जैन आगमिक साहिस्सर में पाये जाने वालो गुजरात संस्थी उन्लेखों का मंगह व निकरण है और दूसरों में उत्तराध्ययन मूल की शुद्ध वाचना के साथ उसस प्रासाविष्ठ भाषान्तर है।

श्री सारामाई नवाब, अब्दरावाब के द्वारा प्रकाशित निम्मलिखित पुरसकें अपने हिंग्यों से महत्त्व की हैं— 'कालका चार्य कथा कंप्रहें" संपाटक प० अवालाख प्रेमचन्द्र शाह । इसमें मार्चीन काल से लेकर मध्यकाल तक लिखी गई कालक चार्य की कथाओं का संप्रह है और उनका सार भी दिया हुआ है। ऐतिहासिक नियंक्षों के लिए यह पुरसक महत्त्व की है। डॉ॰ मोतीचन्द्र की पुरसक—'जैन मिनियंचर पेहन्टिंग्य क्रीम वेस्टर्स इंप्रिट्या' यह जैन इस्तिकितित प्रतों में विश्वित

चित्रों के विषय में क्रम्यालपूर्य है। उसी मकाशक की कोर से 'करपद्दार्य' शीक ही प्रकाशित होने वाला है। इसका संगदन वी मुनि पुष्यविकय जी ने किया है और गुजराती क्रमुवाद पं० केचरदास जी ने।

मृश्वरूप में पुराना, पर इस पुरा में नए रूप से पुनस्कीवित एक साहित्य संसद्ध कार्या का निर्देश करना उपयुक्त होगा। यह मार्ग है किया व बाद के उपर साहित्य को उत्तरीर्थ करके चिरवीवित रतने का। इसमें सबसे पहले का सामामिदिर का निर्देश करना चाहिए। उक्का निर्माय की साहित्य के उद्धारक, समल आगमी और आगमेतर कैकड़ी पुलकों के कीराइक आचार्य सामामिदिर वहीं ने पेता ही एक दूसरा मीदिर सुरत में ननवाया है। अपम में शिलाओं के उपर और दूसरें में ताक्षमरों के उपर आहर के उपर प्राप्त के उपर आहर होंगे हैं आप के उपर आहर होंगे हैं प्राप्त के इसमें के उपर और दूसरें में ताक्षमरों के उपर आहर होंगे हैं। यह से होंगे के दुसम्बन्ध से ये साहित्यांची वहीं अब हमारे बीच नहीं हैं। ऐसा ही अपन पर्वतामाम की सुरखा का हो रहा है। किन्न आप्तिक देशानिक तीर्थ के सावस्था तो सुरी भी पुष्प विजय जी ने ही किन्न का सुनिक देशानिक तीर्थ के सावस्था तो सुरी भी पुष्प विजय जी ने ही किन्न की हाल से साहकीपिटिम्स करायां है। उसमें वी सहकोपिटिम्स करायां है।

संशोधकों व ऐतिहासिकों का ध्यान खोंचने नाजी एक नहें संस्था का अभी प्रारंभ हुआ है। राजस्थान सरकार ने मुनि भी जिन विजय जी को अध्यक्ता में 'पाजस्थान पुरातक' मेरिर' की स्थापना को है। राजस्थान में सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अनेकृतिय सामग्री विकरी यही है। इस संस्था द्वारा वह सामग्री प्रकार में आपाणी तो संशोधन च्रेत्र का बहा उपकार होगा।

प्रो॰ एच॰ डी॰ वेलवाकर ने हरितोपनाला नामक अन्यमाला में 'जय-रामन' नाम से खुन्दःशास्त्र के चार प्राचीन प्रत्य संगादित किये हैं। 'जवदेव अन्दस्', जबक्कित कृत 'खुन्दोतुगासन', केदार का 'इत्तरालकर', स्त्रीर स्त्रा॰ हेमचन्द्र का 'कुन्दोनुग्रासन' इन चार प्रत्यों का उसमें समावेश हुआ है।

'Studien zum Mahanisiha' नाम से देमवर्ग से क्षमी एक प्रन्य प्रकाशित हुआ दे। इसमें महानिशीय नानक तीन हेहफ्रन्य के खटे से आदर्षे प्रत्यक्त तक का विशेषकर से आप्यक्त Frank Bichard Hamn और डॉ॰ शुक्ति ने करके सपने कष्ण्यन का जो परिचाम हुआ उसे लिपिकड़ कर दिया है। जैन दर्शन-

जैन दर्शन से संबंध रखने वाले कुछ हो मुहों पर संद्रोप में विचार करना यहाँ इष्ट है । निश्चय और व्यवहार नय जैन परस्परा में प्रसिद्ध है. विद्वान लोग जानते हैं कि इसी नय विभाग की आधारभूत दृष्टि का स्वीकार इतर दर्शनों में भी है। बौद दर्शन बहुत पुराने समय से परमार्थ श्रीर संवृति इन दो दृष्टियों से निरूपण करता आया है। शाकर वेदान्त की पारमार्थिक तथा व्यावहारिक या मायिक दृष्टि प्रसिद्ध है। इस तरह जैन-जेनेतर दर्शनी में परमार्थ या निश्चय ख़ौर सं्ति या व्यवहार दृष्टि का स्वीकार तो है. पर उन दर्शनों में उक्त दोनो दृष्टियों से किया जाने वाला तस्वनिरूपण विलक्कल जदा-जदा है । यदापि जैनेतर सभी दर्शनों में निश्चय द्वाप्ट सम्मत तत्त्व-निरूपण एक नहीं है. तथापि सभी मोजलजी दर्शनों में निश्चय दृष्टि सम्मत ब्राचार व चारित्र एक ही है. भले ही परिभाषा वर्गीकरण खादि भिन्न हीं। यहाँ तो यह दिखाना है कि जैन परम्परा में जो निश्चय और व्यवहार रूप से दी दृष्टियाँ मानी गई हैं वे तत्त्वज्ञान श्रीर श्राचार टोनो क्षेत्रों में लाग की गई हैं। इतर सभी भारतीय दर्शनों की तरह जैनदर्शन में भी तत्त्वज्ञान श्रीर श्राचार दोनों का सन्तवेश है । जब निश्चय-व्यवहार नय का प्रयोग तत्त्वज्ञान श्रीर श्राचार टोनो में होता है तब, सामान्य रूप से शास्त्र चिन्तन करने वाला यह अन्तर जान नहीं पाता कि तत्त्वज्ञान के लेत्र में किया जाने वाला निश्चय और व्यवहार का प्रयोग श्राचार के खेत्र में किये जाने वाले वैसे प्रयोग से भिन्न है और भिन्न परिणाम का सचक भी है। तत्त्वज्ञान की निश्चय दृष्टि श्लीर श्लाचार विषयक निश्चय दृष्टि ये दोनों एक नहीं। इसी तरह उभय विषयक व्यवहार दृष्टि के बारे में भी समभाना चाहिए । इसका स्पष्टीकरण यों है---

जब निश्चय दृष्टि से तत्त्व का स्वरूप प्रतिवादन करना हो तो उसकी सीमा में केवल यही बात क्यानी चाहिए कि जगत के मूल तत्त्व क्या हैं ! कितने हैं ! श्रीर उनका खेनकाल आर्ट निरिष्ट सरूप क्या है ! श्रीर जब व्यवहार दृष्टि से तत्त्व निरुषण दृष्ट हो तब उन्हीं मूल तत्त्वों का उपन्यक्तनकाल आर्टि से साये सरूप प्रतिवादित किया जाता है। इस तरह इस निश्चय दृष्टि का उपयोग करके जैन दर्शन समनत तत्त्वों का स्वरूप कहना चाहि तो संख्ये में यह कह सकते हैं कि चेतन स्वयंतन ऐसे परस्य स्वयन्त विज्ञातीय दो तत्त्व हैं। दोनों

१. कथावत्यु, माध्यमक कारिका ऋादि ।

२. चतुःसत्य, चतुःर्यू इ, व श्रासव-बंधादि चतुष्क ।

क्क दसरे पर असर डाखने की शक्ति भी घारण करते हैं। चेतन का संकोच विस्तार यह टब्य-खेत्र-काल ब्राटि सापेख होने से व्यवहारहृष्टि सिद्ध है । ऋषोतम पुद्रगत का परमागुरूमत्व या एक प्रदेशावगाह्यत्व यह निश्चयहिष्ट का विषय है. जब कि उसका स्कन्थपरिवासन या श्रपने क्षेत्र में श्रन्य श्रनन्त परमारा श्रीर स्कन्धों को अवकाश देना यह व्यवहारदृष्टि का निरूपण है। परन्त आचारलकी निश्चय श्रीर व्यवहार होते का निरूपमा जहे प्रकार से होता है। जैनदर्शन प्रोस की परम पुरुषाय मानकर उसी की हाँष्ट से खाचार की व्यवस्था करता है। खतएक जो श्राचार सीधे तौर से मोचलची है वही नैश्चिषक श्राचार है इस श्राचार में दृष्टिभ्रम श्रीर काषायिक वृत्तियों के निर्मृतीकरण मात्र का समावेश होता है। पर व्यावहारिक आचार ऐसा एकरूप नहीं। नैश्चयिक आचार की भनिका से निष्पन्न ऐसे भिन्न-भिन्न देश काल-जाति-स्वभाव-दिच ग्राटि के ग्रानुसार कभी-कभी परस्पर विरुद्ध दिलाई देने वाले भी आचार व्यावहारिक आचार कोटि में गिने जाते हैं। नैश्चयिक ज्ञानार की भूमिका पर वर्तमान एक ही व्यक्ति श्रानेकविष व्यावहारिक श्राचारों में से गुजरता है। इस तरह हम देखते हैं कि श्राचारगाभी नैक्षयिक हाँस्ट या व्यावहारिक हाँस्ट मख्यतया मोक्ष परुषार्थ की दृष्टि से ही विचार करती है। जब कि तत्त्वनिरूपक निश्चय या व्यवहार दृष्टि केवल जगत के स्वरूप को लक्ष्य में रखकर ही प्रवृत्त होती है। तत्वज्ञान और श्राचार तदी उक्त दोनों नयों में एक दमरा भी महत्त्व का श्रन्तर है, जो ध्यान देने योग्य है।

नैश्विषक इण्टि सम्मत तस्त्री का स्वरूप हम सभी साधारण जिज्ञासु कभी प्रत्या कर नहीं गाने । हम ऐसे किसी स्वरिक के कथन पर अद्धा रखकर ही की स्वरूप मानते हैं कि जिस स्वर्क्त ने तत्त्वस्वरूप का साञ्चात्कार किया हो। पर प्राचार के बारे में ऐसा नहीं है। कोई भी आगरूक साधक प्रधानी अपनीक सत्त्रक्षमत् इतियों को व उनकी तीवता-मन्दता के तारतम्य को सीवा अधिक प्रत्यात्व ज्ञान सकता है। वब कि अपन व्यक्ति के लिए पहले स्वर्क्त की इतियों पर्याप परोख हैं। नैश्विषक हो या ध्यावहारिक, तत्वज्ञान का स्वरूप उसन्तर्भ कर्याण परोख हैं। नैश्विषक हो या ध्यावहारिक, तत्वज्ञान का स्वरूप उसन्तर अधिक उर्वन के सी अपनुत्राधियों के लिए पहल सा है तथा सामान परिमाणावह है। पर नैश्विषक व ध्यावहारिक आचार एक साचे स्वरूप रिवेचन से में केवल इतना है सिक्त करना चाहता है कि निश्चष और ध्यावहार यथे दो शब्द मले ही समान हो। पर तत्वज्ञान और आचार के केव में सिक्तिक आमामाम से लागू होते हैं, और हमें विशिष्क प्रतिमान परिमाणा र हैं केवते हैं।

निश्चयहाँक्ट से जैन तत्त्वज्ञान की अभिका श्रीपनिषद तत्त्वज्ञान से विसक्रक भिन्न हैं। प्राचीन माने जाने वाले सभी उपनिषद सत्, ग्रसत्, ग्रात्मा, ग्रस, श्रव्यक्त. श्राकाश. श्रादि भिन्न-भिन्न नामों से जगत के मूल का निरूपण करते हए केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जगत् जड़-चेवन आदि रूप में कैसा ही नानारूप क्यों न हो, पर उसके मूल में ऋसली तत्त्व तो केवल एक ही है। जब कि जैनदर्शन जगत के मुख में किसी एक ही तत्त्व का स्वीकार नहीं करता. प्रत्युत परस्पर विजातीय ऐसे स्वतन्त्र दो तत्त्वों का स्वीकार करके उसके ब्राप्तार पर विज्य के बैजवरूप्य की व्यवस्था करता है। चौबीस तस्य मानने वाले सांख्य दर्शन को श्रीर शांकर श्रादि वेदान्त शाखाश्रों को छोड़ कर-भारतीय दर्शनों में ऐसा कोई दर्शन नहीं जो जगत के मलरूप से केवल एक तत्त्व स्वीकार करता हो । न्याय-वैशेषिक हो या साख्य योग हो. या पर्च मीमासा हो सम श्रापने श्रापने दग से जगत के मल में श्रानेक तत्त्वों का स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट है कि जैन तत्त्वचिन्तन की प्रकृति श्रीपनिषद् तत्त्वचिन्तन की प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। ऐसा होते हुए भी जब डॉ॰ रानडे जैसे सहम तत्वचिन्तक उपनिषदों में जैन तत्त्वचिन्तन का उद्गम दिखाते हैं तब विचार करने से ऐसा मालम होता है कि यह केवल उपनिषद भक्ति की खात्यन्तिकता है। इस तरह उन्होंने जो बौददर्शन या न्याय वैशेषिक दर्शन का संबन्ध उपनिषदों से जोड़ा है वह भी मेरी राय में प्रान्त है। इस विषय में मेक्समूलर \* श्रीर डॉ॰ ध्रव श्रादि की दृष्टि जैसी स्पष्ट है वैसी बहुत कम भारतीय विद्वानों की होगी। डॉ॰ रानडे की श्रपेद्धा प्रो० हरियला व डॉ॰ एस॰ एन॰ दासगुन्त का निरूपण मुल्यवान है । जान पडता है कि उन्होंने ऋन्यान्य दर्शनों के मुलग्रन्थां को विशेष सहानुभृति व गहराई से पढ़ा है।

#### श्रनेकान्तवाद 3

हम सभी जानते हैं कि बुद्ध ऋषने को विभव्यवादों <sup>र</sup> कहते हैं। जैन आगामी में महावीर को भी विभव्यवादी सूचित किया है। <sup>र</sup> विभव्यवाद का मतलब पृथक्करण पूर्वक सत्य-ग्रास्त्य का निरूपण व सत्यों का यथावत् समन्वय करना

१. कम्स्ट्रक्टिव सर्वे ब्रॉफ उपनिपदिक् फिलॉसॉफी पृ० १७६

२. दि सिक्स सिस्टम्स ऋष्र इविडयन फिलॉसॉफी

३. प्रमासमीमांसा भाषाटिपस पृ० ६१

मिन्मिमिनिकाय मुत्त ६६

५. सूत्रकृतांग १. १४. २२.

है। विमन्यवाद के गर्म में ही किसी भी एकान्त का परित्याग स्वित्त है। एक सम्मी बस्तु के दो क्षेप्र ही उनके दो इन्त्त हैं। इन्ती इन स्थान निक्षित है। पर उन दो इन्तों के बीच का इन्तर सा बीच का विस्तार—सन्ती की तयद पिन नहीं। इत्तरप्र दो इन्तों का परित्याग करके बीच के मार्ग पर चलने वाले सभी एक जैसे हो ही नहीं सकते वहीं कारण है कि विनम्पवादी होने पर भी बुद्ध और महावीर की हृष्टि में कई वालों में बहुत इन्तर रहा है। एक व्यक्ति इमुक्त विवद्या से मम्पमार्ग या विमन्यवाद पटाला है तो दूबरा व्यक्ति इन्य विवद्या से पटाला है। पर हमें प्यान रखना चाहिए कि देसी भिन्नता होते हुए भी बीद और जैनटरोन की झात्मा तो विभन्यवाद ही है।

विभज्यवाद का ही दूसरा नाम ऋनेकान्त है, क्योंकि विभज्यवाद में एकान्त-दृष्टिकोण का त्याग है। बौद्ध परम्परा में विभज्यवाद के स्थान में मध्यम मार्ग शब्द विशेष रूढ है। हमने ऊपर देखा कि अन्तों का परित्याग करने पर भी श्चनेकान्त के श्रवलम्बन में मिस्न-भिन्न विचारकों का भिन्त-भिन्न दृष्टिकोण सम्भव है। श्रतएव हम न्याय, सांख्य-योग श्रीर मीमांसक जैसे दर्शनों में भी विभव्यवाद तथा श्रानेकान्त शब्द के व्यवहार से निरूपण पाते हैं । श्राह्मपाद कत 'न्यायस्त्र' के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्स्यायन ने २-१-१५, १६ के भाष्य में जो निरूपस किया है वह अतेकान का स्पष्ट होतक है और 'यथा दर्शन विभागवननं' कहकर तो उन्होंने विभव्यवाद के भाव को ही ध्वनित किया है । हम सांख्यदर्शन की सारी तत्त्वचिन्तन प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो मालुम पहेगा कि वह स्रनेकान्त दृष्टि से निरूपित है। 'योगदर्शन' के ३-१३ सत्र के भाष्य तथा तत्ववैशारदी विवरण को ध्यान से पढ़ने वाला सांख्य-योग दर्शन की श्रानेकान्त हर्ष्ट्रि को यथावत समभ सकता है। कुमारिल ने भी 'श्लोक वार्तिक श्रीर श्रन्थत्र श्रपनी तत्त्व-व्यवस्था में श्रानेकान्तदृष्टि का उपयोग किया है. १ उपनिषदों के समान आधार पर केवलाईत, विशिष्टाईत, दैताईत, शहाईत श्रादि जो श्रनेक वाद स्थापित हुए हैं वे बस्ततः अनेकान्त विचार सरगी के भिन्न-भिन्न प्रकार हैं। तत्त्वचिन्तन की बात छोडकर इम मानवयुथों के जुदे-जुदे श्चाचार व्यवहारों पर ध्यान देगे तो भी तनमें श्रानेकान रश्चि पार्वेशे । वस्ततः जीवन का स्वरूप ही ऐसा है कि जो एकान्तदृष्टि में पूरा प्रकट हो ही नहीं सकता । मानवीय व्यवहार मी ऐसा है कि जो श्रानेकान्त दृष्टि का श्रान्तिम श्रावलम्बन बिना लिये निभ नहीं सकता । इस संचित प्रतिपादन से केवल इतना ही सचित करना है कि हम संशोधक ग्रम्या-

१. रुलोक वार्तिक, श्रात्मवाद २६-३० श्रादि ।

िक्यों को हर एक मकार की कानेकान्तहाड़ि को, उसके निरूपक की भूमिका पर रहकर ही समम्बने का प्रयक्त करना चाहिए। ऐसा करने पर हम न केवल मारतीय संकृति के किन्तु मानवीय संस्कृति के हर एक वर्तुल में भी एक व्यापक समन्यय का युक्त पार्वेगे।

श्चनेकान्त दृष्टि में से ही नयवाद तथा सप्तभंगी विचार का जन्म हन्ना है। अतएव में नयवाद तथा सप्तभंगी विचार के विषय में कल प्रकीर्ण विचार उपस्थित करता हूँ । नय सात माने जाते है । जनमें पहले चार हार्थनय ह्यौर पिछले तीन शब्द नय हैं। महत्त्व के मिन्त-मिन्त टार्शनिक मन्तव्यों को उस-उस दर्शन के दृष्टिकोण की भूमिका पर ही नयवाद के द्वारा समभाने का तथा व्यवस्थित करने का तत्कालीन जैन आचायों का उद्देश्य रहा है। दार्शनिक विचारों के विकास के साथ ही जैन आचारों में संभवित अध्ययन के आधार पर नय विचार में भी उस विकास का समावेश किया है। यह बात इतिहास सिद्ध है। भगवान महावीर के श्रद्धिलची जीवन का तथा तत्कालीन शासन का विचार करने से जान पड़ता है कि नयवार मल में अर्थनय तक ही सीमित होगा । जब शासन के प्रचार के साथ-साथ व्याकरण, निरुक्त, निषंट, कोप जैसे शास्त्रान्तरी का ऋष्ययन बढता गया तब विचक्रण खाचायों ने नयवाद में शब्द-स्पर्शी विचारों को भी शब्दनव रूप से स्थान दिया । संभव है शरू में शब्दनयी म एक शब्दनय ही रहा हो । इसकी पृष्टि में यह कहा जा सकता है कि नियुक्ति में नयों की पाँच संख्या का भी एक विकल्प है। किमशः शब्द नय के तीन भेद हुए जिसके उदाहरण व्याकरण, निरुक्त, कोष ख्रादि के शब्द प्रधान विचारों से ही लिये गए है।

शाचीन समय में वेदान्त के स्थान में सांख्य-रांत ही प्रधान था इसी से आवायों ने संग्रह नय के उदाहरण रूप से साख्यरहांन को लिया है। पर संस्थायों के यह तस्यवाद की प्रतिद्वा बदां, तब बैन विद्वानों ने संग्रह नय के उदाहरण रूप से त्रस्वाद की ही लिया है। इसी तरह शुरू में ऋतुष्व का उदा-हरण समान्य बीद दर्शन था। पर जब प्राप्ताय यहांचित्रयंगी जैतों ने देखा कि बीद दर्शन को नी सामान्य की द्वारा में स्वाप्त के सामान्य की द्वारा में सामान्य की द्वारा में सामान्य की सामान्य की

इस चर्चा से सूचित यह होता है कि नयवाद मूल में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोशों का संप्राहक है। अतएव उसकी संप्राहक सोमा अध्ययन व चिन्तन की वृद्धि के

१. श्रावश्यक निर्मुक्ति गा० ७५६

क्षम ही नक्षती रही है। ऐसी हातत में कैनदर्शन के प्राप्याची एवं संशोधकों का कर्मम हो जाता है कि वे बाह्यनिक विशास ज्ञान सामग्री का उपयोग करें और नग निचार का चेत्र सर्वागीय थयार्थ ज्ञाययन से बिस्तृत करें, केवल एकदेरीयता से संतुष्ट न रहें।

मैनाम' शब्द की फैक + गम, ' मैग( खनेक ) + म तथा 'निगमे जवः' मैसी तीन खुनलियों निर्धुक्ति खादि प्रत्यों में गाई जातों हैं। ' पर वस्तुस्थिति के साथ मिलान करने से जान पड़ता है कि तीसरी खुन्ति ही विशेष आख है, उसके खनुतार क्यं होता है कि जो विचार या व्यवहार निगम में —व्यापार व्यवसाय करनेवाले महाजनों के स्थान में होता है वह नैगम ।' जैसे महाजनों के स्थान में होता है वह नैगम ।' जैसे महाजनों के व्यवहार में भिन्न-भिन्न मती ना समाचेश होता है, वैसे ही इस नय में भिन्न-भिन्न तानिक मन्तव्यों का समाचेश विविद्यत है। पदली दो खुराचियों वीशी हो करना प्रयुत्त हैं । यहती दो खुराचियों वीशी हो करना प्रयुत्त हैं, जैसी कि 'इन्ट' खं 'इं द्वातीति इन्द्र' यह माठरहाचि गत खुराचि है।

सत्तमंगी गत सात मगों में शुरू के चार ही महत्व के हैं क्योंकि बेद, उपनिपद ब्राटि बन्धों में तथा 'डीवनिकाय' के ब्रहाबाल सूत्र में ऐसे चार विकल्प खूटेखूटे रूप में वा एक माथ निरिष्ट पाये जाते हैं। सात भंगों में वो पिछले तीन भंग है उनका निर्देश किसी के पद्मरूप में कहीं देखते में नहीं अथा। इससे शुरू के चार भंग ही ब्रयनो ऐतिहासिक भूमिका रखते हैं ऐसा फिलत होता है।

शुरू के चार भंगों में एक 'क्षवक्तस्य' नाम का भंग भी है। उसके क्षर्य के बारे में कुछ विचारणीय बात है। आगम सुप के प्रारम्भ से अवक्रव्य भंग का अर्थ ऐसा किया जाता है कि तत् अतन्त् या निय-अपिनय आदि दो अर्थो के सार प्रतिपादन करनेचाला कोई राज्द ही नहीं, अतपद ऐसे प्रतिपादन की विचला होने पर बस्तु अवक्रव्य है। परन्तु अवक्रव्य शहर के दिवहास को देखते हुए कहना पढ़ता है कि उसकी दूसरी व ऐतिहासिक व्याख्या पुपने शाओं में है।

उपनिषदों में 'यतो वाचो निवर्तन्ते, ऋप्राप्य मनसा सह' इस उक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को झानिर्वचनीय ऋयवा वचनागोचर सुचित किया है। इसी

१. श्रावश्यक निर्युक्ति गा॰७५५, तत्त्वार्यभाष्य १.३५; स्थानांगटीका स्था॰ ७

२. भगवती जतक १. उद्रेशा १०

३ तैसिरीय उपनिषद् २ ४.।

सरह 'झाचारांग' में भी 'सब्बे सरा निष्काट्टीत, तत्य कुन्यी न विक्वाह' कारि द्वारा झाल्या के स्वरूप को वचनागोचर कहा है। बुद्ध ने भी झनेक वस्तुझों को अञ्चाहत' राज्य के द्वारा वचनागोचर ही शूचित किया है।

बैन परम्परा में तो ऋतभिलाप्य माव प्रसिद्ध हैं जो कभी बचनागोचर नहीं होते। मैं समक्षता हूँ कि ससमंगी में ऋवक्तव्य का जो ऋषे खिया जाता है वह पुरानी व्याख्या का वादाश्रित व तर्कतम्य दसरा रूप है।

समर्भगी के विचार प्रसंग में एक बात का निर्देश करना जरूरी है। भीशंकराचार्य के 'ब्रह्मसत्र' २-२-३३ के भाष्य में समभंगी को संशयात्मक शान रूप से निर्दिष्ट किया है। श्रीरामनजानार्य ने भी उन्हीं का श्रानुसरण किया है। यह हुई पुराने खराडन मराडन प्रधान साम्प्रदायिक युग की बात। पर तुलनात्मक श्रीर व्यापक श्राप्ययन के झाधार पर प्रवृत्त हुए नए युग के विद्वानों का विचार इस विषय में जानना चाहिए। डॉ॰ ए॰ बी॰ ध्रव, जो भारतीय तथा पाश्चात्य तत्त्वज्ञान की सब शाखाओं के पारदशों विद्वान रहे खास कर शांकर वेदान्त के विशेष पश्चपाती भी रहे---उन्होंने ऋपने 'जैन ऋने ब्राह्मण्' भाषण में स्पष्ट कहा है कि सप्तभंगी यह कोई संशयज्ञान नहीं है। वह तो सत्य के नाना-विष खरूपों की निदर्शक एक विचारसरशी है। श्रीनर्मदाशंकर मेहता जो भारतीय समग्र तत्त्वज्ञान की परम्पराश्चों श्चौर खासकर वेद-वेदान्त की परम्परा के श्वसाधारण मौलिक विद्वान थे: श्रीर जिन्होंने 'हिन्द तत्त्वशान नो इतिहास' श्रादि श्रनेक अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिखी हैं, उन्होंने भी सप्तभगी का निरूपण विलक्त असाम्प्र-दायिक दृष्टि से किया है, जो पठनीय है। सर राधाकृष्णन, डॉ॰ दासगुप्त आदि ध तत्त्व चिन्तकों ने भी सप्तभंगी का निरूपण जैन दृष्टिकोण को बरावर समक्ष कर ही किया है। यह बात में इसलिए लिख रहा हैं कि साम्प्रदायिक श्रीर श्रसाम्प्र-दायिक श्राध्ययन का श्रान्तर ध्यान में श्रा जाय ।

चारित्र के दो अंग हैं, जीवनगत आगन्तुक दोषों की दूर करना यह पहला,

१. श्राचारांग स्० १७० ।

२. मण्भिमनिकायसुत्त ६३।

३. विशेषा॰ मा॰ १४१, ४८८ ।

४. ऋापगो धर्म पृ० ६७३।

<sup>4.</sup> पृ० २१३-२१६ I

राषाकृष्णन—इविडयन फिलॉसॉफी वॉल्यूम १, ए० ३०२।
 दासगुता—ए हिस्ट्री ब्रॉफ इन्डियन फिलॉसॉफी वॉल्यूम १, ए० १७६।

श्रीर आत्मा की स्वामाविक शक्तियों व सद्गुयों का उत्कर्ष करना यह दूचरा श्रंग है। दोनों श्रंगों के लिए किए जाने वाले सम्बक् पुरुवार्थ में ही वैवक्तिक श्रीर सामाविक जीवन की कृतार्थता है।

उक्त दोनों झंग परस्पर एसे सम्बन्ध हैं कि पहले के बिना दूसरा संभव ही नहीं, और दसरे के बिना पहला ध्येयशुन्य होने से शुन्यवत् हैं।

इसी टिप्ट से महाबीर बैसे ऋतुमिवेषों ने हिंसा आदि स्क्रोणों से विरत होने का उपरेश दिया न साथकों के लिए प्राणातिपातिवस्मय आदि कतों की योजना की, परन्तु स्क्षुसाति व ऋतक प्रकृति वाले लोगों ने उन निष्कृति प्रधान कतों में ही चारित्र की पूर्वाता मानकर उसके उचरार्थ या साध्यमूल दूसरे और की उपेदा की। इसका परिणाम ऋतीत की तरह वर्गमान काल में भी अनेक विकृतियों में नजर आता है। सामाजिक तथा चार्मिक समी चुंत्रों में जीवन गतिशूत्य व विसंसादी वन गया है। अद्यादम लेगीयक विचारकों का कर्तव्य है कि विरातिप्रधान कर्तो हा तारार्थ लोगों के मामहेन गई।

भगवान महावीर का तात्वर्य यही रहा है कि स्वामाविक सद्गुणों के विकास की पहली शर्त यह है कि आगन्तुक मतों को दूर करना। इस शर्त की अनिवार्यता समभ्क कर ही सभी संतों ने पहले क्लेशनिवृत्ति पर ही भार दिया है। और वं अपने जीवन के उदाहरण से समभक्त गए हैं कि क्लेशनिवृत्ति के बाद वैयक्तिक तथा सागुदायिक जीवन में सद्गुणों की वृद्धि व पुष्टि का कैसे सम्बद्ध पदार्थ करना।

### तुरन्त करने योग्य काम--

कई मायडारों की सुनियाँ व्यवस्थित वनी है, पर ख्यों नहीं है तो कई सुनियाँ ख्यों भी हैं। और कई भारडारों को बनी ही नहीं है, कई की है तो व्यवस्थित नहीं हैं। मेरी राय में एक महत्त्व का काम यह है कि एक ऐसी महास्वी रीयार करनी चाहिए, जिसमें मों ने बेलाकर की जिनरत्नकेश नामक सूची के समाध्यक करा का साथ सब मायडारों की सुचियों आ जाएँ। जो न बनी हो तैयार कराई आएँ, अध्यवस्थित क्याई आएँ। ऐसी एक महासुची होने से देशविदेश में बर्गमान पावत् बैन साहित्य की जानकारी किसी भी जिज्ञान्त के भर बैठे छुकर हो सकेगी और काम में सरलता भी होगी। महास में भी रायवन संस्कृत मन्यों की ऐसी ही सुची तैयार कर रहे हैं। वर्जिन मेन्युक्तिप्ट की एक बड़ी वित्तृत सूची कामी हो प्रसिद्ध हुई है। ऐसी ही वर्जिन क्या पुरात्वाच्या सामग्री के विषय में भी है। तसका भी संकृतन एक सुची हारा क्यारी है।

अपभंश भाषा के साहित्य के विशोध प्रकाशनों की आवश्यकता पर पहले के प्रमुखों ने कहा है, परन्तु उत्तक उत्त्वतर क्राय्यन का विशिष्ट प्रकल्प होना अत्यन्त जरूरी है। इस्ति तिवाध शुकराती, राजस्थानी, हिन्दी, सपाठी, बंगाखी आदि भाषाओं के कड़ीचंध इतिहास लेखन का कार्य संभव ही नहीं। इसी तरह उच्च शिखा के लिए प्रांतीच भाषाओं को भाष्यम बनाने का जो विचार चारों और विकतित हो रहा है, उत्तकी पूरी सफलता तभी संभव है जब उक्त भाषाओं में शुक्रपंत्रम भाषाओं का अप्यपन अभिवायं कर से अपेतित है।

प्राकृत विशेष नामों के कोव की उपयोगिता तथा नैन वारिमापिक शब्द कोष की उपयोगिता के बारे में ऋतः पूर्व कहा गया है। में इस विषय में ऋषिक चर्चान करके एक ऐसा स्वन करता हूँ जो मेरी राव में ऋगज की स्थिति में कस्ते प्रथम कर्टवा है और जिन्हें हारा नए युग की माँग को इस लोग विशेष सरलता व एक सचार बद्दित से प्रग कर सकरेंगे। वह सुचन यह है—

नवसुगीन साहित्यक मर्यादाओं को समफते वालों की तथा उनमें रस लेने वालों की संख्या अनेक प्रकार से वह रही है। नव शिव्हा प्राप्त अध्यापक विद्यार्थी आहि तो मिलते ही हैं, पर पुगाने ध्या से पढ़ दूप पिडलों व जलवारी एवं मिल्लुओं की बाफी ताराद भी इस नए खुग का बल जानने कसी है। अध्याप्यी पर विद्याप्यिय धनवारी का ध्यान भी इस आग गया है। बुदे उद्दे कैन फिरकों में ऐसी खुंटी वड़ी संस्थाएँ भी चल दी है तथा निकलतों वा रही हैं जो नए सुग की साहित्यक आवश्यकता को थोड़ा बहुत पहचानती हैं और थोष मार्यदर्शन मिलने पर विशेष विकास करने की उदारवृति भी धारण करती है।

यह सब सामग्री मामूली नहीं है, फिर भी हम जो काम जितनी त्वरा से और जितनी पूर्णता से करना चाहते हैं वह हो नहीं पाता । कारण एक ही है कि उक्त सब सामग्री विकार हुई कहियों को तरह एकस्वता विहीन है।

इस सब जानते हैं कि शहबंनाय और महाबीर के तीर्थ का जो और कैसा कुछ अस्तित्व योग है उसका कारण देवल कंप रचना व मंग व्यवस्था है। यह बच्छ हमें हजारों वर्ष ने अनावास विशासत में मिली है, गाँव-गाँव, शहर-शहर में जहाँ भी कैन है, अपने उनका दो का सच है।

हर एक फिरके के साथु-जित-भष्टारको का भी संब है। उस उस फिरके के तीर्थ-मन्दिर-चर्मस्थान मरहार ऋदि विशेष हितों की रखा तथा हुवि करने वाली कमेटियाँ—पेहियाँ व कान्यरेन्सें तथा परिपर्दे मी हैं। यह सक संच्यानित का ही निवर्शन है। जब इतनी बढी संच ग्रान्ति है तब क्या कारफ है कि हम मन चाहे सर्वसम्मत साहित्यिक काम को हाथ में तोने से हिच-किचाते हैं ?

मुम्मको लगता है कि हमारी चिरकालीन संबद्यकि हसिक्षप कार्यक्रम सावित नहीं होती कि उसमें नव होटे का प्रायस्त्यन नहीं है। अत्यय हमें एक ऐसे सब की स्यापना करनी चाहिए कि जिसमें बैन जैनेतर, देशी विदेशी एहस्य त्यागी पिएंडत अच्यापक आदि सब आइष्ट होकर सिमालित हो सकें और संव हारा सोची गई आवश्यक साहित्यक प्रकृतियों में अपने-अपने स्थान में रहकर भी अपनी अपनी योग्यता व सिंब के अनुसार भाग से तकें, निमालिद हम नयर की मीं को सामप्रदायिक या पान्यिक न होगी। केवल जैन परंपरा से सम्बद सब प्रकार के साहित्य को नई करता के अनुसार तथार व प्रकाशिक करना और पितरे हुए योग्य अधिकारियों से विभाजन पूर्वक काम लेना एवं मीजूदा तथा गई स्थापित होने वाली साहित्यक संत्याओं को नयी दृष्टि का परि- चच कराना इत्थारि हम संच का काम रहेगा। जिसमें किसी का विसंवार हमें और जिसके दिना गए युग की माँग हम कमी पुरा है कर नहीं सकते।

पुरानी बस्तुओं की रद्धा करना इष्ट है, पर इसी को इतिशी मान लेना भूल है। अतप्त हमें नई एवं स्कूर्ति देने वाली आवश्यकताओं को लक्ष्य में रख-कर ऐसे संघ का रचना करनी होगी। इसके विचान, पराधिकारी, कार्य-विभाजन, आर्थिक बाज् आर्थिक बाज् कार्यिक कि विचार में यहाँ नहीं करता। इसके विष् हमें पुनः मिलना होगा।

ई० १६५१ ]

१ क्रोरिएन्टल कॉन्फॉन्स के लहनी क्रिथिवेशन में 'प्राकृत और जैनधर्म' विभाग के क्राय्यक्षपद से दिया गया व्याख्यात । इसके क्रन्त में मुनिश्री पुष्प-विजयवी डारा किसे गए कार्य की रूपरेखा क्रीर नए प्रकाशनी की सुची है। उसे यहाँ नहीं दिया गया ।

# विश्व शांतिवादी सम्मेलन और जैन परम्परा

#### भूमिका

मि॰ होरेस ऋलेक्वैन्डर-मुख कुछ व्यक्तियों ने १६४६ में गाँधीओं के सामने प्रस्ताव रस्ता या कि सत्य और ऋहिंसा में पूरा विश्वास रखनेवाले विश्व भर के हुने गिन ग्रानितादी आपके साय एक समाह कहीं शान्त स्थान में किवारों । ऋनन्तर सेवाआम में डा॰ राजेन्द्रप्रसादओं के प्रमुखल में विवाराय जनवरी १६४६ में मिली हुई बैठक में जैसा तय हुआ या तदनुसार दिसम्बर १६४६ में विश्वभर के ७५ एकनिय्ड शान्तिवादियों का सम्मेखन मिलने जा रही । हस सम्मेखन के आमंत्रवादाताओं में शिव्य जैन गृहस्य भी शामिल हैं।

कैन परम्पर। अपने जन्मकाल से ही आहिंसावादी और उद्दे-दुदे होन्नों में आहिंसा वा विविध प्रयोग करनेवाली रही है। सम्मेलन के आयोजको ने अस्ति परिणामों के साथ एक इस परिणाम की भी आशा रक्षी है कि सामाजिक और राजकींथ प्ररूपों को आहिंसा के द्वारा इस करने का प्रयक्त करनेवाले विश्व भर के सी-पुरुषों का एक संव बने। असएव हम जैनों के लिए आवश्यक हो जाता है कि पहले हम सोर्च कि शान्तिवादी सम्मेलन के प्रति आहिंसावादी रूप से जैन परम्पा का क्या कर्माव्य है।

किश्चियन शान्तिवाद हो, जैन अर्द्धसावाद हो या गाँधीओ का अर्द्धसा मार्ग हो, सबकी सामान्य मूमिका यह है कि खुट हिंसा से बचना और यथासम्भव सोकहित की विधायक प्रकृति करना। परन्तु इस अहिसा तस्य का विकास सब परम्पनाओं में कुछ अंशों में जुटे-बुटे रूप से हुआ है।

#### शान्तिवाद

"Thou shalt not kill' इत्यादि बाईनल के उपदेशों के झाधार पर काईस्ट के पनके अनुवाधिओं ने जो आहिंसामूलक विविध प्रष्टृतियों का विकास किया है उसका मुख्य दोज मानव समाज रहा है। मानव समाज की नार्ताविक संबाओं की सथी भावना में ते किसी मी प्रकार के युद्ध में, अध्य स व उद्ध की सामाजिक हित की जवानदेशे को अदा करते दुए भी, स्थाक माग न तेने की इतिका भी उदय क्रानेक शताबिद्यों से हुआ है। जैसे जैते क्रिक्सियानिट का विस्तार होता गया, भिन्न-भिन्न देशों के साथ निकट और दूर का सम्बन्ध जुड़ता गया. सामाजिक और राजकीय जवाबदेही के बढ़ते जाने से उसमें से प्रक्षित होनेबाली समस्यास्त्रों को इल करने का सवाल पेचीदा होता गया, वैसे-वैसे शांति-बाटी मनोवृत्ति भी विकसित होती चली। ग्ररू में जहाँ वर्ग-युद्ध (Class War). नागरिक युद्ध ( Civil War ) ऋयांत् स्वदेश के अन्तर्गत किसी भी लडाई-भगारे में सरास्त्र भाग न लेने की मनोहत्ति थी वहाँ क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय यद तक में किसी भी तरह से सशुख्य भाग न लेने की मनोवृत्ति स्थिर हुई । इतना ही नहीं बल्कि यह मां भाव स्थिर हन्त्रा कि सम्भवित सभी शान्तिपूर्ण उपायों से यद को यतने का प्रयत्न किया जाय और सामाजिक. राजकीय व आर्थिक सेत्रों में भी वैषम्य निवारक शान्तिवादी प्रयत्न किये जाएँ । उसी खन्तिम विकसित मनोवन्ति का सचक Pacifism । शांतिवाद ) शब्द लगभग १६०५ से प्रसिद्ध रूप में श्रस्तित्व में श्राया । गाँधीजी के श्रहिंसक पुरुषार्थ के बाद तो Pacifism शब्द का श्रर्थ श्रीर भी व्यापक व उन्नत हम्रा है। ऋाज तो Pacifism शब्द के द्वारा हम 'हरेक प्रकार के श्रन्याय का निवारण करने के लिए बड़ी से बडी किसी भी शक्ति का सामना करने का सकिय श्रदम्य आतमवल'यह श्रर्थ सम्भते है, जो विश्व शांतिवादी सम्मेलन (World Pacifist Meeting) की भमिका है।

जैन श्रहिंसा

जैन परम्परा के जन्म के साथ ही ऋहिंसा की और तन्मूलक श्रपरिग्रष्ट की भावना जड़ी हुई है। जैसे-जैसे इस परम्परा का विकास तथा विस्तार होता गया वैसे वैसे उस भावना का भी भिन्त-भिन्न हैत्रों में नाना प्रकार का उपयोग व प्रयोग हुआ है। परन्तु जैन परम्परा की ऋहिंसक भावना, ऋन्य कृतिपय मारतीय धर्म परम्पराश्चों की तरह, यावत प्राणिमात्र की श्चिहिंसा व रह्या में चरितार्य होती श्रायी है. केवल मानव समाज तक कभी सीमित नहीं रही है। किश्चियंन ग्रहस्यों में अनेक व्यक्ति या अनेक छोटे-मोटे दल समय-समय पर ऐसे हए हैं जिन्होंने यद को उग्रतम परिस्थिति में भी उसमें भाग लेने का विरोध मरखान्त कष्ट सहन करके भी किया है जबकि जैन गृहस्थों की स्थिति इससे निराली रही है। हमें जैन इतिहास में प्रेसा कोई स्पष्ट उदाहरता नहीं मिलता जिसमें देश रहा के संकटपर्श क्षमों में भ्रानेवाली सशस्त्र यद तक की जवाबदेही टालने का या उसका विरोध करने का प्रयत्न किसी भी समभदार जवाबदेह जैन गृहस्थ ने किया हो ।

<sup>1.</sup> Encyclopaedia of Religion (Ed. V. Ferm, 1945,) p. 555.

### गाँचीजी की व्यहिंसा

गाँचीची जन्म से ही भारतीय आहिसक संस्कार वाले ही रहे हैं। प्राथिमात्र के प्रति उनकी आहिसा व अदुकंग हार्सि का स्रोत कर बहुता रहा है, विसक्षि का स्रोत कर वहता रहा है, विसक्षि को रहा के उनकी वीचन में मरे एके हैं। गोरखा और अन्य पुरु-पिकिश तो रहा हो। गोरखा और अन्य पुर-पिकिश तो रहा हो। गोरखा और अन्य पुर-पिकिश हो रहा है। वाले उनकी हिमायत तो हतानी प्रकट है कि वो किसी से खियी नहीं है। परन्तु सवका प्यान लॉचनेवाला उनका आहिसा का प्रयोग दुनिया में अजोड़ गिनी जानेवाली राजस्वाल के सामने वहें थीमाने पर अग्राक प्रतिकार या सत्यावार का है। इस प्रयोग ने पुरानी समी प्राप्य-पाआवार आहिसक परप्यराओं में आहिस का है। इस प्रयोग ने पुरानी समी प्राप्य-पाआवार आहिसक परप्यराओं में आहिस कार हो है की दूसरी तरफ से अन्य के अन्याय के प्रति न कुकते हुए उसका अग्राक प्रतिकार करने का प्रवल व सर्वश्चमें परपार्थ है। यही कारण है कि आहा का बोई भी सबा आहिसावारी या शांतिवारी गांधीजी की प्रराण की अप-राणाना कर नहीं सकता। इसी से इस विश्व शांतिवारी गांधीजी की प्रराण की अप-राणाना कर नहीं सकता। इसी से इस विश्व शांतिवारी सम्मेलन के पीछे भी गांधीजी का अपनोला व्यक्तिय पार्थ है।

#### निवृत्ति-प्रवृत्ति

जैन कुल में जन्म लेनेवाले बच्चों में कुछ ऐसे सुसंस्कार मातृ-स्तन्यपान के साथ बीजरूप में आते हैं जो पीछे से अपनेक प्रयत्नों के द्वारा भी दर्लभ हैं। उटाहरसार्थ-निर्मास भोजन, मद्य जैसी नसीली चीजों के प्रति प्रसा. किसी को न मताने की तथा किसी के प्राया न लेने की मनोइसि तथा केवल ग्रासहाय मनप्य को ही नहीं बल्कि प्राणिमात्र को संभवित सहायता पहुँचाने की वृत्ति । जनमजात जैन व्यक्ति में उक्त संस्कार स्वतःसिद्ध होते हुए भी उनकी प्रश्वन शक्ति का भान सामान्य रूप से खद जैनों में भी कम पाया जाता है. जबकि ऐसे ही संस्कारों की भित्ति पर महावीर, बढ़, काईस्ट ह्यौर गाँधीजी जैसों के लोक-कल्यासकारी जीवन का विकास हम्मा देखा जाता है। इसलिये इस जैनों को अपने विरासती ससंस्कारों को पहिचानने की दृष्टि का विकास करना सबसे पहले आवश्यक है जो ऐसे सम्मेलन के अवसर पर बानावास समाव है। अनेक लोग संन्यास-प्रधान होने के कारण जैन परम्परा को केवल निवृत्ति-मार्गी समस्रते हैं त्रीर कम समभादार खुद जैन भी ऋपनी धर्म परम्परा को निङ्कतिमार्गी मानने मनवाने में गौरव लेते हैं। इससे प्रत्येक नई जैन पीढी के मन में एक ऐसा श्चकर्मस्यता का संस्कार जाने अनजाने पडता है जो उसके जन्मसिद्ध अनेक सर्संस्कारों के विकास में वाधक बनता है। इसलिए प्रस्तुत मीके पर यह विचार करना अरूरी है कि वास्तव में जैन परम्परा निष्ट्यगामी ही है या प्रवृत्तिगामी भी है, क्रीर जैन परम्परा की दृष्टि से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति का सच्चा माने क्या है!

उक्त प्रश्नों का उत्तर हमें जैन सिद्धान्त में से भी मिलता है स्त्रीर जैन परमारा के ऐतिहासिक विकास में से भी।

### सैद्धान्तिक दृष्टि

जैन मिदान्त यह है कि साधक या धर्म का उम्मेदवार प्रथम ऋपना होष दर करे, अपने आपको शाद करे-तव उसकी सत् प्रशृति सार्थक वन सकती है। दीप दूर करने का ऋर्य है दोष से निष्टत होना । साधक का पहला धार्मिक प्रयस्त दीय या दोगों से निवृत्त होने का ही रहता है। गुरु भी पहले उसी पर भार देते हैं। अनएव जितनी धर्म प्रतिज्ञाये या धार्मिक ब्रत है वे मुख्यतथा निवृत्ति की भाषा में हैं। गृहत्थ हो या साथ, उसकी छोटी मोटी सभी प्रतिशार्वे, सभी सुख्य वत दोप निवृत्ति से शुरू होते हैं । गृहस्थ स्थल प्रागृहिसा, स्युत मुपाबाद, स्युत परिप्रह स्मादि दोषों से निवृत्त होने की प्रांतज्ञा लेता है स्मीर ऐसी प्रतिक्षा निवाहने का प्रयत्न भी करता है। जबकि साध सब प्रकार की प्राणाईसा ऋादि दोषों से निवृत्त होने को प्रतिक्षा लेकर उसे निवाहने का भरसक प्रयत्न करता है। गृहस्य त्र्यौर साधुत्र्यों की मरूब प्रतिज्ञाएँ नित्रतिसूचक शब्दों में होने से तथा दोष से निवृत्त होने का उनका प्रथम प्रयत्न होने से सामान्य समक्तवाली का यह खयाल वन जाना स्वाभाविक है कि जैन धर्म मात्र निवृत्तिगामी है । निवृत्ति के नाम पर श्रवश्यकर्तव्यों की टरेस्सा का भाव भी धर्म सधों में श्रा जाता है । इसके श्रीर भी दी मुख्य कारण हैं। एक तो मानव प्रकृति में प्रमाद या परोपजीविता रूप विकृति का होना भ्रीर दूसरा बिना परिश्रम से या ऋल्प परिश्रम से जीवन की जरूरतों की पूर्ति हो सके ऐसी परिस्थिति में रहना। पर बैन सिद्धान्त इतने में ही सीमित नहां है। वह तो स्पप्टतवा यह बहता है कि प्रवृत्ति करे पर ब्रासिक से नहीं अध्यवा अपनामिक से-दोष त्याग पूर्वक प्रवृत्ति करे। दूसरे शब्दों में वह यह कहता है कि जो कुछ किया जाय वह यतना पूर्वक किया जाय ! यतना के विना कछ न किया जाय । यनना का ऋषं है विवेक और अनासक्ति । हम इन शास्त्राशास्त्रों में स्पष्टतया यह देख सकते हैं कि इनमें निषेश्व. त्याग या निवृत्ति का जो विधान है वह दोष के निषेध का, नहीं कि प्रवृत्ति मात्र के निषेध का। यदि प्रवृत्तिमात्र के त्याग का विधान होता तो यतना-पूर्वक जीवन प्रवृत्ति करने के इमादेश का कोई भी ऋर्य नहीं रहता और प्रवृत्ति न करना इतना मात्र कडा आता।⊜

दूसरी बात यह है कि शास्त्र में गुरित और समिति-ऐसे धर्म के दो मार्ग हैं। दोनों मार्गों पर दिना चले धर्म की पूर्णता कभी दिख नहीं हो सकती। गुरित का मतवब है दोषों से मन, बचन, काया को विरत रखना और समिति का मतवब है विवेक से स्वपरिक्षतावह सत्याद्वित को करते रहना। तथाहुवि बनाए रखने की इष्टि से जो असतग्रद्वित या रोग के त्याग पर अपविक्ष भार दिया गया है उदीको कम समभवाले कोगों ने पूर्ण मानकर ऐसा समभ लिया कि दोष निवृद्धि से आगों फिर विशेष करूंच नहीं रहता। बैन दिखान के अनुसार तो सच वात यह एकित होती है कि बैसे-बैसे साधना में दोष निवृद्धि होती और

कैसे दोष निष्ट्रित के सिवाय सत्यष्ट्रित व्यवस्था है वैसे ही सत्यष्ट्रित की गिति के सिवाय दोष निष्ट्रित की स्थिरता टिकना भी व्यवस्था है । यही कारण है कि कैन परम्परा में जितने ब्यादरां पुरुष तीर्थकर रूर से माने गणे हैं उन सभी ने व्यवसा समग्र पुरुषार्थ व्यातस्युद्धि करने बाद सत्यवृत्ति में हा लगाया है। इसलिये इस बैन ब्रायने को जब निवृत्तिगामी कहें तब इतना ही ब्राय समम्भ लेना व्याहिए कि निष्ट्रित यह तो हमारी यथार्थ प्रष्टृतिगामी धार्मिक जीवन की प्राथमिक तैयारी मात्र है।

मानस-शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो भी ऊपर की बात का ही समर्यन होता है। छारेत से भी मन और मन से भी चेतना विधेण चाकियास्त्री या गतिशीस्त्र है। अब हम देखें कि अगर शरीर और मन की गति देशों के रुकी, चेतना का सामर्प्य देशों की आंग गति करने से क्या, तो उनकी गदि-दिशा की ता हैगी। वह सामर्प्य कमी निष्किय या गतिश्यत्य तो रहेगा ही नहीं। अगर उस सदा-स्फ़रत् सामर्प्य को किसी महान् उद्देश्य की साधना में सगाया न आए तो फिर

<sup>•</sup> यदाि शास्त्रीय शब्दों का स्युत क्षर्य सामु-जीवन का आहार, विहार, निहार सम्बन्धी चर्या तक ही सीमित जान पड़ता है पर इसका तात्वयें जीवन के सब चेत्रों को सब यह चित्रों में यतना लागू करने का है। क्षरार ऐसा तात्वयें न हो, तो यतना की व्यापित इतनी कम हो जाती है कि फिर वह यतना क्षाहिसा सिद्धानत समर्थ जान वन नहीं सकती। सिमित शब्द का तात्वयें भी जीवन की सब प्रमुतियों से है, न कि शब्दों में पीनाई हुई केवल आहार विहार निहार कैसी प्रवस्तियों में।

वह कव्यंतामी योग्य दिशा न पास्त पुराने वासनामय अयोगामी जीवन की ब्रोर ही मित करेगा । यह सबेसाचारण ब्रनुसव है कि जब हम श्रुम भावना रखते हुए.भी कुछ नहीं करते तब ब्रन्त में अध्युम मार्ग पर ही आग पहते हैं। बौढ, सांबर-योग आगित समी निवृत्यमार्गी कही जानेवाली धर्म परम्पपाओं का भी वही भाव है जो बैन धर्म-परम्पप का । जब गीता ने कमंदोग या प्रवृत्ति मार्ग पर भार दिखा तेव बस्ततः अनासक भाव पर हो भार दिशा है।

निवृति प्रवृति की पूरक है और प्रवृत्ति निवृत्ति की। ये जीवन के लिक्के की दो बाबुटाँ हैं। दूरक कर यह भी अर्थ नहीं है कि एक के बाद दूसरी हो, तोनी साथ न हो, जैसे जायति व निद्रा। पर उचका यथार्थ भाव यह है कि निवृत्ति और प्रवृत्ति एक ताथ चलती रहती है भन्ने हो कोई एक अर्थ प्रघान दिलाई है। मनमें दोशों की प्रवृत्ति चलती रहने पर भी अर्थनेक बार स्थूल जीवन में निवृत्ति दिलाई देती है जो बातल में निवृत्ति नहीं है। इसी तरह अर्थन बार मन में सावनाओं का विशेष द्वाय न होने पर भी खुल जीवन में कर्यायावाद मन में सावनाओं का विशेष दवाय न होने पर भी निवृत्ति का हो सावक विद्वाहित का देता की सावना की स्वावना होने का बार निवृत्ति का हो सावक विद्वाहित हो सावन होने पर सावना की सावन की सावन

असत्-निवृति और सत् प्रवृति का परस्यर कैसा पोध्य-पोषक सम्बन्ध है यह भी विचारने की बस्तु है। जो हिला एवं मुणावाद से थोड़ा या बहुत अदो में निवृत्त हो पर मौका पढ़ने पर प्राचिदित की विचावक प्रवृत्ति के उससीन रहता है या सत्य भाषण्य की प्रत्यव जवावदेही की उपेखा करता है वह पीरि-भीर हिला एवं मृणावाद की निवृत्ति से संचित बला भी गेंवा बैठता है। हिंसा एवं मृणावाद की निवृत्ति को सत्त्वी परीखा तामी होती है जब अनुकम्पा की एवं सत्य भाष्यण की विचावक प्रवृत्ति का प्रमृत सामने काता है। अपन में किसी माणी या मनुष्य जकतींक नहीं देवा पर मेरे सामने कोई ऐसा माणी या मनुष्य उपस्थित है को अन्य कारणों से संकटमता है और उसका संकट मेरे म्यस्त के हारा दूर हो सकता है या कुछ हतका हो सकता है, या मेरी प्रत्यव्य परिचर्या एवं सहानुमृति से उसे आप्तासन निज्ञ सकता है, पिर भी मैं केवल निवृत्ति की बाजु को ही पूर्ण अहिंसा मान लूँ तो मैं तुर अपनी सद्गुणाभिमुल विकासप्रतिल चेता-स्राठि का गला पीरता हैं। मुक्सें जो आस्तीपन को मालना कीर जोविस्म उठाकर भी सन्य भाषण के द्वारा अन्याय का सामना करने की तेयस्विता है उसे काम में न लाकर कुच्छित बना देना और पूर्व क्राय्यानिकता के विकास के भ्रम में पढ़ना है। इसी प्रकार ज्ञक्यों की दो बालुट हैं किनले ज्ञक्यार्थ पूर्व होता है। मैपून स्थार यह शक्तिकंताइक निकृत को बालू है। पर उसके दारा संप्रहोत शक्ति और तेज का विचायक उपयोग करना यही प्रश्नुति की बाजू है। वो मैपून-विरत व्यक्ति अपनी सचित वीर्थ शिक्त का अविकारानुकर लोकिक लोकंत्रस्य भलाई में उपयोग नहीं करता है वह क्रन्त में अपनी उस संचित वीर्थ अक्तिक के द्वारा हैं या तो तामसमृति बन आता है या अपन अक्तर्स की और अन्न जाता है। यही कारण है कि मैपूननियत ऐसे लालों वादा संस्वासी अब भी मिलते हैं वो परायांचीन कोष्यांच क्रीर विचित्र बार्मों के पर हैं।

### ऐतिहासिक दृष्टि

श्चन इस ऐतिहासिक इष्टि से निवृत्ति श्चीर प्रवृत्ति के बारे में बैन परम्परा का सुकान क्या रहा है सो देखें। इस पहिले कह चुके है िक जैन कुल में मास मय आपि स्थान त्याग, निरायंक पाषकों से विदिति वैते निषेकात्मक सुलंकार श्चीर श्चनुक्या मृतक भूतिहत करते की वृत्ति के भावात्मक सुलंकार विरायि हैं। श्चन देखना होगा कि देले संस्कारों का निर्माय कैसे शुरू हुआ, उनकी पुष्टि कैसे कैसे होती गई श्चीर उनके हाथ इतिहास काल में स्थान्या परनाएँ पढ़ी।

पार्श्वनाय के जीवन में एक प्रसङ्घ ऐसा है जो उत्पर से साधारण हमता है पर निकृषि-प्रवृत्ति के विचार से वह असाधारण है। पार्श्वनाय ने देखा कि एक तायस को पंचापि तप कर रहा है उसके आस-पास जसने वाली बढ़ी-बढ़ी सकड़ियों में तर्तर भी कल रहा है | उस तस्य पार्यनाम ने जुक्की न एकड़ कर तात्कांक्षिक प्रया के विकट और लोकमत के विकट आवाज उठाई कोर क्षये पर काने वाली कोलिस को परवाह नहीं की। उन्होंने लोगों से स्पष्ट कहा कि ऐसा तप आवर्ष है जिसमें निरम्पाच प्राची मरते हों | हस असक्त पर पार्यनाम मीन रहते तो उन्हें कोई विकामाणी या मुखावादी न कहता | फिर भी उन्होंने सरव भाषपा का प्रहाद-मार्ग हसलिये क्षपनाया कि स्वीहत पर्म की पूर्णता कभी केवल भीन या निष्ठति से विक नहीं हो सकती |

चतर्याम के परस्कर्ता ऐतिहासिक पार्श्वनाथ के बाट पंचयाम के समर्थक भगवान महाबीर खाते हैं। उनके जीवन की कुछ घटनाएँ प्रवृत्तिमार्ग की दृष्टि से बहत खचक हैं । महाबीर ने समता के खाच्यात्मिक सिद्धान्त को मात्र व्यक्तिगत न रखकर उसका धर्म हस्टि से सामाजिक चेत्र में भी प्रयोग किया है। महावीर जन्म से किसी मनुष्य को ऊँचा या नीचा मानते न ये । सभी को सद्गुण-विकास श्रीर धर्माचरण का समान श्रविकार एक-सा है-ऐसा उनका हुई सिद्धान्त था । इस सिद्धान्त को तत्कालीन समाजन्छेत्र में लाग करने का प्रयत्न उनकी धर्ममलक प्रवृत्ति की बाज है। बातर वे केवल निवृत्ति में ही पूर्ण धर्म समक्षते तो ऋपने व्यक्तिगत जीवन में श्रास्पत्रवता का निवारमा काके मंतप्ट रहते । पर उन्होंने ऐसा न किया । तत्कासीन प्रवल बहमत की श्रान्याच्या मान्यता के विरुद्ध सिकेय कदम उठाया और मेतार्थ तथा हरिकेश जैसे सबसे निकप्ट गिने जानेवाले श्रास्प्रभ्यों को श्रापने धर्म संघ में समान स्थान दिलाने का द्वार खोल दिया। इतना ही नहीं बल्कि हरिकेश बैसे तपस्त्री श्वाच्यात्मिक चरडाल को लुझाछत में श्रान-खशिख इवे हए जात्यभिमानी ब्राह्मणों के धर्मवाटों में भेजकर गाँघीजी के द्वारा समर्थित मन्दिर में ऋरपुत्रय प्रवेश कैसे विन्तार के धर्म बीज बोने का समर्थन भी महाबीरानुवायों बैन परम्परा ने किया है। यह यागादि में श्रानिवार्य मानी जाने-वाली पश आदि प्राची डिंसा से केवल स्वयं पर्यातया विरत रहते तो भी कोई महाबीर या महाबीर के अनुवाबी त्यागी को हिंसाभागी नहीं कहता। पर वे धर्म के मर्म को पूर्णतया समस्ति थे। इसीसे जयघोष जैसे वीर साध यश के महान सभारंभ पर विरोध की व संकट की परवाह बिना किए खपने खडिंसा सिद्धान्त को क्रियाशील व अवित बनाने जाते हैं। और अन्त में उस यश में मारे जानेवाले पश्च को प्राण से तथा भारनेवाले याहिक को हिंसावृत्ति से बचा लेते हैं। यह क्रांडेंसा की प्रवृत्ति काज नहीं तो ज्यौर क्या है ? खद महाबीर के समस्र उनका धर्ष सङ्गारी गोशासक काया और अपने छापको वास्तविक स्वरूप से छिपाने का

भरसक प्रयत्न किया। महावीर उस समय चुप रहते तो कोई उन्हें मुणाबार-किरिति के महाकत से च्युत न मिनता। पर उन्होंने त्ययं सत्य देखा और लोचा कि असरन न बोलना हतना ही उस अत के लिए पर्यांत नहीं है बहिक असरवाद का साकी होना वह भी भयमुक्क आरमवाद के बराबर ही है। इसी विचार से गोशालक की अस्पुत रोयम्झित को जानते हुए भी भाषी संकट की परवाह न कर उसके सामने चीरता से सरग प्रकट किया और दुवांता चैसे गोशालक के रोयांगिन के दु:सह ताप के कड़क अनुभव से भी कभी सरम-संभायना का अप्रताप न किया।

श्चन हम मुनिदंत ऐतिहासिक घटनाओं पर आते हैं। नैमिनाथ की ही प्राधि-रक्षण की परम्पा की सचीव करनेवाले अशोक ने अपने धर्मशासनों में जो आदेश दिए हैं, ये किसी संभी लिये नहीं है। ऐसा एक धर्मशासन तो खुद नैसिनाथ की ही साधना-भूमि में आज भी नैमिनाथ की परंपरा की याद दिलाता है। अशोक के पीत्र सम्प्रति ने प्राधियों की हिसा रोकने व उन्हें अभय-द्वान दिलाने का राजीवित प्रति मार्ग का पालन किया है।

बौद कवि व सन्त मातुष्वेट का क्षिक्शलेल इतिहास में मांसद है । किन्छ के आमंत्रण पर ऋति बुवाये के कारण जब मातुष्वेट मिल्लु उनके दरवार म न जा सके तो उन्होंने एक पयवस्द लेल के द्वारा आमंत्रणवाता किन्छ नेते शक हुएति से पशुप्तची आदि माणियों को अमन्ददान दिलाने की मिल्ला मांगी। इर्ष-वर्षन, जो एक पराक्रमी पर्मवीर सम्राट था, उसने महत्ति मार्ग को कैसे विकासित किया यह मशंबदित हैं। वह हर पाँचवें साल अपने नारे लजाने को भलाई में धर्म करता था। इससे वडकर आपरिमह की मब्ति वानु का राजीवित उदाहरण गायद ही इतिहास में डो।

गुर्जर सम्राट् शैव मिस्रण को कीन नहीं जानता ! उसने मलभारी आवार्य आभवदेव तथा हेनचन्द्रसूरि के उपदेशानुसार पशु, ५ बी झादि प्राणियों को अभवदान देकर ऋदिंसा की मृष्ट्रित बाजू का विकास किया है। उसका उत्पानिकारी इसारपाल तो वरनार्दर ही या। उसने अविकास सर्वज्ञ आवार्य हैमचन्द्र के उद्देश की जीवन में हतना ऋषिक अपनावा कि दिगों को तसकी तो वास की मान्य कि तरि हो हो है। कि किया पाल की हिस्ट से दें में भाग भी लेता था वही कुमारपाल अमारि-पोषणा के लिए प्रस्थात है।

श्रकवर, जहाँगिर बैसे मांसभोजी व शिकारशोली मुसलिम बादशाशे ने हीरनिजय, शान्तिचन्द्र, भानुच द्र श्रादि साधुश्रों ने जो काम कराया वह श्रांहर्ण धर्म की प्रवृत्ति बाजू का प्रकारमान उदाहरण है। ये साधु तथा उनके श्रद्यामी एक्स्प्रह्मोग क्यने धर्मस्थानों में हिंसा से बिरत रहकर क्राहेंता के आवरण का संतीप धारण कर करते थे। पर उनकी शहकरिक क्रात्मीपमधी कृति निष्किय न रही। उत्तर हति ने उनकी विभिन्नधर्मी स्तिकशाली बादशाहों तक साहस पूर्वक क्यात प्येय लेकर जाने की प्रेरणा की और अन्त में वे करल भी हुए। उन वादशाहों के शासनादेश आज भी हमां सामने हैं, जो ऋहिंसा धर्म की गतिशीलता के साही हैं।

गुजरात के महामास्य बस्तुवाल का नाम कीन नहीं जानता ? वह ख्यानी धन-राशि का उपनीम केवल खराने धरीयय या सासुरुमाम के लिए ही करके सन्दुष्ट न रहा। उसने सार्वजनिक करनायां के लिए अनेक कामों में ख्रांत उठारता से भन का सतुप्तीम करके दान मार्ग की ब्यापकता तिद्ध की। जपाद हाता हो एक करूडू का ब्यापारी था और जिसके पात ख्रन्न पात ख्यादि का बहुत वड़ा संबाह या उसने उस सारे संग्रद की कप्ख्य, कार्वियाबाह और गुजरात ब्यापी तीन वर्ष के हुर्भिद्ध में यथोयोग्य बोट दिया व पशु तथा मनुष्य की ख्रनुकरणी्य सेवा हारा स्थाने संग्रह की मनदान पिट की

नेमिनाथ ने जो पश पत्नी ऋदि की रज्ञा का छोटा सा धर्मशीजवपन किया था. श्रीर जो मांसभोजन त्याग की नींव डाली थी उसका विकास उनके उत्तरा-धिकारियों ने अपनेक प्रकार से किया है, जिसे हम ऊपर सक्षेप में देख चुके। पर यहाँ पर एक दो बातें खास उल्लेखनीय हैं। इस यह कबल करते हैं कि पिंतरापोल की संस्था में समयानुसार विकास करने की बहुत गुंजाइश है श्रीर उसमें अनेक मधारने योग्य त्रदियां भी हैं। पर पिंजरापोल की संस्था का सारा इतिहास इस बात की सासी दे रहा है कि पिंजरापोल के पीछे एक सात्र प्राणि-रसा श्रीर अविदया की भावना ही सजीव रूप में वर्नागत है। जिल लानार पश-पद्मी श्रादि प्रासियों को उनके मालिक तक छोड़ देते हैं, जिन्हें कोई पानी तक नहीं पिलाता उन प्राशियों की निष्काम भाव से ब्राजीवन परिचर्या करना. इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना, यह कोई साधारण धर्म संस्कार का परिणाम नहीं है। गजरात व राजश्यान का ऐसा शायद ही कोई स्थान हो जहाँ पिंजरा-पोल का कोई न कोई स्वरूप वर्तमान न हो । वास्तव में नेमिनाथ ने पिंजरबद्ध प्राणियों को श्रमयदान दिलाने का जो तेजस्वी पुरुषार्थ किया था. जान पहला है. उसी की यह चिरकालीन धर्मस्मृति उन्हीं के जन्मस्थान गुजरात में चिरकाल से व्यापक रूप से चली आती है, और जिसमें आम जनता का भी पूरा सहयोग है। पिंजरापोल की संस्थाएँ केवल लले लंगडे लाचार प्राशियों की रहा के कार्य तक ही सीमित नहीं हैं। वे ऋतिकृष्टि टष्काल ऋाटि संकटपर्या समय में दसरी भी श्रानेकविष्य सम्मावित प्रात्तिरस्थता-प्रवत्तियाँ काती हैं ।

आहिंवा व दया के विकास का पुराना हविहास देखकर तथा निर्मास भोजन की व्यापक प्रया और जीव दया की व्यापक प्रवृत्ति देखकर ही कोकमान्य तिखक ने एक बाद कहा या कि गुजरात में जो आहिंवा है, वह बैन परभ्यर का प्रमाव है। यह प्यान में रहे कि यदि बैन परभ्यरा केवल निश्चित बाब, का पोष्ट्या करने में कृतार्थता मानती तो हविहास का ऐसा मध्य रूप न होवा जिससे तिखक नैसी का प्राया निकता।

हम "जीव दया सब्बली" की प्रवृति को भूत नहीं सकते। वह करीब ४० वर्षों से अपने सतत प्रथल के द्वारा हतने अधिक जीव दवा के कार्य कराने में सफल हुई है कि जिनका हतिहास जानकर सत्तोष होता है। अपनेक प्रान्तों में व राज्यों में धार्मिक मानी जाने वाली प्राचिहिंसा को तथा सामाजिक व वैचित्तक मांस मोजन की प्रया को उसने बन्द कराया है व साखों प्राचियों को जीवित दान दिलाने के साथ-साथ लालों की पुरुषों में एक आत्मीपम्य के मुसंस्कार का समर्थ बीजवयन किया है।

बर्तमान में सन्तवालका नाम उपेश्य नहीं है। वह एक स्थानकवाली कैन सुनि है। वह अपने गुरू वा अन्य धर्म-सहनारी धुनियों की तरह आहिंसा की केरल निर्फिय बातू का आध्य लेकर जीवन न्यतीन कर सकता था, पर गांधीयी के स्थित ने उपन्नी आत्मा में आहेंसा की भावात्मक प्रेमन्यीति को स्क्रिय बनाया। अतप्य वह रूद लोकापवाद की विना परवाह किए अपनी प्रेमशिंस की कृतार्थ करने के लिए पंच महास्त्र की विभायक बाजू के अनुसार नानाधिश मानवाहत की महालियों में निष्काम मान से कृद यहा जिसका कम आज जैन जैनेतर सब लोगों का थ्यान लींच रहा है।

#### जैन ज्ञान-भाण्डार, मन्दिर, स्थापत्य व कता

त्रव हम जैन परन्या की पार्मिक प्रवृत्ति शत् का एक और भी हिस्सा देने जो कि लास महत्त्व का है और विसक्ते काराया जैन परंपरा आज जीवित व तेजला है। इस हिस्से में आनम्पकार, मन्दिर और कला का समानेच्या होता है। छैकड़ों वयों से जगह ज्याह स्थापित वन्ने वने आन-मापकारों के नेवल जैन याल आ या अप्यानस्थापन का ही संबद रख्या नहीं हुखा है बहिक उसके हाथा अनेक-विच लीकिक शास्त्रों का अस्ताम्प्रदायिक दृष्टि से संबद्द संख्या हुआ है। क्या वैचक, क्या क्योतिय, क्या मन्त्र तन्त्र, क्या संपीत, क्या लामुद्रिक, क्या मापा-शास्त्र, करा स्थापन का अस्त्राम्प्रदायकारों में संबद संख्या ही नहीं हुखा है बिक इनके क्ष्यापन या अप्यापन के द्वारा कक्क विशेष्ट विकारों ने देशी प्रविधा- मुझक नव क्रिक्सों मी रची हैं जो कानक दुर्बम हैं और मौक्षिक मिनी जाने लाक्क हैं तथा जो विश्वकाहित्य के संग्रह में त्यान पाने पोग्य हैं। ज्ञानमायबारों में से ऐसे मंत्र मिलो हैं जो बीद खादि कान्य परंपरा के हैं और खाज दुनियाँ के किसी भी मामा में मुल्लकरण में क्रमी तक उपलब्ध भी नहीं हैं। ज्ञानमायबारों का यह जीवनरावी कार्य केवल धाने की नित्ति वाजू से दिव्ह हो नहीं सकता।

यों तो भारत में अनेक कतापूर्ण धर्मस्यान हैं, पर चामुण्डराय प्रतिक्वित गोमन्देग्बर की मूर्ति की मन्वता व विमल राह तथा वस्तुपाल आदि के मन्दिरों के गिरम स्थायत्य देते अनोक्ती हैं कि जिन पर हर कोई मुख्य हो जाता है। जिनके हृदय में धार्मिक भाषना की विधायक गोन्दर्य की बाजू का आदरपूर्ण स्थान न हो, जो साहित्य व कता का धर्मरोषक मर्म न जानते हो वे अपने धन के लजाने हत बाजू में लर्च कर नहीं सकते।

#### च्यापक लोकहिन की रहि

पहले से आज तक में अनेक जैन गृहस्थों ने केवल अपने धर्म समाज के हित के लिए ही नहीं बरिक माधारण जन समाज के हित की दृष्टि से आप्या-रिमक ऐसे कार्य किए हैं, जो ज्यावहारिक चंने के समयंक और आप्यास्मिकता के गृंकक होकर सामाजिकता के सूचक मी हैं। आरोग्यालय, मीजनालय, शिव्हणा-लय, वाचनालय, अमायालय कैसी संस्थार्य ऐसे कार्यों में मिने जाने योग्य हैं।

जपर जो इसने प्रवर्तक धर्म की बाव, का संदोप में वर्णन किया है, यह केवल दत्ता ही स्वन करने के लिए कि बैन धर्म जो एक आध्यात्मिक धर्म व मोदा-वारी धर्म है वह यदि चार्मिक प्रवृत्तियों का तिल्तार न करता और ऐसी. प्रवृत्तियों के द्वारात्मिन वार्म स्वामिक धर्म वर के उदाशीन रहता तो न सामाजिक धर्म वर सकता, न सामाजिक धर्म कर के जीवित रह करता और न किवाशील लोक समाज के बीच गीरत का स्थान पा सकता। जरर के वर्णन का घर विलक्ष उद्देश्य नहीं है कि अर्तात गौरव की गाया गाकर आलमप्रशंता के मिन्या भ्रम का इस पोषण करें और देशकालानु- कर नर-गए आवस्यक कर्मच्यों के मूँद मोदी है। हमारा स्टाट उद्देश्य तो वही है कि पुरानी व नई पीड़ी को हमारों वर्ष के विरासती मुसंस्कार की याद दिलाकर उनमें कर्मव्य की मावना प्रदीत करें तथा महास्माची के सेवाकारों की ओर आहरू करें ।

#### गांधीजी की सक

कैन परम्परा पहले ही से झाहिता धर्म का झावल झावह रखती आहे है। पर सामाजिक धर्म के नाते देश तथा सामाज के नानाविध उत्थान-पतनों में जब-जब शहल बारण करने का प्रसंग झावा तब-तब उसने उससे भी मुँह न मोड़ा। स्वार्थ राख्न भारया के द्वारा सामाजिक हित के रवाकार्य का आहिसा के आतर-तिक समर्थन के लाव मेल दिवाना सरल न या पर गांधीओं के पहिले ऐवा कोई कशक युद्ध का मार्ग खुला मी न या। अववर जिस रात्ते अस्य कराता जाती रही उसी रात्ते कैन जनता भी चली। परन्तु गांधीओं के बाद तो युद्ध का कर्मवृत्तेत्र सखा धर्मछेत्र वन गया। गांधीओं ने अपनी अपूर्ध सुक्त से ऐसा मार्ग लोगों के सामने रला (तसमें वीरता की पराकार्या जरूरी है और तो भी शख धारण विना किए ही। जब ऐसे अपल प्रतिकार का आहितक मार्ग सामने आया वन वह जैन परम्परा के मूलगत अहितक संस्तारों के साथ संध्योध संगत दिवा दिया। यही कारण है कि गांधीओं की आहितामूलक सभी प्रवृत्तियों में जैन की-पुरुषों ने अपनी संख्या के अपनुस्तात है तुलना में अविक ही मान लिया और आज भी देश के कोने-कोने में भाग ले रहे हैं। गांधीओं की आहिसा की एस-नात्मक अमली युक्त में किसा के दिशासून्य उपासकों के सामने हनना बड़ा आहांचा की सिद्ध करने गांवा है।

अपरिग्रह व परिग्रह परिमाण वन

प्रमुख शानिवारी सम्मेलन वो शानिविनकेतन में गांधीओं के सत्य आहिमा के सिदान्त को वर्तमान आति संपर्धप्रधान युग में अम्बी बनाने के लिए विशेष कहागोह करने को मिल रहा है, उनमें अहिमा के विरासती संस्कार धारण करने वाले हम बेनो का तुल्य करूंच यह है कि आहिमा की सर्पक बाजू में माग ले। और उसके नवीन विकास को अपनाकर आहिक संस्कार के स्तर को केंचा उठायें। परनु यह धाम केदन बचा या मीलिक सहानुमृति से कमी सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए जिस एक तत्त्व या विकास करना असरी है वह है अरिवेद्ध परिवाद परिवाद परिवाद यह विकास करना परिवाद परिवाद यह विकास करना परिवाद परिवाद यह विकास करना परिवाद परिवाद परिवाद यह विकास करना परिवाद परिवाद परिवाद यह विकास करना परिवाद परिवाद परिवाद यह विकास करना परिवाद पर

उक्त जब पर जीन परभरा इतना अधिक भार देती आई है कि इसके विना श्राहिसा के पालन को लखेगा श्रमभ्यन तक माना है। त्याधिकां स्वीकृत अपार-प्रद की प्रतिक्षा को रूप्ये सर्प में तब तक कभी पालन नहीं कर तकते जब तक वे श्रपने जीवन के अंग प्रस्यों को स्वावसम्बी और सादा न बनावे। पुरानी रुद्यों के नक में पड़कर जो स्थाय तथा सादशी के नाम पर दूतरों के अम का श्राधिकांधिक राल भोगन की मया रुक्त हो गई है उसे गांधी जी के जीवित उदाहरण हारा इटाने में व महायोर की स्वावस्तानी सच्ची जीवन प्रथा को श्रपनाने में आव कोई संकीय होगा न जाहिए। यही श्रमशिक्ष इत इस तारपं है।

कैन परम्परा में गृहस्थवर्ग परिव्रह-परिमासा वृत पर स्वर्धात स्वतन्त्र इन्छ।-

पूर्णक परिप्रह की सर्वादा को संकृत्वित बनाने के संकृत्य पर हमेशा मार देता आवा है। पर उस कर को सवायं आवर्यकारा और उसका सुन्य वितरा आवा है, उतना शायद ही भृतकाल में रहा हो। आवा का विद्यवस्थापी संवर्ष केवल परिप्रहर्मक हो। परिप्रह के मुल में लोगहुति हो काम करती है। इस इति पर रिप्रहर्मक अंकृत वा नियन्त्रण निवार को नती स्वित्त का उद्धार है न समाज का और न राष्ट्र को। लोभ इति के आन्यन्त्रण होने के कारण ही देश के अन्दर तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोन में संवातानी व बुद की आशंका है, निवक निवारण प्रवार में ने के लिए प्रस्तुत सम्मेलन हो रहा है। इसलिए केन परप्रया का प्रयास और संवर्धयम कर्तव तो गयी है कि वह परिप्रह परिप्राण का का आधुनिक हिन्द से विकास करें। सामाजिक, राजकीय तथा आर्थिक समस्याओं के निरयररे का अस्तर कोई का संस्थाक का हिस्स हाला है है। यह रेस्कुक अपरिग्रह कर या वर्षाध्वनका कोई से ना सामाजिक, राजकीय तथा आर्थिक समस्याओं के निरयररे का अस्तर कोई का स्वारण का हिस्स हाला है है। यह रेस्कुक अपरिग्रह कर या वर्षाध्वनका हो है।

ऋहिंसा को परम धर्म माननेवाले और विश्व शांतिवादी सम्मेलन के प्रति ऋपना कुछन-कुछ कांव्य समक्षकर उसे आहा करने की झृतिवाले कैंगी को पुराने परिग्रह-परिमाण तत का नीचे लिखे माने में नवा ऋषं पत्नित दरना होगा और उसके क्षत्रसार चीवन व्यवस्था करनी होगी।

- (१) अिस समाज या राष्ट्र के हम ऋंग या घटक हो उस सारे स्माज या राष्ट्र के सर्वसामान्य जीवन घोरण के समान ही जीवन घोरण रखकर तदनुसार जीवन की ऋषवश्यकताऋों का घटना या बढ़ना।
- (२) जीवन के लिए ख्रनिवार्य जरूरी वस्तुओं के उत्पादन के निमित्त किसी-न-किसी प्रकार का उत्पादक अम किए विना ही दूसरे के वैसे अमयर, शक्ति रहते हुए भी, जीवन जीने को परिग्रह-परिमाण बत का बाथक मानना ।
- (३) व्यक्ति की बची हुई या संचित सब प्रकार की सम्यति का उत्तरपिकार उत्तर्के कुद्रम्य या परितार का उतना ही होना चाहिए जितना समाज या राह का। क्षयांत् परितर-परिमाण जत के नए क्षये के अनुसार समाज तथा राष्ट्र से प्रयक् कुद्रम्य परिवार का स्थान नहीं है।

ये तथा श्रन्य ऐसे जो जो नियम समयसमय की श्रावश्यक्ता के श्रद्युक्तर प्रष्ट्रीय तथा श्रन्तवाद्वीय दित की दृष्टिन प्रतित्व होते हो, उनको जीवन में लागू करके गांधीनों के राद के श्रद्युक्तर खीरों के सामने सक्क उपस्थित करना गांधी हमाय विश्व शानिवादी सम्मेंबन के प्रति मुक्य कर्नव्य है ऐसी हमाय विश्व शानिवादी सम्मेंबन के प्रति मुक्य कर्नव्य है ऐसी हमाय विश्व सानिवादी सम्मेंबन के प्रति मुक्य कर्नव्य है ऐसी हमाय विश्व शानिवादी सम्मेंबन के प्रति मुक्य कर्नव्य है।

**₹9838 0** 

## जीव और पश्च परमेष्टी का स्वरूप

(१) प्रश्न-परमेष्ठी क्या वस्त है ?

उत्तर - वह जीव है।

(२) प्रश्न-स्या सभी जीव परमेष्ठी कहलाते हैं।

उ०--नहीं ।

(३) प्र• - तब कीन कडलाते है ?

उ॰ — जो जीव परम में खर्चात् उत्कृष्ट स्वरूप में —समभाव में ष्टिन् ऋषाँत् स्थित हैं. वे ही परमेष्टी कहताते हैं।

(४) प्र०—परमेष्ठी श्रीर उनसे भिन्न जीवों में क्या श्रन्तर है ?

उ॰---क्रन्तर, श्राप्यात्मिक विश्वास होने न होने का है। ऋषाँत् जो श्राप्यात्मिक-विश्वास वाले व निर्मल श्रात्मशक्ति वाले हैं, वे परमेष्ठी और जो मलिन श्रात्मशक्ति वाले हैं वे उनसे भिन्न है।

(५) प्र०—जो इस समय परमेष्ठी नहीं हैं, क्या वे भी साधनों आर आपत्मा को निर्मल बनाकर वैसे बन सकते हैं?

उ० — श्रवश्य ।

(६) प्र०—तव तो जो परमेष्ठी नहीं हैं ऋौर जो हैं उनमें शक्ति की ऋषेदा से मेद क्या हुआ। ?

उ॰--कुछ भी नहीं। ऋत्तर सिर्फ शक्तियों के प्रकट होने न होने का है। एक में आल्म-शक्तियों का विश्वदं रूप प्रकट हो गया है, दूसरों में नहीं।

(७) प्र०—जब अप्रसिविधत में सब जीव समान ही हैं तब उन सबका सामान्य स्वरूप (सञ्ज्ञा क्या है?

उ॰ — रूप रस गन्य स्पर्श आदि पीट्गलिक गुणों का न होना और चैतना का होना यह सब जीवों का सामान्य लक्षण है।

१ ''श्ररसमस्त्रमगंत्रं, ऋञ्चतं चेदवागुणमसदं जाख श्रातिगगाहणं, जीवः पविग्रिटेडसंठाणं ॥'' प्रवचनसार झेयतन्त्राविकार, गाया ८० ।

अर्थात्—मो रस, रूप, गन्य और राष्ट्र से रहित हैं जो अध्यक्त—स्रर्श रहित है, अतपय जो निक्का-इन्द्रियों से अप्राद्ध है जिसके कोई संस्थान आकृति नहीं है।

ं (८) प्र०—उक्त सम्बन्ध तो कार्तान्त्रिय-इन्द्रियों से बाना नहीं जा सकने बाह्य है; फिर उसके इत्य जोवों की पश्चिमन कैसे हो सकती है ?

उ॰—निश्चर-दृष्टि ते जीव स्वतीन्त्रिय हैं इराक्षिये उनका सञ्चय स्वतीन्त्रिय होना ही पाहिए, क्लोंके सञ्चय लक्ष्य ते निम्न नहीं होता । जब लक्ष्य स्वतीत् जीव इन्द्रियों ते नहीं जाते जा एकते, तब इनका सच्चय इन्द्रियों ते न जाना जा सके, यह खामानिक ही हैं।

(६) प्र० - जीव तो झॉल झादि इन्द्रियों से जाने वा सकते हैं। मनुष्य, पशु, पद्मी की है झादि जीवों को देखकर व क्रूकर हम जान सकते हैं कि यह कोई जीवचारी है। तथा किसी को झाकृति झादि देखकर या भाषा सुनकर हम यह भी जान सकते हैं कि झाकुक जीय सुखी, दुःसी, मृह, विद्वान, प्रसन्य या नाराज है। पिर जीव झानेटिय कैसे?

उ०—शुद्ध रूप क्यांत् स्वभाव की अपेदा से बीव अतीन्त्रिय है। अशुद्ध रूप अयोत् विभाव की अपेदा से वह इन्द्रियगांचर भी है। अमृतंव – रूप, रस आहि का अभाव या चेतनावादि, यह जीव का स्वभाव है, और भाषा, आकृति, युव, दुःख, राग, इंब आहि जीव के विभाव अयोत् कर्मक्वय पर्याव हैं। स्वभाव पुरावल-निरेषेव होने के कार्या अतीन्द्रिय है और विभाव, पुर्गत-सापेच होने के कारण इन्द्रियमाक है। इसलिये स्वाभाविक लच्चा की अपेदा से जीव की अतीन्त्रिय सम्भन्ता चादिए।

(१०) प्र० — इस्मर विभाव का संबन्ध जीव से है तो उसको लेकर भी जीव का लक्षण किया जाना चाडिए है

उ॰ — किया ही है। पर वह लक्क्य सब जीवों का नहीं होगा, सिर्फ संसारी जीवों का होगा। जैसे जिनमें सुल-दुःल, राग-द्रेण आदि भाव हो या जो कर्म के कर्ता और कर्म-एल के भोका और शरीरभारी हो वे जीव हैं।

(११) प्र०--- उक्त दोनों लज्जाों को स्पष्टतापूर्वक समभाइये ।

उ॰—प्रथम लव्य स्वभावस्पर्शी है, इसलिए उसको निश्चय नय की श्रपेदा से तथा पूर्ण व स्थायी समक्षना चाहिये। दूसरा लव्दण विभावस्पर्शी है, इसलिए

१ ''यः कर्चा कर्ममेदानां भोका कर्मफलस्य च । संस्मर्ता परिनिर्वाता, स स्रात्मा नान्यलख्यः ॥''

श्रयांत् — जो कमों का करनेवाला है, उनके फल का भोगने वाला है, संसार में भ्रमण करता है और मोझ की भी पा सकता है, वही जीव है। उसका ऋत्य लक्षण नहीं है।

उसको स्पवहार नय की अपेवा से तथा अपूर्व व अस्थायी समस्ता बाहिए। सारोग यह है कि पहला लक्ष्य निध्यन्दिक अनुसार है, अतप्य तोनों काल में घटनेवाला है और दूसरा लक्ष्य स्पवहार-दिक्त के अनुसार है, अतप्य तीनों काल में नहीं घटनेवाला है। अर्थाद संसार हगा में पाया जानेवाला और मोच दशा में नहीं गाया जाने वाला है।

(१२) प्रo—उक्त दो हाध्य से दो लक्षण जैसे जैनदर्शन में किये गए हैं, क्या वैसे जैनेतर टर्शनों में भी हैं ?

उ०---हाँ, 'साङ्ख्य, 'वोग, 'वेदान्त ऋदि दर्शनों में श्रातमा की चेतन-रूप या सिंघटान-दरूप कहा है सो निश्चय नव' की श्रपेदा से, झौर 'न्याय,

१ 'श्रमास्य जीवस्य सङ्बिविवृत्तितानन्तराकिहेतुके त्रिसमयावस्याधित्व सच्यो वरतुत्वरूपमृततया सर्वरानपाविनि निश्चयवीवत्वे सत्यपि संसारावस्थाया-मनारिप्रवाह्यवत्तपुर्वग्रससंश्लेषद्धितात्मतवा प्राण्वजुष्कात्मितंबद्धारं व्यवहारजीव-रवहेज्यिमकस्योऽस्ति।' —प्रवचनसार, श्रमृतचन्त्र—कृत टीका, गाया ५१।

सारांश — जीवरव निश्चय और व्यवहार इस तरह दो प्रकार का है। निश्चय जीवरव अनन्त-ज्ञान शक्तिस्वरूप होने से त्रिकाल-स्थायी है और व्यवहार-जीवरव पौद्गलिज-प्राण्संसर्ग रूप होने से संसारावस्था तक ही रहने वाला है।

२ 'पुरुषस्तु पुष्करपत्ताशवन्निर्लेपः किन्तु चेतनः ।' —मुक्तावत्ति पृ० ३६ । ग्रर्थात् —ग्रात्मा कमत्तपत्र के समान निर्लेप किन्तु चेतन है ।

३ तन्माच सत्वात्वरिग्रामिनोऽत्यन्तविधमां विशुद्धोऽन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषः पातञ्चल सत्र, पद ३, सत्र ३५ माध्य ।

श्रयांत्—पुरुष-श्रात्मा-चिन्मात्ररूप है और परिणामी सन्त्व से श्रात्यन्त वित्रज्ञाण तथा विशुद्ध है।

४ "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" — बृहदारख्यक ३।६।२=

श्रर्थात् – ब्रह्म-श्रात्मा-श्रानन्द तथा ज्ञानरूप है।

६ "निश्चयमिह मृतार्थं, व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम्।"

— पुरुषार्थितर्भुपाय स्त्रोह ५ ग्रथात्—तात्विकटिंट को निश्चयटिंट ग्रीर उपचारटिंट को व्यवहार टिंट कहते हैं।

५ "इच्छाद्वेषप्रयक्तमुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति।"

— न्यायदर्शन १।१।१० ऋयांत्—१ इच्छा, २ द्रेघ, ३ प्रयक्ष, ४ सुन, ५ दुःख और ज्ञान, ये आरुमा के लक्षण हैं। रैरीविक बादि दर्शनों में सुख, दुःख, इंच्खा, ह्रेच, बादि बातमा के लड़्या वंत-साप हैं सो व्यवहार नय की बापेंचा से ।

(१३) प्र०-स्था जीव और ऋात्मा इन दोनों शब्दों का मतल व एक है !

उ॰—हाँ, बैनशाबा में तो संसारी असंसारी समी चेतनों के विषय में 'जीव श्रीर श्रारमा', हन दोनों छन्दों का प्रयोग किया गया है, पर वेदान्त' श्राहि दर्शनों में जीव का मतलब संसार-अवस्था वाले ही चेतन से हैं, मुक्तचेतन से नहीं, श्रीर श्रारमा र शब्द तो साधारण है।

(१४) प्र० — आपने तो जीव का स्वरूप कहा, पर कुछ, बिहानों को यह कहते सुना है कि आप्ता का स्वरूप आनिर्वचनीय अर्थात् वचनों से नहीं कहे जा सकने योग्य है, सो इसमें सत्य क्या है ?

उ॰—उनका भी कथन पुक्त है क्योंकि राज्यों के द्वारा परिमित्र भाव मगर किया जा सकता है। यदि जीव का बास्तविक स्वरूप पूर्णत्या जानना होतो वह अपरिमित होने के कारण राज्यों के द्वारा किसी तरह नहीं बताया जा सकता। इसलिए इस अपेद्वा ने जीव का स्वरूप अनिवंतनीय में है। इस बात को जैसे अन्य दर्शनों में भिविक्टर में राज्य से या

ऋषांत्.—जीव वह चेतन है जो शरीर का त्वामी है श्रीर प्राणों को भारण करने वाला है:

१ 'जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यज्ञ प्राशानां धारियता ।'

<sup>·-</sup> ब्रह्मसूत्र भाष्य, पृष्ठ १०६, ऋ०१, पाद १, ऋ०५, सू०६।

२ जैसे — 'श्रात्मा वा ऋरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इत्यादिक — बृहदारण्यक २।४।॥ ।

१ 'वतो वाचो निवर्तन्ते, न यत्र मनसो गतिः ।
 शुद्धानुभवसंवेयं, तद्द्यं परमात्मनः ॥' दितीय, स्त्रोक ४ ॥
 ४ "निरालम्बं निराकारं , निर्विकत्यं निरामयम् ।

<sup>ा</sup>र्वासार पर्यः ज्योतिर्गिकाणि निरक्षनम् ॥" प्रथम, १। 'शावन्तोप्रणि नया नैके, तस्वकणं स्थान्ति न। स्युद्धाः इत कक्कोलीः, कृतप्रतिनिकृत्तयः॥" दि०, ८॥ 'शाक्षोपस्ताद्वर्गोणकक्षयपदितः

निर्विकरूपं तु तदूर्व गम्यं नानुभवं विना ॥' द्वि०, ६ ॥

'नेति'। रान्द कहा है मैते ही मैतरहाँन में 'छरा तस्य निकर्षते तक्का क्षम न दिन्हें ' क्षाम्बराष्ट्र १ ६ ] इत्यादि शब्द से कहा है। यह व्यविश्वनीयल का क्षमत परम निक्षय न से सा म्ब्रम श्रुद द्वन्यायिक नय से समकता चाहिए। क्षीर हमने जो चौब का चेतना या अमूर्जैन बहुचा कहा है सो निभाय हॉन्ट से वा श्रुद पर्यायायिक नय से।

(१५) प्र० - कुछ तो जीव कास्वरूप व्यवस्य में आया, अन्य यह कहिए कि यह किन तस्वीं कायना है ?

उ० - वह स्वयं अनादि स्वतंत्र तत्त्व है, अन्य तत्त्वों से नहीं बना है।

(१६) प्र॰ — मुनने व पढ़ने में झाता है कि जीव एक रासायनिक बस्त है, झयांत् मौतिक मिश्रयों का परिवाम है, वह कोई स्वयं सिद्ध बस्तु नहीं है, यह उत्पन्न होता है और नष्ट भी। इसमें क्या सत्य है ?

ड॰—बो सुस्म निचार नहीं करते, जिनका मन विशुद्ध नहीं होता श्रीर जो भ्रान्त हैं, वे ऐसा कहते हैं। पर उनका ऐसा कवन भ्रान्तिमूलक है।

(१७) प्र०--भ्रान्तिमूलक क्यों ?

उ॰--इसलिए कि शन, सुल, दुःल, हर्प, शोक, श्रादि वृत्तियाँ, जो मन से सक्त्य रखती हैं; वे स्थूल या सूझ्म भौतिक वस्तुओं के श्रालम्बन से होती हैं,

'श्रतद्व्यावृत्तितो भिन्नं, तिद्धान्ताः कथयन्ति तम् ।

वस्तुतस्तु न निर्वाच्यं, तस्य रूपं कथंबन ॥' द्वि०, १६ ॥

---श्री यशोविजय-उपाध्यायकृत परमज्योतिः पञ्चविश्रतिका । 'श्रपाप्यैव निवर्तन्ते, बचो धीभिः सहैव तु ।

'श्रप्राप्यय निवतन्त, वचा धामः सहव छ निर्गुणत्वात्किभावाद्विशेषाग्यामभावतः ॥'

—श्रीराङ्कराचार्यकृत—उपदेशसाहस्री नान्यदन्यत्प्रकरण् श्लोक ३१।

स्रथात् – शुद्ध जीव निर्शुष, श्रकिष और श्रविशेष होने से न बुद्धिप्राद्य है और न बचन-प्रतिपाद्य है।

१ 'स एप नेति नेस्यात्माऽमाद्यो न दि ग्रह्मतेऽशीयों न दि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सञ्यतेऽसितो न व्ययते न रिप्यत्यभयं के जनक प्राप्तोसीति होवाच याज्ञवल्क्यः।'

— बृददास्यक, क्रथ्याय ४, नाक्ष्या २, सूत्र ४। २ देखो— चानांक दर्शन [ सर्वदर्शनसंग्रह ५० १ ] तथा क्रायुतिक भौतिक वादी 'दिगल' क्रांटि नेडानों के विचार प्रो० भुक्-रिखत क्राययों भर्मे एड ३२५ से क्रायों। भीक्षिक क्यार्ट उन इतियों के होने में साथनमात्र कार्यात् निभित्तकारखाँ हैं, उपादानकारखाँ नहीं। उनका उपादानकारखा कारण तन्त आलग ही हैं। इस-शिए मीतिक व्युक्तों को उक्त इतियों का उपादानकारखा मानना आस्ति है।

(१८) प्र० - ऐसा क्यों माना जाव ? उ० -- ऐसा न मानने में ऋनेक दोष ऋते हैं । बैसे सुख, हुःख, राज-रंक व कोरी सरी क्या कुलार विकास कार्य क्यान क्यान क्यान

भाव, क्रांटी-वर्षी आधु, संस्कार-तिरस्कार, जन-प्रशान बादि क्राने विश्व माव एक ही माता पिता की दो सन्तानों में पाए जाते हैं, सो बीव को स्वतन्त्र तस्व बिना माने किसी तरह असन्दिग्य रीति से घट नहीं सकता।

(१६) प्र॰—इस समय विज्ञान प्रथल प्रमाण समका जाता है, इसलिए यह वतलावें कि क्या कोई ऐसे भी वैज्ञानिक हैं। जो विज्ञान के ऋषार पर जीव को स्वतन्त्र तत्व प्रान्ते हों!

उ० — हाँ उदाहरणार्थं कर 'श्रोलीवरलाव' वो यूरोप के एक प्रसिद्ध वैवानिक हैं और कलक्त्ते के 'व्यादीशान्द्र वसु, वो कि संसार मर में प्रसिद्ध वैवानिक हैं। उनके प्रयोग व कपनी से स्वतन्त्र चेवन तस्व तथा पुनर्जन्म श्रादि की सिद्धि में सन्देह नहीं रहता। श्रामेरिका श्राद्धि में श्रीर मी ऐसे श्रानेक विद्वान् हैं, विन्दोने पत्नोकत्वन झात्माझों के संस्थन्व में बहुत कुछ जानने लायक सोध 'की है।

(२०) प्र०—जीव के ऋस्तित्व के विषय में ऋपने को किस सबूत पर भरोसा करना चाहिए ?

उ॰ — प्रश्यन्त एकामतापूर्वक चिरकाल तक झात्मा का ही मनन करने वाले निभवार्य ऋषियों के क्चन पर, तथा स्वानुभव पर ।

(२१) प्र०-ऐसा श्रनुभव किस तरह पात हो सकता है !

उ॰--चित्त को शुद्ध करके एकाप्रतापूर्वक विचार व मनन करने से !

१ जो कार्य से भिन्न होकर उसका कारण बनता है वह निभित्तकारण कहलाता है। जैसे कपके का निभित्तकारण पुतलीघर।

२ जो स्वयं ही कार्यरूप में परिश्त होता है वह उस कार्य का उपादानकारश कहलाता है । बैसे कपदे का उपादानकारश सुत ।

३ देखो — ब्रात्मानन्द-नैन-पुस्तक-प्रचारक-मगडल श्रागरा द्वारा प्रकाशित क्रिन्दी प्रथम 'कर्मग्रन्थ' की प्रस्तावना प्र० ३८ ॥

४ देखो--हिन्दीग्रंथरकाकर कार्यालय, वंबई द्वारा प्रकाशित 'छायादर्शन' ।

(२२) प्र० — जीव तथा परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप तो कुछ सुन स्विया। इसव कहिए कि क्या सब परमेष्ठी एक ही प्रकार के हैं या उनमें कुछ, इसलार भी है!

उ०—सब एक प्रकार के नहीं होते । स्वृत्त हिं से उनके पाँच प्रकार हैं अर्थात उनमें आपपस में कुछ ऋतर होता है !

(२३) प्र०-वे पाँच प्रकार कौन हैं ? श्रीर उनमें श्रन्तर क्या है !

उ०-श्राहिस्त, सिद्ध, आवार्ष, उपाण्याय श्रीर साधु ये गाँच प्रकार हैं। श्रृह्मरूप से इनका अप्तर जानने के लिए इनके दो बिमाग करने वाधिए। पहले विभाग में प्रमा दो श्रीर दूसरे विभाग में पिछले तीन परमेण्डी समित्रक हैं। स्थीरिक अरिह्मत सिद्ध ये दो तो आन दर्शन-वारिक वीवार्ष शाकियों को श्रुद्ध रूप में हुए होते हैं। पर आवार्षादि तीन उक्त शाकियों को पूर्णत्वा प्रकट किए हुए नहीं होते किन्तु उनको प्रकट करने के लिए प्रयक्षशील होते हैं। अरिहंत सिद्ध ये दोही केवल पूर्ण अपस्था को प्राप्त हैं, पूत्रक अवस्था को नाहीं। इसीरों ये देवलच माने जाते हैं। इसके विपत्ति आवार्ष आदि तीन पूल्य, पूत्रक, इन दोनों अवस्थाओं को प्राप्त हैं। दे अपने से नीचे की भीषा वालों के पूत्रक अपर हो अरिश्वालों के पूत्रक हैं। इसी से 'गुरु', तत्व माने जाते हैं।

(२४) प्र॰—ऋरिङ्त तथा सिद्ध का ऋापस में क्या श्रन्तर है ! इसी तरह ऋाचार्य ऋादि तीनों का भी ऋापस में क्या ऋन्तर है !

उ० - सिंड, रारीपरिवित अतपन पीदगालिक वन पर्याची से परे होते हैं। पर अस्तिन परेंस नहीं होते। उनके सपीर होता है, इसलिए मीह, अकान आदि नण्ट हो जो पर मी चे चलने, फिरते, बोलने आदि शापीरिक, वाचिक तथा मानसिक कियार्थ करते रहते हैं।

सारांश यह है कि जान-चित्र आदि शकियों के विकास की पूर्णता आदिहन्त विद्य होंगों में बरावर होती है। यर सिद्ध, बंगा ( शांगीरिक आदि किया) यदिव और अदिक्त योगगदिव होते हैं। जो पहिला अदिक्त कर तो हैं वे ही स्तरी प्रायान बागाने के बाद मिद्ध कहलाने हैं। इसी तरह आवार्य, उपाप्याय और साधुओं में साधु के गुण सामान्य गीत से समान होने पर भी साधु की अपेद्धा उपाप्याय और आवार्य में विशेषता होंगी है। वह यह कि उपाप्यायवर के लिए सूच तथा अर्थ का वास्त्यिक जान, पढ़ाने की शक्त, चचन-मधुरता और चर्चा करने का साम्पर्य आदि कुछ लास गुण प्राप्त करना करती है, पर साधुपर के लिए हा गुणों की कीई लास जन्यत नहीं है। इसी तरह आवार्यप्रद के लिए शासन चलाने की शिक, गच्छ के हिताहित की जवाबरेही, श्रित गम्मीरता और देश-काल का निरोध जान झादि गुज चाहिए। साधुपर के लिए हन गुणों को मात करना कोई खास करूरी नहीं है। साधुपर के लिए को सताहंस गुणा करनी हैं वे तो झाचार्य और उपाध्याय में भी होते हैं, पर हनके खलावा उपाध्याय में पत्रीस और झाचार्य के हतीत गुण होने चाहिए झर्यात् साधुपर की अपेबा उपाध्यायपर का महत्त्व झिक और उपाध्यायपर की अपेबा आचार्यपर का महत्त्व झरिक है।

(:५) सिंद तो रगेंच हैं, पर श्राविक्त रारीरमारी होने के कारण प्रत्यक्ष हैं इससिए यह जानना जरूरी है कि जैसे इम लोगों की अपेदा आदिस्त की जन आदि आन्तरिक रात्तियाँ अलीकिक होती हैं बैसे ही उनकी शक्ष अवस्था में भी क्या हम ते कुछ विशेषता हो जाती है?

१ 'लोकोत्तरचमत्कारकरी तब भवस्थितिः।

यतो नाहारनीहारी, गोचरी चर्मचद्भुषाम् ॥'

<sup>—</sup>बीतरागस्तोत्र, दितीय प्रकार, कीक ८ । श्रायांत्—हे भगवन् ! तुन्हारी रहन-सहन श्राधर्यकारक अराप सोकीचर है. स्वीकि न तो आपका श्राहार देखने में श्वाता और न नीहार ( पासाना ) ।

२ 'तेषामेव स्वस्वभाषापरिशाममनोहरम् ।

ग्रप्येकरूपं वचनं यत्ते धर्मायबोधकृतः।

<sup>—</sup> वीतराग स्तोत्र, तृतीय प्रकाश, श्लोक ३।

३ 'ब्राहिसायतिष्ठायां तत्सिको वैरत्यागः।' —यातञ्जल योगसूत्र ३५-३६। ४ देखो —'कैततत्सादको' प० २।

प्रातिहायों की रचना करते हैं। यह सब अरिहन्त के परम योग की विभृति दें।

(२६) श्रारित्त के निकट देवों का आना, उनके द्वारा समवसरण का रवा जाना, कन्म राष्ट्र अनुक्रवी का आपस में बेर-विरोध त्याग कर समवसरण में उपस्थित होना, चौतीस अतिरायों का होना, हरवादि जो अरिहन्त की विपृत्ति करी जाती है, उस पर पकायक विश्वास कैसे करना रेखा मानने में क्या चुक्ति है?

उ०— अपने को जो वॉर्ड असम्भव सी मालूम होती है वे परमयोगियों के लिए साधारण है। एक बँधनी भील को चकत्वां की सम्पत्त का थोड़ा मं रूपाल नहीं आ करता । हमार्थ और योगियों की योग्यता में ही बड़ा रुक हैं। हम विषय के दास, लालच के पुत्ते और अस्पिता के केन्द्र है। इसके विपरीन योगियों के सामने विपयों भा आकर्षण कोई चीज नहीं; लालच उनकी खूला तक नहीं, वे स्थिता में मुद्देश के समान होते हैं। हम योड़ी देर के लिए भीम को संदेश स्थित हों एक के समान होते हैं। हम योड़ी देर के लिए भीम को तैयार हो जाते हैं, सामूली चीज तुम हो जाने पर हमारे प्राण निकल्त लग जाते हैं, सामूली चीज तुम हो जाने पर हमारे प्राण निकल्त लग जाते हैं, सामूली चीज तुम हो जाने पर हमारे प्राण निकल्त लग जाते हैं, सामूली चीज तुम हो जाने पर हमारे प्राण निकल्त लग जाते हैं, सामूली चीज तुम हो साई और विता तक भी हमारे लिय शत्त इन जाते हैं। परम योगी हन तब दोगों से सर्वथा अलग होते हैं। जब उनकी आपनारिक हमा हते जो हो तब उक्त प्रकार की लोकार स्थिति होने कोई अवस्त जाते हो। साधारण योगासमाणि करने वाले महासाओं की और उक्ष चित वाले माधारण लोगों को भी महिसा जितनी देली जाती है उस पर विचार करने से अधिहन्त केसे परसा योगी की लोकार विभूति में सेदेह नही रहता।

(२७) प्र०-स्यवहार (बाह्य ) तथा निश्चय (ग्राम्यन्तर ) दोनों दृष्टि से ग्रिरिहन्त ग्रीर सिद का स्वरूप किस-किस प्रकार का है !

उ० — उक्त दोनों दृष्टि से सिद्ध के स्वरूर में कोई अन्तर नहीं है। उनके लिये जो निश्चय है वहां व्यवदार है, क्योंकि सिद्ध अवस्था में निश्चय व्यवहार की एक्ता हो जाती है। पर अदिहन के तक्ष्य में यह बात नहीं है। अदिहन तक्षार्य के वाद्य विभूतियों से सैक्ष्य रखता है और नैश्चिक स्वरूप आजनिक शक्तियों के दिवस से ! इसलिए निश्चय ही ही दिवस से है। इसलिए निश्चय ही है से अपिटन और निश्चय सामक सामक ना चाहिए।

(रू प्र० - उक्त दोनों दृष्टि से ऋगवार्य, उपाध्याय तथा साधु का स्वरूप किस किस प्रकार का है ?

१ 'श्रग्रोक्ष्वः सुरपुष्पवृष्टिविश्ववनिश्चामरमासने च । भामगडलं दुन्दुभिरातवत्रं सत्यातिद्दार्थाग् जिनेश्वराणाम् ॥' २ देखो—'वीतरागस्तोत्र' एवं पातञ्जलयोगस्त्रत्र का विश्वतिपाद ।'

उ०--निश्चय दृष्टि से तीनें। का स्वरूग एक-सा होता है। तीनों में मोचमार्ग के आरापन की तत्सता खीर बाब आपन्तर-निर्मयता खाद नैश्चयिक खीर पारमाधिक स्वरूप समान होता है। पर न्यावहरिक स्वरूप तीनों का योड़ा-बहुत निम्म होता है। आवार्य हिन क्यावहरिक स्वरूप तीनों का योड़ा-बहुत निम्म होता है। आवार्य की ज्यावहरिक पोष्यता सबसे खायिक होती है। क्यांकि जन्दी पन्त अपने की सिमा की सम्हावने की जवाबदेही लेनी पढ़ती है। उपाप्याय की आवार्यपर के योप बनने के लिये इन्ह विशेष गुण प्राप्त करने पढ़ते हैं जो लामान्य साधुओं में नहीं भी होते।

(२६) परमेष्टियों का विचार तो हुआ। श्रय यह बतलाइए कि उनको नमसार किसलिए किया जाता है?

30—गुणभानि के लिए । वे गुणवान् है, गुणवानों को नमस्कार करने से गुण की मानि अवस्व होती है स्थोकि वैसा प्येव हो ध्याता वैसा ही बन जाता है। दिन-रात चार और कोरी की भावना करने वाला मनुष्य कर्मा प्रामाशिक (सहुकार) नहीं वन सकता हमी तरह विचा और विहान् की भावना करने वाला अवस्य कुछन्-कुछ विचा भात कर लेता है।

(३०) नमस्कार क्या चीज है ?

उ०--वड़ों के प्रति ऐसा बतांव करना कि जिससे उनके प्रति स्रवनी लघुता तथा उनका बहुमान प्रकट हो, वही नमस्कार है।

(३१) क्या सब ऋबस्था में नमस्कार का स्वरूप एक सा ही होता है ?

30 — नहां। इसके देत और आदति, ऐसे दे भेद है। विशिष्ट स्थिता प्राप्त न होने के जिस नस्तिश में ऐसा भाव हो कि मैं उपासना करनेवाला हूँ और अपूक्त मेरी उपासना का पात्र है, वह दैतनस्कार है। रागद्वेष के विकल्प मण्ड हो जाने पर चित्र की इतनी अधिक स्थिता हो जाती है कि जिसमें आस्मा अपने को ही आपना उपास्य समअना है और केवल स्वरूप का ही ध्यान करता है, वह आहत-सम्बद्ध है।

(३२ : प्र० — उक्त दोनों में से कौन सानमस्कार श्रेष्ठ हैं ?

उ० — ग्रद्धैत । स्योकि द्वैत-नमस्कार तो ग्रद्धैत का साधनमात्र है ।

(३३) प्र० — मनुष्य की बाह्य-प्रश्नृति, किसी अन्तरङ्ग भाव से प्रेरी हुई होती है। तो फिर इस नमस्कार का प्रेरक, मनुष्य का अन्तरङ्ग भाव क्या है ?

उ०-भक्ति।

प्र० - उसके कितने मेद हैं ?

उ०--दो। एक सिद्ध-भक्ति और दूसरी योगि-भक्ति । सिद्धों के अनन्त गुसों

की भावना भाना सिद्ध-भक्ति है और योगियों ( मुनियों ) के गुर्यों की भावना भाना योगि-भक्ति ।

(३५ प्र०—पहिले ऋरिहन्तों को और पीछे सिदादिकों को नमस्कार करने का क्या सबव है ?

उ० — यस्तु को प्रतिपादन करने के क्रम दो होते हैं। एक पूर्वातुपूर्वी और दूसरा एक उपूर्वा पूर्वा पूर्व होते हैं और अप्रधान के बाद प्रधान का कपन करना पूर्वातुपूर्वी है और अप्रधान के बाद प्रधान का कपन करना एक तर्जुद्धी है। पीची परमिष्ठियों में सिद्ध 'तसने प्रधान है आईर 'साधु' तसने अप्रधान, क्वोंकि सिद्ध-अस्त्या चैतनशक्ति के किसा की आदिर्ती हह है और सामुख्यस्था उसके साधन करने की प्रधान भृतिका है। इसलिए यहाँ यूर्वातुष्वों कम से नमस्कार किया गया है।

(३६) प्र० — ख्रार पाँच परमेष्ठियों की नमस्कार पूर्वानुपूर्वी कम से किया गया है तो पहिले सिखों को नमस्कार किया जाना चाहिए, ख्रारिहन्तों को कैसे ? त० — यद्यपि कम दिनाश की ख्रपेवा से 'ब्रारिहन्तों' से सिखें अंग्र हैं। तो

30--वधाप कमावनारा का अपना स आहरता ता तक आहे हो तो मां इतकुरुवता की अपेवा से टोनों समान ही हैं और व्यवहार की अपेवा से तो 'सिट्ट्रें से 'ब्राहिस्त' हो शेष्ठ हैं। क्योंकि 'सिट्ट्रें' के परोझ् स्वरूप को बतलाने बाल 'ब्राहिस्त' हो तो है। हालिए व्यवहार अयेव्ह्या 'ब्राहिस्ता' को ओष्ट मिन-कर पहिले उसको नमस्कार किया गया है।

ई० १६२१ ]

[पंचप्रतिक्रमण्

### 'संथारा' और ऋहिंसा'

हिंसा का मतलब है-प्रमाद या रागद्वेष या श्रासक्ति । उसका त्याग ही श्रहिंसा है। बैन ग्रन्थों में प्राचीन काल से चली श्राने वाली श्रात्मवात की प्रथाओं का निषेध किया है। पहाड से गिरकर पानी में हुनकर, जहर लाकर श्रादि प्रथाएँ मरने की थीं श्रीर हैं-धर्म के नाम पर भी श्रीर दनवनी कारणी से भी । जैसे पशु ब्राटि की बात धर्म रूप में प्रचलित है वैसे ही ब्रात्मशील भी प्रचलित रही । श्रीर कहीं-कहीं श्रव भी है: खासकर शिव या शक्ति के सामने । एक तरफ से ऐसी प्रथाओं का निषेध और दसरी तरफ से प्राणान्त श्रनशन या संयारे का विधान । यह विरोध जरूर उलभन में डालने वाला है पर माव समभने पर कोई भी थिरोध नहीं होता । जैन धर्म ने जिस प्रातानाश का निषेध किया है वह प्रमाद या आसिक पूर्वक किये जाने वाले प्रायानाश का ही। किसी ऐहिक या पारलौकिक संपत्ति की इच्छा से, कामिनी की कामना से श्रीर अन्य अध्युदय की वाच्छां से धर्मबुध्या तरह तरह के ज्ञातमवध होते रहे हैं। जैन धर्म वहता है वह ब्रात्मवध हिंसा है। क्योंकि उसका प्रेरक तत्त्व कोई न कोई ब्रासक्त भाव है ! प्रांगान्त ग्रनशन श्रीर संधारा भी बर्दि उसी भाव से या डर से या लोभ से किया जाय तो वह हिंसा ही है। उसे जैन धर्म करने की आज्ञा नहीं देता जिस भागान्त अनशन का विधान है. वह है समाधिमरग्र । जब देह श्रीर स्त्राध्य त्मिक सद्गुण-संयम - इनमें से एक ही की पसंदगी करने का विषम समय आ गया तब यदि सचमुच संयमपाण व्यक्ति हो तो वह देह रखा की परवाह नहीं करेगा ।

? कैन शास्त्रों में जिसे संयाय या समाधिमरण कहा गया है, उसके संबन्ध में लिखते हुए इमारे देश के सुम्रकित दार्शनिक बिहान् बा॰ एस॰ राषाकृष्णन ने अपने 'इंडियन फिलाक्से' नामक सम्य में Suicide' (जिसका प्रचलित अपं 'आत्मवात' किया जाता है) शब्द का व्यवहार किया है। सन् १६४२ में जब श्री मॅबरमल कियो ने जेल में वह पुस्तक पदी तो हम विषय पर वास्त्रविक शास्त्रीय इहि जानने की उत्सुकता हुई कीर उन्होंने प्रकाब सुर पर वास्त्रविक शास्त्रीय इहि जानने की उत्सुकता हुई कीर उन्होंने प्रकाब सुर पर वास्त्रविक शास्त्रीय इहि जानने की असकास प्रकट की, उसके उसर में यह पत्र है।

मात्र देह की बिल देकर भी ऋपनी विशव ऋष्यात्मिक स्थिति की बचा लेगा: जैसे कोई सच्ची सती दूसरा रास्ता न देखकर देह-नाश के द्वारा भी सतीत्व अचा लेती है। पर उस अवस्था में भी बद्र व्यक्ति न किसी पर रुप्र होगा, न किसी तरह भयभीत और न किमी सविधा पर तह । उसका ध्यान एकमात्र संयत जीवन को बचा लेने श्रीर समभाव की रक्षा में ही रहेगा । जब तक देह श्रीर संवम दोनों की समान भाव से रहा हो, तबतक दोनों की रहा कर्सच्य है। पर एक की ही पसंदगी करने का सवास आवे तब हमारे जैसे देहरता प्रमंट करेंगे श्रीर आध्या-त्मिक सैयम की उपेद्धा करेंगे. जब कि समाधिमरण का श्राधिकारी उल्टा करेगा। जीवन तो दोनों ही हैं - दैहिक और श्राध्यात्मिक। जो जिसका श्राधिकारी होता है. वह कसौटी के समय पर उसी को पसंद करता है। श्रीर ऐसे ही श्राध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति के लिए प्रास्तान्त श्रनशन की इजाजत है: पामरी, भयभीती या लालचियों के लिए नहीं । ऋव आप देखेंगे कि प्रामान्त श्रमशन देह रूप घर का नाश करके भी दिव्य जीवन रूप श्रपनी श्रात्मा को ग्रिपने से बचा लेता है। इसलिए वह खरे ऋर्य में तात्विक हारे से ऋहिसक ही है । जो लेखक ऋस्भायत रूर में ऐसे संयारे का वर्णन करते हैं दे मर्म तक नहीं सोचते: परन्त यदि किसी श्चिति उच्च उदेश्य से किसी पर रागद्वेष त्रिना किए संपूर्ण मैत्रीभावपूर्वक निर्भय श्रीर प्रसन्न हृदय से बापू जैमा प्रागान्त ग्रनशन करें तो फिर वे ही लेखक उस भग्ण को सराहेगे, कभी ब्रात्मधात न कहेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य श्रीर जीवनकम उन लेखकों की श्रांखों के सामने हैं, जब कि जैन परंपरा में संथारा करने वाले चाहे शुभाशर्या ही क्यो न हो, पर उनका उद्देश्य श्लीर र्जावन कम इस तरह सविदित नहीं। परन्त शास्त्र का विधान तो उसी दृष्टि से है श्रीर उसका श्रहिंसा के साथ पूरा मेल भी है। इस श्रर्थ में एक उपमा है। यदि कोई व्यक्ति ऋपना सारा घर जलता देखकर कोशिश से भी उसे जलने से बचा न सके तो वह क्या करेगा ? आखिर में सबको जलता छोड़कर अपने को बचा लेगा । यही रियति श्राप्यात्मक जीवनेच्छ की रहती है । वह खामख्वाह देह का नाश कभी न करेगा। शास्त्र में उसका निषेध है। प्रत्यत देहरसा कर्तव्य मानी गई है पर वह संयम के निमित्त । ग्रास्त्रिश सानारी में ही निर्देश करतें के साथ देहनाश समाधिमरण है और ऋहिंसा भी । अन्यथा शतामरण और हिसा ।

मयक्कर दुष्पाल आदि तक्क्षी में देह-रखा के निमित्त संवम से पतन होने का अवसर आवे या आनिवार्य रूपसे मरण लाने वाली विमारियों के कारण खुद को और दूसरों को निरर्थक परेशानी होती हो और फिर भी संवम या सद्गुण की रखा सम्भव न हो तब मात्र संवम और समभाव की हाई से संवारि का विभाग है

जिसमें एक मात्र क्षम आप्वास्मिक बीवन को ही बचाने का खह्य है। जब बावृजी आदि प्रायान्त श्रनशन को बात करते हैं श्रीर मशरूवाला श्रादि समर्थन करते हैं तब उसके पींखे वही दृष्टिविन्दु सुख्य है।

k 88 8

यह पत्र तो कब का खिला है। देरी भेजने में इसलिये हुई है कि राधाकृष्णन के लेखन की जाँच करनी थी। श्री दलमन्त्रभाई ने इस विषय के खास ग्रन्थ 'मरण विभक्ति प्रकीर्णक' श्रादि देखे जिनमें उस प्रन्थ का भी समावेश है जिस है ग्राधार पर राघाकृष्णन ने लिखा है। वह प्रन्थ है, ग्राचारांग सुत्र का ग्रांग्रेजी भाषान्तर श्रध्ययन-सात । राधाऋष्यन ने लिखा है सो शब्दशः ठोक है । पर मलसंदर्भ से छोटा सा टकडा श्रलग हो जाने के कारण तथा व्यवहार में श्राहमवध अर्थ में प्रचलित 'स्युसाईड' शब्द का प्रयोग होने के कारण पढ़ने वालों को मूख-मंतस्य के बारे में भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। बाकी उस विषय का सारा श्राध्ययन श्रीर परस्पर परामर्श कर लेने के बाद इमें मालूम होता है कि यह प्रकरण संलेखना धीर संयारे से संबन्ध रखता है। इसमें हिंसा की कोई ध तक नहीं है । यह तो उस व्यक्ति के लिए विधान है जो एकमात्र आध्यात्मिक जीवन का उम्मेदवार श्रौर तदर्थ की हुई सत्प्रतिज्ञाश्रों के पालन में रत हो। इस जीवन के अधिकारी भी अपनेक प्रकार के होते रहे हैं। एक तो वह जिसने जिनकरूर स्वीकार किया हो जो ब्राज विच्छित है। जिनकल्यी मात्र ब्रफेला रहता है ब्रीर किसी तरह किसी की सेवा नहीं लेता । उसके बास्ते खन्तिम जीवन की घडियों में किसी की सेवा लोने का प्रसंगन आप वे. इसलिये अनिवार्य होता है कि वह सावध और शक्त अवस्था में ही ध्यान और तपस्या आदि द्वारा ऐसी तैयारी करे किन मरसासे हरना पढ़े बाँर न किसी की सेवा लेनी पढ़े। वहीं सब जवाब-देहियों की ब्राटा करने के बाद बारह वर्ष तक ब्राकेखा ध्यान तप करके अपने जीवन का उत्सर्ग करता है। पर यह कल्प मात्र जिनकल्पी के लिये ही है। बाकी के विधान बादे-जादे खाधकारियों के लिए हैं। सबका सार यह है कि यदि की हुई सत्प्रतिशास्त्रों के भक्त का स्त्रवसर आपने स्त्रीर वह भक्त जो सहन कर नहीं सकता उसके लिए प्रतिज्ञाभंग की श्रपेक्षा प्रतिज्ञापालनपूर्वक मरश लेना ही अस है। आप देखेंगे कि इसमें श्राप्यात्मक वीरता है। स्थल जीवन के खोम से. श्राप्यात्मक गुर्खों से च्युत होकर मृत्यु से भागने की कायरता नहीं है। स्त्रीर न तो स्थल जीवन की निराशा से ऊवकर मृत्यु मुख में पड़ने की श्रात्मवध कहलाने बाली वालिशता है। ऐसा ब्यक्ति मृत्यु से जितना ही निर्मय. उतना हो उसके लिए तैयार भी रहता है । वह जीवन-प्रिय होता है, जीवन-मोही नहीं । संलेखना

मरण को ऋामंत्रित करने की विधि नहीं है पर अपने आप झाने वासी मृत्यु के लिए निर्भय तैयारी मात्र है। उसी के बाट संधारे का भी ऋषसर क्या सकता है । इस तरह यह सारा विचार ऋहिंसा ऋौर तन्मलक सदगर्यों को तन्मयता में से ही स्माया है। जो झाज भी झनेक रूप से शिष्टसंमत है। राषाकृष्णान ने जो लिखा है कि बौद धर्म 'स्युसाइड' को नहीं मानता सो ठीक नहीं है। खद बद के समय भिद्ध छन्न और भिद्ध बल्दली ने ऐसे ही श्रसाध्य रोग के कारण श्रात्मवध किया या जिसे तथागत ने मान्य रखा । दोनों भिद्ध श्रप्रमत्त थे । उनके श्रातमवध में फर्क यह है कि वे उपवास श्राटि के द्वारा धीरे-धीरे मृत्य की तैयारी नहीं करते किन्त एक बारगी शस्त्रवध से स्वनाश करते हैं जिसे 'हरीकरी' कहना चाहिए। यदापि ऐसे शस्त्रवध की संग्रति जैन ग्रन्थों में नहीं है पर उसके समान दूसरे प्रकार के वधों की संमति है। दोनों परम्पराश्रों में मूल भूमिका सम्पूर्ण रूप से एक ही है। श्रीर वह नात्र समाधिजीवन की ग्ला। 'स्युसाईड' राब्द कुछ निद्य सा है। शास्त्र का शब्द समाधिमरण और पहित मरण है, जो उपयुक्त है । उक्त छन श्रीर बल्कली की कथा श्रम्कम से मिक्कमनिकाय श्रीर संयुक्त निकाय में है। लग पत्र इसलिए भी उपयोगी होगा कि उस एकाकी जीवन में बुछ रोचक सामग्री मिल जाय। मैं श्राशा करता हूं यदि सभव हो तो पहंच दें।

#### पुनश्च---

नमने के लिए कल प्राकृत पद्य और उनका अनुवाद देता हं-

'मरणपडियारभूया एसा एवं च सा मरसासिमित्ता जह गंडच्छे अकिरिया सी आयविराहसारूया है

समाधिमरण की किया मरण के निर्मित्त नहीं किन्तु उत्तके प्रतिकार के लिए हैं । बैसे फोर्ड को नस्तर लगाना, ऋात्मविराधना के लिए नहीं होता । 'जीविंगं माधिकांकेला मरण नाम प्रता ।'

उसे न तो जीवन की ऋभिसाधा है और न मरण के सिए यह प्रार्थना है। करता है।

'ग्रप्पा जलु संथारो इवई विसुद्धचरित्तम्मि ।' चरिः में स्थित विशुद्ध श्रास्मा ही संथारा है ।

ता० ५-२-४३

### 'वेदसाम्य-वेषम्य'

#### भीमान प्रो॰ हीराखालजी की सेवा में---

सप्रचाम निवेदन! श्राज मैंने 'सिद्धान्त-समीदा' पूरी कर ली। श्रामी जितना संभव था उतनी ही एकाव्रता से सुनता रहा। यत्र तत्र प्रश्न विचार श्रीर समाजोत्तक माथ उठता था श्रत: बिह्न मी करता गया; पर उन उठे हुए प्रश्नों, विचारों श्रीर समाजोत्तक मार्चा की पुन: संकत्तित करके लिखने मेरे लिए संमव निहा । उसमें से मध्य श्रीर शक्ति श्रावर के हे बह यदि मिल भी जाय स्वीर उत्सव करता है। श्रीर लात बत तो यह है कि मेरा मन सुक्षरता श्रव मानवता के उत्कर्ण का ही विचार लता है।

तो भी सभीजा के बारे में मेरे मन पर पड़ी हुई छुप को संदेग में लिख देना इस्तिय जरुरी है कि मैं झापके ख़ायह को मान जुका हूँ। सामान्यतपाः आप फीर पं॰ फूलचन्दाजी दोनों ऐसे समस्य विचारक जान पढ़ते हैं जिनका बचांबोग पिरल और पुचरतक्य कहा जा सकता है। जितनी गरी, मनेरपरीं और परिअम्मण्य चर्चा झाप होनों ने की है वह एक खाला शास्त हो बन गया है। इस चर्चा में एक और पंडित मानव दूसरी छोर प्रोफेसर मानव—पे दोनों परस्पर विद्य कहा बाते होने पर भी मायः समल, शिष्टता, और माञ्चिकता की भूमिका के ऊपर कांम करते हुए देखे जाते हैं। बैसा कि बहुत कम खन्यव संगय है। इसितिए वह चर्चा शास्त्रपद को मात हुई है। छागे जब कभी कोई विचार करेगा तब हसे झानिवाय रूप से देखता ही पढ़ेगा। इतना इस चर्चा का सारविक और ऐतिहासिक महत्व समको स्वष्ट माइसा होता है।

यदापि मैं सब परिवर्तों को नहीं जानता तथापि जितनों को जानता हूँ उनकी अपने हा के कहा जा सकता है कि हस विषय में पं॰ फूलबन्दर्शी का स्थान कि मैं के जा है। दूसरे प्रंपार्थ होने पर इतने अधिक प्रपंत्रपार्थ गायर ही हो। कितना अपने होता परि देसे परिवर को कोई क्षम्बा पर, अच्छा स्थान पेकर काम बिया जाता। बारे देसे परिवर को कोई क्षम्बा पर, अच्छा स्थान पेकर काम बिया जाता। बारे देसे परिवर को पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ पूर्ण अवताभन दिया जाता हो सुद्ध प्रदास काम ते काम पूर्ण अवताभन दिया जाता हो बहुत कुछ शास्त्रीय प्रगति हो एकती है। सभी तो स्थापभान परिवरत और पहस्य ऐसे सुरोग्य परिवर्ता को स्थापभान करा के निचोहते हैं। मेरा चरा चले तो मैं देसों का स्थान बहुत स्वाधीन कर हूँ। इससु यह तो प्राविक्षक मात्र हुई।

में आपको जिलता हूँ और आपके वारे में कुछ लिखूँ तो कोई शायर चाड़ वाक्स समने; पर मैं तो कमी चाड़कर नहीं और बरम्रकृति भी नहीं । इस्लिए से लिस स्ता हूँ। कैनेतर विहानों में तो कमाउक्क रिवास समाज हूँ जिल देता हूँ। कैनेतर विहानों में तो कमाउक्क रिवास कम के के साथ के स्ता निर्माश के पर में स्ता की अपे का होता है। इस ताम के हूँ कमा निराश होना है जितना आपके लेली में क्यक होता है। निःसंदेह आपने कमेंतन का आकरड पान हो नहीं मनन भी किया जान पहता है। अन्यपा पं क कुलचंदनों के शास्त्रीय और सोपयनिक लेली का जवाय देना और सो भी अपन्त गहराई और एपकरण के माथ संभव नहीं। रियति ऐसी जान पहती है कि कमीशास्त्र विपयक जितना पारिस्त्रय परिस्त्रय परिस्त्र परिस्त्र के लिख यक्स करने है।

रोनों की विचार मरिण्यों और दलीं हे देवता हूँ तो यह निश्चयपूर्वक अनियस्कर से कहम तो अभी कठिन है कि कीन एक विदेश आब है? स्वाम करने जब वह वर्षों एक था दूवरे रूर से सान्दर्शिकता के माथ जुड़ जाती है तब मीन ही इस्कुं जान वहता है। तो भी तरक्षमान से देवने पर मुक्ते अपने विचार में परिवर्तन करना पड़ा है जो मेंने कमें प्रत्य के एक परिश्रष्ट में लिखे हैं। मुक्तको जान पड़ता है कि आपकी दिवार सरणी बर्जुणानिनों है चाहे जिनते पार्टिक मागण दियों वी क्यों न हों। में कियों शास्त्रवाक्य का बैचा कावल नहीं कैया बर्जुणन का। इजारों के हारा सर्व्या मागण भून माने जाने चाले वाक्यों और शास्त्रों को में व्यामर में छोड़ मकता हूँ यदि उनमें मेंगे चुढ़ि और तक के संतेण न हो। पर आपने तो तक और बुढ़ि स्वातन्त्र के अलावा शास्त्रीय प्रमाण मी विये हैं जो बहुत महत्त्व के हैं। इस डिए ने मेरे पर आपको विचारमध्यी का आपती है प्रता दहने महत्त्व के हैं। इस डिए ने मेरे पर आपको विचारमध्यी का आपती है पर बार हो।

श्रीर एकरेशीयवा मी या गई है जो वालिक और ऐतिहालिक दिन्ह से देवने यर स्वयः मालूम होती हैं। हम जम्म-संस्कार और दिन्ह सोकों के ब्रार्थ कुछ में बहु श्री मान नहीं सकते हैं। यर साम्प्रदायिक मोख का स्वरुत और मान नहीं सकते हैं। यर साम्प्रदायिक मोख का स्वरुत मी कि स्वरुत कुछ का के उत्कर्ण में ब्राम्पीय सर्युत्यों के व्यापक विकास में बहुत कुछ वाचक भी है। हमारी विरक्तार्तान साम्प्रदायिक जड़ता और अकर्मप्यता ने केवल बाडा सोले में श्रीर कल्पनाराशि में बैनत्व वाच रखा है। श्रीर कैन प्रस्थान में जो कुछ तत्वतः सारमाग है उसे भी दिक्त दिया है। बात वात वो यह है कि हमारी निर्मांद सोचने की शक्ति ही साम्प्रदायिक जड़ता के कारण भोजी है। गहें है। ऐसी स्थित में एक श्रम्यवहाये विषय पर शक्ति कर्मन के से तस्व में जो है। सहि हमारी क्षिण में स्वत्व हिवा पर शक्ति कर्मन के से तस्व विवाद किया है। हमारी कि मेरा मानस निशायवारी तो है ही। खास का बह कोई किसी विपय में स्वतन्त्र विवाद से या मेरा आदर और मो बहता है। हसिलए आपकी दर्ताली और विवाद में मेरा पृत्र वह हु बाया है।

स्त्री शरीर में पुरुष वासना आहोर पुरुष शरीर में स्त्रीत्वयोग्य वासना के जो किस्मे श्लीर लच्चण देखे सने जाते हैं उनका खुलासा दूसरी तरह से हो जाता है जो आपके पत्त का पोपक है। पर इस नए विचार को यहाँ चित्रित नहीं कर सकता । भोगनिम में गर्भ में स्त्रीपरुषयगता योग्य उपादान हैं ऋषीर कर्म भूमि में नहीं इत्यादि विचार निरं बालीस हैं। जो श्वनभव इमारे प्रत्यन्न ही, जिन्हें हम देख सके, जांच सकें, उन पर यदि कर्मशास्त्र के नियम सुविटत हो नहीं सकते और उन्हें बटाने के लिए हमें स्वर्ग, नरक या कलियत भोग भूमि में जाना पहें तो अच्छा होगा कि इम उस कर्मशास्त्र को ही छोड़ दें । इमारे मान्य पूर्वजा ने जिस किसी कारण से वैसा विचार किया. पर इम उतने मात्र में बद रह नहीं सकते । इम उनके विचार की भी परीक्षा कर सकते हैं । इसलिए द्रव्य श्रीर भाववेद के साम्य के समर्थन में दी गई युक्तियाँ मुक्तको ब्राक्टण्ड करती हैं और जो एक श्राकृति में विजातीय वेटोटय की कल्पना के पोषक विचार श्रीर बाह्य लखण देले जाते हैं उनका खलासा दसरी तरह से करने को वे यक्तियाँ वाधित करती हैं । कोई पुरुष स्त्रीत्व की ऋभिलाचा करे इतने मात्र से स्त्रीवेदानभवी नहीं हो सकता । गर्भप्रहण-धारण-पोषण की योग्यता ही खीवेद है न कि मात्र खी-योग्य भोगाभिलाषा । मैं यदि ऐसा सोचूँ कि कान से देखता तो ऋन्य न रहता या ऐसा सोचूँ कि सिर से चलता और दौड़तातो पहुनु न रहतातो क्या इतने सोचने मात्र से चच्छुशांनावरबीयकर्म के खबोपशम का या पाटकर्मेन्टिय का

पक्ष मुक्त में प्रकट होगा ? जैसे क्षानीय ख्योपराम बस्तुतः एक हैं तथापि मिथ्या-दर्शन क्षादि के समन्य से उतके सम्यक् विश्वांत क्षादि एका विविध होते हैं, वैसे ही वेद एक रहने पर भी क्षीर उसका सामान्य क्षायेपरेश एक्कर होते हैं, में क्ष्य-कारायिक बखी से क्षीर क्षम्य संसर्ग से उत वेद के विश्रतीत खड़्य भी हो सकते हैं। पुरुष वेद के उदयवाला पुष्यविद्धा भी क्षींत्य योग्य क्षमिलाणा कर तो उसे क्षीवेद का लक्ष्य नहीं परन्तु पुरुषवेद का विश्रतीत खड़्या मात्र कहना चाहिए। सफोर को पीका देखने मात्र से नेत्र का ख्यारणान वरत नहीं जाता। वस्तुत- किसी एक ही वेद में नामात्रिय क्षमिलाणा को लोक क्षमुन्त हो क्या वाहिए। वाहे सामान्य नियवस्य उसके क्षमिलाणा को लोक क्षमुन्त हो क्या न माने। श्रीयांचायकराति, विश्वेषस्य शांति ये ही कम से पुंचर क्षांत्र हैं के इन्याकार से नियत हैं। वक्सा दूष देना है तो भी उसे क्षांवर का उदय माना नहीं जा सकता, नियत लक्षण का क्षायानुक कारणवशा विश्वांस मात्र है। जैसे सामान्यः स्त्रों को हादी मूँकु नहीं होते पर किसी को लास होते हैं। यह तो सम्य रंगया। साराश हतना ही है कि मुक्तको वेदसाम्य विचारसमत जान पहता है। पुनस्य

अप्रेमिशन के द्वारा एक दश्य द्वश्यक्तिक का ऋन्य द्वश्यक्तिक में परिवर्तन आजकत बहुत देखे सुने जाते हैं। हैंसे विचारकोटि में लेना होगा। नपुक्त शायद नीसरा स्वतन्त्र यह ही नहीं। जहाँ अपुक्त नियत लक्ष्म नहीं देखे वहाँ नपुंक्त स्वतन्त्र येट मान लिया पर ऐमा क्यों न माना जाय कि वहाँ येद स्त्री पुष्प में से कोई एक ही है, पर लक्ष्म विश्वित हो रहे हैं। द्वस्य आवार भी पुष्प में से कोई एक ही है, पर लक्ष्म विश्वित हो रहे हैं। द्वस्य आवार भी पुष्प या श्री का विश्वित तारतस्य चक होता ही हैं।

# गांधीजी की जैन धर्म को देन

धर्म के दो रूप होने हैं। सम्प्रदाय कोई भी हो उसका धर्म बाहरी और भीतरी दो रूपों में चलता रहता है। बाह्य रूप को इम 'धर्म कलेवर' कहें तो भीतरी रूप को 'धर्म चेतना' कहना चाहिए।

थर्म का प्रारम्भ, विकास और प्रचार मनुष्य जाति में ही हुआ है। मनुष्य बुद न केवल चेतन है और न केवल देह। वह बैसे सचेतन देहरूप है बैसे ही उसका थर्म भी चेतनायुक्त कलेबररूप होता है। चेतना की मित्र प्रमति और अवगति कलेबर के सहारे के बिना असंसम्य है। यम चेतना भी बाहरी आचार शीत-रस्म, रुक्ति-प्रवाली आदि कलेबर के डासा ही मित्रि, प्रमति और अवगति की प्राप्त होती होती है।

धर्म जितना पुराना उतने ही उसके करोवर नानारूप से आधिकाधिक बरलते आते हैं। अपर कोई धर्म भीवन हो तो उसका आध्ये यह भी है कि उसके कैसे भी भई या आपके करोवर में मीडा-बहुत बना का आध्ये किसी न किसी रूप में मीजूट हैं। निध्याबा वेह सङ्ग्यल कर आस्तिल गेंवा बैठती है। नेतनाहोन सम्प्रदाय करोबर की भी वहीं गति होती है।

कैन परम्परा का प्राचीन नाम-रूप कुछ भी क्यों न रहा हो; पर वह उस समय से ऋभी तक जीवित हैं। जब जब उसका करोबर दिखानदी और रोमास्स हुआ है तब-राव उसकी घरमेंबेतना का किसी व्यक्ति में विशेषरूप से स्पद्न प्रस्ट हुआ है। पार्कनाथ के बाद महाबीर में स्पन्त तीन रूप से प्रकट हुआ जिसका प्रतिशस साजी है।

ानका शहार तादा है। प्रमुख दो लावण हैं वो सभी वर्म सम्प्रदायों में स्वक होते हैं।
भले ही उस जादिमांव में तारतम्य हो। पहला खद्य है, क्षम्य का भला
करना और दूसरा लावण है क्षम्य का बुरा न करना। ये विधि-निवेषस्य या
इक्षर-नक्षर कर साथ ही साथ चलते हैं। एक के लिवाय दूसरे का संभव नहीं।
कैसे मैंसे धर्मचेलना का विशेष और उत्कट रसन्तन नैते-सेने ये दोनों निवेष स्वाधिक प्रमुख होते हैं। वैन-परम्पर की रेतिहासिक मृमिका
को हम वैचले हैं तो मालूम पहला है कि उतके हतिहास काल से ही धर्मचेलना
के उक्ष दोनों खब्बण क्रमावारण कर में गारे आते हैं। वैन-परमरा सा

हासिक पुराश कहता है कि सब का अपांद प्राचीमात्र का जिसमें मनुष्य, पशु-पद्मी के अलावा सहम कीट खंदा तक का समाचेरा हो जाता है—सब तरह से भता करे। इसी तरह प्राचीमात्र को किसी भी प्रकार से तकक्षीक न दो। यह पुराश कहता है कि जैन परंपरागत धर्मचेतना की भूमिका प्राधमिक नहीं है। मनुष्य जाति के द्वारा धर्मचेतना का जो क्रमिक विकास हुआ है उसका परिषक रूप उस भूमिका में देखा जाता है। ऐसे परिषक विचार का अंग ऐतिहासिक हिंह से मनवान महाबीर की तो अवदश्य है ही।

कोई भी सर्पुरुषार्थी और सुक्ष्मदर्शी धर्मपुरुष अपने जीवन में धर्मवेतना वा स्थान वा स्थान कर पर यह मब्द होता है सामिरिक और देश-स्वांतिक आवश्यकताओं को पूर्ति के द्वारा । हम दिवास से जानते हैं कि महा-धर में सब स भला करना और किसी को उक्कीय न देना दून दे धर्मवेतना के रूपों को अपने जीवन में टॉक्टोंक प्रवट किया । प्रकटीकरण सामियिक जरूरतो के अनुनार मर्थारित रहा । मनुष्य जाति की उस समय और उस देश हो निर्धवता, जातिमेद में, जूजायुन में, श्री की नाचारी में और प्रभीय हिसा में थी। महाबीर ने दून्हीं निर्धवताओं का सामना किया । क्योंकि उनकी धर्मवेतना अपने आमायास प्रवृत्त अन्याय की सह न सकती थी। इसी करणावृत्ति ने उन्हें आरंग्यती वनाया। अपरिक्षद भा ऐसा कि किममें न पर-वार और न पर्यापा । इसी करणावृत्ति ने उन्हें दिलत पनित का उद्धार करने को प्रेशन किया। यह तो हजा महाचीर की धर्मवितना का स्टेन ।

पर उनके बाद यह स्टंसन जरून मंद हुआ और धर्मचतना का पोपक धर्म कलेवर कहुत वहते दनने उन कलेवर का कद और धनन इतना कहा कि कलेवर की पुष्टि और हाँक के साथ ही चेतना का स्टंसन मंद होने लगा। कि पान सुलते ही वा वच होने ही नींचे की मिट्टी में दसरें पढ़ती हैं और मिट्टी पड़कर न रह कर विनक्त हो जाती है चैत ही बैन परम्या का धर्मक्लेवर मां आतंक टुकहों में विभक्त हुआ और ये डुक्के स्टंटन के मिच्या आभिमान से प्रेरित होकर आयम में ही लटने अध्याहने लगे। जो धर्मचतना के स्टंटन का मुख्य काम गुज्या करने लगे।

धर्म-क्लेबर के फिरकों में धर्मचनना इस होते ही आसपात के विरोधी दलों ने उनके ऊपर दुरा श्रमर दाला । सभी फिरके मुख्य उद्देश्य के बारे में इतने निवंत साबित हुए कि कोई अपने पूच्य पुरुष सहाबंध की महत्ति को योग्य रुपमें श्रारों न बड़ा सके। खी-उद्धार की बात करते हुए भी वे स्त्री के अवलापन के पोषक ही रहे। उक्स-नीच भाव और खूआबूत को दूर करने की बात करते हुए भी के जातिवादी ब्राह्मया परम्पत के प्रभाव से वच न तक की परमहार तथा धर्मचेच में उक्स-नीच भाव और कूआबूत्यन के शिकार वन गये। वसीय हिंदा के प्रभाव से वे जरूर वच गये और पशु पत्री की रहा में उन्होंने हाथ ठीक ठीक बटाया; पर वे ब्रायरिमह के प्राण्य मुद्धां त्याय को गैंवा तै है। देखने में तो समी फिरके ब्रायरिमही मालूम होने गरे; पर ब्रायरिमह का प्राण्य उनमें कम से कम गहा। हस्तियर सभी हिरकों के त्यारी ब्रायरिमह का की दूहाई देवर नाक्से पत्री हिरकों के त्यारी ब्रायरिमह का की दूहाई देवर नाक्से पत्री वे अपने करते के हाथ से तीच डाजते हैं, त्यं का तक हाथ से तीच डाजते हैं, निवंसन भाव भी भारण करते देखें जाते हैं, तहम-जन्म की पत्री के निमित्त में इस पर क्यारा तक राज तेने हैं, पर वे ब्रायरिमह के पातन में ब्रानियार्थ कर से ब्रायद्यक प्रेमा सावतीयों जीवन करीव-कांग गैंवा तै है हैं। उन्हें ब्रायरिमह का पातन परिभाग सावती में पर है नियार सम्भाव नहीं दीस्ता। पत्रता, वे ब्राविकाधिक पर-विधानवाना हो साव है नियार सम्भव नहीं दीस्ता। पत्रता, वे ब्राविकाधिक पर-विधानवाना हो साव है

बेशक, शिक्षंत्रे टाई हजार वर्षों में देश के विभिन्न भागों में ऐसे इने-शिने अनगा स्थागी और मागार एडस्थ अवस्य हुए हैं जिन्होंने बैन परभय की मृश्चिन भी धमंचनना में स्वन्दन के प्राया पूँके। पर एक तो वह स्वदन साध्य-टार्थिक देश का था बैचा कि अन्य सध्यदाया में हुआ है और दूसरे वह स्वन्दन ऐसा कीई हड़ नीव पर न था जिकसे विरक्षात्र तक टिक सके। इसलिए बीच-बीच में प्रकट हुए धनेचेतना के स्वन्दन अर्थात् प्रभावनाकार्य सतत चालू रहत सके।

खिल्ली शताब्दी में तो जैन समाज के त्यांगी और ग्रहस्य दोनों की मनोदशा विलव्णमी हो गई थी। वे परम्पनाप्राप्त सन्य, ऋहिसा और अपियह के आवशे संकार को मिसमा को छोड़ भीन सकते ये और जीवनपरंत्र ने हिंहा, असर कोंग्रंप पितह के संस्कारों का ही समर्थन करते जाते है। ऐसा माना जाने लाग था कि कुट्टम, समाज, आम गृह आदि से संक्य रखनेवालों महित्यों मानारिक हैं, दुनिवानी हैं, व्यावकारिक हैं। इसलिए ऐसी आर्थिक छोचोंगिक और राजक्षीय महित्यों में न तो सत्य साथ दे सकता है, न आहिसा काम कर सकतो है और न अपिया हा बहा सकत चुनिया के भी संस्कार नहीं। इसले विद्यार हिस्सी, पर इनका हुइ बालन दुनिया के भी संस्कार नहीं। इसले विद्यार तो एकाल बनकत की ससार त्याग हैं। बाहिये। इस विचार ने अनगार त्याभी के मत पत्री में एक माना या कि वे राजनित सल, आहिसा और अपियह का उपदेश करते हुए भी दुनियायी जीवन में उन उपदेशों के और अपियह का उपदेश करते हुए भी दुनियायी जीवन में उन उपदेशों के

सब्चे पासन का कोई रास्ता दिखा न सकते थे। वे यक कर यही कहते वे कि श्चार सच्छा धर्म पासन बरना हो. तो तम लोग घर खोडो. कटम्ब समाज झौर राष्ट्र की जवाबरेडी कोडो. ऐसी जवाबरेडी खोर सत्य खर्डिसा खपरियह का शद पालन-दोनों एक साथ संभव नहीं । ऐसी मनोदशा के कारण त्यागी गया देखने में सवस्य क्रमतार था : पर उसका जीवन तत्त्वदृष्टि से किसी भी प्रकार चत्रस्थों की क्रवेसा बिशेष उत्नत या विशेष शद बनने न पाया था। इसलिए जैन समाज की स्थिति केमी हो गई थी कि इजारों की संख्या में साध-साध्वियों के सतत होते रहने पर भी समाज के उत्थान का कोई सच्चा काम होने न पाता था श्रीर अनुपायी गहस्थवर्ग तो साध साध्वयों के भरोसे रहने का इतना आदी हो गया था कि बह हरएक बात में निकम्मी प्रथा का श्याग, सभार, परिवर्त्तन वगैरह करने में अपनी बढि और नाइस ही गर्बों बैठा था। त्यागी वर्ग कहता था कि हम क्या करें ? यह काम तो गृहस्थों का है। गृहस्थ कहते ये कि हमारे सिरमीर गरु हैं। वे महावीर के प्रतिनिधि हैं, शास्त्रक्ष हैं, वे हमसे ऋधिक जान सकते हैं, उनके सुमाव श्रौर उनकी सम्मति के बिना इम कर ही क्या सकते है श्राप्टरशों का श्रासर ही क्या पढ़ेगा श्राप्ता के कथन को सब लोग प्राप्त सकते है इत्यादि । इस तरह श्रन्य धर्म समाजों की तरह जैन समाज की नैय भी सर एक लेख में उसकती की मैंदर में फँमी थी।

इस फ्रन्यकार प्रधान रात्रि में श्राफिका से एक कर्मबोर की इसबस ने लोगा की आँखें लोली । वहीं कर्मबेर फिर फ्राप्तों जन्म-पूर्मि मारत में पीछे लोग। आते ही क्ल, आहिंसा और अपरिश्च की निमंच कीर सम्पन्नेही बाची शाल-रूपर से और वीवन-ज्यवहार से चुनाने सागा। पहले तो कैन समाज अपने संस्कार-पूति के कारण चौंका। उसे मय मालूग हुआ कि दुनिया की महति वा सांसारिक राजकीय महत्ति के साथ सल, आहिंसा और अपरिश्च का मेत कैंने वैक्ष स्वाक्ष है ६ मेदान वो के किर स्वान मार्ग सीर स्वत्वार वर्ग न्यों । इक्सों वर्ग के के स्वाक्ष सामा कि सिंह मार्ग । यर बैठे में कर्न मार्ग पांचे पह के साद एक नय-स्वर सामा कि की निक्क मार्ग के सिंह मेदा के स्वाक्ष से का स्वाक्ष से का सिंह के सिंह के

बैन-समाव में को सत्य और ऋहिंसा की सार्वत्रिक कार्यसमना के करे में श्रविश्वास की जब जमी थी. गांबीजी ने देश में आते ही सबसे प्रथम उस पर कराराधात किया । कैन सोगों के दिल में सत्य और अहिंसा के प्रति जन्मिक बाहर हो था ही । वे सिर्फ प्रयोग करना जानते न वे ब्रीर न कोई उन्हें प्रयोग के हाज उस सिद्धानों की शक्ति दिखाने बासा था । गांधीजी के कहिंसा कीज मना के सपन परोशों ने और किसी समाज की अपेशा सबसे पहले जैन-समाज का ध्यान खींचा । अनेक बढे तहल और अन्य शरू में कुनुइलवश और रीखे सराज से शांबोजी के बासपास इकड़े होने सरो । वैसे-वैसे गांबीजा के बाहिसा और सत्य के प्रयोग अधिकाधिक समाज और राष्ट्रव्यापी होते गए वेसे वेसे जन-समाज को विरासत में मिली अहिंसाइति पर अधिकाधिक भरोसा होने लगा भीर पिर तो सह असत-प्रश्नक भीर प्रमन्त-हरत से कार्ने सगा कि 'बहिंसा परमो धर्मः वह को बैन परम्परा का महालेख है उसी की वह विजय है। जैन परम्परा इसी की समानता इसीर मन्ति का दावा तो करती ही इसा रही थी: पर व्यवहार में उसे उसके ब्रवसायन के सिवाय कहा नजर बाता न था। उसने मान जिला था कि स्थका. विश्वता और जानार कमारी के लिए एक मात्र बसप्रद संक्रियार्ग साम्बी बनने का है। पर गांधीजी के जाद ने यह साबित कर विमा कि बागर की किसी क्रपेजा से अवसा है तो पुरुष भी अवसा ही है। सगर पुरुष को सबस मान सिया जाए तो सी के सबसा रहते वह सबस बन

नहीं सनता। कई अंगों में से पुरुष की क्षेत्र की अपने का का क्यून है। सह बात मांबीबी ने केवस दखीकों से समध्याई क की पर उनके आह है सी-हक्ति इतनी अधिक प्रकट हुई कि अब तो पुरुष हते अवसा करने में तहानाने बसा । बैस सिनों के दिल में भी ऐसा कुछ चमत्कारिक परिवर्तन इच्चा कि वे क्रम क्रपने को शक्तिशावी समज्जन जवाबदेश के क्षीटे-सीटे समेक काम करते कारी क्रीर कामतीर से कैन-समाज में वह माना जाने लगा कि जो की ऐतिक क्ष्या से महित याने में समर्थ है वह साध्वी बनकर मी पारखीकिक मुन्ति पा नहीं सकती । इस मान्यता से कैन बहुनों के सब्दे और वीते चेहरे पर सब्दी का गई और वे देश के कोने कोने में जवाबदेही के अनेक काम सफलसायुर्वक करने त्वती । श्रव उन्हें त्यस्तापन, विधवापन या लाचार कुमारीपन का कोई देख नहीं सताता । यह स्त्री शक्ति का कायापलट है । यो तो जैन स्रोग सिकान्त रूप से जातिमेद और खबाछत को बिलकुल मानते न ये और इसी में अपनी परस्परा का गौरव भी समझते थे: पर इस सिद्धान्त को स्थापक तौर से वे स्थास्त्र में साने में श्रसमर्थ थे। गांधीजी की प्रायोगिक श्रंजनशताका ने जैन समस्रदारों के नेष लोल दिए और उनमें माहम भर दिया फिर तो वे धरिकत या अपन्य हकितारी को समान भाव से अपनाने सगे। अनेक बुढ़े और युवक स्त्री-पुरुषां का सास एक वर्ग देश भर के बैन समाज में ऐसा तैशार हो शया है कि वह बाब करि चस्त मानस की विवास्त्व परवाड विना किये डरिजन और दक्षित वर्ग की सेवा में या तो यह गया है, या उसके लिए ऋषिकाषिक सहान्भतिपूर्वक सहायश करता है।

में स्वान करने आप्य और वे मांच मिन्य-मिन्य हेना मेंने में वृंबंद कार्यन समायाणा सब्दे अपे में सामित कर रहे हैं। जैन सहस्य की मनोददा में मी निकित्य निवृद्धि को मनोददा में मी निकित्य निवृद्धि को मनोददा में मी निकित्य निवृद्धि को मुन संपा था। यह दर हो हो सामे कुछ को निवृद्धि में से में मा निवृद्धि के मी में मुक्त मिन्य के मा महित्य की क्षेत्र कर रहे हैं। यह से मिन्य निवृद्धि को से सिंप के स्वाद करने के बाद निकित्य वनकर दूसरों की सेवा सेत रहें, या दूसरों की सेवा करना चाई तो वेष खोंक्य सम्मतिहत बन समाववाह हो चाएँ। योची के नए बीचन के वप कर्म में निप्याच से स्वापी वर्ग में मी प्रभीवता का प्राय स्वत्य किया। अब उसे न नो कस्तत रही भिन्नुक्ष पढ़ देने की और न दर रहा अप्रतिक्तित रूप के समाववाह होने का। अब निश्काम सेवापित की मी स्वाप्त स्वत्य की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की सिंप स्वाप्त की सिंप सामें की स्वप्त में देशा विद्याल कार्य प्रदेश चुन दिस है, जिलमें कोई मी स्वाप्त निर्दम्म मान से स्वान का आस्वाद सेता हुआ समाव की स्वान की सिंप स्वाप्त निर्दम्म मान से स्वान का आस्वाद सेता हुआ समाव की स्वान की सिंप स्वाप्त की स्वप्त में स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त की स्वप्त से स्वप्त की स्वप्

कैन परस्परा को क्रापन तत्त्वशान के क्रनेकान्त सिद्धान्त का बहुत बड़ा गर्व था वह समस्तरी थी कि ऐसा सिद्धान्त क्रम्य किसी वर्स परस्परा को जसीन नहीं हैं, पर लुद कैन परस्परा का सिद्धान्त क्रम्य किसी वर्स परस्परा को जसीन नहीं हैं, पर लुद कैन परस्परा का सिद्धान्त का सर्वोक्त हिराबार कर से प्रयोग करने तो दूर रहा, पर क्रम्य ने हिरा से भी उसका प्रयोग करना जनती ने थी। वह जानती थी। इतना ही कि उस वाद के नाम पर संगताब कैने किया जा सकता है। क्रमेकान्तवाद के हिमापती क्या प्रस्थ क्या त्यापी सभी फिरकेन्द्री कीर गण्ड अनेकान्तवाद के हिमापती क्या प्रस्थ क्या त्यापी सभी फिरकेन्द्री कीर गण्ड केने कि केन क्षाप्त प्रदेश करात है। क्यापी प्रमाण और राष्ट्र की सब पह तियों में कैने सम्प्रता के स्थापी सभी किरकेन्द्र सुप्त कीर प्रमुख के किया आ सम्प्रता है। मानवाद कि स्व पह तियों में करने का स्वीविधी तस्त वर क्षाप्त कीर सम्प्रता कीर कि सिक्त क्षाप्त करने त्या कि सक्षण हो कर सम्प्रता कीरवा यह क्षाप्त करने त्या कि मक्षण कीर सम्प्रता कीरवा यह क्षाप्त करने कि विस्त कीर का स्वीविधी करने का स्वीविधी तस्त कीर कीरवा कीरवाद कीरवा कीरवाद कीरवा स्वीविधी करने का स्वीविधी करने का स्वीविधी तस्त कीरवाद कीरवाधी करने का स्वीविधी करने करने विधी करने का स्वीविधी करने कि स्वीविधी कीरवाद की

कैन-परम्पा में विजय लेड और विजया लेडानी इन दम्पती युगल के ब्रह्मचर्य की बात है। जिसमें दोनों का साहबार्य और सहयीवन होते हुए भी क्षुद ब्रह्मचर्य पासन का भाव है। इसी तरह स्युक्तिमद्र युनि के ब्रह्मचर्य की भी कहानी है जिससे एक गुनि ने अपनी पूर्वपरिचित केरण के सहयास में रह कर भी विश्वय बकानर्थ पासन दिया है । याभी तह बेसी इसानियाँ बोबोनार मामरी जाती हारी । सामान्य जनता यही समस्रती रही कि कोई समस्री क क्षी-प्रस्य साथ रहकर विशाद अधानर्थ पासन करे तो वह देवी समस्तार कैसा है। पर गांधीची के ब्रह्मचर्यमास ने इस स्रति कठिन स्रौर खोकोसर समध्ये जानेवाली बात को प्रयत्नसाध्य पर इतनी लोकास्य सावित कर दिया कि काड क्रमेड टम्पती और सी-परुष साथ रहकर विश्वाह इक्सपर्थ पासन करने का निर्देश प्रयान करते हैं। जैन समाज में भी ऐसे अलेक सतत श्रीकर हैं। क्रव जन्हें कोई स्थलिम इकी कोटि में नहीं यिनता। शखाँकि उनका ब्रह्मचर्य-परुपार्य वैसा ही है। रात्रि-मोजन त्याग श्रीर उपभोगपरिमागपरिमाण सथा उपवास, शार्यवित, जैसे बत-निवम नए युग में केवल उपहास की दृष्टि से देखे जाने बरो वे और अदाल सोग इन बतों का झानरण करते हुए भी कोई तेजिल्ला पक्ट कर न सकते थे। उन स्तोगों का व्रत-पासन केवस रूविधर्म-साटीखता था । मानों उनमें भावपास रहा ही न हो । सांबीकी ने इन्हीं इतों में ऐसा प्राया फूका कि आज कोई इनके मलीज का सहस नहीं कर सकता। गांधीजी के उपवास के प्रति दिनवा-भर का झादर है। उनके रात्रि भोजन त्याग और इने राने लादा पेय के नियम को आरोग्य और सुभीते की दृष्टि से भी छोग उपादेय समस्ते हैं। इम इस तरह की खनेक बातें देख सकते हैं जो परस्परा से बैन समाज में चिरकाल से चली आती रहने पर भी तेजोडीन-सी डीखती थी: पर श्रम सांचीजी के जीवन ने जन्में साहराज्या बजा दिया है।

कैन परम्पा के एक नहीं प्रतेक मुझंखार को सुन या मूर्जिक्कन पढ़े वे उनको गांचीजी की धर्म चेतना ने स्पन्तित किया, गांतिसील किया और विकस्ति भी किया। यही कारण है कि क्षपेदाहत इस ब्रांटे से समाज ने भी अन्य समाजों की अपेदा अधिकसंस्पन से संगानी अधिनुत्वों को रास्ट्र के चरखों पर अपित किया है। जिसमें कुंजवान की-पुरुष, होनहार तक्यानस्वी और मिखु वर्ग का भी समावेश होता है।

मानवता के विद्याल अर्थ में तो बैन समान अन्य समावों से खक्षम नहीं । फिर मी उसके परम्परागत संस्कार अपूक आंदा में इतर समावों से बुदे भी हैं। ये संस्कार मात्र पर्मकलेवर दे; धर्मनेतना की भूमिका को छोड़ है के थे। वो तो गांधीओं ने स्क्रम कर समस्त सम्प्रदाणि को बागे केतना को उद्याखित विचा है; पर साम्प्रदाणिक होंटे से देखें तो बैन समाव को मानना बाहिए कि उनके प्रति गांधीओं की बहुत और कलेकिय देन हैं। क्योंकि गांधीओं की देन के काम्य ही बात बैन समाव अदिकार, की समानता, करी समानका, निष्टिष और क्रनेकान्त दृष्टि इत्यादि क्रपने विरास्तगत पुराने सिद्धान्तों को क्रियाशीक्ष क्रीर सार्थक साबित कर सकता है।

कैन परस्पर में श्रिक्का वा विश्वांचा हो। किनों क्षा नामस्तरी से से सर्ववास्तरी सनेक उदगार मीन्द्र में। पर आमतीर से उचकी कांविषि चौर मार्चमा विवाद सामन्ववासरी सनेक उदगार में नद्र में। उसका नोका दरका क्षेत्र कर नमा चा कि उसमें उक्त उदगार के साहकर नव स्वादानों का समाचेक दुःसंघव हो यागा था। पर गांधीओं को प्रमंतिना देशी वागरित हुई कि बमाने की नामने के देशी हुनी हो वह कतकतापूर्वक विना कबून किये रह नहीं सकता कि 'जब्रा वा विश्वांवा' की उदाय मावना था 'यान कही रहिमान कही' की क्षमेद मावना यो कैन परस्परा में मात्र साहिराक वस्तु वन गई थी; उसे गांधीओं ने चौर विकास में मात्र साहिराक वस्तु वन गई थी; उसे गांधीओं ने चौर विकास में मात्र साहिराक वस्तु वन गई थी; उसे गांधीओं ने चौर विकास में मात्र साहिराक वस्तु विचा

हम गांधीओं को देन को एक-एक करके न तो गिना एकते हैं और न ऐसा भी कर एकते हैं कि गांधोंओं को क्षमुक देन तो मान नैन समाज के प्रति ही है और अन्य क्षमाज के प्रति नहीं। वर्षा होती है तब चेत्रमेद नहीं देवती। स्पं बन्त प्रकाश फेंकते हैं तब भी स्थान सा व्यक्ति का मेद नहीं करते। तो भी तिषके वहें में पानी क्षमा और जितने प्रकाश का युक्त क्षमुष्क क्षित्रका का तह तो ती किक माथा में यही कहेगा कि वर्षा या जन्त सूर्व ने मेरे पर हतना उपकार किया। हती न्याय से हुत जगह गांधोंओं की देन का उनकेल है, न कि उस देन की मर्थाय का

गांचीओं के प्रति अपने आर्थ को अंश से भी तमी अपने कर उकते हैं जब उनके विक्रिक मार्ग पर बजते का दह संख्या को बीच करें।

## सर्वज्ञत्व स्रोर उसका सर्थ

हेतुबाद-छाहेतुबाद

प्रस्तात लेख का आराय समकते के खिए प्रारम्भ में थोड़ा प्रास्ताविक विकार दर्शाना जरूरी है. जिससे पाउक वक्तव्य का भलीमौति विश्लेषक कर सके। जीवन के शहा और बृद्धि ये दो मुख्य ऋंश हैं। वे परस्पर विभक्त नहीं हैं. किर भी दोनों के प्रवृत्ति सेत्र या विषय बोहे बहत परिमाश में जुदे भी हैं। विद्या तर्क, चानमान था विज्ञान से जो बस्तु सिद्ध होती है उसमें अद्धा का प्रवेश सरल है, परन्तु भद्धा के सभी निषयों में अनुमान या विज्ञान का प्रयोग संभव नहीं। अतीन्द्रिय अनेक तत्व ऐसे हैं जो बुदे जुड़े सम्प्रदाय में श्रद्धा के विकय बने देखे जाते हैं, पर उन तत्त्वों का निर्विवाद ममर्थन ऋनमान या विकान की मीमा मे परे है। उदाहरसाथे, जा श्रदाल ईश्वर का विश्व के कर्ता वर्ता रूप से मानते हैं या जो अदाल किमी में श्रेकालिक मर्वहत्व मानते हैं. वे चाहते तो है कि उनकी मान्यता झन्मान या विशान से समर्थित हा. पर ऐसी मान्यता के समर्थन में जब तक वा विज्ञान प्रयत्न करने लगता है तब कई बार बलवतर विरोधी क्रममान उस मान्यता को उसट भी देते हैं। ऐसी वस्तुरिवति देखकर तस्ववितकों में वस्त के स्वरूपानसार उसके समर्थन के लिए हो उपाव कक्षय-श्रवाय वतकाए-एक उपाय है हेदबाद, जिसका प्रयोगवर्शन देश कास की सीमा से परे नहीं । दूसरा उपाय है ऋहेतुवाद, जो देशकाल की सीमा से या इन्द्रिय और मन की पहुँच से पर देसे विक्या में उपयोगी है।

इस बात को कैन परम्पम की शब्द से प्राचीन बहुकत का वायों ने स्पष्ट भी किया है'। जब उनके सामने धर्मास्तिकाय, ब्राधमांस्तिकाय तथा मध्यस्त-

 सम्मति प्रकरका ६, ४६-५, तथा इक गायाची का गुकराती विवेचन १

१. दुविहो चम्मायाम्री म्रदेउवाभ्री य हेउवाभ्री व । तस्य उ म्रदेउवाभ्री मिच्याऽमिववादम्या भावा ॥ भविभ्री सम्महस्या-चावा-चरिववश्विविस्तरानी । विषया दुन्नतस्य । च ब्रक्तिया दुवायस्य ॥ यो हेउवाववन्त्रसम्म हेउन्नी कारामे य झारामिस्त्री । सं सम्बर्गस्यवस्वाभी हिन्नत्वित्यक्षी स्मनी ॥

स्वयंत्रक के विभाग की संस्थानिक मानवा के प्रश्न तर्क के हार्य संस्थित के किए उपस्थित हुए तंत्र उन्होंने कह दिया कि ऐते स्वतीन्द्रने विषयं देतुनीर ते किंद ही नहीं सकते हैं उनकी सहिताह से ही मानकर चड़ना होगा ! कोंद्रानद का संस्थे हैं प्रश्नित स्थागन वर या ऋषियतिमां पर स्थवता साम्मानिक सम्बंध पर विश्वास त्यंता !

यह नहीं कि मात्र जैन परम्परा ने ही ऐसे ब्रोह्नवार का आश्रव किया हो ! सभी वार्तिक परम्पराकों के अपनो कियो न कियो अशीहिय मान्यवाकों के बारे में अपनो-अपनी हरिट से क्रोह्नवार का आश्रव केना पड़ा है। जब देशान की अशीहिय परमाद्वा की स्वापना में नक्ष वाचक दिलाई दिए तब उकने भूति का अभिना आश्रव केने की बात कही और तकीशतिहानान् "कह दिया। इसी तरह जब नागावुंन ज़ेने प्रकल तार्किक को स्थापनीरात्यकर प्रत्य तत्त्व के स्थापन में तर्कशाद अपूरा यां वाचक दिलाई दिया तब उसने प्रशा का आश्रव को सीवा के से तर्कशाद अपूरा यां वाचक दिलाई दिया तब उसने प्रशा का आश्रव की सीवा के पर पर वाचका किया में के तिका को भी देश का अश्रव प्रविचान के से आश्रोचना करते हुए विक हुनों ने स्थाप का दिया कि प्रवा पर वाचका के से प्रवेश करना छोड़ हैं और वैज्ञानिक लीग ईस्वर तत्व वा पर्न के विवय अपने करना छोड़ हैं। यह एक प्रकार का देश-अहदुवार के वर्जुक का विमाजन हो तो हैं!

सर्वज्ञस्य जैन परम्परा की चिरामदेव और उपास्य बस्तु है। प्रश्न तो हतना ही है कि उसका स्वयं क्या है और वह देखाद का निवद है या अदेतुवाद का है इसका उसर राताकिया है देखाद के स्ट्राया दिया राया है। परन्तु भी-व्यक्ति कुछ भावार्थ रोसे भी दुस्स हैं जिनकी इस निवद में हेतुवाद का उपयोग करना ठीक जैंबा नहीं जान पहता | एक तरफ से सारे सम्प्रदाय में स्विद रोसी प्रचलित

> हिन्दं चेन्देन्तः सर्वं न प्रत्यक्वादिको गतिः । विश्व चेतामात्मार्थं निरुद्धारमात्मारीः ॥ विरोधार्थोन्देश्वरम् स्याह्य-स्थारमितिस्याम् । आस्पार्थेनेक्ष्यरोक्ष-मुक्तियोक्ष्यस्थारितिः श्रुवने ॥ वृद्धार्येनाति चडेतोः सार्थं वन्देनुसारितम् । आस्पार्थे अस्पार्थेनिक्षास्य ॥ स्थार्थेनिक्षास्यस्य सार्थ्यसम्मात्मिकस्य ॥ स्थारमित्रकारमार्थ्यसम्मात्मिकस्य ॥

मान्यता का विरोध करने की कठिनाई और दसरी दरफ है सर्वेश्वय जैसे सकी-न्तिय तस्य में ब्राल्यक्षत्य के कारण बालिम उत्तर देने की कठिनाई-- वे कोनी कठिनाइयों उनके सामने भी क्रवश्य थीं, फिर भी उनके तक्क्य तक्क्यिय और निर्भवत्व ने उन्हें चुप न रखा । ऐसे ब्राचार्यों में प्रथम है कुन्दकन और दूसरे हैं याकिनीसूनु इरिभद्र । कुन्दकुन्द ब्राप्याप्तिमक व गम्मीर विचारक रहे । ्र उनके सामने सर्वतत्व का परम्परावत ऋषे तो था ही. पर जान पडता है कि उन्हें भात्र परम्परावसम्बत भाव में सन्दोष न हुआ । अतरह प्रवचनस्वर आहि ग्रन्थों में जहाँ एक ग्रोर उन्होंने परम्परागत ग्रैकासिक सर्वेक्स का स्वयस निरूपस किया वहाँ नियमसार में उन्होंने व्यवहार निश्चय का विश्लेषस करके सर्वज्ञत्व का ग्रीर भी भाव सुभाषा । उन्होंने स्पष्ट बहा कि खोकाबोक जैसी क्यात्मेतर वस्तुक्रों को जानने की बात कहना यह व्यवहारनय है क्रीर स्वास्प खरूप को जानना व उसमें निमन्त होना यह निश्चयनव है? । यह भ्यान में रहे कि समयसार में उन्होने लुद ही स्ववहारनय को ऋतद्भव-अपारमार्थिक कहा है । कुन्दकुन्द के विश्लेषना का बाह्य यह जान पहता है कि सनकी हथि में बातमस्वरूप का आन ही सस्य व ब्रान्तिम क्वेब रहा है। इसस्रिए उन्होंने तमी को पारमार्थिक या निश्चयनयसम्मत कहा । एक ही उपयोग में एक ही समय जब बातमा और बात्मेतर बस्तुकों हा दुल्य प्रतिमास होता हो तब उसमें यह विमाग नहीं किया जा सकता कि लोकालोक का भास स्पवहारनय है कौर बीर बारमतत्त्व का भास निश्चयनय है। दोनों मास या तो पारमार्थिक हैं वा दोनों व्यावशारिक हैं---ऐसा ही कहना पहेगा । फिर भी अप ड्रन्टइन्ट जैसे

> १. परिवामदी सल शास्त्रं पञ्चक्ता सम्बद्ध्यप्रधाया । मो रोव ते विजायदि स्रोग्यह पटवाहि किरियाहि स गास्य परोक्सं किचिवि समेत सञ्चक्सगयासमिद्धस्स । प्रकारतीरसा सदा मध्येव वि सामास्तरसा ----प्रवचनसार १. २१-२.

२ श्राप्तस्त्वं पेन्हादि सोवासीयं स केवसी मगर्व । बह कोड मराइ एवं तस्त न कि इसका होते ॥ -विकासार वा. १६६

३. वयशरोऽम्यत्यो मृदत्यी रेविदी हु दुवस्त्री।

र नवरण्यात सन् सम्मादही इवर जीवी H

संस्थानकों में निसंपन्यवाहर में विश्तेषय विश्वान का स्थान्त कीन नहीं कि सरस्याता जान्त्रा को बाह्य रेजने के बाह्य की उत्तरे का में एक मना वर्ष काइय सहस्य को उत्तरेंने साने दिव नतस्य वे निस्तेषय के हारा स्थित विश्वा किसने मंदाह वर्गनी साम्य जी ननों रहे और विदोष किसनु लक्षि के हिए एक नहें सार नी कुमार्ट साथ !

श्रमक में कृत्यकृत का बह निवयंकार उपनिष्यों, बीदनिष्मों श्रीर आपीन बैन उन्होंकों में भी बुदें-बुदे कर से निहित का, पर संच्युच कुन्यकृत् ने उसे बैन प्रतिमाना में सर कर से प्रवट दिवा !

ऐसे ही दूसरे अन्यार्थ हुए हैं शांकतिब्यु शरिमद । वे मी स्रतेक तर्क अन्यों में वैद्यादिक सर्वक्षत्र का हेदबाद से स्टाप्यंत कर खुके थे, पर स्वय उनको उस हेदबाद में शुटि व विरोध दिखाई दिया तब उन्होंने सर्वक्रम्य कर वर्षसम्बद्धाः दाय-स्विद्धा क्रांचे क्रिया व क्रान्ता बोतस्क्षत्र माध्यस्य स्थित किया ।

मैंने प्रस्तुत लेख में कोई नई बात तो बड़ी नहीं है, पर कही है तो बह इतनी ही है कि प्रगर सर्वजल को तर्क से, दलीख से या देशिहालिक कम से समम्मना या तमम्मना हो तो पुराने बैन जम्मों के कुछ उल्लेखों के आवार र व उपनिवादों तथा दिरकों के साथ उल्लों करके मैंने जो प्रगर्भ समम्मया है यह शायद समर के निकट प्राधिक है। वैकाखिक सर्वजल को मानना हो तो अखा-पुष्टिय चरित्रशुद्धि के ब्येश से उलकी मानने में कोई उक्सान नहीं। हाँ, श्वनः समम्म स्थान चाहिए कि वैसा सर्वजल देश्वार का विषय गहैं। इह तो सम्मित्रश्रम चाहि की तरह ब्रोदेशार का ही विषय हो स्मक्ता है। ऐसे स्वरंत्रल के सम्मम्म में वेदुल्य का प्रयोग किया चाय तो उत्तरी उसे समर्मित होने के वजार क्रानेक व्यविद्यार का स्थीन क्या चाय तो उत्तरी उसे समर्मित होने के

न्सर्वक्षस्य का शिक्शस भारत में इर ग्राकु समझात विक्री सुनिति समझे व्यवका हो आहर प्राचिक भार देशा का रहा है । इस कानेद कादि होते होते हुन्स कार्यकों से कार्य हैं हम हतिहार काल में साकर देखते हैं कि लुर बुद्ध ने सपने को उस सर्थ में सबंद मानने का इनकार किया है कि किम कार्य में ईश्वरखादी हैरबर को और जैन लोग महावीर खादि दीर्थहरों को सबंद मानने भजाते है। ऐसा होते दुए मी स्मागे सबस सबंकल मानने मानां की होड़ ने बुद्ध के कुछ शिष्यों को ऐसा वामित किया है ईश्वरवादी और पुरुषसक्तकावादी की तरह ही बुद्ध का स्थंतन शुक्ति मुक्ति है स्थापित करें। इससे त्यह है कि इर एक साधा-दारिक मानां भीर दूसरे कानुवायी सपने सम्प्रदाव की नीस स्वंतक साधाने मानां और शुक्ति ते उसका स्थापन करने में देखते हैं।

ह्य तार्किक होड़ का परिचाम यह आया कि कोई सम्मदाय खरने मान्य पुरुष या देव के लियान बूतरे सम्मदाय के सम्मद पुरुष या देव में बैसा कर्षकरं मानने को तैयार नहीं बैसा कि वे सानों हहतम पुरुष या देव में करसवालों बानने कावे थे.! हस्से मल्लेक सम्मदाय के बीच इस मान्यदा पर सानों कानों के साथ स्थाप के साथ कर कर की बावा क्या कि साथ होता का नहीं है। सीर साम्बर्ग साथ में बावा हिस्स दर्ज की बच्छ क्य साथ! का उपका स्थापन वर्ष के हात्य होना शुक्क हुआ का क्ष्य कर ना

१. ऋषेद १.२३.३: १०.८१.३ ।

र. महिनामनिकाय-जूबमालु क्युक्तुक्तः प्रमाखकारिक १.६२-६१ ।

<sup>3.</sup> animpflag go at #1

अबने बारक एक तरफरे नेते एवंदरन के अनेन बार्गे के शहि हुई ! तेते की उसके समर्थन की अलेक अनितर्भों भी व्यवदार में आई। वैक्यांका कर्य

संसत कार्य वर्डा तक जैन परसंद्रा का सम्बन्ध है उसमें सर्वतात का एक ही कार्य-सानाः वाता रहा है और वह यह कि प्रव ही समय में मैकालिक समय मानों की सावात् जानना । इसमें शक नहीं कि बाज जो परतने से प्राना वेन बानमी का भारा उपलब्ध है उसमें भी सर्वकृत्य के उस्त क्यार्थ के पोषक बास्य मिख जाते हैं परन्त सर्वज्ञत्व के उस क्रर्थ पर तथा उसके पोषक वाक्यों पर स्वतन्त्र बुद्धि से विचार करने पर तथा उन्हीं ऋति पराण आगमिक भागों में पाये व्याने वाले दूसरे वाक्यों के साथ विचार करने पर यह स्पष्ट जान पढ़ता है कि मूल में सर्वज्ञत्व का वह अर्थ जैन परम्परा को भी मान्य न था जिस अर्थ को आपक वह मान रही ह और जिसका समर्थन सैकड़ों वर्ष से होता का रहा है।

प्रश्न होगा कि तब बैल परभ्यरा में सर्वक्रत्य का श्वसत्ती ऋषे क्या था है इसका उत्तर क्राचरांग, भगवती क्रादि के कुछ पुराने उल्लेखों से मिल जाता है। आचारांग में बड़ा है कि 3 जो एक को जानता है वह सर्व को जानता है । और जो सबकी जानता वह एक को जानता है।' इस वाक्य का सार्त्यर्थ टीकाकारों और तार्किकों से एक समय में चैकालिक समय भागों के सामात्कारकप से फ़िलत किया है। परन्त उस स्थान के ब्यारो-पीके का सस्कन्ध तथा ब्यारो पीछे. के बास्यों को प्यान में रखकर इम सीचे तौर से सोचें तो उस वास्य का तात्पर्य दूसरा ही जान पडता है। यह तात्पर्य मेरी हृष्टि से बह है कि जो एक ममत्व. प्रमाद या कथाय को जानता है वह उसके क्रोकादि सभी आदिर्भाषी, पर्वायों वा प्रकारों को जानका है और जो कोय, मान आदि सब काविर्मायों को या पर्यायों को जानता है वह उन सब पर्यायों के मुख कीर उनमें सन्तवश वक ममान वा बन्धन को जानता है। जिस मब्दश में उक्त बावन आया है सह प्रथम सम्बद्ध के लिए क्याकत्यान के उपदेश का और एक ही कह में से जो-को क्या कर परिवास दिलाने का है। वह कत प्रत्यकार ने पूर्वोक्तः कावन से द्वारत ही आने जसरे बाहन के हारा स्वय की है जिलमें कहा सक है कि 'जो एक को नमाया है दशका है सा वहा करता है वह बहुतों को नमाला व्यास्त वा संग्र करता है और को नह को नमाया है नह एक को नमाया है। १: तेष्वतंत्रद् पूर्व दश्व

२. काचा॰ ए॰ ११२ (हि॰ काचुचि )। १. वे पर्ग जायह से क्वें कावाई से वें की की की की की की की

नमाना, दवाना या पढ करना मुख्य के जिए क्वाय के सिवाय क्राय पर्श में साग हो नहीं सबता । विसन्ने इसका ताराम यह निकतता है कि जी मुंतका एक अर्थात प्रमाद को वश करता है वह बहुत क्यांगों को वश करता है और जी बहर्त क्यांची की वस करता है वह एक अर्थात् प्रमाद की वस करता ही है । स्पन्न है कि नामने की और वजा करने की वस्त जब कवाय है तब ठीक उसके पहले आये हुए वाक्य में जानने की वस्त भी कवाय ही प्रकरशाम है। भ्राप्यास्थिक साचना और जीवन शक्ति के क्रम में बैन तस्वज्ञान की हृष्टि से आस्त्रव के ज्ञान का और उसके निरोध का ही महस्य है। ्जिसमें कि त्रैकालिक समग्र मार्चों के साखात्कार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसमें प्रथन उठता है तो मल दोष और उसके विविध श्राविमींबों के जानने का और निवारता करने का । प्रत्यकार ने वहाँ यही बात बतलाई है । इतना ही नहीं, बल्कि उस प्रकरण को खतम करते समय उन्होंने वह भाव 'के कोहरंसी से मागारंसी, जे मागारंसी से मागारंसी, जे मागारंसी से स्रोभरंसी. जे स्रोभरंसी से पिरजरंसी, जे पिरजरंसी से दोसरंसी, जे दोसरंसी से मोडदंसी, जे मोडदंसी से गम्भदंसी, जे गम्भदंसी से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से मारदंसी, जे मारदंसी से नरवदंसी, जे नरवदंसी से निरिवदंसी. के निरिवदंसी से दुक्सदंसी।' इत्यादि शस्टों में लाष्ट्र रूप में प्रकट भी किया है। इसलिए 'के प्रशं जाखाई' इत्यादि वाक्यों का जो तात्वर्य मैंने ऊपर बतलाया वही वहीं पूर्वातया संगत है और वसरा नहीं । इसलिए मेरी राय में जैन परम्परा में सर्वत्रत का असली कर्ष आप्यात्मिक साधना में उपयोगी सब तत्वों का जान वही होना चाहिए: नहीं कि वैकालिक समग्र मार्थों का साम्रात्कार ।

उक्त वाक्यों को आगे के तार्विकों ने एक समय में वैकाविक आयों के सम्बाद्धकर वार्य में पराने को जो केरिया की है। यह सर्वक्रम स्थानन की सम्बाद्धिक होन का नतीजा सात्र है। सम्पादी वह में सहानेद के तुक्त विच्या राजपृति और वसाद्धों का एक संवाद हैं वो संपंत्रक के स्थान कर स्थान की जान की स्थान के स्थान कर स्थान है। उसे उसके सद्धायों । वर्षिय मानते होंगे। इसिय का स्थान का स्थान है। उसे उसके सद्धायों । वर्षिय मानते होंगे। इसिय प्रस्था का स्थान है। उसे उसके सद्धायों । वर्षिय मानते होंगे। इसिय प्रस्था है। इसिय की स्थान की

क्रमार्थिक इसि क्षेष्ठ का स्थान है और क्यांवार्थिक इसि से क्षाक्षा संग्रहानीर के इस उक्कर से सर्वाहरू के कैसानियेत कार्य के क्षावही-स्वार कांग्र पदा पहुंच साता है कि यो क्षान्य प्रवार उनय इसि है अविवादन करता है बारी सर्वाहर है। अस्त्रीत स्थान के क्षान्य के क्षान्य में कैशाविक आयोग की स्वाहर कान्येत्र को कर से क्षान्य के विदेश की है। जिस कर की उन्होंने अपने को सर्वाहर कान्येत्र कर से क्षान्य के उत्होंने अपने को सर्वाहर कान्य का अब को से में अस्त्र की स्वाहर के स्थान के उपनुष्ठ असि पुरागे उन्होंने की से अस्त्र की कि सरम्पत के अस्त्र की स्थान के अस्त्र की स्थान की स्थान कि स्वाहर की स्थान की

में अपने विचार की पृष्टि में कहा ऐसे भी संवादि प्रमाखा का निर्देश करना उचित समझता हैं जो भगवान महावीर के पूर्वकालीन एवं समकालीन हैं। इस पराने अपनिषदों में बेखते हैं कि एक ब्रह्मतस्य के जान केने वर ग्रन्य सब श्रविज्ञात विज्ञात हो जाता है ऐसा स्पष्ट वर्षान है<sup>9</sup> और इसके समर्थन में वहीं हजान्त रूप से मुलिका का निर्देश करके बतलाया है कि उसे एक ही मुलिका सत्य है. इसरे घट शराब ऋादि विकार उसी के नामरूप मात्र हैं. वैसे ही एक ही बड़ा पारमार्थिक सत्य है बाकी का विश्व प्रपंच उसी का विखासमात्र है " ( कैन परिभाषा में करें तो बाकी का सारा जगत बढ़ा का पर्यायमात्र है। ) उसकी परब्रह्म से श्रवाग सत्ता नहीं । उपनिषद् के ऋषि का मार ब्रह्मशान पर है, इसविष्ट वह बड़ा को ही सल में पारमार्थिक कहकर बाकी के प्रयंच को उससे मिन्न मानने पर जोर नहीं देता। यह मानो हुई सर्वसम्मत बात है कि जो जिस तत्व का मुख्यतया जेय. उपादेय या हेय रूप से प्रतिपादन करना चाइता है बह तसी पर श्रविक से श्रविक भार देता है। उपनिषदी का प्रतिपादा श्रातसक या परज्ञका है। इसीलिए उसी के ज्ञान पर भार वेते हुए ऋषियों ने कहा कि श्रात्मतत्व के जान तेने पर सब कुछ जान विद्या जाता है। इस स्थल पर मुलिका का दृष्टान्त दिया गया है. यह भी इतना ही सुचित करता है कि जदे-जदे विकारों क्षीर वर्यायों में मृतिका सनगत है, वह विकारों की तरह अस्थायी नहीं, बैसा कि विश्व के प्रपंच में ब्रह्म अस्थायी नहीं । हम उपनिषदगढ

१. भ्राप्तनो वा भ्रदे दर्शनेन अवयोन मत्या विश्वानेनेदं सर्वे विदितं भवति--बृद्दारवपकोपनिषद् २. ४. ६ ।

बुद जब मालुं रेग पुत्र नामक कपने शिष्य में कहते हैं कि मैं नार आर्थ सन्यों के जान का ही राजा करता हैं और तुमरे इसाम्य एवं कालरानिक तथ्यों के शान को नहीं, तब वह वास्तिषक मृंमिका पर है। उसी मृमिका के साथ महा बीर के मर्थवत को तुक्रना करने पर भी पतित यहां होगा है कि आत्विष न अक्स्ति न कहां करने वाले संत्रकृति के मार्थां प्रत्यायायाद की पुरानी निर्मन्य परम्या के कान को ही सर्वजलकर मानते होगे। जैन और बीद परम्या में हतना एकं अवस्य यहा है कि अनेक तार्थिक वीद विद्वानों ने बुद को वैका-खिक्कान के द्वारा मर्थक स्थापित करने का म्यक किया है तथायि अनेक अना सारख बीद विदानों ने उनकों सीचे नार्दे अर्थ में ही सर्वक वराया है। क्या न में तर्वनिद अर्थ ही जनकित और मनिष्ठित हो गया है और उनी अर्थ के संस्कार में पत्नने वाले बैन तार्किक आवार्यों को मी यह सोचना आनि मृश्किल हो गया है कि रक समय में सर्व मार्शी के साञ्चात्कारकर सर्वक्षर वैसे इसनात है है इस्तियर विस्ता तरह हो, माणूनी गैरामामृती तब पुछियों से इपना अभिम्नेत सर्वजल तिद्व करने के लिए ही उताक रहे हैं।

१. चूलमालुं स्य मुत्त ।

बरीव क्षत्री हजार. वर्ष की शास्त्रीय कैन-वस्थार में हम सक्त की क्षत नाद पाते हैं को सर्वक्रल के कार्य की इसरी बाह की कोर संकेत करता है। विक्रम की भाउनी शताब्दी में याकिनीय न इरिमद्र नामक आवार्य हुए हैं। उन्होंने अपने बानेक तर्कब्रन्थों में सर्वज्ञत्व का समर्थन उसी ग्रर्थ में विका है जिस सर्थ में अपने पूर्ववर्ती श्वेताम्बर दिवम्बर अनेक विद्वान करते आये हैं। फिर मी उनकी तार्किक तथा समभावशील सत्यवही बढ़ि में वह समर्थन बालवा जान पडता है। इरिभद्र जब योग जैसे श्रन्थास्मिक श्रीर सत्यवामी विश्वय पर किस्तरे सरो तो उन्हें यह बात बहत खटकी कि महाबीर को तो सर्वत हहा आप और सगत. कविता बाहि जो वैसे ही आध्याध्यक हुए हैं उन्हें सर्वत्र कहा या माना न जाय । यदावि वे ख्रापने तक्त्राचान ग्रन्थों में सगत, क्विल स्नादि के सर्वश्रस्य का निषेध कर चके थे: पर योग के विषय ने उनकी हिष्ट बदला दी श्रीर उन्होंने श्रुपने सुप्रसिद्ध प्रन्थ योगहिष्टसमुख्य में सुगत, कृषिक्ष ऋदि सभी ऋष्यात्मिक श्रीर सदगुता पुरुषों के सर्वज्ञत्य को निर्विवाद रूप से मान विया श्रीर उसका ममर्थन भी किया ( का० १०२-१०८ ) । समर्थन करना इसलिए अनिवार्य हो गया या कि वे एक बार सगत कविल श्रादि के सर्वश्रत का निषेध कर चके थे. पर ग्राव उन्हें वह तक्जाल मात्र लगवी थी (का॰ १४०-१४७)। हरिमद का उपजीवन और श्रानगमन करनेवाले श्रातिम प्रवत्तम जैन तार्किक यशोविजयाती ने भी अपनी कतकप्रदानवत्ति द्वाविशिका में हरिभद्र की बात का ही निभयता से और स्वच्दता से समर्थन किया है। हालांकि यशाविजययी ने भी अन्य अनेक ग्रन्थों में सगत आदि के सर्वज्ञत्व का आत्यन्तिक खरहन किया है।

हमारे यहाँ भारत में एक यह भी मणाली रही है कि मक्त से प्रकल स्वारक और तार्किक भी दुरानी मान्यताओं का समर्थन करते रहे और नया सस्य प्रकट करने में कभी-कभी हिच्छाए भी। यदि हरिभाद्र ने यह सस्य थोगहाटिक्सकुक लाहिर किया न होता तो उपाध्याय यहांदिवयां कितने ही बहुकुत तार्किक विद्वार नवीं न हो पर शायद ही वर्द-अप के हफ मीलिक मान का समर्थन करते। हस्तिप्र

१. घमनाद के छेन में अद्यागम्य बत्तु की केवल तर्कवल से स्थापित करने का खामह ही कुतकमह है। इसकी चर्चा में उपाध्यायणी ने बत्तीसी में मुख्यतबा सर्वज्ञविषयक प्रश्न ही लिया है। और आ॰ हरिमद्र के माव को समय बत्तीसी मैं हतना विल्तार और वैद्याय के साथ प्रकट किया है कि जिसे पढ़कर तदस्य विलक्त के मन में निक्रय होता है कि सर्वज्ञत्व एक मात्र अद्यागम्ब है, और तर्कवाय नहीं।

#### सर्वज्ञविचार की भूमिकाएँ

कार के वर्णन से यह भली भौति मालूम हो जाता है कि सर्वश्रत्व विषयक विचारधारा की मुख्य चार भूमिकाएँ हैं। पहली भूनिका में सक के प्रशीता अर्थि अपने अपने स्तत्य और मान्य देवों की सर्वज्ञत के सचक विशेषणों के द्वारा केवल महत्ता भर गाते है, उनकी प्रशसा भर करते हैं. श्रर्थात श्रपने-अपने इष्टतम देव की अपनाधारणता दर्शित करते हैं। वहाँ उनका तात्वर्य वह नहीं है जो आगं जाकर उन विशेषणों से निकाला जाता है। दूसरी भूमिका वह है जिसमें ऋषियों और विद्वानों को प्राचीन भाषा समृद्धि के साथ उक्त विशेषण-रूप शब्द भी विरासत में भिले हैं, पर वे ऋषि या संत उन विशेषणों का श्रर्थ श्रपने दंग से सचित करते हैं। जिस ऋषि को पराने देवों के स्थान में एक मात्र महातत्त्व या श्रात्मतत्त्व ही प्रतिपाद्य तथा स्तत्य जैनता है वह ऋषि उस तस्त्र के शान मात्र में सर्वश्रत्व देखता है और जो संत श्रात्मतस्य के बजाय उसके स्थान में हेव और उपादेव रूप से झाचार मार्ग का प्राधान्य स्थापित करना चाइता है वह उसी काचारमार्गान्तर्गत चतवित कार्य मत्य के दर्शन में ही सर्वज्ञत्व की इतिश्री मानता है और जो संत श्राहिसाप्रधान ज्ञाचार पर तथा द्रभ्य-नदीय दृष्टिक्य विमन्यवाद के स्वीकार पर अधिक मार देना बाहता है वह उसी के बान में सर्वकरव समभ्द्रता है । तीसरी भूमिका वह है जिसमें दूसरी भूमिका की वास्तविकता और अनुभवगम्यता के स्थान में तर्कनुसक सर्वकृत के

सर्व को स्नोर उसकी स्वारक पुलियों को करनास्ताह निकसित होती हैं।
विसर्व अनुमन स्नौर सम्भाव की अवनवना होकर अपने अपने मान्य देवों या
पुरुषों की महत्ता गाने की धुन में दूलते की वास्तविक महत्ता का भी तिरस्कार
विवार साता है या नई भूकी ही स्वारी है। विची भूमिका वह है विवार्ग कि
अनुभव और माण्यस्य का तत्व जागरित होकर दूसरी भूमिका की साराविकता
और व्रतियाम्यता को अपनाया जाता है। इचने मेंदर नहीं कि यह चौथी
भूमिका ही सत्य के निकट है, क्योंकि वह दूसरी भूमिका से तत्वतः मेख लाती है
और मिय्या करणनाओं को तथा साम्प्रदायिकता की होड को स्थान नहीं देती।
ईं १८६६

## 'न्यायावतारवार्तिकवृत्ति'

सियो बैन प्रत्यमाखा का प्रस्तुत प्रन्यराज क्षत्रेक इष्टि से महत्त्ववाद्धा एवं उपयोगी है। इस अन्य में तीन कर्ताकों को क्रिक्तों समिपिकत हैं। सिवरिन रिवाकर जो बैन तर्कप्राक के साथ प्रयोग्ध हैं उनकी 'न्यायवतार' के प्रवस्त सार्विक क्षीर नश्यमन बृत्ति ये दोनों 'न्यायावतार' की व्यास्थार्य हैं। यूत्र तथा व्यास्था में क्षाये हुए मन्तव्यों में से अनेक महत्त्वपूर्ण मन्त्रव्यों को लेकर उन पर ऐति-हालिक एवं व्रवनात्मक दृष्टि से लिले हुए सारगर्भित तथा बहुमुनतापूर्ण टिप्प्या, अतिविन्तुत प्रसावना और अन्त के तेरह परिशिष्ट—यह सन प्रसुत अन्य के सम्पादक अधुत पंदित मालविष्या को कृति है। इन तीनो कृतियों का संविद्ध परियम, विषयानुक्रम एवं प्रसावना के द्वारा अन्त्रों तरह हो जाता है। अत्यस्य इस सोर में यही अधिक सिलना क्षनावर्यक है।

प्रस्तुत प्रन्थ के संपादन की विशिष्टता

यहि सम्मान और विवेक की मर्थार का अतिकृतया न हो तो किसी अतिपरियित व्यक्ति के विषय में लिलते समय पद्मात एवं अमीनियर दोष से बचना
कृत सरल है। अंपुत तहनुक्ताई मालविया मेरे विवासी, सहसम्पादक,
सहाय्यायक और मित्रक्त ते निर्दार्थित हैं। हन्तेने हस अन्य के सम्मान्यक्त का भार जब से प्रम में लिया तह से हमड़े पूर्वाहृति तक का मैं निकट साबी हैं। इन्होंने टिव्यण, मस्तावना आर्थ को कुक्त में बिक्ता है उतको मैं पहते ही से यामानि देखता तथा उत्त पर विचार करता आया हूँ, इससे मैं यह तो निःसंकोच कह सकता हूँ कि भारतीय दर्शनसात्र के-व्यक्तिय में जो सामग्री संचित व व्यवस्थित की है अपना विरक्षेत्रवर्ष्यक्त इत पर को अपना निश्चार प्रमाट किया है, वह सब अन्यत्र किसी एक जगह दुर्बंग ही नहीं अख्यान-प्रमाय है। यदारिय्यण, प्रस्तावना आहि सब कुक्त बैन परस्था को केन्द्रस्थान में रसकर खिला गया है, तथारी स्था संस्य स्थलों में खुलता करते समस् करी-करीव सम्म भारतीय दरनेंते का तटस्थ अवस्वोकनपूर्वक ऐसा उद्यागिह किया है कि वह चर्चा किसी भी हरोंन के अस्पता के किया होन्य होत कराये प्रस्तुत प्रत्य के बुशंते समय टिप्पंस, प्रस्तावना कारि के कार्य (Norms) कहें मिन-मिन्न रहान के पंतित एवं प्रीमेदर एवंने के बित एवं प्रामेदर एवंने के बित एवं प्रामेद त्यांने एकर किना है यह है, एक्सत है जो क्षाम्प्रिय प्रवट किना है यह बीर उपमृत्त कवन का नितान्त समर्थक है। मैं मारतिय प्रमावशास्त्र के कार्यापक, एंदित एवं प्रोफेसरों से हरना ही कहेना कार्यपुरक एक सार्यि तो उन्हें कर प्रस्तुत हिराया, प्रस्तावना व परिश्वह प्यानपुरक एक सार्यि तो उन्हें कर क्षामेद कार्यापक, लेकन कार्यि कार्य में बस्त क्षाम के अपन्य क्षाम्परन, लेकन कार्यि कार्य में बस्त क्षाम के प्रमावशास्त्र के बित्य, टिप्पर्यी का अगुरू मान तथा प्रस्तावना पाठ्य प्रत्य में सर्थ कर किन प्रमावशास्त्र के उपन करवास्त्रियों है किए, टिप्पर्यी का अगुरू मान तथा प्रस्तावना पाठ्य प्रत्य में सर्थना रखने योग्य है; जितने कि क्षान की सीमा, एवं विकाय लिखान कर सर्व कर किना हो करी.

टिप्पच और प्रस्तावनागत चर्चा, भिन्न-भिन्न कासलब्द को लेकर की गई है। टिप्पणों में की गई चर्चा मुस्यतवा विक्रम की पंचम शतान्दी से लेकर दे की राज्यां तक के दार्टीनिक विचार का रार्च करती है; जबकि प्रस्तावना में की इंड प्रस्तावना का मान कि प्रमुख कर कि स्वाचन के से विक्रम की पंचम शतान्दी तक के प्रमाण प्रमेग संबंधी दार्टीनिक विचारसची के विकास का स्पर्ण करती है। इस तरह प्रस्तुत भ्रम्थ में एक तरह से स्वाचन दाई इचार वर्ष को दार्टीनिक विचारसाराओं के विकास का व्यापक निरुपण है; जो एक तरफ से जैन-प्रमाण को और दूसरी तरफ से समानकालीन या भिन्नकाली कैनेतर परम्पचां के प्रसेश करता है। इसमें जो तेरह रारिशिष्ट हैं वे मूल व्याख्या या टिप्पण के प्रयेशदार या उनके अवस्वीकनार्य ने मस्यानीय हैं। शीवुत मालविचा की हिते की विशेषता का संवेप में सूचन करना हो, तो इनकी बहुक्षतता, तटस्पता और किसी मी प्रस्न के मूल के लोजने की आर कुकनेवाली टार्टीनिक हिंहे की सत-विवासकालीन सार्गकर्य है। इसके यूल प्रस्था हिंदा कर की हिते के साथ विकासकालीन सार्गकर्य है। है इसके यूल प्रस्थाकार दिवाकर की हिते के साथ विकासकालीन सार्गकर्य है। है इसके यूल प्रस्थाकार दिवाकर की हिते के साथ विकासकालीन सार्गकर्य है।

जैन प्रन्थों के प्रकाशन संबंध में दी वातें

क्रमेक व्यक्तियों के तथा संत्याओं के द्वारा, बैन परम्या के खोटे-बहे सभी फिरकों में प्राचीन कर्ताचीन प्रन्यों के प्रकाशन का कार्य बहुत कोरों से होता वेक्सा लाता है, परन्तु क्षत्रिकटर प्रकाशन सांप्रदायिक संकृतिक, सावना और स्वापादी मनोहर्ति के शोठक होते हैं। उनमें बितना ज्यान संकृतिक, स्वमताबिक वृक्ति का रक्षा बाता है उतना केम्स के प्राचयून समझव व क्रमेलचा हारि-मुक्क समस्यक्षी क्रतयय निर्मय क्रमोक्षतना को नहीं रक्षा काता। बहुक्य-वह मुझा दिया बाता है कि झुनेकान्त के नास से कहाँ तक झनेकान्त हाई की उपाछना होती है। प्रस्तुत बन्ध के संसादक ने, बहाँ तक में समफ पाया हूँ, ऐसी कोई स्वामक्ष मनोइचि से कहीं सोचने खिलाने का बान-मुक्कर प्रयुक्त नहीं किया है। यह प्येष 'किया है नाम नम्मका के संपादक झीर प्रधान संपादक को मानोइचि के बहुत अनुकर है और वर्तमानपुर्णान लगायक झान लोज की दिशा का ग्री एक विशिष्ट करेत है।

में यहाँ पर एक बटक सत्य का निर्देश कर देने को ऋपनी नैतिक जवाबदेही समस्ता हैं। बैनवर्म के प्रभावक माने मनाए जानेवाले शानोपासनामूलक साहित्य प्रकाशन जैसे पवित्र कार्य में भी प्रतिश्रकोलपतामुखक चौर्यवृत्ति का टब्बलंड कभी-सभी देखा जाता है। सांसारिक कामों में चौयवृत्ति का बचाव अनेक लोग श्रामेक तरह से कर लेते हैं. पर धर्माभिसल झान के चेत्र में उसका बचाव किसी भी तरह सन्तम्य नहीं है। यह ठीक है कि प्राचीन कास में भी झान चोरी होतो थी जिसके द्योतक 'वैयाकरणस्वीरः' 'कविस्वीरः' जैसे वाक्योदरण हमारे साहित्य में श्राज भी मिलते हैं: परन्त सत्यलची दर्शन और धर्म का टावा करने वाले पहले और बाज भी इस इति से अपने विचार व लेखन को दवित होने नहीं देते और ऐसी चौर्यवृत्ति को अन्य चोरी की तरह पूर्णतया पृथ्यित समअते हैं। पारक देखेंगे कि प्रस्तुत प्रन्थ के संशादक ने ऐसी पृथ्वित वृत्ति से नक्ष शिख बचने का सभान प्रयत्न किया है। टिप्परा हो या प्रस्तावना-जहाँ-जहाँ नए पराने प्रत्यकारों एवं लेखकों से थोड़ा भी आंश खिया हो वहाँ उन सब का या उनके प्रत्यों का स्पष्ट नाम निर्देश किया गया है। संवाहक ने क्रमेकों के पर्व प्रयत्न का अवश्य उपयोग किया है और उससे अनेक गुरा खाम भी उठाया है पर कहीं भी ग्रन्य के प्रयत्न के यश को ग्रपना बनाने की प्रकट था ग्रापकट चेच्छा नहीं की है। मेरी दृष्टि में सच्चे संपादक की प्रतिष्ठा का यह एक मुख्य आबार है जो दूसरी अनेक श्वटियों को भी खन्तव्य बना देता है।

मेरी तरह रं० रहसुन्व माह्यविष्या की भी मानुमाचा गुजराती है। प्रत्यक्षण में हिन्दी में इतना विश्वृत हिल्ली क्ष इनका शावद वह प्रथम ही प्रवस्त है। इसिल्य कोई ऐसी आशा तो नहीं रल शकता कि मानुभाचा केसी इनकी दिन्दी भाषा हो; परन्तु राष्ट्रीय भाषा का यह हिन्दी को इसिल्य टिक्स है कि वह स्रयम्भ प्राप्त नात्रे के तिए अपने अपने हैं है कि वह स्रयम्भ प्राप्त नात्रे के तिए अपने अपने हैं है कि वह स्रयम्भ प्राप्त नात्रे के तिए अपने अपने हैं है तहर्म तो दार्शनिक विकासिक केलकर नहीं है। इसमें ती हार्शनिक विकासिक है कि इस है। विकास प्रदेश कि स्वार्य के विश्वार पर्य अभिकास के विश्व प्रयास के विश्व प्राप्त के विश्व प्रस्तुत हिन्दी के उपयोग की प्रस्तुत कृति है। के विकास वाह्य प्रदर्भ अभिकास है हिए प्राप्तारण्य

भीय है और विचारतस्त ही भुस्य है। इस इच्टि से देखें तो कहना होगा कि भातुभाषा न होते हुए भी राष्ट्रीय भाषा में संपादक ने जो सामग्री रखी है यह राष्ट्रीय भाषा के नाते व्यापक उपयोग की बस्तु बन गई है।

बैन प्रमायशास्त्र का नई हाँह से संगोपंग अप्ययन करनेवाले के खिए इसके पहले भी कई महत्त्व के प्रकारन हुए हैं जिनमें 'सन्मतितक', 'प्रमाय-मीमांसा', 'आनविंदु', 'अकलंकमन्यत्रय', 'न्यायकुमुदचन्द्र' आदि मुख्य हैं। प्रस्तुत प्रन्य उन्हीं प्रन्यों के अनुसंचान में पड़ा जाय तो भारतीय प्रमायशास्त्रों में जैन प्रमायशास्त्र ना क्यारपान है इसका आन भादीमाँति हो सकता है, अग्रेर साथ ही बैनेतर खनेक परम्याओं के दार्शनिक मन्तव्यों का रहस्य भी स्कृट हो सकता है।

सिंधी जैन प्रन्थमाला का कार्यवैशिष्ट्य

तियी बैन प्रत्यमाला के स्थापक स्व॰ बाबू बहादुर सिंहजी स्वयं अद्याणील केन ये पर उनका दृष्टिकोण साम्प्राधिक न होकर उद्यार व सत्यव्यची या व्याचनी के दृष्टिकोण साम्प्राधिक न होकर उद्यार व सत्यव्यची या व्याचनी के दृष्टिकोण को विश्वर और मूर्तिमान नगाने विश्व विशेषाना पर्य की संदृष्टिका माने विश्व विशेषाना पर्य की संदृष्टिका माने प्रत्यक्ष अध्यान के क्रमी तक के मकाहानों को देखा होगा, उन्हें मेरे क्यन की यथायंता में शायर ही सदेह होगा । प्रत्यमाला की प्राण्यमिता ऐसी ही भावना में है जिसका क्रमस मण्याला के हरपक संपादक की माने हिण प्रत्यक्ष तहान है। जो-जो संपादक दिवा होते हैं उन्हें क्याने संपादक विश्व स्थार के प्रत्यक्ष होते हैं उन्हें क्यान स्थार के उपायक होते हैं उन्हें क्यान स्थार के उपायक होते हैं उन्हें क्यान स्थार के प्रयास होते हैं उन्हें क्यान स्थार के प्रत्यक्ष स्थार प्रयास करती है और साथ ही प्रत्यमाला भी ऐसे संयानेची संपादकों के सहकार से उत्यरेष्ट को करा पूर्व माना माने हमें स्थापन के स्थापन होते हैं। हसी की विशेष प्रयीति प्रस्तु कृति भी करानेवाली सिंद होगी।

ई० १६४६ ] [ न्यायावतार वार्तिक वृत्ति का 'आदि वाक्य'

## सूची

शंतुत्तर ६,५,४७,५७,७६,९४, २१९ ₹६५-**१६६, १६०, ३**८४, इद्रम, श्रदक, ४०२, ४६१, ४४१, ४६०, ४६३, ४६५, ४७० के समय की चर्चा ४६१, ४७६ 144, 901 प्रकार कर से २०५ प्रवेश-सर्वेशस्य १३, ८८ पारव-महाबीर को परंपरा ८६ बजातरात्र ( कविक ) की महावीर से सुवाकात ९७ धवितकेसकावधी ३२ श्रक्रित प्रसाद ४८३ अज्ञान-दर्शनमोह प्रविधा १३५ हिसा का मूख १३६ अक्ट की तीन सकियाँ

-की तीन अक्तियाँ धौर जैन सस्प्रत त्रिविध बात्ममादको तुल्ला ४३९ परमाख्याख ३९६ पौदगत्तिक ३११, ४३१ श्चनन्तवीर्थ १६६, ३८७, ४०६,४७१ सनाहारक ३१८ क्रवसस्य और वीतराय

> ₹15 **₹**₹5

| -                               | <del>-</del>                       |
|---------------------------------|------------------------------------|
| चानाहारकत्व ३४१                 | <b>के समाबो<del>वक</del> १५</b> ५  |
| व्यतिन्द्रिय ३५३                | • व्यवदार में प्रयोग १५६, १६       |
| श्रनिन्द्रियाधिपत्य ३५२, ३५३    | भेदानेदादि बादों का समन्त्रय       |
| धनिर्वचनीय १६३, १६८             | 16                                 |
| प्रनिवृश्विकरण २६९, २७०         | सञ्ज्ञका रहान्त १३९                |
| श्रानुगम ४०६,                   | क्ष वन की दशास 144, 44             |
| -छः विमाग ४०७                   | काक्ष्रेक्स का रहान्त १६           |
| बान्तरोववाई ११,                 | अयेषायासय १७०                      |
| श्रनुमान ३७२, ३८३               | मकान का दहान्त १००                 |
| के भवयवीं की प्रायोगिक व्यवस्था | दर्शनान्तर में स्थान १७२,६६४       |
| <b>1</b> • ?                    | \$ 69, 808, 400                    |
| भ्रजुयोग ३८०,                   | भीर विभज्यवाद ५००                  |
| ब्रज्योगद्वार ३८१, ४०१, ४०५     | नयवाद सप्तमंगी ५०१                 |
| 804, 800, 864                   | भनेकान्तवादी ३५०                   |
| चनुशासन पर्वे ८४                | अनेकान्तम्बदस्या ३७।               |
| <b>ग्र</b> नेकान्स              | अनेकान्तस्थापनयुग १६३              |
| निविकस्पक सविकस्पक ४४१,         | अनेवंबादी ३५०                      |
| 848                             | घन्तरात्मा ४३।                     |
| की व्याप्ति ४८२                 | धनार्रष्टि १७६-१६०                 |
| श्रनेकान्तज्ञयपताका ३६६         | भ्रम्यथानुपपत्ति १७१               |
| टीका ४५१                        | प्रस्तय १७९                        |
| बनेकान्सदष्टि १३१, ४२३          | भ्रपरिग्रह ५१६, ५३०, ५४०           |
| श्रानेकान्तवाद १२३              | धपर्यात १०३                        |
| विमञ्चवाद और मध्यम मार्ग की     | दो मेद ३०।                         |
| मर्बादा १४८, १२६                | रवे० दिग • सत १०४                  |
| वैनथर्मको मुख दक्षिका विकास-    | चपाय ४४                            |
|                                 | प्रपुनरावृत्तिस्थान . १७५          |
| मीमसिक, बैन, सांस्य के मृज-     | प्रदुवर्गभक १३१                    |
| तस्य १५१                        | श्चुनवंश्वकद्वाविकिका २१०, २९०     |
| की सोज का उंडे्रय और उसका       | सपूर्व ११५                         |
| प्रकल्पन १५१                    |                                    |
| विषयक साहित्य १५३               | वापूर्वकास १२१, १४०                |
| से पंजितवाद १५३                 | <b>प्रपृत्तिपर्वतिवाद</b> ः । १८११ |
| नववाद, समर्मगीबाद १५४           | सर्वता १००० । अस्तु १००            |
| क करत १५५                       | सम्पर्वाचिक 🦠 🖒 हाला 👉 १६४         |

## [ 398 ]

| अमनचसंबद्धः ,                | ે રેક             | २   सरकार ५०३                          |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| चमयकुमार                     |                   | चनाइः ४४१                              |
| समयदेव १४,६१,८०,६            |                   | सवधान ४५६                              |
| 886' 846' 845' 8             | 44, 440<br>88 40x |                                        |
| सम्बराजसुन                   | 100               | I was dad and and adde                 |
| वभावक्यता                    | 160               | वीवका क्षेत्र ६८३, ४०६ ४२४,            |
| विवारि                       | 177               | 854                                    |
| गीराक्षक भीर पृत्य क         |                   | वर्शनान्तस्ये तुक्केना ४२५             |
| वैद ११२, नीह                 |                   | व्यविवृशेन ३२१, ३४१                    |
| मनिज्ञा                      | 115               | के गण स्थानों में मनके १००             |
|                              | २९५               | श्वास्तववानी ३७०                       |
| मामयस्यसम्बद्धाः ४३<br>मामयस | २, ४२५            | मनिया २२५, २२८, २४०                    |
|                              | ४२२               | भवेस्ता ४०७                            |
| मनिवर्भ कोष                  | 894               | भव्यवहार राशि २८)                      |
| <b>ध</b> भेदगामिनी           | 144               | बारोक पा, पह, पाइ                      |
| <b>अ</b> भेदवाद              | 142               | अस्तिनिशित ४०४ सौलिकी साहि             |
| <b>ब</b> भ्वास               | 253               | अनुतानाञ्चत ४०४ <b>सात्यासका सा</b> दि |
| अभान्त पद्                   | 805               | बरवमेथीय पर्व ८४, ८५                   |
| श्रमारियोचना                 | 99                | बहराती ४४३, ४६५                        |
| चम्ब <b>र</b>                | 21                | ************************************** |
| बरहा                         | 398               | महसद्द्वी ४४३, ४५८, ४७१ ४७४,           |
| <b>मरिइं</b> त               | 48=               | व्यस्तकार्यवाद् १६३                    |
| भौर सिब                      | 455               | ससहाद १६३, १६३                         |
| के घतिशय                     | 458               | मसमानता १६१                            |
| निश्चय स्थवहार दृष्टि से     |                   |                                        |
| को प्रथम नमस्कार             |                   | बसंब्रहात २९०, २९१, २९१                |
|                              | 430               | बस्यस्यता ४५                           |
|                              | , 808             | बह्मदाबाद ४५५, ४६६                     |
| न्यः<br>प्रयोगस              | 355               | महिला ७५, ७६, १२६, १२४,                |
|                              | . 1               | 184, 140, 806, 818, 818,               |
| बार प्रकार, प्राचीन चौर      |                   | 830,408, 430, 416, 488,                |
| के बहुसार                    | 450               | 488                                    |
| रचेसाराची<br>सर्वकार         | 828               | की मावना का प्रचार व विकास वर्ष        |
|                              | 848               | म्ब्रुव •६ - 🚟 . 📖                     |
|                              | 864               | का भाषार कारमसमानता े १४               |
|                              | * <b>44</b>       | हैत और बहेत हमासमर्थ १९४               |

हैत और भईत रहि से १२५ जैनधर्म के श्रष्टसार ४०८ स्वक्रप चौर विकास ४१३ विकार की क्रमिक सूजिका १३६ जैव विचार व वैदिक विचार की तसमा ४१० वैत रक्ति से ४०३ गोबीकी की इच्छि से ५१० **घडिसावा**वी ५०८ श्रहेतवाद १६३. ५५० €¥, 90, 92, 148, २५१, ३७१, ३८३, ४०३, ४२० का त्याग विगम्बर हाता की प्राचीनमा . प्रासावय विकास 101 क्रैन क्रेनेतर तुखना \*\*\* श्रागसप्रामाचय ३३ आगमयुग ३६३ धागमवाद १६३ श्राममाधिपस्य ३५२, ३५३ श्रामिक ५५, ३८० साक्तियका वेतिहासिक स्थात ५५ बागरा ब्राप्रायकीय पूर्व २३१ भाषार ( पाइवैंका ) ३३ विचार बीट रिंग के ३६ माचारांग ५, १३, ३८, ३३, ४०, 80, 41, 62, 46, 48, 08, ۵4, 48, 48, 40, 181, 188, 128, 812, 408, 408, 444 व्यापासंस निर्मुक २०२ भाषासंग इसि ३०३ सायीयक १२, ५० **新於用書詞 气化**多

स्मविद्या १२३, १२४ स्थार पर सर्विका 358 हार्रोनिकों के सत १९७ २१८, २२**३, २२३, १३३,** ₹85, ₹04, ₹04, ¥₹4, 4₹4, चस्तित्व में प्रमाख २२३ के विषय में विज्ञान १३२ तीन अवस्थाएं, (बहिरात्म, अन्त-रात्म व परमात्म ) २७६ दर्शनास्तर से तुखना २७८ क्रीत जीत ५३५ बारमाङेतवादी १२४ चहिसा का समर्थन १२४ श्चारमीयम्य ४१३ भावित्यदृराख =५ बाज्यासम्ब उत्क्रान्ति १२४ ब्राप्तपरीक्षा ३६७, ४७१, ४७४, ४७७ <del>प्राप्तर्मामांसा</del> ३६४, ४४३, ४६५, 202, 202, 200, 441 मानु \$85 भागोजिकाकरच ३१६ ब्रारंगवार ३५५, ३५६, ३५६, E REF 348 नावि वार्वी का कम रेप्रके पोसच १०२, १०३

H 4=1, 204, WE

धार्वसमात्र ८३ मावस्य ३६२, ३६३ स्बेशायस्य जेपायस्य ११३ संस्थार कप १४३ समावस्य १३३ जबहम्बरूप ३१३ संख भविषा ११३ हाताकावाके पर्याप ३६३ सा<del>वादाधार</del> ४३ १ बामकितकास ३२३ भावदयक १७४, १७५, १७६, १७७ 140, 198, 200. की सन्य धर्म से तुखना १७१ दिगम्बर चौर उबेलास्वर १७४ स्थानकवासीमें १७५ का मर्थ १७६ हे पर्याच १७७ का इतिहास १६० १६४ के विषय में रवे॰ दिग० २०० बावश्यक्करवा ३२३ श्रावश्वक किया १७४ 952 मामाविकादिका स्वक्रप १७७ सामाविकादिके कम की उप पश्चि १८० की साध्यात्मिकता १८२ श्रावश्यक निर्यंकि १७७, २९४, ३०६, ६०१. ६२६. (शिष्यक्तिसः) २०० २६८, ३०१ **शाक्तक सूत्र** १९४, ३९५,१९५,६६६

टीका प्रम्थ ३१६ पाष्ट्रताराष्ट्रतास्य हे ९३, ३३४ विरोधपरिष्ठार ३९३ वैदान्त में चतुपपक्ति ३६४ 124 भाडार €0, ₹¥0 सामिष निरामिष ६० SIEI7S 3 23 केवली के बाहार का विचार ३२३ का अंगुली निर्देश ६२ इदमित्धंवादी ३४९ इन्डियन फिल्लोसोफी (राधाकृष्यान) ५०४. ५३३ इन्द 403 ३१ ३७, ३८ ४० इन्द्रमृति गीतम ६. ३० **२२२. ३०**० इच्यमाव २०० ह्य स्थापार ऋस ३०१ इन्द्रिकाधिकस्य ३५५ ईश्वर २९२, २१३, २१८, ३५३, ३७३, ४२८, ५५४ इंरवरमाय २२३ उक्कान्तिमार्गं ३४६ रुकान्तिवाद १२४ के मृत में बाधासम्ब १२४ उत्तराञ्चयन ५, ४५, ६६, ३७, ५८, 48, 44, 4E, 90E, 110, 112, 122, 241, 244

उदक्येडासपुत्त १ उदयन देनम्, ४२४, ४५६ उठायी उदार \*\*\* उच्चोतकर 264, 265, उपदेशपद ४०६, ४०८, उपयोग ₹0 €, ₹9**७, ₹**४७ का सहक्रमभाव ३०६ के तीन पक्षा३०६ 904, 904, उपश*म*क उपशम श्रेखि २७४ उपाधि 315 उपाध्ये हो. अन. ४८६, ४८६. उपाविसत्त ४७ उपासकदशांग ५६, ६७, १०१, १०६ उपोसथ पौषध १००, १०२, १०३, १०५ उपोसथ के तीन भेद १०२, १०६. की उत्पत्ति का सब १०५ उभवाधिपत्य ३५२, ३५३ उमास्वाति ६०, ६१, ६८१, ३८५, ४०५, ४४२, ३७५ उवासग ६. ७ तहापोहसामध्यै ४९३ अतमति उसय अस्य ४१३ २१८, ५५४ ४५३, ५०२ ऋजसय ऋवश 140, 182 ऋषशस्य ३७ ऋषभदेव ५१२ 285 UBORT 111

12.51 ३०८ में बसकाब ३०८ एवंदारी 388 ए डीस्टोरीक्स स्टबी स्रोफ दी टर्म्स दीनयान चेन्द्र सदायाय ४७ . ए हीस्टी बोफ इन्होबन फीडोसोसी ( दासगृज्ञा ) ५०४ ऐतिहासिक दृष्टि ३५, ४२, ५३ का मुख्यांकन ५३ वेदम्पर्योगं ४०८ द्योधनिर्युक्ति ४१६ **भ्रोधसंज्ञा ३०२** क्रोखिवर खॉज २२२, ५२७ भोसवास-पोरबास ७७ च्योग्यमिकी २०५ धीरविक ३३ स भौपनिषद् ४३५, ५०० भीपशमिक ३३८, ३३१ चौपशसिक सम्बन्ध ३४३ \$5\$, 808 प्रस्कर रेक्ट

**रकर 101 -** 1 वर्ग

कविश्व - - १२७ कपिसवता ५ कमापवडी ३१६ क्षंत्रज्ञारी ४८६ करवाश्रपर्यात ३०३, ३४२, दिसम्बर सत्त ३०४. करवापर्याप्त ३०३ कर्म १०३. 124. 175. २१२. ₹₹७, 224, १२५, 228. २३६. ₹4. **247. 242.** त्रिविध १०२, जैन जैमेतर दृष्टि से विचार १२६ कारण का संबंध १२८ शब्द का प्रार्थ २२४ शब्द के पर्याय २२५ कास्वरूप २२५ का भगदित्व २२० बन्ध के कारण २२८ से छटने का उपाय २२३ क्षेत्रदर्शन की विजेषता २३६ क्रियमाख संचितावि २३६. शक्ति वर्शनों के सत् ३०८ विषयक परंपरा ३ १ २ . तष्यभाव ३६३ स्मेकाक्टी २०८ **દર્મદ્રા**ત્ય કેરેક, રેકર, રેકર, રેક્ક, ₹**8%**, 4₹6 विषयकी पञ्चसंग्रह से दखना ३४४ . भीचे के विकोध स्थल ३४५ andfree 3 vv भीर मैदान्तिकों के सत्तमेत ३४४ कर्मतस्य २०५, २०३, २१०, २११ का चैतिहासिक एक्रि से विकास २०६

परकोकवादी हाता स्वीकृत २०७ चार्वांक द्वारा श्रस्तीकृत २०७ बादी के दो दक्ष २०७ की पत्रिभाषाओं का सास्य २१० . दार्शनिकों के मतक्षेत्र २११ कर्मप्रकृति २४० कर्मप्रवाद २११,३७८ कर्मवाद ४०, २१३,२१४,२१६,२१८, के तीन प्रयोजन २१६ वर साचेप समाधान २०३ का व्यवहार, परमार्थ में उपयोग के समुत्यान का काख और साध्य 974 क्रमेंविपाक २३८, २४० का पश्चिम २३८ रार्विकत २४० कर्मशास्त्र २१६, २२० 223 २२२, २२३ का परिचय २१६ संप्रदाय भेद २२० -संबद्धना २२० आचा २२९ शरीर, भाषा, इन्द्रियादिका विचार 225 श्रध्यात्मशास्य २२३ कर्मशासानुषोगधर २१० कर्मशास्त्रीय ३८० **क्रमेंसिडा**स्त २१०

**इर्म**स्तव २४५,२४६

द्वाचीन २६६

का परिचय २४५

क्रमसूत्र २१८, २४३ के बार ओव २४३ कात्वायन भीतसूत्र ४४, १०६ कामशास ४३३ कायक्स्रेश ६३, ६५ काययोग ३१० काबोस्पर्भ १७३ कारसकार्य १६६ ३३४, ३४३, 🖣 मान्यता ३३१ इवे० दिग० ३३१ म्रण ३३२, ३३३ तिश्वय रिष्ट से ३३३ विभाग रहि से ३३४ कालामवेसी म. ११ कालियपुत्त १० काजी हारा ११ क्रांग का पठन १७ काष्यमीमांसा ३२४ कार्भा 884 844 कासव क्रणगेर ( गाँव ) ४५५ **३२६, ४४३, ५५२** कमारपाल ७४ 409 कसमाञ्जनि ४६१ कटस्थता कृष्या ४१, ५१४ केवळज्ञान १५०, ४२६, ४२७, ४२६, ४३१,४३१,४३४, ४३५, ४३५, ४६७, ४४०, ४४२, ४५६

बस्तित्व सावक दुक्ति ४२७ उत्पादक कारब ४६ १ उत्पादक कारखों की तुसना ४३ १ में बाधक रागारि ४३४ साधक नैरात्स्यावि का निरास ४३५ कवाजात का विरास १३७ स्ति सादि का जैनानुकाल ४३७ जातत्व का जैन सन्तरम् ४४० दर्शन के भेडाओद और क्रम की बशोविजय का श्रमिमत ४५२ विस्नज्ञानदर्शन २०६, ४०३,४४२, का अमेर ४०३, तीन पक्ष ४४२ चर्चा का इतिहास ४४२ केवलज्ञानदर्शनैक्य ४८२ केवस्त्रज्ञानी ३४०, ३४१ केवब्राह्रेत ५०१ केवविसमुद्धात ३२१ का विवरण ३२६ **३२२, ३४**१ माहार का विचार ३२२ का इंब्बमन ३४१ केशवभिम्न ४५१ 4, 4, 52, EE, 42 गीतम संवाद १, १३ केंग्राशक्तत ४६६ कोळ्याचार्य ४१६, ४४८, ४४६ क्षेण्यवी के साथ युद्ध ४७

144 की चार सवस्था ३६६ अविकल्पवाद १६७ सात्रियक्टर २४ श*िवचकुण्ड-वा*सु**कुण्ड** ५ 354 क्षपक्षेत्रि २७४ क्षमोपशम २१२, ३१४, ३२७ का स्वरूप ३१३ किन कर्मी का ३ १४ का विशेष स्वरूप ११७ चासिक २१८, १३९ क्षायिक सम्यक्त्य १४१ क्षायोयसमिक ३३७, ३३८ 946, 900 साधासाधविवेक ६० खोरवेड भवस्ता ११३ गंगेश ३८८, ४२४, ४५९, ४६४ गम्धहस्ति माध्य ४८० गर्गऋषि २४०,२४३ रार्थक मलुष्य की संख्या ३४१ गर्भ संक्रमण ३८ गर्मापहरक ३= गांगेब र्गाधीओं 🖦 ११२, ५०८, 140, 419, 421 की व्यक्तिंश विषयक सुम्ह ५११ तीन धर्म को देन ५४३ गिरिनदीपाचाखन्याय २३८ 179, 780, 784, 849 गुजराती आवादी डटकान्ति १८६ गुवास्थान का स्वक्त २३व

मार्गका से सम्तर १५३ वैदिक दर्शन में २५३ का विशेष स्वरूप २६३ वसरा भीर वीसरा २७५. २७६ बैन जैनेतर दर्शन की तुक्रमा २७८, २८२ भौर योग २८८ में योगावतार २९१, १३७, ३४० गुर्वस्थानकम् २४५ गुप्ति ५१२ गुर्वोबली २४३,२४२ गोपालक उपोसय १०२, १०३ गोम्मटसार २४३, ₹8७, के साथ कर्मेंग्रन्थ की तुक्षना २५५ गोम्मटसार ११८, ३२१, १२२, ३२३, **६२८, ३२६, ३३६, ३६८, ६४६** ₹७८, ३९३ गोम्भटसार जीवकाच्ड ३०४, ३०५. 305 गोविन्दाचार्यं ३४७ गोशासक ४७, १०४, १०५, ११२, 118, 494 संमव<sup>ं</sup> सभिजातियाँ ११२ गौतम ५, ६, ३२, ८१, ६१ १०४ के साथ संवाद ह गौतमधर्म सुत्र २० गौतम सुत्र २१६ व्यन्धिमेह २६५, २८३ म्बेजनप २०६ घातिकर्स २७३ क्द्यदर्शन के साथ योग ३२८

का पंचयाम महाचीर द्वारा १२ बीत क्यांत ३७ पार्ख परस्परा के हैं ३= का सकत पार्थ १०० चात्रयां मिक = चरित्र १२७, ३३५, ५०४ टपणमक और चपक ३३५ के वो आरंग ५०% चार्तीक ३४९. ३५२, ३५३, ३५४. ३६८, ४३४ ब्रेकदेशीय ३६८ বাজনা 809.800 चिंतामवि ४६१ विकासस ४११ चिक्सियाशास्त्र ४३४ वित्त ३५३ चुन्द ७३ बद को अंतिम निचा देनेबाळा 30 चलवस्य 858 चुर्विकार 4. 41 438 बादमस्थिक उपयोग ३४० सायादर्शन ५२७ र्जबविजयकी ४३ १ जगहुसाह ५१०

बगत्कन्त्र सरि २४३, २४३

त्रगरीश<del>च</del>न्त्र बसु २३३, ३०० 118,444 **186. 199** जयराशि सह ३५४, ३६८ जरयोस्थियन २०७, ४०७ असवंत अहाँगीर जाति मेर अतिवात का जैनों के द्वारा खण्डन ४६ जिल 171, 200, 204, 208, 37", 348, \$68, \$#8, #84, 888 884, 880, 843, 843, का विशेषावस्थक साध्य की क्षांत विनसङ्गीय १८० विनेश्वर सुरि ३८० कीय ६३७, ६४०, ५२२, ५२५, ५२७

में चौत्रविकाति साथ ३३ ७

और सात्मा ५२० जीवन्युक्ति ३,६७ दार्शनिक मर्तों की तुलना ३९७ जीवभेदवाद ३७३ श्रीवस्थान २६१ जीवात्मा जुगवाकिशोर मुक्तार १५ जेकोबी क्रैस ५०, १३२, १३३, १४०-18રે, 180, 140, 14દ, રૂપ્ટ ३५०, ३६६, ४३३, ४७२, ५०४, 498, 495, 498 'संस्कृति का हृदय' १३२ संस्कृतिकास्त्रोत १३२ संस्कृति के दो रूप १३२ संस्कृति का बाह्यरूप १३३ संस्कृति का हृदय, निवृत्ति १३३ संस्कृतिका प्रभाव १४१, १४२ ·बीज दोनों धर्म निवर्तक १४० परंपरा के ब्राहर्क १४७ संप्रदायों के परस्परमतक्षेत्र १५७ प्रवत्ति मार्गं या निवृत्ति मार्गं १५६ दृष्टिका स्वरूप ३४९ दृष्टि की घपरिवर्तिष्णुता ३५० श्राचार्यों की भारतीय प्रमाया-शास्त्र में देन ३६६ धाचार्यों के प्रत्यों का श्रनुकरण भाषायों के प्रन्थों का सनकरश १७१ धाने ब्राह्मण ५०४ ज्ञानभंडार, मंदिर, **587** 495 ब्यापक लोकहिन की रक्षि ५ ६३

निवर्जर कविस्रो ४५६ जैनतत्त्वादर्श ५२९ जैनतकैमाषा ३८४, १८८, ४५५, ४५५ का पश्चिम ४५६ बैन तर्कसाहित्य ३६३ के युग ३५३ जैनदर्शन २१२, ३५४, ३६०, ४६⊏ उभवाधिपत्य पक्ष में ३५४ का परिसामवाद ३६० जैनधर्म 48, 114, 124, 126, १३०, १४९, २०१, ५४१ श्रीर बौद्ध धर्म ५४ का प्राया ११६ की चार विद्या १२३ चौर ईश्वर १३० का मूल श्रनेकान्तवाद १४९ को गांधीजी की देन ५४९ जैनमकाश 'उत्थान' महावीरांक ११ जैनश्रमण् का मत्स्यमांसग्रहण ६० जैनसाहित्य प्राकृत-संस्कृत युग श्चन्तर ४७६ की प्रगति ४८३ वैनागम संसद ४८९ द्यौर बीटारास ५५ का शासन भेद १५ **जै**नामास २२९. ३७९, ३८०, ३९१-**३९३**, ३९५ के पाँच शेष ३७६

288. 808. 40**3** 

तत्त्वार्थभाष्य १८१, १८५, ४४२, विचार का विकास हो सार्ग से । 205 विकास की भूमिकाएँ ३८० मामान्य चर्चा ३३१ की श्रवस्थाएँ ३९३ बाहतानावृतत्व ३९३ ज्ञानप्रवाद ३०८ ज्ञानबिन्दू ३०७, ३७५, ३८६, ४५४ का परिचय ३७५ रचना शैक्षी ३⊏६ ज्ञानसार १८४, २७५, २७६ ,२८४, 254, 258 ज्ञानार्णव २०६,३७७ ज्ञानावरस ३६३ ज्ञानोत्पत्ति ४५४ Dictionary of Pali Proper names 84 दंक 39 तंत्रवातिंक मप मन्त्रिक्तक ४२४ भौतिक व बाध्यासिक रहि वार् 858 तत्त्वविन्द् ३०७ त्रविजय ४५६ तत्त्वसंग्रह १५०, ३१३, ४०३, ४२४, ४२८-४३०, ४३५, ४४५, ४७६ पश्चिका ३१३, ४२३ त्रस्वार्थं १६५, २७७, २७८, २८२. 301, 303, 310, 315, 370, 2 28, 224, 2 Co, 2 C1, 2 C8 तत्त्वार्थं टीका (सिडसेन ) ३००

क्वार्तिक ४११, ४२०, तस्वार्थसत्र ६०, ४२६ तस्बोपप्काव ३५४, ३६म तच ३११ तप ६०-६२, ६५, १११,४०८, ४०६ बौद्ध हारा जैन तप का निर्देश ६० जैल ध्रमणों का विशेष सार्ग १९ सहाबीर के पहले भी ६२ कैन मान्य नहीं १९९ बद्ध द्वारा नवा सर्थ १९९ तपागच्छ **314, 848** तिलाह (लोकमान्य) ७६, ५९८ तंगकै तेज:काम वैकिय विषयक रवे० दिग० सत-

तेराषंच 808 वैसिरीय **८**३, ५०३ शांकरभाष्य ११७ नैसिरीयोपनिषद् २१८ त्रिवण्ड जैन बीद सन्तस्य १०३ में किसकी प्रधानता १०३ त्रिखोकसार ३४२ त्रिशता ₹9, ₹6 थेर = दण्ह १०१ भीर कर्म १०६ दयानन्द **E3** दयानस्य सिद्धान्त भास्कर ८३ दर्शन ३१६ दलसुख मालविष्या ११, ५३५ दशभूमि विभाषा 💵 द्शवैकात्त्रिक ६, ६८, ६३, ३७, १०८ टान 308 208 दासगुप्ता एस. एन. ५००,५०४ ४०, ३०७, ४०६, ४६३ साहित्यिक प्रवृत्ति ४६३ विगम्बर खेताम्बर ३०४, ३८७, ३६८. ४०२, ४४३, ४४४ क्षयोपशम प्रक्रिया ३ हट केवलज्ञानदर्शन ४४३, ४४४ दिगम्बरीय ४६५ साहित्य के उस्कर्ष के लिखे बाव-रयक तीत बातें ४६५ दिक्नारा १५५, ३६५, ३६७, ४७: 803, 805 The Geographical Dictionary of Ancient

Mediaval India-De. 4.

The Psychological attitude of early Buddhist Philosophy By Anagarika. B. Govinda, 822. The six Systems of Indian Philosophy 400 दीवनिकास १६, ४६, ५६, ५६, ७६, मo, १७, १००, ११२, २१४**,** र्वार्घकास्त्रोपदेशिका ३०२ 3 53 दृष्टिवादोपदेशिकी ३०२ दृष्टिसृष्टिवाद ३५९ देवकी देवनाग देवभद्र देवसृष्टि ३१, ३७, ३८ २४१, २४४ का परिचय २४९ देहदमन देव 188 द्रस्य १६२, १७१, १७३, ४३६,४८१

द्वारा १३ अंश का पठन ३४ द्वादशारनयचक टीका ४५१ द्वावशांगी 22.2 <u>डे</u>तगामी 943 द्वेतबाद 850 हैतबादी १२४ का जैत के माथ चौकारच १२४ डेताडेत ५०९ धनजी सुरा ४५५ धस्मपद ११० धर्म १३४, ४६६, ५४१ के दो रूप ५४३ चेतना के दो सक्षम ५४१ धर्मकथा २४८ धर्मकीति १५५.३६५,३६७,३८५ रेटण, ४११, ४३५, ४५६, ४७३, ४७८ धर्मकीति (जैन) २४४ धर्मधोष २४४ धर्मविन्द ३७८ धर्मसंग्रह १८७ धर्मसंप्रहर्षा ३३२. ३⊏२ धर्मसंस्थास २१९ तास्विक श्रतास्विक २३३ धर्माधर्म २२५ धर्मानुसारी २१४ धर्मानंद कीशाम्बी ७, ३३, ८० धर्मोत्तर २६७ धवला १८, ११, ४६१, ४७० धारावाही ४२२ ध्यान २७७ जुमाजुम २७७, २१०-२१३ चार भेद २७७

नकुताक्यान ८४ नंती ३७८, ४०१, ४०५,४४७,४४८ चुर्खी ४४८ टीका ३०३, ३०५, ३२४, ३७८, 801. 858. 880 इति हरिभद्ध ३०७,३१६, ६८२, नमस्कार ५३ १ का स्वक्रप ५३ १ हैत-भट्टेन ५३१ 900-907, 309, 398, 848.861.865 नैरासनय १३० शददनय प्रर्थनय १७१ म्यवहारनय १७० संग्रहनय १७० ऋजुसूत्रनय १७१ समभिरुद अवंभूत १०६ डब्याधिक पर्यायाधिक १७१,३०६ ज्ञान-क्रियानय १७२ स्यवहार-निश्चय ३ १ ह नयच्छ ३६४, ४२६, ४६९ नयप्रदीप ३०० नबरष्ठस्य ३७७ नववाद १२३, १५४, ३६४, ३६८, में भारतीय दर्शनों का समावेश में सात नय ५०२ न्यासततरंशिर्गा ३७७ रामार्जुन ⊏६, ३५१, ३५२

नातपुत्त निर्माठ ५६० नारकों की संक्वा ३४३ नागायस ४५५ नासंदा ९ निखेप ४६१, ४६२ निगंठ उपोसथ १०२, १०३ निगंड नातपुत्तो मम निर्वारा श्रेकमारका ८८ निवाहस्थान ३७२ जिल्ह्याच्या १७७ निरमस्ववादी १६७ निवससार ३०७, ४४३ निर्द्धन्य ४६, ४७, ५३, ५२, ६१, ७३ 909. 990 वसमास ५३ शब्द केवल जैन के लिओ पर म्राचारका बौद्ध पर प्रभाव ६६ के उत्सर्ग और भपवाद ७३ वण्ड. विरति, तप द्वारा निजेरा श्रीर संवर की साम्बताका बौद्ध निर्देश १०९, ११० निर्प्रत्यस्य ४०८, ४०६ निर्धत्य धर्म २०३ तिर्धन्य संब ६६ की निर्माण प्रक्रिया ६६ निर्मश्य सप्रदाय-५०,५८, ५६, १३, का बढा पर प्रभाव ५८ प्राचीन बाचार विचार ५६ के मन्तस्य और प्राचार १३३ के तीनपक्ष २०६ व्यक्तिगामी १३ व प्रभाव व विकास १३७ निर्वस्ति १५, ३८०, ४२६, ४४४ विखेपता २२६

निर्वचतीयस्य १६८ निर्वचनीयवाद १६३ निर्विकल्पक ५२५ निविंकस्पक ज्ञान ४२१ निर्विकल्पक बोध ४४०, ४४९, ४४५ जैन इक्टिसे ४४० ब्रह्मसिक्त में भी ११९ सविकल्पक का चानेकात्म १५१ शाब्द नहीं ५४९ चपायसप ४४५ निर्वस्यपर्योप्त ३४२ निवर्तकथर्म १३३, १३५, १३७, १३६ निवृत्ति १४६ लक्षी प्रकृति १४६ निवृत्ति प्रवृत्ति ५१०, ५११, ५१४ का सिद्धान्त ५११ का इतिहास ५१४ निश्चय ३४० निवाय दृष्टि ३३३, ५२३ निश्चयद्वात्रिशिका ३८२ निश्चय व्यवहार ४९८, ५३० विजेष विचार ४९८ श्चरिहंत सिद्ध ५३० निषेधमुख १६८, ३५० निहनव ८७ नेमिक्मार १४४ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति २४६, ६१८ नेमिनाथ ७५, १२०, ५१४, ५१६. 499 के द्वारा पद्मस्क्षा ७५ वैतास ५०३

नैयाविक १६९, २२५, ४२६, ४३८

गीतम १५६

वैजेषिक २२८ वैराख्य भावना ४३६ नैष्कर्म सिद्धि ३९५ न्याय १७२, ४०३, ४७९, ५०३ न्यायकमृद्यम्द्र ४६ ४६२, ४६३, ४६९ का प्राक्तधन ४६३ की टिप्पकी ४६९ म्बायदर्शन २१२. ३३४, ३९९-३, ५२४ न्यायदीपिका ४६९ न्याय प्रमाण स्थापन युग ३६५ म्यायप्रवेश ३६७ न्यायविंदः ३६७,३७७,४२२,४५९ न्यायभाष्य १७२, ३९९, ४५९ न्यायम् स ३६७, ४५६ न्यायमंजरी ३९९, ४५९ न्यायवातिक ३८५, ३६५ म्यायवंत्रेषिक १२६, १२७, २२५, ३४९, ३५%, १५९, ३९७, ३९८, ४२८, ४२६, 889, 888, 880, 400 न्यायसार ४५९ म्यायस्त्र ३८१, ६११, ४६०, ५०१ न्यायावतार ३६४, ३६७,४८०,३८३, ३८५, ३८७,४०४, ४५९, ४७२ वासिंक क्रसि ५६२ पडमचरियं ४१

पपर्सा ५

पंचयाम ५१५

पकुषकच्चायन ३२ पक्सियसुक्त २०२ पक्षश्र सिक्ष ४६४

पञ्चसंग्रह २४०, २५१, ३०५, ३१६ ३२९, ३२८, ३२६, ३३४, ३३५ परमञ्जोति पञ्चविशतिका ५२६ १२१, १६१, १६२, ३५० दार्शनिकों के मनभेद १२६ परमाणपञ्जवाद १६६ परमाखुवादी २०६ परमात्मा २०९, २७४, ३७३, ४३६ परमेर्डी ५२२, ५२८, ५३९ का स्वरूप ५२२ षांच ५२८ को नमस्कार क्यों ? ५३ १ परिग्रहपरिमाखन्नत ५२१ परिकामवाद ३०५,३५६ कास्वरूप ३५६ परिवामी नित्य ३७२ परिभाषा की तुलना३ ९७ परिवातक २०३

परिहारविद्यक्ति ३४०

परोच के प्रकार ३७१

दो भेद ६०३

परीक्षामुख ३६७. ४२४

पर्यांसि ३०५ कास्वरूप ३०५ के भेद ३०५ पर्याय १७२, १७३, ४५३ पश्यम्ती ४२० वांच्यम २५७ विषयक मसमेव २५७ पाटका ४५५ पाटलिपुत्र ८० पासम्बदर्शन २८८, २११, २१४ पातक्षक्षयोगदर्शन २५३, २६६, ३३० पातन्त्रसयोगशास्त्र १ पातब्जलयोगसम् ४२५ पातन्जलस्त्र ३८४, ५२४, ५२६ कृत्ति (यशो) पारमाधिक ४३= पारसी १९३ की भावस्यक किया १९३ पारस्करीय गृह्यसूत्र ८३ पारियामिक ३३८, ३३१ पारिभाषिक शब्द २९७ पारवंनाथ ३, ४, ८, ३१, १३, १४, 10, 84, 85, 41, 45, EE EU EU, EE, SEO, 984, 418. 489 की विरासत ३ का विद्वारक्षेत्र ४ का चात्रयीम धर्म व का संध का धाचार ११ के बार बाम १४, ६८ की परंपरा ४६ बनारम में जन्म ४८ विद्वार क्षेत्र ४८

तामस तपस्या निवारका की परस्परा में सपस्या ६५ की परंपरा का काचार ६७ पारवांपत्यिक ४, ५, ८, ५७, ८६ पिजरापील ५१७ पुण्यपाप---की कसीटी २२६ पुण्यविजयजी ४८२, ४८१ का कार्य ४८३ पुदुगलपरावर्त २८६ चरम और श्रचरम २८६ पुनर्जन्म 123, 128 प्रनर्जन्मवाद ४३४ संमत ऋभिजाति ११२ पुरुष १६१ प्रक्षार्थसिद्धि उपाय ५२४ प्रिंचमार्ग १५६ पुज्यपाद ६४, ३१८, ३८५, ३९८, ४७१, ४७२, ४७७, ४७८ पुज्यपाद देवनन्दी ६०, ६१, ४४२, पुरवा इस्सप १२, ११२, ११४ पूर्णकदयप ३२ पूर्व १७, १८, १०८ शब्द का धर्थ १८ महावीर पहले का अंत १०८ पूर्वमीमांसक ३५३.३५६ वर्ष सेवा २९१. २१२ र्यसेवाद्वात्रिंशिका २६९

योगाजी ६ यौराखिक २२५, ३७० पीरुपवाद १६९ पौडपवादी १६४ पीपच १००, १०१, १०३, १०५ वत का इतिहास १०१ बौद्ध ग्रन्थ की साक्षी १०१, १० की उत्पत्ति का मख प्रकारागरलाका २५७ प्रकाशनसची ४९१ इं. स. १९४९ के ४१९ प्रकाशासम्बति हे ६५ प्रकृति १६९, २२५, २१० निवत्त, श्रनिवृत्त मधिकारा २३० प्रजास्त्र ३६७ प्रज्ञापना ३०१, ३०६, ३२२, ३२४, ४८४: टीका ४२४ प्रज्ञामाहारम्य २८४ प्रतिक्रमण १६, १७८, १७६, १८४, 154, 155 के पर्याय १७८ केटो भेट १७३ किसका १ १७९ की रूढि १८४ के प्रधिकारी और रोति १८५ पर बाक्षेप समाधान १८६ प्रतिमानाटक ४८६ प्रतीत्यसम्बादवाद ३ ५५, ३५७ प्रत्यक्ष ३७०, ३८३, ४२१, ४२३ का वास्तविकास ३०० सांव्यवहारिक ३७० दार्शनिकों का चेकमस्य ४२९ स्यायतर्जन की प्रक्रिका ५२० प्रक्रियाकी तक्तना ४२२

स्यमिज्ञान ३७१ धान ४०७, ४०६ हो भेड १८० की ऋदियाँ १८० प्रधानपरिकासवादी ३५६ प्रधानवादी २०१, २११ प्रभाक्त ३६८ प्रभावन्द्र ३६६, ३८७, ४७०, ४७६ समय की चर्चा ४७० प्रमाख ३५२,३७०, ३७१, ३५५, 3 CE, 869, 867, 880, 805 शक्ति की सर्याता ३५२ विभाग में दार्शनिकों के मतभेद कास्वरूप ३७२ र्मातश्रत में उमास्वानि इत संबद्ध ३८५ श्रम्यदीय संग्रह ३८५ पुज्यपादकत संग्रह ६८५ प्रमाखनयतस्वालोक ४६३ प्रमास्परीक्षा ३६७, ३८९, ४२४ प्रमासभेद १८२ वैशेषिकों में ३८२ प्रमाखमीमांसा १७२, २०५, ३४३, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ४२१, 222, 228, 259, 400 का परिचय ३४९ बाह्यसम्बद्धः ३६१ बैन तर्क साहित्य में स्थान ६६२ की रचना की पूर्व अभिका ३६०,

व्यमास्त्रवार्तिक ३८७, ४११, ४३५, 244. Yel प्रमाखविद्या १३० प्रमाखविनिश्चय ३६७, ३.८५ प्रमाखविमाग १६९, ३७०, १८१ प्रत्यक्ष परोक्ष ३ ७० चनविंघ ३८१ प्रमासद्वास ४७८ प्रमाशसमुख्यम ३८७,४७२ प्रमाणसंबद्ध ६८४, ३८५, ४८३ प्रमाणसंप्रव ४८१ प्रभागोपप्तव ३५२,३५६ प्रमासच्या ३८७ प्रमाद २७२, ४१४ प्रमेय ३५४ ३७२ १७६ एउस्म वि के प्रदेश का विस्तार ३५४ प्रवस्त्रमात्र ५२२ प्रवर्तक धर्म १३४, १३६, २०७-२०३ समाजगामी १३६ त्रिपरुषार्थवादी २०६ प्रशस्तपाद ४२८ प्रशस्तपादभाष्य २१२, १८१, ४०४, 854 प्रसप्त ३१६ प्रातिसाधिक ४३६ प्राप्ताण्यनिक्षय ४२३ का जवाब ४२३ स्वतः परतः में ग्रनेकास्त ४२३ भावादुक ३६७ प्रि विक्रमाग बुद्धिस्ट सोजिक ४५६ मेमी ४६३, ४६५, ४६६ क्षक्त्रज्ञी ५३७ नम्बमोच १२६

वैन वैनेसर प्रक्रिये १२६ का परिचय २५२ बम्धहेत १४२, ४६४ विवरस में मतमेव १६४ बहादुरसिंहजी सिंधी ४८१ बहिद्धादास १४ बहिरात्मसाव २२४, २६५ बहिरात्मा २७९, ४३९ बहिर्देष्टि १७६ बहुकायनिर्माखकिया ३३० बाईस्पत्य ४३४ बालसरस ५३४ बाहबद्धी १२२ हुद्ध दे. ४२. ४५. ५४. ५७. ५८. 49, 41-42, 44, 149, 229, २३४, ३२७, ५१०, ५३६ द्वारा पारवंपरंपरा का स्वीकार ६ तप की सबहेखना ६ श्रीर महावीर ५४, ५७ निर्प्रन्थ परम्पराका प्रभाव ५८ को प्रक्रिय भिका में मौरा ७३ र्का तपस्या मध के डारा जैन तपस्या का भारतक सारनाथ में धर्मचक्रप्रवर्तन ९२ डारा निर्फ्रांन्य तपस्था का खण्डन :: हारा ध्यानसमाधि ९६ स्त्रीसन्यास का विरोध ३२० बुद्धकोष ८०, ८१ वृद्धचरित ( कौशाम्बी ) ५८, ६०

बुहत्कल्पभाव्य ३८०, ४०४ बहरसंप्रहियी ३०५,३२० बृहदारण्यक ५२४, ५२५, ५२६ बृहस्नारदीय ८५ बेचरदासजी ४८६ बोधिविचोत्यावनशास्त्र ८७ बोधिमस्त २४५ बौद्ध ५०. ७१. १०१. १२४, १२७, १४०, १६१, १७२, २१०, २११, २१८, २११, २७८, ३४१, ४५०, 349, 348, 353, 354, 300, ₹७२, ३७७,३**१९,३१२,३**९३, बैहर, ४०९, ४१५,४२२,४२४, ४२५. ४२८. ४२६, ४४१, ४३२, ४३५, ४३६, ४५९, ४६३, ४७२, 808, 828, 409, 402 कर्यको सान्यता १०९ तप साधन नहीं १०९ परंपरा श्रीर मांसाशन बौद्धदर्शन २०९, २२५, २६४, २९५ के अनुसार क्रमिक विकास जैन कमिक विकास से नुखना २६५ बौडधर्म ਬੀਰ ਕੈਜਬਸੰ ਪਸ बीट परंपर 🖂 में मांस के विषय में पक्षकेत बौद्धपिटक ४६, ४७, ५३, ५६ बौद्धभिक्ष ७८ का मांसाशन ७८ बौद्धसंघनो परिचय १६

बौद्धाराम

चीर जैसाराम ५५

बीधायनधर्मसन् २०

274. **284, 84**8 बजान का बाधय और विषय ३६५ ब्रह्मगुप्त ४७० महाबीर द्वारा पार्थक्य ६८ ब्रह्मजान ४३७, ४३८ यशोविजयकत खण्डन ४३८ ब्रह्मपरिकामवार ३५६,३४७ वद्यपराचा ८५ ब्रह्मभावना ४३५, ४३६ ब्रह्मबाद ५०२ ब्रह्मविहार १२२ इद्यसाक्षास्ट्रार ४३ ५ ब्रह्मसम्ब्रभाष्य २१२,२३० ब्रह्माडेत १३२ ब्रह्मेक्स्ववादी १६५ ब्राह्मण ३७७, ४६१, ४७२ बाद्यवासार्ग २०८ बाद्यकावर्ग १२२ कीत्रसमा ११६ परस्पर प्रभाव और समन्बय ११६ बाह्मी-सुन्दरी १४४ मक्ति २१३,५३१ सिद्ध और योगभक्ति ५३१ भगवती १७, ३७, ३८, ३६, ४६, 42, 40, 45, 50, 41, 42, 44, 903, 108, 104, 118. 114, 202, 204, 221, 804 403 मगबदगीता ३३०

महाचार्य ४५६ मञ्बाह् १५, ४०७ भरत-बाहुबखी ११२, ११४ भव्यपद्ध ३५६ मत्रहरि ३८७, ४७८, ४८४ सबोपग्रहिकर्म ४३९ भारावत ८४. १२१ भाग्य २२५ आस्त्रीय दर्शनों में बाध्यारिमक विकास १२८ इतिहास की रूपरेखा ४६३ भारतीय विशा ४७, ५८ माव २६१, ३३७ जीव में चेक समय ३३७ प्रानेक जीवों में ३३७ भावना २६०, २६१, २६३, ४३१, 234 के तीन प्रकार ४३५ भावतामय ४११ भावकपता १६८ भाषा २२२. ४२० के चार प्रकार ४२० सापाविचार १०७ भाषास्मिति १०६ भासर्वज्ञ ३६८ मृतास्मवादी २१६ श्रमिका २८२ भेद १७२ भेदगासिनी १६५ भेवभाव १६२ मॅबरमज सिधी ५३३ मंखर्की गोशावक ३२, २६६ मित्रमा निकास ६,४७,५६,५७,५८, \*4,55,61,100, 108, 114, 288,808, 894, 824, 400

408, 484

सण्डन सिका ३३५ मति-अतनिश्चित, अनिश्चित 201,240,804,829 नया कहापोह भवप्रहाति 853 मतिश्वत ३८२,४००,४०२,४०४,४०५ का वास्त्रतिक पेक्य को चर्चा मल्स्यपुरास् EB ₹**₹**, **८**१, **८**२ मस्स्यमांस श्रीर बीब भिन्न ६६ बौद परम्परा में मतक्षेट बौद्ध परम्परा में मतभेद 🗷 २ मधुप्रतीका २५३ मधुमती २५३ मधुस्दन ३७७, ३८४, ४३७, ४६४ मध्यमप्रतिपदा १४३ मध्यममार्ग १२३, ५०१ मध्यमा ४२० मन १२६.२८१.३११.३४३.३५३ इब्बंसन ३११ दिरा० इवे० ३११ इस्य मन का बाकार मनस्मृति 54. 315 मनो द्वस्य ४२६ मनोयोग ३०६ मनःपर्याय ३२८, ३४३, ४२४, ४२५ परिचल जान ४२५ दर्शनान्तर से तुलना ४२५ का विषय ४२५ में योग ३१८, १४३

मक्रपारी (हेमचन्द्र ) ४४६ मक्कवगिरी २४३, ३०३, ३२१,३६८, 845' 880' 882 मक्सवादी ३०६, ३६४, ४२१, ४४७, ४४६, ४५१, ४५३ महतारज ३१ महमूद गजनी ४६९ महारमा २३२ महादेव ४१ महाभारत ८४, ८५, १११, २३३ महाभारत शान्तिपर्व २२८ सहाभाष्य ११८, ४९४ महायान ४८, ८१ द्वारा मांस का विरोध = 1 महायानावतारकशास्त्र १७ महानग्ग १७२ महावस्त ४२. ४८ महावाश्यार्थ ४०८

सहाबीर ३.५.६,८, १२, १३, ₹4-88. 48-44, 50, 55. E. 90, 9E, 108, 100, 105, 110, 112, 118, 121, 184, 340-942. 204, 219, 296, 238, 320, \$40, 85\$, 400, 402, 404, 450, 494, 489, 482 के माता-पिता पाउदांपरियक ५ को प्राप्त पात्रवं परंपरा ६ द्वारा पारवं परंपरा का उल्लेख = भ्रपने को केथली कहना द हारा चानुर्याम के स्थान में पक याम १२,४६, हम का अचेत्रत्व १३

महाविदेह ४०

जन्म समय की परिस्थिति २६ आति और वंदा २७ <u>के विभिन्न नास</u> २७ का ग्रह जीवन २७ साधक जीवन २० उपदेशक जीवन ३० कासंघ ११ उपदेश का स्टब्स ३२ विपची ३३ येतिहासिक दृष्टिपात ३४ माता-पिता ३६, ४१ मेरु कम्पन ३६, ४१, ४३ राभापहरबा ३८, ४१ डेवागमन ४२, ४८ जीवन सामग्री १३ जीवन के दो भंश ४३ वैदिक साहित्य में निर्देश महीं ४४ पञ्चवधविरोध श्रीर पार्श्वनाथ श्वरप्रयक्ता विरोध ४५ की नग्रमा ४७ के साथ अवेज और संवेख ४०. == লাব্ভুৱ ১ निर्मन्य ४७ र्टार्घ तपस्या ४७, ३१ विहार क्षेत्र ४७, ३१ गोशासक निर्दोश समय ४७ करपस्त्रगत जीवन धम चीरह स्पन विदार चर्चा धीर दुद्धः ५४-५८

पादवे का अनुसरक समन्वय ५६ नाथपुत्र निर्मांठ प्रश्. दद रेवती द्वारा दान ८० पेक क्य धारण और सबेसता मन पावर्षे परंपरा का झाचार ३७ निक हारा प्रशंसा सामायिक का प्रश्न श्रभयकुमार को बढ़ के पास भेजते हैं महाबीरपूर्व अत १०८ तण्डादि की महाबीरपूर्व परंपरा 999 वर्ण विषयक मान्यता 112 की सर्वजता की सामायिक १२१ धनेकास्त के प्रचारक १४१, १५२ क्रमेशास्त्र से संबंध २०५ से कर्मवात का स्नाविभीव २१७ के समय के धर्म २१८ सी वीक्षा के समयंक १२० धीर गोशासक ५१५ पाँच महावीर के ९८ चार पादवं के सम जैन बौद्ध का भनार १६

महावन १८ सहासाधिक ८६ महेन्द्रक्रमार ४६६, ४६९-४७४, ४८९ मोसभक्षण = १ मांस-मस्य ६१-६६,६४,६९ भादि की असावता ६१ सावि जरुवों के सर्घमेट ६२ बौद बैदिक छादि में ६४ स्थानकृषासी में ६५

श्रयंभेद की मीमांसा ६६ भोजन की बाववादिक स्थिति ६६ प्रहिंसा संयमतप का सिखांत ६८ के त्याम में बीट भीर वैदिक द्वारा अनुसरका ६६ विरोधी प्रदन और समाधान ६९ माठरबृति ५०३ माणिक्यनंदी ३६५,३८७ मान्चेट ५१६ साध्यमिक कारिका ४६८ माध्ववेदान्त १४६ सानवस्त्रभाव ६३

के हो विरोधी पहला ६३ माया २२५ मार्गमा २५३, १४० गुलस्थान से भन्तर २५३ सार्वशस्थान २६१,३४० मार्गानुसारी २१४ विष्याज्ञान २२८ मिध्यास्त्र २२म क्रियाहरि १७६ गुर्वस्थान २६४ मिश्रसम्बन्द्दि ३४१

मीमांसक =३,१५०,२०=,२२५,३५१, 142, 2=4, 802, 890, 890, ध२३, ४२७, ४२६, ४३१, ४४५. मीमांसा ४१२

स्रस्यद्वेषप्राधात्य द्वाप्तिशिका २८६ मुनिचंद्र ३२५

सुसुचा तार्शनिक मतों की तकना ३६७ सुबतान ४६६

सूर्तिपूजा ७१, ७२

विषयक पाठों का कार्यमेद ७२ मृत्वाचार १५,२०१,२०३,२०४ कौर कावस्यक निर्यक्ति २०१-

सार सावरथक नियुक्ति ४० २०४

मेक्समूबर २१५,५०० मेबकमार ३१

मेतार्थं ५१५

मेडिल १०

में त्र्युपनिषद् १२७ मोक्षाकर ४५१, ४६०

माक्षाकर ४५१, ४९० मोह २६४, २८०, ४३४

कांटोशक्ति २६४

यज्ञ ४४, ८४, १०६

यतना ५११, ५१२

यथाप्रवृत्तिकरस्य २६६, २७०

महाबत १६, ६८

यशोतित्रय २६३, ३०७, ३५०, ३७५,३९८,४७७,४७६,५२६ जानदर्शन के विवाद में समस्वय

शानपुराम **क** 

४५२ जीवन परिचय ४५५

जीवन परिचय ४५५ के ग्रन्थों की माथा ४५

के प्रत्यों का विषय ४५४ की शैजी ४५८

काशस्त्राः यहुदी ५१

याकीवी २, १८, २०, ४७, ५४, ४७२ युक्त्यनुकामन ३६४, ३६७, ४६५

योग १२४, २२६, ३४३, ५२४ क्रीर गुसस्थान २८८ स्वरूप २८८

स्त्ररूप २८८ का आरंभ कव २८६

का आहम कव व

के भेर

के मुपाय २६१ भौर गुवस्थान २६१

जन्यविभूतियाँ २६४

अके काय योग ही क्यों नहीं ६१० योगदर्शन २१२, २२८, ६६४, ६६४

योगदरान रार, ररम, ३१४, ३६ योगविन्द्र २१५, ३७८

योगमेदद्वात्रिशिका २६०, २६१, २६६

योगमार्ग २०९

योगमार्ग**या ३०९** योगवासिष्ठ २५३, २७६, २८१-२८३

में १४ वित्तमूमि २५३

योगविभृति ४२५ योगवक्षण द्वात्रिशिका २८८, २८१

योगशास्त्र ६८, ११३, २७६, २९४,

848

योगसूत्र ११७, ४२८ भाष्य १८७

योगावतार द्वार्तिशिका २६७, २६८,

यंग १३४

रचुनाथ ४२४

रताका ४६२

रागद्वेष १२५, ४३४

उत्पत्ति के कारवाँ में पश्चमेद ४३४

राजगिर-राजगृह ५-६ राजवार्तिक २७८, २७६, ३१०,

३१८, ३२०, ३८५,४४३, ४४८, ४८०

राजवार्तिककार ३१८ राजशेखर ३२४,४८६

राजसकार २२४,४८९ राजेन्द्र प्रसाद ५०८

रावाक्ष्यान् ५०४, ५३३, ५३५

रामानुब

| की प्रतेकाना दृष्टि १५६               | स्रोकविद्या                 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| शस्यका हुई<br>की संस्कृतिक दार गाँउ । | श्चैन श्वैनेतर सतसेंद्र १२३ |
| रामावण ४२<br>रामपसेण <b>इव</b> ५      | क्रोमाद्वार ३१६             |
| Gadanda                               | स्रोकाशाह ७१                |
| (12 de at                             | वक्रमति ३१८, ३१६, ३४१       |
| **                                    | काकाल ३१८,३१६               |
| (40)                                  | में धनाहारकत २१८            |
| (।।६वाः                               | वयन                         |
| संकावतार ६४, ८३, ८२                   | व्यवस्य २११                 |
| सर्वायस्य ३८४,३८५,४६०                 | बोग ३०१                     |
| बयुपाठ १६१                            | बहकर १५, २०१,२०२            |
| स्रविध २६५                            | वस्ताब्ह २४३                |
| लब्धिपर्याप्त ३०३                     | बहराई ६५                    |
| <sub>ल विभसा</sub> र ३२६              | वस ५                        |
| लटस्यपर्याप्त ३०३                     | वर्ष १११, ११२               |
| जुज्जितविस्तर १२५                     |                             |
| स्तिचन्द्र कृत पश्चिका ३२५            | वल्डमी ५३६<br>वल्लम १५६     |
| जामेन ५४                              | वस्त्रमाचार्य ३५१           |
| विगागरीर १२६                          | 1                           |
| कामंश शरीर की तुखना १२६               | वसन्त २३३<br>वसुदेव ४०      |
| लेखा १११-११३,२९७-२११,३४               |                             |
| के भेर २९७                            | वस्तुपास २४३, ५४७           |
| के विषय में मतमेद, २३०                | वास्यपदीय ४२०, ४८५          |
| इ: पुरुषों का दशम्त २१७               | बास्याय ४०म                 |
| दिगम्बर मत                            | वास्यायेशान ४०६             |
| मंख्यी गोशा <b>लक्का</b> मत २६        | है चतुर्विच ४०६             |
| महासारत २१६                           | बाचना ८०                    |
| पातअख योगवरांन २९९                    | वाचस्पति ३६८, ३७०, ३१५, ३११ |
| गोशास्त्र संमत ११२                    | वाश्विज्य प्राम (बनिया) ५   |
| पूरमा इस्सप ११२                       | वास्यायन १५३, ३६=           |
| निर्मन्थ पर्रपरा ११२                  | वादक्या १५३                 |
| बीद परंपरा 11%                        | वादमहास्व ३६६               |
| लोकाकाश २६७, २६८,                     | वादिदेव ३६६, ६८७, ४२०,      |
| २६=, ३०१-६०५, <b>३११</b> , ३          | 858' 828                    |
| <b>\$</b> ₹0                          | 1 200,000                   |

बादिराज ३६६, ३८७, ४६३ वायकाय ३४० बासना २२५ बास्तववादी ३४१ विकासक्रम ३४१ विक्रमादित्य ४६१, ४७० संबद्ध ४७० विक्रमाकीयशक ४६१, ४७० विप्रह ३ १८ बक्रगति में ३१८ इवे०-दि० मनभेद ३१८ विदित्तस्य ३११ विजयचंद्र मृरि २४१ विजयदेव सरि ४५६ विजयप्रम ४५६ विज्ञानवाद ३५३ विज्ञानवादी ३५०, ३५1, ३५६ वितण्डा १५३ विदेहमुक्ति ३१७ टार्शनिक मत की तुलाना ३१७ विद्यानंद २४१, २४४, ३६६, ३६७, \$50, 820,828,844,801. 808, 808, 808 विधिस्स १६८,३४६ विपुशेखर शास्त्री ४८६ विनयपिटक ६१,७९ विनयविजयर्जा ३०४ विनीतदेव 3 € 3 विन्टर नित्स १११ विभक्तज्ञान ३२२ विभागवाद १२३, ५०० विभन्नव्यवाद १६२ विभृतियाँ विजियम रोवन हेमिस्ट २३४

विवरसम्बन्धेयसंग्रह ३३३ विवरणाषार्थ 344. 34E कास्वद्भव ३५६ नित्यक्रक के विवर्त और श्राक्षिक विज्ञान विवर्त ३५८ विवेदमावना ४३५, ४३६ विशासा 102. 203 विश्विष्टाईत 144, 401 से धनेकान्तवाद की नुसना १५६ विशेष 184, 102 विशेषगामिनी इप्रि १६१ विज्ञेषस्वती ४४४-४४६ विशेषावश्यक भाष्य 179. 200. २६६, ३००, ३०१, ३०३, ३०७-208, \$91, 224. 328, 358. \$ \$ E. \$ C &. \$ C E. 80 P. 80 E. **४२१, ४२६, ४४४, ४०८, ४१**६. ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४६६, स्वोपज्ञ व्याख्या विश्रोका विश्वविद्यात १६१ की दो मीलिक इष्टियाँ १६१ विश्वशान्ति समोजन और कैन परंपरा ५०८ विरत्नेपस 141, 241 र्वातरागस्तोत्र ५२९ वारमित्रोदय वीरसेन 15 र्वारसंवत धीर जैनकाकराणना ५६ इति संक्षेप २६०, २६६ 888, 840

| वेव्हांसंहार ४८६                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेदप्रामाण्य ४११                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बेदसाम्बवैषम्य ५३७                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वेदास्त १२१, १७२, २२५, ३५१-                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३११-३१४,३१७, ३१८, ४१०,                                                                                                                                                                                                                                              |
| કરૂર, કર્યક-કરેદ, કર્ય, વગ્રે.<br>પ્રમ                                                                                                                                                                                                                              |
| वेदान्तकस्पत्तरु रे⊏९                                                                                                                                                                                                                                               |
| वेदान्तकश्यस्तिका ४३७                                                                                                                                                                                                                                               |
| वेदास्तदर्शन २०६                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वेद्रान्तपरिभाषा १११                                                                                                                                                                                                                                                |
| वेतास्त्रमार १७२, ३८६                                                                                                                                                                                                                                               |
| वेवर ५४                                                                                                                                                                                                                                                             |
| र्बस्य(१ ४२०                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वंत्रानिक दृष्टि ३५                                                                                                                                                                                                                                                 |
| वेदिक ५०. ६२,१७२,२७६,४०७,                                                                                                                                                                                                                                           |
| ૪૧૩-૪૧૫, ૪૨૪, ૪૨૫, ૪૫૬                                                                                                                                                                                                                                              |
| शास्त्रों में मौताशनके पक्षभेद पर                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| स्त्री-बूद्रशसा बेदाध्ययननिषिद्                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| े ३२७<br>याठ क्यीर कार्यविभिका जैन से                                                                                                                                                                                                                               |
| े ३२७<br>पाठ और अर्थविभिका जैन से<br>नुखना ४०७                                                                                                                                                                                                                      |
| ें ३२७<br>पाठ कोर कर्यविभिका जैन से<br>तुखना ४०७<br>हिंसाका विरोध ४१९,३१५                                                                                                                                                                                           |
| े २२०<br>याठ और धर्यविधिका जैन से<br>तुझना ४०७<br>हिमाका विरोध ४१६,४१५<br>जैदिकदर्शन १००                                                                                                                                                                            |
| े २००<br>पाठ और सर्थविधिका जैन से<br>सुखना ४०७<br>हिंसा का किरोध ४१७, ४१५<br>वैदिक्दरोन १००<br>वैदिक धर्म २९६                                                                                                                                                       |
| े २२०<br>पाठ स्त्रीर सर्थविधिकां तैन से<br>तुक्रमा ४००<br>दिनास स्त्रीय ४३९, ३३५<br>वैद्वित्तर्यम १००<br>वैद्वित सर्था १०६<br>वैद्वित सर्था १९३                                                                                                                     |
| े २२० पाठ स्वीर सर्थविष्विका जैन से तुस्ता १०० दिमा का विरोध ४३६, ४३५ वैदिक्दर्यन १०० विदिक्त सम्बद्ध २१६ विदिक्त सम्बद्ध १६६ वैनिकको ४०५                                                                                                                           |
| े २२० पाठ स्वीर स्थिविधिका जैन से तुझना १०० दिना का स्वितेथ ४३६, ३३५ वैदिक्ट्सर्गेन १०० विद्वास प्रमे २१६ विदिक्त स्था १९३ वैनिक्को ४०५ वैनास्कि २५३, ५०२                                                                                                           |
| े दरक<br>पाठ और सार्थियिको जैन से<br>मुख्या ४००<br>दिया का विरोध ४३५, ३३५<br>विद्या कर विरोध ४३५, ३३५<br>विद्या कर्म ४३६<br>विद्या कर्म ४३६<br>विद्या कर्म<br>विद्या कर्म<br>विद्या कर्म<br>विद्या कर्म<br>विश्यालया ४०५<br>विभासक १५६, ५०२<br>विशासक १५५           |
| े २२० पाठ और कार्यविधिकां तैन से मुख्या ४०० दिना का विरोध ४३०, ४३५ नैहिक्तररान ५०० निहरू सम्प्रा १२६ नैहिक्त सम्प्रा १२६ नैनिकां ४०५ नेमाकिक २५६, ५०२ नैशाकर ११५                                                                                                    |
| े २२० पाट श्रीर स्थितिकां जैन से तुखना १०० दिना का विरोध ४३९, ४३५ वैदिक्दर्गन १०० वैदिक्दर्गन १०० वैदिक्का ३९६ वैनविकां १०५ वैशास्त्र २५६ वैशास्त्र २५६ वैशास्त्र २५९ वेशास्त्र २५९ वेशास्त्र २६५                                                                   |
| े दरक<br>पाठ और सार्थियिको जैन से<br>सुखना ४००<br>दिना का जिरोज ४३०, ४३५<br>विद्युक्त ४३०<br>विद्युक्त ४३०<br>विद्युक्त ४३६<br>वित्रिको ४०५<br>वेनाचिको ४०५<br>वेनाचिको ४०५<br>वेनाचिको ४०५<br>वेनाचका ६५६<br>पेनाचका ६५५<br>वेसाकत ६५५<br>वेसाकत ६६५<br>वेसाकत ६६१ |
| देशक<br>पाठ और सार्थविधिका जैन से<br>तुखना ४००<br>दिस्ता का जिरोस ४१०, ४१५<br>विद्युक्त ४१०<br>विद्युक्त सम्प्रा १९६<br>वेनिका ४०५<br>वेनिका ४०५<br>वेनीका ४९५<br>वेनीका १९५<br>वेनाका २६५<br>वेनाका २६५<br>वेनाका २६५<br>वेनाका १६५                                |

l वैशेषिक १६३, २११, १३४, १८३, इद्दर, ४०३, ४२५ केषस्य 998 वैष्णव ५०,६१,७६,८३,८५ पर जैन परंपरा का श्रक्तिसा विष ३८ प्रसाव ७६ माध्व श्रोर रामानुत्र ८५ वंदन 100 स्यवहार 380 नय ३०७, ४५३; निश्चय ४६८ राजि 223 स्याकस्या 1 Es. 868 महाभाष्य ३८० व्यातवाविधि ४०७, ४०८ स्थातहारिक १३८ **ब्याकृत्ति** 563 स्याम 111 ब्योमवर्ता ३८३, ४०४, ४२८ क्ष्णेमशिष ३६३,३६८ হাক ৬৬ शंक्रासार्वे १५१. १५५, २१२, २१४. ३५१, ३५२, ३८४, ५०२ হাল লাবক ১০১ शकदाल ३३ शक्राजा ४६६ शकसंबत् ४६६ शतपथ ४४, ⊏३ 3 \$5 शबर 231 शहदुवय ५०२ शरीर १११ शांकर वैदास्त ३५०, ३५३, ४३७, 400 शक्त वेदान्ती ३५६

शास्त ६६ शास्य पुत्र ( **दुद् )** 

हारा पार्श्व परम्पराका विकास १४ ज्ञान्तरक्षित १५०, १**५५, ४३**५, ४७८ शान्तिदेव ८१, ८२ शान्तिवादी ५०८ शान्तिसरी ६७,३८७ शास्याचार्य ३६६ शाबरभाष्य ३८७ शाब्दकोध ४२० शास्त्रिभद्र शालिवाहन ४७० २३२, ४५३ का अर्थ ४४३ वास्त्रवातीसमुच्चय ३२४, ३२४ शास्त्रीय भाषास्रौ का प्रध्ययम ४८३ शिक्षासम्बद्ध में मांस की चर्चा ८१ जित्रशीता शिवरास स. प्रांजवे ४८६ श्चक्तस्योन २०५, ४३२ श्रास हरूयन या देश श्रदाईत १५६, ५०७ में ब्रानेकास्त इष्टि १५६ 822, 828 शक्षिग शभवः द 305 84 ব্যর ञ्चयवाद 343 **छ**न्यवादी ३५०, ३५१, ३५१ <del>होस्तेर्</del>गा 838 रीव 40. ES

श्रदान ३८२

श्रदानुसारी २९४

118-171, 208 श्रमग्रमग्रवानुमहावीर ५, ६ श्रमसम्बद्धाव ५० सांख्य, जेन, बीद, प्राजीवक ५० श्रामणिक साहित्य की प्राचीनता १११ भावस्ती श्रीधर ३६८, ३८३ આ ક્રિયે કર્ય धत १७,३७१, ४००, ४०१, ४२० स्त्रीकिक स्त्रोकोत्तर ३७१ मति और धत की भेदरेखा ४०० श्रात्य धनभ्रंत ४०१ लोकिक लोकोसर ४०% जैन जैनेतर नुखना ४२० प्रदेश्जिय में ३०८ भावस्र त 308 धननिधित-श्रक्षतनिभित् २०४, ४०५ केत्रत स्थे० में ४०५ ब्रम्मानानी में नहीं ४०५ सर्वप्रथम नर्न्दी में ४०५ ध्र समय श्रमावर्णवाह की जैनानक व स्थास्या ४३३ श्रेमी २७३, २७४ उपशम, क्षपक २७४ रखोक्यातिक १२०, ४७३, ५०१ श्वेतास्वर-दिगस्वर १५-११, ३२, ६२, Es, 108, 148, 200, 201, 204, 280, 248, 202, 211;

478, 478-441, 280, 246, j ₹ 06, ₹ 65, 804, 898, 849, ४६२, ४६८, ४७७, ४७८ कर्मशास्त्र २०५ मतभेद का समन्वय १५६ भावस्थक के विषय में २०० सन के विषय में संबर दीक्षा और ग्राप्ययन ३२४ षायोजिका करमा के विषय में ३२३ कास ने विषय में समान-ग्रसमान मन्तव्य ३४० अर्तानश्चित श्रश्नानश्चित २०५ सनकर अत स्योक्या खेतारवतरापनिषद वरखण्डागम 10, 118, 308 सस्य षटपाहड पटस्थानपतितस्य ४१८ **चड**शांतिक षडदर्शनसमुख्यय संश्रेपशारीरकवातिक ३९५ सक्या 9 € 9 संतीति 54. 50 संचरतय ३०७, ४५३, ५०२ मंद्र पार्खका संबदायगति 201 संजयवेलही संज्ञा ३०१-३०३ ज्ञान और अनुसद ३०३ मत्यादि, श्राहारादि ३०२ श्रोघादि 309 रवे ०-दिगम्बर \$0\$ संजी प्रसंजी रवे०-दिग० मतभेद ३४२

संथारा और घडिसा संप्रज्ञात E19-055 संप्रति 496 संयत्तनिकाय हक्ष, ९८, ५३६ संयोजनार्थे 284 संतेखना 434 4. 995 संस्कार २३५, ३९३ संस्कारपुग 363 संस्कारशेषा २५३ संस्क्रतिका उद्देश्य सकदागामी २६४ सत्कार्यवाद १६२, १६३ वेदोत संमत तीन ४३८ 422 सस्यार्थप्रकाश सर्वद्वेत 956 सदानंद देयह सदर्ग के चार भेद २६८ सदद्वेत सद्वाद १६३, ३८२, ४०३, ४४३, 888, 840 सन्मतिटीका ४६,४४६ सन्मतितर्क ₹⊏३, ४६५ सप्तभंगी 148, 144, 102, ५०३, ५०४ का बाधार नयवाद १७२ भंगो का विचार 403 श्रीर शंकराशार्व चौर रामानुज 408

6, 98.

496-09F

समन्तभद्र ३६४,३६६,३६७,४४३, ४६३,४६५, ४६९-४७३, ४७६, 200 ग्रीर ग्राह्मलंक ४७१ के समय की चर्चा धौर धर्मकीति सिद्धसेन समन्वय १६१, ३५१ समय ३३४ समाधिमरश ५३३, ५३४ समानता १६१ समिति ५१३ स्मानि ३६४ सम्बक्जान २८२ सम्यक्त २०१, ३११-३१३. स्वरूप विवरण सहेनक निहेन्क के भेदों का साधार दृहय भाव मोहर्माय ३१३ क्षायोपनमिक, श्रीपशमिक ३९३ सहित मरकर की बनना न बनना. इस विषय में श्वे०-दिग० मतभेर १४३ सम्यकदृष्टि द्वात्रिशिका सारवाचान ३३३ सम्बादर्शन २२६, २८३ सर्वज्ञ ४२८, ४३०, ४४५ शब्दकाद्ययं ४३० सर्वक्रत १९४, ११५, ३ 859 का मार्थ ५५० महावीर का ११

सानने की प्राचीन परंपरा : १९५ से बढ का इन्कार ११५ का समर्थन वैक्र रेखो केवस्त्रज्ञान सर्वज्ञात्ममृनि सर्वार्थियद्वि ६०. ६१. २६८. ३१८. 320, 334, 354, 283. सविक-पञ्चान ४२१,४४०,४४३ सांह्य ५०, १२०, १२४, १३०, १६२, \$\$8, \$E\$, \$E4, \$85 \$81. 810, 885, 403, 438 सांख्यकारिका ३८३ मांस्यतस्वकीमती ५१७ सांस्यप्रवचनसध्य १७२ सांस्य-दोस १९१, १२६, १२६, १२७, 140, 208-211, 224, 384, ३५%, ३५३, ३५६, ३९४, ३६७, इंह्रा, ४०३, ४२८, ४०५, ४३३, 833, 830, 409 सांप्रदायिक हिए ३६, ४२ सागरानंद सुरि ४८३ सामञ्जदसम्ब ६६,४७ सामास्य 264. 199 सामान्यगामिती दक्षि ५६९ 121, 102, 100 194, 121, 122 केक्ट में शीता-शोधजी **भी**र

सिंबी जैन मिरीज ४८२ सिंहगसि ४५१ सिंख ५२८,५६० और ग्रहिइत निरुचयब्यवहार दृष्टि से मिज्ञान्तममीक्षा ५३७ मित्रराज 39, 496 मिखर्षि ३८७ मिद्धमेन १५१, ३६४, ३६६, ३६७ रेम्प, ३८७, ४०२ ३७३, ४७६ सिद्धसेनगरिए ३१८ ४४२, ४६८ सिद्धमेन दिवाका ३०६.३८२, ४२६, ક્રિકેટ ક્રિકે**ક** ક્રિકેટ ક્રેપ •, ક્રેપ ૧, 843 सिद्धयेन-समन्तभद्र का परिचय ४७७ मिद्रमेनीय ३८० सिद्धहेम १९६, ४०५ सिद्धान्तविन्दु ९७२, ३८७, ४३७ मिद्रार्थ ३० ३८ मिद्रियाँ २१४ सिविविनिश्चय ४६'५ ४०३ टीका ४६५ सीमंधर ४० सजशवेर्त्वाभाग ४५६ सुक्तनिपात 119. 218 समेध समंगलाविलामिनी सरेश्वर संबसा

के विविध सर्थ⊏०

मुत्रकृतांग ८८, १७, १००.

सोमयाग **E3** ४५५ र्खा-पुरुष ३२ . ३२४. ३२७ यमानतः 373 र्खा मोक्ष र्खाको केवलज्ञान ३२४ कुन्दइन्दहारा स्त्रीदीचा का विरोध स्यविस्वाद ८१. ८६ स्थानकवासी ६६,४६८ स्थानांग १४, १०९, ३८१, ५०३ टीका ५०३ स्थिरमनि ६१ स्मार्त 224 स्मिति स्मृतिचन्द्रिका स्याद्वाद १२३, १५० स्याद्वादरस्नाकर ३६३,४२० स्यूमाइड ५३३, ५३५ स्वयंभस्तोत्र ३६४ स्वयंवेदन स्वामिनारायस हनुमान ३१, ५१२ 41, 114, 144, 240, ३६६, ३८२, ३८६, ३९६, ४०**६**,

४०८, ४३९. ४४८ ४५०, ४६८, रेडर सीर सकर्नक ४७९ हरिसंग ४१ हरिस्ता ५१६ हिन्द्रतास्त्रामनो हिन्हाय ५०४ हिन्द्रतास्त्रामनो हिन्हाय ५०४ हिन्द्रतास्त्रामनो हिन्हाय ५०४ हिन्द्रतास्त्रामन ६६ में विरोध ६६ संरितिकस सुरि ७७, ४५५ हारासास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रा

हेतुबिन्द् ३७७, ४७३, ४०४

रीका ४७६
चार्त्रका ४७४
हेत्रवार १६३, १६६, ५५०
हेत्रवार १६३, १६६, १५०
हिसा भव्म, ५, ६६
केसिक स्टिट ८२
हेसचम्च ३८, ६६, ७०, २०५,
४५६, ६६६, ३७४, ३८० ४०५,
४५५, ५६६, ३०४, १८०
का सावस्यक टिप्पया २००
हेसचम्चार्या २३४
हेसचन्द्र स्वायां २३४



## वीर सेवा मन्दिर पुग्तकालय <sub>काल गं</sub>० <sup>232(0 ट्</sup>री) ट्युस्पत्न

सग्ड